प्रकाशक : नागरीप्रचारिणी सभा, काशी

मुद्रक् ः महताबुराय, नागरी मुद्रण्, काशी प्रथम संस्करण्, ३००० प्रतियाँ, संवत् २०१४ वि०

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका

संपादक डा० राजवली पांडेय

नागरीप्रचारिखी सभा, काशी सं० २०१४ वि०

#### प्रथम भाग के लेखक

प्रथम खंड : डा० राजबत्ती पांडेय

द्वितीय खंड: डा० भोलाशंकर व्यास

तृतीय खंड : पं० बतादेव डपाध्याय

चतुर्थ खंड : डा० भगवतशर्गा उपाध्याय पंचम खंड : डा० भगवतशर्गा उपाध्याय

## हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना

गत पचास वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की कमशः प्रचर सामग्री उपलब्ध हुई है श्रीर उसके ऊपर कई ग्रंथ मी लिखे गए हैं। पं॰ रामचंद्र ग्रक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास सं० १६८६ वि० में लिखा था। उसके पश्चात हिंदी के विपयगत, खंड श्रीर संपूर्ण इतिहास निकलते ही गए श्रीर म्राचार्य पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य ( सन् १६५२ ई० ) तक इति-हासों की संख्या पर्याप्त बड़ी हो गई। / सं० २००४ वि० में भारतीय स्वातंत्र्य तथा सं २००६ वि० में भारतीय संविधान में हिंदी के राज्यभाषा होने की घोषगा होने के बाद हिंदी भाषा और साहित्य के संबंध में जिज्ञासा बहत जाग्रत हो उठी । देश में उसका विस्तारक्षेत्र इतना बढ़ा, उसकी पृष्ठभूमि इतनी लंबी श्रीर विविधता इतनी श्रिधिक है कि समय समय पर यदि उनका श्राकलन, संपादन तथा मूल्यांकन न हो तो उसके समवेत श्रीर संयत विकास की दिशा निर्धारित करना कठिन हो जाय। श्रत: इस बात का श्रन्भव हो रहा था कि हिंदी साहित्य का एक विस्तृत इतिहास प्रस्तत किया जाय। तागरीप्रचारिया सभा ने श्राश्वन् , सं० २०१० वि० में हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना निर्धारित श्रीर स्वीकृत की । इस योजना के श्रंतर्गत हिंदी साहित्य का न्यापक तथा सर्वोगीया इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय तथा इतिहास में उसकी पृष्ठभूमि से लेकर उसके अद्यतन इतिहास तक का कमवद्ध एवं धारावाही वर्णन तथा विवेचन इसमें समाविष्ट है। इस योजना का संघटन, सामान्य सिद्धांत तथा कार्यपद्धति संक्षेप में निम्नांकित है:

|           | 3        | -          | TT. | राजेंद्रप्रसाद |
|-----------|----------|------------|-----|----------------|
| प्राक्तयन | - ५ शरतन | राष्ट्रपात | 610 | राजद्रप्रसाद   |

| ~ भाग       | विषय श्रौर काल                    | संपाद्क                  |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| प्रयम भाग   | हिंदी साहित्य की पीठिका           | डा० राजवली पाडेय         |
| द्वितीय माग | हिंदी भाषा का विकास               | डा० घीरेद्र वर्मा        |
| वृतीय भाग   | हिंदी साहित्य का उदय श्रीर विकास  |                          |
|             | १४०० वि० तक;                      | डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी |
| चतुर्थ भाग  | मक्तिकाल (निर्गुंग्र मक्ति) १४००- |                          |
|             | १७०० वि०                          | पं॰ परशुराम चतुर्वेदी    |
| पंचम माग    | भक्तिकाल (सगुरा भक्ति) १४००-      |                          |
|             | १७०० वि०                          | पं॰ चंद्रवली पाडेय       |

शृंगारकाल (रीतिबद्ध ) १७००-१६०० वि० डा० नगेंद्र वष्ट्र भाग शृंगारकाल (रीतिमुक्त ) १७००-सप्तम भाग १६०० वि० पं० विश्वनायप्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का श्रम्युत्यान (भारतेंदुकाल ) श्रष्टम भाग १६००-५० वि० श्री विनयमोहन शर्मा हिंदी साहित्य का परिष्कार (द्विवेदीकाल) नवम भाग १६५०-७३ वि० डा॰ रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (कान्य) दशम भाग पं० नंददुलारे वाजपेयी १६७५-९५ वि० हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल ( नाटक ) एकादश भाग श्री जगदीशचंद्र माथुर १६७५-६५ वि० हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल ( उपन्यास, कथा, द्वादश भाग ब्राख्यायिका ) १६७५ ६५ वि॰ डा॰ श्रीकृष्णलाल हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल ( समालोचना, निबंध ) त्रयोदश भाग श्री लक्ष्मीनारायण 'स्रघांञ्य' १६७५-६५ वि० चतुर्दश भाग हिंदी साहित्य का श्रद्यतनकाल १६६५-२०१० वि० ढा० रामग्रवध द्विवेदी हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान डा० विश्वनाथप्रसाद पंचदश भाग हिंदी का लोकसाहित्य षोडश भाग म० पं० राहुल सांकृत्यायन हिंदी का उन्नयन हा॰ संपूर्णानंद सप्तदश भाग

- १. हिंदी साहित्य के विभिन्न कालो का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक श्रौर साहित्यिक प्रवृत्तियों के श्राघार पर किया गया है।
- २. व्यापक सर्वोगीया दृष्टि से साहित्यिक प्रवृत्तियों, आंदोलनों तथा प्रमुख किवयो और छेखकों का समावेश इतिहास में होगा और जीवन की समी दृष्टियों से उनपर यथोचित विचार किया जायगा।
- ३. साहित्य के उदय श्रौर विकास, उत्कर्ष तथा श्रपकर्ष का वर्णन श्रौर विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिकोश का पूरा ध्यान रखा जायगा श्रर्थात् तिथिकम, पूर्वापर तथा कार्य-कारश-संबंध, पारस्परिक संघर्ष, समन्वय, प्रभावग्रहशा, श्रारोप, त्याग, प्रादुर्भाव, श्रंतर्भाव, तिरोभाव श्रादि प्रक्रियाश्रों पर पूरा ध्यान दिया जायगा।
- ४. संतुलन श्रौर समन्वय—इसका ध्यान रखना होगा कि साहित्य के सभी पत्तों का समुचित विचार हो सके। ऐसा न हो कि किसी पत्त की उपेद्धा हो जाय श्रौर किसी का श्रतिरंजन। साथ ही साथ साहित्य के सभी श्रंगों का एक दूसरे से

संबंध श्रीर सामंजस्य किस प्रकार से विकसित श्रीर स्यापित हुश्रा इसे स्पष्ट किया जायगा। उनके पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख श्रीर प्रतिपादन उसी श्रंश श्रीर सीमा तक किया जायगा, जहाँ तक वे साहित्य के विकास में सहायक सिद्ध होगे।

4. हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण साहित्यशास्त्रीय होगा। इसके श्रंतर्गत ही विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीचा श्रीर समन्वय किया जायगा। विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों में निम्नलिखित की मुख्यता होगी:

१-- गुद्ध साहित्यिक दृष्टि : श्रलंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंजना श्रादि ।

२--दार्शनिक।

३--सांस्कृतिक।

४---समानशास्त्रीय।

५-मानववादी, श्रादि।

६. विभिन्न राजनीतिक मतवादों श्रीर प्रचारात्मक प्रभावों से बचना होगा। जीवन में साहित्य के मूल स्थान का संरक्षा श्रवश्य होगा।

७. साहित्य के विभिन्न कालों में विविध रूप में परिवर्तन श्रौर विकास के श्राधारभूत तत्वों का संकलन श्रौर समीच्या किया जायगा।

्र. विभिन्न मतों की सभी ज्ञा करते समय उपलब्ध प्रमाणों पर सम्यक् विचार किया जायगा । सबसे श्रिविक संतुलित श्रीर बहुमान्य सिद्धांत की श्रीर संकेत करते हुए भी नवीन तथ्यों श्रीर सिद्धांतों का निरूपण संभव होगा ।

६. उपर्युक्त सामान्य सिद्धांती को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाग के संपादक श्रपने भाग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। संपादकमंडल को इतिहास की व्यापक एकरूपता श्रीर श्रांतरिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना होगा।

#### पद्धति

- १. प्रत्येक लेखक और किन की सभी उपलब्ध कृतियों का पूरा संकलन किया जायगा और उसके आधार पर ही उनके साहित्यक्षेत्र का निर्वाचन और निर्धारण होगा तथा उनके जीवन और कृतियों के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का विवेचन और निर्दान किया जायगा।
- २. तथ्यों के श्राघार पर सिद्धातों का निर्धारण होगा, केवल कल्पना श्रीर संमितियो पर ही किसी किन श्रथना छेखक की श्रालोचना श्रथना समीचा नहीं की जायगी।
  - ३-प्रत्येक निष्कर्व के लिये प्रमागा तथा उद्धरण आवश्यक होंगे।
- ४—छेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगा—संकलन, वर्गी-करण, समीकरण, संतुलन, श्रागमन श्रादि।

५---भाषा श्रीर शैली सुनोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी। ६---प्रत्येक खंड के श्रंत में संदर्भ ग्रंथों की सूची श्रावश्यक होगी।

यह योजना निशाल है। इसके संपन्न होने के लिये बहुसंख्यक निद्वानों के सहयोग, हव्य तथा समय की अपेदा है। बहुत ही संतोष और प्रसन्नता का निपय है कि देश के सभी सुघियों तथा हिंदीप्रेमियों ने इस योजना का स्वागत किया है। संपादकों के अतिरिक्त निद्वानों की एक बहुत नड़ी संख्या ने सहर्ष अपना सहयोग प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के अन्य अनुभनी मर्मजों से भी समय समय पर बहुमूल्य परामर्श प्राप्त होते रहते हैं। भारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से उदार आर्थिक सहायताएँ प्राप्त हुई हैं और होती जा रही हैं। नागरीप्रचारिणी सभा इन सभी निद्वानों, सरकारों तथा अन्य अभिनंतकों के प्रति कृतज्ञ है। आशा की जाती है कि हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास निकट भनिष्य में पूर्ण रूप से प्रकारित होगा।

इस योजना के लिये विशेष गौरव की वात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय गण्राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति देशरत डॉ॰ राजेंद्रप्रसाद का आशीर्वाद प्राप्त है। हिंदी साहित्य के वृहत् इतिहास का प्राक्तथन लिखकर उन्होंने इस योजना को महान् वल श्रौर प्रेरणा दी है। सभा इसके लिये उनकी आत्यंत अनुग्रहीत है।

#### प्रस्ताबना

हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास की योजना का परिचय पहले दिया जा चुका है। जहाँ तक इसके प्रथम माग का संबंध है यह संपूर्ण इतिहास की पीठिका है। स्वयं पीठिका होने के कारण इसकी लंबी भूमिका श्रावश्यक नहीं। यहाँ पर केवल कुछ सामान्य वार्तों का उल्लेख किया जा रहा है।

किसी भी साहित्य के उद्भव श्रीर विकास के लिये दो तत्व श्रावश्यक है, एक तो उसका उद्गम स्थल, वातावरण तथा स्वगत श्रथवा सवातीय परिवर्तन की प्रवृत्ति एवं स्नमता श्रीर दूसरा बाहरी संपर्क तथा प्रभाव । पहला तत्व उद्भव के पूर्व से वर्तमान रहता है श्रीर वहीं से जीवन का रस उसे निरंतर मिलता है। यदि किसी देश के साहित्य की उपमा बुक्त से दी जाय तो यह कहा जा सकता है कि वह देशविशेष की मिट्टी से उत्पन्न होता है श्रीर उसको प्रारंभिक पोषण वहीं से मिलता है। वृत्त बढ़ा होता है तो वह ऊपर के वातावरण से भी अपना पोषण प्राप्त करता है श्रीर कमशः उस देश के वायमंडल में देशदेशांतर से श्राकर बहनेवाली हवाश्रीं से भी अपने लिये उपयुक्त भोजन लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल की जडता या किसी रोग विशेष के कारण उस वृत्त की जहें श्रपने उद्गम स्थल से रस लेने में श्रसमर्थ हो जाती हैं। उस समय वृक्ष वातावरण श्रीर वायुमंडल में वहनेवाले भोजन पर जीता है। परंतु महान् वृक्त वहुत दिनों तक इस प्रकार जी नहीं सकता । वह मीतर से निर्जीव होने लगता है । बाहरी प्रभाव श्रीर प्रवृत्तियाँ उस रुच की शाखाश्रो श्रीर डालों पर पहले कलम की तरह बैठती हैं, फिर उनके श्रंकुर श्रपनी जहें वृद्ध के भीतर घुसाने लगते हैं। मूल वृद्ध श्रौर परसृत् प्रभावों में जीवन के लिये संघर्ष होता है। मिवज्य में बच जानेवाला वृच्च सभी वाह्य प्रभावीं को श्रात्मसात कर श्रपना श्रस्तित्व बनाए रखता है। खो जानेवाला वृद्ध मरकर बाहरी प्रभावों के लिये केवल खाद वन जाता है। श्रांतिम परिगाम दोनों के बला-वल श्रीर बिस वन श्रथवा उपवन में वह बृद्ध होता है उसके माली की जागरूकता श्रीर रुचि पर श्रवलंबित रहता है।

उपर्युक्त उपमा हिंदी साहित्य के उद्गम श्रीर विकास पर पूरी लागू होती है। हिंदी साहित्य ने श्रव तक श्रपने उद्गम स्थल से जीवन का रस लिया है श्रीर साय ही साथ पार्श्ववर्ती श्रीर वाह्य प्रभावो का भी स्वागत कर उन्हें श्रात्मसात् किया है; जहाँ श्रावश्यकता हुई है वहाँ उनका विरोध श्रीर तिरस्कार भी। प्रस्तुत भाग में हिंदी साहित्य के उद्गम स्थल का विशेष रूप से परिचय तथा श्राकलन है, वाह्य

प्रभाव का सामान्य रूप से । बाह्य प्रभावों का विशेष रूप से वर्गान आगे आनेवाले भागों में यथास्थान मिलेगा।

इस भाग के प्रथम खंड में हिंदी साहित्य के उदय के पूर्व के हिंदी क्षेत्र की भीगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन है। किसी भूगोलशास्त्री श्रयवा श्रद वैज्ञानिक के लिये भौगोलिक स्थित प्रकृति मात्र है, किंत्र साहित्यिक के लिये वह उसके अनुभव का क्षेत्र है . जिसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया होती है श्रीर जिसको वह श्रर्य श्रीर मूल्य प्रदान करता है। उदाहरण के लिये, किसी श्रादिम मुगया पर जीनेवाले व्यक्ति के लिये जंगल केवल मोजन के निमित्त जानवरों को प्राप्त करने का स्थान ही नहीं, श्रिपित बनदेवता श्रीर बनदेवियों का कीडास्थल भी है नहाँ उनकी श्राशाएँ, भय, श्राशंकाएँ, कल्पनाएँ श्रादि उद्बुद्ध श्रीर श्रमि-व्यक्त होती हैं। इसी प्रकार बालक के लिये तो उसका भौगोलिक वातावरण विलक्कल प्राकृतिक नहीं है। यह तो उसके लिये संपत्ति, विहारमूमि श्रीर सखावृंद सभी एक साथ है। सभ्य और प्रीढ मानव भी भौगोलिक स्थिति को केवल भौतिक नहीं समभता। यद्यपि उसका प्रकृति के प्रति ब्रादिम रहस्यमान कम हो जाता है, फिर भी वह प्रकृति को अपने अनुकृत बनाने में लगा रहता है और उसके इस कार्य में विचार, चिंतन, भावना, तथा कल्पना के विचरण के लिये प्रचर क्षेत्र मिलता है। प्रकृति उसके लिये सामानिक जीवन का प्रतीक वन जाती है। मानव जीवन की स्मृतियाँ, परंपराएँ श्रीर मूल्य उसके साथ जुट जाते हैं।

परंतु मनुष्य कभी भी अपने प्राकृतिक और भौगोलिक वातावरण तक सीमित नहीं रहता। वह उसमें सामाजिक संस्थाओं का विकास करता है और सामाजिक परंपराओं का स्थापन। सामाजिक जीवन और शिक्षण के द्वारा ये परंपराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती और मानव जीवन को प्रमावित करती हैं। साहित्य इसी सामाजिक परंपरा की उपन है। वह पिछली परंपरा से जन्म प्रहण करता, उससे पोषण छेता और आगे वढ़ता है। मनुष्य इस परंपरा पर लंबी सीमा तक अवलंवित रहता है, जो विकास के लिये आवश्यक है। प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में भौगोलिक आधार, द्वितीय में मध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, वृतीय में राजनीतिक रियति, चतुर्य में राजनीतिक विचार और संस्थाओं, पंचम तथा पष्ठ में सामाजिक स्थिति का दिग्दर्शन है। प्रारंभिक हिंदी साहित्य पर इनका गंभीर प्रभाव है और अब तक ये हिंदी साहित्य को अनुप्राणित और प्रमावित करती जा रही हैं।

पीठिका का द्वितीय खंड साहित्यिक आघार श्रीर परंपरा है। इससे हिंदी साहित्य का सीघा संबंध है। इसके श्रंतर्गत प्रथम श्रध्याय में संस्कृत साहित्य के मुख्य श्रंगों तथा तत्वों का परिचय है, चिन्होने हिंदी साहित्य की सहज मान से स्य, विषय, रस, श्रिमिप्राय, रीति श्रादि प्रदान किया है। हिंदी के ऊपर प्रभाव की दृष्टि से राजनीतिक तथा सामाजिक परंपरा की श्रिपेक्षा संस्कृत की साहित्यिक परंपरा बहुत बड़ी है—वैदिक काल से छेकर मध्ययुग तक—क्यों कि राजनीतिक तथा सामाजिक मूल्यों से साहित्यिक मूल्य श्रिषक दूरव्यापी श्रीर स्थायी होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वैदिक वाङ्मय का साहित्यक मूल्यांकन तथा संस्कृत साहित्य की कलात्मक मान्यताश्रो का विवेचन किया गया है। दूसरे श्रध्याय में प्राकृत श्रीर मिश्र संस्कृत का परिचय है। जिस प्रकार संस्कृत की देने हिंदी के लिये महत्वपूर्ण हैं उसी प्रकार प्राकृत श्रीर मिश्र संस्कृत की भी। प्राकृत वास्तव में मूलतः जनमाणा होने के कारण हिंदी के श्रिक निकट है। उसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, कथासाहित्य, नाटक, रस, रीति तथा छंदशास्त्र की जो परंपराएँ बनीं उनसे हिंदी परिपुष्ट हुई। तृतीय श्रध्याय में श्रपभंश मापा श्रीर साहित्य का संचित्त वर्णन है। श्रपभंश का मापा श्रीर साहित्य दोनों की दृष्टि से निकटतम संबंध है। इससे विषय, श्रमिप्राय, काव्यपरिवेष, श्रमिव्यंजना श्रीर छंदःसंपत्ति सभी हिंदी को दाय रूप में मिली है। श्रपभंश की इसी परंपरा में प्रारंभिक हिंदी का जन्म श्रीर विकास हुश्रा।

इस मारा के ततीय खंड का विषय घार्मिक तथा दार्शनिक आघार और परंपरा है। यह कहना श्रनावश्यक है कि किसी भी देश के साहित्य श्रीर उसकी धार्मिक एवं दार्शनिक परंपरा में धनिष्ठ संबंध होता है। मारत में तो यह संबंध श्रीर भी घनिष्ठ है। श्रपश्रंश में धार्भिक विषयों का प्राचान्य है। वैसे तो हिंदी का प्रारंभ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वीरकाव्य से होता है, परंत बहत ही शीव मारतीय धर्म श्रीर दर्शन साहित्य से अपना निकट संबंध स्थापित कर छेते हैं। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी श्रीर प्रेमाश्रयी परंपराष्ट्र तथा स्मार्त धर्म पर श्राधा-रित कान्य इसके स्पष्ट प्रमारा हैं। साहित्य के समान ही, संभवतः उससे बढ़कर, धर्म श्रीर दर्शन की परंपराएँ श्रीर मूल्य दूरन्यापी श्रीर स्थायी होते हैं। धर्म श्रीर दर्शन की श्रदूट परंपरा वेद श्रीर उपनिषद् तक पहुँचती है। इस खंड के प्रथम श्राप्याय में वैदिक धर्म श्रीर नीति का विवेचन तथा श्रीपनिषदिक तत्वज्ञान परिचय है। द्वितीय श्रध्याय में जैन धर्म के तत्वज्ञान, ज्ञानमीमांसा तथा नीति का संचित विवरण है। इसी प्रकार तृतीय अध्याय में बौद्धधर्म और दर्शन का निदर्शन, इसकी वज्रयानी साधना श्रीर श्रवधृती मार्ग का स्वतंत्र रूप से वर्गान है, क्योंकि यह साहित्य हिंदी के सिद्ध साहित्य के निकट पहुँच जाता है। चतुर्थ श्रध्याय में भारत के सामान्य पाँच दर्शनों का निरूपण है। पंचम अध्याय में पौराणिक तथा पष्ठ में तांत्रिक घर्म के शिष्ट अंगों का वर्णन है। सप्तम श्रध्याय में वेदांत का श्रपेचाकृत विस्तृत परिचय दिया गया है, क्यों कि भारतीय दर्शन के चरम उत्कर्प का यह प्रतिनिधित्व करता है श्रीर सबसे श्रधिक हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है। सभी वैष्णाव एवं शैव ब्रान्तायों ने वेदांत के किसी न किसी संप्रदाय- श्रद्धेत, विशिष्टाद्देत, द्वेताद्वेत, श्रद्धाद्वेत—का श्रवलंबन कर श्रपने साहित्य का प्रचार किया।

पीठिका के चतुर्थ खंड का संबंध कला से है। कला मूर्त रूपों में प्रायः उन्हीं विपयों और भावों का निरूपण और अभिव्यक्ति करती है जिनका निरूपण और श्रिभिन्यक्ति साहित्य शब्दचित्रों के सहारे करता है, श्रवः दोनीं का बहुत निकट का संबंध है। इस खंड के प्रथम श्रध्याय में स्थापत्य की विविध शैलियों - नागर, दाविड. वेसर तथा मिश्र-का वर्णन है और साथ ही उसके प्रकारों का भी उल्लेख है, जिनमें मंदिर, स्तूप, स्थापत्य, चैत्य, विहार, स्तंम, श्रावास, श्राम, नगर, दुर्ग, राजप्रासाद, सार्वजनिक श्रावास, वापी, तडाग, दीर्घिका, कूप, श्रादि हैं। धार्मिक श्राधार पर भी स्थापत्य के विविध रूपों का वर्गीकरण हुआ है। द्वितीय श्राच्याय में मुर्तिकला के उदय श्रीर व्यापकता तथा उसकी शैलियों श्रीर प्रकारों का परिचय दिया गया है। प्रारूमीर्थ युग से लेकर आधुनिक युग तक इस कला की अजस्त घारा भारत में बहती रही है। मौर्य, गांघार, माधुर एवं ग्राप्त-कालीन मूर्तिकला अपने कलात्मक सौंदर्य और विशेषताओं के लिये प्रसिद्ध है। परंत मध्ययुग में इसका असीमित विस्तार हुआ। बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदायों ने श्रपने श्रपने देवमंडल को देव, देवियों, पार्षदों, श्रायुधों श्रीर श्रलंकरणों से भर दिया। इससे कला का प्राण दव सा रहा था, किंतु तत्त्वक की छेनी को अपना कौशल दिखाने का अपार अवसर मिला। मृतिकला की यह प्रवृत्ति मध्यकालीन साहित्य के समानांतर जा रही थी। ततीय श्रध्याय में चित्रकला का परिचय है। इसकी परंपरा प्राचीन होने पर भी इसके नमूने बहुत परवर्ती हैं श्रीर सभी काल के नहीं मिलते । श्राधार की दृष्टि से यह मध्यम व्यायोग है श्रीर शीव नश्वर । स्था-पत्य तथा मृतिकला तो प्रस्तर का सहारा लेकर चिरस्थायी होती हैं श्रीर साहित्य तथा संगीत श्रमर शब्दों श्रीर व्वनियों के माध्यम से युग युग तक प्रवाहित होते रहते हैं। परंतु चित्रकला के ग्राधार, पट श्रयवा पत्र (कपड़ा श्रयवा कागज), अल्पप्राण होने के कारण बहुत काल तक नहीं बने रह सकते। चित्रकला भी जहाँ प्रस्तर श्रीर भातु का सहारा लेती है वहाँ दीर्घायु होती है, जैसे श्रजंता, एलोरा श्रीर वाघ की गुहाश्रों के भिचिचित्र। भारतीय चित्रों में जीवन के बहुल श्रीर विविध श्रंगों का चित्रण हुआ है। कहीं कहीं तो साहित्यिक परंपरा के प्रदर्शन के लिये चित्रों का उपयोग किया गया है। किंतु चित्रों की परंपरा स्था-पित हो जाने पर साहित्य स्वयं उनसे समृद्ध हुन्ना है। चतुर्थ म्राध्याय में संगीत के क्रमिक विकास का संदित वर्णन है। साहित्य श्रीर संगीत का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। संगीत त्रादिम काल से मनुष्य की मावाभिन्यक्ति का सहज माध्यम रहा है। साहित्य के गेय श्रंश का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ता श्राया है। हिंदी का संत साहित्य तो संगीत का श्राकर है। कला के विवरण में साहित्य की

दृष्टि से रंगमंच का विशिष्ट स्थान है। रंगमंच का वहुत संद्वित वर्णन पंचन श्राध्याय में है। संस्कृत साहित्य के दृश्य काव्य प्रायः श्रामिनेय थे जिनका प्रदर्शन रंगमंच पर होता था। सुसलिम श्राक्रमणों से श्रामिनय कला तथा रंगमंच को बहुत घक्का लगा। परंतु रंगमंच मरा नहीं। संस्कृत नाटकों के भाषांतर तथा मौलिक नाटकों में से बहुत से श्रामिनीत होते रहे। इस श्राध्याय में रूपक श्रीर श्रामिनय के संबंध, रूपक के मेद, हिंदी नाटक श्रीर रंगमंच, श्रामिनय शास्त्र श्रीर साहित्य एवं कला श्रादि प्रश्री पर प्रकाश डाला गया है।

इस भाग का श्रंतिम पंचम खंड बाह्य संपर्क तथा प्रभाव है। भारत प्राचीन काल से ही सम्य और संस्कृत तथा एशिया के दिल्ला के महान् देशों में मध्यवर्ती होने के कारण संसार की श्रान्य सम्यताश्रों श्रीर संस्कृतियों के संपर्क. संबर्ष और समन्वय में प्रमुख माग छेता आया है। पौराशिक परंपरा के अनुसार भारत से कई मानव घाराएँ मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया तक पहुँची जिससे विविध भाषाश्रों श्रीर साहित्यों का संगम श्रत्यंत प्राचीन काल में प्रारंभ हो गया। इसके परचात् इन देशों से मानव जातियाँ लगातार भारत में आती रहीं श्रीर श्रपने साथ श्रपनी माबाएँ श्रीर साहित्यिक परंपराएँ भी लाती रहीं। न्यूनाधिक मात्रा में बलावल के श्रनुसार श्रादान प्रदान चलता रहा। यह लंबा इतिहास पॉच श्रध्यायों में संचित रूप से वर्णित है। प्रथम में यवन-पहनों से पूर्व पश्चिमी एशिया तथा भारत के संबंध तथा भारत के ऊपर सुमेरी, बाबुली, तथा ईरानी प्रभाव का श्राकलन है। दितीय में यवन-पह्नव प्रमाव का सीमानिर्घारण, ततीय में शक-क्रवण प्रमाव का श्रीर चतुर्थ में हुगा-किरात प्रभाव का विवेचन किया गया है। श्रवतक की श्रानेवाली जातियाँ इस देश को श्रंशतः प्रभावित करते हुए भी यहाँ के जीवन में पूर्णतः विलीन हो गई । पंचम श्रध्याय में श्ररब, तुर्फ, मुगल तथा युरोपीय प्रभाव का विश्लेषणा है। अरव, तुर्क और मुगल अपने राजनीतिक प्रसार में, किंतु इसलाम से अनुपाणित होकर, यहाँ आए थे। उनको अपने धर्म, संस्कृति तथा भापा का आग्रह था । वे भारतीय जीवन में संपूर्ण खो जाने को तैयार नहीं थे । बहुत दिनों तक उनका जीवनकम स्वतंत्र श्रीर वहाँ के जीवन के सामानांतर चलता रहा। परंतु संपर्क श्रीर सांनिध्य का तर्क तो श्रपना कार्य करता रहता है। रियति के वशीभूत होकर दोनों को एक दूसरे के निकट आकर आदान प्रदान करना पड़ा । जीवन के अन्य क्षेत्रों के साथ हिंदी माषा और साहित्य ने इन जातियों से बहुत कुछ प्रहरा किया । युरोपीय गुद्ध आंक्रमराकारी और शोषक थे । वे भारत में वसने नहीं श्राए थे। श्रतः भारत में श्रत्यंत वर्जनशीलता के साथ रहे, उनके श्रादान प्रादान का प्रश्न ही नहीं या | उन्होंने श्रपनी राजनीतिक सत्ता की तरह देश पर श्रपनी भाषा श्रीर संस्कृति का श्रारोप करने का प्रयत्न किया। परंतु केवल श्रारोप के द्वारा श्राँगरेजी माषा श्रीर युरोपीय संस्कृति का प्रभाव भारत पर उतना

नहीं पड़ता । ऐतिहासिक कारणों से आधुनिक युग में युरोप का प्राधान्य एक संसारव्यापी घटना है। उसका आतंक और प्रमाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा है। मापा और साहित्य भी इनसे सुरिच्चित नहीं है। इसका वर्णन अध्याय के आंत में हुआ है। आतंक और प्रमाव शब्द का प्रयोग जानवूसकर किया गया है। यह आतंक संसावात की तरह परंपरागत भारतीय विचारों, विश्वासो और भावनाओं को हिला रहा है, किंतु जीवन का अभिन अंग नहीं हो पाया है। यह कहना अभी कठिन है कि उसका कितना अंश आत्मसात् होगा और कितना अग्रहीत। अभी यह संवर्ष और दंद की अवस्था में है।

प्रत्येक साहित्यिक पीढ़ी को दो प्रकार की तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। एक तो श्रपनी पीठिका से परंपरागत सामाजिक रिक्य को प्राप्त करने की चमता श्रीर दूसरे वातावरण और वाहरी स्रोतों से अभ्यागत प्रभावों में से उपयुक्त का चयन कर उसको ग्रात्मसात् करने तथा विरोधी श्रीर श्रनुपयुक्त तत्वों को त्यागने की शक्ति। सामाजिक रिक्थ को प्राप्त करने की चमता किसी देश की शिचाप्रगाली से मुलम होती है। यदि शिक्षाप्रणाली देश की राष्ट्रीय मावनाश्रों के श्रनुकूल है तो . उससे सामानिक रिक्य प्राप्त हो सकता है, यदि नहीं तो नई पीढ़ी श्रपने जीवन के मूल खोतों से अलग होने लगती है। इसीलिये शिका में माध्यम का प्रश्न अत्यंत महत्त्रपूर्ण है। उसके द्वारा ही सहज रूप से कोई पीढ़ी अपनी परंपरा तक पहुँच पाती है। त्याज हिंदी साहित्य के ऊपर वर्तमान तथा सामान्य शिक्वाप्रणाली श्रीर चिंतन का, जो युरोपीय परंपरा पर श्रवलंबित है, श्रसाधार्या श्रातंक श्रीर प्रभाव है। जब देश दासता में जफड़ा हुआ था तो ये आरोप के रूप में थे: स्वतंत्रता प्राप्त होने पर श्रावेश श्रीर प्रवाह के कारण श्रव स्वेच्छा से श्रनकरण के रूप में। परंपरा गत विचारों श्रीर बाह्य प्रमावों के बीच कहीं तो गहरा श्रंतराल श्रीर कहीं घोर संघर्ष है। वास्तव में सहज प्रगति श्रीर विकास के लिये परंपरा का ज्ञान श्रीर उसपर श्रवलंबन श्रावश्यक है। इस श्रवलंबन के साथ किसी भी उपयुक्त बाहरी प्रमाव को श्रात्मसात् किया जा सकता है। जहाँ यह संभव नहीं होता वहाँ नई पीढ़ी श्रपने श्राधार से छिन मिन होकर हवा में उड़ने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि या तो वह थपेड़े खाकर नष्टभ्रष्ट हो जाती है श्रीर नहीं तो परावलंबन के कारण श्रपने ही देश में विदेशी चोगा पहनकर बाह्य संस्कृति का श्रंग बन जाती है। श्राज हिंदी साहित्य के सामने महान् प्रश्न है: किघर ? इस प्रश्न का समाधान ज्ञान श्रीर श्रनुभन के सहारे ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसकी श्रपनी पीठिका श्रीर सामानिक रिक्य का परिज्ञान श्रनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसलिये नहीं कि वह पीठिका की श्रोर मुँह कर वहीं खड़ा रहे, परंतु इसलिये कि पीठिका की संपत्ति श्रीर संवल लेकर श्रागे चल सके श्रीर परंपरा में नई किह्याँ श्रीर नई संजिलों का नवनिर्माण कर सके।

/ हिंदी साहित्य के बृहत् इतिहास का यह पीठिका भाग हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास की पृष्ठिभूमि है, जहाँ से उसके मूल श्रथवा उद्गम को जीवनरस श्रीर पोषरा मिलता है। पार्श्ववर्ती श्रीर समानांतर प्रमानों का भी यथास्थान विवेचन किया गया है, कित गौरा रूप से। इसकी रचना हिंदी साहित्य के बहुत इतिहास की योजना के अनुसार सहकारिता के आधार पर की गई है। इसके प्रशायन में चार लेखकों का सहयोग है। परस्पर एक रूपता तथा सामंजस्य का यथासंभव ध्यान रखते हए भी इस प्रकार के प्रयास में पनरावृत्ति श्रीर यत्किचित वैपम्य रह ही जाता है। संपादक लेखकों के ऊपर अपना मत या आग्रह आरोपित नहीं करता। वह केवल यही देखता है कि विविध सहयोगी छेखको की रचनाएँ शास्त्रीय मर्यादा के अनुकूल हैं या नहीं और विविध खंड प्रस्तत योजना के ययासंभव आंगी भत हो पाए हैं या नहीं। इसके अनंतर अपने मतों और प्रस्तावनाओं के लिये व्यक्तिगत लेखक ही उत्तरदायी होता है। अपने विपय के सिद्धहस्त छेखकों के प्रामाणिक विचार पाठक के सामने आ सकें, यही उद्देश्य ऐसी योजना के सामने रहता है। पनरा-वृत्ति से यदि विवेच्य विषय का अधिक स्पष्टीकरण होता है तो वह स्वस्य और सहा है। ऐसी परिस्थित में श्रिग्रम मागों में पूर्वावृत्ति का उल्लेख करना श्रावश्यक होगा ।

श्रंत में संपादक का यह सुखद श्रौर पिवत्र कर्तव्य है कि वह उन सभी व्यक्तियों के प्रति श्रामार प्रदर्शित करे जिनकी प्रेरणा, सहयोग श्रौर परामर्श से इस भाग का प्रगायन संभव हो सका । सर्वप्रथम दिवंगत डा॰ अमरनाय का ( भूतपूर्व सभापति, नागरीप्रचारिशी सभा ) का श्रद्धापूर्वक स्मरश हो आता है निनकी प्रेरणा इस इतिहास की पूर्या योजना के साथ थी। दुःख है कि इस समय वे संसार में नहीं हैं, किंतु इस भाग के प्रकाशन तथा संपूर्ण योजना की पूर्ति से उनके श्रात्मा को संतोष होगा। इस योजना के संपादकमंडल से भी समय समय पर परामर्श मिलता रहा, जिनके लिये इम उसके आभारी हैं। इस भाग के लेखक, संपादक के श्रतिरिक्त, डा॰ मोलाशंकर व्यास, प्रो॰ वलदेव उपाध्याय श्रीर डा॰ मगवतशर्गा उपाध्याय के सामयिक श्रीर हार्दिक सहयोग के जिना यह कार्य नहीं संपन्न होता । मैं उनके प्रति पर्याप्त कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता । संपूर्ण योजना को श्रीर प्रस्तुत इस माग को व्यवस्था-संपादक श्री वैजनाय सिंह 'विनोद' की कार्य-कुशलता से वरावर सहायता मिलती रही। वे भी हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। श्री शंभुनाय वाचपेयी, सहायक मंत्री, नागरीप्रचारिशी सभा, से प्रक संशोधन श्रीर सभा की वर्तनी के पालन में पूर्ण साहाय्य प्राप्त हुआ। उनका में हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रेस कापी तैयार करने में श्री मंगलनाय सिंह तथा श्री श्रजयमित्र शास्त्री ने मेरी उहायता की जिसके लिये मै उनका कृतज्ञ हूँ । श्री रघुनाय गोविंद चासकर ने सहायक ग्रंथसूची तथा अनुक्रमिशका बड़ी लगन और तत्परता से तैयार की।

नागरी मुद्रगा के संजोजक श्री प्रो॰ मोतीसिंह तथा व्यवस्थापक श्री महताबराय जी ने बड़े परिश्रम श्रीर सावधानी से इस प्रंथ की यथाशीष्र छुपाई कराई। इन सभी सज्जनों के प्रति श्रामार प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। सावधानी के होते हुए भी मुद्रगा की कुछ श्रशुद्धियाँ ग्रंथ में रह गई हैं। कुछ सभा की वर्तनी के कारगा शब्दों के श्रपने रूप हैं। इसके लिये उदार पाठकगणा कृपया जमा करेंगे।

हिंदी जगत् में अपने ढंग का यह प्रथम प्रयास है। इसके लिये परंपरा, शास्त्र और विपुल साधन अपेक्ति या, जो हमें सहज उपलब्ध नहीं। अपनी सीमाओं को सबसे अधिक हम जानते हैं। इस प्रयत्न में कई त्रुटियाँ और भूलें रह गई है। इस विश्वास से प्रस्तुत मार्ग पर चरण रखा गया है कि साहित्य-सेवियों की साधना से यह उत्तरोत्तर प्रशस्त होगा और हिंदी के भावी उत्थान के लिये केवल संकेत का कार्य करेगा।

राजवली पांडेय

काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराग्यसी विजया दशमी, सं० २०१४ वि०

## संकेतसारिणी

| <b>ग्र</b> ० फो॰        | श्रमरकोष                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| श्र॰ पु॰                | श्रग्निपुराग्                                      |
| श्र० वे०                | श्रयर्ववेद                                         |
| শ্ল০ খা০                | श्चर्यशास्त्र                                      |
| ग्र॰ स्मृ॰              | श्चत्रिरुमृति                                      |
| श्रा॰ घ॰ सू॰            | त्रापस्तंब घर्मसूत्र                               |
| श्रा० स० इं० रि०        | श्रार्फेयालानिकल सर्वे श्राव् इंडिया रिपोर्ट       |
| इं॰ पें॰                | इंडियन ऍटिक्वेरी                                   |
| उ॰ त॰                   | उद्राहतत्व                                         |
| उ० मे०                  | <b>उत्तरमे</b> घ                                   |
| उ॰ रा॰                  | <b>उत्तररामचरित</b>                                |
| उ॰ व्य॰ प्र॰            | उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण                               |
| ऋ० वे०                  | ऋग्वेद                                             |
| ए॰ इं॰                  | एपिब्राफिया इंडिका                                 |
| <b>ऐ० श्रा</b> ०        | ऐतरेय ऋारचयक द                                     |
| ऐ॰ ब्रा॰                | ऐतरेय ब्राह्मण                                     |
| श्रो० डे० वं० ले०       | श्रोरिनिन ऍंड डेवलपमेंट स्राव् बंगाली              |
|                         | <b>लैं</b> ग्वेज                                   |
| ৰ্গণ সা০ মি০ হুঁ০ স্থাণ | कंपरेटिव ग्रामर श्राव् मिडिल हैं इंडो-<br>श्रार्थन |
| का० इ० इ०               | कार्पंस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकेरम्                   |
| का० नी० सा०             | कामंदकीय नीतिसार                                   |
| का० प्र०                | काव्यप्रकाश                                        |
| का॰ मी॰                 | काव्यमीमांसा                                       |
| कु॰ सं॰                 | कुमारसंभव                                          |
| क्० पु॰                 | कूर्मपुराग्र                                       |
| कु० ६०                  | कृत्यकल्पतंच                                       |
| ग० पृ०                  | गरुड पुराग                                         |
| যু <b>০ শ্ব০</b>        | गुप्त ग्रभिलेख ( ग्रुप्त इंक्तिप्शंय )             |
| गौ० घ० सू०              | गौतम धर्मसूत्र                                     |
|                         |                                                    |

য়া**০ য়া**০ আ০ ছ্যাঁ০ ত্ত০ জ০ **ए**০ सो॰ ৰ্ব০

ज॰ वि॰ उ॰ रि॰ सी॰

जै॰ सा॰ इ॰ ता० ब्रा० ! तै॰ उ॰ तै॰ ब्रा॰ तै॰ सं॰ द० स्मृ० न० च० ना० शा० ना॰ सं॰ ना० समृ० नि० सि० नी० वा० ने० च० To yo प० स्मृ० पा० गृ० सू० पा० सा० इ० पू० मे० प्रा॰ प्र॰ प्रा० भा० प्रा० भा० इ० व० एं०

> वृ॰ उ॰ वृ॰ सं॰

वृ० स्मृ० वौ० द० मी०

वौ॰ ध॰ सू॰ मा॰ श्रा॰ हि॰

ग्रामातीक दर प्राकृत स्प्राखेन ह्यांदोग्य उपनिषद् जर्नल त्रान् दि एशियाटिक सोसायटी त्राव् बंगाल चर्नल स्राव् बिहार-उद्दीसा रिसर्च सोसायटी जैन साहित्य का इतिहास ताराड्य ब्राह्मरा तैचिरीय उपनिषद् तैत्तिरीय ब्राह्मण तैचिरीय संहिता दच्चस्मृति नलचंपू नाट्यशास्त्र नाय संप्रदाय नारदस्मृति निर्गायसिंधु नीतिवाक्यामृत नैषधीय चरित पद्म पुराग् पराशर स्मृति

पराशर स्मृति
पारस्कर ग्रह्मसूत्र
पालि साहित्य का इतिहास
पूर्वमेघ
प्राकृतमकाश
प्राकृतमाषा

प्राचीन भारत का इतिहास बरीड एंपायर्ष बृहदारखयक उपनिषद् बृहत् संहिता बृहस्पति स्मृति बौद्ध दर्शन मीमांसा बौधायन धर्मसूत्र भारतीय श्रार्थमाषा श्रौर हिंदी

|              | -                             |
|--------------|-------------------------------|
| भा॰ द॰       | भारतीय दर्शन                  |
| मा० पु०      | भागवत पुराण                   |
| भा॰ सा॰ शा॰  | भारतीय साहित्यशास्त्र         |
| म॰ प॰ सु॰    | महापरिनिव्वान <b>सुत्तं</b> त |
| म० सु॰       | मत्स्यपुराग्                  |
| म० भा०       | महाभारत                       |
| " श्रनुशासन  | ,, श्रनुशासन पर्व             |
| " ग्रादि॰    | " म्रादि पर्व                 |
| ,, भीष्म     | » भीष्म पर्व                  |
| ,, वन०       | ,, वन पर्वे                   |
| " विराट०     | " विराट् पर्व                 |
| ,, शांति॰    | ,, शांति पर्व                 |
| म० व०        | महावगा                        |
| मा॰ पु॰      | मार्फंडेय पुराग्              |
| मुं॰ उ॰      | मुंडक उपनिषद्                 |
| मे॰ दू•      | मेघदूत                        |
| य॰ वे॰       | यजुर्वेद                      |
| या० स्मृ०    | याज्ञवल्क्यस्मृति             |
| र० वं०       | रघुवंश -                      |
| रा॰ च॰ मा॰   | रामचरितमानस                   |
| रा॰ भा॰ सा॰  | राजस्यानी मापा श्रौर वाहित्य  |
| व० घ० सू०    | विष्ठधर्मसूत्र                |
| व॰ पु॰       | वराइ पुराग                    |
| व॰ स्मृ॰     | विष्ठरमृति                    |
| बा॰ पु॰      | वामन पुराग                    |
| वा॰ सं॰      | वाजसनेयी संहिता               |
| वि० घ० स्० भ | विष्णुधर्मसूत्र               |
| वि० पु०      | विष्णु पुरागा                 |
| वी० मि०      | वीरमित्रोदय                   |
| वी० मि० सं०  | वीरमित्रोदय संस्कार कांड      |
| वे॰ ग्रा॰    | वैदिक ग्रामर                  |
| वै॰ सा॰      | वैदिक साहित्य                 |
| श॰ त्रा॰     | 'शतपय ब्राह्मण्               |
| য়ি০ ব০      | शिशुपालवध                     |

ह्य । नि॰ शौ॰ ऋ॰ प्रा॰ श्वे॰ उ॰ सा॰ वि॰ सं॰ प्र॰ सा॰ द० स्मृ॰ च॰ स्मृ॰ च॰ ह॰ च॰ हि॰ इ॰ इ॰ आ॰

হি০ হৃঁ০ লি০ হি০ সা০ স্থ০ হি০ সা০ হ০ সা০

हि॰ फा॰ ग्रा॰ इ॰ सी॰

हि॰ स॰ लि॰ हि॰ सा॰ हि॰ सा॰ ग्रा॰ हि॰ सा॰ इ॰ हिं॰ सा॰ भू॰

हि॰ सं॰ पो॰

शुक्रनीतिसार शौनकीय ऋक्प्रातिशाख्य श्वेताश्वतर उपनिषद् सरस्वती विलास संस्कृत ड्रामा संस्कारप्रकाश साहित्यदर्पेश स्मृतिचंद्रिका स्मृतिरत्नाकर

इर्षचरित

हिस्ट्री स्राव् इंडियन ऐंड इंडोनेशियन स्रार्ट

ए हिस्ट्री आन् इंडियन लिटरेचर हिस्टारिकल ग्रामर आन् अपभंश हिस्टारिकल ग्रामर आन् इंस्क्रिप्शनल प्राकृत्स हिस्ट्री आन् फाइन आट्रैस इन इंडिया

पेंड सीलोन
हिस्ट्री श्राव् संस्कृत पोएटिक्स
हिस्ट्री श्राव् संस्कृत लिटरेचर
हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य का श्रादिकाल
हिंदी साहित्य का इतिहास
हिंदी साहित्य की भूमिका

# विषय सूची

|                  |                                     | पृ० सं०      |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| प्राक्कथन        | राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद       |              |
| हिंदी साहित्य    | के बृहत् इतिहास की योजना            | <b>१—</b> -8 |
| प्रस्तावना ं     |                                     | ५-१२         |
| संकेतसारिणी      |                                     | १३-१६        |
| विषय सूची        |                                     | १७-३२        |
|                  | प्रथम खंड                           |              |
|                  | भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थि  | ति           |
|                  | ले॰ डा॰ राजवली पांडेय               |              |
| प्रथम श्रध्याय : | भौगोलिक त्राधार                     | १—३३         |
| १ हिंद           | विश्व का विस्तार                    | १            |
| २ प्राकृ         | तिक विमाजन                          | Ę            |
| ३ पर्वत          | । श्रौर नदियाँ                      | १२           |
| ४ बल             | वायु                                | १५           |
| ५ वन             | स्पति                               | १५           |
| ६ जीव            | <b>जं</b> तु                        | २०           |
| ७ मान            | व जातियाँ                           | २४           |
| ८ बोरि           | नेयाँ                               | ₹०           |
| द्वितीय श्रध्याय | ्रंमध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ | ३४-४३        |
| १ विघ            | टन तथा विभाजन                       | <b>\$</b> 8  |
| २ निरं           | कुश एकतंत्र                         | ३६           |
| ३ साम            | तवाद                                | ३७           |
| ४ सम             | ष्टे श्रीमल                         | şc           |
| ५ राज            | नीति के प्रति उदासीनता              | 38           |
| ६ राष्ट्री       | यता तथा देशभक्ति का हास             | 80           |
| ७ रान            | मक्ति                               | %°           |
| ८ व्यक्ति        | क्तेगत शूरता एवं वीरता              | ४१           |
| ६ संघ            | र्वं तथा पुनरुत्थान का प्रयत        | ४२           |

| तृतीय भ्रध्याय: राजनीतिक स्थिति                           | ४४–६३        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| १ राजपूर्तो की उत्पत्ति                                   | <b>አ</b> ጸ   |
| २ विविध राज्य                                             | ४५           |
| (१) सिंघ                                                  | ४४ ं         |
| (२) काबुल श्रीर पंजाब                                     | ४६           |
| (३) कश्मीर                                                | ४७           |
| (४) कान्यकुब्ज                                            | 38           |
| (क) यशोवर्मन                                              | SE           |
| ( ख ) श्रायुष वंश                                         | પૂરુ         |
| (ग) प्रतिहार वंश                                          | ध्र          |
| (घ) गहडवाल वंश                                            | प्र२         |
| ( ५ ) उजयिनी का परमार वंश                                 | ዺሄ           |
| (६) त्रिपुरी का कलचुरी वंश                                | <i>પૂ</i> હ  |
| (७) शाकंभरी श्रौर दिल्ली के चाहुमान (चौद्दान)             | ५८           |
| ( ८ ) जेनाक भुक्ति का चंदेल वंश                           | ६१           |
| चतुर्थं श्रध्याय : राजनीतिक विचार श्रीर संस्थाएँ          | <b>48-64</b> |
| १ राजनीतिक शास्त्र श्रौर श्रन्य विद्याश्रौं से उनका संबंध | <b>4</b> 8   |
| २ राज्य की उत्पत्ति                                       | <b>દ્</b> યૂ |
| ३ राज्य के श्रांग श्रीर उनकी कल्पना                       | ६५           |
| ४ राजा                                                    | ६५           |
| ५ राजा श्रीर प्रजा का संबंध                               | ६८           |
| ६ राजा के कर्तव्य                                         | 90           |
| ७ राजा के प्रकार                                          | ७१           |
| ८ युवरान                                                  | ७२           |
| ६ मंत्रिमंडल                                              | ७३           |
| १० केंद्रीय शासन                                          | ७६           |
| ११ प्रादेशिक शासन                                         | 99           |
| १२ नगर शासन                                               | <b>B</b>     |
| १३ ग्राम शासन                                             | 50           |
| १४ राजस्व                                                 | 58           |
| ६५ न्याय                                                  | <b>L</b> Ã   |
| १६ सैनिक शासन                                             | 69           |
| १७ परराष्ट्रविभाग श्रौर परराष्ट्रनीति                     | EÄ           |

| वंचम श्रध्याय : सामाजिक स्थिति             | <b>६६–१४३</b> |
|--------------------------------------------|---------------|
| १ समाज की रचना                             | 33            |
| २ वर्ष                                     | १००           |
| ३ जातियाँ                                  | १०४           |
| ४ श्रंत्यन श्रौर श्रस्टश्यता               | १०६           |
| ५ श्राश्रम                                 | 885           |
| ६ परिवार श्रयवा कुल                        | ११३           |
| ७ विवाह                                    | ११६           |
| (१) महत्व                                  | ११६           |
| (२) विवाह के प्रकार                        | <b>११७</b>    |
| (३) प्रकारों का साक्षेप महत्व              | ११९           |
| (४) स्वयंवर                                | १२०           |
| (५) विवाह का निर्धारण                      | १२०           |
| (६) विवाह में निर्वाचन                     | १२५           |
| (७) विवाह योग्य वय                         | १२६           |
| (८) निर्वाचन का अधिकार                     | १३०           |
| (६) संस्कार                                | १३१           |
| (१०.) संस्कार का प्रतीकत्व                 | १३३           |
| (११) बहु विवाह                             | १३४           |
| (१२) विवाहित जीवन                          | १३७           |
| (१३) विवाहेतर स्त्री पुरुष के संबंध        | १४२           |
| षष्ठ श्रथ्यायः समाज में स्त्री का स्थान    | १४४-१७८       |
| १ कन्या                                    | १४४           |
| (१) जन्म तथा परिवार में स्थान              | १४४           |
| (२) पालन पोषणा तथा शिचा                    | १४५           |
| (३) सुविधाऍ तथा श्रिषकार                   | १४६           |
| २ पत्नी                                    | १४७           |
| (१) गृहस्वामिनी                            | १४७           |
| (२) वालवधू                                 | १४८           |
| (३) पति से ग्रमिन                          | १४८           |
| (४) वाद तथा त्याग                          | 388           |
| (५) प्रोयितपतिका                           | १५०           |
| (६) भूतभर्तृकाः श्रनुमरण श्रथवा ब्रह्मचर्य | १५१           |
| (७) नियोग                                  | १५३           |
| Y                                          |               |

| (८) परपूर्वी                              | १४४ |
|-------------------------------------------|-----|
| (६) पत्नी के आर्थिक और विधिक अधिकार       | १५५ |
| ३ माता                                    | १६१ |
| (१) श्रादर श्रीर महत्ता                   | १६१ |
| (२) विघिक श्रिधिकार                       | १६३ |
| (३) दाय                                   | १६३ |
| ४ सती-प्रया                               | १६४ |
| (१) भ्रयं                                 | १६४ |
| (२) सार्वभौम                              | १६५ |
| (३) भारत में सती प्रया का प्रारंभ         | १६५ |
| (४) मध्ययुग में सती प्रथा का विशेष प्रचलन | १६६ |
| ( ५) सती होने के अलौकिक लाभ               | १६६ |
| (६) सती पद्धति                            | १६७ |
| (७) दुरुपयोग                              | १६८ |
| ५ वेश्या वृत्ति                           | १६८ |
| (१) सार्वभीम प्रया                        | १६८ |
| (२) विविध नाम तथा गुरा                    | १६६ |
| (३) दंडविघान                              | १६६ |
| (४) समाज में स्थान                        | १७० |
| ६ श्रवगुंठन (पर्दा)                       | १७१ |
| (१) गोपन भी प्रवृत्ति                     | १७१ |
| (२) वैदिक काल में पर्दे का श्रमाव         | १७१ |
| (३) पदी का प्रारंभ                        | १७२ |
| ७ स्त्रियों के प्रति समाच का दृष्टिकीया   | १७४ |
| (१) सामान्य उदार दृष्टिकीया               | १७४ |
| (२) असफल प्रेमी श्रीर पलायनवादी           | १७५ |
| (३) संतुलित दृष्टिकोगा                    | १७७ |
| 0.0                                       |     |

### द्वितीय खंड

#### साहित्यिक श्राधार तथा परंपरा

#### ले॰ डा॰ भोलाशंकर व्यास

| प्रथम श्रध्यायः संस्कृत | १८१-२६२ |
|-------------------------|---------|
| १ वैदिक साहित्य का उदय  | १८१     |

## ('98')

| *            | वाद्क साहत्व                                          | 2-3     |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|
| ş            | <b>चंहिता</b> चेँ                                     | १८३     |
| ¥            | वेदों का साहित्यक मूल्यांकन                           | १८७     |
|              | (१) रस                                                | १८७     |
|              | (२) त्रलंकार                                          | 328     |
|              | (३) इंद                                               | 138     |
| ¥            | ब्राह्मण्, श्चारगयक श्रीर उपनिषद्                     | १६३     |
| ६            | वेदांग                                                | १९५     |
| હ            | साहित्यिक संस्कृति                                    | १६६     |
| 5            | वैदिक माषा श्रौर पाग्रिनीय संस्कृत                    | १६७     |
| 3            | संस्कृत साहित्य का उदय श्रीर विकास : ऐतिहासिक         |         |
|              | पीठिका                                                | २०७     |
| १०           | संस्कृत साहित्य की शैलियों का घारावाहिक सर्वेच्या     | २१०     |
|              | (१) महाकाव्य                                          | २१०     |
|              | (२) खंडकाव्य                                          | २१६     |
|              | (३) मुक्तक काव्य                                      | २२०     |
|              | (४) गद्य साहित्य, कथा तथा श्राख्यायिका                | २२४     |
|              | (५) दृश्यकाच्य                                        | २३०     |
| 99           | संस्कृत साहित्य की कलात्मक मान्यताएँ, साहित्य-शास्त्र |         |
|              | श्रीर काव्यालोचन                                      | २३९     |
|              | (१) श्रलंकार संप्रदाय                                 | २४५     |
|              | (२) रीतिगुण संप्रदाय                                  | २४८     |
|              | (३) वकोक्ति संप्रदाय                                  | २५०     |
|              | (४) रस संप्रदाय                                       | २५१     |
|              | (५) श्रीचित्य संप्रदाय                                | २५२     |
|              | (६) ध्वनि संप्रदाय                                    | २५२     |
| १२           | परंपरा का पर्यालोचन                                   | रप्र    |
| द्वितीय श्रध | यायः प्राञ्चत श्रौर मिश्र संस्कृत                     | २६३-३११ |
| १            | वैदिक भाषा मे परिवर्तन श्रीर विकास                    | २६३     |
| २            | लौकिक तथा श्रायेंतर तत्वों का प्रवेश                  | २६३     |
| ₹            | श्रशोककालीन प्राकृत                                   | २६५     |
| ¥            | प्राकृत भाषा का विकास                                 | रहप्    |
| પ્           | प्राकृत की व्युत्पत्ति                                | २६६     |
| Ę            | प्राकृत का ब्याकरण                                    | २६७     |
|              |                                                       |         |

| ७ प्राकृत साहित्य का उदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७०   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ८ प्राकृत की विभाषाएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७१   |
| ६ मिश्र या गाया संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०१   |
| (१) बौद्ध संकर संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३०१   |
| (२) जैन संकर संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 808   |
| (३) ब्राह्मण मिश्र संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०५   |
| १० प्राकृत साहित्य की परंपरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३०६   |
| (१) प्रबंध काव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३०६   |
| (२) मुक्तक काव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | इ०७   |
| ( ३ ) कथा साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305   |
| (४) नाटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308   |
| ( ५ ) प्राकृत छुंद परंपरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३१०   |
| तृतीय श्रध्यायः अपभ्रंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| १ ऋपभ्रंश भाषा का उदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३१२   |
| २ ऋपभ्रंश का साहित्यिक रूपधारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३१३   |
| ३ श्रालंकारिकों द्वारा मान्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३१४   |
| ४ अपभ्रंश के प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इ१६   |
| (१) पूर्वी ऋपभ्रंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१६ - |
| (२) दिच्यी श्रपभंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३१८   |
| (३) पश्चिमी श्रपभंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३१८   |
| ५ अपभंश की विशेषताएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१६   |
| (१) स्वर श्रीर ध्वनियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 388   |
| (२) व्यंजन ध्वनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२१   |
| (३) पद रचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३२१   |
| (४) विमक्तियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२२   |
| (५) सर्वनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३२४   |
| (६) घातुरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३२४   |
| (७) परसर्गी का उदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३२५   |
| (८) वाक्य रचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२७   |
| ६ श्रपभ्रंश साहित्य का उदय श्रौर विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३२८   |
| ७ श्रपभ्रंश काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३२६   |
| ८ श्रपभ्रंश को रानाश्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३३१   |
| ६ श्रपभ्रंश साहित्य की शैलियाँ, विषय, विवेचन श्रादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३३२   |
| (१) जैन प्रबंघ साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 383 |
| Grand Control of the |       |

| (२) जैन श्रध्यात्मवादी (रहस्यवादी) काव्य                      | ३४६          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| (३) बौद्ध दोहा श्रौर चर्यापद                                  | <b>₹</b> ४⊏  |
| (४) ऋपभंश का शौर्य एवं प्रग्रयसंबंधी मुक्तक काव्य             | इप्र         |
| १० श्रपभ्रंश साहित्य की परंपरा                                | ३५७          |
| (१) हिंदी को रिक्य                                            | ३५७          |
| ( श्र ) षयगतवि                                                | ३५७          |
| (त्र्रा) कान्य-परिवेष                                         | ३५८          |
| (इ) श्रमिव्यंजना                                              | ३५८          |
| ( ई ) छंद संपत्ति                                             | ३५६          |
| चतुर्यं श्रध्याय : प्रारंभिक हिंदी                            | ३६४-४१४      |
| १ भाषा का संक्रमण श्रीर विकास                                 | ३६४          |
| २ प्रारंभिक हिदी: श्रवहट                                      | ३६५          |
| ३ प्राचीन हिंदी: पदरचना                                       | ३६८          |
| ४ प्रारंभिक हिंदी का साहित्य                                  | <b>ँ</b> ३७३ |
| ध जैन काव्य                                                   | ३६८          |
| ६ युक्तक किविताएँ                                             | ४०३          |
| ७ नाथपंथी साहित्य                                             | ४०५          |
| ८ हिंदी गद्य का उन्मेष                                        | ४०७          |
| <ul><li>दिक्लनी हिंदी या खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप</li></ul> | 308          |
| १० परंपरा श्रीर प्रगति                                        | <b>¥</b> १०  |
| (१) दो घाराएँ                                                 | 488          |
| (२) काव्यशैलियाँ                                              | 888          |
|                                                               |              |

## तृतीय खंड

## घार्मिक तथा दाशैनिक भाघार श्रौर परंपरा

#### छे॰ पं॰ बलदेव उपाध्याय

| प्रथम श्रध्याय : वैदिक धर्म | ४१६-४३८ |
|-----------------------------|---------|
| १ श्रर्थं श्रीर महत्व       | 358     |
| ३ धर्म भावना का विकास       | 860     |
| ३ देवमंडल                   | ४२३     |
| ४ पूनापद्धति                | ४२६     |
| (१) प्रार्थना               | ४२६     |
| (२) यज्ञ                    | ४२६     |

## ( 24 )

| (३) मंदिर श्रौर मूर्तिपूजा का श्रमाव | ४२७          |
|--------------------------------------|--------------|
| (४) शिश्नपूजा (१)                    | ४२८          |
| थ नीति                               | ४र८          |
| ६ श्रीपनिषदिक तत्व-ज्ञान             | YZE          |
| (१) ब्रह्म                           | ४३१          |
| (२) आत्मा                            | ४३२          |
| (३) उपासना                           | ४३३          |
| ७ हिंदी साहित्य में वैदिक परंपरा     | ४३३          |
| दितीय श्रम्याय : जैन धर्म            | ४३६–४४४      |
| १ उदय                                | 8\$E         |
| २ ज्ञान मीमांसा : श्रनेकांतवाद       | 880          |
| ३ तत्वमीमांचा                        | xxs          |
| (१) जीव                              | ४४२          |
| (२) पुद्गल                           | ४४२          |
| (३) श्राकाश                          | 884          |
| (४) धर्म                             | ४४३          |
| (ेप्र) श्रवर्म                       | አ <b>ለ</b> ≨ |
| (६) काल                              | <b>88</b> \$ |
| ४ श्राचारसीमांसा                     | 883          |
| ५ देवमंडल : पूजापद्धति               | XXX          |
| ६ हिंदी साहित्य में जैन परंपरा       | XXX          |
| तृतीय श्रम्याय : बौद्ध धर्म          | ४४६–४६१      |
| १ उदय                                | ४४६          |
| २ श्राचार मीमांसा                    | ४४६          |
| रे हीनयान का दार्शनिक तथ्य           | 880          |
| ४ बौद्धघर्म का सांप्रदायिक विकास     | *84          |
| ५ महायान की घार्मिक विशिष्टता        | 840          |
| (१) बोधिसत्व का उच्चतम श्रादर्श      | 84.0         |
| (२) त्रिकाय की कल्पना                | ४५१          |
| (३) निर्वाग की कल्पना                | ४५१          |
| (४) भक्ति की प्रयोजनीयता             | ४५१          |
| (५) दशभूमि की कल्पना                 | ४५२          |
| ६ बौद्धधर्म के दार्शनिक संप्रदाय     | ४५२          |
| (१) वैभाषिकः न्याहार्थ प्रत्यक्ताद   | ४५२          |

# ( २५ )

| (२) सौत्रातिकः व्याहार्थान्मेयवाद | <b>አ</b> ፈ <i>ቌ</i>      |
|-----------------------------------|--------------------------|
| (३) योगाचारः विज्ञानवाद           | ४५३                      |
| (४) माध्यमिकः शून्यवाद            | ४५४                      |
| ७ वज्रयानी साधना                  | ४५५                      |
| ८ श्रवधूती मार्ग                  | ४५६                      |
| ६ देवमंडल                         | 840                      |
| १० हिंदी साहित्य में बौद्ध परंपरा | ४५८                      |
| चतुर्थं श्रध्यायः द्शेन           | <b>४६२</b> –४ <b>-</b> ४ |
| १ प्रास्ताविक                     | ४६२                      |
| (१) दर्शन की महत्ता               | ४६२                      |
| (२) मुख्य संप्रदाय                | ४६३                      |
| (३) सामान्य सिद्धांत              | ४६४                      |
| (क) नैतिक व्यवस्था में विश्वास    | ४६४,                     |
| ( ख ) कर्म सिद्धान्त              | ४६३                      |
| (ग) वंध का कारण                   | ४६५                      |
| (घ) मोच्च                         | ४६५                      |
| (ङ) मोच्च का उपाय                 | ४६६                      |
| (च) कार्यंकारण की मीमांसा         | ४६६                      |
| २ षड्दर्शन परिचय                  | ४६७                      |
| (१) न्यायदर्शन                    | ४६७                      |
| (२) वैशेषिक दर्शन                 | <b>XEE</b>               |
| _ (३) सांख्य दर्शन                | <i></i> ጸወጸ              |
| (४) योग दर्शन                     | ४७८                      |
| (५) मीमांसा दर्शन                 | ४८१                      |
| पंचम श्रध्यायः पौराणिक धर्म       | ४८६-४००                  |
| १ महत्व                           | ४८६                      |
| २ भ्रांति                         | ४८७                      |
| ३ पुराग तथा वेद                   | ४८८                      |
| ४ देव मंडल                        | 8E0                      |
| (१) विष्णु                        | <b>KE</b> \$             |
| (२) शिव                           | ४९२                      |
| (३) गगुपति                        | \$£3                     |
| (४) सूर्य                         | <i>እ</i> £አ              |
| (५) शक्ति                         | RER                      |

| ५ पूजन पद्धति                           | <b>ሃ</b> ይ <b>ቒ</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|
| (१) समवेत                               | ४९६                 |
| (२) मूर्तिपूजा                          | 826                 |
| (३) तीर्थयात्रा                         | 826                 |
| ( Y ) त्रत                              | 8E4 .               |
| ६ हिंदी साहित्य में पौराणिक विषय        | SEE                 |
| पष्ट ग्रध्याय : तांत्रिक धर्म तथा दर्शन | ४०१–४२६             |
| १ भारतीय वर्म के स्थान                  | ५०१                 |
| २ जीवन दर्शन                            | ६०२                 |
| ३ तंत्र मेद                             | ५०२                 |
| (१) पांचरात्र आगम                       | ५०३                 |
| (२) शैवः तंत्र                          | 408                 |
| (३) पाशुपत मत                           | પ્રશ્               |
| (४) वीरशैव मत                           | द्र१४               |
| (५) रसेश्वर दर्शन                       | प्र१७               |
| (६) प्रत्यभिज्ञा दर्शन                  | प्रश्न              |
| (७) ब्रह्माद्वेत तथा ईश्वराद्वयवाद      | ५ १३                |
| (८) शाक्त तंत्र                         | प्रव                |
| ४ हिंदी साहित्य में तांत्रिक धर्म       | ५२७                 |
| सप्तम श्रम्यायः वेदांत                  | X\$0-XXE            |
| १ भारतीय दर्शन का चरम उत्कर्ष           | धू३०                |
| २ संप्रदाय मेद                          | भू३०                |
| ३ श्रद्धैत वेदांत                       | प्रश                |
| (१) ब्रह्म                              | ध्र                 |
| (२) माया                                | <b>५</b> ३२         |
| (३) जीव                                 | પ્રફર               |
| (४) श्रध्यास                            | ५३२                 |
| (५) हिंदी साहित्य में परिखति            | <b>५</b> ३३         |
| ४ विशिष्टादैत                           | ५३४                 |
| (१) मायावाद का विरोध                    | ध्र                 |
| (२) उदय                                 | <b>५३</b> ४         |
| (३) तत्वत्रय                            | યુર્પ               |
| ( শ্ন ) বিব                             | <b>५</b> ३५         |
| (श्रा) ईश्वर                            | યુરફ                |

| (इ) श्रचित्                          | प्र३७         |
|--------------------------------------|---------------|
| (४) पदार्थं विज्ञान                  | प्३८          |
| (५) साधनतत्व                         | र इंट         |
| (६) हिंदी साहित्य में परिगाति        | प्र३९         |
| ५ द्वैताद्वेत                        | 480           |
| (१) तत्वत्रय                         | ५४१           |
| ( श्र ) चित् पदार्थं                 | ዺ४१           |
| (भ्रा) श्रचित् तत्व                  | पू४२          |
| (इ) ईश्वर                            | ५४२           |
| (२) हिंदी साहित्य में निवाकी काव्य   | ዺየጾ           |
| ६ ग्रुदाहैत                          | ५४७           |
| (१) सिद्धांत                         | प्रद          |
| (श्र) गुद्धत्व                       | ५४८           |
| ( त्रा) ब्रह्म                       | યુષ્ટ         |
| (इ) जगत्                             | ५४६           |
| (ई) जीव                              | યુષ્ટ         |
| (२) साधनतत्व                         | ጀሄይ           |
| (३) हिदी साहित्य में वस्ताम सिद्धांत | <b>यू</b> प्र |
| ७ द्वेत सिद्धांत                     | ધ્રપ્રર       |
| (१) पदार्थं मीमांसा                  | યૂપ્ર         |
| (२) भगवत्तत्व                        | યૂપૂર         |
| (३) लक्मी                            | યુપુર         |
| (४) जीव                              | पूर्          |
| ( ५) जगत्                            |               |
| (६) साध्नतत्त्र                      | પૂપ્રફ        |
| (७) मुक्ति                           | યૂપુ૪         |
| ८ चैतन्य मत                          | ५५४           |
| (१) साध्य तत्व                       | યુપુપુ        |
| (२) साधन तत्व                        | પ્રમૃદ        |
| (३) हिंदी में चैतन्यपरंपरा           | પૂર્યહ        |
| -                                    |               |

## ( २५ )

# चतुर्थ खंड

#### कला

#### ले॰ हा॰ भगवतशरग उपाध्याय

| पथम श्रध्यायः स्थापत्य                   | ४६३–६११        |
|------------------------------------------|----------------|
| १ कला के प्रति ऋभिरुचि तथा लंबा इतिहास   | ५६३            |
| २ स्थापत्य भी विविध शैलियाँ              | <b>५</b> ६४    |
| (१) नागर                                 | યુદ્દ્યૂ       |
| (२) द्राविङ                              | યુદ્દપૂ        |
| (३) वेसर                                 | <b>५६</b> ६    |
| (४) मिश्र                                | <b>पू</b> ६७   |
| ३ भारतीय स्थापत्य में श्रमुरीं का योग    | प्रह           |
| ४ स्थापत्यः प्रादेशिक किंतु भारतीय       | <b>५६</b> ८    |
| ५ मंदिर                                  | <b>५</b> ६९    |
| (१) नागर                                 | <b>પ્</b> હરૂ  |
| (२) द्राविड                              | द्र७४          |
| (३) वेसर                                 | ५७४            |
| ६ स्तूप                                  | <u> પ્રહ્ય</u> |
| ७ चैत्य                                  | ५८०            |
| प्त विहार                                | <b>५</b> ८२    |
| ६ स्तंभ                                  | <b>५</b> ८६    |
| १० श्रावास                               | प्रध्य         |
| ११ ग्राम                                 | प्रह           |
| १२ नगर                                   | प्रह           |
| १३ दुर्ग                                 | ६००            |
| १४ राजप्रासाद                            | ६०२            |
| १५ सार्वजनिक श्रावास                     | ६०६            |
| १६ वापी, तडाग, दीर्घिका, क्प श्रादि      | ६०६            |
| १७ मुक्तिम वास्तु                        | ६०६            |
| दितीय श्रध्यायः मूर्तिकला                | ६१२–६३४        |
| १ प्रस्ताविक                             | ६१२            |
| (१) मूर्तिकला की न्यापकता श्रीर उसका उदय | ६१२            |
| (२) मूर्तिविज्ञान के आघार                | ६१३            |
|                                          |                |

## ( १६ )

| २ विविघ शैलियाँ श्रीर प्रकार                 | ६१३     |
|----------------------------------------------|---------|
| (१) प्राड्मीर्यं                             | ६१३     |
| (२) मौर्य                                    | ६१४     |
| (३) द्यंग                                    | ६१५     |
| (४) शक्कुपर्या                               | ६१८     |
| (५) गांधारशैली                               | ६२१     |
| (-६) श्रमरावती                               | ६२३     |
| (७) गुप्त युग                                | ६२४     |
| (८) पूर्व मध्ययुग                            | ६२७     |
| (६) उत्तर मध्ययुग                            | ६२६     |
| (१०) प्रागाधुनिक युग                         | ६३२     |
| (११) घातुमूतियाँ                             | ६३३     |
| (१२) वर्तमान                                 | ६३४     |
| तृतीय श्रभ्यायः चित्रकला                     | ६३४–६४० |
| १ प्रायमिक प्रयास श्रीर विविध शैलियों का उदय | ६३५     |
| २ विविध शैलियाँ                              | ६३६     |
| (१) श्रजंता शैली                             | ६३६     |
| (२) गुनराती शैली                             | ६३६     |
| (३) मुगल शैली                                | ६४०     |
| (४) राजपूत शैली                              | ६४५     |
| (५) दकनी (दिच्याि) शैली                      | ६४७     |
| (६) वर्तमान शैली                             | ६४७     |
| ३ भारतीय चित्रकला की भावभूमि                 | ६४६     |
| चतुर्थं श्रध्यायः संगीत                      | ६४१-६६३ |
| १ क्षेत्र                                    | ६५१     |
| २ पद्धति का विकास                            | ६५१     |
| ३ शास्त्रीय पद्धति                           | ६५३     |
| ४ नाद्य                                      | ह्यू४   |
| ५ नृत्य                                      | ६५७     |
| ६ छंगीत (गान) की शैलियाँ                     | ६६०     |
| ७ संगीत श्रौर साहित्य                        | ६६२     |
| पंचम श्रध्यायः रंगमंच                        | ६६४–६७३ |
| १ रूपक श्रीर ग्रभिनय                         | ६६४     |
| २ रूपक                                       | ६६७     |

## ( ३० )

| ३ रूपक के मेद             | ६६८ |
|---------------------------|-----|
| ४ हिंदी नाटक श्रीर रंगमंच | ६६६ |
| ५ श्रमिनय शास्त्र         | ६७१ |
| ६ साहित्य श्रौर फला       | ६७२ |

## पंचम खंड

## बाह्य संपर्क तथा प्रभाव

#### ले॰ डा॰ मगवतश्ररण उपाध्याय

| प्रथम स्रध्यायः यवत-पह्नवों से पूर्व           | ६७७-६६१  |
|------------------------------------------------|----------|
| १ सांस्कृतिक संपर्क श्रीर परंपरा               | ६७७      |
| २ भारत श्रौर पश्चिमी एशिया                     | ६७८      |
| ३ स्रार्थ प्रमाव : स्रार्थेतर तत्नों से समन्वय | ६७८      |
| ४ दो घाराऍः श्रार्य श्रीर द्रविड               | ६८०      |
| ५ भाषा पर सुमेरी-बाबुली प्रभाव                 | ६८०      |
| ६ कला पर वाहरी प्रभाव                          | ं६८५     |
| ७ ईरानी प्रभाव                                 | ६८७      |
| ८ छेखनकला पर प्रभाव                            | <b>E</b> |
| ६ मूर्तिकला पर प्रभाव                          | ६६७      |
| दितीय श्रध्यायः यवन-पह्नव प्रभाव               | £6230x   |
| १ प्रथम यवन संपर्कः सिकंदर                     | ६६२ -    |
| २ बाख्त्री—यवन संपर्क                          | ६६२      |
| (१) भाषा पर प्रमाव                             | 488      |
| (२) ज्योतिष पर प्रमाव                          | ६६५      |
| (३) दर्शन, गणित तथा साहित्य                    | ६६७      |
| (४) सुद्रा                                     | ६६८      |
| (५) कला                                        | ६६८      |
| (६) भारतीकरण                                   | 337      |
| ( ७ ) व्यापारिक संबंध                          | 900      |
| (८) बातिमिश्रग्                                | ७०१      |
| ३ पह्रव प्रभाव                                 | ५०२      |
| ४ रोमक प्रमाव                                  | ६०४      |
| तृतीय श्रष्यायः शक-कुष्ण प्रभाव                | 39v-3ce  |
| १ शकीं का प्रसरण                               | ७०६      |
|                                                |          |

| २ शकों का भारत में श्रागमन                         | 606        |     |
|----------------------------------------------------|------------|-----|
| ३ ्भारत पर प्रभाव                                  | 905        |     |
| (१) राजनीति                                        | ৬০८        |     |
| (२) व्यापार                                        | 300        |     |
| (३) भाषा श्रौर साहित्य                             | 300        |     |
| ( ४ ) ज्योतिपविज्ञान                               | 300        |     |
| ( ५ ) परिधान                                       | 300        |     |
| ( ६ ) सूर्य पूजा तथा सूर्य प्रतिमा                 | ७१०        |     |
| (७) भारतीकरण                                       | ७११        |     |
| (८) शक संवत्                                       | ७१२        |     |
| ४ कुपरा                                            | ७१२        |     |
| (१) कला श्रीर धर्म पर प्रभाव                       | ७१२        |     |
| (२) महायानः गांधार कला                             | ७१४        |     |
| ५ श्राभीर श्रौर गुर्जर प्रभाव                      | ७१६        |     |
| (१) प्रसार                                         | ७१७        |     |
| (२) प्राकृतीं पर प्रभाव                            | ७१८        |     |
| चतुर्थं श्रध्यायः हूण्किरात प्रमाव                 |            | ७२० |
| १ हूर्यों का स्रागमन स्रीर मारतीकरण                | ७२०        |     |
| २ शारीरिक गठन श्रौर सामानिक व्यवस्था पर प्रमाव     | ७२१        |     |
| ३ नई परंपरा श्रीर भोगवाद                           | ७२१        |     |
| ४ किरात                                            | ७२२        |     |
| (१) स्थिति श्रीर क्षेत्र                           | ७२२        |     |
| (२) संपर्क श्रीर प्रमाव                            | ७२२        |     |
| पंचम श्रघ्यायः अरव, तुर्क, मुगल तथा यूरोपीय प्रमान |            | ७२३ |
| १ प्रास्ताविक                                      | <b>५</b> १ |     |
| २ श्ररव संपर्क तथा श्राक्रमणः तुर्क                | ७२३        |     |
| ३ सुदूर दिच्या में श्ररत                           | ७२४        |     |
| ४ तसन्तुफ                                          | ७२५        |     |
| ५ स्रादान प्रदान                                   | ७२६        |     |
| (१) विज्ञान                                        | ७२६        |     |
| (२) ललित कला                                       | ७२७        |     |
| (श्र) संगीत                                        | ७२७        |     |
| (श्रा) बाद्य                                       | ० ६७       |     |
| (इ) चत्य                                           | ७३०        |     |
|                                                    |            |     |

## ( 5% )

| ' (ई) स्थापत्य          | १६७            |
|-------------------------|----------------|
| ( उ ) चित्रकला          | ७३२            |
| (३) भाषा श्रीर साहित्य  | ७३३            |
| (४) परिघान              | ४६७            |
| ६ यूरोपीय प्रभाव        | ७३५            |
| चित्रसूची               | ७६७–३६७        |
| सहायक ग्रंथ स्ची        | ७३७            |
| त्र <u>न</u> ुक्रमिष्का | <b>હ</b> પૂ યૂ |

# प्रथम खंड

# भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति

<sub>ळेखक</sub> डा० राजवली पांडेय

## प्रथम अध्याय

## भौगोलिक आधार

### १. हिदी क्षेत्र का विस्तार

हिंदी का चेत्र उसके ऐतिहासिक विकास के साथ वढ़ता रहा है। मूलतः हिंदी दिल्ली ग्रोर उसके ग्रासपास—प्राचीन कुक-पांचाल जनपदी—की भाषा थी जिसको भारत के मुसलिम ग्राक्रमणकारियों ने यह नाम दिया। पहले ईरान या फारस के लोग सिंधुनद की वाटी को ही 'हिंद' कहते थे। पीछे भारत के ग्रन्य भाग भी क्रमशः उनके द्वारा इस नाम से वोधित होने लगे। जब भारत में मुसलिम सत्ता स्थापित हुई तो दिल्ली हिंद की राजवानी बनी ग्रोर वहाँ की भाषा प्रमुख रूप से हिंदी कही जाने लगी।

वैदिक युग में कुरु-पांचाल के मरतो की संतित, मापा श्रीर संस्कृति 'भारती' नाम से सारे देश के लिये प्रतिमान थीं श्रीर उनका प्रसार श्रीर प्रचार संपूर्ण देश में हुशा। यही कारण है कि 'भारती' सरस्वती का पर्याय हो गई श्रीर सारा देश 'भारत' कहा जाने लगा । मनु ने तो यहाँ तक कहा कि 'इस प्रदेश में उत्पन्न ग्राह्मण के पास से पृथ्वी के संपूर्ण मानवो को श्रपना श्रपना श्राचार सीखना चाहिए।' मनु के इस ब्रह्मिंदेश में कुरुक्तेन, मत्स्य, पांचाल तथा श्रूरतेन प्रदेश संगिलित थे। यहाँ की भाषा भारतीय इतिहास में वरावर परिष्कृत श्रीर श्रभिजात

१ 'मारत' नाम की कई व्युत्पत्तियाँ प्राचीन साहित्य में पाई जाती है। म० पु० ११४.५ के अनुसार 'प्रजा का भरण करने से मनु ही भरत कहलाते थे; अतः निक्ति-वन्नों से उनके द्वारा शासित देश भारत कहलाया।' ऐत० ब्रा० द.२३, श० गा० १३.५.४.११ तथा म० मा० आदि० ६६.४६ के अनुसार दौष्यंति भरत के नाम पर उन देश का नाम मारत पड़ा। भा० पु० ५.४.६ में यह कथन है कि ऋपभ३व के ज्येष्ट पुत्र महायोगी तथा श्रेष्ठ गुणवाले भरत के कारण यह देश भारत कहलाया। ऋ० वं० ३.३३.११, ऐ० ब्रा० द.२३, महाभारत तथा पुराणों में भरत के वंशलों के विजय, विस्तार, पराक्रम तथा यश के विस्तृत दर्णन पाण जाते हैं। प्रायः 'जन' के नाम पर ही देशों के नाम रखे जाते थे; अतः भरन या भारत 'जन' में भागन की खुरुक्ति अधिक संभव जान पटती है।

२ पनदेशप्रमृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिद्धेरन् पृथिव्यां सर्वेमाननाः ॥ मनु० २.२०

उ महा २.२६

मानी जाती थी। मग्ध के उत्कर्ष से भी इस भूभाग का भाषासंबंधी महत्व घटा नहीं। श्रशोक के लेखों की पालि श्रयवा प्रारंभिक बौद्ध पालि पर इसी देश की भाषा की शब्दावली तथा रचनापद्धति का प्रभाव है। इस ब्रह्मिष देश में भाषा श्रीर संस्कृति की दृष्टि से पढ़ोस के श्रन्य प्रदेश भी मिलने लगे। पश्चिम में ब्रह्मावर्त ( सरस्वती तथा दृषद्वती के वीच ) तथा पूर्व में पूरे श्रांतर्वेद ( गंगा-यसुना के बीच ) के मिल जाने से 'मध्यदेश' का बनना प्रारंग हो गया। क्रमशः हिमालय तथा विंध्य के बीच पश्चिम में विनशन (सरस्वती के श्रांतर्घान होने का स्थान ) से लेकर पूर्व में प्रयाग तक के भूमाग मध्यदेश के भीतर श्रा गए श्रीर इनमें भापा की एकरूपता श्राती गई। बुद्धकाल में मध्यदेश की सीमा श्रीर बढ गई। महावग्ग के श्रन्सार मिक्समदेस (= मध्यदेश) की पूर्वी सीमा महा-कर्जगल ( राजमहल=विहार की पूर्वी सीमा ), पूर्वोत्तर साल के श्रागे सीमा सलावती नदी, दिल्णी सीमा सेतकप्णिक, पश्चिमी सीमा धून (स्थ्ण= स्यागोश्वर ) तथा उत्तरी सीमा उसीरध्वन पर्वत थीर। इस प्रकार मध्यदेश में पश्चिमोत्तर में उत्तरापथ (पश्चिमी पंजाब, काश्मीर तथा सीमांत), पश्चिम में श्रपरात ( सौराष्ट्र ) तथा पूर्व में सुदूर प्राची ( बंगाल तथा श्रासाम ) को छोड़कर-समस्त उत्तर भारत श्रथवा श्रायीवर्त श्रा गया। फलतः कुर-पांचाली भाषा के विकास श्रीर प्रसार का क्षेत्र श्रीर श्रधिक विस्तृत हो गया । कुरु-पांचाल के भारतीय संस्कृति के प्रतिमान होने तथा उत्तर भारत के मैदान में यातायात तथा परस्पर संपर्क सरल होने के कारण एक बड़े भूभाग पर एक सर्वमान्य भाषा का विकास संभव हुआ।

उत्तर भारत में जब पालि के साहित्यक प्रयोग के बाद बौद्ध साहित्य में संस्कृत का पुनरावर्तन हुआ तो बौद्धों की मिश्र अथवा गाथा संस्कृत में मध्यदेशीय हिंदी के अनेक मूल तत्व प्रस्तुत हुए। यह मिश्र अथवा गाथा संस्कृत न केवल संपूर्ण उत्तर भारत में बौद्धो द्वारा प्रयुक्त होने लगी, अपित समस्त पिक्निमोत्तर भारत और उससे निकन्नकर मध्य एशिया तक पहुँची। महायान बौद्ध संप्रदाय के

मेथातिथि ने इसपर भाष्य करते हुए लिखा है कि 'यह प्रदेश न श्रांत उत्कृष्ट (कँचा) श्रौर न श्रांत निकृष्ट (नीचा) है इसलिये यह 'मध्यदेश' कहलाता है, न कि पृथ्वी के मध्य में होने के कार्या'। यह व्याख्या मध्यकालीन है। बहुत प्राचीन काल में श्रायांवर्त श्रीर हलावर्त (मध्य हिमालय) के बीच में मध्यदेश पड़ता था। नाम पड़ने का संभवतः यही कार्या था।

हिमनद्विध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विनशनादिषि।
 प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः॥ मनु० २.२१

व म० व० ४.१२.१३

संग्रं श्रीर प्रभाव से दिल्लापय भी श्रद्धता न था। श्रांघ्र, फर्जाटक श्रादि में महायान के कतिपय केंद्र थे। श्रतः इस मापा ने एक बहुजनमुलभ विस्तृत लोक-भाषा के लिये क्षेत्र तैयार कर दिया।

पूर्व मध्ययुग में उत्तर भारत के श्रिधकांश राजकीय तथा साहित्यिक कार्य संस्कृत भापा के ही द्वारा होते थे; नाटको तथा काव्यों की प्राकृत भी लोकभापा न होकर रुढ़ साहित्यिक रूप धारण कर चुकी थी। फिर भी मध्यदेशीय लोकभापा कई माध्यमो से देश के वड़े भूभाग पर फैल रही थी। इस पूरे थुग में कान्यकुव्य श्रयवा महोदय प्रायः समस्त उत्तर भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। यहाँ के निवासियों के साथ उनकी भाषा भी दूर दूर के प्रदेशों में पहुँची श्रीर दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ श्राकर यहाँ की भाषा से प्रभावित होने लगे। तोमरों श्रीर चीहानों के समय उत्तर भारत का दूसरा राजनीतिक केंद्र इंद्रस्थान (इंद्रप्रस्थ=दिल्ली) था जिसकी भाषा राजस्थान तथा पश्चिमोत्तर भारत तक पहुँचती थी। श्रन्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयाग, श्रयोध्या, काशी, हरिद्वार तथा मथुरा-इंदावन थे। इनके संत श्रीर किवयों की रचनाएँ सुदूर प्रदेशों तक जाती थीं। इन तीर्थरयानों में भारत के सभी भागों से तीर्थयात्री श्राते थे। उनमें शिचित यात्री श्रीर भक्त कुछ साहित्यिक रचनाएँ श्रपने साथ छे जाते थे। देश में संस्कृत के श्रध्ययन का काशी सबसे वड़ा केंद्र था श्रीर इस दृष्टि से मध्यदेशीय भाषा के प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम भी।

मुसलमानों के श्राक्रमण तथा उत्तर भारत में उनके राज्यस्थापन के कारण दो प्रकार से हिंदी का प्रचार हुशा । उत्तर भारत के बहुत से राजवंश श्रीर उनके परिजन राजस्थान, मध्यभारत, विध्यप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के मरु, जंगल तथा पार्वत्य प्रदेशों में जा वसे श्रीर श्रपने साथ श्रपनी भाषा भी लेते गए। इसके पश्चात् जब दिल्ली श्रीर मध्यदेश से मुसलिम श्राक्रमणकारियों श्रीर विजेताश्रों का चतु-दिक्त प्रशार हुश्चा तो उनके विचार-विनिमय श्रीर व्यवहार के लिये दिल्ली की भाषा उनके साथ गई। उनके द्वारा हिंदी श्रीर उसकी उपभाषा उर्दू का संपूर्ण उत्तर भारत श्रीर दिल्ला के बहुत से शासनकेंद्रों में प्रसार हुश्चा। श्राधुनिक काल में युरोपीय व्यापारियों एवं शासकों तथा उत्तर भारत के व्यापारियों—मारवाइी, पंजाबी, सिंधी तथा गुजराती—से भी हिंदी का संपूर्ण भारत में प्रचार हुश्चा।

श्रान नहाँ साहित्य, शिचा, शासन तथा सामान्य व्यवहार के लिये हिंदी भाषा का प्रयोग होता है उसमें पूर्व से प्रारंभ कर विहार, उत्तरप्रदेश, विध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, रानस्थान, पंनाव, हिमालय की तराई तथा हिमांचल प्रदेश संमिलित हैं। इसकी पूर्वी सीमा रानमहल की पहाड़ियों तक, दिल्ली सीमा छ्तीय-गड़ (विध्य के पार महानदी के उद्गम ) तक, पश्चिम में सतलन श्रीर रागी तक पंजात्र में तथा वीकानेर श्रौर जोघपुर तक राजस्थान में है। यह हिंदी का प्रमुख ज्ञेत है। हिंदी की ही उपमाषा उर्दू, जिसमें फारसी श्रौर श्ररबी शब्दों का बाहुल्य है, काश्मीर तथा पश्चिमी पाकिस्तान में प्रायः पठित समाज में सर्वत्र बोली जाती है। हिंदी ज्ञेत के बाहर बंबई, कलकत्ता श्रादि जैसे बड़े नगरों में हिंदी का माषा श्रौर साहित्य दोनों हिंदी से पर्याप्त प्रचार है। सं० २००७ वि० में पारित भारतीय संविधान के श्रतुसार हिंदी भारत की राज्यभाषा घोषित हुई। मारतीय जीवन के विविध ज्ञेत्रों में उत्तरोत्तर उसका प्रसार होता जा रहा है। किंद्र माषा की हिंह से उसके प्रमुख ज्ञेत्र की मौगोलिक परिस्थितियों का ही यहाँ उद्धेख किया जायगा।

#### २. प्राकृतिक विभाजन

हिंदी के मुख्य च्रेत्र को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्राकृतिक मागो में. बाँटा जा सकता है:

- (१) हिमालय का पार्वत्य प्रदेश
- (२) उत्तर भारत का मैदान
- (३) राजस्थान का मरुप्रदेश
- (४) मालव प्रदेश
- (५) विंध्यमेखला
- (१) हिमालय का पार्वत्य प्रदेश—भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पश्चिम से पूर्व की श्रोर लगमग सोलह सौ मील की लंबाई में विस्तृत है। वर्षपर्वतों में हिमालय का नाम सबसे पहले श्राता हैं । कालिदास के कुमारसंमव में पृथ्वी के मानदंड के रूप में हिमालय का वर्णन किया गया है : 'उत्तर दिशा में देवताश्रों का श्रात्मरूप हिमालय नामक नगाधिराज पूर्व तया श्रपर समुद्रों का मानों श्रवगा- हन करके पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित हैं । हिंदी होत्र के उत्तर में इसका ठीक मध्य माग पड़ता है। सनातन हिम से श्राच्छादित हिमालय की श्रिषकांश चोटियाँ या शिखर भी इसी मध्य भाग में पड़ते हैं। पश्चिम से प्रारंभ कर नंदादेवी,
  - पुराणों के भुननकोश नामक श्रन्यायों में मारत के प्राचीन मौतिक तथा राजनीतिक भूगोल का पर्याप्त वर्णन मिलता है। इसके लिये देखिए क्रू॰ पु॰, श्र॰ ४७; ग॰ पु॰; श्र॰ पु॰, ४६; म॰ पु॰; मा॰ पु॰, ४७, व॰पु॰, ८५; वा॰ पु॰, १३; वि॰पु॰; श्रंश २, श्र॰ ३।
  - व हिमवान् हेमक्टश्च निषधो मेरुरेव च। चैत्रः क्षां च शंगी च सप्तेते वर्षपर्वताः ॥ म० पु०, इ.० ११४
  - 3 श्रात्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिरानः। पूर्वापरी तोयनिधीऽनगाह्य रिथनः पृथिन्या इत मानरणडः॥ वु० मं० १.१

धौलागिरि, गौरीशंकर ( एवरेस्ट ), कंचनजंत्रा ह्यादि इनमें प्रसिद्ध हैं । हिमालय के इस माग में कई शृंखलाएँ, उपत्यकाएँ तथा दूने हैं । इनमें दिल्ला की ह्योर सिवालिक ( सपादलन्त ) की शृंखला विशेष उल्लेखनीय है । हिमालय की यह हद शृंखला नदियों की दूनों से कहीं कहीं कटी हुई है, परंतु फिर भी प्रायः श्रमेद्य श्रीर हुर्गम है।

हिमालय की गण्ना वर्षपर्वतो में इसिलये की गई थी कि वह भारतवर्ण को एशिया के अन्य देशो से अलग करता है। वास्तव में भारत की उत्तरी, पिश्मोत्तरी तया पूर्वोत्तरी सीमा या मर्यादा हिमालय और उसकी शृंखलाओ से निर्मित है। इस प्रायः अभेद्य सीमा के कारण भारत पर उत्तर से कोई महत्वपूर्ण जातीय अथवा सैनिक आक्रमण नहीं हुआ और वह संसार के अन्य देशो से अपेत्ताकृत अधिक एकात में रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की सम्यता और जीवन का निर्माण हुआ जो बहुत दिनों तक अपने व्यक्तित्व को वाहरी प्रमावों और आक्रमणों से सुरित्तत रख सका। परंतु जहाँ हिमालय भारत को अन्य देशों से पृथक् रखने की चेधा करता है वहाँ अपने पश्चिमोत्तर द्वारों (दर्रों) के रास्ते भारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से और पूर्वोत्तर रास्तों द्वारा चीन, हिंदचीन एवं हिदएशिया (इंडोनेशिया) से मिलाता भी रहा है। अतः भारत बाहरी संपर्कों से वंचित नहीं रहा, यद्यि उसने अपने व्यक्तित्व को हढ़ता से बचा रखा। हिंदी चेत्र में अधिकतर पश्चिमोत्तर से मानव परिवारो और भाषाओं का आगमन समय समय पर होता रहा। उत्तर से मंगोल तत्व भी स्वस्प मात्रा में हिंदी चेत्र तक पहुँचता था।

हिंदी क्षेत्र के जलवायु तथा ऋतुपरिवर्तन में भी हिमालय का बहुत बड़ा भाग है। यदि हिमालय की ऊँची शृंखलाएँ भारत के उत्तर में न होती तो पश्चिम सागर ( अरव सागर ) तथा भारत महासागर से उठनेवाली मानसून हवाएँ उनसे टकराकर पानी नहीं वरसा सकती थीं और वर्षा के अभाव में सारा उत्तर भारत शुष्क, तथा अर्क्ष मक्भूमि होता। इसके श्रितिरिक्त उत्तर ध्रुव की ठंढी हवाएँ तिन्त्रत को पारकर भारत में पहुँचती और सारे उत्तर भारत में कठोर जाड़ा पड़ता। इस परिस्थित में हिंदी क्षेत्र का जलवायु आज के जलवायु से बहुत मिन्न होता और यहाँ की वनस्पति, जीवधारी, उपज, रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति भी अन्य प्रकार की होती।

हिमालय से निकलनेवाली अनेक निदयों हैं जो उत्तर भारत के मैटान से यहती हुई पश्चिम सागर ( अरव सागर ) अथवा बंगाल की खाईं। में गिरती हैं। वास्तव में इन्हीं निदयों द्वारा लाई मिट्टी से उत्तर भारत का मैदान बना है श्रीर वे इसको बरावर सिचित करती और उपजाऊ बनाती रहती हैं। यदि यह कहा

जाय कि प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत हिमालय की देन है तो कोई श्रातिशयोक्ति न होगी ।

हिमालय ने भारतीय मानस श्रीर साहित्य को भी बराबर प्रभावित किया है। जहाँ उत्तुंग शृंगींवाला गगनतुंबी हिमालय सृष्टि की विशालता श्रीर विश्व की उच्चता का द्योतक है वहाँ मनुष्य के श्रहंकार श्रीर दर्प को खंडित भी करता है। उसके सामने खड़ा हुन्ना मानव श्रपने शरीर की भौतिक स्वल्पता का श्रनु-भव करता है। उसकी ऊँची श्रीर दुर्गम गुहाएँ रहस्य श्रीर कल्पना के केंद्र रही हैं। हिमालय देवतात्रों का निवासस्थल है। वहीं यन्, गंधर्व, किन्नर, किंपुरुप, गुह्मक त्रादि ऋदंदेवयोनियाँ वसती हैं। शिव की ध्यानसूमि मानसरोवर श्रीर कीड़ाभूमि काम्यकवन हिमालय में ही स्थित हैं। श्रायों का उत्तरी श्रावर्त 'इलावर्त' हिमालय को ही घेरकर स्थित था। पांडवो का स्वर्गारोहरा, दिलीप का गोचारण, कुमारसंभव में कार्तिकेय का जन्म, किरातार्जनीय में शिव तथा श्चर्जन का दंद श्चादि श्चनेक साहित्यिक घटनाश्ची श्रीर कथानकी का स्रोत हिमालय रहा है। मैदानों के कोलाइल और आदोलन से क्लांत एवं आंत मानव विश्राम श्रीर शाति के लिये बराबर हिमालय की श्रीर देखता श्राया है। ऋषिमनियों श्रौर योगियो के चिंतन श्रौर श्रनुभूति के लिये उर्वर भूमि हिमालय में ही सुलभ थी । इस प्रकार भारतीय जीवन पर भौतिक श्रीर मानसिक दोनो दृष्टियों से दिमालय की गहरी छाप है।

(२) उत्तर भारत का मैदान—हिंदी क्षेत्र में लिंधु घाटी का पूर्वी भाग तथा गंगा श्रीर उसकी सहायक निदयों की घाटियों के प्रदेश संमिलित हैं। इसमें प्राचीन काल के ब्रह्मावर्त, ब्रह्मिंदेश, मध्यदेश तथा श्रार्यावर्त का श्रिधिकांश श्रा जाता है। जनपदों की दृष्टि से इसमें कैकेय, मद्र, वाहीक, वाटधान, त्रिगर्त, श्रंबष्ट, कुर, पंचाल, शूर्सेन, मत्स्य, पटचर, चेदि, वत्स, कोसल, काशी, विज, विदेह, मगध श्रीर श्रंग का समावेश है। त्रिगर्त श्रथवा कॉगड़े की तरफ हिमालय की निचली

<sup>े</sup> ब्रह्मावर्त — पूर्वी पंजाव में द्रपद्धती और सरस्वती के वीच का प्रदेश ( म० स्मृ० २. १७ ), ब्रह्मिंदेश — इसमें कुरुचेत्र, मत्स्य, पंचाल तथा श्रूरचेन संमिलित थे ( म० रमू० २. १६ ), मध्यदेश — हिमालय और विंध्य के बीच पश्चिम में विनशन से पूर्व में प्रयाग तक (म० स्मृ० २.२१) पश्चिम में स्थूण (थानेसर) से पूर्व में कर्जगल (राजमहल) तक (म० व०), आर्यावर्त — हिमालय और विंध्य के बीच पूर्व से पश्चिम समुद्ध तक ( म० रमू० २. २२ )।

व कैकेय ( भेलम के किनारे ), कुरु ( गंगा-यमुना का उत्तरी दोशांत और पू० पंजात ), मद्र (चिनाव और रावी के बीच ), पंचाल ( बरेली से कानपुर तक गंगा का तटवरीं प्रदेश ), बत्स ( कीशांबी के चौगिर्द ), कोसल ( लखनऊ, फैजावाद, गोरखपुर मंडल ),

शृंतज्ञा पंजाय की तरा यह आई है, कितु पिस्तम से चलने पर पृयीं पंजाय में कोई प्राकृतिक याथा नहीं उपित्यत होती। इससे आगे यहने पर शिही (प्राचीन इंग्रस्थ) के पास उत्तर से हिमालय की सुजा सियालिक तथा टिल्ण रो श्रूरा-यली (प्राचीन पारियाय) की भुजा मिलकर जनियाजक बनाती हैं श्रीर पित्रम ने ग्रानेवाले रात्र ग्रुयया सेना को रोकने के लिये देहरी (=हार) का काम करती हैं। प्रायः इसके पिश्रमोत्तर पानीपा (प्राचीन कुनक्षेत्र) के मैदान में भारत के बड़े वड़े निर्जायक युद्ध लड़े गए। दिल्ली के पूर्व फिर विध्याचल (मिर्जापुर) तक कोई पर्वत या पहाड़ी बीच में नहीं मिलती। विध्याचल की पदाड़ियाँ निर्यों श्रीर सेनाश्रों के पूर्विभिमुख प्रयाह को यहाँ रोकती हैं। गंगा यहाँ पहुँचकर उत्तरगामिनी होने के लिये विवश होती है। शाधुनिक रेलवे मार्ग को भी यही करना पड़ता है। प्राचीन श्रीर मध्यकालीन विजेता भी चुनार पहुँचकर उत्तर को मुड़ जाते थे। श्रारा (शाहाबाद) श्रीर छपरा से मैदान का रास्ता किर पूर्विभिमुख हो जाता है तथा राजमहल की पहाड़ियों तक सीधा जाता है और द्वारवंग (दरमंगा) पहुँच-कर पूर्व-दिल्ज की श्रीर मुड़ता है।

निर्देश द्वारा हिमालय से लाई हुई मिट्टी से उत्तर मारत का मैदान निर्मित हुन्ना श्रीर उन्हों के द्वारा सींचा जाता है। ये निर्देश यातायात का साधन भी प्रदान करती हैं। इस उर्वर श्रीर सस्य-स्यामला भूमि में मनुष्यजीवन के साधन सर्मता से नुलभ होते रहे हैं। श्रतः श्रत्यंत प्राचीन काल से यहाँ उपनिवेशो, जनपटो श्रीर राज्यों को त्थापना होती रही है। यह वह बड़े नगरों श्रीर नागरिक जीवन का विकास हुन्ना। श्रपनो भौतिक श्रावस्यकतात्रों की सहज पृतिं कर श्रपने पर्याप्त श्रवकारा में यहाँ के लोग विद्या, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, शास्त्र, विज्ञान श्रादि की स्थि करते रहे। प्राञ्चितक वाधा के श्रमाव श्रीर यातायात सरल होने के कारण एक वड़े भूमाग में लोगों का संपर्क श्रीर परस्यर संबंध होता रहा। इसका परिपाम यह हुन्ना कि एक वड़े पैमाने पर यहाँ मापाश्रों का विकास हुन्ना जो श्रन्य प्रदेशों में प्राञ्चितक विभाजन के कारण संभव नहीं था। विस्तृत भाषा के विकास के कारण चिंतन श्रीर समवेदनाएँ भी संनुत्तित श्रीर व्यापक हुई। श्रार्यावर्त श्रीर भारतवर्ष की करना का उदय भी यहीं हुन्ना। संपूर्ण देश की एकता श्रीर समष्टि की भावना पर्ही विकासत हुई। भारतीयता श्रीर राष्ट्रीयता का केंद्र यही था श्रीर विदेशी

बारीक (रावी और स्वतल के दीन), ग्रह्मेन (मशुरा के चौगर्ड), क शी (वागरामी), बाटबान (स्वतल के दिलाएपूर्व) सत्त्व (श्रमकर-त्रवपुर), बद्दिन (पिन्समात्तर विरार), शिवनं (कॉनडा), परक्वर (ग्रह्मेन के दिलाजपरिचम), विदेश (प्वीत्तर दिलाग), भेवष्ठ (कॉनडे के दिलार-पूर्व), चेटि (बुँदलगुँट-स्वेतगुँड), मगथ (दिलाग विदार) शीर ग्रंग (मन्यपूर्व विदार)। श्राकष्मण श्रीर प्रभाव के प्रति प्रतिक्रिया का भी। श्रार्यावर्त की व्याख्या करते हुए मनु के भाष्यकार मेधातिथि ने कहा है: 'श्रार्य लोग वहाँ वर्तमान रहते हैं; पुन: पुन: समृद्धि को प्राप्त होते हैं। म्लेन्छ (विदेशी) लोग वहाँ श्राक्रमण करके भी देर तक ठहर नहीं पाते हैं।'

(३) राजस्थान का मरुप्रदेश—राजस्थान किसी समय प्राचीन काल में समुद्र था, जिसमें पंजाब की कई निदयाँ गिरती थीं। प्रसिद्ध सरस्वती नदी इनमें से एक थी। ग्राज मरु के पास जहाँ इसके छप्त होने का स्थान है उसका नाम विनशन (नए होना) है। उथला होते होते उसने वर्तमान मरूरूप को प्राप्त किया। इस मरुप्ति ने भारतीय इतिहास श्रीर भाषा को दो प्रकार से प्रमावित किया है। पश्चिमोत्तर जानेवाली या पश्चिमोत्तर से श्रानेवाली जातियों का यह पथ-निर्धारण फरता है। एक तो उनको सीचे पूर्व-पश्चिम दिशा में जाना पड़ता है, दूसरे पश्चिम में सिंधुनद का किनारा पफड़कर दिज्ञण की श्रोर या पूर्व में मध्यभारत के रास्ते विदर्भ श्रीर गुजरात की श्रोर जाना पड़ता है। माधाश्रों का प्रवाह भी प्रायः इन्हीं मार्गों से हुश्रा है। यह प्रदेश सिंध, पंजाव, उत्तरप्रदेश श्रीर मध्यभारत को स्पर्श फरता है, श्रतः इन सभी से प्रमावित हुश्रा है श्रीर सभी को प्रमावित किया है।

इस मरु, पर्वतीय तथा जांगल प्रदेश ने समय समय पर नाहरी श्राक्रमणों से भारतीय राजवंशो, भाषा, साहित्य तथा धर्म की रक्षा की है श्रौर उसको प्रोत्साहन भी दिया है। यूनानी, वाख्त्री, पहलव, शक, ऋषिक-तुषार (कुषाण), हूण, श्ररय, श्रप्तगान, तुर्क श्रादि वर्वर श्राक्रमणकारियों से त्रस्त होकर उत्तर भारत के कितपय राजवंश, उनके स्वजन, परिजन तथा श्रनुयायी इस प्रदेश की दुर्गम तथा वीहड़ भूमि में श्रा वसे श्रौर श्रपने व्यक्तित्व को वचा रखा। प्रथम पँच श्राक्रमणों के समय पंजाय की गणजातियाँ पूर्वोत्तर राजस्थान में जा वसी। परवर्ती श्राक्रमणों के समय भी यही प्रक्रिया दुहराई गई। इस प्रकार राजस्थान संकटकाल में उत्तर भारत की शरणभूमि वन गया। यहाँ श्राक्तर शरणागत राजवंशों श्रौर जातियों ने पुनः प्रमा पुनदत्यान किया श्रौर श्रपना पौक्ष दिखलाया। सूर्यमंडल श्रौर श्रितकुंड से प्राद्वभूत राजवंशों की कहानी इन्हीं जातियों के पुनदत्यान का इतिहास है। मर्क्समें को श्राधार बनाकर इन्होंने विदेशियों का श्रप्रतिम प्रतिरोध श्रौर सामना किया। इनके शौर्य श्रौर श्रात्मविद्यान के ऊपर श्राधारित काव्यों से ही हिंदी साहित्य के श्रादिकाल का निर्माण हुत्रा।

(४) मालव प्रदेश—राजस्थान के चारो श्रोर उर्वर भूमि का एक वृत्त है। उसका दिवरण-पूर्व भाग मालव है। इसमें जंगल, पर्वत तथा उपजाऊ पठार

श्रायां वर्तन्ते तत्र पुनः पुनरुद्भवन्ति । श्राक्रम्याक्रम्यापि न चिरं तत्र म्लेच्छा स्थातारो
भवन्ति । म० स्मृ० २, २२ पर भाष्य ।

सभी संमिलित हैं। पारियात्र श्रयवा श्ररावली यहाँ का मुख्य पर्वत तथा शिप्रा प्रमुख नदी है। यह सस्य-श्यामला उर्वर भूमिवाला सुरम्य प्रदेश है जिसमें प्राचीन काल में ही श्राकर श्रवंति श्रादि जनपद यस गए थे। यहाँ की संपन्नता के बारे में उक्ति है 'देश मालवा गहर गंभीर। घर घर रोटी पग पग नीर।' पंजाब की प्रसिद्ध गण्जाति 'मालव' के यहाँ वस जाने से इसका नाम मालव पड़ा। उत्तर से एक मार्ग मालवा गुजरात होते हुए दिल्ल्णापय को जाता है। श्रतः उत्तर श्रीर दिल्ल्ण के बीच में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा श्रीर साहित्य की दृष्टि से भी इसका संधिस्थानीय महत्व है। गुजराती, राजस्थानी, ब्रजमापा सभी का पुट मालवी में है जो श्रपने इन तत्वों को श्रात्मसात् कर हिंदी को समृद्ध बनाती है।

( १ ) विंध्य मेखला-जिस प्रकार वर्पपर्वत हिमालय भारत को एशिया के श्रन्य वर्षों (देशां) से श्रलग करता है वैसे ही विष्य (भारत के कुलपर्वता में से एक ) दिवाणापय को उत्तर से ऋलग करता है। भारत के बीचोबीच श्रथवा कटिप्रदेश में होने के कारण इसे विध्यमेखला कहते हैं। इसकी शृंखला पिरचम में खंमात की खाड़ी से पूर्व में उड़ीसा तक चली जाती है। इसका पश्चिमी भाग पारियात्र, उत्तरी विंध्य श्रीर दिल्णी ऋच कहलाता है। इसके पूर्वी भाग में श्रमरफंटफ, महाकांतार श्रीर छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ संमिलित हैं। श्रमरकंटक से भारत की चार प्रसिद्ध नदियाँ निकलती और विभिन्न दिशाश्रो में बहती हैं। उत्तर में सोन नद निकलता है जो बघेलखंड श्रीर विहार का चक्कर लगाकर पटना के पहले गंगा में मिलता है। पूर्व में महानदी इससे निकलकर वंगाल के आखात में गिरती है। पश्चिम में नर्मदा श्रौर ताप्ती पश्चिमाभिमुख होकर पश्चिम सागर ( श्ररत्र सागर ) में श्रपना जल छोड़ती हैं। कंटकाकी र्य जंगलों तथा दुर्गम पर्वतो के कारण विष्य को बीच से पार करना कठिन है, परंतु इसके पश्चिमी श्रीर पूर्वी छोरों से होकर दिवाण जाने के कतिपय मार्ग हैं जो प्राचीन काल से चाल रहे हैं श्रीर उत्तर तथा दक्तिण के बीच में माध्यम का काम करते हैं। श्रतः विध्य का भारतीय इतिहास, जीवन तथा साहित्य में महत्व का स्थान रहा है। विंध्य की केंचाई श्रीर दुर्गमता की कई कहानियाँ प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाई जाती हैं। परंतु मानव पुरुषार्थं प्राकृतिक कठिनाइयों का बरावर श्रतिक्रमण करता श्राया है। ग्रनप्रथम श्रगस्य ने निध्य को पार किया, फिर भृग श्रादि ऋषियों ने। इसके पश्चात् उत्तर-दिव्या के श्रादान-प्रदान की परंपरा सी वन गई। संस्कृत भाषा तथा साहित्य, पालि तथा प्राकृतिक मापा एवं साहित्य, पूर्व मध्ययुग का हिंदी संत

<sup>ै</sup> महेन्द्रो मत्रयः सणः शुक्तिमान् श्रष्टपर्वनः । विष्यक्ष पारियायक्ष सप्तने कृतपर्वनाः ॥ मठ माठ, नीष्मठ्दः ११

साहित्य तथा उत्तर मध्ययुग की हिंदी भाषा झौर साहित्य वरावर विंध्य को पारकर दिन्। की श्रोर जाते रहे हैं भ्रौर इसी प्रकार दिन्। के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव उत्तर में पहुँचते रहे हैं।

## ३. पर्वत छोर नदियाँ

प्राकृतिक विमाजन के संबंध में पर्वतो का उल्लेख हो चुका है। हिंदी के विस्तृत क्षेत्र में निदयों का एक जाल सा बिछा हुन्ना है जो यहाँ के जीवन के तानेवाने में श्रोतत्रीत हैं। निदयों की गणना का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के नदी-स्तृति-स्क में पाया जाता है, जिसमें गंगा से प्रारंभ कर उससे पश्चिम की निदयों की स्तृति है। इस स्क का ऋपि सिंधुिह्नत् है। पुराणों के अनुसार यह पंचाल का राजकुनार या जिसकी वाहिनी इन निदयों को पारकर सिधुतट के पश्चिमोत्तर तक पहुँची थी। कुरू-पंचाल के साहित्य और संस्कृति का प्रसार भी पश्चिमोत्तर में इसी दिशा ग्रोर गित से हुन्ना था। निदयों का उल्लेख इस प्रकार है: 'हे गंगे, यमुने, सरस्त्रित और शुतुद्रि (सतलज) परुष्णी (रावी) के साथ मेरे स्तोम (स्तोन्न) को सुनो। हे मरुद्वृत्वे (मरुवर्द्धान) और त्रार्जिकीये शाशिकी (चिनाव), वितस्ता (मेलम) ग्रीर सुषोमा (सोहन) के साथ मेरी स्तुति सुनो।' दसमें इपद्रती (धण्वर) और विपाशा (व्यास) नामक पंजाव की दो पूर्वीय निदयों की गणना नहीं है। संमत्रतः सैनिक श्रथवा धार्मिक दृष्टि से उनका महत्व कम था।

गंगा न केवल हिंदी क्षेत्र की अपितु सारे मारत की सर्वश्रेष्ठ श्रीर प्रसिद्ध नदी है। गंगा भारतीय साहित्य में सुरसिर अथवा देवनदी है। देवतात्मा हिमा-लय की गंगोत्री झील से इसका प्रस्रवण प्रारंभ होता है। अलकनंदा, मंदाकिनी श्रादि कई धाराओं और नामों से बहती हुई यह हरिद्वार के पास मैदान में उतरती है। कानपुर के ऊपर ही पूर्व से रामगंगा और पश्चिम से कालिंदी गंगा में श्राकर मिलती है। मैदान में गंगावतरण ने बहुत सी पौराणिक कथाओं श्रीर कान्यों को जन्म दिया है। उत्तर के पार्वत्य प्रदेश से छेकर पूर्व में (राजमहल

१ :मं में मंगे यमुने सरस्वति शुतुद्धि स्तोमं सचता परष्ण्या। श्रसिकया मरुद्रुषे वितस्तयार्जनीये शृषुष्टा सुपीमया॥ ऋ० वे० १०.७४.५

व इसकी पदचान कठिन है। पश्चिमी पंजान की कोई नदी है।

<sup>3</sup> पुराणों श्रीर रामायण में मनीरथ द्वारा गंगावतरण प्रसिद्ध कथा है। ऐसा लगता ऐ कि किसी समय गंगा हिमालय की उपत्यकाश्ची श्रीर सरोवरों में मटकती थी श्रथवा गंगा श्रीर यसना दोनों श्रत्यंत प्राचीन काल में राबरथान समुद्र में गिरती थीं, जिन्हें मोहकर मगीरथ ने दिख्य-पूर्विभिमुख किया।

की पहाड़ियों तक गंगा का प्रवाह हिंदी क्षेत्र का मेरुदंड है। प्राचीन तथा ग्राधुनिक ग्राथिक, राजनीतिक तथा सास्कृतिक जीवन के प्रसिद्ध केंद्र हरिद्वार, हस्तिनापुर, कानपुर, प्रयाग ( इलाहाबाद ), काशी ( वाराण्सी ), पटना ( पाट- लिपुत्र ) ग्रादि गंगा के तट पर ही स्थित हैं।

मीगोलिक श्रीर सास्कृतिक दोनों दृष्टियों से गंगा के पश्चात् यमुना का स्थान है। यह भी हिमालय की गर्भशृंखता में स्थित यमनोत्री से निकलकर पहले दिख्णाभिमुख श्रीर फिर पूर्वाभिमुख बहकर प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। भारत की प्राचीन संस्कृति इसके सहारे भी प्रवाहित हुई थी श्रीर इसके किनारे इंद्रप्रस्थ (दिछी), मश्चरा, श्रागरा, कोशाबी (कोसम) श्रादि प्रसिद्ध नगर स्थित थे। गंगा-यमुना के बीच का देश ही ब्रह्मिंदेश था जहाँ वेदिक सम्यता श्रीर संस्कृति परिपक्य होकर श्रन्यत्र प्रसारित हुई थी।

सिवालिक की जलविमाजक रेखा के पश्चिम सरस्वती ( छत ), हपढ़ती ( घग्वर, प्रायः छत ), सतलज, व्यास, राची, चिनाव, झेलम छोर सिंधु छादि निद्यों हिमालय से निकलकर पश्चिमोत्तर को वहती हैं। पहले सरस्वती राजस्थान के समुद्र में गिरती थी, किंतु छव विनशन के पास छत हो जाती है। व्यास सतलज में मिलती है छोर दोप निदया सिंधु में। कुक-पंचाल का पश्चिमोत्तर प्रसारचेत्र इन्हीं निदयों के प्रदेश में या छोर यहाँ पर तिगर्त, मद्र, केकय, शिवि, सौवीर, सिंधु छादि जनपद स्थापित थे। वैदिक साहित्य में इन निदयों का इनके पूर्वनामों के साथ प्रायः उद्धेख मिलता है।

पंजाब से दिन्ज चलने पर राजस्थान द्या जाता है। इसके पश्चिमोत्तर में निदेशों का प्रायः ध्रमाव है। झील अथवा इतिम सागर ही यहाँ के मुख्य जलाशय हैं। ध्राजमेर का ध्रणोंसागर प्रसिद्ध ऐतिहासिक जलाशय है। सामर झील से केवल एक दूनों नदी निकलकर दिन्जण-पश्चिम राजस्थान में होती हुई रनकच्छ में गिरती है। मालवा के पठार से कई निदयाँ निकलकर दिन्जणपूर्व राजस्थान होती हुई यमुना में मिल जाती हैं। इनमें चंत्रल (चर्मण्यवती), होटी लिंधु (काली लिंधु), बेनवा (वेववती) तथा केन (ध्रुक्तिमर्ता) का उद्धेख किया जा सकता है। चंत्रल को पश्चिमी सहायक नदी बनास (वर्जास) है जो ध्ररावली से निकलकर चंत्रल में गिरती है। उद्योगी से होकर बहनेवाली साहित्यक शिप्रा नदी मालवा के दी पठार से निकलकर चंत्रल में गिरती है। विध्यप्रदेश की निदयों में केवल शोजनद दी प्रसिद्ध है जो प्राचीन साहित्य में शोज्यह तथा हिरण्यवाहु भी कहलाना था। यह ख्रपनी विशाल जलराशि तथा शोजित बादुका-क्यों को विरहेरता हुआ पटना के पश्चिम गंगा में मिल जाता है।

पंचाल के समत्रती गंगात्रवाह के पूर्व राजमहल की पहाड़ियों तक नदियों का एक बान ना है। गोमती बरेली के ऊपर हिमालय की तगई ने निकलकर लग्यनक तथा जीनपुर होती हुई बनारस के आगे गंगा से मिल जाती है। गोमती के पूर्व सरयू नदी है। वेद में सरयू का नाम 'सरभू' मिलता है। यह मानसरोवर के दिल्ला से निकलती है। हिमालय में कई घाराएँ इसमें आकर मिलती हैं। सरयू बड़ी विशाल तथा वेगवती नदी है। इसके किनारे पर लोकविश्रुत अयोध्या नगरी स्थित है जहाँ मानव अथवा इक्ष्वाकुवंश की स्थापना हुई थी। इसके किनारे दूसरा प्रसिद्ध नगर छपरा है। यहीं पर सरयू गंगा से मिलती है। वाल्मीकि और तुलसी दोनों ने अपने काव्यों में सरयू को अमर किया है।

गोमती श्रीर सरयू के बीच में टोंस (तमसा) नदी है जो गाजीपुर श्रीर बलिया के बीच में गंगा से जा मिलती है। वाल्मीिक आश्रम की तमसा (मुरला के साथ) यही है जहाँ सीता का दूसरा वनवास श्रीर लव-कुश का जन्म हुन्ना था? । श्राजकल तमसा के किनारे आजमगढ़ नगर श्रीर मक नामक प्रसिद्ध करना है। सर्यू के पूर्व में राप्ती नामक नदी है जिसका प्राचीन नाम अचिरवती अथवा अजिरवती था। यह बुटवल के पास की पहाड़ियों से निकलती है श्रीर वेग से बहती हुई देवरिया जिले में बरहज के पास सरयू से मिल जाती है। प्राचीन श्रावस्ती नगरी (सहेत-महेत, गोंडा-वहराइच की सीमा पर ) इसी के किनारे थी जो ब्राह्मण श्रीर बौद्ध दोनों साहित्यों में प्रसिद्ध थी। दूसरा प्रसिद्ध नगर इसके किनारे गोरखपुर है। बुद्धकाल में कोलिय-गरा की राजधानी रामग्राम इसी स्थान पर था जिसे परवर्ती काल में राप्ती बहा ले गई। राप्ती की सहायक नदी रोहिस्सी बस्ती-गोरखपुर की ऊपरी तराई से निकलकर गोरखपुर के पास राप्ती से मिल जाती है। इसके पूर्व चलकर देवरिया में छोटी गंडक (प्राचीन हिरण्यवती ) है। यह भी नेपाल की तराई से निकलती है श्रीर दिच्य-पूर्व को बहती हुई सरयू में मिल जाती है। प्राचीन काल में मर्छों की राज-धानी कुशीनगर इसी के किनारे था। ( त्राजकल उसके छोड़न रामभार ताल के किनारे हैं।) श्रौर पूर्व चलने पर उत्तर विहार में बड़ी गंडक ( सदानीरा=श्राध-निक नारायणी), कोसी (कौशिकी) स्त्रादि प्रसिद्ध नदियाँ हैं जो हिमालय से प्रसिवत होकर उत्तरी विहार को श्राष्ठावित करती हुई गंगा में मिलती हैं। ये निदयाँ नाल की तरह फैली हुई हैं। इनकी लाई हुई मिट्टी से प्रतिवर्ष इनके द्वारा सिंचित मैदान उपनाऊ वनता है। जीवन के साधन सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन्हीं नदियों के प्रदेश में प्राचीन काल में कोसल, वैशाली, विदेह स्त्रादि राज्यों तथा उनके भम होने पर मछ तथा विजयंघ के गणों की स्थापना हुई थी 3।

<sup>े</sup> स० वे०, ५.५३. ६; १०. ६४. ६

२ भवभृतिकृत उत्तररामवरित में इनका वर्णन पहिए।

<sup>3</sup> भारत के प्राचीन भृगोल के लिये देखिए : (१) पुराखों के सुननकोश नामक अध्याय; (२) यू० सं० (वराहमिदिर, १४. ७); (३) कर्निगहम : एंश्यंट ज्याप्रकी आवृ इंडिया

#### ४. जलवायु

हिंदी का खेत्र उत्तर मारत के शीतोष्ण किटवंध में है। इसमें गर्मी, वर्षा ग्रीर जाड़ा, तीन मौसमों ग्रीर छः ऋतुत्र्यों—वसंत, ग्रीष्म, पावस, श्ररत्, हेमंत श्रौर शिशिर-का चक चलता रहता है। पूर्वी विहार से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक प्रायः संपूर्ण हिंदी चेत्र उत्तर से दिच्या तक समान श्रद्धांशो में है किंतु मानसून की दिशा, पर्वतों की ऊँचाई तथा मर की समीपता के कारण विभिन्न स्थानों के तायमान और वर्षापात में अंतर है। मरु के कारण राजस्थान का तापमान दिन में श्रधिक श्रीर रात में कम हो जाता है। उत्तरोत्तर पर्वं की श्रोर उत्तरप्रदेश, बंदेल-खंड, वघेलखंड श्रौर विद्वार पहुँचने पर वर्षा श्रिषिक होने के कारण जलवायु श्राद्र श्रीर मध्यम हो जाता है। हिमालय के अंचलों में वर्षा श्रीर श्रधिक होती है एवं कँचाई के कारण शीत भी अधिक वढ जाता है। विध्याचल की शृंखलाओं में भी वर्पा पर्याप्त होती है किंतु अन्नांश और ऊँचाई कम होने के कारण शीत कम है। इन विभिन्न परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र का मनुष्य ऋतुत्रों का तीव श्रौर सप्ट श्चनभव करता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया भी। प्राचीन काल में कालिदास के ऋतुसंहार जैसे ग्रंथ श्रीर मध्य तथा श्राधुनिक युग के अनेक 'वारहमासे' जैसे काव्य इसी क्षेत्र में प्रज्ञीत हो सकते हैं। संस्कृत श्रीर हिंदी साहित्यों में विमिन्न ऋतुएँ, संयोग और विप्रलंभ दोनों प्रकार के श्रंगारो में, उद्दीपन का कार्य करती हैं। वसंत श्रीर शरत् जहाँ प्रकृति के सौकुमार्य तथा लालित्य के द्योतक हैं वहाँ ग्रीप्म तथा हेमंत उसकी कठोरता के । वर्षांगम भीष्या निदाय को जहाँ शीतल करता है वहाँ शिशिर वसंत के आने की सूचना देता है। जलवाय की सभी परिस्थितियों का उपयोग साहित्यकारों ने किया है।

#### ४. वनस्पति<sup>१</sup>

विविध प्रकार की भूमि श्रीर जलवायु के कारण विविध प्रकार की वनस्पति-संपत्ति हिंदी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय के निचले जंगलों में पर्वतीय भूमि श्रीर प्रचुर वर्षा, पंजाब में उपजाऊ भूमि श्रीर स्वस्प वर्षा, राजस्थान में मरु तथा

( भारत का प्राचीन भूगोल ); (४) नंदलाल दे. ज्याग्रैफिकल डिक्शनरी श्राव् पंश्यंट ऐंड मेडिक्ल इंडिया ( प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का भौगलिक कोश ); (५) जयचंद्र विद्यालंकार : भारतभूमि श्रौर उसके निवासी ।

१ वित्तत विवर्ध के लिये देखिए: (१) के० डी० हूकर: ए रकेच आव् ढ फ्लोरा आव् श्रिटिश इंडिया, १६०४; (२) सी० सी० काल्डर: ऐन आउटलाइन वेजिटेशन आव इंडिया (सिलवर जुविली सेशन, इंडियन सायंस कांग्रेस, १६३७); (३) ए० दास-ग्रस: एकोनामिक पँड कमर्शल ज्यॉग्रफी आव् इंडिया, १६४१।

प्रितिद रहे हैं। इनमें अश्वत्य अयवा पीपल सबसे पहले आता है। भारतीय धर्म में यह विश्ववृद्ध माना जाता है और इसके पत्ते पत्ते में देवताओं का निवास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। इसका एक नाम वासुदेव भी है। इसके चिकने और चंचल पत्तों की उपमा मन से दी जाती है। इस कारण पीपल का एक पर्याय चलदल भी है। इसकी विशाल छाया के नीचे मानव और पश्च सभी विश्राम पाते हैं। दूसरा विशाल वृद्ध वट या वरगद है। आकार, उपयोगिता और पवित्रता में यह पीपल के समान है। इसकी वरोहें अनेकों की संख्या में मूमि तक पहुँचकर स्तंम जैसी बन जाती हैं। शत अथवा सहस्रतंम मंडपो और समाभवनों की कल्पना वटवृद्ध से ही संमवतः उत्पन्न हुई थी। तीसरा विशाल वृद्ध प्लच्च अथवा पाकई है जो गुण में प्रथम दो के समान है। इन वृद्धों को चैत्यवृद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि स्वयं इनकी और इनके नीचे अन्य देवताओं की पूजा होती है। दूसरे विशाल वृद्ध उद्धंवर (गूलर), शाल्मली (सेमल) आदि पाए जाते हैं। आख्या- यिकाओं में इन वृद्धों का वहुत ही उपयोग हुआ है।

- (३) प्रसिद्ध फलवृक्ष-फलवृद्धों में आम (आम) सर्वप्रथम है। इसको साहित्य में चूत और सहकार मी कहा गया है जो इसके मिन्न प्रकार हैं। आम के पछव और मंजरी का प्रचुर उपयोग साहित्य में हुआ है। इसकी मंजरी वसंतसेना की दूती मानी गई है और प्रण्यी के लिये संकेतवाहिनी। मैदान का शायद ही ऐसा कोई गाँव हो जहाँ अमराइयाँ न हो। मधूक (महुआ), जंबू (जामुन), आमलक (ऑवला), पनस (कटहल), टिटिडी (इमली) आदि के दृज्य भी बहुतायत से पाए जाते हैं।
- (४) शोभावृक्ष शोभावृद्धों में कुछ का उल्लेख किया जा सकता है। नक्तमाल नर्भदा के किनारे होता है। शमी मैदान में भी पाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इसके गर्भ में ग्राग्नि का निवास है। ग्रातः इसे यज्ञीय बृद्ध भी मानते हैं। श्रशोक बृद्ध के कई प्रकार हैं जिनमें रक्ताशोक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साहित्यक ग्रंथों में इस प्रकार के विश्वास का उल्लेख है कि इसे उत्फुल होने के लिये एक विशेष प्रकार का दोहद चाहिए: किसी कामिनी के पदाघात ग्रयवा ग्रालिंगन से ही ग्रशोक में फूल ग्राते हैं। श्रसन, ग्रर्जुन, शल्लकी, तिलक, कदंव, मौलश्री, श्रद्ध, श्रगुर, कुरवक, इंगुदि ग्रादि की गणना भी बड़े शोभावृद्धों में की जाती है। छोटे शोभावृद्धों में किर्णिकार, कोविदार, कुटच, कुसुम्ह, किंग्रक, कदली, वंधूक, पारिजात, मंदार, वकुल, पलाश, सिंधुवार का उल्लेख किया जा सकता है। राजस्थान, विध्यप्रदेश ग्रीर विहार में जहाँ खारी मूमि मिलती है, वहाँ कहीं कहीं ताल, पूर (सुपारी), पुन्नाग, खर्जुर (खजूर) ग्रादि मी पाए जाते हैं।

(४) पुष्पपाद्प ऋरेर लता—पाटल, केतकी (केवड़ा), श्रर्क, कुंकुम, चंपक (चंपा), जपापुष्प (श्रड्डुल), कामिनी, शेफालिका,

नेवारी, कुंद, यूथिका, मिलका, नवमिलका, वनन्योत्सना श्रादि पुष्पपादपो में प्रमुख हैं। लताश्रो में मालती, माधवी, स्यामा, श्रतिमुक्त, लवली, लवंगलता, तांबूलवल्ली, द्राचा, श्रादि उद्यानो की बरावर शोमा बढ़ाती रही हैं। जलपुष्पो की संख्या मी काफी वड़ी है। वनस्पतिशास्त्रियों ने १६० उपजातियों का पता लगाया है। इनमें सबसे प्रसिद्ध कुमुदिनी श्रोर कमल हैं, जिनके श्रनेक प्रकार पाए जाते हैं। कुमुदिनी रात्रि में श्रोर कमल दिन में खिलता है। किवयों ने उपमा, उत्प्रेचा श्रोर श्रन्योक्ति में इन पुष्पों का श्रत्यिक उपयोग किया है। निचुल, वेतस् श्रथवा वानीर निद्यों के किनारे होता है। तमसा, गंमीरा तथा मालिनी श्रादि निदयों के किनारे निचुल के उत्पन्त होने का उल्लेख साहित्य में पाया जाता है।

- (६) तृग्य-धास मात्र तृग्यवर्ग के अंतर्गत आते हैं। शष्प नवांकुरित घास को, शाद्रल घास के मैदान को तया स्तंब घास के आटाव को कहा जाता है। दूर्वा (दूत्र), काश, नागरमोथा, कुश अथवा दर्भ, उशीर, शैलेय आदि प्रसिद्ध घास है। इनमें दूत्र और कुश का धर्म और साहित्य में बहुत उपयोग हुआ है। विज्ञान की दृष्टि से कीचक, बंश अथवा बॉस भी तृग्यवर्ग के भीतर आता है, यद्यपि यह वास्तिविकता में वृद्ध बन जाता है, जिसके कारण इसको तृगुष्वज भी कहा गया है।
- (७) कृषि-वनस्पति—हिंदी क्षेत्र के बहुत बड़े माग में कृषि होती है श्रीर उसमें अनेक प्रकार के अन्न और रेशों के पौचे उत्पन्न होते हैं। अन्तो में धान विशेषकर विहार, उत्तरप्रदेश, हिमालय की तराई श्रौर विंध्य के पूर्वी भागों में उत्पन्न होता है। ब्रीहि अथवा धान वैदिक काल से लेकर अब तक लोकप्रिय अन्न रहा है। क्रियान राज्यों में तो नाम भी धान के ऊपर रखे जाते ये बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन [ शुद्ध उदन ( = भात ) वाला ] था। धान के सहस्रो प्रकार हैं। गेहूँ मुख्य करके पंजाब, उत्तरप्रदेश तया मालवा में होता है। जौ भी प्राय: उन्हीं क्षेत्रो में होता है जहाँ गेहूँ, किंतु अपेचाकृत इसे अधिक शीत की आवश्यकता होती है। ज्वार श्रीर बाजरा के मुख्य क्षेत्र राजस्थान, दिच्छा-पश्चिम उत्तरप्रदेश तथा विंध्य के प्रदेश हैं। मका प्रायः संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में होता है। दलहनों में श्ररहर, चना, मटर, मसूर, उर्द श्रादि राजस्थान को छोड़कर प्रायः समस्त हिंदी क्षेत्र में होते हैं। तेल-हनों में अनेक प्रकार के तेलहन इस क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं। इनकी उपयोगिता केवल खाद्यान्नों की दृष्टि से नहीं ऋषित बहुत प्रकार के उद्योगो के लिये भी है, जैसे तेल, सुगंध, वार्निश, पेट, चिकनाहट, साबुन, रोशन-त्रची श्रादि । मुख्य तेल इन सरसो ( सर्षप ), अलसी ( अतसी ), रेड ( एरंड ), तिल, मूँ गफली श्रादि हैं।

शर्करा उत्पन्न करनेवाली वनस्पति में इक्षु श्रथवा ईख प्रधान है, जिसके श्रनेक प्रकार हैं। कवियों को ब्रह्मा से इस वात की वरावर शिकायत रही है कि

(श्रा) सरीसृप्—स्थल श्रीर जल दोनों में पाए जाते हैं। स्थल पर रेंगनेवालों में सर्प (संप), कञ्झप श्रथवा करयप (कछुश्रा), गिरगिट, छिपकली श्रादि
मुख्यतः उल्लेखनीय हैं। संसार में सर्पो की जितनी जातियाँ हैं वे प्रायः सब भारत में
पाई जाती हैं, किंतु उनमें विपैले सर्पो की संख्या श्रपेचाकृत कम है। घने श्रीर श्राद्र जंगलों में सबसे बड़ा सर्प श्रजगर पाया जाता है जो श्रपने शिकार को काटता नहीं
श्रपितु निगल जाता है। श्रजा श्रथवा बकरी जैसे जानवरों को सीचे निगल जानेवाला
गर (गला) रखने के कारण ही इसका नाम श्रजगर पड़ा। विषेले सर्पों में
गेहुश्रन श्रीर करइत प्रसिद्ध हैं। धामन बहुत बड़ा सर्प होता है, किंतु वह बहुत
भीक श्रीर निरीह है। सुंदर नाग-नागिनियों के कई प्रकार झाड़ों श्रीर हुवों
पर पाए जाते हैं। नाग श्रथवा सर्प श्रादिकाल से मय श्रीर पूजा का पात्र रहा है।
वह शक्ति, गित, मृत्यु श्रीर क्रूता का प्रतीक है। नाग कुछ जातियों का धार्मिक
लांछन था, जिसके नाम से वे पुकारी जाती थीं। कछुश्रा इंद्रियसंयम श्रीर स्थितिप्रज्ञा का द्योतक है।

जलीय सरीस्पों में मकर (घड़ियाल), नक्ष (नाक), सूँस आदि प्रसिद्ध हैं। मकर विशालकाय और भयानक जीव है। यह अपनी कामुकता और उत्पादन शक्ति के लिये प्रतिद्ध है। यह गंगा का वाहन तथा कामदेव की ध्वजा का लांछन है। निदया, झीलो, तालो और विविध प्रकार के जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियाँ हिंदी ज्ञेत्र में पाई जाती हैं। इनके रोहित (लाल मछली), शफरी (ह्येटी मछली) आदि कई भेद हैं। मछली सौमाग्य और उत्पादन का सूचक है। शफरी (मछली) के नेत्र चंचलता के धोतक हैं। मछलियों के अतिरिक्त शनेक प्रकार के मेढक (मंड्रक), केकड़े (कर्क) और घोंघचे तथा जोंक भी जलीय सरीस्पों में संमिलित हैं।

(इ) तिर्येक अथवा पक्षी—वनस्पति और स्तन्यपायी तथा सरीस्प जीवधारियों के समान ही अनेक प्रकार के पन्नी हिंदी चेत्र में पाए जाते हैं। उनकी विविधता ने किवयों, शिकारियों और वैज्ञानिकों का ध्यान सदा अपनी ओर आकृष्ट किया है। विभिन्न ऋतुओं में कुछ पन्नी अपने स्थान बदल देते हैं, अतः उनके स्थानगत वर्गीकरण में किटनाई होती है, किंतु मारत में ऐसे पन्नी कम हैं। थोड़ से पन्नी जाड़ों में हिमालय से मैदान में उतर आते हैं। बहुत परिचित पन्नियों में काक (काआ), घरेलू मैना (किलहटी) और गौरैया हैं। कीआ अपने काले रग, कर्फरा स्वर और नटखट ढंग के लिये प्रसिद्ध है। किसी अंश तक वह मंगी का काम भी करता है। वैसे तो वह पितरों का पिंडमची भी है। मानव शिर के सँवारे हुए वालों (काकरन् ) का वह उपमान भी है। साहित्यक पन्नियों में से अनेक उरलेखनीय हैं। इनमें मयूर (मोर) सबसे पहले आता है। यह अपने इंद्रधनुष के समान सुंदर पन्नों और अपनी सुरीली केका (बोली) के लिये प्रसिद्ध है।

वर्षागम में यह सुंदर रत्य करता है। व्रजमंडल श्रीर राजस्थान में विशेष रूप से यह पाया जाता है। दूसरा पची चातक है। यह कोयल का ही एक प्रकार है। ऐसा विश्वास है कि यह केवल स्वाित नच्न के बादल का ही जल पीता है। चकोर तीतर की जाित का एक पची है। यह वर्षा के वाद हरी झुरमुटों में युग्म में पाया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह चंद्रमा की किरणों का रसपान करके जीता है। दूसरे पची शुक (सुश्रा), सारिका (एक प्रकार की मैना), पारावत, कपोत (कबूतर), हारीत श्रादि हैं। कोिकल वसंत का गायक है, कित भ्रम से वर्षा में मी गा उठता है। कोिकला कौए के घोसले में श्रंडा देती है, श्रतः कािकल परभृत कहलाता है। इस श्रयवा राजहंस मानसरोवर का पची है जो जाड़े में मैदान में उतरता है। यह नीर-चीर-विवेक का प्रतीक है। सारस, वलाका (बगुला) श्रीर वचस्व, चक्रवाक (चक्वा-चकई) इससे मिलते जुलते श्रीर समान जाित के पची हैं। कुररी, कौंच श्रीर कंक छोटे गानेवाले पची हैं। उड़ने श्रीर गानेवाले पतंगो में मधुमक्खी श्रीर भ्रमर श्रथवा भृंग (भीरे) का उल्लेख हो सकता है।

वलवान् श्रौर शिकारी पिच्यों में गरुड सर्वप्रथम है। यह श्राधा वास्तविक श्रौर श्राधा किस्पत पन्नी है। इसकी चोच पर एक चोड़ा उमाड़ होता है श्रौर यह श्रॅगरेजी हार्निवल नामक पन्नी से मिलता जुलता है। यह पिच्राज है। यह विष्णु का वाहन श्रौर सपों का शत्रु माना जाता है। यह स्यं की गित श्रौर शिक्त का द्योतक है। यह श्रौर जटायु शवमन्नी हिंस पन्नी हैं। चील श्रौर बाज भी शिकारी पन्नी हैं। उल्लू के विना पिन्यों का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। यह गोले शिर श्रौर श्रुनुपातरिहत बड़ी वड़ी श्रॉलोवाला रात्रिचारी पन्नी है। दिन में इसे दिखाई नही देता। रात्रि को छोटे छोटे जानवरो—गिलहरी, चूहे, छोटे छोटे पन्नी, कीड़े मकोड़े श्रादि को खाकर जीता है। खेती को हानि पहुँचानेवाले जीवों को प्रायः खाता है। संभवतः इसीलिये इसे लक्ष्मी का वाहन कहते हैं। भारत में यह मूर्जता का प्रतीक है; यूनान में ज्ञान श्रौर विद्या का।

(२) अमेरदंडीय—इस वर्ग के जीवधारी मानवजाति के लिये उतने परिचित और उपयोगी नहीं हैं जितने मेरदंडीय वर्ग के, किंतु इनकी संख्या और महत्ता कम नहीं है। इनमें वहुत से मनुष्य के लिये उपयोगी और बहुत से हानिकर हैं। शांख, घोंघे, सीप, जोक, केकड़े आदि इसी वर्ग में आते हैं। मुक्ता और प्रवाल तथा कौड़ी भी इसी जाति के अंतर्गत हैं। इनमें से आधिकांश तो समुद्रतटों पर उत्पन्न होते हैं किंतु कुछ नदियो, झीलो और जलाशयों में भी पाए जाते हैं। इनमें सीप (शिक्त) शिक्त-रजत अस के कारण वेदांत में हष्टांत है। शेप भोजन और व्यापार आदि में काम आते हैं। केंचुआ, वीरबहूटी आदि इसी वर्ग में संमिलित हैं। इस

वर्ग में अनंत कीट-पतंगों की गण्ना हो सकती है, परंतु साहित्य की दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं है।

## ७. मानव जातियाँ <sup>१</sup>

श्राजकल जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है उसमें मौगोलिक कारणों से कई जातीय मूमियाँ हैं जिनमें मूलतः कई मानव शाखाश्रों के लोग रहते थे। सहसा-बिद्यों के श्रावागमन श्रीर मिश्रण से समी मूल जातियों में दूसरी जातियों के तत्व श्रा मिले हें श्रीर कोई जाति नितांत गुद्ध रूप में नहीं मिलती। फिर भी जातीय भूमियों में प्रधानतः मूल जाति के ही लोग बसते हैं श्रीर उनकी श्रिधकांश जातीय विशेषताएँ वहाँ पाई जाती हैं।

(अ) मानविभिति- चृतत्वशास्त्रियों ने मानव जातियों को पहचानने के लिये मानदंड बना लिया है जिसको मानवमिति ( ऍथॉपोमेट्री ) कहते हैं। मानव-मिति की पहली माप रंग है जो क्वेत से लेकर काले के बीच में बदलती रहती है। दूसरी माप कपाल अथवा खोपड़ी है। यदि किसी मनुष्य के कपाल की लंबाई १०० हो श्रीर उसकी चौड़ाई ७७.७ अथवा उससे कम हो तो मानविमिति के श्रनुसार उसे द्धिकपाल ( डॉलिकोसिफैलिक ) कहा जायगा । यदि कपाल की चौढ़ाई ८० हो तो उसे मध्यकपाल (मिसैटीसिफैलिक) श्रौर यदि ८० से श्रिविक हो तो उसे वृत्तकपाल श्रथवा इस्वकपाल ( ब्रेची विफेलिक ) कहा जायगा । मानव जाति की पहचान का दूसरा साधन नासिका मान ( नैसल इंडेक्स ) है। यदि किसी मनुष्य की नाक की लंबाई १०० मान ली जाय और उसकी चौड़ाई ७० से कम हो तो वह शुकनास या सुनास ( छेप्टोर्हाइन ) कहलायगा । यदि चौदाई ७० से द्रश्र तक हो तो वह मध्यनास ( मेसोहाँइन ) श्रीर ५ से श्रिधिक हो तो स्थूलनास ( प्लेंटी होइन ) कहा जायगा। इसी प्रकार ताक के पुल की ऊँचाई की माप ( श्रारिबटोनैसल इंडेक्स ) भी मानवजाति के पहचानने में सहायता करती है । बहुत सी मानव जातियों में नाक का ऊपरी भाग चिपटा होता है। उन्हें श्रावनाट कहते हैं। जिनको नाक का ऊपरी भाग उठा होता है उन्हें उन्नतनाट श्रयवा प्रापाट

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विस्तृत विवरण के लिये देखिए: (१) ए० वेन्स: एथ्नोग्राफी, स्ट्रासवर्ग, १६१२; (२) कॉल्डवेल: द सेन्सस आव् इंडिया (मारत की मतुष्यगण्यना), १६०१, १६११, १६२१, १६२१, १६३१, १६४१; (३) एव० एव० रिसली: द पीपुल आव् इंडिया (मारत के लोग), कलकत्ता एवं लंदन, १६१५; (४) रामप्रसाद चंदा: इंडो-आयंन रेसेज (आयंवतीं जातियाँ), राजशाही, १६१६; (५) वी० एस० गुइ: ऐन आउटलाइन आव् द रेश्यल एथ्नोग्राफी आव् इंडिया, कलकत्ता, १६३७; (६) जयचंद्र विद्यालंकार: भारतभृमि और उसके निवासी, खंड २।

कहते हैं। मध्यम उभाइवालों को मध्यनाट कहा जा सकता है। मनुज्य की ऊँचाई भी जाति की एक पहचान है। ५ फीट ७ इंच से अधिक लंबाईवाला मनुज्य ऊँचा, ५ फीट ५ इंच से ५ फीट ३ इंच तक मध्यम और इससे कम हो तो नाटा कहा जाता है। मुख और हनु (टुड्ढी) का आगे वढ़ना यान बढ़ना एक दूसरी पहचान है। जहाँ हनु माथे से आगो न बढ़ा हो उसे समहनु (आरथागनेथिक) और जहाँ बढ़ा हो उसे प्रहनु (प्रागनेथिक) कहते हैं। इसी प्रकार शिर के बालों के कोमल, कड़े, खड़े और कुंचित होने आदि से भी मानवजातियाँ पहचानी जाती हैं।

(आ) मानव परिवार—मानवमिति की जो विशेषताएँ ऊपर कही गई हैं उनके ग्राघार पर संसार की मानव जातियाँ कई परिवारो श्रथवा स्कंधो में वाँटी गई हैं। पहला परिवार इवेत ऋौर गौर जातियों का है जिन्हें आर्थ ( मारतीय ), सामी ( सेमेटिक ) ग्रौर हामी ( हैमेटिक ) कहते हैं। ग्रार्थस्कंघ गंगा की घाटी से लेकर आयरलैंड श्रीर श्राधुनिक युग में श्रमेरिका तक फैला हुआ है। सामी जाति में अरव, यहूदी और प्राचीन काल में पश्चिमी एशिया की कई जातियाँ संमिलित थीं। हामी जाति के प्रतिनिधि मिश्र के प्राचीन निवासी थे। इस परिवार की जातियों में लंबा कद, ब्वेत, गौर अयवा गोधूम वर्ण या रंग, काले, भूरे, कोमल, सीधे अथवा लहरदार केश, प्रचुर दाढ़ी और मूँ छ, दीर्घकपाल, शुकनास, समहतु, श्रायताकार सीधी श्रॉखें तथा छोटे दाँत पाए जाते हैं। दूसरा परिवार पीतवर्षी श्रथवा मंगोली जातियों का है। इनमें मंगोल, चीन-किरात, तुर्क-हुगा (तातारी), स्यामी-चीनी, तिब्बती-वर्मी श्रादि संमिलित हैं। इनमें मध्यम तथा नाटा कद, पीला वर्ण, सीचे रुच केश, मुँह पर वाल कम, वृत्तकपाल, अवनाट, गहरी और तिर्छी आँखें, मध्यम दॉत मिलते हैं। तीसरा मुख्य परिवार हब्शी (निषाद, शवर, पुलिंद ) श्रथवा निश्रोई जातियो का है जिनमें मध्यम श्रीर प्रायः नाटा कद, काला वर्ण, कड़े कुंचित केश, मध्यम दाढ़ी मूँछ, दीर्घ कपाल, स्यूल नाक, मोटे श्रीर वहिर्न्यस्त होठ श्रौर वहें दॉत पाए जाते हैं। यहाँ पर यह लिख देना श्रावश्यक जान पड़ता है कि उपर्युक्त वर्गीकरण सैद्धांतिक श्रीर मोटा है। स्थानीय परिस्थि-तियाँ श्रपना स्वयं महत्व रखती हैं श्रौर प्रत्येक देश का जातीय श्रम्ययन वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए। पहले लिखा गया है, दीर्घ काल तक जातियों के मिश्रण के कारण जातीय विशेषतात्रों में भी मिश्रण हो गया है। फिर मी जातीय मूमियों श्रीर जातियों का निर्देश निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:

१ हेडव : रेसेज आव् मैन ।

(१) आर्थ परिवार-उत्तर में हिमालय श्रीर दिल्ला में विध्याचल तथा पूर्व श्रीर श्रपर (पश्चिम) दोनों समुद्रों के बीच का संपूर्ण उत्तर भारत श्रायीवर्त है। मारतीय इतिहास श्रीर परंपरा के श्रनुसार श्रार्थावर्त की सीमा निर्धारित है भ्रीर कहा गया है कि 'वहाँ भ्रार्य लोग निवास करते हैं भ्रीर पुनः पुनः उनका उद्भव होता है। बार बार आक्रमण करके भी वहाँ म्लेन्छ (विदेशी) ठहरते नहीं रे।' इसी श्रायांवर्त का मध्यभाग प्राचीन मध्यदेश था जो श्राज का मुख्यतः हिंदी चेत्र है। मारत के एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ पुराखों के अनुसार यही स्रायों की मूल मूमि है। यहीं से स्त्रार्य स्त्रार्यावर्त, भारतवर्ष तथा भारतेतर देशों में फैले। आर्य परिवार की बो विशेषताएँ ऊपर कही गई हैं, वे प्रायः सब यहाँ के मुख्य निवासियों में पाई जाती हैं। केवल क्वेत वर्षा नहीं पाया जाता । वास्तव में मारतीय आर्य क्वेत वर्गा के नहीं श्रपित गौर (क्वेत+पीत) श्रीर गोधूम (इवेत+रक्त ) वर्ण के होते थे। कहीं कहीं तो श्रमिनात श्रार्य परिवारों में स्थामवर्शों के व्यक्तियों का भी उल्लेख मिलता है । भारतवासी इवेतद्वीप का अस्तित्व हिमाच्छादित पर्वतों के उस पार कहीं मानते थे। वास्तव में श्रार्य इन्हीं भारतीय श्रार्थों श्रीर उनके निकट संबंधी ईरानी श्रार्थों को माना जाता था । तथाकथित युरोपीय आर्य आर्थों के दूर के संपर्क या शाखाभूत हो सकते हैं। किंत उनको भारतीय श्रार्थों से श्रभिन्न समझना श्रावश्यक नहीं।

मारतीय श्रार्थों के मूल उद्गम के प्रश्न को भाषाशास्त्रियों ने श्रनावश्यक रूप से उलझा दिया है। पहले मध्य एशिया श्रीर पुन: युरोप से श्रार्थों के पूर्वाभिमुंख प्रसार को सिद्ध करने के लिये उन्होंने बहुत सी कष्टकस्पनाएं की हैं जिनका मेल भारत श्रीर पश्चिमी एशिया के इतिहास में बिल्कुल नहीं बैठता। मूलत: श्रार्थावर्ती भाषा के विस्तार को तीन शाखाश्रों में विभक्त किया जा सकता है। पहली श्रांतर्प्रादेशिक, दूसरी मध्यवर्ती श्रीर तीसरी वाह्य प्रादेशिक। श्रुद्ध श्रार्थावर्ती भाषा प्रथम श्रीर सबसे श्रिक मिश्रित तीसरी है। परंतु तीसरी में भी बहुत से तत्व सर्वतीनिष्ठ हैं। श्रार्थावर्ती भाषा की इस परिस्थित की व्याख्या कैसे की जाय, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जो लोग मध्य एशिया या युरोप को श्रार्थों का उद्गम मानते हैं उनके पास इसकी कोई समुचित व्याख्या नहीं है। वे केवल यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि बाहर से श्रानेवाले श्रार्थों ने श्रार्थेतरों के बीच में श्रपनी भाषा के प्राचीन रूप की मध्यदेश में श्रपने शुद्ध

<sup>े</sup> आसमुद्रानु वै पूर्वादासमुद्रानु पश्चिमात् । तयौरेवान्तर गियौरार्यावर्तं विदुर्वेधाः ॥ म० स्मृ०, २, ३२ ।

२ आर्यो वर्तन्ते तत्र पुनःपुनरुद्भवंति । आक्रम्याक्रम्यापि न चिरं तत्र म्लेच्छा स्थातारो मवंति । मेथातिथि, म०स्मृ०, २, २२ पर भाष्य ।

संरक्षण के लिये सुरिक्त रखा । परंतु बाहर के आयों में, जहाँ जातीय संरक्षण का प्रश्न उतना कठिन नहीं था, संस्कृत या मूल आर्य माषा का रूप क्यों नहीं सुरिक्त रहा ? पिजटर ने अपने प्रंथ 'एंश्येंट इंडियन हिस्टारिकल द्रेडिशन' (प्राचीन मारतीय ऐतिहासिक अनुअति) में एक प्रस्थापना की है। उनके अनुसार खीष्टाब्द से लगमग ३००० वर्ष पूर्व आयों की एक शाखा ने मध्य हिमालय (इलावर्त) होकर मध्यदेश पर आक्रमण किया। यही शाखा पुराणो का ऐलवंश है। यही ऐलवंश पहले मध्यदेश में फैला और फिर वाह्य प्रदेशो पर छा गया और उसकी माषा भी प्रसारित हो गई। पार्जटर मानव अथवा स्थंवंश को द्राविड मानते हैं। सच कहा जाय तो यह प्रस्थापना भी एक द्राविड प्राणायाम है। वास्तव में मानव और ऐल दोनों ही आर्यवंश ये और मूलतः मध्यदेशीय। पहले मानव वंश का प्रसार मध्यदेश और वाह्य प्रदेशो पर हुआ, पश्चात् ऐलवंश का। जब ऐलवंश मध्यदेश अथवा आंतर्प्रदेश में पूर्णतः प्रधान हो गया तो वही आर्यवंश का मुख्य स्कंध हो गया। मूलतः एक ही स्थान से वाह्य प्रदेशो में फैली हुई आर्यशाखाओं की माषा सर्वतीनिष्ठ मूल तत्वों के साथ रूढ़ हो गई।

भारत का आर्यपरिवार मूल में आर्येंतर मानव जातियों से प्रायः धिरा हुआ था और आज भी मुख्यतः धिरा हुआ है। इन जातियों के संपर्क तथा आवागमन से आर्य परिवार में पर्याप्त मिश्रण हो चुका है और आर्य तत्व ने आर्येंतर जातियों को भी प्रमावित किया है। फिर मी मुख्य जातीय भूमियों में वहाँ की मूल जातियाँ अब भी निवास करती हैं और आर्य तत्व को स्पर्श कर उससे प्रमावित होती और किन्हीं शंशों में उसे भी प्रमावित करती हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:

(२) निषाध, शबर और पुलिंद्—निषाध वह मानव वंश है जो अपनी विशेपताओं में अफीका के निशो से मिलता जलता है। इस समय गुद्ध निपाध तत्व अंदमान, निकोबार, कोचीन और त्रावर्णकोर के कढ़ार और पलायन जातियों, आसाम की अंगामी नागा जाति और हिंदी क्षेत्र में पूर्वी विहार के राजमहल की पहाड़ियों की कुछ जातियों में मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस वंश के लोग अफीका से आए क्योंकि एक समय दिच्या भारत और अफीका मिले हुए ये। परंतु ध्यान देने पर स्पष्ट लगता है कि भारतीय निपाध और अफीका के निशो या इवशी अभिन्न नहीं है। निपाध जाति और निषाध भूमि का स्पष्ट उल्लेख संस्कृत साहित्य में पाया जाता है। मालवा और खानदेश की पश्चिमी सीमा पर नर्मदा, तासी तथा माही नदियों के किनारे सतपुढ़ा और आरावली की पहाड़ियों का जांगल प्रदेश ही मूलतः निषाध भूमि है। कुछ विद्वानों के विचार में यह भूमि मारवार (जोधपुर) में थी, जो समीचीन नहीं जान पढ़ती। नदियों के किनारे नीचे स्थान में रहने से यह नाम पढ़ा। ये जातियाँ जीविका की खोज में कमशः उत्तर

भारत में पहुँचीं । इनमें मुख्य मल्लाइ, केवट श्रीर विंद हैं । यहाँ पहुँचकर ये यहाँ की ही बोलियाँ बोलती हैं । नदी, नाव, मल्लली संबंधी शब्दों में संभवतः इनकी देन हो सकती है ।

शबर और पुलिंद-ये दोनों ही एक बड़ी शाखा के उपविभाग है। शवर को श्राजकल की मावा में मुंडा या मुंड कहते हैं। उतलशास्त्री मुंड श्रीर द्रविड में जातिशास्त्र की दृष्टि से कोई मेद नहीं मानते, किंतु माषाशास्त्रियों के मत में दोनों की माषाएँ स्वतंत्र हैं स्रतः दोनो स्वतंत्र जातियाँ हैं। सुंड को स्रामेय ( श्रास्ट्रिक ) मी कहते हैं क्योंकि वे अभिकोश ( दिस्तिश्वपूर्व ) में बसते हैं। श्रास्ट्रेलिया नाम पड़ने का भी यही कारण है। एक समय विंध्य पर्वत से लेकर आरहे लिया तक इस जाति के लोग फैले हुए थे। इस समय श्रामेय वंश के लोग मुख्यतः मारत-चीन ( इंडो-चाइना ) तथा दिच्चिण्पूर्व भारत में वसते हैं। इनकी दो मुख्य शाखाएँ हैं—(१) मान-ख्मेर श्रीर (२) मुंड या शबर । प्रथम शाखा के लोग भारत में केवल खासी बोलनेवाले श्रासाम की जातियों में पाए जाते हैं। मुंड या शवर शाखा के लोग विंध्यमेखला श्रीर उसके पहोस में पाए जाते हैं: विशेषकर उनका त्यान छोटा-नागपुर श्रीर संयाल परगना है। इनमें संयाली, मंडारी, हो, भूमिज, कोरवा श्रादि संमिलित है। श्रोराँव लोग एक प्रकार की दाविड भाषा वोलते हैं, किंत श्राज-कल इन्हीं के पढ़ोसी हैं। निषाधों की तरह इस वंश के भी बहत से लोग उत्तर की श्रोर श्राकर श्रार्यशाला से मिल गए हैं। इनकी बोलियाँ श्रार्यमाषाश्रो से थिरी होने के कारण उनसे प्रभावित होती जा रही है और इनमें से पढे लिखे लोग श्रार्थभाषाएँ पढ़ने लिखने लग गए हैं। परंतु इस संपर्क के कारण वहत से मूल शबर या मुंड शब्द श्रार्य भाषाश्रो में उतर श्राए हैं। सारी परिस्थितियों से भावस होता है कि यह वंश विंघ्य श्रीर उसकी दिल्ला-पूर्व श्रंखलाश्री का मूल निवासी है। परंतु श्राध-निक नृतत्वशास्त्री यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे भूमध्यसागर के पास से भारत में हिनडों के पहले आए और मारत होते हुए दिहाग-पूर्व में चले गए। प्रस्तुत लेखक के विचार में यह प्रस्थापना बहुत ही कष्टकल्पित है। भारत के पश्चिम में श्रामेयों की माषा श्रौर उनका कोई भी चिह्न नहीं पाया जाता।

(३) द्रविड—द्रविड वंश का एकमात्र मूलस्थान सुदूर दिल्या, कृष्णा नदी के दिल्या का प्रदेश है। मारत के बाहर द्रविड जाति या द्रविड माषा का कहीं भी पता नहीं लगता। वल्यिस्तान में ब्राहुई नाम की एक बोली अ्रत्यंत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है जिसका संबंध द्रविड भाषा से जोड़ा जा सकता है, परंतु यह क्षेत्र भी पहले भारत के अंतर्गत ही था। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि व्यापार के सिंलिसिले में दिल्या से समुद्रतट के सहारे द्रविड वल्यिन्त्तान में पहुँच गए हों और उनका छोटा सा उपनिवेश बन गया हो। जाति-

शास्त्री द्रविद्ध को मी निग्रोई परिवार का मानते थे, परंतु इघर उनको पूर्व भूमध्यसागरीय या भूमध्यसागरीय माना जाने लगा है। भूमध्यसागरीय प्रस्थापना का
कारण है द्रविद्धों में श्रार्थवंश के तत्वों का वर्तमान होना श्रौर सुदूर दिल्ण की
संपूर्ण जनता को भाषा के श्राधार पर द्रविद्ध मान छेना। वास्तव में भाषा का
श्राधार द्रविद्ध होते हुए भी द्रविद्ध जनता में श्रार्थ तत्व (रक्त श्रौर शब्दकोश) का
काफी मिश्रण है। इस श्रार्थ तत्व को द्वॅ इने के लिये उत्तर भारत को छोड़कर
भूमध्य सागर के पास जाना श्रनावश्यक है। जिस प्रकार उत्तर भारत के श्रार्थ
संपूर्ण भारत में पहुँचे वैसे ही द्रविद्ध जाति भी विभिन्न रूपों—प्रसार, व्यापार,
जीविका, तीर्थयात्रा—में भारत के श्रन्य भागो में पहुँची, यद्यपि उसका मुख्य स्तंम
श्रव भी सुदूर दिच्छा में है। दिच्छा से विध्य पर्वत पार कर यह जाति उत्तर में हिंदी
क्षेत्र तक पहुँचती थी। हिंदी के बहुत से शब्दो श्रौर रचना विधान पर द्रविद्ध छाप
है। हिंदी क्षेत्र की जनता में भी द्रविद्ध तत्व कमकर श्रौर शिल्पी जातियों मे
पाया जाता है।

- (४) किरात-हिमालय के पूर्वोत्तरी सीमांत पर श्रीर उसके पास के प्रदेशों में किरात श्रथवा मंगोलोई जाति केलोग पाए जाते हैं। वैसे तो इनका श्रिधकांश श्रासाम श्रीर बर्मा की सीमा पर पाया जाता है। श्रासाम का श्राधुनिक नाम ही 'श्रहोम' ( श्रसोम ) नामक पूर्व से श्रानेवाली जाति के नाम पर पड़ा है। इनकी शाखा भूटान श्रीर सिक्किम में पाई जाती है। इनके छीटे संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश, विशेषकर नेपाल, उत्तरी विद्वार श्रीर बंगाल में मिलते हैं। श्राजकल की भारतीय भाषा में इन्हें भोटिया कहते हैं। किंत्र भोटियों में किरात श्रीर श्रार्थ रक्त का पर्याप्त मिश्रगा हुत्रा है। इन्हीं भूमियों में पहले प्राचीन किरात-गंधर्व, किंनर, किंपुरुप स्रादि-जातियाँ वसती थीं जिनका भारत से धनिष्ठ संबंध था। इनके पूर्व प्रायः संपूर्ण हिमालय (त्रार्यावर्त) का भाग था श्रीर उसका मध्य ( इलावर्त ) उसका एक मुख्य केंद्र था। वर्तमान किरात जातियो की स्थिति बहुत पुरानी नहीं है। मध्ययुग में कुबलाई खॉ, चंगेज खॉ तथा हलाकू खाँ ग्रादि प्रसिद्ध मंगोल विजेताग्री के नेतृत्व में उत्तर की मंगोल जातियाँ हिमालय श्रीर दिहाण-पूर्व एशिया की तरफ वढ़ीं श्रीर श्रार्य तथा आग्नेय तत्वी के ऊपर श्रारोपित हो गई । इनमें से बहुतो ने मारतीय भाषा श्रपना ली कित उनमें श्रपने तत्व भी मिलाए। उचारण पर तो उनकी गहरी छाप पड़ी।
- (४) द्रद्, तूरानी तथा ईरानी जाति—हिंदी चेत्र का पश्चिमोत्तर द्वार तूरानी तथा ईरानी जातियों से घिरा है। दरद तत्व उत्तरी पंजाव, काश्मीर श्रीर किपशा (कािफरिस्तान) में पाया जाता है। दरद प्राचीन शकों या खसों के वंशब जान पड़ते हैं, िकतु इनकी पूर्वी शाखा में किरात रक्त का मिश्रगा पाया जाता है। तूरानी तत्व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश,

पश्चिमी पंजाब श्रीर सिंध प्रदेश में मिलता है। त्रानी वास्तव में प्राचीन त्रुक्फहूरा के वंशज हैं। ईरानी जाति का तत्व पश्तो श्रीर गलवा भाषा बोलनेवालों. में
वर्तमान है। इसकी पारसीक श्रीर मादी दो उपशाखाएँ हैं। यह तत्व श्रार्य तत्व के
सबसे निकट है। प्राचीन काल में इन बातीय मूमियों में रहनेवाले लोगो को नाग,
श्रमुर, दैत्य, दानव श्रादि कहा बाता था। ये जातियाँ श्रार्यों से संबद्ध थी श्रीर
रक्त की दृष्टि से प्रायः समान थीं। इस प्रकार पश्चिमोत्तर श्रीर पश्चिम में मध्य
एशिया श्रीर मूमध्यसागर तक श्रार्य जाति, भाषा श्रीर संस्कृति का संबंध श्रीर
प्रसार था।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हिंदी च्रेत्र के बृहत् रूप श्रार्यावर्त की सुख्य श्रार्य जाति तीन दिशाश्रों में श्रार्येतर जातियों के संपर्क में श्राई। दिच्या में निवाध, शबर, पुलिंद श्रीर द्राविड जातियों से जो मारत के मीतर की जातियाँ थीं, उसका मिश्रण हुश्रा। पूर्वोत्तर में किरात श्रयवा मंगोलोई जातियाँ उसके संपर्क में श्राई। परिचमोत्तर में श्रार्य जाति का संपर्क परिचमी एशिया श्रीर मध्य एशिया की प्रायः समी जातियों से था। इसका परिणाम यह हुश्रा कि हिंदी च्रेत्र में न्यू-नाधिक मात्रा में इन समी के तत्व, छीटे श्रीर प्रभाव वर्तमान हैं श्रीर इनसे हिंदी समृद श्रीर श्रमिवर्द्रमान हुई है।

## 

हिंदी चेत्र में यद्यपि एक मुख्य मानव परिवार ( श्रार्थ जाति ) की प्रधानता रही है, किंद्ध इसका विस्तार विशाल होने के कारण, विविध भौगोलिक परिस्थित्यों में, उच्चारण तथा शब्दरचना का क्रम विभिन्न रहा है। साथ ही साथ इस चेत्र के सीमांतों पर श्रायंतर जातियों के साथ संपर्क के कारण ध्वनियों श्रीर शब्दों का श्रादान प्रदान भी होता रहा है। इस परिस्थिति में विभिन्न बोलियों की उत्यचि स्त्रामाविक है। श्राज की हिंदी श्राधुनिक युग में राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना का विकसित तथा विस्तृत रूप है, जिसने श्रनेक स्थानीय बोलियों का श्रपने में समाहार कर तथा उनको श्रात्मसात कर श्रपनी विराटता प्राप्त की है। तथापि ये बोलियों श्राज भी घरों में तथा स्थानीय व्यवहार में काम श्राती हैं श्रीर हिंदी के विविध रूपों को प्रकट करती हैं। श्रतः उनका ऐतिहासिक श्रध्ययन श्रावस्थक तथा मनोरंजक है। इन बोलियों का संचिस विवरण नीचे दिया जाता है:

<sup>ै</sup> विशेष विवरण के लिये देखिए: (१) त्रियसँन: लिग्विस्टिक सर्वे आव् इंडिया (भारतवर्ष का माणसंबंधी पर्यवेद्यण), कलकता, १६०३, १६२८; (२) पांडुरंग दामोदर गुने: ऐन इंट्रोडक्शन इ कंपेरेटिव फाइलाखीबी, पूना, १६५०; (३) सुनीतिकुमार चाइज्यों: भारतीय आर्यभाषा और हिंदी।

- (१) ठेठ हिंदी—जिस हिंदी को, उसका संस्कार करके और उसमें स्थानीय वोलियों के साहित्य और संस्कृत तत्सम तथा तद्मव शब्दावली को मिलाकर हिंदी भाषा और ग्राज राष्ट्रमाषा का रूप दिया गया है, वह स्थानिवशेष की घरेलू श्रीर साधारण व्यवहार की बोली भी है। गंगा-यमुना के बीच के प्रदेश का उत्तरी भाग, इसके पूर्व में रहेलखंड तथा इसके पश्चिम में पंजाब के श्रंवाला जिले तक ठेठ हिंदी वोली का ज्ञेत्र है। इसमें प्राचीन पंचाल का उत्तरी भाग, उत्तरी कुरुप्रदेश तथा खुष्न संमिलित हैं। संहिताश्रो, ब्राह्मणों श्रीर उपनिषदों के समय तक यहाँ की माधा ग्रुद्ध और प्रामाणिक मानी जाती थी। दिल्ली, मेरठ तथा उनके पार्श्वतीं प्रदेशों की इस वोली को मध्ययुग में मुसलिम शासकों ने श्रपने सामान्य व्यवहार का माध्यम बनाया श्रीर उसको उन सभी प्रदेशों में फैलाया जहाँ उनकी सेना श्रीर शासनपद्धति पहुँच सकी।
- (२) ब्रजभाषा—ठेठ हिंदी बोलनेवाले प्रदेश के नीचे ब्रजमाषा का च्रेत्र है। यह प्राचीन श्रूरतेन जनपद है, जहाँ की शौरसेनी प्राकृत अपने समय में बहुत बड़े भूभाग पर बोली और समझी जाती थी। मध्ययुग में ब्रजभाषा अपने संत-साहित्य और धार्मिक महत्व के कारण भारत के बहुत बड़े भाग में काव्य और संस्कृति का माध्यम थी। यह साधुभाषा भी कहलाती थी, जिसे रमते साधु अपने भजन, प्रवचन और व्यवहार के द्वारा भारत के प्राथः सभी भागों में पहुँचाते थे।
- (३) बाँगरू—दिल्ली के पश्चिम-दिल्ला श्रीर श्रंबाला के दिल्ला बाँगर श्रीर हिरियाना प्रदेश हैं। यहाँ की बोली बाँगरू कहलाती है। इसके ऊपर एक तरफ पंजाबी श्रीर दूसरी तरफ राजस्थानी का प्रभाव है। यह दिल्लापूर्व गुङ्गाँव की तरफ जाकर श्रजभाषा में बदल जाती है।
- (४) कन्नौजिया—प्रजमाषा के पूर्व कन्नौजिया का चेत्र है। यह प्राचीन दिल्या पंचाल है। यह पूर्व में नैसनाड़ी ( अवधी का एक रूप ) से मिल जाती है।
- (४) बुंदेलखंडी—ज्ञजमाषा श्रीर कन्नीजिया दोनों के दिल्या में बुंदेल-खंडी का च्रेत्र है जो यमुना के दिल्या विंग्यमेखला होती हुई दिल्या-पश्चिम में मराठी से जा मिलती है। इसी छोर पर बुंदेलखंडी श्रीर मालवी से श्राक्रांत निमाड़ी बोली है।

इन उपर्युक्त पाँच वोलियो को सामूहिक रूप से पछाहीं हिंदी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आर्यावर्ती भाषाओं के केंद्रवर्ग का यह पश्चिमी रूप है।

- (६) अवधी—ठेठ हिंदी और कन्नौजिया के पूर्व अवधी बोली जाती है। इस प्रदेश में आधुनिक लखनऊ और फैजाबाद कमिश्नरी के प्रदेश संमिलित हैं। यह प्राचीन कोसल जनपद का पश्चिमी खंड है।
- (७) वघेली-छत्तीसगढ़ी--बुंदेलखंडी के पूर्व में वघेली-छत्तीसगढ़ी वोली जाती है। इसका बहुत ही विस्तृत च्रेत्र है। यह दिच्या में महानदी की घाटी श्रीर

बस्तर तक पहुँचती है। इसका दिच्यापूर्व सीमांत उत्कल (उड़िया) श्रीर दिच्या-पश्चिम छोर मराठी से मिल जाता है। यह सारा प्रदेश प्राचीन काल में चेदि श्रीर महाकोसल (पूर्वी) कहलाता था।

- (म) भोजपुरी—यह एक नया नाम है। श्रारा जिला में भोजपुर इस बोली का केंद्र है, श्रतः भाषाशास्त्रियों ने इसका नाम भोजपुरी रख दिया। यह सरयू नदी के उत्तर पूरी तराई तथा वर्तमान नेपाल के दिल्लाणी भाग श्रीर गंगा के दोनों तरफ बोली जाती है। विहार का संपूर्ण पश्चिमी माग—चंपारन, सारन श्रीर श्रारा—भोजपुरी बोलता है। भोजपुरी की एक शाखा नागपुरिया पलामू होते हुए राँची तक पहुँचती है। भोजपुरी के ज्ञेत्र में प्राचीन महा, विज्ज, काशी, कारुष श्रादि जनपद संमिलित हैं।
- (६) मैथिली—भोजपुरी के पूर्वोत्तर में मैथिली का खेत है। यह प्रायः गंगा के उत्तर में बोली जाती है, किंद्र अपने पूर्वी सीमांत में गंगा के किनारे दिख्या भागलपुर में भी उतर आती है। इसके खेत्र में संपूर्ण प्राचीन विदेह अथवा मिथिला और अंग का कुछ भाग समिलित है।
- (१०) मगहीं (मागधी)—मैथिली के दिल्ण श्रीर भोजपुरी के पूर्व दिल्ण विहार में मगही वोली जाती है। छोटा नागपुर के उत्तरी भाग हजारीबाग तक भी श्रव उसका प्रसार हो गया है श्रीर वह क्रमशः झाड्खंड में प्रवेश करती जा रही है।
- (११) मालवी—बुंदेलखंडी पर राजस्थानी की छाया पड़ने से इस बोली का रूप बना है। इसका क्षेत्र प्राचीन श्रवंति बनपद है।
- (१२) राजस्थानी—यह संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती है, यद्यपि दिल्यि-पूर्व में इसके ऊपर बुंदेलखंडी और मालवी तथा दिल्या पश्चिम में गुजराती का प्रभाव है। परंतु राजस्थानी स्वयं बॉगरू और पंजाबी को काटती हुई हिमालय की शृंखलाओं में पहुँच जाती है।
- (१३) मीली और संताली—ये बोलियाँ मूलतः श्राग्नेय श्रथवा शबर-पुलिंद परिवार की हैं, परंतु पश्चिम में ये राजस्थानी श्रीर मालवी तथा पूर्व में मोजपुरी, छत्तीसगढ़ी श्रीर मागधी से प्रमावित होती जा रही हैं।
- (१४) उत्तरापथ की बोलियाँ—पंनावी, हिंदवी, ड्रॅंगरी, काश्मीरी श्रीर पश्तो श्रादि बोलियो का हिंदी से प्रायः उतना ही संबंध है जितना भोजपुरी, मैथिली श्रीर मगही का। दरद की शिना बोली का काश्मीरी से संबंध है। दरद के बीच में बुरुशास्की नामक एक श्रत्यंत सीमित बोली का खेत्र है। इन बोलियों का संबंध पैशाची प्राकृत से है। इनके मूल शब्द संस्कृत स्रोत के हैं। मध्ययुग में इनके ऊपर फारसी श्रीर श्ररबी शब्दावली का श्रारोप विदेशी श्राक्रमणों के कारण हुआ श्रीर ये बोलियाँ श्ररबी लिप में लिखी नाने लगीं। दरदी पर तिब्बती का भी कुछ रंग

चढ़ा हुआ है। जोधपुर की पश्चिमी सीमा पर सिंघी बोली है जो ब्राडच अपभ्रंश से निकली है। यह भी मूलतः संस्कृत उद्गम की है और मध्यकाल में अरबी और फारसी से आक्रांत हुई।

(१३) पर्वतीय या परवितया—ये बोलियाँ काश्मीर श्रीर जम्मू के पूर्व में भद्रवा श्रीर चंवा से छेकर नेपाल के पूर्वो सीमांत तक बोली जाती हैं। ये मैदान की बोलियों से संबद्ध हैं श्रीर हिंदी की राजस्यानी बोली से इनका घनिष्ठ नाता है। इनके तीन उपवर्ग किए जा सकते हैं—(१) पश्चिमी जिसमें भद्रवा से जीनसार तक की बोलियों संमिलित हैं, (२) मध्यमागीय या केंद्रीय जो कुमायूँ श्रीर गढ़वाल में बोली जाती है, श्रीर (३) पूर्वी जो नेपाल में बोली जाती है। पश्चिमी श्रयवा मद्रवाही श्रीर चिमश्राली पर काश्मीरी का प्रभाव है। मध्यमागीय या केंद्रीय श्रंत-वेंद (ठेठ हिंदी) की बोलियों से संबद्ध है। पूर्वी श्रयवा नेपाली का श्रवधी, मोजपुरी श्रीर मैथिली से संबंध है। इस बोली को परवितया, गोरखाली या खस-कुरा भी कहते हैं। ठेठ नेपाल तो केवल नेपाल की राजधानी काठमांड्र की दून तक सीमित था। वर्तमान नेपाल में कई जातीय भूमियाँ श्रीर बोलियों संमिलित हैं। वर्तमान नेपाल की सांस्कृतिक तथा मापा संबंधी एकता गोरखा शासन की देन है।

# द्वितीय अध्याय

## मध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ

हिंदी का प्रारंभिक इतिहास जिन राजनीतिक परिस्थितियों में विकसित हुआ उनकी पीठिका पूर्व मध्ययुग के आदि (सातवीं शती वि०) तक विस्तृत है। भारत के इतिहास में सातवीं से छेकर वारहवीं शती तक जो राजनीतिक प्रवृत्तियाँ काम कर रही थी उन सबका प्रमाव भारतीय जीवन और हिंदी साहित्य पर पड़ा। इन्हीं प्रवृत्तियों का संज्ञित परिचय और विक्छेषण नीचे दिया जाता है।

#### १. विघटन तथा विभाजन

स्थाण्वीक्वर ( थानेसर ) पुष्यभूति वंश के राजा इपवर्धन मारत के श्रंतिम संपूर्ण उत्तरभारत के सम्राट् ( सकलोत्तरापयेश्वर ) ये। पश्चिम में पश्चिमोत्तर सीमांत से लेकर पूर्व में प्राग्ल्योतिप ( श्रासाम ) तक श्रीर दिस्या में नर्मदातट से लेकर उत्तर में हिमालय तक उनका साम्राज्य फैला हुन्ना था। कई परंपरान्त्रीं के श्रनुसार दिख्या श्रौर सुदूर दिख्या (समस्त दिख्यापय) के ऊपर भी कुछ समय तक उनका श्राघिपत्य रहा। इस समय तक चक्रवर्तित्व, देश की एकता श्रीर समष्टि का स्त्रादर्श तथा मान जनता स्त्रीर साहित्य में वर्तमान थे। देश में वंशरात शासन होने पर भी जनता के मानस श्रीर विजेता के श्रादर्श में श्रासेत-हिमांचल श्रखंड देश का निग्रह प्रतिष्ठित रहता था। परंतु इसी समय देश के निघटन श्रीर निभाजन की प्रवृत्तियाँ सष्ट दिखाई पड़ने लगीं। हर्षवर्षन के काल में ही मारत के दो मुख्य विमाजन हो गए। नर्मदा के उत्तर पुष्यभूति श्रौर कान्यकुब्ज (कन्नौज ) के वर्मन् राज्यों के विलय से बना हुन्ना हर्षवर्षन का साम्राज्य या। नर्मदा के दिल्ला चाछ-क्यवंश के द्वितीय पुलकेशिन् का त्राघिपत्य था जो दिच्या में परमेश्वर<sup>२</sup> (दिच्या का सम्राट्) कहलाता था। इन दो समान सशक्त साम्राज्यों के कारण उत्तर श्रीर दिच्या में एक प्रकार का ऐसा शक्ति-संतुलन उत्पन्न हुआ कि दोनों का परस्तर विलय कठिन और शतियों तक प्रायः असंमव हो गया। पुलकेशिन् ने सौराष्ट्र,

समर संसक्त-सकलोत्तरापथेश्वर-श्रीहर्षवर्षन-पराजयोपलव्यपरमेश्वरापरनामथेयः । एपि० इंडि०,
 जिल्द ५, लेख सं० ४०१ तथा ४०४ ।

श्रीसत्याश्रय-पृथ्वीवल्लभ-महाराज-समरशत-संषट्ट-संसक्त-परनृपति-पराजयोपलब्ध - परमेश्वरापर-नामधेयः । हैदराबाद ताल्रपट्ट, फ्लीट, कल्लड राजवंश, पृ० ३५१ ।

मालवा श्रीर राजस्थान पर श्राक्रमण किया कितु इघर साम्राज्य निर्माण में उसे स्थायी सफलता नहीं मिली। हर्ष ने भी दिच्चण-विजय का प्रयत्न किया, कितु उसे भी पूरी सफलता नहीं मिली। उत्तरभारत में उसकी सर्वत्र-विजयनी सेना नर्मदा तट पर श्रपने सहसो हाथियो को गवॉकर वापस लौट श्राई?।

हर्ष की शक्तिशालिनी भुजान्त्रों ने सिंधु (सिध प्रदेश) का मंथन श्रीर हिमालय की दुर्गम उपत्यकान्त्रों का प्रह्णा किया था। किंतु श्राश्चर्य तो यह है कि उनकी मृत्य होते ही इतना वड़ा साम्राज्य बात की बात में बिखर गया। हर्ष का कोई पत्र उत्तराधिकारी नहीं था। फिसी निश्चित उत्तराधिकारी के श्रमाव में उसके मंत्री श्रर्जुन श्रथवा श्रव्णाश्व ने कान्यकुञ्ज के सिंहासन पर श्रिधिकार कर लिया । मंत्रि-मंडल श्रीर सामंतों को यह अनिधकारचेष्टा पसंद नहीं थी। क्योंकि हर्ष अपने जीवन में संभवतः बौद्ध हो गया था अथवा कम से कम महायान का प्रश्रयदाता था, उसका चीन के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक श्रीर राजनीतिक संबंध स्थापित था। चीनी राजदत कान्यकुञ्ज में रहता था । उसकी सैनिक दकही ने ऋक्णाव्य को मार मगाया श्रीर कुछ समय के लिये कान्यकुब्ज के सिंहासन की अपने संरच्या में कर लिया। परंत यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं हो सकी। ७०७ से ७५७ वि० के लग-भग तक कान्यकुञ्ज का इतिहास बिलकुल श्रंघकारमय है। परंत इतना तो निश्चित है कि विघटन की प्रवृत्ति जोरो से चल रही थी। पश्चिमोत्तर में काश्मीर एक प्रवल राज्य था । सिंघ श्रलग राज्य वन गया । पश्चिमी राजस्थान श्रीर मालवा में गुर्जर प्रतिहारो का राज्य था। शाकंभरी के चाहुमान (चौहान) श्रपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। मगध में परवर्ती गुप्त, बंगाल में गौड श्रीर प्रान्ज्योतिष में वर्मन् वंश के राज्य थे। कर्णासुवर्ण, श्रोडू, उत्कल श्रादि में भी कई स्थानीय राज्य बन गए। श्राठवीं शती के पूर्वार्द्ध में कान्यकुव्न एक बार पुनः जग उठा। मौखरी वंश के यशोवर्मन् ने श्रपनी विशाल सेना की सहायता से भारत का दिग्विजय किया। इस दिग्विजय का वर्गान वाक्पतिराच के 'गौडवहो' (गौडवघ) नामक प्राकृत महाकाव्य में मिलता है। किंत यह रैनिक सफलता उल्का के समान थी श्रीर इससे देश का राजनीतिक एकीकरण न हो सका। यशोवर्मन काश्मीर के राजा लिलादित्य से परानित हुन्ना न्नौर उत्तर भारत में फिर न्ननवस्था फैल गई। इसके पश्चात् कान्यक्रक में प्रतिहार तथा गहडवाल वंशो ने तुर्कों के श्राक्रमण तक शासन किया। इन राजवंशों का पूर्व में बंगाल के पालों तथा सेनो, दिल्य में चंदेल, चेदि तथा परमारो श्रीर पश्चिम में चौहान, तोमर, शाही श्रीर श्रागे

१ युधिपतितगजेन्द्रानीकवीमत्सभूतो सथविगलितहषौ येन चाकारि हर्षः । ऐहोल, उत्कीर्यं लेख, एपि० इंहि०, ६, ए० १० ।

चलकर तुर्कों से बरावर संघर्ष, मैत्री, संघि श्रौर पुनः युद्ध की प्रक्रिया चलती रही।

## २. निरंकुश एकतंत्र

इस काल की दूसरी राजनीतिक प्रवृत्ति निरंकुश एकतंत्र की थी। इसका मूल चौथी शती के पूर्वार्क में द्वाँदा जा सकता है। उस समय तक देश में दो प्रकार की शासनपद्धतियाँ थीं—(१) एकतांत्रिक श्रीर (२) गणतांत्रिक। प्रथम के अनुसार राज्य की संपूर्ण और अंतिम शक्ति एक व्यक्ति—राजा—के हाथ में होती थी, यद्यपि वह व्यवहार में सहायकों और श्रमात्यों से सहायता लेता था। दुसरी पद्धति के अनुसार राज्य की अंतिम शक्ति और अधिकार गण अथवा समृह के हाथ में होता था: कोई एक व्यक्ति उनपर दावा नहीं कर सकता था: जन श्रयवा समृह श्रपने को राजा समझता या । दोनों पद्धपियाँ एक दसरे को प्रमावित करती थीं। गर्यातंत्र के कारण एकतांत्रिक राज्यों की प्रजा में भी राजनीतिक चेतना श्रीर स्वातंत्र्य की भावना बनी रहती थी। इसका परिशास यह होता था कि राजा सिद्धांततः निरंकुश होते हुए भी व्यवहार में प्रजा की श्रनुमति श्रीर सहयोग से राज्य का शासन करते थे। श्रत्यंत निरंकश शासकों को प्रजा सहन नहीं कर सकती थी। गुप्तवंशी समुद्रगुप्त (३६२-४३२ वि०) तक मध्य-भारत श्रीर राजस्थान में गराराज्य श्रीर गराजातियाँ थीं। भे क्षेत्रफल श्रीर जन-संख्या में छोटे होने से गणराज्य सुसंघटित साम्राज्यवादी सेनाश्रों का सामना करने में सफल नहीं हो सकते थे, श्रंतस्संघटन, संघनिर्माण श्रीर स्वतंत्रता की भावना ही उनकी शक्ति थी। पश्चिमोत्तर भारत के यवनों, शकों तथा कुष्णों से लड़ते लढ़ते ये गण्राज्य शिथिल हो गए ये। ऋतः इन्होंने समुद्रगुप्त की ऋधीनता स्वीकार कर ली श्रीर करदान, श्राज्ञाकरण, प्रणाम, श्रागमन श्रादि से उसके प्रचंड शासन को परितुष्ट किया । फिर भी उनका अस्तित्व बना रहा। ग्राप्तवंश का द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गगारि था। वह ४३७ वि० के ब्रासपास सिंहासन पर बैठा । उसने गर्यों का समूल विनाश किया । उसके समय से मारतीय इतिहास में फिर गणों का प्रादुर्मीन वर्तमान गणतंत्र के पूर्व कमी नहीं हुन्ना। इस घटना का भारतीय इतिहास पर दूरव्यापी परिगाम दिखाई पडता है।

इनमें मालन, श्रार्जुनायन, यौधेय, मद्रक, श्रामीर, प्रार्जुन, सनकानीक, काक तथा खरप-रिक, नौ का उल्लेख प्रयाग-स्तंस पर उस्कीर्यं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में पाया जाता है।
 फ्लीट: ग्रुप्त श्रमि०, सं० ३ (

र पलीट: गुप्त श्रमि०, सं० ३।

इस घटना के बाद गुप्त श्रीर पुष्यभूति साम्राज्य के समय गणातांत्रिक विचारों को विलक्कल प्रश्रय नहीं मिला श्रीर जनसाधारण में राजनीतिक चेतना ग्रीर स्वातंत्र्य की भावना शिथिल हो गई। एकतंत्र ने सातवी-ग्राठवीं शती तक घीरे घीरे राज्य की सारी शक्ति को आत्मसात् कर लिया। राजा का जनता के प्रति परंपरागत श्रौर सैद्धांतिक दायित्व भी नष्ट हो गया। प्राचीन काल की राजनीतिक परंपरा में मंत्रिमंडल का राजा के ऊपर पर्याप्त नियंत्रशा रहता या श्रीर मंत्रिमंडल का श्रस्तित्व राज्य-संचालन के लिये श्रावश्यक समझा जाता या । मध्ययुग भ्राते भ्राते मंत्रिमंडल के स्थान पर केवल व्यक्तिगत मंत्री रह गए श्रीर उनके संयक्त दायित्व श्रीर श्रिषकार जाते रहे। श्रव वे राजा की इच्छा श्रीर संकेत पर श्राश्रित थे। इन सबका फल यह हुत्रा कि देश में निरंकुश एकतंत्र की दृढ़ स्थापना हो गई श्रीर राज्य के बनाने विगाइने में प्रजा का श्रिधिकार श्रीर रुचि चीण हो गई। एकतंत्र के गुणदोष दोनों थे। श्रनवस्थित श्रीर श्राकस्मिक परिस्थितियों में एकतांत्रिक शासक शीव्रता श्रीर एकचिचता से राज्य की रचा श्रीर शासन का संचालन कर सकता था। परंत जनता की भावना पर इतका परिगाम बुरा हुन्ना। इससे सामूहिक राजनीतिक चेतना नष्ट हो गई श्रीर श्रन्यायी तथा विदेशी श्राक्रमणकारियो श्रीर शासकों का विरोध करने की चमता जाती रही।

### ३. सामंतवाद

सामंतवाद मध्ययुग की एक विशेष उपन थी, यद्यपि इसका श्रास्तित्व इसके पूर्व मी पाया जाता है। एक विजयी श्रीर साम्राज्यवादी राजा के श्रामीन बहुत से सामंत होते थे जिनके हाथ में स्थानीय शासन होता था श्रीर जो श्रावश्यकता पढ़ने पर राजा की सैनिक सहायया करते थे। मारत में साम्राज्य की सामान्य कर्यना मांडलिक राज्य की थी, इसलिये सारा साम्राज्य ही स्थानीय सामंतों के बीच बँटा हुन्ना था। परंतु मध्ययुग में राजनीतिक विश्वंखलता, श्रानिश्चतता श्रीर श्ररचा के कारण इस सामंती व्यवस्था को श्राधिक प्रोत्साहन मिला। परस्पर युद्ध श्रीर संवर्ष के कारण इस सामंती व्यवस्था को श्राधिक प्रोत्साहन मिला। परस्पर युद्ध श्रीर संवर्ष के कारण सेनाश्रों का श्रावागमन लगा रहता था श्रीर छ्टमार हुन्ना करती थी। इस परिस्थित में किसी स्थान की जनता वहाँ के ऐसे किसी सैनिक नेता को श्रपना शासक मान छेने को तैयार रहती थी जो उसको सुरचा प्रदान कर सकता था। उसकी मिक्त मी उसी स्थानीय शासक के प्रति होती थी। उसी को वह कर देती थी श्रीर उसी के नेतृत्व में श्रावश्यकता पड़ने पर लड़ती थी। प्राचीन

<sup>ै</sup> सहायसाध्यं राज्यत्वं चक्रमेकं न वर्तते । कुर्वीत सचिवांस्तरमात्तेषांच श्रुगुयान्मतम् ॥ श्रर्थै० १-७।

सामंतवाद श्रीर मध्ययुगीन सामंतवाद में एक विशेष श्रंतर था। प्राचीन काल में सामंती के होते हुए भी बड़े साम्राज्य के अंतर्गत साम्राज्य श्रथवा देश के प्रति भक्ति बनी रहती थी। सध्ययुग में, देश के खंडशः विमानित होने के कारण, बड़े पैमाने पर मिक का विकास न होकर केवल स्थानीय सामंत तक वह सीमित हो जाती थी। इसका प्रमाव शासनपद्धति श्रीर देश की सैनिक शक्ति पर भी पड़ा । शासन की एकरूपता, संतुलन श्रीर श्रांतरिक संघटन ढीला हो गया । सेना छोटे छोटे छंडों में वॅट गई। उसकी न तो एक प्रकार और संघटित रूप से शिक्ता हो पाती थी श्रीर न एक नेतृत्व में वह म्रावश्यकता पड़ने पर लड़ सकती थी। यदि किसी प्रादेशिक राजा ने कई सामंतों की सेनाओं को किसी विदेशी आक्रमणकारी का सामना करने के लिये इकटा भी कर लिया तो भी उसको सैनिक सफलता नहीं मिलती थी। पहले तो सैनिक नेतृत्व का ही झगड़ा तय नहीं हो पाता था कि बाहरी सेना चढ़ श्राती थी। दूसरे यदि कोई नेता चुन भी लिया गया तो सेनाएँ कई स्थानो से आने श्रीर समान शिच्च न पाने से भानमती का कुनवा बन जाती थीं। उनका संयुक्त स्वरूप रैनिक भीड़ का सा हो जाता या न कि सुशिचित श्रीर ससंघटित सेना का। यही कारण है कि मध्ययुग की वहसंख्यक भारतीय सेनाएँ श्राक्रमणकारियों की छोटी किंतु संघटित सेनात्रों के सामने परास्त हो जाती थीं। इस युग के कई सैनिक संघों की विफलता का यह मुख्य कारण था। काबुल श्रीर पंजान के शाही राजाश्री राज्यपाल श्रौर श्रनंगपाल के सैनिक संघ इसी कारगा पराजित हुए। पृथ्वीराज चौहान का विशाल सैनिक संघ इसी कारण टूट गया। जयचंद्र गहड़वाल की सामंती सेना इतनी बड़ी थी कि रकंधावारों से रख्यामूमि तक उसकी पंक्ति नहीं इटती थी, किंद्र वह मुहम्मद गोरी की सैनिक प्रगति के सामने बिलकुल रक न सकी।

सामंतवाद का सबसे अवांछ्नीय प्रभाव जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर पड़ा। इससे क्षुद्र राजनीतिक संघर्षों और सैनिकता की प्रवृत्ति बढ़ गई। तुन्छ कारणों से सामंत और उनपर आश्रित राज्य परस्पर लड़ा करते थे। सामंती का एकमाथ उद्देश्य होता था अपनी सत्ता को बनाए रखना। सामंती राज्य की सारी शक्ति और साधन इसी पर खर्च होते थे। प्रजाहित और जनकल्याण उनका बहुत ही गौण कार्य था। पश्चवल उनकी शक्ति थी और दरवारी तड़क भड़क आतंक जमाने का साधन। इसी का अनुकरण साधारण जनता भी करती थी।

# ४. समष्टि श्रोमल : स्थानीयता श्रौर व्यक्तिवादिता

देश के राजनीतिक विघटन और सामंतवादी प्रथा के कारण साधारण जनता की दृष्टि से देश की इकाई श्रीर समिष्ट श्रोशल हो गई। श्रासेत-हिमांचल देश की मूर्ति को उसकी श्रांले नहीं देख सकती थीं श्रीर न तो संपूर्ण देश के हितकल्याण की मावना ही उसके दृदय में लहराती थी। उसकी दृष्टि श्रव खंडदृष्टि थी। राजनीतिक

श्रदूरदर्शिता की प्रक्रिया निश्चित रूप से मध्ययुग में ही प्रारंम हुई। सार्वदेशिकता का स्थान श्रव क्षुद्र स्थानीयता छेने लगी। श्रव भारत के वदछे, प्रातीय राज्यों श्रीर राजवंशों का महत्व वढ़ गया। गुर्जरात्रा, शाकंमरी, श्रवंति, चेदि, जेजाकभुक्ति, कान्यकुञ्ज श्रादि, विभिन्न राजवंशों के श्रधीन, खंडित देशमिक के पात्र बन गए। इनके नामों पर, इनके यश श्रीर विस्तार के लिये युद्ध होने लगे श्रीर दूसरे प्रदेशों में जाने पर भी इन्हीं नामों से संबोधित होना लोग पसंद करने लगे।

### ४. राजनीति के प्रति उदासीनता

निरंकुश एकतंत्र, सामंतवाद और देश के खंडित होने से जनता में एक धातक प्रवृत्ति का उदय हुआ जिसे राजनीति के प्रति उदासीनता कह सकते हैं। इसका अर्थ है राजनीतिक महत्वाकाचा का अभाव और देश में होनेवाले परिवर्तनो से प्रमावित न होना । पहले राजवंशों के शासन और परिवर्तनों में अभिजनों और जानपदो का काफी हाथ रहता था। राजा उनके मत की प्रतिष्ठा करता था श्रीर उसकी उपेचा नहीं कर सकता था। ज्यो ज्यो उनके हाथ से शक्ति श्रीर प्रभाव निकलते गए उनमें मानसिक शैथिल्य श्रीर उदासीनता ने घर कर लिया। श्रव राजवंशो के चुनाव में उनका कोई हाथ न था: इसलिये राजवंशो का परिवर्तन उनको प्रमावित भी नहीं करता था। पहले यह दृष्टिकोगा भारतीय राजवंशो के पारस्परिक परिवर्तन के संबंध में था। पीछे जब भारतीय राजवंशो का ध्वंस कर विदेशी राजवंश स्थापित होने लगे तो सामान्य जनता ने उन्हें श्रपना शासक उसी प्रकार स्वीकार किया जिस प्रकार वह किसी भारतीय राजवंश को स्वीकार करती थी। उसको केवल सुरत्ता श्रीर जीविका से मतलब था; इसलिये ऐसा करने में कोई मानसिक घड़ा उसे नही लगता या । यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ गई कि मुगलो का राज्य स्थापित होते होते 'कोई तृप होउ हमिंड का हानी । चेरि छाडि श्रव होव कि रानी ॥ १२ की कहावत प्रचलित हो गई। इस राजनीतिक दासता श्रीर उदासीनता भी प्रवृत्ति इस सीमा तक पहुँची कि दिल्ली के मुगल शासक जनता के हृदय में ईश्वर के श्रासन पर श्रारूढ़ हो गए। जगन्नाय जैसे उद्भट पंडित ने निस्संकोच कहा, 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा ।'3 श्रव राजधानियो के ऊपर कोई भी श्रिधिकार

पंच गींड—गींड, सारस्वत, कान्यकुन्ज, मैथिल तथा चत्कल श्रीर पंच द्रविड—नागर,
 महाराष्ट्र, कर्णाट, तैलग तथा द्रविड श्रादि स्थानीय नाम मध्ययुग में ही प्रचलित हुए।

व तुलसीदास : रा० च० मा०, द्वितीय सोपान, ( ना० प्र० समा, काशी ), कैंकेयी-मंथरा-संवाद, १५'६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> भामिनीविलास ।

करके जनता पर शासन कर सकता या । देश की रक्ता श्रौर व्यवस्था का भार श्रब केवल राजवंशों के ऊपर छोड़ दिया गया था, जनता उसके लिये श्रपने को उत्तर-दायी नहीं समझती थी श्रौर न उसमें इसके लिये चमता श्रौर रुचि थी।

# ६. राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति का हासं

राजनीतिक परिस्थिति का बूसरा मयानक परिशाम यह हुआ कि देश के निवासियों के हृदय से राष्ट्रीयता और देशमिक की भावना छप्त होने लगी । देश की भौगोलिक इकाई के प्रति चेतना श्रीर जागरुकता, उसको श्रक्षणा बनाए रखने के लिये तैयारी और विदेशी श्राक्रमणों से उसकी रक्षा करने में कटिनदता श्रीर श्रावश्यकता पहने पर जीवन का विलदान करने की साधना लोगों में कम होने लगी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय चाराक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राष्ट्र का लक्क्या बतलाते समय लिखा था कि इसके निवासियों को शत्रहेषी होना चाहिए अर्थात् किसी भी अवस्था में शत्रु का अस्तित्व और प्रमुख देश के अंदर सहा नहीं हो सकता । चाराक्य का यह भी कथन था कि 'आर्य' ( भारतीय नागरिक ) कभी 'दास' ( दूसरे का गुलाम ) नहीं बनाया जा सकता । किंतु सध्ययुग में यह भावना शिथिल पड़ने लगी । सैनिक दुर्बलता से बढ़कर यह मानसिक दुर्बलता थी । यही कारण था कि एक वार विदेशी सत्ता स्थापित होकर बहुत दिनों तक टिक सकी, जनकि प्राचीन काल में विदेशी आक्रमगुकारियों को इस देश के निवासी पश्चिमोचर कोने में घेरकर आगे नहीं बढ़ने देते थे और थोड़े ही दिनों में उनका टिकना श्रसंभव कर देते थे। यवन, पह्नव, शक, कुषण, हूगा आदि बहुत शीघ्र इस देश से मार भगाए गए। इसके विपरीत मध्ययुग में अरब, अफगान, तुक श्रीर मुगल तथा श्राधुनिक युग में युरोपीय काफी दिनों तक इस देश पर श्रपना श्राधिपत्य जमाए रहे। यदि इस युग में राष्ट्रीयता की भावना प्रवल होती तो ऐसा कदापि नहीं होता। इसका स्पष्टीकरण युरोप के इतिहास से भी हो जाता है। युरोपवालों ने श्ररबों को स्पेन से श्रागे नहीं बढ़ने दिया श्रीर वहाँ से भी शीघ निकाल दिया। युरोप में तुर्कों की भी यही दशा हुई और यदि इंगलैंड और रूस में प्रतिद्वंदिता न होती तो तुर्कों का श्रवशेष भी युरोप में न होता। भारतीय यह भावना खो चुके थे। इसीलिये मध्ययुग में भारत विदेशियों से आक्रांत रहा।

### ७. राजमक्ति

राष्ट्रीयता श्रीर देशभक्ति का स्थान भीरे भीरे राजमिक ने छे लिया !

<sup>े</sup> अर्थ० २।

<sup>🤏</sup> म्लेच्छानामदोषः प्रनां विकेतुमाघातुं वा । भत्वेयार्यस्य दासमावः । अर्थं० ३. १३।

राष्ट्र श्रीर देश के प्रति श्रास्था श्रीर ममता के बदले में राजवंशी श्रीर राजाश्री की भक्ति की जाने लगी। स्वातंत्र्यप्रेम श्रौर स्वेच्छा से कप्टसहन श्रौर बिलदान का स्थान प्रशस्ति, चाटकारिता और दासवृत्ति ने हे लिया । अपने अस्तित्व और जीविका के लिये सामंतों को प्रस्क रखना जीवन का उद्देश्य समभा जाने लगा। मध्ययग की उत्कीर्ण प्रशस्तियों श्रौर जीवनचरितों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। राजा श्रथवा शासक भी एक प्रतीक मात्र या। उसके बदलने पर राजभक्ति भी दूसरे राजा श्रीर शासक के प्रति स्थानांतरित हो जाती थी। एक राज़वंश से दूसरे राजवंश श्रौर भारतीय शासक से विदेशी शासक तक राजमिक का श्रारीप सरलता से हो जाता या। 'सेइय स्वामि सकल छल त्यागी' का सिद्धांत जनता में प्रतिष्ठित हो गया। स्वामी सजातीय, देशी श्रयवा विदेशी शत्र है इसका मेद भी प्रायः जनता को उद्विग्न नहीं करता था। इस राजमिक्त की प्रवृत्ति का एक भयंकर दुष्परिगाम भी हुन्ना। विदेशी त्राक्रमगो के समय सैनिक युद्ध में राजा के लिये लहते थे: राष्ट्र की कल्पना वे खो चुके थे: देशमक्ति की भावना उनमें धूँ धली हो चुकी थी। इसलिये जब राजा रणभूमि में मारा जाता था या किसी कारण से भाग निकलता था तो विशाल सेनाएँ अपना मानसिक वल और साइस खो बैठती थीं और हवा के झोंके से कांगजी सिपाहियों की तरह विखर जाती थीं। पृथ्वीराज के मरने पर अजमेर और दिल्ली की सेनास्रो तथा जयचंद्र के निधन पर कान्यकुब्ज श्रीर वारागासी की सेनाश्रो का तुरंत नैतिक पतन हुआ श्रीर ये पवित्र श्रीर समृद्ध नगर श्रनाथों की तरह छूटे गए श्रीर विध्वस्त हुए । यही दशा समस्त उत्तर श्रीर दिच्या भारत में तुकों के आक्रमण के समय हुई। तुकों की इस्लामी सेना में भी राष्ट्रमक्ति श्रौर देशमक्ति की मावना प्रवल नहीं थी। किंतु इसके वदले में इस्लाम के प्रति नई मक्ति श्रीर उत्साह उसमें काम कर रहा था श्रीर इसके प्रचार के लिये इस्लामी सैनिक हढता के साथ लहते थे।

### प. व्यक्तिगत शौर्य एवं वीरता

जपर हासोन्मुख प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। कितु इसका यह अर्थ नहीं कि जनता और सेना में व्यक्तिगत शौर्य एवं वीरता का अभाव था। मध्ययुग के बहुत से राजा, सेनानायक और सैनिक शिच्तित, योग्य, शूर तथा वीर ये और तुलना में विदेशी आक्रमण्कारियों से किसी प्रकार कम नहीं थे। देश के कई मागों और बहुतेरे युद्धों में उन्होंने अपने रण्कीशल का परिचय दिया और वाहरी आक्रमण्कारियों के छक्के छुदा दिए। सिंघ में दाहिर और उसकी रानियों का युद्ध, पंजाव में अजयपाल और अनंगपाल के युद्ध, तुकों और अफ-गानों के साथ पहले के चौहान राजा और पृथ्वीराज के युद्ध तथा चंदेलों का दुकों के साथ युद्ध शूरता और वीरता की दृष्टि से कम महत्व के नहीं थे। किंतु तत्कालीन

परिस्थित में जिस सामूहिक संगठन श्रीर चेतना की श्रावश्यकता थी उनका भारतीय श्रूरों श्रीर वीरो में श्रमाव था। यही कारण था कि श्रपनी श्रनुपम व्यक्तिगत योग्यता के होते हुए भी वे पराजित हुए। व्यक्तिगत योग्यता की क्या सीमा है श्रीर उसका उपयोग कहाँ श्रीर कैसे करना चाहिए, ये कम महत्व के प्रश्न नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जीवन के इन प्रश्नो पर विचार कम किया गया। यही बात व्यक्तिगत उदारता, दया श्रीर करुणा के बारे में भी कही जा सकती है के सामूहिक श्रीर राष्ट्रीय जीवन में श्रीर विशेषकर शत्रु श्रीर विदेशी श्राक्रमणकारियों के साथ उपर्युक्त व्यक्तिगत गुणों का किस प्रसंग श्रीर किस मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ये भी विचारणीय प्रश्न थे। किंतु व्यक्तिगत कर्तव्य का समन्वय सामूहिक श्रीर राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ ठीक तरह से इस युग में नहीं हुन्ना। इसिलये व्यक्तिगत क्षेत्र में श्रपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी सामूहिक क्षेत्र में श्रपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी सामूहिक क्षेत्र में इस युग का व्यक्ति श्रसफल रहा।

# ६. संघर्ष तथा पुनरुत्थान का प्रयत्न

यद्यपि अपनी आंतरिक दुर्बलताओं से इस युग के अधिकांश भारतीय राज्य विदेशी आक्रमणों के सामने पराजित हुए, तथापि विदेशियों के प्रति प्रतिरोध, संघर्ष श्रौर युद्ध कभी समाप्त नहीं हुए श्रौर न तो हार कर भी पुनः उठ खड़े होने की प्रवृत्ति ही विछ्त हुई। मारत ही ऐसा देश था जहाँ इस्लाम को सतत संवर्ष का सामना करना पड़ा श्रीर लगमग एक इजार वर्ष के त्राक्रमण और शासन के बाद भी भारत के विजय और धर्मपरिवर्तन में उसे श्राशिक सफलता ही मिली। संसार के इतिहास में यह एक बड़ी महत्व की घटना है। स्पेन के दिवाणी छोर से छेकर चीन की दीवार तक इस्लाम की जेहादी सेना ने पूर्ववर्ती धर्म और सामाजिक ढाँचे को पूर्णतः नष्ट कर दिया श्रीर श्रब उनका श्रवशेष देवल मूखनन से ही प्राप्त होता है। पश्चिमीचर श्रफीका, मिख, त्ररव, श्रसीरिया, ईराक, ईरान, श्रफगानिस्तान श्रीर मध्य एशिया सभी पूर्णतः इस्लाम के सामने परास्त हुए । परंतु मारत में यह घटना नहीं हुई । मारत के समी राजवंश नष्ट नहीं हुए श्रीर राजवंशो के पराजित श्रीर नष्ट होने पर भी जनता की अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन के प्रति आस्था श्रीर श्राप्रह बना रहा। इनके ऊपर श्राक्रमण का प्रतिरोध संघर्ष श्रीर कष्टसहन के द्वारा जनता करती रही; जहाँ यह संभव नहीं हुआ वहाँ वर्जनशीलता और केवल कष्टसहन का मार्ग उसने ग्रह्ण किया किंतु ग्रपने सास्कृतिक जीवन की रच्चा की। केवल थोड़े से लोग दबाव, मय और प्रलोभन से इस्लाम में दीचित हुए। राजवंशो की भी प्रायः यही प्रवृत्ति रही। स्थान-परिवर्तन श्रीर नवीन राज्यस्थापन के कई उदाहर्ख पाए जाते हैं। सैनिक पराजय के

बाद श्रधीनता स्वीकार करके पुनः संघर्ष श्रौर राजनीतिक संघटन के भी कतिपय हृष्टांत मिलते हैं ।

इस्लाम का पहला आक्रमण भारत पर ७६६ वि॰ में हुआ । सिंधु के मुहाने से मुल्तान तक पहुँचने में श्रारव सेना को घोर संघर्ष करना पड़ा। सिंध के चाच वंश का पराजय हुआ। किंतु इसके पूर्व में प्रतिहारों की प्रवल शक्ति थी जिसने वड़ी ही जागरूकता श्रीर वेग के साथ श्ररबो का सामना किया श्रीर उनको सिंघ तक सीमित रखा। काबल श्रीर पंजाब के शाही वंश ने उत्तर से प्रतिरोध किया श्रौर श्ररब ऊपर की श्रोर न बढ़ सके। श्ररबो की शक्ति चीरा होने पर तुर्कों ने गजनी होकर पश्चिमोचर के दर्रों से भारत पर श्राक्रमण किया। शाही वंश ने तुर्कों का प्रवल विरोध किया श्रीर श्राक्रमण की नई लहरों को रोकने के लिये उत्तरभारत के राज्यो का सैनिक संघ भी बनाया, परंतु जिन ह्वासोन्मुख प्रवृत्तियों की चर्चा की जा चुकी है उनके कारण साधिक प्रतिरोध भी असफल रहा और तर्क सत्ता यामिनी वंश के रूप में लाहौर में स्थापित हो गई। किंतु शीघ्र ही इस बढती हुई शक्ति को रोकने के लिये श्रजमेर में चाहमान (चौहान) श्रीर कान्यकुब्ज (कन्नीज) में गहडवाल वंश के रूप में भारतीय शक्ति का पुनवत्थान हुआ। इन दो राजवंशी ने दिल्ला श्रीर पूर्व से तुर्कों को पंजाब में घेर रखा। चाहुमान राजा विश्रहराज दिल्ली को श्रिधकृत कर हिमालय तक पहुँचा और उसने तुर्कों के लिये पूर्व में श्रमेदा दीवार खडी कर दी। आगो चलकर इन दो भारतीय शक्तियो ने परस्पर संघर्ष से अपना वल चीरा कर लिया। गजनी में तुर्कों के हास के बाद गीर के श्रफगानो ने भारत पर श्राक्रमण करना प्रारंभ किया। श्रजमेर दिल्ली के चाहमान राजा प्रसिद्ध पृथ्वीराज ने पहले वड़ी सफलता के साथ श्रफगानों को पीछे दकेला श्रीर उनके सरदार शहाबुद्दीन गोरी को कई बार पीछे इटना पड़ा। किंतु पारस्परिक युद्ध श्रीर विलासिता के कारण १२५० वि० में भारतीय शक्ति पुनः ध्वस्त हुई। विदेशी श्राक्रमण का यह वेग पहले से श्रिधिक व्यापक था श्रीर १२६३ वि॰ तक यह बंगाल तक फैल गया। परंत मारतीय प्रतिरोध समास नही हुआ। राजस्थान, मध्यभारत तथा विध्यप्रदेश में स्वतंत्र रूप से श्रीर उत्तरप्रदेश में सामंत रूप से विदेशी सत्ता के साथ बराबर युद्ध चलता रहा श्रीर भारत पूर्ण-रूपेश विदेशियो के संमुख नतमस्तक नहीं हुन्ना।

<sup>े</sup> वास्तव में संपूर्ण मध्ययुग इस्लाम श्रीर मारत के संघर्ष का इतिहास है। समन्वय का श्रांशिक प्रयत्न श्रकवर (मुगल सन्नाट्) के समय हुआ, किंतु श्रीरंगनेव की कट्टरपंधी नीति ने उमको विकसित नहीं होने दिया।

# तृतीय अध्याय

### राजनीतिक स्थिति

पूर्व मध्ययुग में उत्तर भारत, जिसके साथ हिंदी भाषा श्रीर साहित्य का घितिष्ठ संबंध है, जैसा कि पिछ्छे श्रध्याय में कहा जा चुका है, कई राज्यों में विमक्त था जिनका संचित्र विवरण नीचे दिया जायगा। इनके संबंध में एक विशेष रूप से उछेखनीय बात यह है कि इन राजवंशों में से श्रिष्ठकांश को परवर्ती प्रथा के श्रमुसार 'राजपूत' कहा जाता है। राजपूतो का उदय मारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इस समय के श्रिष्ठकांश राजपूत श्रपना संबंध इसी समय उदित राजवंशों के साथ जोड़ते हैं। इनकी वीरता, बिलदान श्रीर पारस्परिक संघर्ष की कहानियों से हिंदी साहित्य का मांडार भरा हुश्रा है।

# १. राजपूतों की उत्पत्ति

सातवीं श्रौर श्राठवीं शती में मारतवर्ष में जीवन के दो मुख्य क्षेत्रो में काति हुई। धामिंक क्षेत्र में कुमारिल श्रौर शंकर ने जो श्रांदोलन चलाया उससे हासोन्मुल बीद धर्म वैदिक परंपरा में पूर्णतः श्रात्मसात् कर लिया गया श्रौर प्राचीन धार्मिक संप्रदायों के स्थान में पुनरुत्यानमूलक किंद्र नवसंस्कृत हिंदू धर्म का उदय हुआ। मध्ययुगीन घार्मिक जीवन की यह एक बहुत बड़ी संकांति थी। राजनीतिक क्षेत्र में हुणों श्रौर श्ररजों के श्राक्रमण से भारत को बहुत बड़ा सानसिक धका लगा। कुमारिल श्रौर शंकर की धार्मिक प्ररेणा से राजनीतिक जीवन भी प्रमावित हुआ। पराजवंशों में ब्रह्म-च्नत्र की एक नई परंपरा चल पड़ी। प्राचीन भारतीय राजवंशों के श्रवशेषों में एक बार पुनः नया प्राण्य श्रा गया। उन्होंने राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, विध्यप्रदेश श्रादि प्रांतों में श्रपने देश श्रौर धर्म की रज्ञा के लिये शैव धर्म को श्रपनाया श्रौर सतत युद्ध द्वारा विदेशी सत्ता के विरोध का प्रण किया। कुषण साम्राज्य को नष्ट करने श्रौर मारतीय राष्ट्र के पुनरुत्थान का व्रत इसी प्रकार तीसरी शती में नाग-मारशिवों ने लिया था। व

संसार के इतिहास में प्रायः राजनीतिक क्रांति और उत्थान के पूर्व बौद्धिक और सांस्कृतिक क्रांति पाई जाती है। मध्ययुग में राजपूतों का उदय कोई आकरिसक घटना नही थी। क्रुमारिल का यश्च द्वारा स्वर्गविजय और शंकर का मुक्तिसंदेश दोनों ने देश की महत्वाकाचा और स्वतंत्रता की भावना को बदाया।

२ देखिए-कारीप्रसाद जायसवाल : हिस्टी आफ् इंडिया, ए० ५-६१।

प्राचीन च्तियों के नवजागरण का काज्यमय वर्णन चंद के 'पृथ्वीराजरासो' में संक्षेपतः इस प्रकार मिलता है: जब पृथ्वी राच्कों श्रौर म्लेच्छों से त्रस्त थी तव विषष्ठ ने श्रर्शुंद पर्वत पर श्रपने यश्चकुंड से चार योद्धाश्रों को उत्पन्न किया— परमार, चाछुक्य, परिहार श्रौर चाहुमान । इन्हीं से चार राजवंशों की स्थापना हुई जो श्रमिकुलीय कहलाए । यह कथा पीछे बहुत प्रचित्त हुई । कई ऐतिहासिकों ने इस कथा की विचित्र व्याख्या की । टाड ने इस उत्पत्ति कथा को स्वीकार कर यह मत प्रतिपादित किया कि ये नवजाग्रत राजपूत विदेशी श्राक्रमण्कारियों के वंशज थे जो यश द्वारा शुद्ध होकर हिंदू समाज में संमिलित हुए । पीछे स्मिथ तथा बहुत से भारतीय ऐतिहासिकों ने इसे पकड़ लिया । एक तो यह कथा बारहवीं शती की है श्रौर दूसरे उपर्युक्त सभी राजवंश श्रपने उत्कीर्ण लेखों में श्रपनी उत्पत्ति प्राचीन सूर्य श्रथवा चंद्रवंश से मानते हैं । यह संमव है कि विदेशी श्राक्रमण्कारियों के वंशजों में से राजकुलीय या श्रमिजात श्रंश प्राचीन च्वित्रयों के साथ मिल गया हो । परंतु श्रिकांश श्रौर मुख्य राजपूत राजवंश प्राचीन च्वित्रयों के वंशज थे, इसमें संदेह नहीं ।

### २. विविध राज्य

(१) सिंध—हिंदी के प्रमुख क्षेत्र के पश्चिमोत्तर में सबसे सुदूर श्रीर सीमात राज्य सिंध का था। प्राचीन सिंधु-सौवीर का दिल्ला माग इस नाम से मध्ययुग में प्रसिद्ध था। पूर्व मध्ययुग के प्रारंभ में पुष्यभूति वंश के सम्राट्र हर्षवर्धन ने श्रपने दिग्वजय के समय सिंधु को श्रपने वश में किया , किंतु राजवंश का उच्छेद नहीं किया। हर्ष के समकालीन चीनी यात्री हुयेनसंग ने सिंध का श्रमण किया था। उसके श्रनुसार यहाँ का राजा श्रद्धवंश का था । संभवतः बौद्ध होने के कारण सिंध के राजवंश को श्रद्ध कहा गया है। इस वंश की उपाधि 'राय' थी। इसकी राजधानी श्रलोर थी। श्रद्धी छेखको के श्रनुसार इस वंश के श्रंतिम राजा को उसके ब्राह्मण मंत्री चच ने मारकर राज्य पर श्रिधकार कर लिया । चच ने बड़ी सफलता के साथ

<sup>🦜</sup> पृथ्वीराजरासी ( ना० प्र० समा, काशी )।

व दि ऐनल्स आव् राजस्थान। इसके संपादक विलियम कुक ने अपनी भूमिका ( पृ० ३१ ) में इस मत की पृष्टि की है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वी० ए० स्मिथ : अली हिस्ट्री श्राफ् इंडिया, तृ० सं०, पृ० ३२२ ।

र डा॰ द॰ रा॰ भंडारकर : फारेन एलिमेंट्स इन इंडियन पापुलेशन, रंडि॰ ऐंटि॰, २१ । 'श्रथ पुरुपोत्तमेन सिंधुराज्यं प्रमध्य लच्नीरात्मीकृता ।', हर्पं॰, पृ॰ २३६ ।

प बैटर्स २. २४२ ।

६ चचनामा ।

चालीस वर्ष तक राज्य किया श्रीर सिंव राज्य की सीमा कश्मीर तक विस्तृत की। चच के बाद उसका भाई चंद्र श्रौर तत्पश्चात् उसका पुत्र दाहिर सिंहासन पर बैठा। इसी के राज्यकाल ७६९ वि॰ में भ्ररव विजेता मुहम्मद इब्न कासिम ने सिंध पर श्राक्रमण किया। दाहिर ने अरब आक्रमगुकारियों का दृढ़ता से सामना किया, किंतु राज्य में श्रांतरिक विद्रेष श्रीर जनता की श्रकर्मण्य श्रीर दुर्वल नीति के कारण पराजित हुन्ना । देवुल श्रीर बहमनाबाद (ब्राह्मगावास ) को जीतते हुए मुहम्मद ने मुल-तान तक के प्रदेशों पर श्रिधकार कर लिया । श्ररबों का उत्तर में संघर्ष काबुल श्रीर पंजाब के शाही वंश श्रीर पूर्व में प्रतिहारों से था। इन दो भारतीय राज्यों ने श्ररकों को सिंध में घेर रखा था, यद्यपि वे उनको खदेह न सके। श्रवंती श्रीर कान्यक्रक के प्रतिहारों की दिवा में मान्यखेत के राष्ट्रकृटों से शत्रुता थी। श्रतः श्ररको श्रीर राष्ट्रकटों में मैत्री का संबंध स्थापित हो गया। मध्ययुगीन राज्यों की श्रराष्ट्रीय श्रीर देशदोही नीति का यह एक ज्वलंत उदाहरण था। राजनीतिक विरोध होते हुए भी श्ररको ने भारत से गणित, ज्योतिष, त्रायुर्वेद त्रादि शास्त्र सीखा । इसी समय पंचतंत्र का भी अरबी में भाषांतर हुआ । भारतीय भाषाश्री में भी संपर्क से श्ररबी के शब्द श्राने लगे श्रीर मारत का श्ररबी साहित्य से परिचय हुन्ना। गजनी में तुर्कों के उदय से सिंध का अरव राज्य महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त हुआ। महमूद की मृत्यु के बाद सिंध पर एक बार पुनः हिंदू राज्य स्थापित हुन्ना। सुम्रा श्रीर सन्मा वंशों ने चौदहवीं शती के मध्य तक राज्य किया श्रीर फिर सिंघ मुसलमानो द्वारा विजित हन्ना।

(२) काबुल और पंजाब—सिंध के ऊपर काबुल और पंजाब में शाही वंश का राज्य था। चौथी शती के समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंमवाळे लेख में पश्चिमोत्तर सीमांत में शाहानुशाही शक्मुकंडो का उल्लेख है को कुषणो (ऋपिक-तुषार) के श्रवशेष थे। संमवतः इन्हों के वंशज शाही वंशवाले थे। श्ररव लेखक श्रलबक्ती इनको हिंदू तुर्क कहता है, जिससे उक्त श्रनुमान की पृष्टि होती है। शाही पूर्णंतः हिंदू हो गए थे श्रीर वर्णतः चित्रय माने जाते थे। इन शाहियों ने सातवीं से नवीं शती तक श्ररबों का सामना किया। इस वंश का श्रंतिम राजा लगत्मांन् था। इसको गही से हटाकर इसके ब्राह्मण मंत्री कल्लर ने ब्राह्मण शाही वंश की स्थापना की । इस वंश में श्रलबक्ती के श्रनुसार क्रमशः सामंद (सामंत), कमछ्, मीम, जयपाल, श्रानंदपाल, त्रिलोन्चनपाल श्रीर मीमपाल नामक राजाश्रों ने राज्य किया। राजतरंगिणी में एक लिल्लय नामक राजा का मी उल्लेख है जो संभवतः कल्लर का ही रूपांतर है। इसने

१ फ्लीट: गुप्त श्रमि०, सं० ३।

२ अलबरुनी का सारत (सखाड), मा० २, पृ० १३।

[ खंड १ : ऋध्याय ३ ]

कश्मीर के राजा शंकरवर्मन् के विरुद्ध गुर्जरो की सहायता की थी। शाहियों के सबसे बड़े शत्रु तुर्क थे। जब याकूब ने ८७०-७१ वि० में काबुल पर श्राक्रमण्य किया तब सामंत ने अपनी राजधानी उद्मांडपुर को बनाया। श्रीसामंतदेव के सिक्के काबुल और पंजाब में प्रचुर मात्रा में पाए गए थे। कश्मीर की प्रसिद्ध रानी दिहा भीम की लड़की की लड़की थी। कश्मीर के क्षेमगुप्त के समय में भीम का प्रभाव कश्मीर में स्रष्ट मालूम होता है, क्योंकि उसी के नाम से वहाँ भीमकेश्वर नामक शिवमंदिर बना।

पश्चिमोत्तर में तुर्कों की शक्ति बढती जा रही थी। जयपाल को विवश होकर अपनी राजधानी पटियाला राज्य में मटिंडा (मटनगर) में हटानी पड़ी। जयपाल ने काबल को वापस छेने के लिये तुकी पर आक्रमण किया परंत असफल होकर सबक्तगीन द्वारा बंदी बना दिया गया श्रीर उसे हीन संधि करनी पडी । भटिखा लौटने पर उसने संधि की अवहेलना की श्रौर कर देना बंद कर दिया। इस कारण सबक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया। तुकों का प्रतिरोध करने के लिये जयपाल ने दिल्ली, श्रजमेर, कालंजर श्रीर कन्नीज के राज्यों की निमंत्रण देकर एक विशाल सैनिक संघ की स्थापना की और जलालाबाद के लमगान नामक स्थान पर सबक्तगीन का सामना किया? । संख्या अधिक होने पर मी आंतरिक संगठन तया अनुशासन की एकसूत्रता के अमाव में संघ पराजित हुआ और जयपाल को हारना पड़ा | दूसरी बार वह १००१ ई० में सुबक्तगीन के पुत्र महमूद से पराजित हुआ। अत्यंत ग्लानि के कारण उसने जीते जी अपना राज्य अपने पुत्र आनंदपाल को सौंप दिया श्रीर स्वयं चिता पर जलकर मर गया। महमूद ने १०६५ वि० में पुनः भारत पर श्राक्रमण किया । श्रानंदपाल ने श्रपने पिता की भाति हिंदू राज्यो का सैनिक संघ बनाया. किंत उन्हीं कारणो से पराजित हुन्ना जिनसे उसका पिता हारा था। त्रानंदपाल के पुत्र त्रिलोचनपाल के समय (१०७१ वि०) में महमूद ने फिर पंजाव पर श्राक्रमण िक्या। उसने हिंदू राजाश्चों से सहायता मॉगी, किंतु पर्याप्त सहायता नहीं मिली। वह लढ़ता हुन्ना युद्ध में मारा गया न्त्रीर यही दशा उसके पुत्र श्रौर शाही वंश के श्रांतिम राजा भीमपाल की हुई। वर्वर, धर्मीध श्रौर वशंस किंतु संघटित तुकों के सामने सम्यता श्रीर विलासिता के वोझ से दवे श्रीर भीतर से विशृंखलित हिंदु पराजित हए।

(३) कश्मीर-भाषा, लिपि, साहित्य, धर्म ब्रादि सभी दृष्टियो से कश्मीर उत्तर-भारत का ब्राभित्र श्रंग है, फिर भी राजनीतिक दृष्टि से पश्चिमोत्तर कोने में पड़ता है

१ इलियट : हिस्ट्री आफ इंडिया, भा० २, पृ० २१ ।

र बिन्स : फिरिश्ता, सा० १, पृ० १८।

त्रीर इतिहास के कतिपय कालों में उत्तरमारत की मुख्य राजनीतिक धारा से श्रलग रहा है। परंतु मध्ययुग के प्रारंम में कश्मीर की राजनीतिक शक्ति प्रवल यी श्रीर तत्कालीन राजनीति में उसने माग मी लिया। कल्हण की राजतरंगिणी श्रीर नीलमतपुराण में कश्मीर का जो इतिहास वर्णित है उसके श्रनुसार गोनंद, कर्कोटक, उत्पल, गुप्त श्रीर लोहर वंशों ने कमशः कश्मीर में शासन किया। कश्मीर का मध्ययुगीन इतिहास कर्कोटक (= नाम) वंश से प्रारंम होता है। इस वंश का प्रथम राजा दुर्लमवर्धन हवं का समकालीन था श्रीर उसने उसको भगवान बुद्ध का दाँत मेट किया था। इसी की राजसमा में चीनी यात्री हुयेनसंग पहुँचा था। दुर्लमवर्धन के विजयों से कश्मीर का श्राधिपत्य सिंहपुर, उरशा (हजारा), पुंछ श्रीर राजपुर (राजौर) पर स्थापित हो गया।

श्राठवीं शती में चीन का प्रभाव बहुत बढ़ा हुश्रा था श्रौर कश्मीर मी इससे प्रभावित था। ७७७ वि॰ में कर्नोटक वंश के राजा चंद्रापीड का श्रमिषेक चीनी सम्राट्ने कराया था। इसके पश्चात् लिलतादित्य मुकापीड (७८१-८१७ वि॰) कश्मीर का राजा हुश्रा। इसके दिग्विजयों का विस्तृत वर्णन राजतरंगिणी में पाया जाता है। पंजाब होता हुश्रा कान्यकुञ्ज के राजा यशोवर्मन् को इसने पराजित किया। पश्चिमोत्तर में इसकी श्रश्ववाहिनी ने वंसु नदी के तीर (पामीर) रियत केसर के खेतों को रौंदा। कश्मीर के उत्तर दरिस्तान श्रौर पूर्व में तिञ्चत को जीतता हुश्रा वंगाल पहुँचा श्रौर गौडाधिपित को पराजित किया। कश्मीर से उसने चीनी प्रभाव को हटाया श्रौर उससे बराबरी का दौत्यसंबंध स्थापित किया। उसके समय में धर्म श्रौर कला को बहुत प्रश्रय मिला। हुष्कपुर श्रौर दूसरे स्थानों में उसने श्रनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। भूतेश का शैवमंदिर, परिहासकेशव का वैष्णवमंदिर श्रौर मार्नेड का सौरमंदिर उसके धर्म श्रौर कलाप्रेम के नमूने हैं। लिलतादित्य का पौत्र विनयादित्य ज्यापीड मी विजेता श्रौर पराक्रमी था। उसकी समा में उन्तर, वामन श्रौर कुट्टनीमत के रचिता दामोदरगुत श्राश्रय पाते थे।

नवीं शती में कश्मीर का राज्य कर्कोट वंश के हाथ से निकलकर उत्पल वंश के हाथ में आया। इस वंश का प्रथम राजा अवंतिवर्मा ६१२ वि० सिंहासन पर बैठा उसने अत्याचारी डामरो (जमीदारो) से प्रजा की रज्ञा की और अपने सुयोग्य मंत्री सूय्य (सूर्य) की सहायता से नहरें निकालकर कृषि का विकास किया। उसकी समा में ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन संमानित थे। अवंतिवर्मा का पुत्र शंकरवर्मा युद्धिय था और उसने अपनी सारी समृद्धि लड़ाइयों में व्यय कर दी। देश पुनः दिरद्र हो गया। इसके बाद कश्मीर का इतिहास शोषण, अत्याचार और दिद्रता का इतिहास है। इस वंश का अंतिम राजा सूर्वर्मन था जिसको सिंहासन

से हटाकर ब्राह्मणों ने गुप्तवंशी प्रभाकरदेव को राजा वनाया। उसका पुत्र यशस्कर वड़ा योग्य या श्रीर देश की अवस्था का उसने सुधार किया। उसका पुत्र श्रपने मंत्री पर्वगुप्त द्वारा मार डाला गया जो स्वयं राजा वन वैठा। इस कुल में क्षेमगुप्त नामक राजा था जिसको दिहा नाम की रानी हुई। उसने पचास वर्षों तक वड़े ठाटबाट श्रीर कड़ाई के साथ शासन किया। परंतु उसका राज्यकाल श्रष्टाचार श्रीर श्रत्याचार का युग था। श्रपने प्रेमपात्र तुंग नामक खस की सहायता से वह शासन करती रही। वह पुंछ के लोहर राजा सिहराज की पुत्री श्रीर शाही राजा भीम की नतिनी थी। दिहा ने श्रपने जीते जी कश्मीर का राज्य श्रपने माई संग्रामराज लोहर को सौंप दिया।

लोहरवंशी संग्रामराज १०६० वि० में सिंहासन पर बैठा । उसके समय में भी तुंग का प्रमाव बना रहा । तुकों के विरुद्ध शाही राजा तिलोचनपाल ने जो सैनिक संघ बनाया था उसमें तुंग संमिलित हुआ था। इसी वंश में ११४६ वि० में हुप नामक राजा हुआ। प्रारंभ में वह सैनिक योग्यता, सुशासन तथा धर्म और कला के प्रथ्रय के लिये प्रसिद्ध था, परंतु पीछे लोभी और व्यभिचारी हो गया। देश- धाती नीति द्वारा उसने तुकों को शासन में स्थान देना ग्रुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर में क्रमशः तुकों का प्रभाव बढ़ने लगा और १३६६ वि० में एक तुर्क सेनापति शम्सुद्दीन ने कश्मीर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तुर्कशासन के प्रारंभिक काल में कश्मीर के शासन और साहित्य की मापा संस्कृत वनी रही और लोकमाषा कश्मीरी का भी विकास नहीं क्का। परंतु धीरे धीरे यह स्थिति बदलने लगी और क्रमशः इस्लामी प्रभाव के कारण फारसी और अरवी का रंग वहाँ जमने लगा?।

### (४) कान्यकुञ्ज-

(क) यशोवर्मन: पुष्यभूति वंश के सम्राट् हर्पवर्धन की मृत्यु (ल० ७०७ वि०) के वाद कान्यकुठ्ज (कन्नौज) का साम्राज्य छिन्नभिन्न होने लगा श्रौर हर्प के परवर्ती पचास वर्षों का हितहास विलकुल श्रंघकारमय है। श्राठवीं शती के श्रंतिम पाद में यशोवर्भन नामक राजा सहसा राजनीतिक श्राकाश में चमक उठार। वर्भन नामांत से श्रनुमान किया जाता है कि वह मौखरी वंश का या। गौडवहो (गौडवध) नामक प्राकृत काव्य से माल्यम होता है कि उसने मगध, वंग, श्रीकंठ (पूर्वी पंजाव) श्रादि को जीता था श्रौर उसकी दिग्विजयिनी

रानतरंगिखी पर आधारित।

र वानपति : गौडवहो ।

सेना देश के बड़े भूमाग पर घूम आई थी । नालंदा में प्राप्त उसके उत्कीर्ण लेख से उसके निजय और शासन के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । निजेता होने के साथ साथ वह निद्या और कला का आअयदाता भी था। उसकी राजसमा में उत्तररामचरित, महानीरचरित और मालतीमाधन नामक नाटकों के रचिता भवभूति और गौडनहों के रचिता वाक्पतिराज आदि कनि रहते थे। यशोवर्मन कश्मीर के राजा लिलतादित्य मुक्तापीड का समकालीन था। कश्मीर और कान्यकुब्ज की सीमाएँ मिलती थीं। अतः दोनों में संघर्ष हुआ और यशोवर्मन पराजित हुआ। परंतु दोनों ने मिलकर काफी दिनो तक प्रसारवादी चीनी साम्राज्य से भारत की उत्तरी सीमा की रच्चा की थी। यशोवर्मन की मृत्यु लगभग ८०६ वि० में हुई। उसके नाममात्र के तीनो उत्तराधिकारियों के संबंध में कुछ भी महत्व की बात मालूम नही।

- (ख) आयुध वंश: यशोवर्मन के कुल के बाद आयुध नामांत तीन—वजायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध—राजाओं ने कान्यकुञ्ज में शासन किया। इस समय उत्तरभारत की राजनीतिक शक्ति चीण हो गई थी। मालव के गुर्जर प्रतिहार, दिल्लिण के राष्ट्रक्ट और बंगाल के पाल शक्तियों ने उत्तरभ्य पर आधिपत्य स्थापित करने के लिये कड़ी प्रतियोगिता की। पहले राष्ट्रक्टों और फिर पालों का प्रमान कान्यकुञ्ज के ऊपर वढ़ा किंतु अंत में गुर्जर प्रतिहार राजा द्वितीय नागमह ने कान्यकुञ्ज पर अपना अधिकार जमा लिया । परंतु इससे संघर्ष का अंत नहीं हुआ। प्रतिहार, राष्ट्रक्ट और पालों का त्रिमुजात्मक युद्ध आगे भी चलता रहा। पालों ने पूर्व में प्रतिहारों को काफी फँसा रखा और राष्ट्रक्टों ने न केवल उनकी शक्ति को अपने युद्धों से कम किया परंतु उनके विरुद्ध अरुवों की भी सहायता की।
- (ग) प्रतिहार वंश: द्वितीय नागमह ने जिस वंश की स्थापना कान्यकुळ में की वह गुर्जर प्रतिहार वंश था। इस वंश का उदय पहले गुर्जरत्रा (= दिल्ल्ग्-पश्चिम राजस्थान) में हुन्ना था, त्रतः यह गुर्जर प्रतिहार कहलाया। छठी शती के प्रारंम में एक महत्वाकां जी ब्राह्मण हरिश्चंद्र ने प्रतिहार वंशी ज्ञिय कन्या सद्धा से विवाह किया। उस समय की धर्मशास्त्र-व्यवस्था के त्र्रमुसार संतान मातृवर्ण की होती थी। इसिलिये मद्रा के पुत्रो द्वारा प्रतिहार राजवंश की परंपरा चली । इस वंश ने उत्तर मांडव्यपुर पर श्रिषकार जमाकर एक त्र्रोर पुष्यभूतिवंश के प्रसार को रोका त्रीर दिल्ल्य-पूर्व में पूरे त्राधुनिक गुजरात, लाट श्रीर मालव पर

९ एपि० इंडि०, जि० २०।

द वही, जि० १८, ए० २४४-५३, श्लोक २३।

अ वाउक की जोषपुर-प्रशस्ति, पिप० इंडि०, जि० १८, लेख १२।

श्राधिपत्य स्थापित किया । मालव में इसी वंश का वत्सराज नामक प्रसिद्ध राजा हुश्रा । प्रतिहारों ने पश्चिम में श्ररतों को सिंघ के भीतर ही सीमित रखा श्रीर उनसे देश श्रीर धर्म की रचा करके प्रतिहार ( ड्योड़ीदार ) नाम सार्थक किया । इसके बाद प्रतिहारों ने मध्यप्रदेश की राजनीति में भाग लेना ग्रुक्त किया । इसी वंश के राजा दितीय नागमट्ट ने श्राठवीं शती वि॰ के मध्य में श्रायुध वंश के श्रंतिम राजा चक्रायुध के समय में कान्यकुब्ज ( महोदयश्री ) को श्रपने श्रधिकार में कर लिया श्रीर उत्तरमारत का सम्राट् बन बैठा । उसके खालियर श्रमिलेख से यह जान पड़ता है कि उसने काठियावाड़, पश्चिमी मालवा, कौशांबी श्रीर हिमालय प्रदेश के किरातों को जीता श्रीर सिंध में श्ररवों को परास्त किया है।

नागमह का पुत्र रामभद्र हुत्रा। यह बहुत ही सजन किंतु दुर्वल था श्रीर इसके समय मे प्रतिहार साम्राज्य के कई प्रदेश स्वतंत्र हो गए। इसका पुत्र मिहिर-भोज श्रत्यंत विजयी श्रीर प्रतापी हुश्रा । उसने पुनः संपूर्ण मध्यदेश, मालवा, र्गुंबरता, सौराष्ट्र, चेदि स्रादि पर श्रधिकार किया । इसके समय में एक बार फिर प्रतिहारी का बंगाल के पालवंश (देवपाल) तथा दिल्ला के राष्ट्रकृट वंश (दितीय कृष्ण) से पारसारिक शक्ति की परीचा के लिये युद्ध हुम्रा। कई जय-पराजय के बाद भी भोज ने अपना साम्राज्य श्रक्षण्या रखा श्रीर बड़ी सफलता से शासन किया। ९०८ वि॰ में ऋरव यात्री सलेमान उसके राज्य की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि उसका राज्य बहुत ही सुरिच्चत श्रीर चोर डाकुश्रो से मुक्त था। वह उसकी समृद्धि का वर्णन करता है श्रीर लिखता है कि प्रतिहार इस्लाम के सबसे बड़े शत्र थें । भोज ६४२ वि॰ तक शासन करता रहा । इसके बाद उसका पुत्र प्रथम महेंद्रपाल ( निर्मयराज ) सिंहासन पर बैठा । वह श्रपने पिता के समान ही विजयी तथा प्रतापी था । गौडों से मगध और उत्तरी बंगाल उसने छीन लिया । सौराष्ट्र से उत्तरी बंगाल तक उसका साम्राज्य सुरिवत था। केवल पश्चिमीत्तर में कश्मीर से संवर्ष के कारण भोज के जीते हुए ठिवकय कुल के कुछ प्रदेश निकल गए। महेंद्रपाल कवियों श्रौर साहित्यकारों का श्राश्रयदाता था। प्रसिद्ध कवि, नाटककार और काव्यमीमांसा के रचियता राजशीवर उसकी राजसमा में रहते थे

<sup>ी</sup> जैन हरिवंश, खं०१, भा०२, पृ० १६७।

र मिहिरमोज की ग्वालियर-प्रशस्ति, एपि० इंडि०, जि० १८, प० १०८, ११२, खोक ११।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एपि० इंडि०, जि० १६, वृ० १५-१६।

<sup>¥</sup> इलियट : रिस्ट्री श्राफ् इंडिया, नि० १, पृ० ४ s

बिन्होंने कपूरमंजरी, बालरामायगा, बालमहाभारत, काव्यमीमांसा आदि प्रंथों की रचना की। यह लगभग ६६७ वि॰ तक शासन करता रहा।

महेंद्रपाल के पश्चात् प्रतिहारों के घरेलू संघर्ष प्रारंम हुए । राज्याधिकार के लिये राजकुमारों में युद्ध होने लगे। जेजाफमुक्ति के चंदेल, जो श्रभी तक प्रतिहारों के सामंत थे, कान्यकुब्ज की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। दूर के प्रदेशों में विकेंटीकरण की मावना जागत हो उठी। क्रमशः महीपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, विजयपाल श्रीर राज्यपाल ने कान्यकुव्ज साम्राज्य पर शासन किया। प्रतिहारों की शक्ति उत्तरोत्तर चीण होती गई। श्रंतिम राजा राज्यपाल के समय में राजनी के तकों ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। जब काबुल श्रीर पंजाब के शाहियों ने सुबक्तगीन के विरुद्ध १०४८ श्रीर १०६५ वि॰ में रैनिक संघ बनाया तो राज्यपाल ने भी भारत की रत्ना के लिये अपनी सेना संघ में मेजी थी । हिंद दोनों बार पराजित हए । पश्चिमोत्तर में भारत का द्वार शत्रश्रों के लिये खल गया। सबक्तगीन के पत्र महमूद ने १०७५ वि॰ में कान्यकुक्ज पर आक-मगा किया। राज्यपाल ने इताश होकर उससे संधि करके उसकी ऋधीनता स्वीकार कर ली। इससे चंदेल राजा गंड ऋत्यंत क्षुब्ध हुआ और श्रपने पुत्र विद्याधर को राज्यपाल को दंडित करने के लिये मेजा। युद्ध में राज्यपाल मारा गया श्रीर उसका पुत्र त्रिलोचनपाल राजा बनाया गया। वास्तव में श्रव युद्ध तुर्कों श्रीर चंदेलों में या। महमूद फिर शीव्र कान्यकुन्न पर चढ़ आया और त्रिलोचनपाल को हटाकर यशपाल को राजा बनाया जो १०६३ वि० तक किसी प्रकार शासन करता रहा । इसके बाद प्रतिहार वंश का ऋंत हो गया ।

(घ) गहडवाल वंश: प्रतिहार साम्राज्य के पतन से उत्तरमारत फिर कई खंडों में विमक्त हो गया। श्रन्हिलवाड़ में सोलंकी (चालुक्य), मालवा में परमार, जेजाक- भुक्ति (बुंदेलखंड) में चंदेल, गोपाद्रि (ग्वालियर) में कच्छ्रपधात, डाहल (त्रिपुरी) में चंदि (कलचुरि), मेदपाट (मेवाड़ = दिल्गी राजस्थान) में गुहलोत तथा शाकंमरी (श्रजमेर) में चाहुमान श्रादि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। कान्यकुञ्ज का माग्य १०८७ से ११३७ वि० तक दोलायमान था और इसपर श्रनेक श्राक्रमण हुए। उत्तरापथ में मात्स्यन्याय और श्रराजकता फैली हुई थी। चेदिराज गांगेयदेव श्रीर कर्ण तथा परमार राजा मोज के श्रनेक श्राक्रमण उत्तरमारत पर हुए। पंजाब के तुर्क शासक नियास्तगीन ने काशी तक घावा मारा। इस परिस्थिति में वर्तमान विध्याचल के समीपवर्ती गिरिगहरों में संरक्षित चंद्रवंशी यथाति कुल के एक वीर स्त्रिय चंद्रदेव ने वाराण्यी में गहडवाल वंश की स्थापना की। इस बीच में किसी

मिग्स : फिरिश्ता, जि० १, पृ० १८-४६।

राष्ट्रकृटवंशी गोपाल ने कान्यकुञ्ज पर श्रिषकार कर लिया था। चंद्रदेव ने गोपाल को पराजित कर कान्यकुञ्ज पर श्रिषकार कर लिया श्रीर श्रपने राज्य को इंद्रप्रस्थ (दिल्ली) से भी श्रागे बढ़ाया। श्रपने श्रिमिलेख में वह सम्राट् के विकद से श्रलंकृत है श्रीर काशी, साकेत (श्रयोध्या), कान्यकुञ्ज श्रीर इंद्रस्थान (दिल्ली) का त्राता कहा गया है । उसने पूर्व में पालों श्रीर पश्चिम में तुर्कों को उत्तरमारत में बढ़ने से रोका। इस समय तुर्कों से मारत का संरक्षण ही सबसे बढ़ा काम था। लगमग ११५७ वि॰ में चंद्रदेव का पुत्र मदनपाल गद्दी पर बैठा। उसके समय में कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नहीं हुई। परंतु वह विद्या श्रीर कला का प्रश्रयदाता था। उसने स्वयं वैद्यक शास्त्र पर मदनिष्ठंद्व नामक ग्रंथ लिखा।

मदनपाल का पत्र गोविंदचंद्र इस वंश का सर्वप्रसिद्ध राजा हन्ना। युव-राजावस्था से ही इसकी प्रतिभा का परिचय मिल गया था। इसने गजनी के सलतान मंसर ( ततीय ) के सेनापित त्रगातिकिन को पंजान में ही पराजित कर तुर्कों से उत्तरमारत की रत्ना की। वह बहा ही योग्य शासक श्रीर विजेता था। उसकी बौद रानी कुमारदेवी के सारनाथ-श्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसका वैवाहिक तथा राजनीतिक संबंध श्रंग, बंगाल तथा श्रांध्र श्रादि द्र दिच्या के प्रदेशों से भी था: वह तुर्कों से भारत के पवित्र तीर्थों की रचा करने के लिये 'शिव का विष्णु-स्रवतार माना जाता था<sup>3</sup>। उसके समय में विद्या श्रीर कला को बड़ा प्रोत्साहन मिला। गोविंदचंद्र का साधिविग्रहिक (संधि श्रौर विग्रह से संबंध रखनेवाला परराष्ट्र-विमाग-मंत्री ) लक्ष्मीधर था । उसने कृत्य-कल्पतर नामक एक बृहत् ग्रंथ की रचना की । उसके एक खंड व्यवहार-कल्पतर से तत्कालीन न्यायव्यवस्था का ऋच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। गोविंदचंद्र का पुत्र विजयचंद्र १२११ वि० के लगभग सिहासनारूढ़ हुआ। उसने अपने साम्राज्य श्रीर दर्भविरोधी नीति की रचा की। लाहीर के खुसरो मलिक श्रथवा उसके पुत्र के नेतृत्व में बढ़ती हुई तुर्क सेना को उसने पराजित कर पश्चिम में ही रोका । पृथ्वीराजरासो में उसकी विजयो का कियदंश में किल्पत तथा अतिरंजित वर्णन है जिसपर विश्वास करना कठिन है। जान पड़ता है कि इसी समय गहडवालो श्रीर चाहुमानों में परस्पर युद्ध प्रारंभ हुन्ना । चाहुमान राजा विग्रहराज वीसलदेव

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> गाथिपुराधिप गोपाल का सहेत-महेत-श्रमिलेख, इंडि० ऐंटि०, जिल्द १७, ५० ६१-६४; वही, जि० २४, ५० १७६।

२ इंडि० पेंटि०, नि० १५, पृ० ७-८।

उ एपि० इंडि० जि० ६, पृ० ३१६।

अनुननदलन-हेला-हर्म्य-हम्मीर-नारीनयनजलदधारा-धीत-भूलोक-तापः । इंडि० ऐंटि०, दि० १५, ५० ७, ६, श्लोक ६।

के दिल्ली श्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसने गहड़वालों से इंद्रस्थान (दिल्ली) छीन लिया श्रीर उत्तर में हिमालय तक श्रपना राज्य फैलाया ।

विजयचंद्र का पुत्र जयचंद्र भी बड़ा योग्य श्रीर विजेता था। पृथ्वीराज-रासो में उसके विजयों श्रीर राजस्य यज्ञ का वर्णन मिलता है। इसमें श्रतिरंजन श्रीर कई ऐतिहासिक भूलें हैं किंतु इसको निल्कुल निराधार नहीं कहा जा सकता। इसके पास विशाल सेना थी जिसके कारण इसकी उपाधि 'दलपंग्' थी। वह बहुत बड़ा दानी श्रीर विद्या तथा कला का श्राश्रयदाता था। उसकी राजसभा में संख्या के महाकवि श्रीहर्ष रहते थे जिन्होंने नैषधचरित नामक महाकाव्य तथा 'खराडन-खराड-खादा' नामक दाशानिक ग्रंथ की रचना की। उसके श्राश्रितं चंद्वरदाई नामक कवि द्वारा विरचित पृथ्वीराजरासो की प्रामाणिकता श्रमी तक विवादग्रस्त है किंतु उसकी मूल ऐतिहासिक कथा को निर्मूल नहीं सिद्ध किया जा सकता। जयचंद्र के अश्वमेध यश और संयुक्ताहरण में कितना ऐति-हासिक सत्य है, कहा नहीं जा सकता। किंत्र इतना तो अवश्य सत्य है कि गहडवालों तथा चाहुमानों में घोर संघर्ष था श्रौर पश्चिमोत्तर से श्रानेवाली मुसलमानो की सैनिक श्रॉधी को भी देखकर यह कम नहीं हुआ। जयचंद्र ने शहाबुद्दीन गोरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया. इसका कोई ठोस प्रमागा नहीं है। परंतु यह सच है कि मुसलमानों के विरुद्ध उसने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की । १२५० वि॰ में पृथ्वीराज चाहुमान को पराजित कर १२५१ वि॰ में शहाबुद्दीन गोरी ने कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया। यदि जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सहायता की होती तो संमनतः यह आक्रमण नहीं होता। जयचंद्र ने चंदना श्रीर इटाना के रगक्षेत्री में शहाबुदीन का सामना वीरता से किया परंतु श्रंत में पराजित हो मारा गया। श्रफगान-तुर्फ सेना ने महोदयश्री कान्यकुञ्ज का धोर विष्वंस किया। शहाबुद्दीन ने जयचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र को कन्नीज का राजा बनाया किंतु कुछ समय के बाद कान्यकुब्ज में गहडवाली का श्रंत हो गया। उत्तरापय की राजधानी तुर्कों के हाथ में चली गई चत, विचत श्रीर विध्वस्त ।

( १ ) उज्जयिनी का परमार वंश : दशवीं शती के पूर्वार्घ में जब प्रतिहारों की शिथिल होने लगी, मालवा में परमार वंश का उदय हुआ। प्रतिहारों की तरह परमारों की गगाना मी अग्निकुल में की गई है। हरसोला में प्राप्त श्रमिलेख के आधार पर कुछ विद्वान् परमारों को राष्ट्रकृट वंश का मानते हैं। मालवा की

१ श्रमिलेख: ज० ए० सो० वं०, १८८६, जि० ५५, मा० १, ५० ४२, खोक २२।

६ हरसीला ( अहमदाबाद ) अमिलेख, एपि० इंडि०, बि० १६, पृ० २३६-४४।

परंपरा में परमार विक्रमादित्य (मालव) के वंशन माने जाते हैं। उत्पत्ति चाहे जो हो, परमार वंश पहले प्रतिहारो का सामंत था जो अवसर पाकर स्वतंत्र हो गया। ग्रन्य समकालीन राजवंशो की तरह वह तुरूको ( तुर्को ) से देश श्रौर धर्म की रत्ता करने के लिये कटिवद या। सीयक हर्ष ने १००७ वि० के लगभग परमार वंश की स्थापना की । इसने हासोन्युख प्रतिहार साम्राज्य के मालवा प्रांत को अपने श्रधीन किया श्रीर दिक्ण में राष्ट्रकृटो से युद्ध कर उन्हें दवा रखा। उदयपुर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने खोट्टिंग (राष्ट्रकूट) की लक्ष्मी का श्रपहरण किया था। उसने राजस्थान के हुणवंश को भी पराजित किया। लगभग १०२६ वि॰ में इसका देहात हुआ। उसके बाद उसका पत्र वाक्पति मंज सिंहासन पर बैठा । वह प्रसिद्ध विजेता श्रीर विद्वान था । उदयपर-प्रशस्ति के श्रनसार उसने लाट, कर्णाट, चोल तथा केरल पर विजय प्राप्त किया। र त्रिपुरी के राजा द्वितीय युवराज को हराया और कल्यागी के चालुक्य राजा तैलप को कई बार परास्त किया। श्रांतिम बार तैलप के साथ युद्ध में हारकर बंदी हुआ। साहित्यिक परंपरा के अनुसार कारायह में रहते हुए तैलप की बहन से उसका प्रेमसंबंध हो गया श्रीर निकल भागने के प्रयत्न में मारा गया । मुंज ने कई सुंदर भवनी श्रीर सागरो ( झीलो ) का निर्माण कराया । मांडो में आज भी उसकी कृतियो के अवशेप हैं । उसके प्रश्रय में नवसाइसांकचरित के रचयिता पद्मग्रस, दशरूपक के रचयिता धनंजय, दशरुपावलोक के लेखक धनिक, श्रमिधान-रत्नमाला तथा मृतसंजीवनी के लेखक मह इलायुध रहते थे। मुंज के पश्चात उसका माई सिंधुल (सिंधुराज) उजियिनी की गदी पर बैठा । इसका विरुद्द नवसाहसांक था । इसी को लेकर पद्मगुप्त ने नवसाइसांकचरित की रचना की । इसके अनुसार सिंधुराज ने हूगां, चेदियो, चालुक्यो ( लाट श्रौर कल्यागाी ) को परास्त किया। सिंधुराज का शासन-काल बहुत ही संचित्र था।

परमार वंश का सबसे बड़ा विजेता, शक्तिशाली और यशस्वी राजा भोज हुआ। यह सिंधुराज का पुत्र या और उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर वैठा। मेरुतुंगरिचत प्रवंधितामिया के अनुसार मुंज के बाद ही भोज सिहासनारूढ़ हुआ। परंतु अभिलेखों तथा नवसाहसांकचरित का साक्ष्य इसके विरुद्ध है। उसके विजयो की लंबी कथा है। उसने गदी पर बैठते ही कल्याया के चाछुक्यो पर आक्रमण कर मुंज की मृत्यु का बदला लिया। उसने चाछुक्य राजा पंचम विक्रमा-दित्य को पराजित कर मार डाला। इससे चाछुक्य त्रस्त हुए किंतु दिन्याएथ

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> एपि० इंडि०, जि०१, ए० २३५-२३७, इलोक १२ ।

र वही पृ० २३६।

<sup>3</sup> मेरुतुंग: प्रबंधचिंतामणि ।

उसके श्रिषिकार में नहीं श्राया। उदयपुर प्रशस्ति में उसके विजयों का विस्तृत वर्णन है। उसमें लिखा है कि कैलास (हिमालय) श्रीर मलय के बीच की संपूर्ण भूमि उसके साम्राज्य में थी । उसने कान्यकुञ्ज पर श्राक्रमण किया श्रीर उसकी सेना काशी, पश्चिमी विहार होते हुए तीरमुक्ति (तिरहुत) तक पहुँची। उत्तरभारत के उक्कों (= श्रर्र्जों) तथा कजीज के श्रिषपिति श्रीर लाहीर के उक्कों को भी उसने परास्त किया। चंदेलों, कञ्झपघातो, सोलंकियों, चेदियों से उसके कई सफल युद्ध हुए, यद्यपि चाछुक्यों तथा सोलंकियों के हाथ एक बार वह स्वयं भी परास्त हुआ। उसके विजयों का श्रातंक सारे भारत पर छाया हुआ या श्रीर वह सार्वभीम कहलाता था। इसी युद्धचक्र में वह स्वयं फँस गया श्रीर भारा गया। एक बार जब वह निश्चित श्रपनी राजधानी धारा में पड़ा हुआ था उसके सहज शत्रु श्रन्हिलवाड़ के भीम (प्रथम) तथा त्रिपुरी के लक्ष्मीकर्ण ने एक साथ ही उसपर श्राक्रमण किया। मोज पराजित हुआ श्रीर मारा गया। धारा ध्वस्त श्रीर शीहत हुई।

मोज स्वयं प्रकांड विद्वान् श्रौर विद्या तथा कला का श्राश्रयदाता था। वह कितराज पदवी से विभूषित था। उसने साहित्य, श्रलंकार, व्याकरण, कोष, ज्योतिष, गणित, श्रायुर्वेद श्रादि सभी विषयो पर ग्रंथ लिखे। इसमें सरस्वती-कंठामरण, श्रंगारतिलक, शब्दानुशासन, समरागणसूत्रघार, व्यवहारसमुच्चय, युक्ति-कल्पतर, श्रायुर्वेदसर्वस्व, राममृगांक श्रादि प्रसिद्ध हैं। घारानगरी में मोज ने मोजशाला नामक एक विशाल महाविद्यालय की स्थपना की थी जिसकी दीवालों पर संस्कृत के ग्रंथ श्रंकित थे। श्राज इसके स्थान पर मालवा के खिल्जी सुल्तानों द्वारा निर्मित मसजिद खड़ी है। भोज के राज्यकाल में संस्कृत का बहुत प्रचार हुश्रा। कथाश्रों के श्रनुसार जुलाहे श्रादि सामान्य व्यवसाय के लोग भी संस्कृत वोल सकते थे । मोज के मारे जाने पर यह कहा गया—

'श्रद्य घारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। पंडिता खंडिता सर्वे मोजराजे दिवंगते।)<sup>37</sup>

भोज भवनो का बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने उज्जयिनी, घारा श्रीर भोजपुर को सुंदर भवनो श्रीर मंदिरो से सुशोभित किया। उसने मोजसागर नामक

<sup>·</sup> ९ एपि० इंडि०, जि० १, ए० २३७-३८ ।

र एक तंत्रवाय ने मोन की राजसमा में कहा, 'कवयामि, वयामि, यामि' (मैं कविता करूँ, कपहे बुमूँ या जाऊँ)।

<sup>3 &#</sup>x27;आज मोजराज के दिवंगत होने पर धारानगरी आधारहीन, सरस्वती अवलंबरहित और सभी पंडित खंडित हैं।'

बहुत बड़ी झील, सिंचाई, मृराया, तथा जलविहार के लिये बनवाई। पंद्रहवीं शती में मांडी के सुल्तान होसंगशाह ने इसे तुड़वा दिया।

मोज के पश्चात् परमार वंश शिक्त ही तथा श्रीहत हो गया। उसके उत्तराधिकारी जयसिंह ने कल्याणी के चाछक्य राजा प्रथम सोमेश्वर की सहायता से मीम तथा लक्ष्मीकर्ण की सेनान्त्रों को मार मगाया। उसने ११११ वि० से १११७ वि० तक शासन किया। इसके बाद उद्यादित्य ने श्रपने वंश की राजनक्ष्मी के उद्धार का प्रयत्न किया श्रीर युद्ध में लक्ष्मीकर्ण को पराजित किया। परंतु श्रंदर से परमारों की शिक्त इतनी जीण हो चुकी थी कि वे खड़े नहीं हो सकते थे। ११४५ वि० में उदयादित्य का देहांत हो गया। इसके बाद इस वंश में कई दुर्वल शासक हुए। १३६२ वि० में श्रलाउद्दीन के सेनापित ने मालवा जीत लिया श्रीर परमार वंश का श्रंत हो गया।

(६) त्रिपुरी का कलचुरी वंश-इस वंश के श्रिमिलेखी में कलचुरी राजाश्रो को हैहयवंशी कहा गया है। प्राचीन काल में इसी प्रदेश के श्रासपास नर्मदा के किनारे माहिष्मती हैहयो की राजधानी थी। इसलिये यह परंपरा ठीक जान पड़ती है। इनको चेदिकलीय भी कहा गया है, क्योंकि इनका राज्य प्राचीन चेदिदेश पर भी था। नवीं शती के सध्य में डाहल (जवलपुर) के पास त्रिपुरी में कोकञ्ज (प्रथम ) ने इस वंश की स्थापना की। थोड़े ही समय में वह इतना प्रवल हो गया कि समकालीन राजा उसकी सहायता को ग्रावश्यक समझने लगे । वैवाहिक संबंधो से भी उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई । उसकी रानी नद्ददेवी चंदेल राजा की कत्या थी। उसकी लड़की राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (दितीय) को व्याही गई थी। उत्तर में प्रतिहारों के घरेल क्रमड़ों में वह हस्तक्षेप करने लगा और द्वितीय मोज को उसके भाई महीपाल के विरुद्ध सहायता दी। वेंगी के पूर्वी चाछुक्यों के विरुद्ध राष्ट्रकृट राजा कृष्ण (द्वितीय) को सहायता पहुँचाई । उसके सफल युद्धों श्रीर विजयों से श्रासपास के राज्य त्रस्त रहते थे। फोकछ के बाद लगभग १०७६ वि० में गांगेयदेव इस वंश में राजा हुन्ना। वह प्रिंख विजेता था। महोवा के श्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसने उत्तर में कीर (काँगड़ा) तक श्राक्रमण किया श्रीर प्रयाग तथा वाराणुसी पर श्रिधकार कर लिया<sup>3</sup> । मुसलिम इतिहासकार अलवैहाकी के लेख से मालूम होता है कि जिस समय लाहौर के स्वेदार नियाल्तगीन ने बनारस पर श्राक्रमण किया उस समय यह नगर गंग ( गांगेयदेव ) के श्रघीन था । श्रिमिलेखों से विदित है कि गागेयदेव

१ एपि० इंडि०, जि० २, पृ० १८०-१६५ ।

२ दनारस ताम्रपट्ट, एपि० इंडि०, जि० १, ५० २५६, २६४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> महोना-श्रभिलेख, नहीं, १० २१६, २२२, पंक्ति १४।

ने उत्कल (उड़ीसा) तथा कुंतल (कन्नड़) के राजाश्रों को पराजित किया श्रीर तीरमुक्ति (तिरहुत) पर श्रिधकार जमाया। इन विजयों के कारण उसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली । जीवन के श्रांतिम समय में उसे भोज परमार से पराजित होना पड़ा। उसका देहांत १०६८ वि॰ के श्रासपास हुश्रा।

गांगेय के बाद उसका पत्र कर्णी श्रथवा लक्ष्मीकर्ण इस वंश का सर्व-शक्तिमान् राजा हुआ। ११२६ वि॰ तक उसने सफलता के साथ शासन किया। उसने हुगा राजकुमारी श्रावछदेवी के साथ विवाह किया। उत्तरभारत में हिमालय तक उसकी सेनाएँ पहुँचती थीं। काशी उसके श्रिधकार में बनी रही जहाँ पर उसने कर्णमेर शिव का मंदिर बनवाया । काशी में श्राज भी कर्णघंटा उसके प्रताप का स्मर्ग दिलाता है। उत्तर में काँगड़ा, से लेकर बंगाल तक उसकी धाक थी। दिवारा में चोल और पांड्य तक उसका लोहा मानते थे। गहड्वालों के हाथ में पृथ्वी के जाने के पूर्व उसके शासकों में भोज के साथ लक्ष्मीकर्ण का भी उल्लेख है3 । जीवन के स्रांतिम वर्षों में कर्ण को कई हारें खानी पड़ी थीं सोलंकी भीम (प्रथम), चाछुक्य सोमेश्वर तथा कीर्तिवर्मन् चंदेल ने उसे म्रलग म्रलग पराजित किया। इसका परिणाम यह हुम्रा कि उसने श्रपने पुत्र यशःकर्षा को राज्य सौंपकर संन्यास छ लिया। यद्यपि प्रारंभ में उसने चंपारण्य श्रौर दिच्या के चाछक्यो पर सफल श्राक्रमण किया, किंतु इसके समय से कल चुरियो का हास ग्रुरू हो गया । श्रासपास के राजाश्रों ने क्रमशः इसे पराजित किया। उत्तरभारत में गहडवालों के उदय से कान्य-कुब्ब, प्रयाग, काशी सभी कलचुरियों के हाथ से निकल गए। ११७७ वि॰ के लगमग यशःकर्ण का पुत्र गयाकर्ण सिंहासन पर बैठा। इसके समय में सभी श्रधीन राज्य स्वतंत्र हो गए श्रीर थोड़े ही समय में कल चरियो का प्रतापसूर्य श्रस्त हो गया।

(७) शाकंमरी और दिल्ली के चाहुमान (चौहान)—श्रर्बुद (श्राबू) के श्रानिकुंड से उत्पन्न चार चित्रय राजवंशों में चाहुमान वंश एक है। श्रानिकुंड की व्याख्या कितपय इतिहासकार बाहर से श्राई हुई जातियों की शुद्धि के रूप में करते हैं। परंतु,वास्तव में श्ररव श्रीर तुर्क श्राक्रमण के पूर्व श्रपने देश श्रीर धर्म की रचा के लिये चित्रय राजवंशों के दृढ़ संकल्प की यह कहानी है। पृथ्वीराजविजय तथा हम्मीर महाकाव्य, दोनों में

<sup>🤊</sup> वही ।

२ एपि० इंडि०, जि० २, पृ० ४-६, स्लोक १३।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वसही-श्रमिलेख, इंडिं० ऐंटिं०, चिं० १४, ए० १०३, पंक्ति २।

[ खंड १ : श्रध्याय ३ ]

चाहुमानों को स्र्यंवंशी माना गया है। मध्ययुग में इस वंश के ऐतिहासिक पुरुप वासुदेव थे। दूसरे परवर्ती राजा गुवक (ल० १०३० वि०) प्रतिहारवंशी राजा द्वितीय नागमद्द के समकालीन तथा सामंत थे। वारहनीं शती से इस वंश का इतिहास स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी समय श्रज्यस्त ने ग्रज्यमेर (श्रजमेर) नामक नगर वसाकर उसको राजधानी वनाया। १२१० वि० के लगभग चतुर्थ विग्रहराज (वीसलदेव) सिंहासन पर वैठा। यह वड़ा विजेता श्रीर शक्तिशाली या। विजीलिया-श्रमिलेख से जात होता है कि गहड़वालों से इसने दिखी छीनकर उत्तर में हिमालय तक श्रपने राज्य का विस्तार किया। तुर्कों की बढ़ती हुई शक्ति को इसने पश्चिमी पंजाव तक सीमित रखार। विग्रहराज स्वयं विद्वान् तथा कवियो श्रीर विद्वानों का श्राश्रयदाता था। उसने श्रजमेर में एक विशाल विद्यालय की स्यापना की जिसको तोड़कर तुर्कों ने 'दाई दिन का भोपड़ा'नामक मसजिद वनाई। विग्रहराज द्वारा रचित हरकेलिनाटक नामक ग्रंथ का एक माग उपर्युक्त मसजिद की दीवार में लगे हुए एक पत्थर पर श्रंकित मिला है। उसके राजकवि द्वारा लिखित लितिविग्रहराज नाटक का एक माग भी इसी प्रकार उपलब्ध हुश्रा है। १२११ वि० के लगभग विग्रहराज का देहांत हन्ना।

इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा तृतीय पृथ्वीराज हुआ जिसका शासन-काल १२१६ से १२५० वि० तक था। पृथ्वीराज का वीरचरित 'पृथ्वीराजविजय' और 'पृथ्वीराजरासो' नामक महाकाव्य में विश्वित है। प्रथम ग्रंथ संस्कृत में है। इसका रचियता जयानक था। इसमें अधिक अतिरंजित और असंभव वर्णन नहीं हैं। दूसरा ग्रंथ उसके राजकिव तथा मित्र चंद्र (चंद्र वरदाई) का लिखा हुआ है। यह अपभ्रंशमिश्रित हिंदी में है। लोकिप्रिय और विकलनशील होने के कारण इसमें पीछे से काफी मिश्रण हुआ। इससे बहुत से विद्वान् इसकी ऐतिहासिकता मे ही अविश्वास करते हैं। परंतु ऐसा करना 'रासो' के साथ अन्याय है। विश्वित सामग्री में से ऐतिहासिक, काव्योचित तथा किएत को अलग अलग किया जा सकता है। यह सच है कि इस ग्रंथ में अतिरंजन अधिक है और वड़ी सावधानी से इसके तथ्यों को ग्रहण करना चाहिए।

पृथ्वीरान के जीवन में वीर श्रीर शृंगार का प्रचुर मिश्रण था। वह वहा युद्धप्रिय श्रीर विजेता था। जेवाकमुक्ति (बुंदैलखंड) के चंदेलों से उसका वरावर संपर्ध चलता रहा। उसका समकालीन चंदेल राजा परमर्दि था। पृथ्वी-

१ ६५-प्रस्तर-श्रमिलेख, पपि० इंडि०, नि० २, ५० ११६-३०।

र इंडि॰ ऐंटि॰, जि॰ १६, ए० २१६; ज॰ ए० सो॰ वं॰, जि॰ ४४, मा॰ १ (१८८६), ए० ४२।

राज ने उसकी नई राजधानी महोबा पर श्राक्रमण कर उसे श्रपने श्रिधिकार में कर लिया। इसके बाद उसने अन्हिलवाड़ के सोलंकी राजा द्वितीय भीम को हराया। 'रासो' में पृथ्वीराज के अनेक युद्धों का वर्णन है जिनके कारणों में राज्यलोम से भ्राधिक नायिका-भ्रापहरण का ही उल्लेख है। कान्यकुब्ब के गहडवालों से चाहमानी का संघर्ष चतुर्थ विश्रहराज के समय में ही प्रारंभ हो गया था। यह बढता गया । सबसे श्रांतिम श्रीर मयानक संघर्ष कान्यकुन्ज के राजा जयचंद्र की कन्या संयुक्ता के स्वयंवर में पृथ्वीराज द्वारा उसके अपहरण से हुआ | दोनों राज्यों के पारस्परिक संघर्ष से भारत का बहुत बड़ा सैनिक हास हुन्ना । इसी समय शहाबदीन गोरी ने भारत पर त्राक्रमण किया और सिंध पार कर पंजाव होता हम्रा दिल्ली के निकट पहुँच गया । पृथ्वीराज विलास श्रीर मृगया में व्यस्त था । श्राक्रमण के समाचार से उसका शौर्य जगा । १२४८ वि० में तलावड़ी के मैदान में उसने शहाबुद्दीन का सामना किया। राजपूतों में शूरता की कमी नहीं थी। उन्होने बड़े वेग से अफगान सेना पर प्रहार किया और उनकी हरावल को तितर-वितर कर दिया। शहाबदीन हारकर मागा श्रौर सिंध के उस पार विश्राम लिया । पृथ्वीराज की भूल यह थी कि उसने शहाबुदीन का पूरा पीछा नहीं किया श्रौर मुसलिम सत्ता को पश्चिमी पंजान में सुरिव्वत छोड़ दिया। शहाबुद्दीन अपनी धुन का पक्का था। दूनी तैयारी के साथ १२५० वि० में उसने पुनः भारत पर स्राक्रमण किया। इघर पृथ्वीराज विलास स्रौर युद्ध में श्रपनी शक्ति नष्ट कर रहा था। विदेशी शत्रु से युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर उसने उत्तरभारत के राजाश्रो को निमंत्रण दिया श्रीर परंपरागत सैनिक संघ बनाया<sup>२</sup>। राजपूतों की विशाल सेना लेकर वह फिर तलावड़ी के रग्रक्षेत्र में पहुँचा। राजपूतो ने पुनः श्रफगानों के छक्के श्रपने रखकौशल से छुड़ाया श्रीर ऐसा लगा कि श्रफगान फिर हारकर भाग जायँगे। परंतु शहाबुद्दीन की रणनीति ने उनको सँभाल लिया। राजपूत श्रपने संभावित विजयोन्माद में श्रपनी पंक्तियाँ तोड़कर श्रफगानों का पीछा करने लगे। शहाबुद्दीन ने श्रपनी व्यूहबद्ध सेना को उलटकर श्राक्रमण करने की श्राज्ञा दी। बिखरी हुई राजपूत सेना उसके सामने उहर नहीं पाई और ध्वस्त होने लगी। संध्या होते होते रग्रभूमि राजपूर्ती की लाशों से भर गई श्रीर वे पराजित हुए। पृथ्वीराज हाथी से उतरकर घोड़े पर मागा किंतु सरस्वती नदी के किनारे पकड़ा गया श्रीर मारा गया। पृथ्वीराजरासो के श्रनुसार वह बंदी होकर गजनी पहुँचाया गया नहीं शब्दमेदी बागा से शहानुदीन को मारकर अपने मित्र चंद्र

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> शिन्स : फिरिश्ता, मा० १, पृ० १७२ ।

२ वही, ए० १७५; पृथ्वीराजरासी।

के द्वारा स्वेच्छा से मृत हुआ श्रथवा मारा गया । जो भी हो, चाहुमानो का पराजय हुआ और अजमेर-दिस्त्री पर मुसलिम सत्ता का आधिपत्य स्थापित हो गया। शहाबुद्दीन ने कुछ दिनों के लिये पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर की गद्दी पर वैठाया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज को मुसलिम आधिपत्य स्वीकार नहीं हुआ। उसने गोविंदराज को रण्यंभीर भगाकर अजमेर अपने अधिकार में कर लिया। इसपर शहाबुद्दीन के सेनापित कुतुबुद्दीन ने अजमेर पर पुनः आक्रमण करके हरिराज को हराया और अजमेर को स्थायी रूप से मुसलिम सत्ता के अधीन किया। चाहुमानो की हार का परिणाम यह हुआ कि उत्तरभारत में मुसलिम सत्ता को रोकने का प्रवल वॉध—अजमेर से हिमालय तक विस्तृत—दूट गया और उसको आगे बढ़ने में सरलता हो गई। पृथ्वीराज के साथ ही हिंदुओ का अंतिम साम्राज्य छप्त हो गया।

( 🗆 ) जेजाकभुक्ति का चंदेल वंश— इस वंश के श्रमिलेखो श्रौर परंपरा से यह मास्त्रम होता है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन चंद्रवंश से हुई थी।प्राचीन चेदि राज्य के ग्रंतर्गत ही जेजाकमुक्ति स्थित था, श्रतः चंद्रवंश से उत्पत्ति की परंपरा बहत संभव जान पड़ती है। त्रिपुरी के चेदिवंश श्रौर वाराण्सी के गहड़वाली से भी इस वंश का निकट-तम संबंध था । वी॰ ए॰ स्मिय का यह मत कि चंदेलो की उत्पत्ति गोड श्रीर भरो से हुई थी नितांत ऋसंगत है<sup>२</sup>। नवीं शती के मध्य में इस वंश की स्यापना नन्त्रक के द्वारा बुंदेलखंड में हुई। इसकी राजधानी खर्जूरवाह (खजुराहो) थी। उसके पीत्र जयशक्ति (जेजा ) ग्रीर विजयशक्ति बड़े विजेता थे। जयशक्ति (जेजा ) के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा । पहले चंदेल कान्यक ब्ल के प्रतिहारों के सामंत नृपति थे। हर्षदेव नामक चंदेल राजा के समय में यह वंश शक्तिशाली श्रीर स्वतंत्र होने लगा। हर्पदेव ने द्वितीय भोज श्रीर महीपाल दो प्रतिहार राजकुमारो के ग्रहकलह में भाग लिया श्रीर महीपाल को राजा वनाया । यशोवर्मन् के समय में चंदेल राज्य का अधिक विस्तार हुआ । उसने कलचुरियो, मालवो श्रौर कौशलो को इराकर उनके कतिपय प्रातो को छीन लिया। उत्तर में अपने अधिपति प्रतिहारों पर भी उसने अपना बलपयोग किया श्रीर उनसे कालंजर का दुर्ग छीन लिया<sup>3</sup> । देवपाल प्रतिहार पर उसका

<sup>ै</sup> वरी, ए० १७७-७=; ताजुलमासिर (इलियट : हिस्ट्री आफ् दंहिया, भा० २, ए० २१४-१६)।

२ इंडि० पॅटि०, जि० ३७ ( १६०८ ), पृ० १३६-३७।

उ एपि० इंडि०, जि० १, पृ० १३२, श्लोक २३, पृ० १३३, श्लोक ३१।

पूरा श्रातंक था। उससे विष्णुप्रतिमा छीनकर उसने खजुराहो के एक मंदिर में प्रतिष्ठित कराया ।

यशोवर्मन् का पुत्र धंग चंदेलवंश का सबसे शक्तिशाली श्रीर प्रतापी राजा था। उसने १००७ वि० से लेकर १०५६ वि० तक राज्य किया। वह बड़ा विजेता श्रौर नीतिज्ञ था। श्रपने राज्यकाल के प्रारंभ में वह प्रतिहारों को अपना अधिपति मानता रहा, यद्यपि वास्तव में वह स्वयं उनसे अधिक शक्तिशाली श्रौर स्वतंत्र था। श्रागे चलकर उसने श्रपने पूर्व श्रिधिपति प्रतिहारों को परास्त किया श्रीर उत्तर में यसुना तट तक श्रपना राज्य फैला लिया। इसके पश्चात् उसने चंदेलो के पूर्ण प्रभुत्व की घोषणा की । १०५५ वि॰ के श्रिभिलेख से ज्ञात होता है कि काशी भी धंग के अधिकार में आ गई यी, जहाँ उसने एक ब्राह्मण को भूमिदान किया था। 3 सुबुक्तगीन के विरुद्ध शाही राजा जयपाल ने जो सैनिक संघ बनाया था उसमें धंग की सेना भी संमिलित हुई थी। धंग के बाद गंड राजा हुआ। उसने भी तुकों के विरुद्ध शाही नृपति स्रानंदपाल की सहायता की परंत भारतीय सेनास्रो के साथ उसकी सेना भी परास्त हुई। महमूद गजनी की सेना उत्तर में कान्यकुब्ज तक आ गई। इसके बाद गंड की सारी शक्ति तुर्कों के साथ संघर्ष में लगी। कान्यकुञ्ज के दुर्वल राजा राज्यपाल ने महमूद के सामने श्रात्मसमर्पण कर दिया। गंड ने राज्यपाल को दंड देने के लिये श्रपने पुत्र विद्याघर को मेजा। राज्यपाल मारा गया। इस घटना से महमूद बहुत ही कुछ हुआ। तुर्क सेनाएँ फिर उत्तरभारत में लौटी। कान्यकुञ्ज से चंदेल सेना को परास्त होकर लौटना पड़ारें। इसके बाद महमूद ने चंदेलों के सामंत राज्य गोपाद्रि (ग्वालियर) पर श्राक्रमण किया श्रीर उसकी सेना कालंजर पर भी चढ़ श्राई। लंबे घेरे के बाद भी तुर्क कालंजर को जीत न सके। परंतु गंड ने प्रजा पर होते हुए अत्याचारो को देखकर अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। महमूद के साथ संधि हुई श्रीर वह वापस चला गया।

चंदेल शक्ति का फिर उत्थान हुआ। कीर्तिवर्मन् ने खोई हुई कुललक्ष्मी की पुनः स्थापना की। बीच में कलचुरी राजाश्रो ने चंदेलो को दबा रखा था। कीर्तिवर्मन् ने पासा पलट दिया। उसने कलचुरी नृपति लक्ष्मीकर्ण को परास्त किया श्रोर श्रपने प्रदेशों को वापस लिया। वह विद्या श्रीर कला का बड़ा ही प्रेमी था। उसकी राजसमा में कृष्ण मिश्र नामक विद्वान् रहते थे जिन्होने

१ वहीं, पृ० १३४, ख्लोक ४३।

२ वही, पृ० १६७, २०३, श्लोक ३।

इंडि० ऍटि०, जि० १६, पृ० २०२-२०४।

४ इतियट: हिस्टी आफ् इंडिया, नि० २, पृ० ४६४।

'प्रबंधचंद्रोदय' नामक नाटक की रचना की। कीतिवर्सन के बाद लगभग ११८६ वि॰ में मदनवर्मन् राजा हुआ। उसकी सेनाएँ गुजरात तक पहुँची और उसने सोलंकी राजा जयसिंह को हराया । मऊ ( झॉसी ) के प्रशस्तिलेख से मालम होता है कि उसने चेदिराज ( गयाकर्णा ) को परास्त किया. मालवा के परमार राजा को उखाड फेंका श्रीर काशी के राजा (विजयचंद्र गहडवाल ) की मैत्री करने के लिये बाध्य किया । मदनवर्मन् के पश्चात् परमिद् (परमाल ) ने १२२२ वि० से लेकर १२६० वि० तक शासन किया । इस समय तक चंदेलों की राजधानी महोबा जा चकी थी। चंदेलो श्रीर चाहुमानों में घोर संघर्ष था। तृतीय पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दि को १२३६-४० के लगमग परास्त किया<sup>२</sup> परंत चंदेलों ने फिर श्रपनी शक्ति को सँभाल लिया। चंदेलों श्रीर गहहवालो में मित्रता थी। ऐसा जान पहता है कि इन दोनों शक्तियों ने शहाबुदीन गोरी के विरुद्ध चाहुमानों की सहायता नहीं की । दिल्ली श्रीर कान्यकुञ्ज के पराभव के बाद चंदेलों की स्थिति संकटापन हो गई। १२६० वि॰ में शहाबुदीन के उत्तराधिकारी कुतुबुदीन ने कालंजर पर श्राक्रमण किया। परमर्दि वीरता के साथ लड़ा परंत श्रंत में परास्त हन्ना। तकों ने कालंकर और महोबा पर अधिकार कर लिया। वीरगाथा की अनुअतियों के श्रनुसार बनाफर श्राल्हा श्रीर ऊदल परमिंद के सामंत श्रीर सहायक थे। ये क्रषण वनस्परो के वंशक थे श्रीर श्रोछे कुल के माने जाते थे। मध्ययुगीन युद्धों श्रीर नायिका-श्रपहरण में इन्होने स्वमावसुलम भाग लिया। चंदेलों की राजसभा में रहनेवाले कवि जगनिक ने इन्हों को नायक मानकर 'श्राल्हा-काव्य' की रचना की जो संपूर्ण उत्तरमारत में बहत लोकप्रिय है। इसके अनंतर सोलहवीं शती वि॰ के मध्य तक स्थानीय राज्य के रूप में कई स्थानों पर चंदेल राज्य करते रहे।

मध्ययुगीन भारत में स्थापत्य तथा मूर्तिकला के विकास में चंदेलो की बहुत वड़ी देन है। अनेक मंदिरों और सरोवरों का उन्होंने निर्माण कराया। खजुराहों में आज भी अनेक भव्य मंदिर उनके कीर्तिस्तंम के रूप में खड़े हैं। ये नागर शैली के मंदिरों के सुंदर नमूने हैं । महोवा का मदनसरोवर मदनवर्भन के द्वारा निर्मित हुआ था। कालंबर का अमेद्य दुर्ग अपने ढंग का अनोखा दुर्ग-स्थापत्य है।

<sup>ै</sup> एपि० इंडि०, जि० १, ए० १६८-२०४।

व मदनपुर-भमिलेख, आ० स० इंडि०, १६०३-१६०४, ए० ५५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इंडि० ऍटि०, जि० ३७ ( १६०८ ), पृ० १३२ ।

# चतुर्थ अध्याय

# राजनीतिक विचार और संस्थाएँ

# १. राजनीतिशास्त्र श्रोर उसका श्रन्य विद्याश्रों से संबंध

मध्ययुग के प्रसिद्ध ग्रंथ शुक्रनीति में राजनीतिशास्त्र का बहुत बड़ा महत्व स्वीकार किया गया है: 'नीतिशास्त्र सबकी जीविका की व्यवस्था करनेवाला; लोक की स्थिति श्रीर मर्यादा को स्थिर रखनेवाला; धर्म, श्रर्थं श्रीर काम का मूल श्रीर मोच्च देनेवाला है। अतः राजा को सदा नीतिशास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, जिसके जानने से राजा आदि (मंत्री, राजपुरुष आदि) शत्रुओं को जीतने में समर्थ श्रीर संसार का श्रनुरंजन करनेवाले होते हैं'। शुक्र ने यह भी कहा है कि "नीति के बिना संपूर्ण संसार के व्यवहार की स्थिति उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार शरीरघारियों के देह की स्थिति मोजन के बिना ग्रसंभव है 271 श्रन्य शास्त्री के साथ नीतिशास्त्र के संबंध पर भी विचार क्रिया गया है। शुक्र ने श्रान्वीचकी, त्रवी, वार्ता श्रीर दंडनीति चार सनातन विद्याश्री को माना है श्रीर राजा को उनका सदा श्रम्यास करने का उपदेश किया है। 3 सोमदेव सूरि ने भी श्रपने प्रंय नीतिवाक्यामृत में कौटिल्य का श्रानुसरण करते हुए चार विद्याश्लीं का उल्लेख किया है—(१) श्रान्वी च्की, (२) त्रयी, (३) वार्ता श्रीर (४) दंहनीति। श्रान्वी ज्ञान श्रथवा दर्शन सभी शास्त्रों श्रीर व्यवहारों में सम्यक् दृष्टि देनेवाला माना गया है। त्रयी सभी वर्णी श्रीर श्राश्रमों को उनकी मर्यादा के भीतर रखती श्रीर श्रनियम तथा श्रपराध का संवरण करती है। वार्ता (=श्राधुनिक श्रर्थशास्त्र) संसारयात्रा का श्राधार है। दंडनीति श्रयवा राजनीति ऐसी सामाजिक व्यवस्था श्रीर स्थिति उलन करती है जिसमें जीवन के पुरुषार्थी—धर्म, श्रर्थ, काम तथा

- भ सर्वोपनीयकं लोक-स्थिति-कृन्नीतिशास्त्रकम् । धर्मार्थ-काममूलं हि स्मृतं मोस्त्रदं यतः ॥ श्रतः सदानीतिशास्त्रमभ्यसेवत्नतो नृपः । यद्विज्ञानान्नृपाद्याश्च शत्रुनिल्लोकरंनकाः ॥ १. ५, ६ ।
- सर्वलीक-व्यवहार-स्थितिनीत्या विना निह ।
   यथाऽरानैर्विना देहस्थितिन स्याद्धिदेहिनाम ॥ १. ११ ।
- अान्नीचकी त्रयोवार्ता दंडनीतिश्च शास्ती ।
   विद्या चतलप्रवैता अभ्येसेन्नुपतिः सदा ॥ १. ५१ ।
- ४ नीतिवाक्य०, ३. ७, ८ तथा ६।

मोच्च-की प्राप्ति हो सके । सभी विद्याएँ परस्पर पूरक और आवश्यक हैं। शकनीति में कौटिल्य द्वारा उद्धृत उशना ( ग्रुक ) के मत की पुनरावृत्ति की गई है कि श्रीर शास्त्र तो श्रपने श्रनुयायियों के बुद्धिकौशल मात्र हैं, व्यवहार में उनका उपयोग नहीं; अर्थात् दंडनीति ही सर्वोपरि शास्त्र है । इन वचनो से यह स्पष्ट है कि श्रमी देश में नीतिशास्त्र (दंडनीति) का अध्ययन होता या परंत इनके देखने से यह भी प्रकट होता है कि ये सारी उक्तियाँ परंपरागत हैं: इनमें नवीनता श्रीर मौलि-कता का अभाव है।

### २. राज्य की उत्पत्ति (

राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार न कर राजा की उत्पत्ति के संबंध में विचार किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि राज्य में राजा का सर्वोपरि महत्व स्वीकार कर लिया गया था। परवर्ती पुराशों में महामारत में विश्वित वेन श्रीर पृथु की कयाएँ प्रायः दुइराई गई हैं। मत्स्य श्रीर बृहद्धर्मपुराण में जो वर्णन है उसके अनुसार वेन और पृथु की राजपद पर नियुक्ति मात्स्यन्याय के निवारण के लिये हुई थी। प्रथ की उत्पत्ति में दैवी विधान का ही प्राधान्य है। गरुडपुराग के अनुसार पृथ में विष्णु का मानसिक तेज या. अभिपुराणा के अनुसार विष्णु ने उन्हें विभिन्न वर्ग के जीवो पर शासन के लिये नियुक्त किया, बृहद्धर्म के श्रनुसार पृथु विष्णु के श्रवतार ये, विष्णुधर्मीचर के श्रनुसार पृथु मानव शरीर में स्वयं विष्णु थे। इस प्रकार राजा ऋपनी शक्ति और ऋधिकार केवल विष्णु द्वारा श्रपनी सृष्टि से ही नहीं, श्रपित उनके स्वतः व्यक्तित्व से प्राप्त करता है। वास्तव में राजा विष्ण का प्रतिनिधि है। इन वर्णनों से यही प्रकट होता है कि इस समय के विश्वास के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दैवी थी। राज्य सामाजिक 'समय' अयवा अनुबंध है, इस सिद्धांत की चर्चा कहीं नहीं पाई जाती।

### रे. राज्य के श्रंग श्रौर उसकी कल्पना

शुक्रनीति में राज्य के श्रंगों का वर्णन इस प्रकार मिलता है-(१) स्वामी, (२) ग्रमात्य, (३) सुद्धत्, (४) कोश, (५) राष्ट्र, (६) दुर्ग श्रीर (७) बल राज्य के श्रंग हैं। राज्य सप्तांग (सात श्रंगोवाला) कहलाता

१ तत्तन्मतानुगैः सर्वैः विष्टतानि ननैः सदा। वुद्धिकौशलमेतद्धि तैः कि स्याद्व्यवहारिणाम् ॥ १. १०।

२ गरुड० १. ६, ५-८; श्रक्षि० १७. ११-१८; १६. २२-२६; म० पु० १०. १३-१६; बृहद्धर्म० ३. १३. ४-५६: विध्युषमीत्तर० १. १०८-१०६।

है। उसमें राजा (स्वामी) मूर्द्धन्य कहा गया है। धोमदेव सूरि के नीतिवाक्या-मृत में भी इन्हीं श्रंगो को राज्य का उपादान स्वीकृत किया गया है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है। राज्य और इन अंगो में अंगी और अंग का संबंध माना गया है और राज्य की उपमा एक सेद्रिय पिंड से की गई है। मंत्री राज्य का नेत्र, मित्र, कान, कोश मुख, सेना मन, दुर्ग हाथ और राष्ट्र पाद कहा गया है। 3 यहाँ राज्य की कल्पना एक परस्परावलंबी जीवित संस्था के रूप में की गई है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि राजा यहाँ मूर्द्धन्य माना गया है। इस युग में एकतात्रिक राज्य की महत्ता के कारण ऐसा हुआ है। किंतु राज्य की यह कल्पना श्रीर राजा के महत्व पर बल दोनो ही नए नहीं है। श्रर्थ-शास्त्र, मनुस्मृति, कामंदकनीतिसार श्रादि प्राचीन ग्रंथो में भी सप्तांग राज्य की कल्पना पाई जाती है। एकतंत्रवादी कौटिल्य ने भी प्रमु (राजा) का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि राजा संक्षेप में संपूर्ण प्रकृति ( राज्य के घटक ) है । इन सभी श्रंगों को समृद्धि देनेवाला (भृतिप्रद ) कहा गया है किंतु राजा की विशेष महत्ता गाई गई है-'राजा इस संसार की बृद्धि का हेत है। बृद्धों से माननीय है। नेत्रो को इस प्रकार स्नानंद देता है जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र को। सम्यक नेतृत्व फरनेवाला यदि राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाय जैसे समुद्र में कर्या-धार (नाविक) के बिना नाव। पालक राजा के बिना प्रजा अपने स्वधर्म का पालन नहीं करती ... ह । राजा अपने सत् और असत कमी द्वारा काल का कारण है। श्रतः वह अपने कोध और उद्यत दंड द्वारा प्रजा को अपने स्वधर्म में स्थित करे। 9

#### ४. राजा

राज्य की उत्पत्ति के साथ राजा की उत्पत्ति श्रीर उसकी दैवी संपत्ति की चर्चा हो चुकी है। इस काल के माष्यकार विश्वरूप, मेघातिथि श्रादि ने इस वात की

स्वाम्यमात्य-मुद्धकोश-राष्ट्र-दुर्ग-बलानिच ।
 सप्तांगमुच्यते राज्यं तत्र मृद्धां स्मृतः नृपः ॥ १. ६१ ।

२ नीतिवाक्य०, अ०१७, २३।

उ दृगमात्या सुहुच्छोत्र सुखं कोशा बलं मनः । इस्तौ पादौ दुर्ग-राष्ट्रौ राज्यागानि स्पृतानि हि ॥ शुक्त० १, ६२ ।

४ राजा प्रकृति इति संचेपः।

५ शुक्र० १. ६३।

<sup>🧣 &</sup>quot; १. ६४-६६ ।

कालस्य कारणं राजा सदसत्कर्मणस्वतः ।
 स्वक्रीयोत दंदास्यां स्वधमें स्थापयेट्यबाः ॥ १. ६० ।

भी मीमांसा की है कि कौन सा व्यक्ति राजा होने का ऋधिकारी हो सकता है। परंपरागत और रूढ़ विचार यह या कि केवल चित्रय ही राजा होने के योग्य है। परंतु स्थिति ने दूसरी दिशा में सोचने के लिये विवश किया। दूसरी शती वि० प० से लेकर सातवीं शती वि॰ पू॰ तक ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि सभी वर्णों ने समय समय पर राज्य किया । मनु श्रौर याज्ञवल्क्य का उल्लेख करते हुए विश्वरूप ने कहा है कि राजपद के वे सभी श्रिधिकारी हैं जो राज्य स्थापित करने में समर्थ हैं श्रीर जिनका राज्यामिपेक ग्रादि संस्कार हुन्ना है। मेघातिथि का भी प्राय: यही विचार है। वे राजपंद के श्रांतर्गत किसी भी जनपदेश्वर का समावेश करते हैं, चाहे वह जित्रयेतर क्यों न हो। इसके विपरीत वे राज्याभिषेक से रहित जित्रय को राजपद से बहिष्कृत समझते हैं । उन्होंने श्रपने सिद्धांत का समर्थन इस प्रकार किया है कि यद्यपि सामान्यतः चत्रिय को ही राजा होना चाहिए, किंतु उसके श्रमाव में किसी वर्गा का पुरुष राजा हो सकता है, क्योंकि इसके बिना प्रजा नष्ट हो जायगी । उनका यह भी कहना है कि मन के अनुसार चित्रय अखशस्त्र को धारण कर अपनी जीविका चलाता है; दूसरे वर्गों के व्यक्ति मी चत्रियोचित व्यापार को करके राजपद प्राप्त कर सकते हैं । ऐसे भी स्मृतिवाक्य मिलते हैं कि जो कोई भी प्रजा का पालन करता है वह नृप (राज) पद का श्रिषिकारी है, क्यों कि प्रजा की रचा श्रीर उसके कल्याया के लिये ही राजा के कर्तव्यो का निर्धारण किया गया है । इसकी पृष्टि में मेघातिथि ने यह तर्क दिया है कि मन ने राजा के लिये 'पार्थिव' जैसे सामान्य शब्द का प्रयोग किया है जो किसी भी भूभाग पर शासन करनेवाले व्यक्ति के लिये उपयुक्त है । ऐसा जान पड़ता है कि मध्ययुग के प्रारंभ में हर्ष के साम्राज्य के विशटन के पश्चात देश में अराजकता फैल जाने से प्रजारक्तरा एक बहुत बड़ी

त्रिवेंद्रम् संस्कृत सीरीज संस्करण, पृ० ६८ ।

र मनु०, ३. ११६; ४. ८४, ११०; ४. ६३; ७. १-२ पर माध्य।

<sup>3</sup> वही।

र वही, ७. २ पर भाष्य।

५ वही, ८. १ पर माष्य।

य. कश्चित्सवैलोकानां पालकश्च नृपः स्मृत.।
 कर्मनिष्ठा च विद्दिता लोकसाधारखे हिते॥
 मनु० ८.१ पर मेधातिथि द्वारा उद्धृत।

भनु० ८. १ पर माध्य । दिच्या में 'कली आधन्तयोः स्थिति.'। किल में केवल आदि (ब्राह्मण) और अंत (श्रद्ध) की स्थिति का सिद्धांत प्रचलित हो जाने पर प्रायः सभी राजवंश श्रद्ध समसे जाने लगे। कितु अमिलेखों में यह भी लिखा पाया जाता है कि ये विष्णु के चरण से उत्पन्न होने के कारण मूर्द्धन्य ब्राह्मणों से भी अधिक पूच्य थे (क्योंकि पूजा चरण की होती है, शिर की नकी)।

समस्या हो गई थी ; श्रतः जो व्यक्ति जनता का संरच्या कर सकता था वह सर्व-मान्य हो जाता था ; वर्ण इसमें बाधक नहीं था । परंतु एक बार पुनः राजपूर्तों का प्राधान्य स्थापित हो जाने पर राजपद के लिये च्नियत्व की श्रिनिवार्यता पर बल दिया जाने लगा, यद्यपि इसके श्रपवाद पूरे युग में पाए जाते रहे।

सिद्धांततः राजा निरंकुश था श्रीर राज्य के ऊपर उसका एकतंत्र श्रिधकार था। परंत भारतीय राजान्त्रों पर परंपरागत कई प्रतिबंध ये श्रीर उनमें श्रत्याचारियों की संख्या बहुत कम थी। इस संबंध में श्रपने ग्रंथ जमीयतुल-हिकायत में उफी द्वारा वर्सित दीर्घजीवन-श्रौषधि का वर्सान बहुत मनोरंजक है। वह लिखता है कि हिंद राजा इस बात में विश्वास करते थे कि ऋत्याचारी राजा का जीवन ऋपनी प्रजा के शाप से ची जा हो जाता है। यह बात वह मुसलिम शासको की तुलना में लिखता है । हिंद राजाश्रो के सामने इस युग में भी मर्यादापुरुषोत्तम श्रादर्श राजा राम का उदाहरता रहता था र श्रीर मध्ययुग में कश्मीर को छोड़कर श्रीर किसी राज्य में श्रत्याचारी शासक का उल्लेख नहीं मिलता । इसके कई कारण थे। एक तो प्रजा-रंजन और श्रिष्टिंसा की परंपरा इस देश में बहुत प्राचीन काल से चली श्रा रही थी। दूसरे विधि (कानून) बनाने का अधिकार हिंदू राजा के हाथ में नहीं था। समाज द्वारा विकसित श्रीर ऋषियो तथा श्राचार्यों द्वारा शास्त्र का रूप पाए नियमो का श्रानुसरण उसे करना पढ़ता था। वास्तव में वह धर्मप्रवर्तक नहीं, श्रपित धर्म-संस्थापक था। इसी प्रकार कर त्रादि का विधान भी स्मृतियों में विहित था; सामान्यतः राजा कोई नया कर नहीं लगा सकता था। इस परिस्थिति में यदि कोई राजा श्रत्याचारी हुत्रा भी तो उसका श्रत्याचार व्यक्तिगत होता था श्रौर प्रभाव सीमित । जनता पर शासन का भार कम या, क्योंकि सध्ययुगीन राजाश्रों को बहुसंख्यक स्थायी सेना श्रीर कर्मचारी, लेखक श्रादि की फौज नहीं रखनी पड़ती थी, जिनके लिये येनकेनप्रकारेण राजा को देश का शोपण करना पड़ता है।

# ४. राजा श्रीर प्रजा का संबंध

मध्ययुग के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि के वक्तव्यों से इस प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है। मनुस्मृति पर भाष्य करते हुए सिद्धांततः उन्होंने राजा के अपरिभित शासनाधिकार को स्वीकार किया है और उसके कोध से बचने के लिये चेतावनी दी

<sup>🤊</sup> इलियट : हिस्ट्री आफ् इंडिया, जिल्द २, पृ० १७४।

रिशालं दयां च सौख्यं च अथवा जानकीमिष । श्राराधनाय लोकस्य मुख्यतो नास्ति मे व्यथा ॥ उत्तररामचरित, अंक १ में राजा राम का उद्गार ।

है । किंतु इस श्रिधिकार पर बड़ी सावधानी से प्रतिबंध लगाने की भी चेष्टा की है। जनका कहना है कि राजा का शासन और प्रजा की विधेयता का संबंध केवल कार्यव्यवस्था से है जो धर्मशास्त्र श्रीर श्राचार के श्रनुकूल होनी चाहिए । प्रजा द्वारा वर्गाश्रम धर्म के पालन में या किसी प्रकार के धर्माचरण में राजा का कोई श्रिषकार नहीं । इसका श्रिमिप्राय यह है कि केवल दंडनीय व्यक्तियो पर ही राजा का श्रनशासन था। प्रजा से कर प्रहण करने के कारण राजा इस बात के लिये श्चनवद्ध था कि वह प्रजा की रक्षा करेगा। यह उसका नित्यधर्म था। किंत समाज के ऐसे श्रांग भी उसके द्वारा रच्नणीय थे जो उसे कर नहीं देते थे, क्योंकि राजा के सामान्य धर्म और राज्यारोह्ण के समय की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रजापालन शौर रक्तरा उसके लिये श्रातिवार्य था।

राजा को कर देना और उसकी आजा का पालन करना प्रजा का धर्म था। परंत प्राचीन काल से ही त्रावश्यकता पड़ने पर शस्त्र द्वारा अपनी रचा करने का श्रिधिकार प्रजा को प्राप्त था<sup>3</sup>। मेघातिथि<sup>४</sup> ने विस्तार से इसकी व्याख्या की है। एक अर्थ में तो वे स्मृतियों से भी आगे हैं। धर्मसूत्रों और स्मृतियों के अनुसार तो निश्चित परिस्थितियो-विप्लव स्नादि-में ही प्रजा को शस्त्रधारण का अधिकार है। फिंत मेधातिथि के मत में प्रजा को बराबर शस्त्रधारण का अधिकार है, क्योंकि समाज में ऐसे स्राततायी होते ही हैं जो व्यक्तियों को स्रपनी रचा के लिये तैयार होने का श्रवसर नहीं देते श्रीर राज्य के द्वारा रचा के साधन सभी व्यक्तियों तक पहुँच नहीं सकते। केवल अपनी ही रक्षा के लिये नहीं, अपित परिवार और अपनी संपित की रद्धा के लिये भी प्रजा को शस्त्रप्रहण का श्रिधिकार था। किन्हीं स्पृतियों के मत से दूसरों की रच्या में भी शस्त्र का उपयोग किया जा सकता था। जहाँ तक नागरिको के राजनीतिक ऋषिकारो का प्रश्न है, दूसरे प्रसिद्ध भाष्यकार विश्वरूप महाभारत के मत का समर्थन करते हैं कि ब्रात्याचारी राजा के वध का श्रिधकार प्रजा को प्राप्त है। जब राजा कोई बड़ा श्रपराध करे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा भूखंड फेंककर उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के होने से सेना, कोष श्रादि राज्य की संपत्ति नष्ट हो जाती है । बारहवी शती के छेलको में ऐसे विचार

मनु ७. १२ पर माध्य 'तं राजानं यो द्वेष्टि, प्रातिकूल्येन वर्तते तस्मिन्, सत्वसंशयं नश्यति ।

व यतः सर्वतेजोमयी राजा तस्माद्धे तीरिष्टेषु वल्लमेषु, मंत्रिपुरोहितादिषु, कार्यगत्या धर्मे कार्य-न्यवस्थां शास्त्राचाराविरुद्धां व्यवसेत्रिक्षित्य स्थापयेत्र विचालयेत । सा तादृशी राज्ञोऽनुज्ञा नातिकमणीया । मनु० ७. १३ पर माध्य ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> म० सा० १र. ६२. १; १२, ६३. ६; १३. ६१. ३२-३३।

४ मनु० ८. ३४८-३४६ पर माध्य ।

याञ्च० पर बालकीडा नामक माध्य ।

प्रकट करने का साहस नहीं दिखाई पड़ता । इत्यकल्पतक के रचियता लक्ष्मीघर ने राजा की दैवी उत्पत्ति और उसके असीमित अधिकारों तथा प्रजा की विषेयता पर ही अधिक बल दिया है। इसका कारण यह बतलाया गया है कि प्रत्येक अवस्था में देश और समाज की रजा के लिये राजा आवश्यक है और उसके बिना मात्स्यन्याय फैल जायगा। परंतु प्रजा के सहज अधिकारो की चर्चा किए बिना ही उन्होंने राजा के परंपरागत धर्म पर पर्याप्त वल दिया है।

# ६. राजा के कर्तव्य

भाष्यों और निबंधो दोनों में राजधर्म पर विस्तार के साथ लिखा गया है श्रीर राजा के सार्वजनिक कर्तव्यो पर पर्याप्त बल दिया गया है। मनस्मृति पर भाष्य करते हुए मेधातिथि ने राजधर्म को दो भागों में बाँटा है-(१) दृष्टार्थ, श्रर्थात् ऐसे कार्य जिनका फल स्पष्ट ग्रॉखो से दिखाई पड़ता है श्रीर (२) श्रद्दष्टार्थ, श्रर्थात् यज्ञादि धार्मिक कार्य जिनका फल ग्राँखो से नहीं दिखाई पहता। इन दोनों में सार्वजनिक दृष्टि से प्रथम की महत्ता ऋषिक मानी गई है। इस प्रसंग में मेघातिथि<sup>3</sup> का यह भी कथन है कि राजधर्म का आधार केवल वेद या धर्मशास्त्र नहीं है, श्रपित लौकिक श्रर्थशास्त्र भी है, यद्यपि इसपर धर्मशास्त्र का नियंत्रण स्वीकार्य है। राजा के कर्तव्य की इतनी महत्ता थी कि राजा इस काल के नीतिकारीं द्वारा 'काल का कारण्ड' माना गया है। राजा के आठ प्रकार के वृत्त (कार्य) वतलाए गए हैं—(१) दुष्ट-निग्रह्या, (२) दान, (३) प्रजा का परिपालन, (४) राजस्य त्रादि यज्ञ, (५) कोष का न्याय से क्रार्जन, (६) श्रान्य राजाश्रीं को हराकर उनसे कर लेना, (७) शतुश्रो का दमन श्रौर (८) भूमि का बारंबार उपार्जन। इन कार्यों में राज्य के मौलिक ( अनिवार्य ) श्रौर लोकोपकारी कार्यों का समावेश है तथा प्रचारच्या, प्रचापालन श्रीर प्रचारंजन इनमें संमिलित है। ग्रुक ने यह भी कहा है कि 'जैसे वायु गंघ का प्रेरक है वैसे राजा भी प्रजा के सत् और असत् कर्म का प्रेरक हैं । वह धर्म का संस्थापक है और अधर्म का उसी

१ राजधर्म कांड।

२ मनु० ७. १ पर माध्य ।

अमाणांतरमृला द्वात्र धर्मां उच्यंते, न सर्वे वेदमूला । अन्यमूलत्वे च यदत्र धर्मशास्त्राविरुद्धं तदुच्यते । वही ।

४ कालस्य कार्य्य राजा सदसत्क्रमैयस्त्वतः। शुक्र० १. ६०।

ष शुक्र० १. १२३-१२४।

प्रकार नाशक है जिस प्रकार सूर्य अंधकार का । जिन राजाओं से सेना की वृद्धि नहीं हुई. श्रन्य राजा करद नहीं बनाए गए श्रौर प्रजा सम्यक् प्रकार से पालित न हुई वे राजा पंढ (तेलहीन) तिल के समान व्यर्थ हैं । संक्षेप में राजा के सैनिक, शासनीय त्रीर त्यायसंबंधी सभी कर्तव्यों का उल्लेख इन वक्तव्यों में पाया जाता है।

राजा का दैनिक कार्यक्रम भी स्मतियों में वर्णित मिलता है। 'राजा को रात्रि के चौथे प्रहर में दो मुहर्त (एक घड़ी) पहले उठकर यह जानना चाहिए कि नियत आय और व्यय कितना है, कोश में आए हुए द्रव्य का व्यय कितना हुआ है: व्यवहार में मुद्रित श्राय, व्यय श्रीर शेष कितना है; स्वयं श्रपनी श्रॉलो से देखकर श्रीर लिखित छेखा से जॉचकर, श्राज कितना व्यय होगा यह जानकर, उसके समान द्रव्य कोश से निकालना चाहिए। इसके पश्चात् मल का त्यागकर एक मुहुर्त में स्नान करे श्रीर श्रागे के दो मुहुर्त में संघ्या, पुरागादि का अवग श्रीर दान करे। एक मुहुर्त पारितोषिक श्रादि देने में न्यतीत करे श्रीर एक मुहूर्त धान्य ( श्रव ), वस्त्र, स्वर्ण, रत्न, सेना, देश, लेख श्रादि देखने में। बराबर चार मुहूर्त ( संपूर्ण राष्ट्र के ) आयव्यय देखने में लगावे और स्वस्यचित्त होकर मित्रो के साथ मोजन में एक मुहूर्त बितावे, जीर्ग श्रीर नवीन वस्तुश्रो के प्रत्यचीकरण में एक मुहूर्त श्रीर एक मुहूर्त प्राड्विवाक् (धर्म-विध-सचिव) श्रादि द्वारा बोधित व्यवहार (न्यायव्यवस्था ) के समझने में व्यतीत करे । इसके अनंतर दो मुहूर्त मृगया (शिकार) श्रीर कीडा (खेल) में श्रीर एक मुहूर्त व्यूहाम्यारा ( सैनिक अभ्यास ) में लगावे। फिर एक मुहूर्त सायं संध्या में व्यय करे। पुनः एक सुहुर्त भोजन तथा दो सुहुर्त गुप्तचरो द्वारा सुनाई हुई वार्ता मे वितावे । श्रांतिम श्राठ मुहूर्त सोवे। इस प्रकार रात्रि-दिन को तीस तीस मुहूर्त में बॉटकर श्राहार-विहार करनेवाले राजा को सम्यक् प्रकार से सुख प्राप्त होता है। स्त्री श्रौर मद्य के सेवन में काल दूया नष्ट न करे। जिस काल में जो कार्य करना हो वह अशिकत हो तरंत करे।3

### ७. राजा के प्रकार

राज्य की श्राय के श्राधार पर राजा के कई मेद किए गए हैं-(१) जिस राजा के राज्य में प्रतिवर्ष प्रजा को पीड़ित किए बिना एक लाख कर्ष ४ संचित

१ वायुर्गंथस्य सदसत्कर्मणः प्रेरको नृप.। धर्मप्रवर्तको अधर्मनाशकस्तमसो रवि:॥ १. ७३।

<sup>🤏</sup> न वर्धितं वलं यैस्तु न भूपाः करदीकृताः । न प्रजा पालिता सम्यक्ते नै पंढतिना नृपाः ॥ वही, १. १२५ ।

<sup>3</sup> शुक्र० १. ७५-दर् ।

४ एक प्रकार का सिक्का।

होता है उसे सामंत कहते हैं, (२) उसके ऊपर, जिसके राज्य में तीन लाख से दस लाख तक आय होती है वह मांडलिक कहलाता है; (३) बीस लाख तक आय-वाला राजा कहलाता है; (४) पचास लाख पर्यंत महाराज कहलाता है; (५) उसके आगे एक करोड़ तक स्वराट्: (६) दस करोड़ तक सम्राट्: (७) इसके ऊपर २० करोड़ तक विराट् और (८) पचास करोड़ की आय पर सार्वमीम होता है, जिसके वश में समझीपा पृथ्वी सदा रहती है । राजाओं का यह विभाजन राज्य की सामंतीय तथा एकतांत्रिक कल्पना के आधार पर किया गया है। ब्राह्मण्काल में स्वराट् और विराट् का संबंध गण्तांत्रिक व्यवस्था से था । परंतु मध्ययुग में इसकी स्मृति भी लेखकों की कल्पना से ओझल हो रही थी। इस युग में १ से ४ तथा ६ वर्ग के राजा प्रायः पाए जाते हैं। ७ तथा ८ वर्गों का संबंध तो केवल सिद्धांत और महत्वाकांचा से है। इस समय किसी भी मारतीय राज्य का विस्तार इनके अनुकूल नहीं हुआ। यह बात सच है कि कहीं कहीं प्रशस्तियों में राजाओं के साम्राज्य का अतिरंजित वर्णन पाया जाता है। परंतु ऐतिहासिक हिंध से वे वास्तविक नहीं हैं।

#### प. युवराज

एकतांत्रिक व्यवस्था में राजा के साथ साथ उसके युवराज (भावी राजा) का भी राजशासन में निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान था। 'युवराज और मंत्रिगण राजा के दिन्त और नाम भुजा तथा नेत्र और कर्ण कहे जाते हैं। उनके बिना राजा बाहु, कर्ण और नेत्रहीन होता है। अतः इनको विचार करके नियुक्त करे अन्यथा ये महाविनाश के कारण होते हैं। जो (राजा के अधिकारचिह्न) मुद्रा के बिना ही (स्वतः अधिकार से) संपूर्ण राज्यकृत्य करने में समर्थ हो ऐसे अपनी धर्मपत्नी में उत्पन्न औरस (आत्मज) पुत्र को युवराजपद पर नियुक्त करे। यदि ऐसा औरस पुत्र न हो तो अपने सबसे छोटे चचा, छोटे भाई, बड़े भाई के पुत्र, पुत्रीकृत पुत्र अथवा दक्तक पुत्र का युवराज पद पर अमिसिंचन करे। इनके अभाव में दौहित्र अथवा मानजे को इस पद पर नियुक्त करे। अपने हित के लिये, मनसा भी, इन्हें कभी दुःख न दे<sup>33</sup>।

'युवराज श्रपनी संपत्ति के मद से माता, पिता, गुरु, भ्राता, मिगनी श्रीर राजा के वछम (मंत्री श्रादि) को श्रपमानित न करे। राष्ट्र के महाजनों को श्रपमान

१ वही, १. ५२-५६।

३ ऐत् वा ० = १५।

उ शुक्त०, १. १२-१६।

तथा पीड़ा न पहुँचावे । अधिक समृद्धि को प्राप्त होकर भी पिता की आज्ञा में रहे । श्रपने भ्रातात्रों में श्रपना श्राधिक्य न दिखावे, क्योंकि भाग के योग्य भाताश्रो के अपमान से दुर्योधन नष्ट हो गया । 'राजा को श्रपना कत्य प्रतिदिन निवेदन करे श्रौर संपूर्ण परिवार के श्रविरोध से घर में निवास करे। विद्या, कर्म श्रीर शील से सदा प्रजा का प्रसन्नता से अनुरंजन करता हुआ त्यागी तथा सत्वसंपन्न होकर सभी को श्रपने वश में रखें 1 युवराज सभी कार्यों में राजा की सहायता करता या श्रीर उसकी श्रनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व। राजा के साथ वह स्कंधावार, यात्रा श्रादि में जाता था। कभी कभी वह महत्वपूर्ण प्रदेश का शासक भी बनाया जाता था।

#### ६. मंत्रिमंडल

वैदिक समिति श्रौर सभा, जो सार्वजनिक संस्थाऍ थीं, वहुत पीछे छूट चुकी थीं। परवर्ती मंत्रिपरिषद् भी, जिसका भारतीय राज्यविधान में विधिक श्रीर परंपरागत स्थान था, इस समय वर्तमान नहीं थी । फिर भी यह नीति के श्रनुसार श्रावस्यक समझा जाता या कि राजा श्रापनी सहायता श्रीर परामर्श के लिये मंत्रियो की नियक्ति करे श्रीर उनके साथ राज्य की नीति, समस्याश्री श्रीर कार्यक्रम के संबंध में मंत्रणा करे, यद्यपि इस प्रकार से नियुक्त मंत्रियो का संयुक्त श्रीर श्रनिवार्य श्रिधिकार नहीं होता था। शक्रनीति में मंत्रियों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित मंत्रस्य प्रकट किया गया है:

'छोटे से छोटा कार्य भी एक असहाय व्यक्ति के लिये दुष्कर होता है, फिर राज्य जैसे महान् कार्य का तो कहना ही क्या ? सब विद्याश्रों में क्रशल श्रीर मंत्रवेत्ता राजा भी मित्रयों के विना श्रकेला मंत्र श्रीर राज्यव्यवहार का कार्य न करे। बुद्धिमान राजा को सदा समय, अधिकारी प्रकृति श्रौर सभासदों के मत में स्थित रहना चाहिए, केवल अपने मत में कभी नहीं। राजा विलक्कल स्वतंत्र होकर केवल अनर्थ करने में समर्थ होता है; उसका राष्ट्र छित्र मिल हो जाता है श्रीर उसकी प्रकृतियाँ मी तितर त्रितर हो जाती हैं। पुरुष पुरुष में भिन्न भिन्न बुद्धिवैमव दिखाई पड़ता है। श्राप्त वाक्य, श्रनुभव, श्रागम, श्रनुमान, प्रत्यन्त्, सादृश्य, सादृस, छल, बल, गुरु श्रीर लाघव से व्यवहारों की विचित्रता श्रौर उन्नति ( जानी जा सकती है )। यह संपूर्ण एक

१ वही, १. ३६-३७।

वही, १. ४०।

<sup>3</sup> वही, १. ४८-४६ ।

मनुष्य से नहीं जाना जा सकता । श्रातः राज्य की वृद्धि के लिये राजा सहायो (मंत्रियों श्रादि) का वरण (चुनाव) करे ।

राजा की सहायता के लिये मंत्रिमंडल में निम्नलिखित दस मंत्री होते थे जिनको शुक्र ने 'राजा की दस प्रकृति' कहा है<sup>२</sup>:

- (१) पुरोधा (पुरोहित)—यह मंत्रियों में प्रथम श्रीर सर्वश्रेष्ठ होता या। राजा श्रीर संपूर्ण राष्ट्र का पालक था। मंत्रानुष्ठान से संपन्न, श्र्यी का शाता, कर्म में तत्पर, जितेद्रिय, कोध पर विजयी, लोम श्रीर मोह से रहित, छः वेदांगो को जाननेवाला, श्रंगों सहित धनुवेंद का शाता, श्रर्थ श्रीर धर्म का विद्वान् होता था, जिसके मय से राजा मी धर्मनीति में रत रहता था। पुरोहित नीतिशास्त्र, व्यूहादि सभी में कुशल होता था। वास्तव में शाप श्रीर श्रनुग्रह में सच्चम पुरोधा ही राजा का श्राचार्य होता था<sup>3</sup>।
- (२) प्रतिनिधि—यह राज्य के सभी कार्य श्रौर श्रकार्य का विज्ञाता कहा गया है। जो कार्य श्रहित है, जो तत्काल कर्तव्य कार्य है, जो नहीं करने योग्य है, जो राजा के लिये हित है, इन सबको प्रतिनिधि जनावे, करावे, करे, न करे, न जनावे
- (३) प्रधान—यह सत्य श्रयवा श्रसत्य जितना कार्यसमूह है उन सबका राजकृत्यों में प्रधान चितन करता था। गज, श्रद्भन, रथ, पदाित श्रादि सैनिक व्यवस्था भी यह करता था"।
  - (४) सचिव-सचिव भी सैनिक कार्यों की सूचना राजा को देता था है।
- (४) मंत्री—साम, दाम, भेद श्रौर दंड चतुर्विध नीति का व्यवहार किनके साय, कब, किस प्रकार करना चाहिए; उनसे बहु, मध्य तथा श्रस्य क्या फल होगा, ऐसा सोचकर श्रौर निश्चय करके मंत्री राजा के पास निवेदन करता था

श्रे यबप्यल्पतरं कर्म नदप्येकेन दुष्करम्। पुरुषेयासद्दायेन किसुराज्यं मदोव्यम्॥ सर्वविवास कुशलो नृपोद्धापि सुमत्रवितः। मंत्रिमिस्तु विना मत्रं नैकार्यं चिन्तयेत्वचितः॥ श्रादि ॥ २. १-७।

<sup>₹ ₹.</sup> ६६-७0 |

उ वहीं, २. ७७-७६।

४ वही, दर. ३।

प वही।

वहीं।

७ वही, २. ८४।

- (६) प्राड्विवाक—साची, लिखित, मोग श्रथना छल से उत्पन्न, स्वतः उत्पादित श्रथना संप्राप्त माननी व्यवहारों का चितन कर, दिव्य साधन के योग्य, श्रथना किनमें कौन साधन उपयुक्त होगा, युक्ति, प्रत्यच्च, श्रनुमान, उपमान के द्वारा लोकशास्त्र के श्रनुसार श्रनेक संमतियों से सिद्ध कार्यों को प्राड्विवाक समा में स्थित हो सम्यों के साथ राजा के प्रति निवेदन करता था।
- (७) पंडित—वर्तमान तथा प्राचीन घर्मों में कौन लोक में श्राधारित हैं, शास्त्रों में किनका विधान है श्रीर शास्त्र से किनका विरोध है, किनका लोक श्रीर शास्त्र दोनों से विरोध है, पंडित इन सबका विचार कर पारली किक श्रीर ऐहिक सुख देनेवाले घर्मों का राजा के प्रति निवेदन करे<sup>र</sup>।
- ( = ) सुमंत्र—वर्ष में इतना संचित द्रव्य, तृगादि है, इतना व्यय श्रीर इतना शेष—स्थावर श्रीर जंगम—है, यह सुमंत्र राजा के प्रति निवेदन करता था<sup>3</sup>।
- (१) अमात्य—राज्य में कितने पुर, ग्राम और अराय हैं, कितनी भूमि किति ( जोती ) है, उससे कितना माग ( राजा का अंशः) किससे प्राप्त हुआ है, कितना भाग शेष पड़ा हुआ है, कितनी भूमि अकृष्टा (बिना जोती) है, वर्ष में भाग-द्रव, शुल्क, दंड आदि से कितना प्राप्त हुआ, अकृष्ट भूमि से कितना अन्न उत्पन्न हुआ और अराय से कितनी, खान से क्या आय हुई, निषि से कितना, अस्वामिक ( जिसका कोई स्त्रामी न हो ) कितना, कितपात ( अक्स्मात् प्राप्त ) कितना, नाष्टिक ( जोया हुआ ) कितना, तस्कर ( चोर ) से वापस प्राप्त कितना—इन सबसे राजकोप में कितना संचित है यह निश्चय करके अमात्य राजा के प्रति निवेदन करें ।
- (१०) दूत—इंगित श्रीर श्राकार से तत्व की बात जान लेनेवाला राजा का श्रनुगामी दूत कहा गया है । वह राजदूत कहलाता था श्रीर परराष्ट्र विमाग उसके हाथ में होता था।

मंत्री केवल श्रलंकरण मात्र नहीं थे श्रिपित राजा के ऊपर उनका नैतिक प्रमाव था, इस बात को नीतिकारों ने स्वीकार किया है—'प्रकृति (मंत्री) के सन्मंत्र के बिना राज्य का नाश होता है। जिनके द्वारा राजा (के निरंकुश कार्यों) का निरोध हो वे ही श्रच्छे मंत्री कहे जाते हैं। जिन मंत्रियों से राजा डरता नहीं उनसे राज्य का संवर्धन कैसे हो सकता है ? ऐसे मंत्री स्त्रियों के समान श्रलंकार, वस्त्र

न वही।

२ वही।

<sup>3</sup> वही, २, ८४।

४ वश्री।

प वही, २. ८६।

श्रादि से भूषगीय हैं। जिनके मंत्र से राज्य, प्रजा, बल ( सेना ), कोष, सुराजल की वृद्धि श्रीर शत्रु का नाश नहीं हुआ उनसे क्या प्रयोजन, श्रर्थात् कुछ नहीं।

## १०. केंद्रीय शासन का संगठन

प्राचीन काल से केंद्रीय शासन का संगठन कई विमागों में होता था जिन्हें तीर्थ कहते थे। इनका वर्णन महामारत, अर्थशास्त्र आदि में पाया जाता है। परिवर्तित रूप में ये तीर्थ कई विमागों और विमागाध्यच्चों के नाम से मध्ययुग में भी वर्तमान थे। कई राजाओं ने तो नए विभागों का भी निर्माण किया। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के राजा लिलतादित्य ने जनक द्वारा स्थापित अठारह तीर्थों के अतिरिक्त पाँच नए विमाग (कर्मस्थान) प्रवर्तित किया—(१) महाप्रतिहार, (१) महासांधिविग्रहिक, (१) महास्वशाल, (४) महामांडागारिक और (५) महासांधनमाग। इनमें से प्रथम दो का उल्लेख गुप्तकालीन उत्कीर्ण लेखों में पाया जाता है। ये क्रमशः राजप्रासाद के आरच्चों के अध्यच्च, परराष्ट्र-सचिव, अश्वारोही सेना के अध्यच्च, मुख्य कोषाध्यच्च और मुख्य प्रशासक थे। इस युग के ताम्रपट्टों में बहुत से विमागाध्यच्चों और केंद्रीय अधिकारियों के पदान्वय पाए जाते हैं। बंगाल के पालों के लेखों में निम्नलिखित मिलते हैं :

| (१) राजामात्य          | ( प्रधानमंत्री )                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ( २ ) पुरोहित          | ( धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में परामर्श देनेवाला मंत्री )      |
| (३) महाधर्माध्यज्ञ     | (राज्य तथा राजकुल के धार्मिक कार्यों<br>का अध्यत्त)              |
| · (४) महासांधिनिग्रहिक | ( दूसरे राज्यों से संधि तथा युद्ध करनेवाला<br>परराष्ट्र मंत्री ) |

<sup>े</sup> विना प्रकृतिसन्भंत्राद्राज्यनाशो भवेन्मम । निरोधनं भवेदेनं राज्ञस्ते स्युः सुमित्रियाः ॥ न विभेति नृपो येभ्यस्तैः किं स्याद्राज्यवर्धनम् । यथालंकारवस्तायैः स्त्रियो भूष्यास्तथाहिते ॥ राज्यं प्रजा वर्लं कोषः सुनृपत्वं न विधितम् । यन्भंत्रतोऽरिनाशस्तैर्मेत्रिभिः किं प्रयोजनम् ॥ वही, २. ६०–६२ ।

र राजतरंगियी, ४. १४१-१४३।

उ प्पि इंडिंग, जिंग १४, पृत्र १५६।

| (५) महासेनापति     | ( सेना के प्रमुख श्रिधिकारी )    |
|--------------------|----------------------------------|
| (६) महामुद्राधिकृत | (सुद्रा के श्रध्यत्त्)           |
| (७) महाच्चपटलिक    | (राजकीय कागजपत्र के श्रध्यत्त् ) |

( द ) महाप्रतिहार ( राजमवन में प्रवेश के अध्यक्त )

(१) महाभोगिक (राजकर के श्रध्यद्ध) (१०) महापीछपति (हस्तिसेना के श्रध्यद्ध)

इनके श्रतिरिक्त महादेवी, युवराज तथा सामंतीं का भी उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित श्रिषकारी या राजपुरुष के रूप में नहीं माने जाते थे। गहडवाल श्रमिलेखों में निम्नाकित श्रिषकारी पाए जाते हैं?

(१) मंत्री (२) पुरोहित (३) प्रतिहार (४) सेनाधिपति (५) मांडागारिक (६) ऋच्वपटिलक (७) वैद्य (८) ज्योतिषी (६) ऋंतःपुरिक (१०) दूत (११) महिषी (१२) युवराज

चेदि राजाश्रों के उत्कीर्ण लेखों में निम्नलिखित का उल्लेख है? :

(१) महादेवी (२) युवराज (३) महामंत्री (४) महासांधिविप्रहिक (५) महामात्य (६) महाधर्माधिकरिएक (७) महाप्रतिहारी (८) महास्तपटिलक (६) महामांडागारिक (१०) महासामंत।

महादेवी, युवराज, पुरोहित, राजवैद्य श्रौर राजज्योतिषी प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, यद्यपि जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रथम, चतुर्थ श्रौर पंचम नियमित विमागाधिकारी नहीं थे।

## ११. प्रादेशिक शासन

शासन की सुविधा के लिये राज्य कई इकाइयों में विभक्त होता था। मोटे तौर पर संपूर्ण राज्य के दो भाग होते थे—(१) ग्रहराज्य श्रौर (२) श्रिषराज्य। प्रथम के ऊपर राजा सीचे शासन करता था श्रौर दूसरे में उसके श्रिषीन सामंत राजा। प्रत्येक राज्य पुनः शासन की कई इकाइयों में वटा था। इस काल के उत्कीर्ण छेखों के श्रानुसार इसका क्रम निम्नलिखित था<sup>3</sup>:

> (१) देश श्रथवा मुक्ति (=प्रदेश) (२) मंडल (=क्रमिश्नरी)

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, जि॰ ४, पृ० १०५; इंहि॰ एंटि॰, जि॰ १८, पृ० १५।

र एपि० इंडि०, जि० ११, पृ० ४१।

अप्रतिहार महेंद्रपाल का दिघवा-द्वौली अमिलेख, इंडि० एंटि०, जि० १४ प्०, ११३ १

```
      (३) विषय
      (=िजला)

      (४) पटल
      (=परगना)

      (५) पठक
      (=तहसील)

      (६) ग्राम `
      (=गाँव)
```

इन इकाइयों के शासक कमशः राजस्थानीय श्रथवा भोगपति, मंडलाभिपति, विषयपति, पाटलिक, पटविक (१) तथा ग्रामक्ट श्रथवा महत्तर होते थे। संपूर्ण प्रादेशिक शासन से संबंध रखनेवाले श्रिधिकारियों की लंबी सूची पाई जाती है। उदाहरण के लिये, बंगाल के राजा नारायग्रापाल के भागलपुर ताम्रपट में निम्नां- कित श्रिधिकारियों का उल्लेख है जिनका संबंध किसी भी सूमिदान से होता था।

```
(१) राजराजानक (करद राजा)
(१) राजपुत्र (राजकुमार श्रथवा राजवंश से संबद्ध च्तिय)
(३) राजामात्य (मंत्री ग्रथवां उच्च राज्याधिकारी)
(४) महासांधिनिग्रहिक (परराष्ट्र सचिव)
(५) महात्त्पटलिक (राजकीय कागजपत्र विभाग का प्रमुख श्रथतः
                  रजिस्ट्रार )
(६) महासामंत (सामंतों में प्रमुख)
(७) महासेनाििपति
(८) महाप्रतिहार
(६) महाकार्योतिक ( महाकार्योतिक ? )
(१०) महादौसाध्यसाधनिक ( सैनिक निर्माण का प्रमुख)
(११) महादंबनायक ( प्रधान न्यायाधीश )
(१२) महाकुमारामात्य ( प्रमुख राजकुमार-श्रिषकारी )
(१३) राजस्थानीयोपरिक (राजा का प्रतिनिधि)
(१४) दशापराधिक (शासन-न्यायाधीश)
(१५) चौरोद्धरिएक ( श्रारत्नक: पुलिस )
 (१६) दाडिक (कारावास-ग्रिधकारी)
(१७) दंडपाशिक ( श्रारच्क: पुलिस)
 (१८) शौल्किक ( शुल्क=चुंगी संग्रह करनेवाला )
 (१६) गौल्मिक ( सस्य, वनस्पति संबंधी श्रधिकारी )
 (२०) क्षेत्रप ( खेतों का रच्नक )
 (२१) प्रांतपाल (सीमा का रज्ञक)
```

<sup>े</sup> इंडिं एंटिंo, जिंo १५।

- (२२) कोष्ट्रपाल ( दुर्ग का रच्क )
- (२३) खंडरच्क ( मागिवशेष का रच्क )
- (२४) ब्रायुक्तक -- नियुक्तक ( राजस्व संबंधी स्थानीय श्रिधकारी )
- (२५) गजपाल, श्रश्वपाल, श्रादि सैनिक अधिकारी
- (२६) पशुपाल (गोशाला आदि का अधिकारी)
- (२७) दूतप्रेषिणक (दूत मेजनेवाला)
- (२८) गमागमिक ( त्र्राने-जानेवाला दूत )
- (२६) श्रमित्वरमाण (शीव्रता से चलनेवाला)
- (३०) पटलिफ ( कागजपत्र रखनेवाला )
- (३१) प्रामिक (गाँव का मुखिया)
- (३२) चाटभट ( पुलिस तथा सैनिक )

इस सूची से पता लगता है कि प्रादेशिक शासन श्रच्छी तरह से सुव्यवस्थित या श्रीर किसी भी सम्य देश'के शासन से उसकी तुलना की जा सकती है।

#### १२. नगरशासन

इस काल के नीतिग्रंथों तथा उत्कीर्ण छेखों में पुर श्रथवा नगर रचना श्रौर उसके शासन का उल्छेख पाया जाता है। शुक्रनीति में राजधानी के निर्माण का निम्नलिखित विवरण मिलता है:

"नाना वृत्त श्रीर लता से श्राकीर्गं, पशुपित्त्यों के समूह से श्रावृत, उदक (जल) तथा धान्य से युक्त, तृत्य तथा काष्ठ जहाँ सुगमता से प्राप्त हो, जहाँ से समुद्र तक श्रावागमन की सुविधा हो, पर्वत से श्रानित्दूर श्रीर सुरम्य सम भूदेश में राजा राजधानी बनावे (प्रकल्पयेत्)। श्राईचंद्राकार, वर्तुलाकार श्रथवा चतुरस्र (चौकोर), सुशोभना, प्राकारो (चहारदीवारी) से संयुक्त, परिला (खाई) सहित, बीच में ग्रामादि (ग्रहसमूह) पूर्ण, समामध्या, कूप-वापी-तडागादि से सदा युक्त, चारों दिशाश्रों में चार द्वारवाली, मार्ग-श्राराम (वाटिका)-वीथिका (गली) से संयुक्त श्रीर हद, सुरालय (मंदिर)-मठ-पांथशाला (धर्मशाला) से विराजित राजधानी बनाकर तथा वहाँ सुरित्तत होकर प्रजा के साथ राजा वसे ।...'

दूसरे नगर भी प्रायः राजधानी के श्रनुकरण पर वसाए जाते थे। उनका शासन दो भागों में वॅटा हुश्रा था—सैनिक तथा नैगमिक (म्युनिसिपल)। सैनिक शासन कोष्ट्रपाल के हाथ में होता था श्रोर नैगमिक स्थानाधिकृत के

श्रधीन । स्थानाधिकृत स्थानीय श्रेष्ठी होता था श्रीर उसके श्रधीन नगर के श्रन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियो की निगमसमा होती थी जिनको महाजन कहते थे। महाजन ही स्थानाधिकृत का चुनाव करते थे। नगर कई इट्टों में विभक्त था। विविध इट्टों की व्यवस्था महाजन लोग करते थे। निगम शासन को नगर के ऊपर कर लगाने का श्रिधिकार था। नागरिक स्वेच्छा से भी श्रपने ऊपर कर श्रथवा लाग लगाते थे। ग्वालियर के पास सियाडोनी में प्राप्त उत्कीर्ग छेख<sup>9</sup> से ज्ञात होता है कि एक श्रेष्ठी ने विष्णुमंदिर का निर्माण कराया था श्रीर उसके संरच्या तथा पूजन के लिये श्रचयनी-विका ( स्थायी कोष ) की व्यवस्था की थी । कई वीथिकाएँ ( दूकानयुक्त गलियाँ ) मंदिर के लिये समर्पित थीं, जिनकी आय उसपर व्यय होती थी । इसी प्रकार नगर के कल्लपालो (कलालों=कलवारो ) ने विष्णुमंदिर के लिये अपने प्रत्येक मद्यमांड के विकय पर है द्रम्म ( रूपया ) ताली ( लाग ) लगाई थी । इसी प्रकार धार्मिक तथा सार्वजनिक कार्यों के लिये दूसरे प्रकार के व्यवसायी भी अपने ऊपर ऐच्छिक कर लगाते थे। प्रत्येक नगर के द्वारो पर मंडिपका ( चुंगीघर ) होती थी जहाँ पर सामग्री का सोलहवाँ माग ( बोडशिका ) चुंगी के रूप में वसूल होता था । प्रत्येक व्यवसाय की श्रेगा (संघ) होती थी जिसका ऋनुशासन सभी सदस्यो पर चलता थारे।

### १३. श्रामशासन

मध्ययुग में एकतंत्र श्रयवा राजतंत्र की प्रधानता होने के कारण गावों का प्राचीन लोकतांत्रिक स्वरूप बदल चुका था। फिर भी उनमें स्थानीय शासन श्रमी सुरचित था श्रौर उसमें लोकतांत्रिक तत्व पाए जाते थे। ग्रामशासन राज्यशासन की सबसे छोटी एकाई थी। इसकी व्यवस्था के लिये एक ग्रामसभा होती थी जो कई उपसमितियों में विभक्त थी। उपसमितियों को पंचकुली कहा जाता था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक उपसमिति के पाँच सदस्य होते थे। ग्रामसभा का सुख्य श्रिषकारी ग्रामपित, ग्रामिक, ग्रामप था महत्तर श्रथवा महत्तम कहा जाता था। श्रुक्रनीति में ग्रामप की योग्यता निम्नलिखित प्रकार से बताई गई है:

'नो ठग, चोर तथा अधिकारियों से प्रना के संरच्या में दच्च हो ऐसा मातृपितृवत् पुरुष ग्रामप होता है ।'

१ एपि० इंडि० जि०१, प्०१७४।

२ वही।

उ वही, जि॰ ११ पृ० ४६ ।

४ श्राधर्षकेस्यश्चोरेस्यो ह्याधिकारिगणात्तथा। प्रजा-संरचणे दची श्रामपी मात्तुपितृनत्॥ २. ७०।

जैसा कि प्रामप की योग्यता से स्पष्ट है प्रामसमा का मुख्य कार्य रज्ञात्मक था। ठग, चोर, डाकू आदि से वह रक्षा करती थी। साथ ही अष्ट राजपुरुषों के श्रत्याचार से भी वह गाँव को बचाती थी। श्रामसमा का दूसरा कार्य न्यायसंबधी होता था। स्थानीय छोटे छोटे श्रमियोग ग्रामसमा के द्वारा निर्णीत होते थे। सरकारी कर वसल करना भी उसी का काम या जिसके बदले में उसका एक अंश ग्रामसभा को मिलता था। ग्रामसभा के आर्थिक साधनो में साधारण अर्थदंड से प्राप्त धन, भूमिकर का एक भ्रंश, स्थानीय चुंगी, बंजर श्रीर परती भूमि का उपयोग श्रीर विक्रय तथा ऐच्छिक कर संमिलित थे। गाँव के किसान देवकार्य के लिये अपनी श्राय का बीसवॉ श्रौर ब्राह्मणो को तीसवॉ भाग देते थे । कई एक सार्वजनिक कार्य भी ग्रामसभा द्वारा संपादित होते थे। जलाशय, सङ्क, पुल, पांथशाला, मंदिर स्रादि का निर्माण प्रायः उसके द्वारा होता या जिसके लिये राज्य से सहायता भी मिलती थी। पाठशाला, श्रनाथालय श्रीर चिकित्सालय की व्यवस्था भी उसी के हाथ में थी। श्रकाल, श्राग्नि, बाढ, महामारी से ग्रामीखों के बचाने में भी ग्रामसभा का महत्वपूर्ण हाथ होता था।

### १४. राजस्व

राजस्व शासन के प्रमुख श्रंगों में था। क्योंकि इसी के ऊपर राज्य की सारी योजनाएँ अवलंबित थीं। यही कारण है कि कोष की गणाना राज्य के मूलतत्वी में की गई है। एतत्कालीन स्मृतियो, नीतिग्रंथों श्रीर उत्कीर्ण छेलों में राजस्व के संबंध में प्रचुर वर्णन पाए जाते हैं। राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमिकर या जो कई रूपो में वसूल होता था। इसका महत्व ग्रुक्तनीति<sup>र</sup> में निम्नलिखित प्रकार से दिया है :

'भूमि का परिवर्तन चतुर्मुं के समान कहा गया है। राजा पृथ्वी के भाग का ग्रहण प्राजापत्य मान से ( लोकपाल होने से प्रजापित के समान ) करे। श्रापितकाल में मनु के मान से करे, श्रीर किसी प्रकार से नहीं। लोभ से जो संकर्ष्या करता है वह राजा प्रजा के साथ नष्ट हो जाता है। दो श्रंगुल भूमि को भी राजा अपना खत्व छोड़कर किसी को न दे, क्योंकि भाग की फल्पना राजा की वृत्ति के लिये की गई है; जबतक वह ग्रह्गा करेगा तभी तक जीवित रहेगा। परंतु गुज्ञानन् राजा सदा देवालय, श्राराम (वाटिका)

राज्ञे दत्वा तु षड्मार्ग देवानां चैव विशक्तम् । विप्राणां त्रिराका चैव सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ पराशर० ।

र शक् १. २०५-११।

तथा -परिवारवाले मनुष्य को देखकर ग्रहनिर्माण के लिये भूमि का त्याग करे।

इस संबंध में एक श्रीर प्रक्त विचारणीय है कि भूमि पर राज्य का एकाधिकार या श्रयवा कृषक का जो राज्य को करमात्र संरच्चण के बदले में देता था। कम से कम श्रयंशास्त्र के समय से यह जात है कि भूमि दो प्रकार की होती थी। एक को भाग कहते थे जिसपर कृषक का पूरा श्रिधकार होता था श्रीर राज्य को केवल भाग या कर मिलता था। दूसरी सीता या राज्य की निजी भूमि होती थी, जिसपर या तो राज्य की श्रोर से खेती होती थी या राज्य स्वेच्छान्सार उसे उपरिकर या श्रिधक श्रितिरिक्त कर पर उठाता था। यह स्थिति मध्ययुग तक बनी रही। दान में राज्य द्वारा जो गाँव या उसका भाग दिया जाता था उसमें केवल कर वस्त्र करने का श्रिधकार इस्तांतिरित होता था; कृषक के श्रिधकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पहता था।

भूमि पर निम्नलिखित कर लगाए जाते थे:

- (१) भाग-यह भूमि के उपज का छुठा भाग होता था। यह बहुत प्राचीन काल से सर्वभान्य कर था।
- (२) भोग-राजा के उपमोग के लिये ऋतिरिक्त कर।
- (३) उद्रंग—राजकीय भूमि के श्रस्थायी किसानों से लिया जाने-वाला कर।
- (४) उपरिकर—राजकीय भूमि के श्रस्थायी किसानी से कर।
- (५) धान्य-विशेष अन्न पर लिया गया कर।
- (६) हिरएय-सोना श्रादि घातुश्रों पर कर।
- (७) चाटमट प्रवेश-यात्रा पर पुलिस तथा सैनिको के भोजनादि के लिये कर।
- ( = ) चौरोद्धरण--चौर श्रादि से रत्ना के लिये लगाया हुन्ना कर।
- (६) विष्टिक—बेगार।
- (१०) प्रविशाका (सष्ट नहीं)।
- ( ११ ) सस्कंधक ( स्पष्ट नहीं )।

जैसा कि 'भाग' शब्द से प्रकट होता है, भूमिकर प्राचीन काल में सर्वथा श्रीर मध्ययुग तक प्रायः श्रनाज के रूप में वसूल होता था। पर ऐसा जान पड़ता है कि नवीं, श्रथवा दसवीं शती से देश के कुछ भागो में भूमिकर नकद लिया जाने लगा था। ग्रुक्रनीति में एक गाँव की राजकीय श्राय चाँदी के एक सहस्र कर्ष

१ इंडि० एंटि०, जिल १६, ए० १७४।

वताई गई है। एक गुर्जर प्रतिहार दानपत्र में एक गाँव की श्राय पाँच सौ मुद्रा वर्णित है। उड़ीसा में एक गाँव की श्राय बयालीस रूपए मात्र थी। सेनवंशीय श्रिभिलेखों से पता लगता है कि बंगाल में बारहवीं शती से भूमिकर नकद लिया जाने लगा था। भूमि की उर्वरता श्रीर सिंचाई के प्रबंध के श्रनुसार राजा का भाग ( उपज का है भूमिकर ) घटता बढ़ता रहता या । शुक्रनीति में तो ३३ प्रतिशतः तक भूमिकर का विधान है। पर यह कहा गया है कि कृषक की भूमिकर श्रीर उत्पादनव्यय का कम से कम दूना मिलना चाहिए 3।

भमि की माप की प्रया प्रचलित थी। प्रसिद्ध मापदंड निर्वतन था, यद्यपि छोटे खेतो की माप वितस्त (बालिश्त) से भी होती थी। गॉवों श्रीर खेतो की सीमा निश्चित होती थी। खेतो की सीमा को आघात कहते थे।

राजकीय श्राय का दूसरा प्रमुख साधन व्यापार था। स्थल श्रीर जल दोनो मार्गो से न्यापार होता था। पश्चिमी एशिया श्रीर दिख्यपूर्व एशिया दोनो से भारत का व्यापारिक संबंध था। पश्चिमी एशिया का व्यापार श्ररवो के उत्थान श्रीर प्रसार के कारण भारतीयों के हाथ से निकलता ना रहा था । उत्तरभारत के स्थल श्रीर जलमार्ग श्रव भी प्रशस्त थे श्रीर श्रांतरिक व्यापार श्रव भी चाल था। कृषि तथा उद्योग धंधों से उत्पन सामग्री का श्रायात-निर्यात होता रहता था। इससे कर रूप में राज्य को प्रचर श्राय थी। उद्योग धंधो से उत्पन्न वस्तुर्ज्ञों। पर कर लगता था जो दिन से पन श्रंश तक होता था। विक्रय पर जो कर लगता था उसको शास्क कहते थे। नगर में विक्रयार्थ श्रानेवाली वस्तुश्रों पर चुंगी लगती थी। नगर के द्वारों पर चुंगीघर बना होता था निसको मंडिपका कहते थे। धार्मिक क्रत्यों में उपयोगी बहुत से पदार्थ शुल्क से मुक्त होते थे। उत्कीर्या छेखों में राबकीय भ्रायों में 'भूत', 'उपाच' श्रीर 'प्रत्याय' का उल्लेख मिलता है। संभवतः भूत का श्रर्थ पहले से उत्पन्न, उपाच का श्रर्थं बाहर से श्राया हुश्रा श्रीर प्रत्याय का राज्य की किसी भी प्रकार प्राप्त है। ह व्यापार तथा आयात-निर्यात से कर वसल करनेवाले अधिकारी को शौल्किक कहा जाता था ।

भवेकोशात्मको ग्रामो रूप्य-कर्ष-सहस्रकः । शक्र० १. ६२ ।

र स्पृतिर० (पृ०६२) में यह कहा गया है कि 'बष्ठ माग तो उपलक्षण मात्र है। नहीं तक प्रजा को पीडा न हो वहाँ तक प्रजापालन के आवश्यकतानुसार कर लग सकना है: षड्मागमुपलच्चणं यावत प्रजानां पीडा न स्थात तावदेव प्रजापालन-स्यावस्थकत्वातः।'

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शुक्र०, ४. २. ११५ ।

४ एरि० इंडि०, जि० ६, पृ० २६।

५ इंडि० एंटि०, जि॰ १४, ५० १८।

देश की कुछ प्राकृतिक संपित श्रीर उद्योग धंधों पर राज्य का एकाधिकार होता था जिससे उसको पर्याप्त श्राय होती थी। इनमें से 'खिन' (खान) का स्थान प्रमुख था। गहडवालों के ताम्रपद्दों में लोहे तथा नमक की खानों का विवरण मिलता है। वन श्रीर गोचर भूमि पर भी राज्य का एकाधिकार होता था, किंतु उनके ऊपर प्रचा के सीमित श्रिधकार (पशुचारण, जलौनी श्रादि के) राज्य को मान्य थे। यद्यपि श्रस्त्रशस्त्र का निर्माण पूर्णंतः नियंत्रित नहीं था, फिर मी सिद्धांततः यह राज्य के एकाधिकारों में संमिलित था। मुद्रा (सिक्कों) का निर्माण श्रीर प्रचलन पूर्णंतः राज्य-नियंत्रित था। मादक वस्तुश्रो का उत्पादन तथा विक्रय भी राज्य के हाथ में था। इसी प्रकार द्यूत श्रीर वेश्यावृत्ति को सरकार नियंत्रित करती थी श्रीर उससे राज्य को लाम होता था। राजकीय न्यायालयों में श्रमियोगों के शुल्क तथा श्रर्थंदंड से राज्य को नियमित श्राय होती थी।

यद्यपि नीतिग्रंथों में श्रितिरिक्त करों की निंदा की गई है, फिर भी श्रावश्य-कता पड़ने पर श्रितिरिक्त श्रीर श्रसामयिक कर प्रका पर लगाए जाते थें। उदाहरण के लिये श्रारच्चकों तथा सैनिकों के श्रावागमन के समय गाँववालों पर चाटमट-प्रवेश कर लगाया जाता था । बाहरी श्राक्रमण के समय सैनिक व्यय बढ़ जाने के कारण श्रितिरिक्त कर लगता था। गहडवालों के उत्कीर्ण छेखों में तुक्षक-दंड का वर्णन मिलता है, जिसका श्रर्थ है तुकों के श्राक्रमण से बचाने के लिये लगा हुश्रा कर। विशेष परिस्थितियों में विष्टि या वेगार भी प्रजा से ली जाती थी।

मध्ययुगीन स्मृतियों तथा नीतिग्रंथों में कर के सिद्धांतों का भी वर्णन पाया जाता है। सिद्धांततः कर राज्य का श्रार्थिक श्राधार होने के कारण सार्वभौम माना जाता या श्रीर समस्त प्रजा को किसी न किसी रूप में देना पड़ता था। परंतु प्रजा का ऐसा श्रंग जो समाज की श्रार्थिक इकाई न था, कर से मुक्त कर दिया जाता था। ऐसे श्रंगों में श्रोत्रिय ब्राह्मणों, स्नातकों, सैनिकों तथा श्रपांग लोगों की गणाना थी। दूसरा प्रमुख सिद्धांत यह था कि कर हल्का होना चाहिए श्रीर प्रजापालन को ध्यान में रखकर ही इसका श्रारोप करना चाहिए। इस संबंध में ग्रुक का कथन है: 'मागहार (राजा) को मालाकार (माली) के समान होना चाहिए जो यत्नपूर्वक वृद्धों का पालन करके पुष्प श्रीर फल को चुनता है।'

१ राजसेवकानां वसतिदंडप्रयाणदंडौ न स्तः । इंडि० एंटि०, जि० १४, पृ० ३१६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> एपि० इंडि०, जि० १४, पृ० ११३।

उ वृत्तान्संपुष्य यत्नेन फलं पुष्पं विचिन्वति । मालाकार श्वात्यंतं मागहारम्तथाविधि ॥ शुक्त० २.७१ ।

तीसरा सिद्धांत यह था कि राजा नवीन कर श्रीर शुल्कों को न लगावे: 'नवीन कर श्रीर शुल्क श्रादि से लोक (प्रजा) उद्दिग्न होता है; कुलीन राजा भी यदि गुण, नीति श्रीर सेना का द्वेष करता है तो वह श्राधार्मिक है।

### १४. न्याय

श्रत्यंत प्राचीन काल से न्याय की व्यवस्था और अपराधियों को दंड देना राजा का परम कर्तव्य माना जाता था। मध्ययुग के धर्मशास्त्र-ग्रंथ और नीतिग्रंथ भी इस सिद्धांत को दुइराते हैं। कान्यकुब्ज के गइडवाल राजा गोविंदचंद्र के मंत्री प्रकाड पंडित लक्ष्मीधर ने अपने 'व्यवहारकत्पतरु' में संपूर्ण धर्मशास्त्र का सार निकालकर न्यायशासन-व्यवस्था के लिये अपूर्व निवंध-ग्रंथ प्रस्तुत किया। शुक्रनीति-सार, नीतिवाक्यामृत श्रादि ग्रंथों तथा मेधातिथि, विश्वत्य, अपरार्क श्रादि के स्मृति-माध्यों में न्यायव्यवस्था का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। लक्ष्मीधर ने व्यवहार-मातृका के प्रारंभ में ही राजा के न्यायसंवंधी कर्तव्य को ध्यान में रखकर मनु॰ (८,१-३) को उद्धृत किया है: 'पार्थिव राजा व्यवहारों (विवादों) को देखने की इच्छा रखते हुए, ब्राह्मणों तथा मंत्रज्ञ (सहम तत्वों को जाननेवाले) मंत्रियों के साथ विनीत होकर सभा में प्रवेश करे।' इसी प्रकार शुक्र ने कहा है: 'धर्मशास्त्र के अनुसार, क्रोध और लोभ से रहित होकर, प्राड्विवाक, अमात्य, ब्राह्मण तथा पुरोहित के साथ, सावधान चित्त से कमशः व्यवहारों (विवादों) को राजा देखें ।'

विवादों को देखने श्रौर निर्ण्य करने के समस्त कार्यक्रम को व्यवहार कहते थे। व्यवहारमातृका में उद्भृत कात्यायन के श्रमुसार 'वि (नाना श्रथों में )+श्रव (संदेह )+हार (हरण ) के कारण इसको व्यवहार कहा जाता है 'व स्मृतिचंद्रिका में उद्भृत श्रपरार्क ने व्यवहार की परिमाषा इस प्रकार दी है: 'वव न्यायविस्तर (न्याय से पुष्ट ) श्रौर प्रयत्नसाध्य (प्रयत्न से पालन योग्य) धर्मा- चरण विन्छित्र हो जाता है तब साध्यमूल (जिसका मूल साध्य हो) जो वाद खड़ा किया बाता है उसको व्यवहार कहते हैं ' हारीत ने श्रौर सरल परिभाषा दी

नवीनकर-शुल्कादेलोंकं उद्दिनते ततः।
 गुणनीतिक्लदेषी कुलभूतोऽप्यथार्मिकः॥ वही, २. ६४।

र वही, ४. १२८।

वि नानार्थेऽव संदेहे कर्त्यं इ।र उच्यते । नानासदेह-इर्त्यात् व्यवहार इति स्मृतः ॥ जीमृतनाहन : व्यवहारमानुका, १० २८३ ।

भ्रयत्नसाध्ये विच्छिन्ने धर्मास्ये न्यायविस्तरे । साध्यम्लस्त यो वादो व्यवहारः स उच्यते ॥ स्मृति० २, ५० १ ।

है: 'जिस प्रकार अपने घन की प्राप्ति हो और दूसरे के घन का वर्जन, जहाँ न्याय के साथ यह किया जाता है उसे व्यवहार कहते हैं ।' लक्ष्मीधर के अनुसार अर्थी श्रीर प्रत्यर्थी के बीच विवाद को ही व्यवहार कहते हैं ।

न्याय के परंपरागत स्रोतों श्रीर श्राधारों को इस काल के भाष्यों श्रीर निबंधों ने स्वीकार किया है, यद्यपि आवश्यकतानुसार उन्होंने उनमें परिवर्तन श्रीर परिवर्धन भी किया है। राजा को घर्मशास्त्र को सर्वप्रथम रखकर न्याय करना था। धर्म के उद्गम (१) श्रुति, (२) स्मृति, (३) सदाचार (शिष्टाचरण तथा प्रथाएँ ) ग्रीर (४) म्रात्मा को प्रिय (विकल्पों में ) माने जाते थे। इनमें प्रथम स्वतः श्रीर श्रन्य परतःप्रमागा थे। इनके श्रतिरिक्त वेदांग, मीमांसा न्याय परागादि भी धर्म के स्रोतों में परिगणित थे। लक्ष्मीधर ने नारद के उस वाक्य को उद्भुत किया है जहाँ न्यवहार के निर्णाय में अर्थशास्त्र भी प्रमाश माना गया है: 'धर्मशास्त्र तथा श्रर्थशास्त्र के श्रविरोधी मार्ग से कुशलता के साथ समीद्धा करते हए व्यवहार को संपन्न करना चाहिए ।' किंत्र जहाँ धर्मशास्त्र श्रीर श्रर्थशास्त्र में विरोध हो वहाँ धर्मशास्त्र को ही बलवत्तर प्रभागा माना गया है। जहाँ धर्मशास्त्र में विरोध होता या वहाँ युक्ति का सहारा लिया जाता था। सदाचार के तीन भाग थे (१) देशाचार, (२) बात्याचार तथा (३) कुलाचार। जाति, बानपद, श्रेग्री तथा कुलधर्म को अच्छी तरह समझकर राजा को न्याय करने का आदेश था। व्यवहार चतुष्पाद (चार पादवाला ) माना जाता था। चार पाद थे-( ' ) धर्म, ( २ ) व्यवहार, ( ३ ) चरित्र श्रीर ( ४ ) राजशासन । जहाँ वादी श्रीर प्रतिवादी दोनों सत्य बोलते ये श्रीर न्यायालय श्रागे विधिक कारवाई किए विना निर्णीय करता या वहाँ व्यवहार का आधार धर्म माना जाता था। साची श्रादि प्रमाणों के श्राचार पर जहाँ निर्णंय होता या उसका श्राघार व्यवहार या। देशनिशेष में प्रचलित प्रथा या उदाहरणा ( मुख्यतः लिखित ) के द्वारा जब निर्णय होता था तत्र उसका श्राधार चरित्र था। जब पद्म श्रीर प्रतिपद्म दोनों

<sup>ै</sup> त्वधनस्य यथा प्राप्तिः पर्धनस्य वर्जनम् । न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः स उच्यते ॥ वही, पृ० १ ।

व व्यवहारान् अधिप्रत्यिंनो विवाद-विषयान् । कृत्य०, व्यवहारकांङ, १. ८ ।

अधर्मशास्त्रार्थशास्त्राभ्यामिवरोधन मार्गतः। समीक्यमाणो निपुर्ण व्यवहारगति नयेतः॥ कृत्य०, व्यवहारकांड, पृ० १२।

४ धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्। विवादार्थं चतुःभादः पश्चिमः पूर्वंवाधकः॥ वत्र सत्ये स्तिथो धर्मः व्यवहारस्तु साचिषु। चरित्रं संग्रहे पुंसां राश्चामाश्चा तु शासनम्॥ नारद०, १. १०-११, सरस्वती० ए० ५८ पर उद्धृत।

समान बलवाले होते थे श्रौर राजा धर्मशास्त्रादि का ध्यान रखकर विवेक से श्रपना शासकीय निर्णय देता था तो उसका श्राधार राजशासन माना जाता था। चारों पादों के सापेचा बलाबल पर भी विचार किया गया है। इनमें से पश्चिम (पिछला) पूर्ववाधक (पूर्व का बाधक या पूर्व से बाधित) माना जाता था। श्रावश्यकता-नुसार 'पूर्वनाधक' के दोनो अर्थ ग्राह्म होते थे।

न्यायव्यवस्था के लिये राज्य में कई प्रकार के न्यायालय होते थे। इनमें राजसभा प्रमुख न्यायालय थी जहाँ श्रन्य न्यायालयो से निर्णीत श्रभियोगो के संबंध में श्रांतिम श्रम्यर्थना होती थी। न्यायालय चार प्रकार थे-(१) प्रतिष्ठित (नगरो और ग्रामो में ), (२) अप्रतिष्ठित (जंगम ), (३) मुद्रित (राजा की मुद्रा से अधिकार प्राप्त) और (४) शासित ( जिसमें राजा स्वयं न्यायाधीश का कार्य करता या) । न्यायालयो के वर्गीकरण का एक और भी प्रकार या जिसके अनुसार (१) कुल, (२) श्रेणी, (३) गण श्रौर (४) नृपाधिकृत वर्ग के न्यायालयो में न्याय की प्रतिष्ठा होती यी श्रौर उनका उत्तरोत्तर महत्व था<sup>२</sup>।

राजकीय न्यायसमा में राजा अथवा उसके द्वारा नियुक्त अध्यन्न, ब्राह्मण, मंत्री, सम्य, श्रमात्य, पुरोहित श्रौर प्राड्विवाक निर्णंय के लिये उपस्थित होते थे। इन सभी में ऊँची योग्यता की अपेका की जाती थी। राजा धर्मासन पर अंगों को संयत करके, समाहित होकर लोकपालीं को प्रशाम करके कार्यंदर्शन प्रारंभ करता था। ब्राह्मणों के लिये वेदादि का ज्ञाता होना आवश्यक था। मंत्रियों को मंत्रज्ञ होना श्रनिवार्य था, नहीं तो राजा के पथश्रष्ट होने की श्राशंका थी। राजा 'साधु-कर्मक्रिया में युक्त, सत्यपरायग्र, क्रोध-लोभ से रहित, शास्त्रज्ञ' व्यक्तियो को सम्य नियुक्त करता था। (वे त्राधुनिक न्यायालयो के असेसर के समकन्न होते थे।) श्रमात्य श्रीर पुरोहित स्यायी अधिकारी होते थे श्रीर इनकी योग्यता पहले से परीचित होती थी। न्यायसमा में प्राड्विवाक का प्रमुख स्थान था। विवाद में वह प्रश्न श्रौर प्रतिप्रश्न पूछता या एवं प्रेमपूर्वक पहले ही बोलता था, इससे वह प्राड्विवाक कहलाता था। 'जिस प्रकार मिषक् यंत्रशक्ति के द्वारा शरीर से कॉटा निकाल छेता है उसी प्रकार प्राड्विवाक व्यवहार के द्वारा (समाज-शरीर से ) सत्य निकाल लेता है।' इनके श्रतिरिक्त न्यायसमा में गण्क, लेखक श्रादि भी लेखनकार्य के लिये होते थे। हेम (सोना), अपिन, ऋंबु (जल) आदि भी शपथ के लिये न्यायसभा में रखे रहते थे ।

<sup>🤊</sup> प्रतिष्ठितापुरे यामे नानायामेऽप्रतिष्ठिता । सुदिताध्यन्नसंयुक्ता राजयुक्ता च शासिता ॥ बृहस्पति ('श्रपराकं द्वारा चद्धृत') ।

२ नारद० १.७।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> लक्ष्मीघर : कृत्य०, व्यवहारकास ।

विवादास्पद प्रश्नों को व्यवहारपाद या विवादपाद कहते थे। व्यवहारपादों की संख्या धर्मशास्त्र श्रोर श्रायंशास्त्र के अनुसार १६ से २० तक थी। इस काल के निवंघकार कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति श्रादि को इस संबंध में उद्घृत करते हैं। सबसे लंबी सूची याज्ञवल्क्य से ली जाती थी जो निम्नलिखित श्रीर मिताज्ञ्रा से श्रनुमोदित है:

| (१) ऋगादान               | ( ऋग का लेना देना )           |
|--------------------------|-------------------------------|
| (२) उपनिधि               | ( घरोहर )                     |
| (३) श्रस्वामिविकय        | ( ग्रनिषकृत विक्रय )          |
| (४) संभूयसमुत्थान        | ( सहकारी कार्य )              |
| (५) दत्ताप्रदानिक        | (दिए का वापस छेना)            |
| (६) वेतनादान             | ( वेतनसंबंधी )                |
| (७) संविद्-व्यतिक्रम     | ( स्रनुबंध का मंग )           |
| ( ८ ) क्रीतानुशय         | ( खरीदने में पूर्वाधिकार )    |
| (६) विक्रीयासंप्रदान     | ( वेचकर नहीं देना )           |
| (१०) स्वामिपाल-विवाद     | (स्त्रामी तथा पालक में विवाद) |
| (११) सीमाविवाद           | (सीमासंबंधी विवाद)            |
| (१२) वाक्पारुष्य         | ( मानहानिस्चक वचन )           |
| (१३) दंडपारुष्य          | ( श्राक्रमण् )                |
| ( १४ ) स्तेय             | (चोरी)                        |
| (१५) साहस                | (डाका)                        |
| (१६) स्त्रीसंग्रहण       | (स्त्री के साथ बलात्कार)      |
| (१७) दायविभाग            | ( पैतृक संपत्ति का बँटवारा )  |
| (१८) द्त-समाह्य          | ( जुल्ला )                    |
| (१६) श्रम्युपेताशुश्रूषा | ( श्रागंतुक की सेवा )         |
| ( २० ) प्रकीर्यंक        | (मिश्र—बहुसंख्यक)             |
|                          |                               |

लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतर के व्यवहारकांड में मनु॰ (८, ४-८) के ब्राटारह व्यवहारपादों का ही उल्लेख किया है। प्राचीन काल में कौटिल्य ने विवादों के क्रम से न्यायालयों को धर्मास्थीय ब्रीर कंटकशोधन दो मागों में बाँटा था निससे विवादों के दो मोटे वर्ग—(१) धर्मस्य या व्यवहार ब्रीर (२) पारुष्य (फौजदारी) श्वात होते हैं। पिछली स्मृतियों ने उनकी (१) ब्रार्थमूल या धनमूल ब्रीर (२) हिंसामूल कहा है। प्रत्येक वाद के चार ब्रांग होते ब्रे—(१) पूर्वपद्य (माषा, ब्रागम), (२) उत्तरपद्ध, (३) क्रियापाद (चिकित्सा) ब्रीर (४) निर्णय। वादी के प्रस्तुत करने पर वाद की सुनवाई राजा करता था;

राजा को धनलोभ अथवा वशित्व (प्रमाव) से किसी विवाद का चलाना निपिद्ध था। हाँ, पारुष्य के वादों में राजा स्वयं कार्रवाई प्रारंभ कर सकता था।

वादो का निर्माय चार प्रमामों के आधार पर होता था-(१) लिखित, (२) मुक्ति, (३) साची तथा (४) दिव्य। लेख के प्रकार श्रीर विधि निश्चित थी। उसकी परीचा करके उसका प्रामाण्य स्वीकार किया जाता था। इसी प्रकार पूर्वापर मुक्ति ( अधिकार ) का भी विचार किया जाता था। बंहस्पति के श्रनसार बाद की प्रकृति के श्राधार पर नी, सात, पाँच, चार, तीन श्रयवा दो श्रोत्रिय साची हो सकते थे. किंद्र एक साची कभी नहीं। व्यास<sup>२</sup> के श्रन-सार साहस संबंधी वादो में एक व्यक्ति भी साची हो सकता था, यदि वह शुद्धचारी, धर्मज और पहले से सत्य बोलने के लिये प्रमाणित हो चुका रहता था। साचियों की योग्यता, श्रयोग्यता तथा श्रपवाद सभी निश्चित थे। सान्नियो से प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा की जाती थी। अन्य प्रमाणों के न मिलने पर चतुर्थ प्रमाण (दिन्य) का उपयोग किया जाता था। दिव्य प्रमाणी के प्रायः नी प्रकार थे-(१) घट या तला, (२) श्राग्नि, (३) उदक, (४) विष, (५) कोष, (६) तहल, (७) तप्तमाषक, (८) फाल श्रीर (६) धर्मज । इन प्रमाणों में पूर्व-पूर्व का महत्व श्रधिक था। श्रर्थमूल विवादों में दिव्य का प्रयोग नहीं किया जाता था। जहाँ कोई भी प्रमारा नहीं मिलता था वहाँ राजा ही प्रमारा होता था।

वाद का पूरा कियापाद अथवा चिकित्सा करके अंत में निर्णय दिया जाता था। वाद के सिद्ध होने पर वादी को जयपत्र मिलता था। जयपत्र में पूर्वपत्त, उत्तर-पद्म, क्रियापाद, प्रमागा, परीक्षगा, निगद, स्पृतिवाक्य, सम्यों के मत, आदि संक्षेप से श्रंकित होते थे। पराजित प्रतिवादी को विनय श्रीर श्रर्थव्यय देने की श्राज्ञा होती थी। पारुष्य, साहस, स्तेय आदि के वादों में अमियुक्त को, वाद सिद्ध होने पर, कई प्रकार के दंड मिलते थे। देश, काल, कर्म, वर्गा, वय, विद्या, स्थानविशेष, शक्ति, वित्त श्रादि पर विचार कर अपराधानुसार दंड दिया जाता । मोटे तौर पर दंड के प्रकार ये थे-(१) वाग्दंड, (१) धिग्दंड, (१) श्रर्थदंड, (४) रोधन, (५) बंधन, (६) अंगताडन तथा श्रंगमंग, (७) निर्वासन, (८) वध या प्राणदंड । प्राणदंड के संबंध में शास्त्रकारों में मतमेद था। कुछ तो इसके विलकुल विरुद्ध ये। उदाहरणार्थ ग्रुक्रनीति में कथन है: 'यावजीवन कोई

१ स्मृति० २. ७६ में स्वूधृत !

२ वही।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पितामह, अपरार्क ( पृ० ६१४ ) द्वारा उद्धृत ।

४ लच्मीघर : व्यवहारकांड, पृ० ७७८ ।

भी जीव वध के योग्य नहीं होता, क्योंिक श्रुति निश्चयपूर्वक यह कहती है कि प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसीिलये राजा को सभी प्रकार के प्रयत्न से वध का त्याग करना चाहिए। उसे अवरोधन, बंधन और ताडन से ही दंड देना चाहिए। मध्ययुग के दंडविधान की एक विशेषता यह थी कि यह वर्णानुक्रम या जातिक्रम से प्रायः होता था। पारुष्यवाले अपराधों में अनुलोम कम से अवर क्यों को दंड अधिक मिलता था। लोभमूलक स्तेय आदि अपराधों में जपर के वर्णों को दंड कड़ा मिलता था। अधिकांश शास्त्रकारों के अनुसार ब्राह्मण वर्ण मृत्युदंड से मुक्त था, लाछन अथवा निर्वासन उसके लिये पर्याप्त समझा जाता था। कुछ शास्त्रकारों ने आततायी आदि ब्राह्मणों को वधाई माना है ।

### १६. सैनिक शासन

मध्ययुग के पूर्व ही भारत में विशाल साम्राज्य एवं उसके निर्माण श्रीर स्थिति के लिये स्थायी श्रीर विपुल सेना का संगठन भी प्रायः समाप्त हो चुका था। परंतु राजनीतिक विघटन श्रीर विकेंद्रीकरण तथा राज्यों में परस्पर संघर्ष श्रीर युद्ध के कारण सैनिक वातावरण पहले से श्रीयक घना बना रहा। कान्यकुञ्ज के के प्रतिहार-श्रीर गहडवाल, दिच्यापथ के चालुक्य श्रीर राष्ट्रकूट तथा बंगाल के पाल राज्यों के पास श्रपनी स्थायी सेनाएँ काफी बड़ी थीं, फिर भी वे श्रीर दूसरे बड़े राज्य युद्ध के समय प्रायः सामंतों की सेनाश्रों पर श्रवलंबित रहते थे। तथापि राज्यों में सैनिक विभाग होता था श्रीर उसकी व्यवस्था भी की जाती थी। राज्य के मूल तत्वों में 'बल' श्रव भी महत्व का माना जाता था। इस विभाग के मुख्य तीन उपविभाग थे—(१) दुर्ग, (२) श्रस्त्रशस्त्रागार श्रीर (३) सेना संगठन।

राजधानी, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्णं स्थानों श्रीर सीमापंक्तियों पर श्रनेक प्रकार के दुर्गों का निर्माण देश की रचा श्रीर सैन्यशक्ति के संरच्या के लिये होता था। शुक्रनीति<sup>3</sup> के श्रनुसार दुर्गं निम्नलिखित प्रकार के होते थे :

> (१) ऐरिश-खात, कंटक श्रीर पाषाशा से दुर्गम पथवाले दुर्ग को ऐरिश कहते थे।

यावजीवं तु वा कश्चित्र कश्चिद्धभमहंति ।
 न निहन्याच भूतानि त्विति जागिति वै श्रुतिः ॥
 तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वषदंग्रढं त्यजेन्नृपः ।
 श्रवरोधाद्धंभनेन ताढनेन च क्षयेयत् ॥ ४, ८८-८६ ।

२ लच्मीधर : कृत्य० व्यवहारकांद ।

३ ४. ४०-४४ ए० १५४ ।

- (२)पारिख—चारो श्रोर से विशाल खाईंवाले दुर्ग को पारिख कहा जाता था।
- (३) पारिष—ईंट, पत्थर, मिट्टी श्रौर मीत से जिसका प्राकार बना होता था उसको पारिष कहते थे।
- (४) वनदुर्ग-वड़े बड़े कॉटॉ श्रौर वृद्धों के समूह से जो व्याप्त होता था उसकी संज्ञा वनदुर्ग थी।
- (५) धन्वदुर्ग-निसके बाहर चारो श्रोर नल का श्रमाव होता था उसका नाम धन्वदुर्ग था।
- (६) जलदुर्ग—जिसके चारो तरफ महा गहरा जल हो उसे जलदुर्ग कहा जाता था।
- (७) गिरिदुर्ग-निसके पृष्ठमाग में जल हो श्रीर जो ऊँचे (पार्वत्य) श्रीर एकांत स्थान में स्थित हो उसे गिरिदुर्ग कहते थे।
- ( प ) सैन्यदुर्ग जो अभेच हो तथा व्यूहरचना में प्रवीश वीरो से व्याप्त हो उसका नाम सैन्यदुर्ग था।
- (६) सहायदुर्ग-जिसमें शूरों (सैनिको) के अनुकूल बंधुजन (मित्र) रहते थे उसको सहायदुर्ग कहा जाता था।

इन दुर्गों में पारिल से ऐरिशा, ऐरिशा से पारिष और उससे वनदुर्ग श्रेष्ठ माना जाता था। वनदुर्ग से घन्वदुर्ग, घन्व से जल और जल से गिरिदुर्ग महत्वपूर्ण समझा जाता था। सहाय तथा सैन्यदुर्ग तो सभी प्रकार के दुर्गों के प्रसाधक (सहायक थे)। इन दोनों के बिना सभी दुर्ग निष्फल थे, इसलिये बुद्धिमान लोग सैन्यदुर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे।

श्रस्त श्रीर शस्त्र का निर्माण श्रीर संग्रह सैन्यविभाग का श्रानिवार्य श्रंग या। मध्ययुग के पूर्व ग्रुप्तकाल में जिन श्रस्त्रशस्त्रों (प्रहरण) का उपयोग होता या उनका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में पाया जाता है—परशु, शर, शंकु, शिक्त, प्रास, श्रासि, तोमर, मिंदिपाल, नाराच, वैतंसिक श्रादि । शुक्रनीति के श्रमुसार प्रहरण (हथियार) दो प्रकार के थे। श्रस्त्र वह होता था जिसका उपयोग हाथ से पकड़कर होता था, जैसे श्रिस (तलवार), कुंत (माला) श्रादि। श्रस्त्र दो प्रकार के होते ये—(१) मांत्रिक (जो मंत्र से चालित हो, यह प्राचीन परंपरा श्रीर विकास की वस्तु थी; मध्ययुग में मंत्रशक्ति छप्त हुई मानी जाती थी) श्रीर (२) नालिक। लघु, दीर्घ श्राकार, धारा श्रादि मेद

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> फ्लीट: गुप्त अभि०, सं० ३।

<sup>2 8. 2</sup>x-x01

से श्रस्त्रशस्त्र के श्रनेक मेद होते थे। निलका दो प्रकार की होती थी— (१) बृहत् (बड़ी तोप) श्रीर क्षुद्र (छोटी बंदूक)। निलका में यंत्राघात, श्राग्न श्रीर चूर्ण (बारूद) का मी प्रयोग होता था। बहुत प्राचीन काल से भारत में शतव्ती नामक श्रस्त्र का उल्लेख पाया जाता था। इसको कितपय विद्वान् पत्थर के गोले फेंकनेवाला कोई यंत्र समझते हैं; परंतु यह एक प्रकार की नालिका हो सकती है। बागा की गणना भी श्रस्त्रों में ही की जाती थी। धनुषवाण इस युग का मुख्य हथियार था। शस्त्रों में गदा, खड्ग, प्रास, कुंत (भाला), शंकु, चक्र, लोहरज्जु श्रादि का प्रयोग होता था। शिरस्त्राण्यसहित कवच भी युद्ध में पहना जाता था।

सेनाविमाग का सबसे महत्व का श्रंग सैन्यसंगठन तथा युद्धसंचालन था। शकनीति के अनुसार सेना 'शस्त्र-श्रस्त्र से संयक्त मनुष्यों के समृह को कहते हैं। वह स्वगमा तथा अन्यगमा दो प्रकार की और वही दैवी, आसुरी और मानवी तीन प्रकार की होती है।' जो अपने पैरों से चलती थी उसको स्वगमा श्रीर जो यान से चलती थी उसे अन्यगमा कहते थे। दूसरे शब्दों में पदातियों की सेना को स्वगमा श्रौर श्रद्य, गज (रथ) को श्रन्यगमा कहते थे। सेना की कल्पना श्रव मी चतुरंगिगा थी अर्थात् इसमें (१) पदाति (२) श्रव्व, (३) गज श्रीर (४) रथ होने चाहिए। परंत मध्ययुग में पिछले कट श्रनुमवीं से चौथा श्रंग रथ युद्ध से छप्त हो चुका था। पाली श्रीर चोलों के पास विशाल नौसेना ( समुद्री सेना ) थी। अन्य राजा भी नदियों से युद्ध करने के लिये नौसेना रखते थे। सेना के श्रंगों में गज श्रथवा हस्ति का महत्व श्रव भी स्वीकार किया जाता या । नीतिवाक्यामृत के अनुसार 'बल (सेना) में हस्ति प्रधान ग्रंग है। ग्रपने श्रवयनों से हायी श्राठ श्रायुधवाला होता है (बलसमुद्देश, २०७)। फिंतु श्रिशिवित द्याथियों को वह केवल अर्थप्राग्यहरा मानता है। इस काल के राजाओं में उत्तरमारत के राजा इयपति, पूर्व के गजपति श्रौर दिल्या के नरपति कहलाते थे। कोई त्रयाविपति मी। इसके अतिरिक्त युद्धसामग्री, भोजन, श्रौषध श्रादि के वहन के लिये शकट, बैल, घोड़े, खबर, ऊँट श्रादि भी सेना के पृष्ठमाग में होते थे।

सेना की भरती कई स्रोतों से होती थी। परंपरागत स्रोत थे—(१) मौल (वंशानुगत चत्रिय आदि जातियाँ), (२) मृत्य (केवल वेतन के लिये भरती),

बहुत से ऐतिहासिक शुक्तनीति के इन खोकों को प्रचिप्त और परवर्ती मानते हैं।

सेना राखाखसंयुक्ता मनुष्यादिगखात्मिका ।
 स्वगमान्यगमाचेति दिथा सैवपृष्यित्तत्रघा ॥ ४. ६३ ।

(३) श्रेग्री (शस्त्रोपनीवी गग्रानातियाँ), (४) मित्रवल (मित्र राज्यो की सेना ), (५) ग्रारिवल (पराजित शत्रुराज्यो की सेना ) श्रीर (६) श्रदवी वल ( जंगली जातियों से भरती की हुई सेना )। इस समय तक श्रेशियाँ समाप्त हो गई थीं. श्रतः उनका उल्लेख नहीं मिलता। मानसोल्लास में श्रादवीबल को श्रधम कहा गया है। रेना का संगठन कई क्रमशः बढ़ती हुई इकाइयो में किया जाता था; जैसे, (१) पत्ति, (२) सेनामुख, (३) गुल्म, (४) गर्गा, (५) वाहिनी, (६) पृतना, (७) चमु, (८) श्रनीकनी श्रीर (१) श्रज्ञीहिया। नीतिप्रकाशिका के श्रनुसार एक पत्ति में तीन घोड़े, पाँच पैदल, एक हाथी श्रीर एक रय होते थे। तीन पत्ति का एक सेनामुख होता था। इस तरह ऊपर की इकाइयाँ तिरानी होती जाती थीं, किंत श्राचौहिणी श्रानीकनी की दसगुनी होती थी। इनके संचालन के लिये श्रलग श्रलग श्रिषकारी नियक्त होते थे। उत्कीर्या छेखो<sup>3</sup> के अनुसार सबसे प्रधान अधिकारी को महासेनापित और श्रंग विशेष के श्रिष्ठकारी को सेनापति कहते थे। दौसाध्यसाधनिक नामक श्रध-कारी का भी उल्लेख मिलता है। संभवतः वह दुर्गभेदन स्रादि कठिन कार्यं करता था। सैनिकों को मासिक नकद वेतन मिलता था। ऋधिकारी भी वेतन पाते थे। संभवतः प्रमुख सेनाधिकारी को भूमि भी मिलती थी।

यद्यपि मध्ययुग में राजा प्रायः परस्पर युद्धरत थे, किंतु सिद्धांततः यह माना जाता था कि जब राजनीतिक प्रश्नो के मुलझाने का दूखरा कोई उपाय मुलम न हो तमी युद्ध करना चाहिए । देश, काल श्रीर बल का विचार करके विप्रह (युद्ध) का प्रारंम किया जाता था। जब शतु बल-मित्र-हीन, श्रपने दुर्ग के मीतर स्थित श्रीर दो शतुश्रों से घिरा हो तो युद्ध का उपयुक्त श्रवसर माना जाता था। शरत, हेमंत श्रीर शिशिर युद्ध के लिये उपयुक्त ऋतुएँ थीं, वसंत मध्यम श्रीर प्रीष्म श्रथम। वर्षाऋतु युद्ध के लिये गिहित समझी जाती थी, क्यों कि उस समय साम (शांति) ही उचित था। परंतु गो, स्त्री, ब्राह्मण का विनाश उपस्थित होने तथा श्रन्य श्रनिवार्य परिस्थितियों में कभी भी युद्ध हो सकता था। सेना के प्रस्थान को जयप्रयाण कहते थे। उस श्रवसर पर जयस्नान श्रादि मंगल कार्य किए जाते थे। जो भूमि सेना के ब्यायाम के लिये उपयुक्त श्रीर शत्रुसेना के विपरीत हो वह युद्ध के लिये उचित समझी जाती थी। युद्ध तीन प्रकार के होते

१ २. ६. ५६०।

<sup>3 5. ₹-80</sup> I

<sup>3</sup> मागलपुर ताम्रपष्ट ( नारायणपाल का )।

४ उपायान्तरनाशे तु ततो विश्रहमाचरेत । विगृद्ध संवाय तथा संभूय अध प्रसंगतः ॥ शुक्त० ४. ८५ ।

थे—(१) दैवी, (२) श्रामुर तथा (३) मानव। मंत्रादि से जो युद्ध होता था उसे दैवी, निलकादि शस्त्रों से जो युद्ध होता था उसे श्रामुर श्रीर श्रामने सामने मनुष्य से मनुष्य का जो युद्ध होता था उसे मानव कहते थे ।

वास्तविक युद्ध में नैतिक परंपराश्रों के पालन का विधान था, यद्यपि यह कहना कठिन है कि कहाँ तक उनका निर्वाह होता था। ग्ररव श्रौर तुर्कों के नृशंस श्राक्रमणों से ये परंपराएँ छिन्न भिन्न हो गईं। 'विनिगीषु ( नय की इच्छा करने-वाले ) बल तथा वीर्य से वह विजय नहीं प्राप्त करते जो सत्य, श्रानृशंस्य, धर्म तथा उद्यम से । धर्म से निधन श्रेय है: पाप कर्म से जय नहीं ।' इन परंपरागत उपदेशों के होते हुए भी मध्ययुग की सामंतवादी परिस्थित में युद्ध के लिये बड़ा प्रोत्साहन था। गुक्रनीति के श्रनुसार 'राजाश्रो में युद्ध न करनेवाले को श्रीर ब्राह्मणीं में श्रप्रवासी को भूमि वैसे ही निगल लेती है जैसे विल में सोनेवाले चहे को सॉप? 18 ब्राह्मण का संसार में चात्र जीवन प्रशंसनीय है। चित्रिय का यह महान् अधर्म है कि वह शय्या पर पड़ा पड़ा मरे। "लोक में ये दो पुरुष सूर्यमंडल का मेदन करनेवाले होते हैं, एक तो योगयुक्त संन्यासी श्रीर दूसरा रण में संमुख मरा हुआ वीर। मिताच्रा में उद्धत शंख के श्रनुसार 'पानी पीते हुए, भोजन करते हुए, जूता उतारते हुए, कवचरहित, स्त्री, करेणु, घोड़े, सारथि, सूत, दूत, ब्राह्मण श्रीर राजा को नहीं मारना चाहिए"।' शरगागत को किसी भ्रवस्था में भी नहीं मारा जाता या, यद्यपि शत्रुत्रों की त्रोर से इस नैतिक नियम का दुरुपयोग होता था। चृद्ध, बाल श्रीर स्त्री श्रवध्य माने जाते थे। मग्नशस्त्र, विपन्न, दृःतज्य (जिसके धनुष की प्रत्यंचा कट गई हो ), हतवाहन ( जिसका वाहन नष्ट हो गया हो ) पर -कमी श्राक्रमण नहीं किया जाता था। घायल शत्र की चिकित्सा की जाती थी। -उसके घाव भर जाने पर उसको मुक्त कर दिया जाता था<sup>ड</sup> । शुक्रनीतिसार में इनसे मिलते जुलते युद्ध के नैतिक नियम पाए जाते हैं। 'रथ के साथ रथ को, पदाति के संग पदाति को, एक के संग एक को, शस्त्र के संग शस्त्र को श्रीर श्रस्त्र के संग श्रस्त्र को (युद्धार्य) मिलना चाहिए। रथलारूढ़, क्लीव,

१ शुक् ०४।

न तथा बलवीर्यां न्यां जयन्त विजिगीषवः । यथा सत्यानृशंसाम्यां धर्में खैनोचमेन च ॥ म० मा०, भीष्म० २१. १० । धर्में खेनें निधनं श्रेयो न जयः पापकर्मेखा । नहीं, शांति० ६५. १७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शुक्त० ४. ३५ ।

४ वही, ४. ३६-४६।

प याञ्च० १. ३२६ पर माध्य।

<sup>🗣</sup> म० भा०, शांति० १५. १३-१४ ।

इतांजिल (हाथ जोड़े हुए: शरणागत), मुक्तकेश (बाल खोले हुए), श्रासीन (बैठ हुए), 'मैं तुम्हारा हूं' ऐसा कहनेवाले, सुसन्न (यिकत), विसन्नाह (कवचरिहत), नग्न, निरायुध, युद्ध्यमान (दूसरे से युद्ध करते हुए), जल पीते हुए, भोजन करते हुए, श्रन्य कार्य में न्याकुल, भयभीत श्रीर युद्ध से पराहमुख को सत्पुरुषों के धर्म को स्मरण करता हुश्रा राजा न मारे । परंतु इसके बाद शीघ ही शुक्र का कथन है: 'ये नियम धर्मयुद्ध में न्यवहत होते हैं; कूटयुद्ध में नहीं। वलवान् शत्रु के नाश के लिये कूटयुद्ध के समान कोई युद्ध नहीं । मध्ययुत्तीन युद्धों के वर्णन से लगता है कि युद्ध संबंधी नैतिक नियमों का पालन भारतीय योद्धा न केवल श्रांतरिक युद्धों में ही करते थे, श्रपित विदेशी श्राक्रमण्कारियों के साथ भी। विदेशी श्राक्रमण्कारी इन नियमों का पालन नहीं करते थे; श्रतः मारतीय सेनाश्रों को दुहरी हानि उठानी पड़ती थी। उत्तरभारत के राजवंशों में तो कूटयुद्ध प्रायः बंद ही हो गया; प्रकाश युद्ध में वीरता दिखाना ही उनमें जीवन का चरम लक्ष्य था। श्रुक्रनीति के कूटयुद्ध संबंधी उपदेश का पालन श्रागे चलकर महाराष्ट्र में हुश्रा, जहाँ छुक-छिपकर किसी भी प्रकार शत्रु का विनाश करना युद्ध की पदित वन गई।

## १७. परराष्ट्र विभाग और परराष्ट्र नीति

बहुत प्राचीन काल से भारत के भीतर बहुत से राज्य ये श्रौर भारत के प्रमुख राज्यों का देश तथा विदेश के राज्यों के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्या-पारिक संबंध रहता था। इसिलये राज्यों के परस्पर संबंधों के विषय में धर्मशास्त्र, श्रार्थशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा परंपरा से नीति श्रौर सिद्धांतों का विकास हो चुका था। प्रत्येक समृद्ध श्रौर महत्वाकाची राज्य इनके प्रति जागरूक रहता था। मंत्रिमंडल में दूत श्रानवार्य रूप से रहता था श्रौर बाहरी राज्यों से दूर्तों का श्रादान प्रदान होता था। मध्ययुग में श्रांतिरिक द्वंद्वों में व्यस्तता श्रौर राजनीतिक श्रदूरदर्शिता के कारण यह जागरूकता कम हो गई थी। परंतु श्रंशतः इन नीतियों श्रौर सिद्धांतों का पालन होता था। नीतिवाक्यामृत, राजनीतिप्रकाश, नीतिमयूख, मनु के भाष्यकार मेघातिथि तथा याज्ञवल्क्य के भाष्यकार विज्ञानेक्वर श्रादि सभी ने परराष्ट्रनीति पर विचार किया है।

भारतीय राज्य की कल्पना ही ऋंतर्राष्ट्रीय थी। इसके अनुसार राज्य की सात प्रकृतियों में मित्र भी एक था। ऋतः प्रत्येक राज्य का यह उद्देश्य होता था

<sup>9</sup> E. 10x-10= 1

र धर्मयुद्धे तु क्टे नैव संति नियमा श्रमी । न युद्धं कृत्सदृशं नारानं बलवद्गिपोः ॥ वही, ४. ८० ।

कि वह अपने पड़ोसी राज्यों में से यथासंभव अधिकतम राज्यों को अपना मित्र बनावे। राज्य का योगक्षेम (प्राप्ति और संरक्षण) दो वातों पर निर्भर या—(१) शम (शांति) और (२) व्यायाम (उद्योग)। षाड्गुण्य (छः प्रकार की श्रंतर्राष्ट्रीय नीति ) से शम श्रौर व्यायाम की उत्पत्ति होती है। पाड्गुख्य का ही परिणाम उदय होता है जो विकासोन्मुख अथवा हासोन्मुख होता है। यह उदय मानवी तथा देवी कारणों पर अवलंबित है। मानवी नय (नीति) के पालन से योगक्षेम और अपनय (अनीति) से विनाश होता है?।

विभिन्न राज्यों की स्थिति श्रौर उनके पारस्परिक संबंध को मंडल के रूप में कियत किया गया था। इस मंडल का केंद्र विजिगीषु (विजय की महत्वाकांचा रखनेवाला राजा) होता था । उसी के संबंध से श्रन्य राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। मंडल की सामान्यतः वारह प्रकृतियाँ मानी गई थीं जो निम्नलिखित हैं:

| (१) विजिगीषु         | ( केंद्रस्थानीय विजयाकांची राजा )                  |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| (२) अरिमित्र         | (केंद्र के संगुख निकटतम प्रथम वृत्त पर स्थित       |
|                      | राजा)                                              |
| (३) मित्र            | ( केंद्र के संमुख दूसरे वृत्त पर स्थित राज्य )     |
| (४) श्ररिमित्र       | ( केंद्र के संगुख तीसरे वृत्त पर स्थित राज्य )     |
| (५) मित्रमित्र       | (केंद्र के संमुख चौथे वृत्त पर स्थित राज्य)        |
| (६) अरिमित्रमित्र    | ( केंद्र के संगुख पाँचवे इत्त पर स्थित राज्य )     |
| (७) पाब्यिंग्राह     | ( फेंद्र के पीछे पहले वृत्त पर स्थित राज्य : शतु ) |
| (८) श्राकंद          | (केंद्र के पीछे दूसरे वृत्त पर स्थित राज्य : जो    |
|                      | बुलाया ना सके ऋर्यात् सित्र )                      |
| (६) पार्ष्णिग्राहसार | (केंद्र के पीछे तीसरे वृत्त पर : अरिमित्र )        |
| (१०) श्राक्रंदसार    | ( केंद्र के पीछे चौथे वृत्त पर : मित्रमित्र )      |
| (११) मध्यम           | ( जिसके राज्य की सीमाएँ विजिगीषु श्रीर श्रिर       |
|                      | दोनों के राज्यों से मिलती हों श्रीर जो दोनों के    |
|                      | बीच में मध्यस्थता कर सके )                         |
|                      | -                                                  |

<sup>ै</sup> संधि, विश्रह, यान (आक्रमण), आसन, समाश्रय (अधीन होना) तथा द्वेधीभाव (भेद)। शुक्र ४. ६५।

२ नौटिल्य : अर्थं०; सोमंदेव : नीतिवाक्य० ।

असम्पन्नस्तु प्रकृतिभिर्महोत्साहः कृतश्रमः।
 जेतुमेषयशीलस्य विजिगीषुरिति स्पृतः॥ कामंदक् दः ६।

(१२) उदासीन ( जिसके राज्य की सीमाऍ विजिगीषु के निकट दो राज्यों के बाद हो श्रीर जिसकी विजिगीषु की नीति में कोई वास्तविक रुचि न हो ।)

वास्तव में इन समस्त राज्यो को विजिगीय, श्रारि, मित्र श्रीर मध्यम में बाँटा जा सकता है क्योंकि राजनीतिक संपर्क श्रीर व्यवहार इन्हीं के साथ प्रायः होता था।

विजिगीषु श्रपनी शक्ति (प्रभु, मंत्र श्रौर उत्साह) के श्रनुसार परराष्ट्रों से पाड्गुएय का व्यवहार करता था। यह षड्विघ नीति इस प्रकार थी:

| (१) संधि      | ( परस्पर शांति श्रौर सामंनस्य की स्वीकृति ) |
|---------------|---------------------------------------------|
| (२) विग्रह    | (संघर्ष या युद्ध का दृष्टिकोण)              |
| (३) यान       | ( युद्ध की तैयारी )                         |
| (४) श्रासन    | ( उदासीन दृष्टिकोगा )                       |
| (५) द्वैधीमाव | ( एक से युद्ध श्रीर दूसरे से संधि : संशय )  |
| (६) संश्रय    | ( शक्तिमान राजा का आश्रय छेना ।             |

शुक्रनीति के अनुसार जिन कियाओं के करने से बलवान् शत्रु भी मित्र हो जाय उसको संधि कहते हैं। जिससे पराजित किया हुआ शत्रु अपने अधीन हो जाय उसे विग्रह कहते हैं। अपना अभीष्ट सिद्ध करने तथा शत्रु के नाश के लिये जो चढ़ाई की जाती है उसे यान कहते हैं। जिससे अपनी रच्चा तथा शत्रु का नाश हो वह आसन है। जिससे रच्चित होकर दुवंल राजा भी बलवान् हो जाता है उसे आश्रय कहा जाता है। एक गुल्म से दूसरे गुल्म में अपनी सेना की स्थापना को देशीमाय कहा जाता है। इन छः गुर्खों को मोटे तौर पर संधि, विग्रह तथा उदासीनता के अंतर्गत गिन सकते हैं। परराष्ट्र संबंधी परंपरागत नीति चार प्रकार की थीं :

| (१) साम      | (शांति या समझौता) 'तुमते सुमते परस्पर<br>श्रनिष्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              | सहायता करनी चाहिए। यह शत्रु के लिये                                                  |
|              | साम <b>है</b> । <sup>9</sup>                                                         |
| (२) दान<br>· | ( ब्रायिक सहायता अथवा राजनीतिक कय )<br>'कर अथवा प्रमित ग्रामी द्वारा एक वर्ष के लिये |

<sup>ै</sup> सोमदेव : नीतिवान्य०; विज्ञानेश्वर : मिताचरा (याद्म० १. ३४३)।

र विष्णुधर्मोत्तर० २. १४४. ६; सरस्वती०, पृ० ४२; मिताचरा ( याञ्० १. ३४६ )।

उ ४. ६६-६६।

<sup>¥</sup> शुक्र० ४. २८–३२ ।

प्रवल शत्रु को तुष्ट करे। यह यथायोग्य शत्रु के लिये दान है।

(३) मेद

(परराष्ट्र में आंतरिक संघर्ष अथवा मेद उत्पन्न करना) 'शत्रु को साधक से हीन करना, प्रवल का आश्रय लेना, उसकी हीनता से जीना, शत्रु के लिये मेद कहा जाता है।'

(४) दंड

(वल अथवा सेना का प्रयोग) 'दस्युश्रो से शत्रु का पीड़न, घनधान्य से उसका कर्षण, उसके छिद्र का दर्शन, उम्र बलनीति से भय दिखाना, युद्ध में डटकर त्रास दिखाना, शत्रु के लिये दंड है।'

यथासंभव साम श्रयवा शांति का ही व्यवहार विहित माना जाता था, क्यों कि ऐसा विश्वास था कि जय श्रीर पराजय दोनों ही श्रनित्य हैं। जब साम से काम नहीं चलता था तब दान, जब इससे भी काम नहीं चलता था तब मेद श्रीर जब सभी उपाय विफल हो जाते थे तब दंड या युद्ध श्रंतिम साधन था'। युद्ध के नियंत्रण के लिये भी नैतिक नियम बने हुए थे जिनका पालन सामान्य श्रवस्था में प्रायः होता था। उपलब्ध प्रभागों से ज्ञात होता है कि मध्ययुग के राज्य इस नीति का पालन विवेकपूर्वक नहीं करते थे। वंशगत श्रमिमान, कन्या-पहरण, युद्धलिप्सा श्रादि के कारण भी ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गईं जो टाली जा सकती थीं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> शुक्र० ४. ३४ ।

# पंचम अध्याय

## सामाजिक स्थिति

### १. समाज की रचना

(१) जातितत्व—सामाजिक रचना के ताने बाने में कई मानव परिवार बहुत प्राचीन काल से घुले मिले थे। मूलतः भारतवर्ष कई जातीय भूमियो में बॅटा था। उत्तर में हिमालय, दिल्ला में विंध्य और पूर्वापर समुद्र के बीच स्थित श्रार्यावर्त में आर्थ बसते थे। हिमालय की उपरली शृंखलाओं श्रीर पूर्वोच्तरी भुजाओं में किरात जाति के लोग रहते थे जिनमें यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किनुरुष, श्रादि जातियों भी संमिलित थीं। विंध्य मेखला में आम्नेयवंश की शबर-पुलिद श्रादि जातियों का निवास था। दिल्लाएय के वन्य तथा पार्वत्य प्रदेशों में कोल, निपाध श्रीर इविशयों से मिलती जलती जातियों रहती थीं। सुदूर दिल्ला में द्रविद्ध जाति का मूलस्थान था। ऐतिहासिक कारणो—जातीय भ्रमण, उपनिवेश, विजय, व्यापार, सामाजिक संबंध, धार्मिक यात्रा श्रादि—से ये जातियाँ एक दूसरे के संपर्क में ग्राई श्रीर बहुत से जातीय प्रतिबंध श्रीर वर्जनशीलताश्रों के होते हुए भी श्रानिवार्य रूप से उनका संमिश्रण हुग्रा। महाभारत के समय तक यह संमिश्रण पूरा हो चुका था श्रीर शुद्ध जाति का पता लगाना कठिन था। नहुषोपाख्यान में जाति के संबंध में युधिष्ठिर के ये वचन हैं:

"हे महामित सर्प ! 'जाति' शब्द का प्रयोग तो मनुष्यत्व (मनुष्य मात्र ) में होता है । सब वर्णों के संकर (मिश्रण) के कारण शुद्ध जाति दुष्परीक्ष्य है । सभी जाति के पुरुप सभी जाति की स्त्रियों से सदा संतान उत्पन्न करते आए हैं । इसलिये तत्त्रदर्शी लोगों ने कहा है कि मानव में शील ही प्रधान है (जाति नहीं)।"

- (२) जितयों का समन्वय—यद्यपि इस जातिसमूह में श्रार्यों की प्रधानता रही है, किंतु उन्होंने युरोप के गौरांगों की तरह श्रन्य जातियों के साथ उनके
  - श नातिरत्र महासर्पं मनुष्यत्वे महामते । संकरत्वात् सर्ववर्णाना दुष्परीच्येति मे मितः ॥ सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः । तरमाच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वदर्शिनः ॥ म० मा०, वन० १८० ।

संपर्धा विनाश और दासीकरण की नीति नहीं अपनाई और न तो ऐकांतिक वर्जन-शीलता का ही व्यवहार किया। अपनी सामाजिक रचना में उन्होंने कुछ वन्य और पार्वत्य ( श्रंत्यज ) जातियो को छोड़कर सभी को स्थान दिया, यद्यपि उनमें श्रपनी जातिगत श्रीर वर्गगत सीमाएँ श्रव भी सरिवत थीं । मलतः भारतीय जातियों के श्रातिरिक्त मसलिम श्राक्रमण तक जो जातियाँ बाहर से श्राई वे भी श्रपनी कुछ विशेषतात्रों को बचाते हुए विशाल मारतीय समाज में विलीन हो गई। पारसीक, यवन, वस्त्री, पहुन, शक, तुषार ( कुपरा) श्रादि जातियाँ ग्रामकाल के पहले ही मारत में श्राई । इनका पूरा भारतीकरण हुन्ना श्रीर ये भारतीय समाज में श्चात्मसात् हो गई। प्रारंमिक मेद श्रीर संघर्ष होते हुए भी ये श्रांतिम रूप से भारतीय समाज का ऋंग बन गईं। गप्त साम्राज्य के हासोन्मुख होने पर हुए। नामक जाति ने भारत में प्रवेश किया। अपनी वर्जरता और दृशंसता के लिये यह प्रसिद्ध थी। अपनी अंतिम हार के बाद इस जाति के वहत से लोग मध्यभारत, राजस्थान तथा पश्चिमोत्तर भारत में बस गए श्रौर इनका मी मारतीकरण हो गया। इन्होने भारतीय माषा, धर्म, सामाजिक संबंध, खानपान, वेशमूषा आदि अपना लिया। उत्कीर्या लेखों से पता चलता है कि कपिल नामक एक शक पंडित ने काठियावाड के सैंधव राजाओं के लिये एक दानपत्र की रचना की थी । हुगों के ब्राह्मण-चत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध का भी उल्लेख पाया जाता है। मध्ययग में समाजी-करण की दो समस्याएँ थीं। एक तो हुणादि बाहरी जातियों को समाज में मिलाना श्रौर दूसरे बहुत से परंपरा-विरोधी तथा श्राचारभ्रष्ट भारतीय वर्गों को पूर्णरूपेण प्रहण करना। दूसरे में बौद्ध, जैन, लोकायत, पाशुपत तथा कतिपय वाममार्गी संप्रदायों की गण्ना थी। ऋाचारगत मेद होने से इनके समाजीकरण में प्रारंभिक श्रविच धर्मशास्त्रों में पाई जाती है परंत श्रागे चलकर सभी संप्रदायों का सामाजिक समन्वय हो गया।

## २. वर्षा

(१) चार वर्ण तथा वर्णसंकर—परंपरागत चार वर्णों का उल्लेख प्रायः सभी धर्मशास्त्रीय प्रंथों में पाया जाता है। किंतु इसके अतिरिक्त अनेक संकर वर्णों श्रीर जातियों की कल्पना हुई थी। शुक्रनीति के अनुसार 'जाति पुराकाल में ब्रह्मा हारा कर्म के आधार पर चार भागों में विमाजित थी, परंतु अनुलोम और प्रति-

१ एपि० इंडि०, जि० २६, ए० २००।

वित्रा निर्देश निर्दे

लोम क्रम से पुनः पुनः संकर ( मिश्रण ) के कारण अनंत जातियाँ हो गईं जिनका वर्णन करना शक्य नहीं है।' ये वचन वास्तव में उस सामाजिक प्रवृत्ति के द्योतक हैं जिसके कारण समाज ब्राह्मण, चतिय, वैश्य तथा शुद्र, चार कर्मात्मक वर्णों के श्रतिरिक्त श्रगणित संकर वर्णों, जातियो, उपजातियो श्रीर उप-उपजातियो में वॅटता जा रहा था। इसका अर्थ यह है कि वर्णव्यवस्था का पाचन अब खराब हो गया था श्रीर श्रव वह मानव जातियो श्रीर वंशो को कर्मात्मक चार वर्णों में पचा नहीं पा रही थी। पहले समाज का निम्नतर स्तर श्रुद्र था। श्रुव श्रुतिश्रद्ध. श्रसच्छूद्र, पंचम, श्रंत्यन, श्रस्थ्य, श्रदृश्य, चांडाल, विगर्हित श्रादि की कल्पनाएँ बढ़ती जा रही थीं। पहले इसी जन्म में वर्णों के उत्कर्ष श्रीर श्रपकर्प (विकास श्रीर हास ) का सिद्धांत मान्य था । फिर अनुलोम विवाह द्वारा कई पीढियो में वर्शा का परिवर्तन संभव माना जाने लगार। इसके पश्चात यह सिद्धात प्रचलित हो गया कि इस शरीर से वर्ण नहीं बदल सकता, तपस्या तथा सदाचरण से जन्मांतर में ही वर्गा का परिवर्तन संभव है । शक ने तो यह स्पष्ट मान लिया कि 'जन्म से उत्तम व्यक्ति नीच के संसर्ग से नीच हो जाता है, किंतु जन्मना नीच उत्तम संसर्ग से उत्तम नहीं हो सकता । यह निराशापूर्ण श्रौर पलायनवादी प्रवृत्ति हासोत्मुख जीवन का लच्च है। हास तथा पतन की स्रोर तीवता से जानेवाले समाज में विमाजन तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढती जाती है। भारतीय समाज ने अपनी परंगरागत उदारता से ऋपने विशाल घेरे में वहत से वर्गों और जातियो को समेट श्रवश्य लिया किंतु उसका श्रांतरिक संघटन ढीला हो गया ; यह समाज खंड-खंड का संवात था, उसमें सेद्रिय एकता नहीं थी। उसमे विपत्तियो को रोकने की शक्ति नहीं रही, यद्यपि वह विपत्ति सहकर जीवित रह सकता था। वर्गा के संबंध में मध्य-युग में एक श्रौर भी सिद्धात प्रतिपादित हुआ कि कलियुग मे केवल दो ही वर्श-ब्राह्मण श्रीर शुद्र—हैं, चत्रिय तथा वैश्य नहीं । इसका कारण चाहे जो हो, परिगाम यह हुआ कि कल्पना की रत्ता करने के लिये बहुत सी चत्रिय और बैदय

१ सर्वोऽय ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु निधीयते। वृत्ते स्थितस्तु ऋदोऽपि ब्राह्मणस्वं नियच्छति॥ म० भा०, श्रनुशासन० १४३. ५१।

वर्णान्तरगमनमुत्कर्पापकर्पाभ्यां सप्तमे पंचमे वा श्राचार्याः। गौ० ४० स्० ४. १८-१६।
 परवर्ती भाष्यों तथा निवंधों में प्रमाणक्ष्य से ब्द्धृत। याष्ठ० १. ५६; पराशरमाधवीय,
 १. २. १२२।

अ म० मा०, वन० २१५. १५ । परवती भाष्यों तथा निवंधों में उद्धृत ।

४ रत्तमो नीचसंसर्गाद् भवेन्नीचरतु जन्मना । नीचो भवेन्नोत्तमस्तु संसर्गाद् वापि जन्मना ॥ ४. ५५ ।

 <sup>&#</sup>x27;कलावायन्तयोः स्थितिः'। पुराखानर के नाम से 'शहकमलाकर' में टढं त।

जातियाँ श्रुद्रों में परिगणित हो गईं। सामाजिक उत्कर्ष का भाव जाता रहा श्रीर श्रिषिकांश जनता में श्रपने संबंध में हीनभाव उत्पन्न हो गया।

- (२) वर्गों के कर्तव्य और श्रिधकार—वर्गों के कर्तव्यों श्रीर श्रिषकारों का विवरण इस काल के धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में पाया जाता है जो श्रिषकांश परंपरागत श्रीर श्रंशतः सामियक है। यह, श्रध्ययन श्रीर दान तो द्विजमात्र के कर्म थे, किंतु यह कराना, पढ़ाना श्रीर दान लेना ब्राह्मण के विशेष थे। सजनों की रक्षा, दुष्टों का नाश, प्रजा से श्रपने श्रंश का कर रूप में ग्रहण च्तिय के विशिष्ट कर्म थे। कृषि, गोरच्च श्रीर वाणिज्य वैश्यों के श्रपने कर्तव्य थे। श्रद्ध श्रादि के कर्म दान श्रीर सेवा ही थे। क्रियामेद से श्रनेक प्रकार की नौकरी उनकी श्रमिंदित वृत्ति थी। वर्णों के श्रापदमं का भी शास्त्रों में विधान है। ब्राह्मण श्रापिकाल में च्तिय श्रीर वैश्य का काम कर सकता था। किंतु श्रद्ध का काम उसके लिये वर्जित था। जब राजवंश नष्ट हो जाय या किसी कारण से च्तिय राज्य की रक्षा करने में श्रसमर्थ हो तो ब्राह्मण श्रस्त्रशस्त्र घारण कर सकता था। ब्राह्मण यदि कृषि करता था तो एक हल की भूमि के लिये उसे सोलह बैल रखना विहित था जब कि श्रन्य वर्ण चार बैलों से काम चला सकते थे। च्रिय वैश्य का श्रीर वैश्य श्रूद्र का काम जीविका के लिये कर सकता था?।
- (३) समाज में वर्णों का स्थान तथा मान—(श्र) ब्राह्मण : समाज में नहाँ तक वर्णों के स्थान श्रीर मान का प्रश्न है, ब्राह्मण सर्वोपिर था, किंतु वही ब्राह्मण पूज्य श्रीर गुरु माना जाता था जो समस्त विद्याश्रों को पढ़े होता था; श्रनपढ़ केवल जाति से गुरु नहीं हो सकता था। श्रनपढ़ ब्राह्मण ब्रह्मचंधु (ब्राह्मण का माई) था, ब्राह्मण नहीं । देवालय में पूजा करने, श्रयोग्य वेश धारण करने, निषिद्ध स्थान में रहने से ब्राह्मण का श्रादर घट जाता था। पराशर के श्रनुसार जिस ग्राम में अवत, श्रपढ़, भिक्षुक ब्राह्मण रहते हों उसे राजा दंडित करे, क्योंकि वह चोरों का पोषण करनेवाला है । श्रर्यहार तथा ब्रह्मदाय संबंधी उत्कीर्ण केलों से प्रकट है कि इस युग में विद्वान ब्राह्मणों की कमी नहीं थी। धर्मशास्त्रों के दंडविधान में ब्राह्मणों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे । जिन श्रपराधों के

<sup>ै</sup> शुक्त०, ४. ५६ आदि।

२ शुक्त० १. ७५-७६; १. ७७-७८।

अवता धनधीयाना यत्र मैक्यचरा दिजाः। तं प्रामं दण्डयेद्राचा चोरमक्तप्रदो हि सः॥

४ वधाइते त्राक्षणस्य न वधं त्राक्षणोऽहैति । शिरसो मुंडनं दंडस्तस्य निर्वासनं पुराव ॥ नारद० ६-११; यम (स्मति० २, ६० ३१७ में उद्भृत)।

लिये श्रन्य वर्णों को प्रारादंड विहित या उसके लिये ब्राह्मण को निष्कासित या लाछित करना ही पर्याप्त समका बाता था। कुछ माध्यकारों ने तो ब्राह्मण के लिये श्रर्थदंड भी निपिद्ध ठहराया है। परंतु कात्यायन आदि स्मृतिकारों ने श्राततायी श्रीर सैनिक ब्राह्मण को वध्य माना है।

- (आ) क्षित्रिय: यद्यपि "कलौ आद्यन्तयोः स्थिति" (किलयुग में केवल ब्राह्मण और श्रूद्र वर्ण हैं) के अनुसार चित्रय और वैश्य समाज में नहीं होने चाहिए, किंतु इस बात के पुष्कल प्रमाण हैं कि दोनों ही वर्ण समाज में वर्तमान थे। चित्रय का वर्णानुक्रम से समाज में ऊँचा स्थान था और अन्य वर्ण भी जब राजनीतिक सत्ता स्थायत्त कर छेते थे तो उनका चित्रय के समान ही आदर होता था<sup>8</sup>।
- (इ) वैश्य: वैश्यों का सामाजिक स्थान मध्यम होने से परिवर्तनो का प्रभाव उनपर कम पड़ता था | उनका श्रार्थिक महत्व प्राय: बराबर बना रहा | परंतु उनकी संख्या में एक परिवर्तन श्रवश्य हुआ | कृपि श्रीर पशुपालन करनेवाले वहुत से वैश्य श्रूदों में गिने जाने लगे ।
- (ई) शूद्र: जैन, बौद्ध, वैष्ण्व श्रादि संप्रदायों के शुद्धिवाद श्रीर कुन्छाचार के कारण शूद्रों की सामाजिक अवस्था श्रीर गिर गई। यह एक बहुत वहा ऐतिहासिक ग्राश्चर्य है कि जिन धर्मों के प्रवर्तकों ने मानवमात्र की समता का उपदेश दिया उन्हीं के श्रनुयायियों ने बाह्यशुद्धि के नाम पर बहुसंख्यक मानव को मानवेतर स्थान दिया। इस काल के स्मृतिकारों श्रीर माध्यकारों ने अपने पूर्वजनों से भी श्रधिक शूद्रों की श्रयोग्यताश्रो पर बल दिया है। पराशरस्मृति के श्रनुसार शूद्र का मोजन, उसका संपर्क, एक श्रासन पर उसके साथ बैठना श्रीर उससे पढ़ना तो तेजस्वी व्यक्ति को भी पतित कर देनेवाला था। पहले स्पकार श्रथवा पाचक शूद्र ही हुश्रा करते थे; इस काल में उनके लिये यह कार्य वर्जित हो गया। कुछ लेखकों ने तो शुद्र को श्रस्टश्य श्रीर श्रहस्थ भी माना है। वेदाध्ययन के निषेध का नियम शूद्रों के संबंध में खूब दुहराया गया है। पर ऐसा लगता है कि व्यवहार में ये सभी निषेध श्रीर श्रिष्ठांश प्रतिबंध श्रसंभव थे। इस युग के श्रगणित शूद्र वैश्य के कर्म करते थे, कुछ राजवंश तक मूलतः शूद्र थे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> याञ्च० २. २=१ पर विश्वरूप द्वारा वद्घृत; वृद्धहारीत. १. ३४६-५०।

२ मेथातिथि (मनु० ३. ११६; ४. ८४, ११०, ५. ६३; ६. १-२ पर माप्य)।

उ यह परंपरा श्रमरकोश से प्रारंभ हुई जो वैश्य वर्ग के श्रंतर्गत वर्णों का महत्व सत्यानृत के श्राधार पर श्राँकता है। व्यापार श्रीर कृषि में उसे श्रसत्य श्रीर हिंसा श्रिक दिखाई पड़ती है। श्रतः वैश्य क्रमशः शृद्धों के साथ परिगणित होते गए (श्रमर० २. ६. २-३)।

४ सस्कार, ए० ५१३।

- (उ) श्रस्पृश्यता । श्रस्पृश्यता श्रीर श्रदृश्यता देश के श्रिकांश भागों में केवल एक शास्त्रीय सिद्धांत मात्र था, जिसका पालन श्रत्यंत कठिन था, क्योंकि सारे कृषि श्रीर व्यापार के कार्य तथाकथित श्रस्पृश्य जातियों के सहारे होते थे, शिल्प श्रीर श्रिकांश कलाएँ भी उन्हीं के हाथ में थीं।
- (ऊ) शूद्रों का श्रार्थिक स्वातंत्र्य : वस्तुतः इस युग में सामाजिक श्रीर श्रार्थिक स्वातंत्र्य शुद्र को पहले की ऋपेत्वा ऋधिक प्राप्त या। मनु पर भाष्य करते हुए मेघातिथि ने लिखा है कि शुद्र के लिये दास्य का दैनी निधान श्रीर स्वतंत्रता की अयोग्यता केवल अर्थवाद है, क्यों कि स्वयं मनु ने अन्य स्थानों पर शुद्रों की मुक्ति की व्यवस्था की है। दास्य शुद्र के लिये सहज नहीं, ऐन्छिक है, क्योंकि अन्य वर्गों का दास्य वह कर्तन्यबुद्धि से श्रीर पुग्य के लिये करता है; यह क्रीत श्रयवा ग्रहज दास के समान विक्रीत अथवा प्रदत्त नहीं हो सकता। मेधातिथि श्रद्ध के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को स्वीकार करते हैं। श्रद्ध-शिष्यत्व के बारे में उनका कथन है कि शूद्र को व्याकरण और विज्ञानादि पढ़ाने का श्रिष्ठकार है (निषेघ केवल वेदाध्ययन श्रीर वेदाध्यापन का है )। जहाँ तक धार्मिक कृत्यों श्रीर वैदिक संस्कारो का संबंध था, शूद्र सभी का निर्मेत्र अनुष्ठान कर सकता था। यह सच है कि श्रुद्र के सामाजिक अधिकार और कर्तव्य दोनो सीमित थे। दासों का वर्गान इस काल की स्मृतियों में प्रायः नहीं के बराबर है। मेधातियि ने घरेलू नौकरों के प्रति उदार न्यवहार की न्यवस्था अपने भाष्य में की है। दिच्या के मंदिरों में दास-दासी रखे जाते थे, किंत उत्तर के मंदिरों में यह प्रथा नहीं थी। उपिमितिमवप्रपंचकथा भें विंध्याचल के भीलों में दास्विकय का पाया जाता है।

### ३. जातियाँ

(१) जातियों की संख्यावृद्धि—सामाजिक विघटन श्रीर विभाजन के कारण जातियों श्रीर उपजातियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जन्म, स्थान, व्यवसाय, संप्रदाय, प्रथा श्रादि के श्राधार पर नई नई जातियाँ बनने लगीं, जिनका स्वार्थ सीमित घेरे में बंद होने लगा श्रीर सामाजिक समष्टि दृष्टि से श्रोझल होने लगी। एक बार वर्णव्यवस्था ने हजारों जातियों को सामाजिक श्रादर्श श्रीर कार्यव्यवस्था के श्रांतर्गत संघटित किया था। वर्ण इस युग में स्वयं जाति बन गया। जातिव्यवस्था ने फिर वर्ण को श्राकांत कर लिया। ब्राह्मण मध्ययुग में पहली बार दस शाखाश्री—

र मनु० द−१५ पर भाष्य।

<sup>3 808.</sup> OX 1

पंच गोंड (गोंड, सारस्वत, कान्यकुञ्ज, मैियल श्रीर उत्कल) तथा पंच द्रविड (नागर, महाराष्ट्र, कर्णाट, तैलंग श्रीर द्रविड)—में वॅटे। इनमें क्रमशः विवाह-संबंध श्रीर मोजनादि भी परस्पर बंद हो गए। चित्रिय वर्णगत न रहकर वंशगत श्रीर जातिगत वन गए। श्रपने वंश श्रीर स्थानीय राज्य के लिये युद्ध करना ही उनका कर्तव्य रह गया। वैश्यो श्रीर खुद्रों में तो श्रनगिनत जातियाँ फिर उत्पन्न हो गई जो परस्पर वर्जनशील श्रीर संकीर्ण थीं। संकर वर्णों के काल्पनिक सिद्धांत ने नई जातियों के निर्माण में बहुत योग दिया। बहुत सी व्यावसायिक जातियाँ श्रनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न मान ली गई।

- (२) अलबेसनी का साक्ष्य—ग्यारहवीं शती वि० के उत्तरार्द्ध में अल वेरनी ने उत्तरभारत का भ्रमण किया और भारतीय शास्त्रों का श्रध्ययन भी। वह भारतीय जातियों के संबंध में लिखता है: "प्राचीन खुसरों ने इस प्रकार (जाति) की महती संस्था का निर्माण किया था जिसका मंग व्यक्तिगत गुणों श्रीर घूस से नहीं हो सकता है। श्रदिशिर ने जब फारसी साम्राज्य का पुनःस्थापन किया तो जातियों का भी पुनरत्थान किया जो इस प्रकार की थीं:
  - (१) राजा श्रीर सामंत
  - (२) भिश्च, पुरोहित श्रीर धर्मशास्त्री
  - (३) वैद्य, ज्योतिषी श्रीर वैज्ञानिक
  - (४) कृपक और शिल्पी

श्रीर इन जातियों के भीतर श्रनेक उपजातियाँ थीं जो एक दूसरे से भिन्न परंतु एक ही मूल जाति के श्रंतर्गत थीं। हिंदुश्रों में भी इस प्रकार की संस्था थी। हम मुसलमान सभी मनुष्यों को, धार्मिक पिनतता को छोड़कर, समान समझते हैं। यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है जो हमारे श्रीर हिंदुश्रों के बीच परस्पर समझदारी श्रीर समझौता नहीं होने देती। हिंदू अपनी जातियों को वर्ण श्रथवा रंग कहते हैं श्रीर वंशानुक्रम से उन्हें जात (जाति)। प्रारंभ से उनकी संख्या चार है। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, उसके पीछे च्हित्रयों की। च्हित्रय ब्राह्मणों से बहुत नीचे नहीं हैं। इसके बाद वैश्य श्रीर शुद्ध हैं। इन दोनों में बहुत श्रंतर नहीं है। इनमें कुछ श्रांतरिक मेद होते हुए भी ये एक ही नगर श्रीर गाँव में मिल-जुलकर, श्रीर एक ही घर में मिश्र रूप से, रहती हैं। ""—श्रलवेक्नी के वर्णन में वर्ण श्रीर जाति में स्पष्ट श्रंतर नहीं जान पड़ता। इसका कारण उसकी जानकारी की कमी हो सकती है, किंतु ऐसा लगता है कि दसवीं शती के पूर्व जातियों की संख्या

सखाउ : अलवेरनीज इंडिया, भाग १, ए० ६६-१०१ ।

श्रिषक नहीं थी, यद्यपि उपजातियों की संख्या में वृद्धि प्रारंभ हो गई थी। नई जातियों की उत्पत्ति श्रौर वृद्धि के प्रायः तीन कारण थे—(१) श्राचार (भोजनादि) शुद्धि, (२) वंशशुद्धि (रक्त श्रथवा विवाहादि) तथा (३) देशाचार (प्रथाएँ)।

- (३) ब्राह्मणों में जातिभेद-ब्राह्मण पहले ग्रद्ध वर्ण मात्र था श्रीर यद्यपि मध्ययुग में भी इसमें जातियाँ श्रौर उपजातियाँ श्रन्य वर्णी की श्रपेचा कम बनीं, तथापि इसके कई विमाजन हो गए। उत्कीर्या लेखों से विदित है कि पहले ब्राह्मणो का परिचय उनके गोत्र, शाखा श्रौर प्रवर (वैदिक विभाजन) के श्राधार पर होता था। अब प्रदेश श्रीर नगर के छाधार पर होने लगा। जैसा पहले लिखा गया है, ब्राह्मणों की दस प्रमुख स्थानीय शाखाएँ बनीं-पंचगौड श्रीर पंच-द्रविड । उत्तरभारत के ब्राह्मण पंचगौड कहलाते थे, जिनमें (१) गौड, (२) सारस्वत, (३) कान्यकुञ्ज, (४) मैथिल तथा (५) उत्कल संमिलित थे। इसी समय ब्राह्मणों की उपाधियों की भी उत्पत्ति हुई। सं० १२८३ वि॰ के एक परमार उत्कीर्ण लेख में गोत्र-प्रवर के साथ साथ पंडित, दीचित, दिवेदी, चतुर्वेदी, श्रावस्थिक श्रादि का उल्लेख पाया जाता है। प्रतिहारों श्रीर गहडवालों <sup>२</sup> के ताम्रपट्टों में ब्राह्मणों की ये उपाधियाँ मिलती हैं। पहले सवर्णमात्र में विवाह श्रीर सहयोग संभव था। श्रव इनमें प्रतिबंध लग गए। ब्राह्मण वर्ण निम्नलिखित स्थानीय शाखात्रों तथा उपशाखात्रों में विमक्त हो गया : १. काश्मीरी, २. नगरकोटिया, ३. मुह्याल, ४. सारस्वत, ५. गौड, ६. नर्नोल, ७. कान्यकुञ्ज, चरयूपारीगा, १. जेजाकमुक्ति ( जिझौतिया ), १०. त्रिपुरीय ( तिवारी ), ११. श्रीमाली, १२. युष्कर्या ( जोघपुर में ), १३. सिंधी, १४. नागर, १५. मोधा ( धर्माराय के ) १६. दशपुरीय ( दसोर ), १७. गुर्जर, १८. मालवीय, १६. बंगीय, २०. उत्कल, २१. देशस्थ, २२. कॉकग्रस्थ, २३. कहाँटक, २४. कर्णाटक, २५. श्रांघ (तैलंग), २६. द्रविड (तामिल) तथा २७. नंबूदरी (मलयाली)। संख्या २१ से लेकर २७ तक की उपशाखाएँ दाव्विणात्य ब्राह्मणीं में थीं। इनके श्रतिरिक्त कुछ श्रीर उपशाखाएँ भी भीरे भीरे विकसित हुई।
- (४) क्षित्रियों के भेद्— इतिय वर्ण का विभाजन स्थान की श्रपेद्धा वंश श्रथवा कुल तथा वृत्ति के ऊपर श्रधिक हुन्ना। पश्चिमोत्तर भारत पर मुसलमानों के श्राक्रमण के कारण बहुत से इतिय वंशों का विघटन हुन्ना श्रौर उनके हाथ से शासन संबंधी तथा सैनिक कार्य निकल गए। फलतः उन्हें वैश्यवृत्ति—न्यापार तथा

१ एपि० इंडि०, जि० ६, ए० १०८-१२१।

र वही, जिल्द ४, ५० १२६।

कृषि—श्रपनानी पड़ी । इस प्रकार च्ित्रयों के पहले दो मोटे विभाग हो गए— (१) राजपुत्र (शासक वर्ग ) श्रौर (२) राजपुत्रेतर । वल्लालसेन के श्रिमेलेख से यह बात स्यष्ट हो जाती है, जिसमे शासकवर्ग के च्रित्रयों को राजपुत्र कहा गया है। स्थान के श्राधार पर भी एक प्रकार से वर्गीकरण हुश्रा, जैसे (१) राजस्थान, मध्यभारत तथा उत्तरप्रदेश, (२) पश्चिमी हिमालय प्रदेश, (३) महाराष्ट्र, (४) इविंड तथा (५) पौर्वात्य । क्रमशः प्रथम दो शुद्ध च्तिय श्रौर श्रन्य ब्रात्य च्तिय माने जाने लगे श्रौर कहीं कहीं श्रूद्रों के साथ उनकी गणना भी होने लगी । वंशानुक्रम से पृथ्वीराजरासों में चित्रयों के छत्तीस कुलों की निम्नलिखित सूची मिलती है:

- (१) रिव, (२) सित (शिश), (३) नाधव (यादव), (४) ककुत्स्थ, (५) परमार, (६) सदावर, (७) चाहुवान (चाहुमान=चौद्दान), (८) चाछुक (चाछुक्य), (६) छंदक (चंदक=चंदेल), (१०) सिलार (शिलाहार), (११) ग्रामीयर (ग्रामीर), (११) दोयमत्त, (१३) मकवान, (१४) गरुग्र, (१५) गोहिल, (१६) गोहिलपुत्र, (१७) चापोत्कट, (१८) परिहार, (१६) रावराठोर (राष्ट्रकूट), (२०) रोसजुत, (२१) देवरा, (२२) टाक, (२३) सैघव (सैंघव), (२४) ग्रानिग (ग्रानंग), (२५) यौतिक, (२६) प्रतिहार, (१७) दिघपट, (२८) कारष्ट्रपाल, (६६) कोटपाल, (३०) हुल (हूर्या), (३१) हिरतट, (३२) गौर (गौड), (३३) कमाप (कलाप), (३४) भट, (३५) धान्यपालक, (३६) निकुंभवर, (३७) राजपाल, (३८) कविनीस तथा (३६) कालच्छुरक (कलचुरि³)।
- (३) कायस्थ मध्ययुग में 'कायस्थ' नामक एक नई जाति का उदय हुन्ना। प्राचीन काल में याज्ञवल्क्य स्मृति के श्रानुसार शासन (काय) में स्थित लेखक—संख्यायक, गण्क त्रादि—को कायस्थ कहते थे। समाज में इनका यश

<sup>ी</sup> पश्चिरे राजपुत्राः । एपि० इंटि० जि० १४, ५० १२६ ।

वंशों श्रथवा कुलों की छत्तीस संख्या राजतरिंगणी श्रीर कुमारपालचिरत में भी पाई जाती है। रासो में भी समस्त संख्या छत्तीस दी हुई है किंतु गणना उनतालीस तक पहुंच जाती है। इसका कारण यह है कि प्रथम तीन वंश (मूल जित्रय वंश) मध्ययुग में भी दुहरा दिए गए हैं।

अ मध्ययुग में इन वंशों का इतना महत्व बढ़ा कि चत्रियों के वैदिक गोत्र, प्रवर, शाला आदि सभी दव गए और क्रेनल धार्मिक क्रियाओं के लिये उन्होंने अपने पुरोहितों का गोत्र पक्ष लिया।

श्राच्छा नहीं था। श्रतः याज्ञवल्क्य स्मृति भें कहा गया है : 'राजा को चाट िठग; किसी के अनुसार आरच्क ( पुलिस ) ], तस्कर ( चोर ), दुर्वृत्त ( दुरा-चारी ). महासाहिसक ( ढाक ) तथा विशेषतः कायस्यों से पीड्यमान प्रजा को बचाना चाहिए। ' इसपर मिताचरा में विज्ञानेश्वर ने माष्य किया है: 'कायस्थ का अर्थ है लेखक तथा गराक । उनसे विशेष करके प्रजा को वचाना चाहिए. क्योंकि राजा के प्रिय तथा मायावी होने के कारण उनका निवारण करना कठिन होता है? । इससे स्पष्ट है कि ग्यारहवीं शती तक अभी कायस्यों की कोई जाति नहीं बनी थी। कायस्य वर्ग में सभी वर्गों श्रीर जातियों के लोग संमिलित थे। श्रतः उनके श्राचार-विचार, विवाहसंबंध, भोजन-पेय श्रादि मिन्न मिन्न थे। किंतु व्यवसाय से वर्ग की तथा वर्ग से जाति की कल्पना उत्पन्न हुई श्रीर मलतः मिश्र सम्-दाय श्रपने को एक जाति का समझने लगा, यद्यपि बहुत पीछे तक उसकी उपजातियाँ श्रपने को परस्पर विभिन्न समझती रहीं। मध्ययुग में स्थानमेद से इनकी भी कई उप-जातियाँ बन गई, जैसे गौड ( थाणेसर के पास के ), मटनागर ( भटनगर=मर्टिंडा के पास के ), माथुर ( मथुरा के पास के ), सकसेना ( संकाश्य=संकिसा के पास ), श्रीवास्तव (श्रावस्तव्य=श्रावस्ती के पास के )। मध्ययुग की राजनीति श्रीर शासन में विशेषतः श्रिषकरणों (कार्यालयो ), राजस्व (माल ) श्रीर निगमों (नगर-पालिकाश्रों ) में - उनका प्रमुख स्थान था3 । मुसलमानों के बाद भी उनका प्रभाव श्रीर स्थान सरचित रहा ।

(४) वैश्यों की जातियाँ—वैश्यों की प्राचीन काल से अगिएत जातियाँ थीं, क्यों कि समस्त सामान्य जनता (=विश्) इसमें संमिलित थी। कृषि, गोरख श्रीर वाणिज्य इनके मुख्य व्यवसाय थे। जैसा पहले कहा गया है, बौद्ध, जैन श्रीर वैष्णव शुद्धिवाद श्रीर कुन्छान्चार के प्रभाव से कृषि श्रीर गोरखा के साथ, उनकी प्रक्रिया में हिंसा श्रीर श्रास्त्य का मिश्रणा होने से, श्रान्त (पाप) तथा सत्यान्तत (सत्य के साथ श्रास्त्य श्रीर पाप) की भावना जुटने लगी। इसलिये बहुत सी वैश्य जातियाँ घीरे घीरे श्रुद्धों में परिगणित होने लगीं श्रीर उनके साथ वर्णसंकर का सिद्धांत भी जोड़ दिया गया। ब्राह्मणो श्रीर चित्रयों के अनुकरण पर, स्थान श्रीर वंशानुक्रम के श्राघार पर, वैश्यों की बहुत सी जातियाँ श्रीर शाखाएँ बन गईं। केवल वाणिज्य करनेवाली वैश्य जातियों की संख्या इस समय लगमग एक सी थी।

<sup>े</sup> चाटतस्कर-दुर्वृत्त-महासाहसकारिभिः। पीड्यमाना प्रजाः रजेत कायस्थैश्च विशेषतः॥ १. ३३६।

कायस्था लेखका गणकाश्च तैः, पीट्यमाना विशेषतो रचेत् । तेषां राजवल्लभतयातिमाथा-वित्वाच दुनिवारत्वाद ॥ मिताचरा, याञ्च० १. ३३६ ।

ও ঘণিত इंडि০, जि॰ १२, पृ० ६; इंडि० एंटि०, जि० १६, पृ० २१८।

प्राग्वाट, कारापक, पोरवाल, मोढ़ श्रादि वंशो के नाम उत्कीर्ग छेखों में पाए जाते हैं। ये शैव, वैष्ण्व तथा जैन घामिंक संप्रदायों में वंटे हुए थे। वाणिज्य-व्यवसायी वैदयों की सामाजिक श्रवस्था ऊँची थी। उनके दान, घामिंक श्रव्रा श्रीर मंदिरनिर्माण श्रादि के बहुत से उल्लेख पाए जाते हैं।

(६) शूद्रों की जातियाँ—श्रुद्रवर्ण मे भी अनेक जातियों श्रीर उपजातियों का उदय हुआ। समाज में अनेक प्रकार के अम, शिल्प और व्यवसाय
थे, जिनके आधार पर शूद्रों का विभाजन हुआ। इस काल में शूट्रों में सबसे
अधिक जातियाँ थीं। जैसा पहले उल्लेख किया गया है, बहुत सी वैश्य जातियाँ
भी शद्रों में आ मिलीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ एक ओर बहुत
सी वैश्य जातियों का अपकर्ष (हास) हुआ वहाँ संपूर्ण शद्र वर्ण का उत्कर्प
(उन्नति), और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था ऊँची उठ गई। शद्रों के
दो भाग हो गए—(१) सच्छूद्र (सत्=अच्छा + शद्र) जिसके साथ उच्च वर्ण का
सामाजिक संपर्क हो सकता था और (२) असच्छूद्र (असत्=अशुद्ध) जिसके
साथ उच्च वर्ण का निकट संपर्क वर्जित था। स्वतः श्रूद्रों में भी परस्पर ऊँच नीच का
भाव था; भोजन, विवाहसंबंध और सामाजिक संपर्क अपनी उपजाति तक सीमित
थे। उच्च वर्णों के समान ही स्थान और वंशानुकम से श्रूद्रों की असंख्य जातियाँ
वोधित होने लगीं।

# ४. श्रंत्यज श्रीर श्रस्पृश्यता

कुन्छानार तथा मोजन, विवाह एवं संपर्क के संबंध में वर्जनशीलता श्रीर संकीर्णता के कारण मध्ययुग में श्रंत्यजों श्रीर श्रस्प्रयों की संख्या भी वढ़ गई। पहले श्रंत्यज का श्रर्थ 'सम्य बस्ती के श्रंत (छोर) पर रहनेवाला' होता था; श्रर्थात् ऐसे व्यक्ति श्रीर जातियों जिनका समाजीकरण पूर्ण नहीं होता था वे श्रंत्यज मानी जाती थीं। उनके साथ श्रशीन, श्रपवित्रता, पापभावना श्रीर श्रस्प्रयता का कोई संबंध नहीं था। मध्ययुगीन स्मृतियों की कई जातियों—चर्मकार चांडाल, पौल्कस, वसा, विदलकार, वासःपल्पूलि (रजक)—वैदिक संहिताश्रो श्रीर श्राह्मणों में पाई जाती हैं, परंतु उनके साथ श्रस्पृश्यता का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत श्रीर मनुस्मृति के श्रनुसार मनुष्य मात्र के चार ही वर्ण हो सकते हैं; पाँचवा वर्ण नहीं होता। याणिनि श्रीर पतंजिल ने चांडाल श्रीर मृतप

बिंग्सिंग स्वार्थ के विक्ति के स्था प्राप्त के प्राप्त के कि स्था कि के स्था के कि स्था कि स्था के कि स्था कि स्था के कि स्था कि स्था के कि स्था के कि स्था के कि स्था कि स्था कि स्था के कि स्था के कि स्था के कि स्था के कि स्था कि स्था के कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था के कि स्था कि स्था के कि स्था कि

र नाग्० =. ५. ३=; वानसनेयी; तैत्तिरीय बाह्यण ।

उच्छाश्च वर्णाश्चत्वारः पंचमो नाधिगम्यते । महा० अनुशासन० ४७. १८; चतुर्थः पक्षजातिस्तु ग्रुद्दी नास्ति तु पंचमः । मनु० १०. ४ ।

को सदवर्ण के श्रंतर्गत माना है। ऐसा जान पड़ता है कि श्राचार श्रीर प्रथा के श्राधार पर क्रमशः शुद्र श्रीर चांडाल श्रादि चातियों में मेद बढ़ता गया श्रीर चांडाल श्रादि श्रस्ट्रय मान लिए गए। स्मृतियों के श्रनुसार श्रस्ट्रयता जन्म से नहीं किंत स्रशीच से उत्पन्न होती है जो कई प्रकार का होता था; जैसे-(१) पातका-शौच (पाप से श्रशौच), (२) जननाशौच (जन्म से श्रशौच), (३) मरखा-शीच (मरण से श्रशीच), (४) मलाशीच (मल-मूत्र-त्याग से श्रशीच) ब्रादि । मनु के ब्रानुसार ब्रह्मघाती, सुवर्णचौर श्रीर सुरापी श्रास्टश्य थे । <sup>२</sup> घर में जन्म श्रीर मर्गा के कार्गा निश्चित समय के लिये परिवार या गोत्र ही श्रस्ट्र्य मान लिया जाता था। मलाशौच के कारण व्यक्ति कुछ घंटों या दिनों के लिये श्रस्थ्रय माना जाता था। किंत्र विहित प्रायश्चित्त तथा संस्कार के पश्चात ये सभी स्पृश्य हो जाते थे। कभी कभी तो ग्रद्ध धार्मिक मतमेद के कारण ही कई संप्रदाय श्रस्थारय माने गए थे। श्रपरार्क के भाष्य तथा स्मृतिचंद्रिका में उद्धृत पट्त्रिंशन्मत के श्रनुसार बौद्ध, पाश्रपत, लोकायतिक, नास्तिक तथा विकर्मस्य द्विजों को छकर सचैल (वस्त्र के साथ ) स्नान करना चाहिए। 3 वृद्धहारीत ने बौद्ध तथा शैव मंदिरों में प्रवेश करने पर स्नान की व्यवस्था की है। मिताज्ञरा ने देवलक (पुजारी) को श्रस्टश्य माना है। शातिपर्व में श्राह्वायक (पुकारनेवाला), देवलक ( पुनारी ), नाच्चत्र ( ज्योतिषी ), प्रामयानक ( गाँवीं में यज्ञ करानेवाला ) तथा महापियक ( इमशानजीवी, पाशुपत ) ब्राह्मण को भी चांडाल माना है। श्रपरार्ष<sup>७</sup> द्वारा उद्धृत बृद्धयाज्ञवल्क्य के श्रानुसार चांडाल, पुक्कस, म्लेन्छ, भिछ, पारसिकादि (पारसी ब्रादि ) तथा महापातिकयों को छूकर सन्वैल (सवस्त्र) नहाना श्रावश्यक है। संवर्त ने निम्नलिखित जातियों को श्रस्टश्य बतलाया है: कैवर्त (केवट-मल्लाह), मृगयु (मृग मारनेवाला), व्याध (बहेलिया), शौनि ( कसाई ), शाकुनिक ( चिड़ीमार ) तथा रजक ( धोवी )। श्रिति के श्रनुसार

१ पाणिनि २.४.१०; महा० (पाणिनि २.४.१० पर)।

२ मनु० ६. २३५-२३६।

<sup>3</sup> अपरार्क, पृ० ६२३; स्मृति० १, पृ० ११८; मिताचरा में (याश्च० १-३०) 'बौद्धान्' के स्थान पर 'शैवान्' और 'स्पृष्ट्वा' ( खूकर ) के स्थान पर 'श्रद्धान्' पाया जाता है।

४ ६. ३५६, ३६३ तथा ३६४।

<sup>4 3. 30 1</sup> 

<sup>•</sup> म० मा० शांति० ७६. ६।

a ते० रध्ड ।

८ अपराके, पृ० ११६६।

९ आनंदाश्रम संस्करण, २६७-२६१।

चांडाल, पितत, म्लेच्छ, मद्यमाड तया रजस्वला को स्पर्श कर स्नान करना चाहिए। श्वपाक ( कुत्ते का मांस खानेवाले ) की छाया पड़ने पर स्नान तथा धृतप्राशन का विधान किया है।

मध्ययुगीन उत्कीर्ण छेलो में मेद तथा चांडाल का उल्लेख मिलता है। श्रलवेरूनी ने श्रपने तहकीकेहिंद में श्रंत्यजो तथा श्रस्पृश्यो का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया है: 'श्रूद्रों के बाद उन लोगों का स्थान है जिन्हें श्रंत्यज कहते हैं, जो कई प्रकार की सेवाएँ करते हैं श्रौर जिनकी गणना किसी जाति में नहीं है। उनके श्राठ वर्ग हैं जो श्रापस में विवाह संबंध करते हैं—धोत्री, चर्मकार श्रौर जुलाहों को छोड़कर। श्राठ वर्ग या व्यवसाय ये हैं—(१) घोत्री, (२) चमार, (३) जादूगर, (४) डोम-धरकार, (५) केवट, (६) मल्लाह, (७) वहेलिया-पाशी तथा (८) जुलाहा। ये व्यवसायवाले गाँवो श्रौर नगरों के पास किंतु उनके बाहर रहते हैं। हाडी, डोम, चांडाल, बधतौ लोगों की गणना किसी जाति में नहीं होती। ये हीन कर्म, जैसे गाँवो की सफाई श्रादि करते है। इन सबको मिलाकर एक वर्ग माना जाता है। वास्तव में ये प्रतिलोम विवाह से उत्पन श्रवैध संतित समझे जाते हैं, जैसे ब्राह्मणी माता श्रौर श्रूद्र पिता से उत्पन । श्रतः ये जातिवाह्य श्रयवा श्रंत्यज हैं। व

श्रास्त्रयता के कई श्राप्ताद मध्ययुगीन धर्मशास्त्र में स्वीकार किए गए हैं। श्रित्र के श्रनुसार देवयात्रा, निवाह, यज्ञप्रकरण तथा संपूर्ण उत्सर्वों में स्पृत्या-पृत्य का निचार नहीं होता है। शातातप अगम (समूह श्रयवा सार्वजनिक स्थान), यात्रा, कलह, ग्रामसंकट (श्रिन्त, चोर श्रादि से) में श्रस्पृत्यता नहीं मानते। स्पृत्यर्यसार (पृ० ७६) में ऐसे स्थानो की एक लंबी सूची दी हुई है जहाँ स्पर्श से श्रस्पृत्यता का दोप नहीं लगता: संग्राम (युद्ध), हृद्धमार्ग (बाजार), यात्रा, देवग्रह, उत्सव, कृतु (यज्ञ), तीर्यं, ग्राम श्रीर देश में निप्तव, महाजलसमीप (समुद्रतट), महाजनवरेषु (महापुरुपों के समीप), श्रिन्त-उत्पात तथा महाश्रापत्। इन श्रपवादों के श्रातिरिक्त समाज में स्वतंत्रतावादी, परंपरा तथा रूढ़िनरोधी एवं सुधारवादी ऐसे संप्रदाय श्रीर संत-महातमा थे जो शारीरिक शौच पर श्रत्यधिक वल न देकर मनुष्य की परिस्थितियों का ध्यान कर उत्पर दयामाव रखते श्रीर मानवोचित श्रिष्ठकारों से उसे वंचित नहीं रखते थे। उनका ध्यान भावग्रद्धि श्रीर

१ अति० २८६-२८६

२ सखाउ, बि० १, ऋष्याय १०।

उ देवयात्राविवाहेषु यज्ञकरणेषु च।
उत्तवेषु च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिन विवते ॥ अत्रि० २४६ ।

४ स्मृति० १, प० ११६ में उद्धृत।

पिछड़े वर्गों के समाजीकरण पर श्रिधिक था। भागवतों, पाशुपती श्रीर बौद्धों ने सामयिक श्राचार-विचारों से मनुष्य को कमी नहीं जकड़ा। उनके मतानुसार श्रांत्यज श्रीर श्रस्टश्य कही जानेवाली जातियाँ भगवन्नामस्मरण मात्र से ही पवित्र होकर सबके लिये व्यवहार्य वन जाती थीं।

#### ४. आश्रम

जिस प्रकार वर्णाव्यवस्था श्रपने परिवर्तनों श्रीर संकटों को सहती हुई मध्य-युग में अपने विकृत रूप में पहुँची थी, उसी प्रकार आश्रम-व्यवस्था भी। मूलतः वर्ण मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों के ऊपर अवलंबित या और आश्रम व्यक्तिगत संस्कार का साधन था। वर्ण ग्रव जन्म श्रीर जातिगत स्वार्थ से जगडित श्रीर श्राश्रम शिष्टाचार मात्र हो रहा था। आश्रम-व्यवस्या को बौद्ध श्रीर जैन श्रांदोलनों ने पहले घका दिया या जिनके अनुसार क्रिमिक आश्रम-व्यवस्था आवश्यक नहीं, जब भी इच्छा हो, कोई व्यक्ति श्रमण या परित्राजक हो सकता था । इसका परिणाम यह हुन्ना कि न्नपरिपक्व सिक्षन्त्रों न्नौर श्रमगों से देश भर गया। इसकी प्रतिक्रिया शुंगों के समय में हुई और मनु के अनुसार 'आश्रमाद श्राश्रमं गच्छेत्' (क्रमशः एक श्राश्रम से दूसरे श्राश्रम में जाना चाहिए ) का सिद्धांत पुनः हद किया गया-यहाँ तक कि संन्यास की गणाना 'कलिवर्ज्य' में कर दी गई । मध्ययुग में संन्यास की कलिवर्ज्यता को शंकराचार्य ने तोड़ा। परंतु संन्यास आश्रम केवल ब्राह्मग्रों तक सीमित कर दिया गया। शुक्रनीति के श्रनुसार 'ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्य श्रीर यति कमशः चार श्राश्रम ब्राह्मण के सदैव हैं। श्रन्य च्वित्रय, वैश्य श्रीर श्रूहों के लिये श्रंतहीन [ संन्यास ( यति ) रहित ] केवल तीन ही श्राश्रम होते हैं। विद्या के लिये ब्रह्मचर्य, सबके पालन के लिये गाईस्थ्य, इंद्रियदमन के लिये वानप्रस्य श्रीर मोच्चाघन के लिये संन्यास श्राश्रम है। उत्कीर्या लेखों से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण कुलों में श्रव भी बहुसंख्यक श्रंतेवासी श्रौर ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यं का जीवन बिताते थे जिसके लिये ब्राह्मगों को श्रमहार श्रीर ब्रह्मदेय राजाश्रो की श्रीर से मिलते थे। गाईस्थ्य तो सभी के लिये सहज श्रीर सुलम था। वानप्रस्थियों श्रीर संन्यासियो की संख्या कम थी। उनके बदले में अवैदिक घार्मिक संप्रदायों के साधुस्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वैष्णुव, शैव, शाक्त, पाछपत, कापालिक आदि साधु-संन्यासियों और अमगों का स्थान छे रहे थे।

३ शुक्र० ४. ३६-४१।

श्रिनिहोत्रं गवालम्यं संन्यासं पलपैतृकम्।
 देवराच्य स्तोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत्॥ स्पृतिसुक्तापल, वर्षात्रम, १० १७६।

### ६. परिवार श्रथवा कुल

(१) परिवार की कल्पना—परिवार संस्था भारत में अत्यंत प्राचीन है श्रीर यहाँ के श्रादिम साहित्य ऋग्वेद में ही इसका स्वरूप स्थिर हो चुका था। इसके कार्य श्रीर उद्देश्य भी सुव्यवस्थित हो गए थे। इसके प्राथमिक कार्य थे— (१) स्त्री-पुरुप के यौन संबंध को विहित श्रीर नियमित करना, (२) संतित की उत्यित, संरच्या श्रीर पालन, तथा (३) यह श्रीर गाईस्थ्य में स्त्री-पुरुप का सहवास श्रीर नियोजन। इसके साय साथ परिवार का श्रायिक, शैच्चिक, समाजिक तथा सास्कृतिक महत्व भी था। इन कार्यों श्रीर उद्देशों में मध्ययुग तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ श्रीर परिवार की उपयोगिता श्रक्षुएण वनी रही।

इस युग के प्रमुख धर्मशास्त्रीय ग्रंथ मिताचरा (याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका, जो बंगाल को छोड़कर प्रायः संपूर्ण मारत में प्रचलित थी), वीरमित्रोदय: व्यवहार-कांड (उत्तर मध्यकालीन, किंतु परंपरागत; बनारस में अधिक मान्य), विवादरत्नाकर (मिथिला में प्रचलित), व्यवहारमयूख (महाराष्ट्र, सौराष्ट्र आदि में प्रचलित), स्मृतिचंद्रिका (मद्रास में प्रचलित) आदि से परिवार की कल्पना और उसके सदस्यों के आर्थिक और विविध संबंधों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

- (२) परिभाषा—सामान्य समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार वह संस्था है निसमें एक स्त्री और एक पुरुप एक आवास में अपने संयुक्त वचों के साथ उनकी आवश्यकता के समय तक रहते हैं। हिंदू परिवार की कल्पना इससे भिन्न थी। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियाँ संमिलित थीं और इसमें अपने रक्तसंबंध से मिन्न सामानिक अंश भी मिला था। इसमें गृहस्थ के पूर्वज (पितर रूप से), जीवित पिता-पितामह, एक से अधिक (संमावित) स्त्रियाँ, औरस [पत्नी में अपने उरस् (हृदय) से उत्पन्न ] के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पुत्र और पुत्रियाँ, भाई और उनकी स्त्रियाँ, बच्चे आदि, अविवाहित बहुनें और भविष्य में उनसे उत्पन्न होनेवाले सियाँ, दायाद और बंधु सभी संमिलित थे। यह एक संयुक्त और प्रलंवित परिवार या। भारतीय परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृस्थानीय था। भारत के एक छोटे खंड केवल केरल प्रदेश में परिवार मातृसत्तात्मक और मातृस्थानीय था।
- (३) स्नी-पुरुप का संबंध स्नी-पुरुप का यौन संबंध जीवन का प्राथमिक श्राधार था किंतु श्रंतिम नहीं; कर्तव्य श्रौर भावना इसके उच्चतर श्राधार थे जिनके प्रमाव से यौन संबंध को भी सार्थकता श्रौर महत्व मिलता था। धार्मिक, सामाजिक श्रौर श्रार्थिक कर्तव्यों के पालन में दंपती की पूरी समानता श्रौर सहकारिता थी। विद्वाततः परिवार पिनृसन्तात्मक होने के कारण स्त्री, परिवार के श्रन्य सदस्यों के

समान ही. पति की विधेया थी. किंतु भावना के जगत में पति का सारा स्नेह श्रीर ग्रिधिकार उसके चरगों में समर्पित था। पति के अनुशासन का क्षेत्र भी सीमित थाः वह उसके साथ पाशविक व्यवहार करने में स्वतंत्र नहीं या । पति परिवार का कर्ता ( व्यवस्थापक ) था । अतः स्त्री को स्वतंत्र विधिक अधिकार भी प्राप्त न थे, परंतु परिवार के सभी महत्वपूर्ण निर्णाय उसकी इच्छा से ही होते थे। परिवार की संपत्ति संयक्त थी श्रीर उसमें भावी संतानों का अधिकार भी संनिहित था, श्रतः स्त्री को स्वतंत्र श्रार्थिक श्रिधिकार भी प्राप्त न थे, परंतु उसके पास एक प्रकार की संपत्ति थी, जिसपर उसका निर्वाध अधिकार था। वह थी स्त्रीधन । इसमें संबंधियों से स्नेह से श्रीर उपहार में मिली हुई समस्त वस्तुश्रों का समावेश था। पत्नी को श्रपने भरग-पोषणा का स्रिविकार सर्वेदा प्राप्त था। स्त्री-पुरुष का संबंध स्त्रिविन्द्रन था; पुरुष किसी अवस्या में स्त्री का परित्याग नहीं कर सकता या। रुग्या, बंध्या अथवा पुत्रहीना होने पर पति उसका भ्रिधिवेदन कर दूसरा विवाह कर सकता था। एक साथ एक से श्रिधिक स्त्रियों का रखना श्रन्छा नहीं माना जाता था; धर्म के पालन के लिये एक स्त्री पर्याप्त थी; अन्य स्त्रियाँ तो कामार्थ थीं। परंत्र विधिक रूप से एक पति कई वर्गों की कई पत्नियाँ एक साथ रख सकता याः विवाह तथा वर्गाक्रम से परिवार में उनका पृथक पृथक स्थान था।

(४) पुत्रों के प्रकार—परिवार की रक्षा श्रीर पितरों के संतर्पण के लिये संतान, विशेषतः पुत्र का होना श्रनिवार्य था। पुत्र श्रीर पुत्रियाँ कई प्रकार की थीं। मनु के समय से निम्नलिखित बारह प्रकार के पुत्र माने जाते थे:

| (१) श्रीरस        | ( विवाहिता स्त्री में पति से उत्पन्न )                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (२) पुत्रिकापुत्र | ( श्रपना पुत्र न होने पर पुत्र स्थान पर नियुक्त पुत्री<br>का पुत्र )          |
| (३) क्षेत्रज      | (पित के अयोग्य होने पर विवाहिता स्त्री में, पित या                            |
| (४) दत्तक         | अन्य अधिकारी व्यक्ति की आज्ञा से, अन्य से उत्पन )<br>(दूसरे से गोद लिया हुआ ) |
| (५) कृत्रिम       | ( पुत्रोचित गुणों से युक्त, बनाया हुन्ना )                                    |
| (६) गूढच          | (पित की आजा बिना विवाहिता स्त्री में गुप्त रीति से                            |
|                   | दूसरे से उत्पन )                                                              |
| (७) ऋपविद्ध       | ( वास्तविक माता पिता से त्यक्त )                                              |
| (८) कानीन         | ( विवाह के पर्व कत्यावस्था में जनाव )                                         |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मिताचरा (याद्य० २. १४३ पर )।

२ नारदः; बृहस्पतिः; देवत्नः; दत्तकमीमांसाः, पृ० ६८ ।

(६) सहोढ (विवाह के समय माता के गर्भ में)
(१०) क्रीत (क्रय किया हुन्ना)
(११) पौनर्भव (एक वार विवाहित पुनः विधवा स्त्री से उत्पन्न)
(१२) स्वयंदत्त (पुत्र रूप में स्वयं प्रदत्त; मातापिता न्नाता )

इन बारह के श्रितिरिक्त कोई कोई शौद्र (निषाध श्रौर पाराशव ) भी जोड़ते हैं। हिंदू परिवार में इतने प्रकार के पुत्रों (विशेषतः कानीन, गूढ़ज एवं सहोढ) का समावेश देखकर कई छेखकों की यह धारणा थी कि हिंदू समाज में नैतिकता का श्रमाव श्रथवा यौन शुद्धि के प्रति उदासीनता थी। किंतु यह धारणा विलकुल गलत थी। हिंदू धर्मशास्त्रकारों ने कन्या के कौमार्य के श्रपहरण श्रौर विवाहित व्यभिचार की कड़ी मर्स्तना की है श्रौर यौन व्यभिचार के लिये कड़े दंड का विधान मी। परंतु यदि इसके बाद भी संतान उत्पन्न हो तो उसके मरणपोषण का प्रतंध तो होना ही चाहिए था। श्रतः संबद्ध श्रौर उचित परिवार पर उसका भार डाला गया था। धेत्रज श्रथवा नियोगज पुत्र की गणना पहले वारह पुत्रों में ऊँची थी। किंतु पीछे पश्चर्म कहकर इसे विगहिंत कर दिया गया। यही श्रवस्था कानीन, सहोढ श्रौर गूदज की भी हुई। जाति के मेदमाव ने धीरे धीरे दूसरे परिवार से श्राए पुत्रो क. समावेश भी निषद्ध कर दिया। मध्ययुग में श्रौरस, पुत्रिकापुत्र श्रौर दत्तक इन्हीं तीन की प्रधानता थी।

(१) मातापिता और संतान का संबंध—रंतान के ऊपर मातापिता का सहज स्तेह था, श्रीर विधिक रूप से उनपर पूरा श्रीधकार था। इस पैतृक श्रीधकार की वुलना कुछ विद्वानों ने रोमक विधि के पैतृक श्रीधकार थे की है जिसके श्रानुसार पिता को संतान के वेचने श्रीर मार डालने का भी श्रीधकार था। वैदिक साहित्य में पिता द्वारा शुनःशेप के वेचने श्रीर श्रहजाश्व के श्रंधा करने के हप्टांत पाए जाते हैं, परंतु एक दो घटनाश्रों से कोई परिणाम निकालना ठीक नहीं। यदि ये प्रयाप रही भी हों तो भी वहुत पीछे छूट गई थी श्रीर मध्ययुगीन स्मृतिकारों ने संतानों के ऊपर मातापिता के श्रीधकार को बहुत सीमित कर दिया। निष्कासन श्रीर वध का श्रीधकार पिता को विलकुल नहीं था; दंड का बहुत सीमित श्रीधकार था, वह केवल हल्का ताडन (मर्मस्थान श्रीर उत्तमांग छोड़कर) कर सकता था। यह नीतिवाक्य बहुत प्रचिलत हो गया: पाँच वर्ष की श्रवस्था तक लालन श्रीर दस वर्ष तक (१५ वर्ष की श्रवस्था तक) ताडन करना चाहिए। सोलह वर्ष की श्रवस्था प्राप्त करने पर पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए।

<sup>े</sup> लालयेत्पंचनपीथि दशनपीथि ताडयेत । प्राप्ते तु भोटरी वर्षे पुत्रे मित्रत्वमाचरेत ॥

संतान का कर्तन्य मातापिता की आज्ञा का पालन या; यहाँ तक कि इसमें नैतिकता और औचित्य का विचार भी अनावश्यक समक्ता जाता था। परशुराम, राम और भीष्म की कथाएँ इस युग में भी दुहराई जाती थीं। परंतु यह कहना पड़ेगा कि इस समय के राजपुत्रों में प्राचीन काल की पितृमिक्त नहीं थी और राज्य के लिये पितापुत्र में विरोध पाया जाता है। मातापिता अद्धा और आदर के पात्र थे। कुछ शास्त्रकारों के अनुसार माता पिता से सहस्रगुनी अद्धेय थी। संतान को मरगापोषगा का अधिकार प्राप्त था। पारिवारिक संपत्ति में मिताच्हरा के अनुसार पुत्र का जन्मना अधिकार था और पिता के जीवित रहते भी वह अपना भाग अलग करा सकता था। दायमाग के अनुसार पुत्र को उपरम (पिता के मरने पर ही) अधिकार प्राप्त था। अविवाहित लड़िकयों के विवाह और अविवाहित रहने पर भरगपोषग्य की विधिक व्यवस्था थी।

(६) भाईबहन का संबंध—भाईबहन का संबंध भी परिवार में एक पवित्र श्रौर मधुर संबंध था। बहन घर में कन्या थी—किसी बाहरी व्यक्ति हारा नेया (विवाह्मा) थी। श्रसगोत्र विवाह श्रौर पितृसत्तात्मक परिवार में यह श्रीनवार्य था। इसलिये वह सहानुस्ति श्रौर स्तेह की पात्र थी क्योंकि उसे परिवार से बाहर पतिगृह जाना है श्रौर उसके स्थान पर पितृगृह में बाहर से कन्या श्राएगी, श्रतः पारिवारिक संगठन श्रौर स्थिरता के लिये पितृगृह में भाइयों के रहते हुए कोई श्रार्थिक स्वार्थ नहीं था। भाइयों के न रहने पर उसका पुत्र नाना की संपत्ति का स्वामी होता था। पुत्रिकापुत्र पुत्र के समान माना जाता था। पुत्रिका के श्रागे गौण पुत्रों का महत्व इस युग में बिल्कुल कम हो गया।

### ७, विवाह

(१) महत्व—मध्ययुग में विवाह एक चिरमर्यादित संस्था थी और इसके आदर्श, उद्देश्य तथा कार्य स्थिर हो चुके थे, यद्यपि इनके स्वरूप तथा प्रकार में समय समय पर परिवर्तन होते रहे। धर्म और दर्शन की दृष्टि से विवाह का संबंध जीवन के पुरुषार्थों से था। धर्म के अभ्यास और संस्कार के लिये ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था थी। अर्थ की उपलब्धि तथा काम के सेवन के लिये गाईस्थ्य और उसके आधारमूत विवाह की आवश्यकता थी। यदि समाजविज्ञानी शब्दों में कहा जाय तो विवाह का उद्देश्य तथा कार्य (१) स्त्रीपुरुष के यौन संबंध का नियंत्रण और वैधीकरण, (२) संतान की उत्पत्ति, संरक्षण, पालन तथा शिक्षण और (३) नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यो का पालन था। शुक्रनीति के अनुसार

बगत् के पालन के लिये विवाह करके गाई स्थ्य में प्रवेश श्रनिवार्य था। मनु का निम्नलिखित कथन इस काल के भाष्यकारों को मान्य था: 'जिस प्रकार सब जीवधारी वायु के श्राश्रय से जीवित रहते हैं उसी प्रकार सभी श्राश्रम गाई स्थ्य के उत्तर श्रवलंवित होते हैं? ।' विवाह प्राय: सभी के लिये श्रनिवार्य था। एक श्राश्रम से दूसरे श्राश्रम में जाने की मर्यादा सर्वमान्य थी श्रीर सिद्धातत: किल में संन्यास वर्जित था, यद्यपि इसके श्रपवाद स्वीकार्य थे। स्वयं पुरुप स्त्री के विना श्राधा ही मनुष्य माना जाता था। श्रपरार्क ने बृहस्पति के इस वचन को उद्धृत किया है: 'श्रम्नाय (वेद ), स्मृतितंत्र (स्मृति ) श्रीर लोकाचार में श्रुपियों तथा विद्वानो द्वारा स्त्री शरीरार्क श्रीर पुरुपापुर्य के फल में समान कही गई हैर्।' महामारत की निम्नलिखित स्कियों निवंधों में प्राय: दुहराई जाती हैं: 'यह को यह नहीं कहा गया है: यहिसी यह कही जाती है।' 'भार्या मनुष्य का श्रद्धीश श्रीर श्रेष्ठतम सखा है। मार्या त्रिवर्ग (धर्म, श्रर्थ श्रीर काम) का मूल श्रीर संसार से तरस्य का साधन भी ।'

- (२) विवाह के प्रकार—गृह्यसूत्रो श्रीर स्मृतियो में वर्णित श्राठ प्रकार के विवाह इस काल की स्मृतियो, माण्यो श्रीर निबंधों को भी गण्ना के लिये मान्य थे, यद्यपि इनमें से कई एक श्रप्रचितत श्रीर विवित हो रहे थे। अर्थिंग क्रम से उनका संनित विवरण नीचे दिया जाता है :
  - (श्र) पैशाच—यह निम्नतम स्तर पर था। जहाँ मुता, मत्ता, प्रमत्ता कन्या से एकांत में उपगमन किया जाता था वह विवाहों में पापिछ, श्रथमाधम पैशाच श्रष्टम प्रकार था। इसमें छल श्रीर पश्चवल दोनों का प्रयोग होता था। पश्चिमोत्तर भारत की पिशाच नामक जाति में इसका प्रचार था, श्रतः इसे पैशाच कहा जाता था।
  - (आ) राक्षस-जहाँ कन्या के संबंधियों की हत्या, छेदन तथा मेदन कर उसको रोती हुई वलपूर्वंक घर से हरण्कर विवाह किया जाता था उसे राच्स कहते थे। इसके लिये युद्ध, हिंसा श्रीर पशुवल श्रावश्यक था,

<sup>े</sup> यथा वार्यु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व श्राश्रमाः ॥ मनु० ३. ७७ ।

र प्राम्नाये स्मृतितत्रे च लोकाचारे च स्रिभिः । शरीरार्द्ध स्मृता भार्या पुख्यापुष्य फले समाः ॥ श्रपरार्क०, १० ७४० ।

उन गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहनुच्यते । म० भा० शांति०, १४४. ६६ । श्रर्ढं मार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा । भार्या मृतं त्रिवर्गरय भार्या मृतं तरिष्यतः ॥ म० भा० श्राटि० ७४. ४० ।

४ नारट० कीपु स०, ३=-३६; मनु० ३. २१।

श्रतएव इसे राज्ञस कहा जाता था। मध्ययुग के ज्ञियों में प्रायः इस प्रकार के विवाह होते थे जो युद्ध के कारण बन जाते थे। यह केवल ज्ञियों में प्रचित्त था (राज्ञसं ज्ञियस्यैकम् मनु० ३. ३४)। पृथ्वीराज-संयुक्ता का विवाह इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। किंतु इस प्रकार के कितपय विवाहों में कन्या की स्वीकृति श्रीर श्रपहरण पूर्वनियोजित होता था। इसका मूल श्रादिम-काल की वर्षर जातियों में पाया जाता है।

- (इ) गांधर्व—जहाँ वर श्रीर कत्या का स्वेच्छा से श्रत्योत्य संयोग होता था उसे मैथुन्य कामसंभव गांधर्व विवाह कहा जाता था। इसका श्राधार कामवासना श्रीर इंद्रियसुख था। मूलतः इसका प्रचार हिमालयवासी गंधवं जाति में था जिससे इसका नामकरण गांधर्व हुश्रा। पीछे ज्ञियों में इसका काफी प्रचार हो गया। कुछ छेखकों के मत में सकामा (कामनायुक्त छ्री) का सकाम (कामनायुक्त पुरुष) से संबंध निर्मेत्र (विधिरहित) होने पर भी अष्ठ कहा गया है।
- (ई) आसुर—जहाँ कत्या के संबंधियों तथा कत्या को शक्त्यानुसार धन देकर स्वच्छंदतापूर्वक उसका ग्रहण किया जाता था उसे आसुर (विवाह) कहा जाता था। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा और पश्चिमी एशिया की श्रमुर जाति में यह विवाह मूलतः प्रचलित था, इसिलये इसे आसुर कहा जाता था। पीछे चत्रिय तथा वैश्य में भी यह प्रचलित हो गया। पैशाच और राच्स से अच्छा होने के कारण इसे मानव कहा गया है। किंतु इसके मूल में व्यापारिक भावना और लोभ होने के कारण इसकी निंदा की गई है एवं कहीं कहीं निषेध भी।
- (उ) प्राजापत्य—बहाँ मातापिता या संरत्नक 'तुम दोनों साथ धर्माचरण करो' कहकर कत्या को वर के लिये प्रदान कर देते थे उसे प्राजापत्य कहते थे। इस विवाह के श्रंतर्गत प्रजापित के कार्य—(१) संतान की उत्पत्ति तथा (१) धर्माचरण की प्रधानता थी, श्रतः इसे प्राजापत्य कहते थे।
- (ऊ) आर्ष—जहाँ एक या दो जोड़े गौ के घर्मतः (यज्ञार्य ग्रथवा दानार्य) वर से लेकर विधिवत् कन्याप्रदान किया जाता था उसे ग्रार्षधर्म (ऋषि-विवाह) कहते थे। ऋषियों ग्रथवा ब्राह्मणों में यह विवाह प्रचलित या, इसलिये इसे आर्ष कहते थे। गौ का ग्रह्म धर्मतः होने पर भी इसमें व्यापार ग्रथवा शुल्क की गंध आती थी। श्रतः मध्ययुग में इसका प्रचलन प्रायः नहीं के बराबर था।
- (ए) दैव-कन्या को अलंकत कर यज्ञकार्य में लगे हुए ऋत्विज को दिया जाना देव विवाह कहलाता या क्योंकि दैवकर्म से इसका संबंध था,

इसिलिये इसे दैव कहते थे। इस प्रकार के विवाह में श्रुनिश्चय श्रिधिक श्रीर कर्मकाड की प्रधानता थी। जब कर्मकांड का महत्व घटा तो यह प्रथा भी वंद हो गई।

- (ऐ) ब्राह्म—जब कन्या का पिता श्रयवा श्रमिभावक उसको भली प्रकार वस्त्राभूपण से सुसज्जित कर विद्वान् तथा श्राचारवान् वर को स्वयं बुलाकर श्रीर उसका श्रादर करके कन्यादान करता या तब उसे ब्राह्म विवाह कहते थे। विवाह की यह सबसे सात्विक श्रीर सरल प्रथा थी। श्रतः भारतीय इतिहास के प्रायः सभी कालों में यह श्रिषक प्रचलित थी। मध्ययुग में यही प्रथा सर्वाधिक प्रिय थी श्रीर पीछे तो यह प्रायः एकमात्र प्रथा रह गई।
- (३) प्रकारों का सापेक्ष महत्व-धर्मशास्त्रकारों ने इन त्राठों प्रकारों को दो भागों में वॉटा है-(१) प्रयम चार अप्रशस्त और (२) द्वितीय चार प्रशस्त । पैशाच श्रीर राचस तो बिलकुल पशु-भरातल पर थे । कन्या की केवल सामाजिक निंदा श्रीर श्रवहेलना का ध्यान रखकर उसका भार उसके भावी पति पर हाल दिया जाता था। इसके बाद विवाह-संस्कार करना भी आवश्यक माना जाता था। यदि किसी कारण से आकांता स्थायी संबंध के लिये तैयार न हो श्रीर कत्या का उसके साथ विवाह संस्कार न हो सका तो कन्या का सामान्यतः दूसरे के साथ विधिवत् विवाह हो जाता था। मध्ययुग के चित्रयों में तो राच्चस विवाह काफी प्रचलित था, किंतु पैशाच विवाह के उल्लेख प्रायः नहीं पाए जाते हैं। गांधर्व प्रथम दो से उत्तम माना जाता था, िंद्र इसमें काम की प्रधानता थी और इसके स्थायित्व में संदेह रहता था। प्रौढ तथा श्रांतर्जातीय विवाहों के बंद होने से यह प्रया भी कम होने लगी। मध्ययुग में विवाहपूर्व प्रण्य की वहुत सी कथाएँ श्रीर दृशंत पाए जाते हैं, जिससे माछूम होता है कि यह प्रथा ग्रभी जीवित थी। ग्रासुर विवाह में कन्याविकय जैसा होता था, इसलिये विवाह के साथ दान की कल्पना का विकास होने पर त्रासर विवाह कम होने लगा। केवल कुछ त्रादिम जातियो श्रीर निर्धन परिवारी तक यह प्रया सीमित हो गई। प्राजापत्य नागरिक विवाह ( सिविल मैरेन ) से कुछ मिलता जुलता था । फिंतु दान की मावना के साथ किसी प्रकार के प्रतिबंध का मेल नहीं खाता था। अतः इसका समावेश ब्राहा के श्रांतर्गत फर लिया गया श्रीर इसका श्रलग श्रस्तित्व नहीं रहा । क्रमशः ऋषिकल्प ब्राह्मणीं की कमी श्रीर गोमिशुन के ग्रह्णा में भी विक्रय श्रीर शुल्क की गंघ श्राने के कारण श्रार्प प्रथा भी प्रायः बंद हो गई। पश्चल के प्रयोग से रहित, केवल कामवासना से मुक्त, शुल्क श्रीर विकय के व्यापारी भाव से शून्य, ऐहिक प्रतिबंध से स्वतंत्र, सबसे शुद्ध, ब्राह्म विवाह था। जैसा पहले लिखा जा चुका है, यही सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकार था।

- (४) स्वयंवर—उपर्यंक आठ प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त स्वयंवर भी एक प्रकार था। पहले स्वयंवर का ऋर्थ वहत सरल था। जो कन्या स्वयं ऋपना वर चन लेती थी उसे स्वयंवरा कहते थे। धर्मशास्त्र के अनुसार ऋतुमती होने के तीन वर्ष के भीतर यदि पिता श्रथवा श्रमिमावक कन्या के विवाह की व्यवस्था नहीं कर पाते थे तो उसको श्रिधिकार था कि वह श्रपना पति स्वयं चन छे। मातापिता तथा संरत्नक के अभाव में भी कत्या को अपना पति चनने का अधिकार था। यदि कत्या स्वतंत्रता से श्रपना वर चुनती थी तो उसे मातापिता से प्राप्त धन लौटाना पहता था, किंत इस स्थिति में स्वयंत्रत पति किसी प्रकार का शुल्क देने से मुक्त हो जाता था। इस विधि का संबंध कत्या के ऊपर परिवार के सांपत्तिक ऋषिकार से था। इस प्रकार के स्वयंवर का ऋधिकार सभी वर्गों की कन्याऋों को प्राप्त था। परंत धीरे धीरे मध्ययुग में स्वयंवर प्रायः राजकुलों तक ही सीमित हो गया श्रीर उसके स्वरूप में भी बहुत परिवर्तन हुन्ना। अब स्वयंवर एक मेले श्रीर उत्सव श्रीर कभी कभी युद्ध में परिवर्तित हो जाता था । इस काल का सबसे प्रसिद्ध स्वयंवर कान्यकुरू के राजा जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का था। कथानक के अनुसार संयुक्ता का पृथ्वीराज से पूर्वप्रेम था; स्वयंवर का आयोजन पिता द्वारा किया गया: और पृथ्वीराज ने बलात् संयुक्ता का श्रपहरण भी किया । श्रतः इस विवाह में गांधर्व, स्वयंवर तथा राच्छ का एंमिश्रण पाया जाता है। प्राचीन महाकाव्यो-रामायण तथा महामारत-के अनुसार स्वयंवर में पिता के प्रशा के कारण स्वयंवर पर प्रतिबंध भी लगते थे; जैसे, सीता के स्वयंवर में धनुषमंग तथा द्रीपदी के स्वयंवर में मत्स्यमेद: श्रतः इसमें ग्रद स्वयंवर नहीं हो सकता था; वर्णभेद से भी स्वयंवर प्रतिहत होता था। मध्ययुग में भी ये प्रतिबंध लगे हुए ये। उत्तरमारत के राजनीतिक पतन के बाद बालविवाह, मुसलिम त्राक्रमण, पर्दाप्रया त्रादि के कारण स्वयंवर की प्रया बंद हो गई।
  - (४) विवाह का निर्धारण—विवाह के निर्धारण के प्रश्न पर इस युग की स्मृतियों, भाष्यों तथा निवंधों में सविस्तर विचार किया है। निर्धारक तत्वों में वर्ण, गोत्र तथा पिंड मुख्य थे। श्रतः संक्षेप में नीचे इन्हीं का उल्लेख किया जायगा—
    - (अ) वर्ण-वैदिक साहित्य में विवाह के संबंध में वर्णपरक प्रतिबंध का उल्लेख नही मिलता, इसके विपरीत असवर्ण विवाहों के कई दृष्टांत पाए जाते हैं; जैसे, ब्राह्मण ऋषि ज्यवन का विवाह इतिय राजकुमारी सुकन्या से, ब्राह्मण स्थावाश्व का विवाह इतिय राजा रथवीति दार्म्य की कन्या से, ब्रादि। स्त्रो तथा स्मृतियों के समय से सवर्ण विवाह पर बल दिया जाने लगा। तथापि

<sup>🤊</sup> श० मा० ४. १. ५; १३. २. ६. ८; बृहद्देवता ५. ५०।

श्रमुलोम (उत्तम वर्ण के वर का श्रवर वर्ण की कन्या के साथ) विवाह वैध माना जाता था। प्रतिलोम (श्रवर वर्ण के वर का उत्तम वर्ण की कन्या के साथ) विवाह निपिद्ध होने पर भी समाज में प्रचलित था, निपेधों से ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। धीरे धीरे श्रद्धा कन्या के साथ विवाह निपिद्ध होने लगा। श्रंत में श्रसवर्ण विवाह विलक्कल वंद हो गया श्रीर सवर्ण विवाह ही प्रचलित रहा।

मध्ययुग में सवर्ण का प्रतिवंध श्रमी तरलावस्था में था। थोड़ी ही पूर्ववर्ती नारदस्मृति के अनुसार 'ब्राह्मण्, चत्रिय, वैश्य तथा श्रुद्धों के परिप्रह (विवाह ) में संज्ञाति भार्या श्रेष्ट होती है, स्त्रियों के संज्ञाति पति । किंत्र श्रनलोम से ब्राह्मण की तीन सियाँ और हो सकती हैं, मादि । यहाँ प्रतिलोम विवाह का विलक्क उल्लेख नहीं है, परंतु अनुलोम विवाह की छूट है। याज्ञवल्क्यरमृति के टीकाकार विश्वरूप ( ह्वीं शती ) ने स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण क्विय-कन्या से विवाह कर सकता है। मनुस्मृति<sup>3</sup> के भाष्यकार मेघातिथि ( ६वीं शती का श्रंत ) ने लिखा है कि ब्राह्मण का विवाह जित्रय तथा वैश्य कत्या के साथ कभी कभी होता था, किंत शहा के साथ नहीं। मितात्तरा के लेखक विज्ञानेश्वर ने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मन तथा याज्ञवल्क्य द्वारा विहित ग्रानुलोम विवाह उनके समय में ग्रावैध हो गए थे। साहित्य श्रीर उत्कीर्ण लेखों में श्रसवर्ण विवाह के उदाहरण पाए जाते हैं। वारा ने श्रपने हर्पचिति में लिखा है कि उसके साथियों में उसके दो पारशव भाई चंद्रसेन श्रौर मातृषेख ये जो उसके पिता की श्रद्रा स्त्री से उत्पन्न हुए थे। कान्यकुञ्ज के राजा महेंद्रपाल के आचार्य तथा राजकवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ कर्पूरमंजरी " में इस बात का उल्लेख किया है कि उसकी विदुपी स्त्री श्रवंतिसुंदरी चत्रिय चाहमान वंश की थी। वाउक के जोधपुर उत्कीर्या लेख है से पता लगता है कि प्रतिहारों की उत्पत्ति हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की चत्रिय स्त्री से हुई थी। शक्तिकुमार के ग्राटपर उत्कीर्ण लेख" में इस बात का वर्णन है कि गृहिल वंश का प्रवर्तक

शाख्य-चत्रिय-विशां श्रद्राखान्य परिश्रहे ।
 सनातिः श्रेयसी भार्या सनातिश्च पतिः स्त्रियाः ॥
 शाख्यस्यानुलोम्येन स्त्रियोऽन्यास्तिस् पवतु ॥ ४-५ ॥

२ ३. २८३. भाराजाया च बाह्यसस्यापि चविया मक्त्येव।

<sup>3</sup> २. १४. अनित्यत्वे चापदि सवर्णाया अलाभे वा भवति चायमवरामः 'रादा न बाढन्या इतरे तु वोढन्ये' ति ।

४ उच्छ्वास १।

<sup>4 8. 28 1</sup> 

एपि० इंडि॰, जि॰ १८, पु॰ ८७ (तिथि सं॰ ८६४ वि॰ = ८३७ ई॰)

<sup>💆 (</sup>तियि सं० १०३४ वि० = ६७७ ई०)

गुहदत्त ब्राह्मण था, जिसके वंशज भर्तृपद्ध ने राष्ट्रकूट-राजकुमारी से विवाह किया था। ऐसा जान पड़ता है कि वंशानुक्रमिक व्यवसाय, कुलामिमान, अवर वर्णों श्रौर जातियों में उच्च शिद्धा का हास, श्चिवाद श्रौर कुच्छ्राचार से उत्पन्न वर्जनशीलता श्रादि के कारण असवर्ण तथा असजातीय विवाहसंबंध कम होते जा रहे थे।

(आ) गोत्र—विवाह पर दूसरा प्रतिबंध गोत्र छौर प्रवर का था। वैदिक साहित्य में 'गोत्र' शब्द का उल्लेख गोष्ठ, गोसमूह, दुर्ग, सिमिति, जनसमूह, व्यक्ति विशेष के वंशज अथवा रक्तसंबंध से संयुक्त मानव समूह के अर्थ में पाया जाता है। उपनिषदों में मारद्वाज, गार्ग्य, आश्वलायन, भार्गव, वैयाप्रपद्य, गौतम, विश्वामित्र, जमदिश, विश्वह, कश्यप आदि गोत्रों से गुरुकुलों में विद्यार्थी संबोधित होते थे। परंतु विवाह से इनका कोई संबंध नहीं था। सबसे पहले लाट्यायन औतस्त्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 'जन' वह मानव समूह है जिसकी लड़कियों के साथ विवाहसंबंध हो सकता है; सगीत्र व्यक्ति समानजन (होने से अविवाह्य) है।

संमवतः स्त्रकाल में ही गोत्रसंबंधी प्रतिबंध का उदय हुन्ना। बौधायन-श्रौत-स्त्र के श्रनुसार विश्वामित्र, जमदिश, मरद्वाज, गौतम, श्रत्रि, वसिष्ठ और कश्यप, ये सात गोत्रऋषि हैं और श्रष्टम श्रगस्त। इनकी संति को गोत्र कहते हैं। पार्णिन के मत में श्रप्त्य, पौत्र प्रभृति गोत्र हैं । पार्तजिल महामाष्य के श्रनुसार श्रस्ती सहस्र ऋषियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया; श्रगस्त्य श्रादि श्राठ ऋषियों से संति चली। इन महानुमानों की जो संतानें थीं उनको गोत्र कहते हैं; इनसे भिन्न को गोत्रावयव (श्रांशिक गोत्र) कहते हैं। गृद्धा तथा धर्मस्त्रों श्रौर स्मृतियों में श्रसगोत्र निवाह श्रिनिवार्य हो गया। मध्ययुगीन स्मृतियों, माष्यकारों श्रौर निबंधकारों ने इस नियम का श्रौर कठोरता से प्रतिपादन किया।

```
ै ऋग्० १. ४१. ३; २. १७. १; ३. ३६. ४; ३. ४३. ७; ६. ८६. २३।
```

र ऋग्० १०. १०३. ७; अथर्व ५. २. ८; वाजसनेयी सं०, १७. ३६।

उ अथर्ने०, ४. २१. ३।

४ तैत्तिरीय०, १. ज. १ ज. १।

विवास्त्रो जनः सगोत्रः समानजन इति धानंजयः । द. २. ११ ।

विश्वामित्रो जमदश्विभैरद्वाजोऽथ गौतमः। श्रति वसिष्ठः कस्थप इत्येते सप्त ऋषयः। तेषां सप्तिषेयामगस्त्याद्यानां यदण्त्यं तद्गीत्रमुच्यते॥ प्रवराध्याय, ५४।

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> वहीं।

८ अपत्यं पौत्रप्रसृतिगोत्रम्। ४०१०१६२।

९ पाखिनि ४.१, ७५ पर।

मेधातिथि ने बड़ी विशदता से 'गोत्र' की व्याख्या की है। वे पुनः कहते हैं: 'किसी व्यक्ति का किसी गोत्रविशेष से संबंध है, यह केवल परंपरा से जाना जाता है…'जैसे कि कोई ब्राह्मणा है, यह भी परंपरा से ही ज्ञात है।' मिताच्चरा ने भी वंशपरंपरा के श्रर्थ में ही 'गोत्र' को स्वीकार किया है श्रीर विवाह में उसके प्रतिबंध को माना है। कितु श्रागे चलकर ऐसा लगता है कि गोत्र का संबंध धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपरा से हो गया। पुरोहितो श्रीर श्राचार्यों से यजमानो श्रीर शिष्यों की परंपराएँ चलने लगीं। यही कारणा है कि मध्ययुग में श्रीर उसके पश्चात् ब्राह्मण से इतर वर्णों के गोत्र ब्राह्मण पुरोहितो के ही गोत्र थे, यद्यपि इसका श्राधार ब्राह्मण तथा सूत्रग्रंथों में भी मिलता है।

- (इ) प्रवर—'प्रवर' शब्द उतना पुराना नहीं है जितना 'गोत्र'। वैदिक साहित्य में इसके बदले 'श्राफेंय' शब्द पाया जाता है । प्रवर गोत्र के श्रंतर्गत होने से श्रसगोत्र विवाहवाला नियम प्रवर पर भी लग गया श्रीर कत्या श्रसगोत्रा के साथ साथ श्रसमानप्रवरा भी होनी चाहिए, ऐसी मान्यता हो गई। दत्तक पुत्र के विवाह के समय उसके बीजी पिता के प्रवर श्रीर गोत्र का भी विचार होता था। मध्ययुग में कत्या के श्रसमानप्रवरा होने का नियम प्रचलित था। पराशर-माधवीय (उद्घाहतत्व, पृ० १११ में उद्घृत) में प्रवर की परिभापा इस प्रकार दी हुई है: 'गोत्रप्रवर्तक मुनि के व्यावर्तक (श्रंतरगोत्र के प्रवर्तक) मुनिगण प्रवर हैं ।' सगोत्रा तथा समानप्रवरा कत्या के साथ विवाह का घोर निपेध इस काल के धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में पाया जाता है: 'सगोत्रा तथा समानप्रवरा के साथ विवाह होने पर उसका त्याग करके चांद्रायण्यत का श्रनुष्ठान करना चाहिए"।' 'समान-गोत्र-प्रवरा कत्या के साथ विवाह तथा उपगमन करके श्रीर उसमें, चांडाल को उत्पन्न कर मूढ़ पुरुप बाह्यण्वत से च्युत होता है ।'
- (ई) पिंड—विवाह में सपिंडता का प्रतिवंध भी विशेषतः उत्तर-भारत में कड़ाई के साथ प्रचलित था। सपिंडता का न केवल विवाह से अपित उत्तराधिकार और श्रशोच (जननाशोच श्रोर मरणाशोच) से भी संबंध

भ मनु० ३. ५. ११४ पर।

र ऐति ३४. ७।

<sup>3</sup> ऋग्० ह. ह७. ५१।

अवर : गोत्रप्रवर्तकस्य मुनेर्व्यावर्तको मुनिगण इत्यर्थः । पराशरमाधवीय, १. २. ७० ।

प अपरार्क, पुर = ।

सनानगोत्रप्रवरां कत्यामृद्धोपगम्य च ।
 तत्यामृत्याय चांटालं ब्राह्मरायादेव धीयते ॥ स्ट्राह्म, पृ० ११२ मे स्ट्र्यूत झापग्नंय ।

था। मध्ययुग के दो प्रसिद्ध लेखक विज्ञानेश्वर (मिताच्चरा में) श्रीर जीमूत-वाहन (दायभाग में) ने सर्पिंडता के ऊपर विस्तृत विचार किया है। दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि सर्पिंडा कन्या के साथ विवाह नहीं होना चाहिए, यद्यपि 'सर्पिंड' के श्रर्थ में दोनों में मतमेद है। विज्ञानेश्वर ने 'सर्पिंड' का श्रर्थ इस प्रकार किया है:

'श्रसिंदा वह स्त्री है जो सिंदा नहीं है। सिंद वह है जिसमें समान पिंड (शरीर के कोष श्रथवा श्रंश) हों। व्यक्तियों में सिंदता का संबंध इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि दोनों में एक ही (उमयनिष्ठ) शरीर के कोष हैं। पुत्र का पिता के साथ सिंद संबंध इसिलये है कि पिता के शरीर के क्या उसमें वर्तमान हैं। इसी प्रकार पितामह श्रीर प्रिपतामह श्रादि से उसका सिंद संबंध है। पुत्र का माता के साथ सिंद संबंध इसिलये है कि उसमें माता के शरीर के श्रंश वर्तमान हैं। इसी प्रकार मातामह, मातुल, मातृश्वसा श्रादि से उसका सिंद होती है। 'सामान्यतः माता से शरीर के श्रवयवों की क्रमबद्धता से सिंदता सिद्ध होती है। 'सामान्यतः माता से पाँच पीढ़ी तथा पिता से सात पीढ़ी तक व्यवहार के लिये सिंदता मानी जाती थीर। श्रमवर्ण संबंधियों (श्रंतर्जातीय विवाह से) में सिंदता केवल तीन पीढ़ी तक जाती थी। दाचिजात्यों में सिंदता का प्रतिबंध देशाचार से बाधित होता था। महाराष्ट्र श्रीर कर्णाटक में मातुल-कन्या से विवाह वैध था। सुदूर दिच्या में तो मिगनी-कन्या से भी विवाह संभव था। परंतु उत्तरमारत में इस प्रकार के विवाह विलक्कल निषद थे।

विवाह के निर्धारण श्रीर प्रतिबंधों के श्राधार में जो प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं उनका संक्षेप से विवेचन करना श्रावश्यक है। वर्ण का श्राधार क्रमशः जन्म होने के कारण विभिन्न वर्णों में शैचिणिक, मानसिक तथा श्राचार संबंधी मेद बढ़ते गए। श्रतः जात्यभिमान श्रीर कुलामिमान भी बढ़ता गया। इस वर्जनशीलता के कारण विवाह जैसा श्राजीवन घनिष्ठ संबंध वर्ण श्रीर जाति तक सीमित हो गया। गोत्र, प्रवर तथा पिंडपरक प्रतिबंधों के संबंध में कितपय मानवशास्त्रियों का मत है कि इनका श्राधार धर्मचिह्न (टोटम) है। श्रादिम जातियाँ कई धर्मचिह्नों में बँटी हुई थीं श्रीर प्रत्येक श्रपने धर्मचिह्न को पवित्र मानती थी तथा उसको यीन संबंध से श्रपवित्र नहीं करना चाहती थी। श्रतः श्रपने से भिन्न धर्मचिह्नवाली जाति की कन्याश्रों से विवाह करने की प्रथा चल पढ़ी। कुछ विद्वानों के विचार में राद्यस

विशानेश्वर : याञ्च० १. ५२-५३।

<sup>े</sup> पंचमात्सप्तमादूष्वं मातृतः पितृतः क्रमात् । सपिडता निवर्तेत सर्ववर्षेष्वयं विधिः ॥ बद्दाइ०, ५० १०८ में नारद का उद्धरण।

विवाह इसका कारण है। प्रारंभ में एक जाति के नवयुवक विजयोहास में दूसरी जाति की कन्याग्रों का वलपूर्वक श्रपहरण करते थे। पीछे यह कम श्रम्यासगत हो गया। संमव है कि प्रारंभ में ये दोनो प्रवृत्तियाँ काम करती रही हो। परंतु श्रागे चलकर नीति श्रीर सामाजिक सामंजस्य की भावना भी इसमें श्रा गई। सगोत्र श्रीर सिंद विवाह की अवस्था में एक कुल के बहुत से नवयुवक एक युवती के पीछे घूमते थे, जिससे परस्पर संघर्ष श्रीर विवाहपूर्व यौन संबंध में श्रीनयम उत्पन्न होता था। श्रनुभव के बाद परिवार को श्रांतरिक संघर्षों से बचाने श्रीर यौन संबंध की पवित्रता वनाए रखने के लिये उपर्युक्त प्रतिबंधों का विकास हुआ।

## (६) विवाह में निर्वाचन

(अ) कुल-कुल-निर्धारण के द्वारा विवाह का क्षेत्र श्रीर उसकी सीमा निश्चित कर दी गई थी। निर्वाचन के द्वारा निश्चित सीमा के भीतर यथासंभव उत्तम कन्या तथा वर का चुनाव किया जाता था। इस विषय पर प्राचीन धर्मशास्त्रीय ग्रंथ उद्धत फिए जाते थे। सबसे पहले कन्या श्रीर वर दोनों के लिये उत्तम कुल ढूँढने की प्रथा थी। श्राश्वलायन गृह्यसूत्र के श्रनुसार सवसे आगे (पहले) मातृ और पितृ दोनो पच्चो से कुल की परीचा करनी चाहिए। मन का स्पष्ट विधान था कि 'उत्तम व्यक्ति उत्तम के साथ ही नित्य-संबंध का ग्राचरण करे। कल को उत्कर्ष के मार्ग पर ले चलने की इन्छा रखनेवाला श्रधम कुलो का परित्याग करेर । विष्णुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि 'ब्राह्मण का तो केवल कुल ही देखना चाहिए सक्रमपद वेद का श्राध्ययन नहीं, क्योंकि कन्यादान श्रीर श्रादकर्म में विद्या कारण नहीं है । कुलीनता की परिमापा याज्ञवल्क्य स्मृति में इस प्रकार दी हुई है। 'दशपुरुप विख्यात श्रोत्रियो के महाकुल' श्रर्थात् जिस कुल में दस पीढ़ियो तक लगातार वेदाध्ययन हो वह कुलीन कहलाता था । मितान्तरा के रचयिता विज्ञानेश्वर इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं: 'पुरुष का अर्थ है पूरुप ( पीढ़ी ); दस पीढी मातपन्न से तथा पाँच पितपन्न से विख्यात परिवार को क़लीन कहा जाता है । शारीरिक श्रौर नैतिक आधार पर भी बहुत से परिवार निपिद

<sup>🤊</sup> कुलमग्रे परीचेन मातृतः पितृतश्चेति । १. ४।

२ उत्तर्मेश्त्तमी नित्यं संवंधानाचरेत्सदा । निनीपुः कुलसुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत् ॥ वी० मि०, सं० भा० २, ५० ५८७ ।

<sup>3</sup> ब्राह्मणस्य कुलं ब्राह्मं न वेदाः सपदक्रमाः ।-कन्यादाने तथा श्राद्धे न विद्या तत्र कारणम् ॥ वही०, ए० ४०४ ।

<sup>🔻</sup> दरापूरुपनिख्याताच्छोन्नियायां महाकुलात् । १. ५४ ।

<sup>🤊</sup> याद्य० १. ५४ पर भाष्य ।

माने गए थे। मनु तथा यमस्पृति ने ऐसे कुलों की लंबी सूची दी है। कुल का चुनाव प्रजननशास्त्र के आधार पर होता था। यह माना जाता था कि संतित कुलानुरूप उत्पन्न होती है। 'पुत्र मामा का श्रनुकरण करते हैं श्रीर कन्या पिता का, जिस शील की माता होती है उसी शील की संतान ।'

(आ) कन्या की योग्यता-व्यक्तिगत योग्यता में कन्या की योग्यता पर बहुत वल दिया जाता था, क्यों कि ऐसी मान्यता थी कि कल का उत्कर्ष भीर परिवार का सख उसी के ऊपर भावलंतित है। भारवलायन गृह्यसत्र तो कत्या के श्राच्छे वाह्य लच्चणों से ही संतुष्ट था। भारद्वाज के श्रनुसार 'वित्त, रूप, प्रज्ञा श्रौर बांधव, इन चार पर विचार फरना चाहिए।' मारद्वाज के ही श्रानुसार कुछ शास्त्रकारों का मत था कि 'जिस कन्या में मन रमगा कर जाय श्रीर चक्षु श्राकृष्ट हो उसे पुग्यलक्ष्मीका ( उत्तम शोभावाली ) सममना चाहिए, केवल ज्ञान से क्या करना है ४ १ परंतु अधिक संतुलित लेखकों के विचार में 'श्रप्रज्ञया (बुद्धिहीन ) कन्या से कैसे सहवास हो सकता है" ?' बाह्य लच्चणों के अनुसार कन्या को अत्यंगांगी ( अतिरिक्त श्रंगों से रहित ), सौम्यनाम्नी ( सुंदर नामवाली ), इंसवारगुगामिनी ( इंस और हाथी के समान गंभीर चालवाली ), तनुलोमकेशदशना ( छोटे रोऍ, केश श्रीर दाँतवाली ) श्रौर मृद्रंगी (कोमल शरीरवाली ) होना चाहिए । लाल रंग के केशोवाली, श्रतिरिक्त श्रंगवाली, रुग्ण, लोमरहित, श्रतिलोमवाली, बकवासी तथा पिंगलाची कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए"। वीरमित्रोदय<sup>८</sup> में उड़त विष्णुपुरागा के श्रनुसार दाढ़ी-मूँ ख्रवाली, पुरुषाकृति, कर्कश स्वरवाली तथा बरावर व्यंग्य करनेवाली स्त्री के साथ विवाह अवां छनीय है। मध्यकालीन यमस्पृति के श्रनुसार वेदनाम्नी, नदीनाम्नी, शैलगंघर्वनामिका, ऋच (नचत्र)-लतानाम्नी कन्या विवाह के लिये वर्जित है । 1

मातुलान् भजते पुत्र- कन्यका भजते पितृन् ।
 यथाशीला सवेन्माता तथा शीला सवेन्नृप ॥ व्यास् ।

<sup>8 8.</sup>X 1

उ चत्वारि विवाहकरणानि वित्तं रूपं प्रश्ना बांधविमति । १. ६ ।

४ यस्यां मनोऽनुरमते चत्तुश्च प्रतिपधते तां विन्धान्युययलद्मीकां किं ज्ञानेन करिष्यति । १.१२।

प अप्रज्ञया हि कथं संवासः। १. १६।

ष मनु० ३.१०।

७ मनु० ३.८।

६ मा० २, पृ० ७३१।

९ वही, ए० ७३२ पर उद्धत ।

कन्या के लिये यह भी आवश्यक था कि वह यवीयती (वर से वय में कम), अनन्यपूर्विका (पहले से किसी के साथ यान संबंध में न आई हुई) और स्ती (माता होने योग्य) हो । मितास्तरा में इन तीनो योग्यताओं पर बहुत वल दिया गया है। पहली योग्यता इसलिये थी कि कन्या का शारीरिक विकास वर फी अपेस्ना कम वय में ही हो जाता था। दूसरे का आधार योन संबंध की पित्रतता थी। तीसरे का आधार जातीय अथवा वंशपरंपरा को सुरिस्तित रखना था। 'स्त्री' की व्याख्या करते हुए विज्ञानेश्वर ने लिखा है 'स्त्री वह है जो नपुंसकत्व (बंध्यत्व) निरृत्ति के लिये स्त्रीत्वेन (संमाव्य मातृत्वेन) परीस्तित हो ।'

यदि कन्या की योग्यताश्रो का वर्गीकरण किया जाय तो वे तीन वर्गी— (१) शारीरिक, (२) बौदिक श्रौर (३) नैतिक में विमाजित हो सकती हैं। इनका प्रतिमान बहुत ऊँचा या श्रौर यदि कड़ाई से इनका पालन किया जाता तो लगमग पचास प्रतिशत कन्याएँ श्रविवाहित रह जातीं; श्रतः व्यवहार में इन योग्यताश्रों के बहुत से श्रपवाद मी होते थे। मध्ययुग में धीरे धीरे ब्रह्मवादिनी श्रौर श्राचीवन ब्रह्मचारिणी स्त्रियों की कमी होती जा रही थी। समाज की यह धारणा बनती जा रही थी कि स्त्रियों को श्रविवाहित नहीं रहना चाहिए। इसका परिणाम यह हुश्रा कि श्रयोग्य कन्याएँ मी विवाहित होने लगीं।

(इ) वर की योग्यता—वर की योग्यता का मानदंड भी बहुत ऊँचा या। मिताक्ता के आधार पर याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार कन्या की प्रायः सभी योग्यताएँ वर में होनी चाहिए। मनु का विधान अब भी सिद्धांततः मान्य या। 'सभी वेदो, दो अयवा कम से कम एक वेद का क्रमशः अध्ययन कर, अविख्त असचर्य होकर गृहस्याश्रम में प्रवेश करना चाहिए ।' जैसे कन्या के लिये अनन्य-पृत्विका का प्रतित्रंघ या उसी प्रकार वर के लिये अविद्धत ब्रह्मचर्य का। वर के लिये दूसरी मुख्य योग्यता आयु अथवा वय की थी। वीरमित्रोदय में उद्धृत लिंग-पुराण के अनुसार 'पहले वर की आयु की परीक्षा होनी चाहिए, पीछे अन्य लक्षणों की। आयुहीन मनुष्यों के अन्य लक्षणों से क्या लाभ १ अपचीन गृहस्यों में वर की विद्या, चारित्र्य, वंधु तथा शील की परीक्षा आवश्यक मानी जाती थी। मध्य-कालीन यमस्मृति के अनुसार वर के 'कुल, शील, वपु (शरीर), वय, विद्या,

१ याज्य १.४१।

रे रित्रय नपुंसकत्वनिकृत्तये रुनित्वेन परीव्रितान् । वही ।

वेदानशीत्य वेदी वा वेद वापि यथाक्रमम्।
प्रविद्वन श्याचर्यो गृहस्थाश्रनमावसेत् ॥ मनु० ३. २ ।

४ पूर्वमायुः परीचेन परचाल्तकणमाविरोत् । प्रायुद्धीननरायान्य सक्तीः कि प्रयोजनम् ॥ बी० मि० खं० मा० २, ९० ७५२ ।

वित्त श्रीर सनाथता (साधनसंपन्नता) इन सात गुणों की परीचा होनी चाहिए। 'शेष श्रचिंतनीय हैं।

जिस प्रकार कन्या के लिये स्त्रीत्व ग्रावश्यक या उसी प्रकार वर के लिये पुंसत्व िनारद ने साष्ट कहा है: 'श्रपत्य ( संतान ) के लिये स्त्रियों की सृष्टि हुई है। स्त्री क्षेत्र श्रौर नर बीजी हैं। क्षेत्र बीजवान को देना चाहिए। श्रवीजी को क्षेत्र नहीं चाहिए । नारद ने चौदह प्रकार के अयोग्य वरो का वर्णन किया है जो विवाह के भ्रयोग्य थे<sup>3</sup>। प्रवित ( संन्यस्त ), लोकविद्विष्ठ, मित्रीं तथा संबंधियों से परि-त्यक्त, विजातीय, च्रयरोगी, लिंगस्य (गुप्तवेशधारी), उदरी (पेटू या बड़े पेटवाला ), प्रमत्त ( पागल ), पतितक्रश्ची, सगोत्र, श्रंध-बधिर, श्रपस्माररोगी श्रादि विवाह के लिये विजेत थे। ४ ये दोष चाहे विवाह के पूर्व ज्ञात हों या पश्चात . दोनों दशास्रों में कन्यादान स्रवैध माना जाता था। विषष्ठस्मृति के स्रनुसार कुलशील-विहीन, षंढ, पतित, अपस्मारि, विधर्मी, रोगी, वेशधारी को दी हुई कन्या वापस ले लेनी चाहिए श्रीर इसी प्रकार सगोत्रा विवाहिता कन्या को भी । श्रिति निकटस्य और अति दरस्य, अत्यंत बलिष्ठ और अत्यंत दुर्बल, जीविकारहित और मृढ को भी कन्या नहीं देनी चाहिए । पराशर ने कहा है कि जो व्यक्ति धन की लिप्सा से बृद्ध, नीच कुरूप श्रीर श्रक्कलीन को कन्या प्रदान करता है वह मरकर प्रेत होता है । ऐसा लगता है कि जब मध्ययुग में कन्या का विवाह अनिवार्य हो गया तो वर की योग्यताश्रों का भी ध्यान कम हो गया। यह बात बौधायन के निम्नलिखित वचन से सप्ट हो जायगी:

'गुणवान् ब्रह्मचारी को निनका कन्या प्रदान करना चाहिए; यदि स्रावश्यकता हो तो गुणहीन को भी, परंतु रचस्वला कन्या को स्रविवाहित रोकना नहीं चाहिए ।'

- कुलं च शीलं च बपुर्वयस्य विद्यां च वित्तं च सनाथतांच । एतान्युखान्सप्त परीच्य देया कन्या बुधैः शेषमिवतनीयम् ॥ वी० मि० सं०, मा० २, पृ० ७५४ पर उद्घृत ।
- वित्रं वीजवते देयं नावीजी खेत्रमर्हति ॥ नारद०, स्त्रीपुंसंयोग, १२-१६।
- <sup>3</sup> वही, ११-१३।
- ४ कात्यायन : नी० मि० सं०, मा० २, पृ० ७४ ८ पर उद्धृत ।
- प वही ।
- कत्या यच्छति वृद्धाय नीचाय घनिकप्सया ।
- कुरूपायाकुलीनाय स प्रेवो बायते नरः॥ पाराशर, वही।
- दद्याद् गुणवती कत्या निम्नका ब्रह्मचारियो ।
   श्रपि वा गुणहीनाय नोपरूक्याद्रं कस्वलाम् ॥ वीषायन, वही ।

(७) विवाहयोग्य वय-न्यादिम श्रीर वैदिक युग में वर श्रीर कन्या दोनो वयस्क होते थे, क्योंकि प्राकृतिक जीवन में यौन संबंध प्रायः वयस्क जोड़ों में त्रात के श्चनसार होता है। सभ्यता के कृतिम उद्दीपनो श्रीर ऐतिहासिक कारणो से विवाहयोग्य वय में परिवर्तन होता रहा । महाकार्थी, सूत्री तथा प्राचीन स्मृतियों के समय तक वर कत्या प्रायः वयस्क होते थे । इसके पश्चात क्रमशः वय कम होने लगा । बीधा-यन स्मृति के श्रमुसार 'कन्या वयस्क होने के पूर्व ही गुणवान तथा शुचिमान पति को व्याहनी चाहिए । यदि वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो चुकी हो तो उसे श्रीर न रोककर अयोग्य पति को भी सौंप देना चाहिए 11 मातापिता को लगनेवाले पाप के भय ने भी फत्या को बाल्यावस्था में अयाहने के लिये वाध्य किया। ऋतकाल के भय से पिता निनका कन्या को न्याह दे: ऋतुमती कन्या के श्रविवाहित रहने पर पिता को दोप लगता है । इस काल में विवाहयोग्य कत्या की पाँच वर्गों में बॉटा गया-(१) निग्नका स्पर्यात् बाल्यावस्था के कारण नग्न (क्स्रहीन) होने पर लजा न श्रनुभव करनेवाली, (२) गौरी (श्रष्टवर्पीया), (३) रोहिगी (नववर्णीया), (४) कन्या (दशवर्णीया), तथा (५) रजस्वला (दस वर्ष के कपर अवस्थावाली, जिसको रजोधर्म प्रारंभ हो गया हो )3 । इसमें निनका सबसे श्रन्छी समझी जाती थी। कभी कभी तो विवाह के लिये श्रसंभव श्रत्यायु की भी फल्पना की गई है। महाभारत में एक प्रचित्त ख्लोक के अनुसार 'जन्म के समय ही कन्या को सददा वर को प्रदान कर देना चाहिए, यथासमय कन्या के प्रदान से पिता धर्म को प्राप्त होता है । श्रागे चलकर वालविवाह का इतना श्रिषक प्रचार हो गया कि माष्यकारों तथा निवंधकारों ने प्राचीन शास्त्रों में वयस्क विवाह की नई व्याख्याएँ प्रारंभ कर दीं। परंतु शास्त्रों में ऐसा परिवर्तन होते हुए भी चित्रिय श्रादि कुछ वर्गों में वयस्क विवाह श्रव भी प्रचलित ये श्रीर उनमें गाधर्व तथा राच्चस विवाह की प्रथा भी जीवित रही।

जैसा कि पहले लिखा गया है बालविवाह के उदय में कई ऐतिहासिक कारण थे। सारे देश में भौतिक सभ्यता का विकास होने पर जनता में क्रमशः विलासिता श्राने लगी श्रीर वैवाहिक जीवन उचित वय के पहले ही प्रारंभ हो गया। विक्रमपूर्व पॉचवी शती से लेकर विक्रमपश्चात् पॉचवी शती तक बाहर के श्राक्रमण इस देश पर होते रहे। ईरानी, यवन, वाख्त्री, पह्लव, शक, तुपार, हूणादि श्राक्रमणकारियों में स्त्री का स्थान बहुत नीचा था श्रीर वह केवल विलास की

<sup>ी</sup> वही ।

२ विषष्ट०, १७।

अ सर्वसंबद, पा० गृ० स्० १. ४. = पर गदाघर ढारा उद्भुत ।

४ भनुरासिन पर्व, ३३।

सामग्री समझी जाती थी। इसका प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ा। यद्यपि वयसक विवाह बीच बीच में होते रहे, बालविवाह की प्रवृत्ति बढ़ती रही। भारत की निम्न स्तर की जातियों में पहले से ही बालविवाह की प्रथा थी; इसका प्रभाव भी उच्च वर्ग की जनता पर पड़ता था। आगे चलकर अरबों और तुर्कों के आक्रमणों ने इस प्रथा को और भी प्रोत्साहन दिया। श्ली-अपहरण को रोकने के लिये लड़कियों का बालविवाह बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इन कारणों के साथ एक धार्मिक कारणा भी काम कर रहा था। वह था कन्यादान में दान की मावना। जब कन्या स्वयंवरा थी तो दान का प्रश्न उठता ही नहीं था। इसके पश्चात् कन्या-प्रदान में प्रदान केवल विधिक था, जिसके अनुसार कन्या के ऊपर पिता के अधिकार का स्थानांतरण मात्र होता था। अंत में दान की श्रद धार्मिक मावना का प्रावस्य हुआ। कन्या दान की वस्त हो गई; अतः इसका श्रद्धतम रूप निनका कन्या में ही संमव था। इसलिये ऋतुकाल के पूर्व कन्यादान आवश्यक मान लिया गया।

(म) निर्वाचन का अधिकार—श्रादिम काल में स्त्री श्रनावृत्त (श्रनि-यंत्रित) थी। जब विवाह प्रथा ही नहीं तो वह स्वैरिगी (स्वतः इच्छानुसार पुरुष के पास जानेवाली) थी। सामाजिक विकास सामाजिक प्रतिबंधों के विकास का इतिहास है। विवाह स्वयं एक सामाजिक प्रतिबंध था। विवाह प्रथा प्रचलित होने पर भी प्रारंभिक श्रवस्था में स्त्री स्वयंवरा (स्वतः वर चुननेवाली) थी; बर के चुनाव के पश्चात् धार्मिक क्रियाएँ तथा सामाजिक शिष्टाचार होते थे। गांधर्व विवाह बहुत दिनो तक इसके श्रवशेष के रूप में चलता रहा। पुरानी स्मृतियो तक में निर्वाचन श्रथवा कन्यादान के प्रश्न को बहुत कम महत्व दिया गया है। संपत्ति तथा उसके श्रधिकार श्रीर पारिवारिक संघटन की इढ़ता ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों कन्यादान के श्रधिकार का भी प्रश्न महत्व प्रहण करता गया। बालविवाह ने संरच्छकत्व के प्रश्न को श्रीर भी बढ़ाया।

विष्णुधर्मसूत्र के अनुसार विवाह में प्रदान के लिये कन्या के अभिमावक निम्नािकत थे । पिता, पितामह, माई, सकुल्य, मातामह तथा माता एवं तीन ऋतुकाल बीतने परं लड़की स्वयं । मनु के अनुसार ऋतुमित होने के तीन वर्ष बाद तक अभिमावकों का अधिकार कन्या पर था । इसके पश्चात् कन्या स्वयं अपने पित का वर्षा कर सकती थी । याज्ञवल्क्यस्मृति में इस सूची से मातामह हटा दिए गए और यह प्रतिबंध तोड़ दिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य की दशा में ही अभिमावक अपने अभिकार का उपयोग कर सकते थे, उनके अभाव में कन्या स्वयं वर का

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> १. २४, ३⊏–३६

२ १. ६३-६४।

चुनाव कर स्वयंदत्ता हो सकती थी। मध्ययुग के ठीक पूर्व नारदस्मृति में कन्या प्रदान का कम इस प्रकार है: पिता, भ्राता, पितामह, मातुल, सकुल्य, बांधव, माता, सगोत्र श्रौर सबके श्रभाव में राजाज्ञा से कन्या स्वयं। क्योंकि मध्ययुग में की श्रकेली वैदिक कर्मकांड नहीं कर सकती थी श्रतः माता श्रथवा कन्या नांदी श्राद्ध श्रौर संकल्य स्वयं करके शेप संस्कार ब्राह्मण के माध्यम से करती थी । यह होते हुए भी मध्ययुग में संरक्षकल्व श्रौर श्रिषकार का प्रश्न गौण श्रौर धर्मतः कन्या के विवाह का प्रश्न मुख्य था। यदि किसी के द्वारा भी कन्या का विधिवत् विवाह करा दिया गया तो वह विवाह वैघ श्रौर श्रमेद्य हो जाता था। विधिक-संरक्षक न्यायालय की सहायता से विवाह रोक सकता था, किंतु विवाह हो जाने पर उसका भंग नहीं करा सकता था ।

(६) संस्कार—विवाह की पवित्रता श्रीर स्थायित के लिये संस्कार श्रावरयक माना जाता था, यहाँ तक कि श्रप्रशस्त पैशाच, राज्ञस, गांधर्व तथा श्रामुर विवाहों की सामाजिक स्वीकृति के लिये भी संस्कार श्रानवार्य बना दिए गए थे। वैवाहिक प्रतिबंध के लिये दो पज्ञ, वर श्रीर कन्या, पर्याप्त थे किंतु धर्म की हिंध से विवाह में एक तीवरा पज्ञ संस्कार था जो दो पज्ञों के बीच किसी भी वैपम्य श्रीर संवर्ष का समाधान करता था। सिद्धांततः मध्ययुग तक संस्कार की यह स्थिति चली श्राई। ऋग्वेद में वर्णित सूर्यों श्रीर सोम के विवाह की विधियाँ गृहस्त्रों से होती हुई मध्यकालीन निवंधों श्रीर पद्धतियों तक प्रचलित रहीं। किंतु देशाचार, ग्रामवचन श्रीर जनपदधर्म के कारण धीरे धीरे संस्कार के रूप श्रीर विस्तार में परिवर्तन भी हुए । मध्ययुग में जो विवाह-संस्कार प्रचलित था उसमें निम्नलिखित कियाएं संमिलित थीं :

<sup>े</sup> पिता दवात्स्वयं कन्यां आता वानुमते पितुः । पितामक्षे मातुलश्च सकुल्या वांघवास्त्रया ॥ माता त्वमावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्तते । तस्याम् प्रकृतिस्थायां दवुः कन्यां सनाभयः ॥ यदि तु नास्ति कश्चित्स्यात्कन्या राजानमाश्चयेत् । श्रमुश्चया तस्य वरं प्रतीत्य वर्षेत्स्वयम् ॥ नारद०, स्त्रीपुंस०, २०-२२ ।

२ भर्मसिष्ठ, ३, पूर्वार्द्ध पृ० २५१; निर्णय० ३, पूर्वार्द्ध, पृ० ३०६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> रद्वाह०, पृ० १२७, निर्णय० ३, पूर्वार्द्ध<sup>\*</sup>, पृ० ३०७ ।

४ प्रामनचनं च कुर्युः । पा० गृ० स्० १. ८. ११; १. ५; इ.मः रुक्तः स च देशाच।रवशेनानुसर्तेन्यः । प्रयोगरत्न० । रुमपरपर्मान् ग्रामधर्माश्च विनाद्दे प्रतीयान् । निर्णय० ३. पूर्वार्द्धः ।

भ संरक्षरमयून, नी० मि० सं० कांड, स्मृति० तथा निवाहपढितयों ण्वं प्रयोगी पर आयारित।

- (१) वधूवर-गुगा-परीचा (कन्या तथा वर के गुगों की परीचा)
- (१) वर-प्रेषण (कन्या को देखने के लिये वर को मेजना)
- (३) वाग्दान (विवाह के लिये वचनदान श्रथवा मौलिक स्वीकृति)
- (४) मंडपकरण (विवाह संस्कार के लिये मंडप-निर्माण)
- (५) पुण्याह्वाचन तथा नांदीश्राद्ध ( संस्कार के पूर्व ग्रुमाशंसा तथा पितरो की प्रसन्तता के लिये उनका श्रावाहन )
- (६) वधूगृहागमन (कत्या के पिता के घर वरपच का जाना)
- (७) मधुपर्क [ मधुपर्क (मधु=शर्करा-घृतादि से निर्मित मिष्ठ-विशेष) से स्वागत ]
- ( = ) विष्टरादान ( वर को बैठने के लिये आसन देना )
- (६) गौरीहर-पूजा [ पार्वती तथा महादेव ( श्रचल सीभाग्य के द्योतक ) की पूजा ]
- (१०) स्तापन, परिधापन तथा संनहन (स्तान, वस्त्रधारण, किट-बंधन ग्रादि)
- (११) समंजन [ वरवधू को श्रंगराग ( सुगंधित लेप ) लगाना ]
- (११) प्रतिसर्वंध (कत्या के हाथ में कवच बाँधना )
- (१३) वधूवर निष्क्रमण (वर-वधू का घर के श्रंदर से निकलकर मंडप में जाना)
- ( १४ ) परस्पर समीक्षा ( वर-वधू का परस्पर देखना )
- (१५) कन्यादान (पिता तथा श्रमिभावक द्वारा नियमतः कन्यादान)
- (१६) श्रच्तरोपगा [ श्रच्त (श्रहत श्रथवा यव ) रखना ]
- (१७) कंकणवंधन (वधू की कलाई में कंकण बॉधना)
- (१८) श्रार्द्रकाच्तरोपर्य (गीले श्रच्त रखना)
- (१६) तिलक्षरण (ललाट पर तिलक लगाना)
- (२०) श्रष्टफलिदान (श्राठ प्रकार के फलो का दान)
- (२१) मंगलसूत्र बंधन ( मंगलसूत्र बॉधना )
- ( २२ ) गगापतिपूना ( गणेश की पूना )
- (२३) वधूवरयोक्त्ररीय-प्रांतबंधन (वधू-वर की चादरों का छोर बाँधना)।
- (२४) लक्ष्मी-पार्वती-शची पूजा [लक्ष्मी, पार्वती तथा शची (इंद्राणी) की पूजा]
- ( २५ ) वापनदान ( बोए हुए ग्रंकुरित पौधों का दान )
- (२६) अभिस्थापन तथा होम ( श्रमि की स्थापना तथा इवन )

- (२७) पाणिग्रह्ण (वर द्वारा कन्या का हाथ पकड़ना)
- ( २८ ) लाजा होम ( धान के लाजा को श्रमि में हवन करना )
- ( २६ ) अभिपरिण्यन (वर द्वारा वधू के साथ अभि की प्रदक्षिणा)
- (३०) श्रदमारोह्या (वधू का पत्थर पर चढ़ना)
- (३१) गाथागान (स्त्रियों की प्रशंसा)
- (३२) सप्तपदी [ सात पग (विवाह के सात उद्देश्यों की सिद्धि के लिये) रखना
- (३३) मूर्द्धामिषेक (शिर पर चल छिड़कना)
- (३४) सूर्योदीच्च ( कन्या द्वारा सूर्य की तरफ देखना )
- (३५) हृदयस्पर्श (वर द्वारा कन्या के हृदय को छूना)
- ( ३६ ) सिंदूरदान [ सिंदूर ( सौभाग्य-चिह्न ) लगाना=सुमंगली ]
- (३७) प्रेच्नकानुमंत्रया (दर्शकों को संबोधन)
- (३८) दिख्यादान (श्राचार्यं को दिख्या देना)
- (३६) गृहप्रवेश (वधू का वर के घर में प्रवेश)
- (४०) ग्रहप्रवेशनीय होम (ग्रहप्रवेश के समय हवन)
- (४१) घ्रवारंभतीदर्शन ( ध्रुव तथा श्ररंभती का दर्शन )
- ( ४२ ) श्राग्नेय स्थालीपाक ( पक्वाक का इवन )
- (४३) त्रिरात्रवत (विवाहोपरांत तीन रात्रि का ब्रह्मचर्यव्रत)
- (४४) चतुर्थीकर्म (विवाह के चौथे दिन वरवधू की एकता के सूचक कर्म)
- (४५) देवकोत्थापन तथा मंडपोद्वासन ( म्राहूत देवताश्रो की विदाई तथा विवाह-मंडप का उखाइना )
- (१०) संस्कार का प्रतीकत्व—विवाह संस्कार का महत्व उसके प्रतीकत्व में या। उसकी प्रत्येक किया विवाह के किसी न किसी आदर्श, उद्देश्य अथवा कार्य की ओर संकेत करती थी; कियाएँ स्वयं वाहक का काम करती थीं। क्योंकि विवाह एक घार्मिक संस्कार था, इसके बहुत से उद्देश्य और कार्य स्क्ष्म भावना और मनोविज्ञान पर अवलंबित थे। उनको व्यक्त करने के लिये प्रतीकों की आवश्यकता पहती थी।

कुछ प्रतीक इस बात के द्यातक थे कि विवाह दो योग्यतम व्यक्तियों का युग्म श्रथवा जोड़ा है। विवाह एक नया बंधन है, इस बात पर कई कियाओं का बल है। विवाह के स्थायित्व श्रीर हढ़ता को कई कियाएँ व्यक्त करती हैं। विवाह में यौन संबंध श्रीर संतानोत्पादन का क्या स्थान है, इसका स्पष्टीकरण कई कियाओं से होता है। विवाहित जीवन सफल श्रीर समृद्ध होना चाहिए, इसको प्रायः ध्वनित किया गया है। विवाह जीवन में एक बड़ी संक्रांति है, इसका विवेचन कई कियाएँ करती हैं श्रीर विवाहित जीवन की श्राशंकाश्रों तथा संभावनाश्रों की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट करती हैं। विवाह यौन संबंध के लिये प्रमाण्यत्र नहीं किंतु तत्संबंधी संयम का विधान है, इसका उपदेश वैवाहिक क्रियाश्रों में पाया जाता है। संस्कार की कितपय क्रियाएँ इस बात का द्योतन करती हैं कि विवाह एक प्रकार का सामाजिक यह है श्रीर विवाहित युग्म को समाज के निमित्त कप्टसहन श्रीर बलिदान के लिये प्रस्तुत रहना चहिए।

## (११) बहुविवाह

(अ) बहुपतित्व-बहुपतित्व की प्रथा श्रादिम काल में प्रचलित थी, जब परिवार मातृसत्तात्मक था श्रीर स्त्री को यौन संबंध के बारे में पूरी स्वतंत्रता थी। वैदिक संहिताओं के युग तक यह प्रया बंद हो गई थी, केवल उसकी स्मृति शेष थी। तैत्तिरीय संहिता में यह कथन मिलता है: 'एक यूप पर दो रशनाएँ बाँधी जाती हैं, श्रतः एक पुरुष दो पत्नियाँ रख सकता है। एक रशना दो यूपों से नहीं बॉधी जाती है, श्रतः एक स्त्री दो पति नहीं कर सकती।' इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण्य में लिखा है: 'श्रत: एक पुरुष की कई खियाँ होती हैं, किंत एक स्त्री के कई पति नहीं होते।' ऐतिहासिक काल में एक ही उदाहरण बहपतित्व का मिलता है श्रीर वह है महाभारत में द्रीपदी का उदाहरणा, जिसके अनुसार द्रीपदी के पति पाँची पांडव-अधिष्ठिर, भीम, श्रर्जुनादि-थे। परंतु महाभारत में ही इसका घोर विरोध किया गया है। धृष्टयुम्न युधिष्ठिर से कहते हैं: 'हे कुरुनंदन, एक ( राजा ) की बहुत सी रानियाँ विहित हैं। किंद्र एक स्त्री के बहुत से पति नहीं सने जाते। श्राप धर्मश श्रीर पनित्र हैं। लोक श्रीर वेदविरुद्ध श्रधर्म श्रापके योग्य नहीं। हे कौतिय ! किस प्रकार श्रापकी ऐसी बुद्धि हो गई<sup>3</sup>।' युधिष्टिर को उत्तर देना बहुत कठिन हो गया । श्रंत में उन्होने यह कहकर पिंड छुड़ाया : 'हे महाराज, 'धर्म सूक्ष्म है। हम इसकी गति नहीं जानते। परंपरा से पूर्वजी द्वारा श्रपनाए मार्ग का श्रनुसरण करते हैं ।' श्रपने प्रमाण में युधिष्ठर कठिनता से दो पौराणिक

<sup>े</sup> यदेकिस्मन्यूपे द्वे रशने परिन्ययित तस्मादेको द्वे जाये विन्दते । यन्नैकां रशनां ह्योर्यूपयोः परिन्ययित तस्मान्नैका द्वौ पती विन्दते । ६. ६. ४. १, ६. ४. १ ।

र तस्मादेको बहीर्जायाविन्दते । तस्मादेकस्य वह्न्यो जाया भवन्ति नैकस्य बहवः सहपतयः ॥ ऐतः शा॰ १२. ११।

अग्रादि० १६४, २७-२६।

४ वही, १६६।

बिंड १ : ग्रध्याय ५ ी

उदाहरण दे सके । श्रपने तंत्रवार्तिक में कुमारिल भट्ट ने महाभारत की घटना की यह व्याख्या की है कि द्रौपदी (द्रुपद की पुत्री) एक नहीं, सहशस्त्रा पाँच थीं जो पाँच पांडवों से अलग अलग ब्याही गई थीं।

मध्ययुग में इसकी केवल रमृतिमात्र रह गई थी। स्मृतिचंद्रिका में उद्धृत बृहस्पति का कथन है कि कुल (समृह) को कन्याप्रदेशन अन्य देशों में सुना जाता है ( भारत में नहीं )। इससे प्रकट है कि मारत के मर्यादित समाज में बहुपतित्व की प्रथा बंद हो गई थी। परंतु कुछ जातियों में पीछे तक यह प्रथा बनी रही श्रीर कुछ में आज तक पाई जाती है। यह प्रथा दो प्रकार की रही है। एक तो मातृ-सत्तात्मक, निसके अनुसार स्त्री गृहस्वामिनी होती थी श्रीर कई पतियो को साथ रखती थी। इसमें संतान और संपत्ति दोनो ही माता के द्वारा परिगणित होती थीं। यह प्रया मलाबार के नगरी में प्रचलित थी जो आधुनिक युग में बंद हुई है। दूसरी पितृसत्तात्मक थी, जिसके अनुसार एक स्त्री कई माइयों से न्याही जाती थी श्रौर पतिगृह में रहती थी। इसमें संतान जीवित ज्येष्ठ माई की मानी जाती थी। यह प्रया कुमायँ, गढवाल, चंबा, कुछ आदि हिमालय की तलहटियों में प्रचलित है।

(आ) बहुपत्नीत्व-एकपत्नीत्व आदर्शं माना जाता था और व्यवहार में प्रायः नियम सा था किंतु अपवाद रूप से बहुपत्नीत्व बहुत प्राचीन काल से समाज में प्रचलित था। प्रचलित होते हुए भी समाज इसे देय समभता था। ऋषिकांश राजकुली तथा धनिक वर्ग में यह पाया जाता था। बहुपत्नीत्व के प्रायः दो श्राधार ये—(१) काम श्रीर (२) संतति । पहली स्त्री धर्मपत्नी श्रीर श्रन्य कामपत्नी मानी जाती यी। कामभाव से प्रेरित दसरी स्री रखनेवाला समाज में आदरगीय नहीं था। पहली स्त्री जीवित रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह करने पर पहले युग में भी प्रतिबंध था श्रीर मध्ययुग में भी। श्रापस्तंब-धर्मसूत्र में विधान था : 'धर्म-प्रजा-संपन्न पतनी के होते हुए दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, किंतु यदि धर्म अथवा प्रचा दोनों में से एक का भी श्रमाव हो तो श्रीत कर्म के पूर्व दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहिए। ऐसा न करने पर पति घोर प्रायक्षित का भागी होता था। मध्ययग

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> श्रथना बह्व्य एव ताः सदृशरूपाद्गीपच एकत्वेनोपचारिता इति व्यवहारार्थपत्या गम्यते ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> कुले कन्याप्रदानं च देशेष्वन्येषु दृश्यते ॥ स्मृति० १. १० ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> धर्मप्रनासंपन्ने दारे नान्यां कुर्वीत् । अन्यतरामाने कार्या प्रागान्याधेयात् । आ० ४० ६० २, ४, ११, १२-१३।

के ठीक पूर्व नारद े ने कहा है: 'श्रानुकूल, श्रवाग्दुष्ट ( मधुरभाषिश्वी ), दत्त ( गृहकार्य में ), साध्वी तथा प्रजावती ( संतानवाली ) स्त्री को छोड़नेवाले पित को कठिन दंड से राजा उचित पय पर रखे। इससे प्रकट होता है कि इसके प्रतिकृत पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखी जा सकती थी। इस संमावना को विधिक रूप मिल जाने से इसका दुरुपयोग भी होता था। मध्ययुग में बहुपत्नीत्व श्रपेचाकृत श्रिषक प्रचित या। ग्रहस्यरत्नाकर में उद्धत देवल के श्रानुसार श्रुद्र की एक, वैश्य की दो, चत्रिय की तीन श्रीर ब्राह्मण की चार स्त्रियाँ होती थीं: राजा की यथेच्छ अर्थात जितनी स्त्रियाँ वह रखना चाहेरे। ऐसा जान पढता है कि इस समय बहुत स्त्रियाँ रखना श्रार्थिक श्रीर सामाजिक मर्यादा का द्योतक था। मध्ययुग के राजाश्रों के रनिवास में सैकड़ों स्त्रियाँ होती थीं । चेदिराज गांगेयदेव विक्रमादित्य के संबंध में जबलपुर में प्राप्त यश:कर्णादेव के उत्कीर्ण लेख में उल्लेख है कि उसने प्रयाग में सौ पिलयों के साथ मुक्ति प्राप्त की<sup>3</sup>। राज्ञस श्रीर गांधर्व विवाह के द्वारा बहुत सी राजकुमारियों श्रीर सुंदर स्त्रियो का संग्रह राजाश्री में बहुत प्रचलित था। इसका प्रमारा तत्कालीन कया तथा श्राख्यायिका साहित्य, नवसाहसांकचरित, विक्रमांकदेवचरित, बृहत्कयामंजरी, कथासरित्सागर स्नादि में प्रचर मिलता है। बंगाल और मिथिला में 'क़लीनता' ने इस प्रथा को बहुत ही प्रश्रय दिया श्रौर एक कुलीन के पास बीसों स्त्रियाँ, पत्नीरूप में समर्पित होती थीं। इस प्रथा के मूल में कई कारण थे, जैसे—(१) अधिक पुत्रों का धार्मिक महत्व, (२) बालविवाह, (३) स्त्रियो में ऋशिचा, (४) ऋतुकाल के ऋशीच का सिद्धांत, (५) स्त्रियो का श्रुद्रो से समीकरण, (६) स्त्रियों का पुरुषों पर नितांत परावलंबन, तथा (७) सामंतवादी विलासिता और कासुकता। श्रीमंत तथा शासकवर्ग में इस प्रया के होते हुए भी, जैसा कि ऊपर लिखा ना चुका है, सामान्यतः जनसाधारण का इसके प्रति घुणा श्रीर उपेत्वा का भाव था। उन्नीसवीं विक्रमशती तक प्रायः यही ऋवस्था थी । स्टील नामक एक युरोपीय लेखक ने श्रपनी पुस्तक 'हिंदू जातियों की विधि तथा प्रया' में लिखा है '···प्रथम पत्नी के बंध्यत्व के अतिरिक्त बहुपत्नीत्व प्रायः नहीं होता है ।'

श्रनुकूलामनाग्दुष्टां साध्वी च प्रजावतीम् ।
 त्यजन् भार्यामनास्थाप्यो राजा दंढेन भूयसा ॥ नारद० स्त्रीपुंस० ६५ ।

र पकं ग्रहस्य वैश्यस्य दे तिसः चत्रियस्य च । चतस्रो बाह्मणस्य स्युभायां राज्ञो यथेच्छतः ॥ गृहस्थरत्नाकर, पृ० =५ ।

अ प्राप्ते प्रयागनटमूलनिवेशनन्त्री सार्थे शतेन गृहियिमिरसुत्र मुक्तिम् । एपि० इंडि०, नि० २, ५० ४।

४ १८२६ ई० (=सं० १८८२ वि०) में प्रकाशित; ए० १६८, द्वितीय संस्कृत्य १८६८ वि०।

इंपीरियल गजेटियर, जि॰ १, पृ॰ ४८२ (१६६४ वि॰ संस्करण) में वक्तव्य है: यद्यपि सिद्धांततः बहुपत्नीत्व विहित है, व्यवहार में प्रथम स्त्री के रहते दूसरी पत्नी नहीं रखी जाती श्रौर भारत में सब मिलाकर प्रति १००० पुरुषों के लिये १०११ पत्नियाँ हैं, जिससे स्पष्ट है कि एक सहस्र में ग्यारह छोड़कर होष एकपत्नीवत का पालन करते हैं।

(१२) विवाहित जीवन—इस युग के प्रायः सभी भाष्यकारो तथा निवंधकारो ने विवाहित जीवन के आदर्श और कर्तव्य के संबंध में मनु आदि प्राचीन स्मृतियों को उद्धृत किया है। मनु ने पित-पत्नी के पारस्परिक कर्तव्य को संक्षेप में कहा है: मार्या और पित का आमरणांतिक (मरण के समय तक) परस्पर (धर्म, आर्य तथा काम में) अव्यभिचार (अनुल्लंधन) हो, संक्षेप में ख्री-पुरुष का यही श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए। विवाहित ख्री-पुरुष नित्य इस बात का प्रयत्न करे कि वे वियुक्त होकर (धर्म, अर्थ तथा काम में) एक दूसरे का अतिक्रमण न करे?। मेधातिथि तथा कूल्द्रक ने इन श्लोकों का भाष्य करते हुए इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। गोमिलस्मृति ने सहधर्म पर बल देते हुए लिखा है: 'राम ने अपनी यशस्त्रिनी पत्नी सीता की स्वर्णमूर्ति बनवाकर माइयो से अचित बहुत प्रकार के यशो का अनुष्ठान किया?।'

पति-पत्नी का सर्वप्रथम धर्म था कि वे साथ साथ देवतान्नो, ऋषियो न्नौर पितरो के प्रति न्नप्रया को चुकावें न्नौर नित्य पंचमहायनों का श्रनुष्ठान करें। देवतान्नो का ऋषा यज्ञ करके, ऋषियो का वेदाध्ययन न्नौर स्वाध्याय से तथा पितरो का संतानोत्पत्ति से चुकाया जाता था। नित्य पंचमहायन्नो में ब्रह्मयन्न (स्वाध्याय), देवयन्न (श्रीत यागादि), पितृयन्न (संतानोत्पत्ति, तर्पणादि), श्रितिययन्न (संन्यासी, विद्यार्थी तथा श्रन्य श्रम्यागत को मोजनदान) श्रीर भूतयन्न (जीवमान्न का पोषणा श्रीर उनके प्रति दयामाव: प्रतीक रूप से कुत्ता, श्रपन्न, कृमि तथा पापरोगी को मोजनदान) की गणाना थी। इनके श्रतिरक्त श्रन्य श्रीत-स्मार्त-काम्य धार्मिक कियान्नो को मी पति-पत्नी साथ करते थे। मध्यकालीन माध्यकारो ने यह प्रश्न उठाया कि पत्नी को श्रकेले धार्मिक कृत्यों के करने का श्रिषकार है या नहीं। व्यवहारमयूख में उद्धृत कात्यायन के श्रनुसार 'पिता, मर्ता (पति) श्रयवा

श्रन्योन्यस्याव्यमीचारो भवेदामर्खातिकः। एष धर्मः समासेन श्रेयः खीपुंसयोः परः। ६. १०१। तथा नित्यं यतेयातां खीपुंसौ तु कृत कियौ। यथानाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम्॥ ६. १०२।

रामोऽपि कृत्वा सौवयाँ सीतां परनी यशस्त्रिनीम् । ईजे यहैवहुविधैः सह आतृमिर्चितेः ॥ ३. १०।

पुत्र की श्राज्ञा से स्त्री धार्मिक कृत्य कर सकती है; श्रानुज्ञा के बिना उसके धार्मिक कर्म विफल होते हैं। 'पराश्ररमाधवीय (२.१.३७) तथा हेमाद्रिवतखंड (१.३६२) में मार्केड यपुराण से यह उद्धृत किया गया है। दूसरा प्रश्न था कि यदि एक पुरुष की कई पित्नयाँ हों तो किसके साथ धार्मिक क्रियां एकरनी चाहिए। इसपर विष्णुधर्मसूत्र का उद्धरण लिया गया है: 'यदि कई एक सवर्ण पित्नयाँ हों तो ज्येष्ठा के साथ, यदि मिश्र (कई वर्ण की) हों तो भी किनिष्ठा सवर्णा के साथ, यदि सवर्णा न हो तो क्रमशः चित्रया श्रोर वैश्या के साथ, किंतु हिच को श्रद्धा के साथ धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए'।' विषष्ठ ने कहा है: 'कृष्णावर्णा (श्रद्धा) रामा (स्त्री) केवल रमण के लिये होती है, धर्म के लिये नहीं ।' इसका कारण यह था कि मध्ययुग में प्रायः श्रांतर्वर्ण विवाह श्रीर वर्णोन्तर्क के सिद्धांत शिथिल हो गए थे।

सभी धर्मशास्त्रकारों ने स्त्री के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया है। स्त्री का प्रथम कर्तव्य था पित की स्त्राज्ञा का पालन स्त्रीर उसका देवतातुल्य स्त्रादर करना। स्रपने पित च्यवन के प्रति सुकन्या के वचन को शतपथ ब्राह्मण से प्रायः उद्घृत किया गया है: 'जिसके लिये मेरे पिता ने मुझे समर्पित कर दिया है, स्त्राजीवन उसका परित्याग न कल्गी ।' स्मृतिचंद्रिका तथा पराशरमाधवीय में उद्घृत शंखलिखित का कथन है: 'पत्नी को पित से द्वेष नहीं करना चाहिए, चाहे वह नपुंसक, पतित, स्रंगहीन स्त्रथवा रोगी ही क्यों न हो; स्त्रियों का पित ही देवता है ।'

पत्नी के गृहस्थी संबंधी कर्तव्यों के संबंध में मनु और याज्ञवल्क्य को विशेषरूप से उद्धृत किया गया है। मनु के अनुसार 'पत्नी को सदा प्रसन्नमुख, गृहकारों
में सावधान तथा कुशल रहना चाहिए, घर के बरतन-भांडों को साफ सुयरा रखना
चाहिए और कभी अभितव्ययी नहीं होना चाहिए। संपत्ति के संरक्षण और व्यय
का मार, गृहवस्तुओं को साफ रखने का दायित्व, धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान का कार्य,
मोजनादि की तैयारी तथा संपूर्ण गृहस्थी के निरीक्षण का काम पत्नी को सौंप देना
चाहिए। सुरापान, बुरे लोगों का सहवास, पित से अलग रहना, तीर्थादि में
घूमना, दिन में सोना और अपरिचित के घर में आवास, ये छः स्त्री के दूषण के
कारण हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति पर माध्य करते हुए विज्ञानेश्वर ने शंख का निम्नलिखित

१ वि० घ० स्० २६. १-४।

२ वही, १८. १८।

उ शा अा ४. १. ५. ६।

४ स्मृति०, व्यवहार०, ५० २५१; पराश्ररमाधवीय, माग २, खंड १, ५० ३८।

ष मनु०, ५. १५०-१५६।

कथन उद्धृत किया है: 'स्त्री को आज्ञा लिए विना घर से नहीं निकलना चाहिए; उत्तरीय (चादर) लिए विना मी नहीं; शीव्रता से नहीं चलना चाहिए; विश्वक् , प्रवित, वृद्ध और वैद्य को छोड़कर परपुरुष से वातचीत नहीं करना चाहिए, अपनी नामि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए; टखने तक वस्त्र घारण करना चाहिए; स्तनो को उमाड़कर नहीं रखना चाहिए; सुँह ढके बिना जोर से नहीं हँसना चाहिए; उसको पित तथा उसके संवंधियों से द्वेष नहीं करना चाहिए; गिणका, धूर्ता, अभि-सारिणी, प्रवितता, प्रेच्णिका (नाटक, अभिनय आदि में भाग छेनेवाली), मायामूला (धोखेबाजी से जीनेवाली), कुहककारिका (जादूगरनी) तथा दुःशीला के साथ एक स्थान में नहीं रहना चाहिए। 'बृहस्पति के अनुसार 'स्त्री को अपने गुरुजनों के पूर्व सोकर उठना चाहिए, उनके भोजनोपरांत भोजन करना चाहिए; उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए। '

इस काल के धर्मशास्त्रीय गंथों ने स्त्रीधर्म के ऊपर पुराण्यवचनों का प्रचुर उद्धरण दिया है। मागवतपुराण के अनुसार 'बो पत्नी अपने पित को हरि समझती है वह हरिलोक में पित के साथ विलास करती है।' स्कंदपुराण में पाति- कर्स के लंबे कर्तव्यों का वर्ण न है: 'स्त्री को अपने पित का नामोच्चार नहीं करना चाहिए, क्यों कि इस आचरण से पित की आयु घटती है, उसे दूसरे पुरुष का नाम नहीं लेना चाहिए; पित से लाखित होने पर भी पत्नी को चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए; पित से मार खाने पर भी उसे मुस्कराना ही चाहिए। पितवता स्त्री को सदा आलचक, कुंकुम, सिंतूर, अंजन, कंचुकी, तांबूल, सुंदर आमूषण और वेणी (बालों की) धारण करना चाहिए।' पद्मपुराण के अनुसार वह स्त्री पितवता है जो दासी के समान ग्रहस्थी का काम करती हो, वेश्या के समान रितकला में कुशल हो, परिवार के पालनपोषण में माता के समान हो और विपत्तिकाल में मंत्रणा करने में मंत्री के समान हो।'

प्रोषितपतिका के कर्तन्यों का भी वर्णन शास्त्रकारों ने किया है। शंखलिखित के श्रनुसार (जिस स्त्री का पति बाहर गया हो उसे दोला, उत्य, चित्रदर्शन, शरीर में सुगंधिविलेपन, उद्यानविहार, खुले हुए श्लाकाश के नीचे सोना, स्वादिष्ट

<sup>ी</sup> मिताचरा ( याज्ञ० १. ८७ पर भाष्य )।

६ स्मृति०, व्यवहार०, पृ० २५७ पर उद्धृत ।

<sup>3 6. 22. 28 1</sup> 

省 महालंड, धर्मारएय, ऋष्याय ७।

मृष्टिखंड, अध्याय ४७, म्लोक ५५ ।

र अपरार्क, ए० १०८।

भोजन श्रीर पेय, कंदुककीड़ा, इत्रादि सुगंधित पदार्थ, पुष्प, श्राभूषण, दंतप्रसाधन, श्रॉलों में श्रंजन श्रादि का परित्याग करना चाहिए।' वेदन्यासस्मृति में उल्लेख है: 'पित के बाहर जाने पर पितृतता स्त्री विवर्णदीनवदना, देहसंस्कारवर्जिता होकर निराहार से श्रपने को शोषित करती रहे।' मिताच्चरा दारा उद्घृत बृहस्पति का कथन है: 'जो स्त्री पित के श्रार्त होने पर श्रार्त, मुदित होने पर प्रसन्न, प्रोषित होने पर मिलन श्रीर कृश तथा मरने पर मृत होती है उसे पितृतता कहते हैं।'

पत्नी के कार्यों श्रीर कर्तव्यों के बदले में उसे श्रिषकार श्रीर सुविधाएँ मी प्राप्त थीं श्रीर उनके श्राधार पर पित के कर्तव्य मी स्थिर किए गए थे। पत्नी को पित के घर में रहने का विधिक श्रिषकार प्राप्त था। साथ ही उसको पित के द्वारा भरगापोषणा का भी श्रिषकार मिला हुश्रा था। मनु पर माष्य करते हुए मेघातिथि ने एक क्लोक उद्धृत किया है जो इस प्रकार है: 'भनु ने कहा है कि वृद्ध माता-पिता, साध्वी भार्या श्रीर बालक पुत्र का पालन सैकड़ों श्रकार्य (श्रनुचित कार्य) करके भी होना चाहिए।' दच्चस्पृति में पोष्यवर्ग में निम्नांकित की गणाना की गई है: माता, पिता, गुरु, भार्या, प्रजा, दीन, समाश्रित, श्रम्यागत, श्रितिथ तथा श्रीम। विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य पर माष्य करते हुए कहा है: 'स्त्रियों की रच्चा श्रपनी पत्नी में निरत रहने से ही होती है, ताडन श्रादि से नहीं। ताडन से उनका श्रनर्थ ही सुना जाता है; व्यवहारकुशल लोग पांचाल स्त्रियों में मृदुता का ही उपवेश करते हैं ।' पित के द्वारा भरगापोषणा का कर्तव्य इतना श्रिनवार्य था कि यदि स्त्री व्यमिचारिग्री हो तब भी उसका भंग नहीं होता था। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य पर भाष्य करते हुए वसिष्ठ के इस वचन की श्रोर ध्यान दिलाया है: 'ग्रुद्र के साथ व्यमिचार करनेवाली श्राह्मण, च्निय तथा बैक्य की

<sup>9 2, 42 1</sup> 

श्रातीत मुदिते हृष्टा प्रोषिते मिलना कृशा । मृते त्रियेत या पत्यौ सा स्त्री होया पतित्रता ॥ याञ्च० १. ८६ पर भाष्य में उद्धृत ।

श्रृद्धौ च मातापितरौ साध्वी मार्यौ शिशुः स्तः।
श्रम्यकार्यशतं कृत्वा भतेव्या मनुरम्रवीत् ॥ मेषातिथि (मनु० ३, ६२) तथा मिताचरा (याद्य० १, २२४) द्वारा उद्घृत ।

४ माता पिता गुरुर्भायां प्रजा दीनः समाभितः । अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्निः पोष्यवर्गं उदाहृतः ॥ दच्च० २. ३६ ।

भ रक्षा च स्त्रीयां स्वदारनिरतत्वमेव न तु ताडनादिका । तया तासामनथौंऽपि संभान्येत । तथा च लौकिकाः पांचाल स्त्रीषु मादैवमिति पठंति ॥ विश्वरूप : याञ्च० १, ६० पर माध्य ।

<sup>🖣</sup> याञ्च० १. ७०-७२ पर भाष्य।

स्त्रियाँ, यदि यौन संबंध से संतान की उत्पत्ति न हो तो, प्रायश्चित से शुद्ध हो जाती हैं, किंतु दूसरे प्रकार की नहीं। अर्थात् यदि व्यमिचार से संतानोत्पिच हो तो पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। किंतु त्याग का अर्थ है स्त्री को धार्मिक कृत्य तथा दांपत्य जीवन से वंचित करना, घर से बिल्कुल निकाल फेकना नही। उसको अलग और सुरिच्चित रखना तथा मोजनवस्त्र देना पित का कर्तव्य था। केवल चार प्रकार की स्त्रियों का सर्वथा त्याग विहित था: (१) शिष्यगा, (२) गुरुगा, (३) पितन्नी, तथा (४) जुंगितोपगता (चांडाल आदि जुगुप्सित के संपर्क में आनेवाली) । वेदव्यास ऋषि के अनुसार 'व्यमिचारिगी स्त्री आगामी ऋतुकाल के बाद पितत्र हो जाती है और उसके बाद उसके साथ पूर्ववत् (पत्नीवत्) व्यवहार करना चाहिए । इन कथनों से स्त्रियों के साथ काफी उदारता का परिचय मिलता है।

दांपत्य जीवन में साथ रहने श्रौर परस्पर यौन संबंध का श्रिषिकार स्त्री-पुरुप दोनों को प्राप्त था। पित का यह कर्तन्य था कि वह ऋतुकाल में नियमित रूप से स्त्री के साथ रहे श्रौर उससे संतान उत्पन्न करे; ऐसा न करने से उसको भ्रूग्रहत्या का दोष लगता था। पित को सहवास का विधिक श्रिषकार भी था, जिसको स्त्री श्रस्वीकार नहीं कर सकती थी। 'जो तीन वर्ष तक ऋतुमती मार्या के पास नहीं जाता है उसे नित्संदेह भ्रूग्रहत्या के समान पाप लगता है। ऋतुस्नाता मार्या के समीप जो नहीं जाता उस महीने में उसके पितर स्त्री के रज में सोते हैं। जो स्त्री भी पित का प्रत्याख्यान कर श्रपना ऋतु न्यर्थ करती है उसे ग्राम के बीच में भ्रूग्राध्नी घोपित कर घर से निकाल देना चाहिए । विश्वरूप ने याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका में इस वचन को उद्घृत किया है। पराशर तथा संवर्त स्मृतियों में इस कर्तन्य श्रीर श्रिषकार का प्रायः समान वर्गांन मिलता है।

संपूर्ण दांपत्य जीवन में विधिक श्रिषकारों पर बल न देकर उसके सामाजिक श्रीर नैतिक स्वरूप पर ही जोर दिया जाता था। पित-पत्नी की श्रिमिन्नता तथा पारिवारिक सुखशांति ही विवाहित जीवन का उद्देश्य श्रीर श्राधार माना जाता था: इसका सबसे सुंदर उदाहरण भवम् तिरचित उत्तररामचरित में सीता के प्रति राम का उद्गार है: 'जो श्रद्धैत (श्रन्योन्य), सुख-दुःख तथा सभी श्रवस्थाश्रों में श्रनुकूल, इदय को विशामप्रद, बुद्धावस्था से श्रद्धार्य रसवाला तथा कालक्रम से श्रावरण

१ वसिष्ठ०, २१. १०-१२।

१ व्यास०, २.४६-५०।

विश्वस्प द्वारा याज्ञ० १. ७६ पर उद्धृतः; वौ० ४० स्० ४. १. १६-२० ।

( संकोच ) के हटने से स्नेहसार में स्थित दांपत्य प्रेम है वह जिसे प्राप्त हो गया उस सीमाग्यशाली मनुष्य का कल्यासा हो । '

(१३) विवाहेतर स्नी-पुरुष के संबंध-सामान्यतः विवाह के श्रंतर्गत ही स्त्री-परुष का यौन संबंध होता था, फिंतु इस काल के साहित्य तथा धर्मशास्त्र से पता लगता है कि विवाह के बाहर भी यह संबंध संभव था। यह संबंध दो प्रकार का था-(१) विवाहित स्त्री-पुरुष के श्रवेष संपर्क या व्यमिनार के रूप में श्रीर (१) समाज से स्वीकृत वेश्यावृत्ति के रूप में । पहले प्रकार के संबंध में तत्कालीन धर्मशास्त्रीय दंडविधान में पर्याप्त उल्लेख मिलता है। मेघातिथि गौतमधर्मस्त्र श्रीर मनस्मृति से इस बात में सहमत हैं कि व्यभिचारी युग्म को ताडन द्वारा मृत्यदंड मिलना चाहिए। व्यभिचार के संबंध में प्रयत्नमात्र करनेवाले के लिये भी मेघातिथि ने फठोर दंड का विधान किया है। दिजाति स्त्री के साथ ब्राह्मणेतर द्वारा व्यभिचार होने पर मृत्यदंढ दिया जाता था: किसी भी वर्गों की कुलाबी के साथ बलात्कार करने पर किसी भी वर्गों के पुरुष को मृत्युदंड मिलता था। सामा-न्यतः समाज में व्यभिचार कम था, परंतु कुछ जातियों की स्त्रियाँ विवाहित होने पर भी श्रार्थिक श्राय के लिये व्यभिचार कराती थीं। श्रभिधानरत्नमाला के श्रनुसार नट जाति का पुरुष जायाजीव ( जिसकी जीविका स्त्री के व्यमिचार से चले ) होता था। चारणों की स्त्रियों भी व्यभिचारिशी होती थीं। मेघातिथि ने संकेत किया है कि इस प्रकार के व्यमिचार पति की सहमति से होते थे। रतिरहस्य श्रीर उपमितमव-प्रपंचकथा में धूर्त पुरुपों के जाल में फँस जानेवाली कियो की एक लंबी सूची पाई जाती है। अरव लेखक अबू जईद" के यात्रावर्णन से स्मृतियों के उपर्युक्त दंडविधान की पुष्टि होती है। वह लिखता है कि व्यमिचार के लिये स्नी-पुरुष दोनी को प्रायदंड मिलता था, यदि स्त्री की अनिच्छा से व्यमिचार हुआ हो तो केवल पुरुप को प्राग्यदंड दिया नाता या।

श्रद्ध तं सुखदु खयोर नुगुखं सर्वारत स्थास यतः । विश्रामी दृदयस्य यत्र जरसा यस्मित्र हार्यो रसः । कालेनावर पाल्ययात्परिखते यत्स्नेहसारे स्थितम् । महं तत्र सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्माप्यते ॥ उत्तररामचरित, ६. ३६ ।

२ मनु०, ८. ३५६ पर माध्य।

<sup>3</sup> २. ४३७; रतिरहस्य, १३. २१-३४।

४ रतिरहस्य, ११. ३१; चपमितिभवप्रपंचकथा, ८१६।

<sup>े</sup> हिस्ट्री श्राव् इंडिया ऐत्र टोल्ड बाह इट्स श्रोन हिस्टोरियन्स (इलियट तथा डाउसन दारा संपादित ), मा० १ में उद्भृत ।

स्वतंत्र वेश्यावृत्ति बहुत दिनो से मारत में एक संस्था के रूप में चलती जा रही थी। मध्ययुग के सामंती वातावरण में इसकी और अधिक वृद्धि हुई। संगीत, शृंगार और कामुक विलासिता इसके मुख्य श्रंग थे। प्रथम दो के कारण वेश्याओं का समाज में संमान था और उन्हें राजसमाशों और देवालयों में अपनी कला के प्रदर्शन के लिये समान रूप से स्थान मिलता था। कामुकता के लिये वेश्याएँ समाज में निदित थीं, किंतु वैवाहिक संबंध को पवित्र और स्थायी बनाए रखने के लिये वे सामाजिक मुख्याद्वार के रूप में सहन की जाती थीं। होमेंद्र के समयमातृका तथा दामोदरगुप्त के कुट्टनीमतम् नामक ग्रंथों से इस समय की वेश्यावृत्ति के ऊपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। समयमातृका में नायिका एक वेश्या है जो राजनतंकी, किसी संपन्न पुरुष की प्रेयसी, सामान्य सड़कों पर घूमनेवाली वनिता, कुट्टनी, छुद्मतापसी, युवकों को अष्ट करनेवाली, देवालयों की पुजारिन आदि कई रूपों में विचरण करती है। वेश्या किस प्रकार पुरुष के धर्म, धन, स्वास्थ्य और जीवन का अपहरण करती है, इसका विस्तृत वर्णन उपर्युक्त ग्रंथों में पाया जाता है।

## षष्ठ अध्याय

# समाज में स्त्री का स्थान

समाज में स्त्रियों के स्थान का चित्रण कई रूपों में किया जा सकता है— कन्या, पत्नी, माता, ब्रह्मवादिनी, स्वतंत्रा, वेश्या श्रादि । मध्ययुग की परिस्थितियों में स्त्रीजीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए । सामान्यतः इन परिवर्तनों की प्रवृत्तियों थीं नियंत्रण, संकोच श्रीर हास ।

#### १. कन्या

(१) जन्म तथा परिवार में स्थान—भारतीय समाज में कन्या यद्यपि वरावर से ही आदिरत, लालित और पालित होती आई है तथापि उसका जन्म संपूर्ण परिवार को गंभीर बना देता है। उसकी पिवत्रता और सुरचा के संबंध में अत्यंत ऊँचे किंतु कठोर माव और उसके विवाह और मावी जीवन की चिंता से समस्त कुटुंव और विशेषतः मातापिता त्रस्त रहते आए हैं। कन्या किसी अनागत वर से नेय और एक घरोहर है जिसको अक्षुण्ण प्रत्यपित करना है, यह स्मृति मन पर बोम की तरह रहती आई है। इसीलिये कन्या और पुत्र के जन्म के समय मिन प्रकार से दोनो आगंतुकों का स्वागत होता आया है। दोनों के लिये अलग अलग विधियों और पद्धतियाँ बरती जाती रही हैं। फिर भी मध्ययुग की घार्मिक पृष्ठभूमि में सिद्धांततः कन्या शक्ति का अवतार है। शक्ति में कन्या को गौरी और भवानी के रूप में देखा। अतः मातापिता दायित्व के माव से दवे रहकर मी कन्या का स्वागत शक्तिरूप में करते थे। बागा ने हर्षचरित में राज्यश्री के मातृगर्भ में आने और जन्म ठेने का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है:

'देवी यशोवती ने देवी राज्यश्री को उसी प्रकार गर्भ में धारण किया जिस प्रकार नारायणमूर्ति ने वसुधा को। \*\*\* जिस प्रकार मेना ने सर्वजीवधारियों से

देवी यशोवती गर्भेख आक्ता। नारायग्रमृतिरिव वसुषां देवी राज्यश्रियम्।"" सर्वभूभृदभ्यथिता गौरीमिव मेना प्रस्तवती बुहितरम्॥ वही, ४- (१६७-१७६)।

च्ह्रेग महाऽऽवर्ते पातयित पयोधरोन्नमनकाले ।
 सिरिदिव तटमनुवर्षे विवर्द्धमाना स्ता पितरम् । इपै० ४. (२३१) ५ ।
 यौवनारम्भ एव च कन्यकानाम् इंघनी भवंति पितरः संतापानलस्य । वही, ४ (२१४) ।

श्रभ्यर्थित गौरी को उत्पन्न किया या वैसे ही यशोवती ने दुहिता (राज्यश्री) को प्रसव किया।'

(२) पालन, पोषण तथा शिक्षा—कन्या के पालन पोषण में कोई कमी नहीं ग्राई, किंत उसकी शिचादीचा के संबंध में श्रामल परिवर्तन हम्रा। वेदो के यम में कत्या को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार या, उसका उपनयन संस्कार होता था ग्रीर उसे उचतम श्राघ्यात्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा मिल सकती थी। लोपासदा, विश्ववारा, घोषा आदि स्त्रियों ने मंत्रद्रष्टा ऋषि के पद को प्राप्त किया था। उपनिषदो में अनेक विदर्षी और ब्रह्मवादिनी स्त्रियो का उल्लेख मिलता है। प्राय: रांमायरा, महामारत श्रादि महाकाव्यों के युग तक यह परंपरा चलती रही। रामायण में कौसल्या श्रीर महामारत में द्रौपदी क्रमशः मंत्रवित श्रीर पंडिता कही गई हैं। परंत धर्मशास्त्रों के समय से कन्या की शिका के संबंध में स्थिति बिलकुल बदल गई। बौद्धयुग में अधिक संख्या में भिक्षशी बनने श्रीर तत्पश्चात यवन-पह्नव-शक-तवारादि के ब्राक्रमणों के कारण स्त्री की उच शिका के स्थान पर उसकी सरका श्रीर गोपनीयता ने महत्व प्राप्त किया। स्मृतियों में कन्या का ब्रह्मचर्य पुराकाल की बात बना दिया गया। मन् के अनुसार 'पति ही कन्या का आचार्य, विवाह ही उसका उपनयन संस्कार, पति की सेवा ही आअमनिवास और गृहस्थी के कार्य ही दैनिक धार्मिक अनुष्ठान थे।' वेदाध्ययन की दृष्टि से स्त्रियों की गणना शहों के साथ होने लगी। मध्ययुग तक पहुँचते पहुँचते यह स्थिति बिलकुल रूढ हो गई। शुक्राचार्य ने विवाह के स्रवसर पर वर की ऊँची शैचिशिक योग्यता पर बहुत बल दिया है, किंत्र कन्या की शिक्षा श्रीर विद्या के बारे में कुछ नहीं कहा है। यम के श्रनुसार शिक्स संस्थाओं में जाना कन्या के लिये श्रतीत की बात हो गई थी। वह केवल मातापिता, भाईबंध स्त्रादि से स्त्रपने घर पर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। नालंदा स्त्रादि विश्वविद्यालयों में बहाँ सहस्रों की संख्या में प्रचय-छात्र शिक्षा पाते थे वहाँ स्त्री-सात्री का कहीं संकेत भी नहीं मिलता।

मध्ययुग में यद्यपि लड़िक्यों की सामूहिक श्रीर उच्च शिक्ता का हास हो

वैवाहिको विधिः स्त्रीया संस्कारो वैदिकः स्मृतः । पितसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ मनु० २. ६७ ।

२ शुक्र०।

उ पुराकल्पे कुमारीयां मौन्जीवंधनिमध्यते ।

श्रध्यापनं च वेदानां सावित्री वाचनं तथा ॥

पिता पितृन्यो श्राता वा नैनासध्यापयेत्परः ।

स्वगृद्दे चैव कन्यायाः मैचचर्या विधीयते ॥

वर्णयेद्दिनं चीरं जटाधारयमेव च ॥ संस्कारप्रकाश०, पृ० ४०२-३ में टद्धृत ।

गया था तथापि व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। कुछ बहुत सुशिक्षिता श्रीर विदुषी क्षियों का उल्लेख पाया जाता है; विशेपकर राजपरिवारीं श्रीर ब्राह्मण्कुलों में कितपय स्त्रियाँ श्रव भी विदुपी होती थीं। सातवीं शती के प्रारंभ में स्थायवीश्वर की राजकुमारी राज्यश्री के बारे में कहा गया है: 'तृत्यगीत श्रादि में विदग्ध सिखयों के बीच वह संपूर्ण कलाश्रों का प्रतिदिन श्रिषकाधिक परिचय प्राप्त करती हुई धीरे धीरे बढ़ रही थीं।' मंडन मिश्र की पत्नी भारती दार्शनिक शास्त्रार्थों में मध्यस्य पद को सुशोभित कर सकती थी। राजशेखर की पत्नी श्रवंतिसुंदरी साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित थी। वाचस्पति मिश्र की पत्नी भामती धार्मिक श्रीर दार्शनिक विषयों में रुचि श्रीर प्रवेश रखती थी।

(३) सुविधाएँ तथा अधिकार—कन्या को परिवार में कई सुविधाएँ श्रीर श्रिधिकार प्राप्त थे, यद्यपि पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण उसे पूर्ण विधिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। 'पिता रचति कौमार्ये' के सिद्धांत में केवल कन्या के ऊपर नियंत्रण का ही माव नहीं था, श्रिपित पिता के ऊपर संरच्या का पूरा दायित्व थाः पिता के श्रमाव में भाइयों श्रथवा श्रन्य श्रमिमावकों के ऊपर । पिता के मरने पर उसकी संपत्ति के विमाजन के समय यदि कन्या कुमारी रही तो उसके विवाह के लिये निश्चित संपत्ति सरिक्त कर दी जाती थी। यदि वह त्राजीवन कुमारी रहने का निश्चय करती थी तो उसके भरगापोपण का मार विधिक रूप से परिवार के ऊपर होता था। माता के मरने पर उसके स्त्रीधन में कन्या श्लों का एक-मात्र श्रिधिकार होता था। कात्यायनस्मृति के अनुसार अदत्त (अविवाहित) कत्या को चतुर्य माग विभाजन के समय मिलता था। विज्ञानेश्वर का कहना है कि यहाँ पर चतुर्थं का तात्पर्यं संपूर्ण पैतृक संपत्ति का चतुर्थं नहीं, किंतु पुत्र होने पर जितना उसको मिलता उसका चतुर्थोश है। दायमाग के अनुसार पैतृक संपत्ति स्वस्य होने पर माई श्रपने माग का चतुर्याश देकर भगिनी का विवाह करते थे। यदि संपत्ति निपुल हुई तो चतुर्याश अनिनार्य नहीं था; निनाह के लिये आनश्यक द्रव्य से विवाह की व्यवस्था कर दी जाती थी। पूर्वकाल में कन्या को दाय का उत्तराधिकार पुत्र के स्रभाव में भी नहीं था; मध्ययुग में कन्या का यह स्रधिकार

श्रथ राज्यश्रीरिप नृत्यगीतादिषु विदग्धास सखीषु सकलास कलास च प्रतिदिनसुपचीय-मानपरिचया शनैः शनैः श्रवद्धत । हर्ष० ४. २३० ।

२ याज्ञ० २. १३५ पर मिताचरा में उद्धृत।

<sup>3</sup> वहीं।

४ वही, ३. ३४, ५० ६६; मिताचरा, याज्ञ २, १२४ पर साच्य ।

स्वीकार कर लिया गया था। दायमाग में उद्धृत नारद के अनुसार 'पुत्र के अमाव में दुहिता ( तुल्य संतान होने से ) पिता की उत्तराधिकारिग्री थी। पुत्र श्रीर दुहिता दोनो ही पिता के संतानकारक हैं। मिता क्तरा में उद्धृत बृहस्पति के अनुसार 'पत्नी मर्तृ ( पिते ) के धन की उत्तराधिकारिग्री कही गई है, उसके अमाव में दुहिता। पुत्र के समान दुहिता मनुष्यों के श्रंग श्रंग से उत्पन्न होती है। श्रतः ( उसके रहते ) पितृधन को दूसरा मनुष्य कैसे ग्रहगा कर सकता है ? श्रपुत्र पिता के मरने पर कुमारी कन्या उत्तराधिकारिग्री होती थी; उसके श्रमाव में ऊद्गा ( विवाहिता )। पितृधन श्रीर स्त्रीधन ( मातृधन ) दोनो के विमाजन में प्रतिष्ठित ( सुव्यवस्थित ) श्रीर अप्रतिष्ठित ( स्रव्यवस्थित ) कन्याश्रो में से श्रप्रतिष्ठित को तथा प्रदत्त श्रीर श्रप्रदत्त में से श्रप्रदत्त को उत्तराधिकार के समय प्राथमिकता दी जाती थी।

#### २. पत्नी

(१) गृहस्वामिनी—'पत्नी' का शाब्दिक अर्थ खामिनी होता है। दंपति की कत्यना में पित-पत्नी दोनो गृह के संयुक्त और समान रूप से अधिकारी होते थे। वैदिक युग में विवाहोपरांत पित के घर आने पर पत्नी को जो आशीर्वाद दिया जाता था उसमें घर के ऊपर पत्नी के पूर्ण आधिपत्य की स्वीकृति है: 'श्रमुर के ऊपर सम्राज्ञी हो। देवरों के ऊपर सम्राज्ञी हो³।' युवती कन्या के विवाह के समय ऐसा होना उचित ही था, क्योंकि वह शरीर और बुद्धि दोनों से परिपक्व होती थी। बुद्ध के समय तक पत्नी का यह पद और शक्ति बनी रही। परवर्ती काल में वहूं के ऊपर सास के शासन और अत्याचार की कहानियाँ सुनाई पड़ती हैं । परंतु प्राचीन साहित्य में कित्यय बहुओं के अत्याचार के कथानक भी पाए जाते हैं । वौद्ध साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कई एक सासे, नवागत बहूं के शासन से तस्त होकर मिक्षुणी हो जाती थीं। एक ऐसा भी उदा-हरण मिलता है जिसमें बहूं ने ससुर को घर से निकाल दिया। एक तीसरी घटना

पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानकारणात । पुत्रश्च दुःहिता चोभी पितुः सन्तानकारकौ ॥ नारद०, दाय, ५० ।

२ याज्ञ० २. १३५ पर माप्य ।

असत्राद्धी श्रस्तरे मन सत्राद्धी ऋषि देवृषु । ऋग्०, १०. ८५. ४६ । यथा सिंधुनंदीनां सात्राज्यं सुपुने वृषा । एनात्वं सत्राद्धयेषि पत्युरस्तं परेत्य च ॥ अथर्वं०, १४. १. ४३ ।

र्षे विवादवत्युक्तथा, च० ६० सो० वं०, १६३३, पृ० ५६ पर उद्धृत ।

भ थम्मपद, ११५, माप्य; थेरीनाथा, ४५ पर माष्य ।

का मी उल्लेख है, जिसके अनुसार एक चतुर बहू ने अपनी सास को एक ऐसे तालाब में नहाने के लिये उतारा बहाँ मकर रहते थे और वहाँ बूढ़ी सास मकरजाल में फँस गई । किंतु ऐसी घटनाएँ अपवाद रूप में होती थीं। सामान्यतः बहू सास का आदर और सास बहू से स्नेह करती थी।

- (२) बाल्वधू—मध्ययुग में जब कन्याश्रो के बालविवाह की प्रया चल गई श्रीर वह पाँच, सात, श्राठ, दस वर्ष की श्रवस्था में बहू बनने लगी तब श्रमुरग्रह में उसके स्थान श्रीर श्रिषकार में बहुत परिवर्तन श्रीर श्रंतर श्रा गया। श्रव
  वह घर की साम्राज्ञी न रहकर स्वयं पोष्य श्रीर विषेय के रूप में दूसरों के संरच्या में
  रहने लगी। विवाह कन्या का उपनयन, पित उसका श्राचार्य, श्रमुरग्रह गुरुकुल,
  ग्रहस्थी का कार्य श्रमिहोत्र समझा जाने लगा। इस परिस्थित में पित को पत्नी
  को सुधारने श्रीर दंढ देने का भी श्रिषकार मिल गया। प्राचीन काल में मनु के श्रमुसार पित पतली रस्सी श्रथवा वेणुदल से पत्नी को हल्का शारीरिक दंढ दे
  सकता था। मेघातिथि के श्रमुसार मौखिक दंढ श्रथवा श्रर्थदंड पर्याप्त था।
  विश्वरूप का कहना है कि पत्नी के सुधार के लिये उसमें श्रासक्ति श्रीर स्तेह सबसे
  उपयोगी श्रस्त है।
- (३) पित से अभिन्न-पित-पत्नी के संबंध के बारे में प्राचीन काल से यह सिद्धांत चला त्रा रहा था कि दोनों के शारीरिक, श्रार्थिक तथा नैतिक स्वार्थ श्रीर श्रादर्श श्रमित्र थे। श्रापस्तंवधर्मस्त्र के श्रनुसार 'जाया (पत्नी) श्रीर पित में विभाग नहीं देखा जाता। पाणिग्रहण के समय से कर्मों में उनका महत्व रहता है। इसी प्रकार पुग्यकाल में भी, श्रीर द्रव्य के परिग्रह में भी। मनु का कथन है: 'विप्रों ने यह कहा है कि जो मर्ता (पित) है वही श्रंगना (पत्नी) सुनी गई है।' पित-पत्नी का परस्पर श्रानुकूल्य श्रीर सामंजस्य ही सब सुखों का मूल माना जाता था। दंपती का श्रानुकूल्य ही त्रिवर्ग (धर्म, श्रर्थ तथा काम) के उदय का कारण है। यदि स्त्री श्रनुकूल है तो त्रिदिव (स्वर्ग) से क्या प्रयोजन १ यदि वह प्रतिकृत्व है तो नरक की क्या श्रावश्यकता १ सुख के लिये ही ग्रहस्थाश्रम है। उस सुख का

९ जातक, सं० ४३२।

२ मतु०, ८. २६६-३००।

<sup>3</sup> वही।

४ याझ०, १. ५० पर मांच्य ।

५ आ० ४० स्०, २. ६. १४. १६-२०।

व विप्राः प्राहुस्तथा नैतबो मर्ता सा स्मृतांगना । १. ४५ ।

मूल पत्नी है । ' भवभूतिरचित मालतीमाधव में उक्ति है : 'स्त्रियों का भर्ता (पति) श्रीर पुरुषो की घर्मदारा (कामदारा नहीं ) श्रन्योन्य प्रेय, मित्र, समग्र बंधुता, संपूर्ण श्राकांचा, श्रच्य कोश तथा जीवन है ।'

(४) बाद तथा त्याग-पति श्रौर पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध श्रमियोग लगाने का विधिक श्रिधिकार नहीं था । परंतु मध्यकालीन माष्यकारी ने व्यावहारिक दृष्टि से यह स्वीकार किया था कि पति-पत्नी के बीच ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जब राज्य की इस्तक्षेप करना चाहिए श्रीर दोनो को उचित मार्ग पर लाना चाहिए । विवाह के श्रांतर्गत पति को पत्नी साथ रखने श्रीर पत्नी को भरण-पोषण पाने का ग्रन्योन्याश्रय श्रधिकार या । फिर भी विशेष परिस्थितियों में पत्नी का श्रिविदन ( एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री से विवाह करना ), पत्नी का त्याग, श्रयवा पति का त्याग हो सकता या। यदि पत्नी बंध्या, केवल पुत्री उत्पन्न करनेवाली हो श्रयवा उसकी संतान जीवित न रहती हो तो उसकी इच्छा से या स्वतः दूसरी पत्नी करने का पति को श्रिधिकार था"। परंतु इस परिस्थिति में पति को पत्नी के भरगापोषसा का समुचित प्रबंध करना आवश्यक था; उसका परित्याग अथवा निष्कासन नहीं हो सकता था । दसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर प्रथम बार पत्नी का त्याग नहीं होता था: उसको दसरे ऋतकाल तक श्रयवा गर्भ रह जाने पर संतानप्रसव तक घर के एकांत कल या बाहरी घर में रहने का दंड मिलता था और प्रायश्चित्त के बाद वह शब्द मानी जाती थीं । व्यमिचार की पुनरावृत्ति पर पति पत्नी का परित्याग कर सकता था । कोई व्यवस्था किए बिना पति के प्रवास की दशा में पत्नी को पति की प्रतीचा करनी

१ पद्म०, उत्तरखंड, २२३, ३६-३७।

२ प्रेयो मित्रं बंधुता वा समग्रा सर्वे कामाः शेविधर्जीवितं वा । स्त्रीयां भर्ता धर्मदाराश्चर्यंसामित्यन्योन्यं नन्सयोज्ञातमस्तु ॥ श्रंक ६, १८ ।

ईष्यांस्यासमुत्येतु संबंधे रागहेतुके ।
दंपती विवदेयातां न शातिषु न राजनि ॥ नारद०, स्त्रीपुंस०, श्लोक ८६ ।

४ मिताचरा, याद्य० २. २१४ पर माध्य।

भशुश्रूपाकरीं वंध्यां वंधकीं परिहिंसकीम् ।
 त्यजंति पुरुषा प्राज्ञाः चिप्रमप्रियवादिनीम् ॥
 भप्रजां दशमे वर्षे स्त्रीप्रजां दशमे त्यजित् ।
 भेतप्रजां पंचदशे सवस्त्वप्रियवादिनीम् ॥ वौधायन, कृत्य० व्यवहार०, स्त्रीपुंयोग में उद्धृत ।

६ मिताचरा, याज्ञ० १. ७४ पर माध्य ।

<sup>🍟</sup> वसिष्ठ० २१. १०-१२; मिताचरा १. ७२।

C वही ।

पहती थी श्रीर प्रवास के विभिन्न प्रयोजनों के श्रनुसार प्रतीचाकाल घटता वढता था। इसके पश्चात् स्त्री पति का त्याग कर सकती थी । पराशरस्मृति के श्रनसार पति के नष्ट (श्रशास्त्रीय श्राचरण के कारण खननो से परित्यक्त), प्रवित्त ( श्रशास्त्रीय ढंग से व्यर्थ मींख्यादि करानेवाला ), क्लीव ( नपुंसक ) तथा पतित (धर्माचरण से भ्रष्ट ) हो जाने पर-पॉच श्रापत्तियों में-स्त्रियों के लिये दूसरे पति का विधान है। कुछ माष्यकारों ने पति का अर्थ 'रच्चक' किया है श्रीर पत्नी के पुनर्विवाह का निषेध किया है, जो कप्टकल्पित है। प्राचीन श्चर्यशास्त्रों में परस्पर मोच्च (संबंधविच्छेद) की व्यवस्था थी। कौटिस्य के श्चनसार पत्नी-पति के परस्पर द्वेप से भी मोच हो सकता या। परंतु मोच की यह सुविधा केवल श्रप्रशस्त ( श्रासुर, गांधर्व, रांच्स तया पैशाच ) विवाहो पर ही लागू थी, प्रशस्त विवाहों (ब्राह्म, देव, आर्ष तथा प्राजापत्य) पर नहीं। मध्ययुग में गुद्ध मोक्त की व्यवस्था नहीं पाई जाती; केवल विशेष परिस्थितियों में दूसरे विवाह की श्रानुमति है जिससे मोस्त की श्रावश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। देवल के श्रानुसार नष्ट, प्रवित, क्लीब, पतित, राजिकिल्विषी ( राजियोग से पीड़ित ), लोकांतरगत ( सुद्रप्रवासी ) पति स्त्रियों के लिये त्याज्य है। स्त्री पति के मृत श्रयवा जीवित रहने पर दूसरे पति का वरगा कर सकती है, किंतु यह संतति की श्रनाशार्थता (रज्ञा) के लिये ही संभव है, स्त्री के स्वातंत्र्य से नहीं । निचले स्तर की जातियों में विवाहविच्छेद की प्रया मध्ययुग में थी श्रीर श्राज भी प्रचलित है।

( ४ ) प्रोषितपितका—प्रोषितमर्तृका के कर्तव्य के ऊपर कृत्यकल्पतक में जो उद्धरण दिए गए हैं उनका संक्षेप इस प्रकार है । मनु के अनुसार यदि पत्नी की व्यवस्था करके पित बाहर गया हो तो उसे (पत्नी को ) नियम में स्थित होकर उस हित पर जीविका चलानी चाहिए; यदि कोई व्यवस्था किए विना प्रोषित हो तो अगिहिंत ( अनिंदनीय ) शिल्पो द्वारा उसे निर्वाह कर्रना चाहिए । 'याज्ञवल्क्य" का

१ नारद०, स्त्रीपुंस०, १५. ८६-१०२।

नष्टे मृते प्रम्नित क्लीवे च पतिते पतौ ।
 पंचस्वापत्सु नारीयां पतिरन्यो विधीयते ॥ ४. २४, नारद १५-६७ ।

नष्टः प्रव्रजितः क्लीवः पतितो राजिकिल्विपी ।
 लोकांतरगती वापि परित्याज्यः पतिः खियाः ॥
 मृते मर्तरि जीवे वा स्त्री विदेतापरं पतिम् ।
 संतत्यनाशार्थतया न स्वातंत्र्येण योषितः ॥ कृत्य०, ज्यवहार०, स्त्री-पुंयोग, १० ६४१ ।

<sup>8 8.</sup> WX 1

<sup>4 8.081</sup> 

श्रादेश है कि 'प्रोषितमर्तृका को क्रीडा (खेल), शरीरसंस्कार (श्रृंगार), समाजोत्सवदर्शन, हास्य, दूसरे के घर सवारी से जाना छोड़ देना चाहिए।' बृहस्पति' का कथन है कि 'पित के प्रोषित होने पर पत्नी को प्रसाधन, नृत्य, गीत, समाजोत्सव-दर्शन, मांस तथा मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए।' विष्णु का कथन है कि 'पित के प्रवास पर पत्नी को प्रसाधन, दूसरे के घर गमन तथा द्वारदेश श्रीर गवाचों (झरोखो) पर खड़ा होना त्याग देना चाहिए।' शंखिलखित ने प्रोषितपितका के लिये एक लंबी व्यवस्था दी है: 'समी स्त्रियों में ब्राह्मणी अपने चारित्र्य की रच्चा स्वयं करे। दूसरे वर्ण की स्त्रियों की रच्चा मातापिता श्रीर उनके पश्चात् राजन्य (राजा तथा राजपुरुष) करें। प्रेंखा (दोला), ताडव, विहार, चित्रदर्शन, श्रंगराग, उद्यानयान, विवृत्तशयन, उत्कृष्ट पान तथा मोजन, कंदुककीड़ा, धूम, गंध, माल्य, श्रलंकार, दंतथावन, श्रंजन, श्रादर्शन, प्रसाधन, श्रादि श्रस्वतंत्र प्रोषितमर्तृका कुलस्त्री को नहीं करना चाहिए।' हारीत ने बालों में वेग्री (चोटी) निकालना मी निपिद्ध किया।

(६) मृतभर्त का : अनुमर्ग अथवा ब्रह्मचर्य-लक्ष्मीघर ने अपने कृत्यकल्पतर में मृतभर्तृका के कर्तन्यों का भी वर्णन किया है। मृतभर्तृका के लिये दो ही प्रशस्त मार्ग खुळे ये—(१) पित के साथ सहमर्ग अथवा अनुमर्ग और (२) ब्रह्मचर्य अथया नियमवत के साथ ब्रह्चयं। श्रंगिरास्मृति आदि प्रंथों में पहळे पर बहुत ही वल दिया गया है :

'पित के मर जाने पर जो स्त्री हुताशन ( श्राग्न ) पर श्रारोहण करती है वह श्रवंधती ( विषठ की स्त्री ) के समान श्राचरणवाली स्वर्गलोक में महत्ता को प्राप्त होती है। साढ़े तीन करोड़ जो रोऍ मानवशरीर में होते हैं, पित का श्रनुगमन फरनेवाली स्त्री उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। जिस प्रकार सॉप पकड़नेवाला सॉप को विल से निकाल लेता है वैसे ही श्रधोगित से श्रपने पित को बचाकर उसके साथ स्त्री स्वर्ग को जाती है। पित का श्रनुगमन करनेवाली नारी माता, पिता तथा मर्ता तीनों के कुलो को पिवत करती है। वह पित में श्रनुरिक रखनेवाली, उत्तम, परम श्राकांद्यावाली स्त्री पित के साथ स्वर्ग में चतुर्दश इंद्रों के समय तक विहार करती है। पित ब्रह्मन्नी, कृतध्न श्रयवा मित्रन्न क्यों न हो, उसका श्रनुगमन करनेवाली स्त्री उसे पितत्र करती है, ऐसा श्रंगिरा का वचन है।'

१ २४. १३।

२ २४. ६-११।

अस्यक०, व्यवहार०, सीपुंयोग, पृ० ६३२ पर उद्घृत ।

४ वही।

५ वही, ए० ६३२-६३३।

'पित के मरने पर साध्वी स्त्रियों का अमिप्रवेश के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म विश्लेय नहीं है। पित के मरने पर जनतक पितत्रता अपने शरीर का दाह नहीं करती तनतक वह स्त्रीशरीर से किसी प्रकार भी मुक्त नहीं होती। मरकर पित के स्वर्ग जाने पर वियोग के ज्ञत ( घाव ) से कातर स्त्रियों का अमिप्रवेश के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ( धर्म ) नहीं।'

व्यासस्मृति ने श्रनुगमन का ही विधान किया है श्रीर श्रनुगमन करनेवाली स्त्री का माहात्म्य वर्णन किया है। ब्रह्मपुराण्य में निम्नलिखित कथन पाया जाता है:

'पित के मरने पर सिस्त्रयों की दूसरी गित नहीं। भर्तृवियोगामि से उत्पन्न दाह का दूसरा कोई शमन नहीं। यदि पित देशांतर में मरे तो उसकी पादुकाश्रों को साध्वी स्त्री श्रपने हृदय से लगाकर तथा पिवत्र होकर श्रिम में प्रवेश करे।'

परंतु ऐसा जान पड़ता है कि सहमरण तथा अनुमरण का यह माहात्म्यगायन होते हुए भी सभी विधवा स्त्रियाँ अपना अग्निदाह नहीं करती थीं और
न तो सभी शास्त्रकार इस बात पर सहमत ही थे कि सभी स्त्रियों को अनिवार्य रूप
से अभि में प्रवेश कर पित का अनुगमन करना चाहिए। किसी भी धर्मसूत्र में—
विष्णु को छोड़कर—सहगमन का उल्लेख नहीं है। विष्णु ने भी अन्वारोहण
(अभिदाह) को दूसरे विकल्प में रखा है। 'पित के मरने पर स्त्री ब्रह्मचर्य का
पालन करे अथवा अन्वारोहण।' बृहस्पति ने स्पष्ट लिखा है, 'नारी पुरुष का
आधा शरीर है। पुराय और अपुराय के फल में समान है। चाहे वह अनुगमन
करे अथवा साध्वी होकर जीवित रहे, दोनों दशाओं में वह पित का हित करती है।'
हारीत के अनुसार विधवा स्त्री जिहा, हस्त, पाद आदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त
कर, स्वाचारवती होकर, दिनरात पित का अनुशोच करती हुई, ज्ञांत रहकर
जीवन के श्रंत में पितलोक का विजय करती और पुनः पितवियोग को प्राप्त नहीं
होती। कहा भी है:

न वही, १०६३४।

मृते भतेरि सत्स्रीणां न चान्या विद्यते गतिः ।
 नान्यद्भर्तृवियोगाग्निदाइस्य शमनं क्वचित् ।
 देशांतरमृते तस्मिन् साध्वी तत्पादुकाद्वयम् ।
 निधायोरिस संशुद्धा प्रविशेचजात्वेदसम् ॥ वही, ५० ६३४ ।

उ मृते भर्तरि ब्रह्मचर्य तदन्वारोह्णं वा । वही, २५. १४।

४ शरीरार्थं स्मृता नारी पुरवापुरवफले समा । श्रन्वारूढा जीवन्तीवा साघ्वी भर्तृहिताय सा ॥ कृत्य०, व्यवहार०, स्त्रीपुंस०, ६३४।

प वही।

'पित के मरने पर जो पितवता साध्वी निष्ठा (ब्रह्मचर्य) का पालन करती है वह सब पापो को छोड़कर पितलोक को प्राप्त होती है।' बृहस्पिति ने पुनः कहा है कि यदि स्त्री श्रपुत्रवती भी हो तब भी उसे ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। 'नित्य व्रत-उपवास में निरत, ब्रह्मचर्य में व्यवस्थित, दम श्रीर दान में रत, श्रपुत्रा होते हुए भी स्वर्ग को जाती है।' यम, कात्यायन श्रादि श्रन्य शास्त्रकारो की भी यही संगति है ।

(७) नियोग-लक्ष्मीघर ने इस विषय पर सर्वप्रथम मनु को उद्धृत किया है। 'संतान के परिच्चय (विनाश ) होने पर प्रजा (संतति ) की इच्छा रखनेवाली सम्यक नियुक्त ( धर्मशास्त्र के अनुसार गुरुवनों से अनुशाता ) स्त्री को देवर द्वारा श्रयवा सर्पेंड के साथ श्रधिगमन (यौन संबंध) फरना चाहिए3।' मेघातिथि ने इसपर जो भाष्य किया है उससे नियोग का विरोध नहीं जान पड़ता।' 'संतान' शब्द से पुत्र कहा जाता है अयवा पुत्रिका (पुत्रस्थानीय बनाई हुई) द्रहिता। वही पितृवंश का विस्तार करती है, अन्या नहीं। उसका परिच्य है अनुत्पत्ति, उत्पत्तिनाश अथवा अपुत्रीकरण । नियुक्ता ( गुरुश्रो से अनुहाता ) होकर ( संतान ) उत्पन्न करे । पति के सगोत्र श्रासर, देवरादि को गुर समझना चाहिए, पिता त्रादि को नहीं। भाई के पत्र होने पर नियोग नहीं करना चाहिए। देवर पति का भ्राता है। सपिंड पति का अन्वय है। सम्यक् का अर्थ है घृताक ( बी से विलेपित ) श्रादि होना । 'इप्सित' शब्द से कार्य की समता कही गई है। इसके अनंतर केवल दहिता, अंघ, बिघर आदि उत्पन्न होने पर फिर नियोग करना चाहिए । भाष्य में मेधातिथि ने कुछ बाते नई जोड़ दी हैं: जैसे, संतान के झंतर्गत 'पुत्रिका' श्रीर 'भाई के पुत्र होने पर नियोग नहीं करना चाहिए।' नियोग के प्रसंग में याज्ञवल्क्य, नारद, यम स्रादि के भी उद्धरण दिए गए हैं।

परंतु ऐसा जान पड़ता है कि मध्ययुग का जनमत नियोग के विरुद्ध होता जा रहा था। लक्ष्मीधर ने तुरंत पुनः मनु से श्रवतरण दिया है: 'विवाहसंबंधी

१ वही, २५, १५।

२ वही, पृ० ६३७-३८।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मनु०, १. ५१।

४ मेधातिथि, मनु० ६. ५८-५६ पर माध्य ।

नोद्दाहिकेपु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्विचित् ।
 न विवाहिवधानुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥
 श्रवं द्विजैद्दि विद्विद्धः पशुधर्मो विगर्दितः ।
 मनुष्याखामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासित ॥ मनु० ६. ६५–६६ ।

मंत्रों में नियोग का कहीं उल्लेख नहीं है और न विवाह विधियों में विधवा के साथ पुनःविवाह का । विद्वान् द्विजातियों द्वारा यह विगहित (निंदनीय) पशुधर्म (कहा गया है)। वहस्पति ने स्पष्टतः नियोग का निषेध किया है: 'मनु ने नियोग की व्यवस्था की है किंतु स्वयं उसे निषद्ध मी बताया है। युगहास के कारण मनुष्यों द्वारा विधानतः इसका करना अशक्य है। इत और त्रेतायुग में मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होते थे। द्वापर और किल में मनुष्यों की शक्तिहानि हो गई। पुरातन ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार के पुत्र बताए गए थे। शक्तिहानि श्राधुनिकों द्वारा इस समय ऐसा करना संमव नहीं।' नियोग बंद होने के कितपय कारण थे। एक तो यौन संबंध की अत्यंत पवित्रता की मावना बढ़ती जा रही थी। दूसरे, जनसंख्या बढ़ने से अधिकाधिक पुत्रों का महत्व मी घटता जा रहा था। तीसरे, संपत्ति के विमाजन तथा उत्तराधिकार और पिंडाप्ण के लिये संगोत्रों, सपिंडो और बांधवों की संख्या उत्तरोत्तर विस्तार पाती जा रही थी जिसके कारण केवल पुत्र का होना अनावश्यक हो गया। चौथे, पिंडदान से प्राप्त पितृलोक या स्वर्ण की महत्ता मोच्च के सामने गौण होती जा रही थी। इन कारणों से नियोग कितवर्ण में परि-गणित कर लिया गया।

- (प्र) परपूर्वा स्त्री—एक बार विवाहिता होकर फिर दुबारा पित करने-वाली स्त्री को परपूर्वा (पहले अन्य के साथ रहनेवाली) कहा जाता था। नारदस्मृति के अनुसार परपूर्वाएँ सात प्रकार भी होती थीं—तीन प्रकार की पुनर्भू और चार प्रकार की स्वेरिग्री। पुनर्भू का अर्थ पुनः पत्नी होनेवाली और स्वेरिग्री का 'मर्यादा तोड़कर स्वेच्छा से रमग्रा करनेवाली' था।
  - (अ) पुनर्भू—जो वास्तव में कन्या और अन्ततयोनि होती थी और केवल पाणिप्रहण मात्र से दूषित हुई रहती थी वह पुनः विवाह संस्कार कराने के कारण प्रथमा पुनर्भू कही जाती थी। जो कौमार पित को छोड़कर दूसरे पित का आश्रय प्रहण करती थी वह पुनः पित के यह जाने के कारण द्वितीया पुनर्भू कहलाती थी। देवर आदि के न होने पर जो बांधवो द्वारा किसी अन्य सवर्ण अथवा सिंड को समर्पित की जाती थी उसकी संज्ञा तृतीया पुनर्भू थी।
  - (आ) स्वैरिग्री-जिस स्त्री को संतान हुई हो श्रथवा नहीं, पति के जीवित रहने पर ही जो कामवश दूसरे पुरुष का आश्रय प्रहण करती थी उसे प्रयमा स्वैरिग्री कहते थे। पति के मरने पर देवर आदि को छोड़कर जो स्त्री कामवश दूसरे से संबंध स्थापित करती थी वह द्वितीया स्वैरिग्री समभी जाती

कृत्य०, व्यवहारकांड, स्त्रीपुंस०, पृ० ६४३ पर उद्घृत ।

व नारद०, स्त्रीपुंयोग, १४, ४४-५३।

थी। किसी श्रन्य देश से श्रपहृत (मगाई हुई) श्रथवा विक्रीत (बेंची हुई) श्रीर क्षुधा, तृष्णा, व्यसन श्रादि से पीड़ित होकर को 'मैं तुम्हारे पास उपस्थित हुई हूँ' ऐसा कहती थी उसको तृतीया स्वैरिणी कहा जाता था। उत्पन्नसाहसा (व्यभिचारिणी) होने पर श्रपने बड़ो द्वारा देशधर्म की श्रवहेलना करने पर किसी को जो स्त्री सौंप दी जाती थी उसको चतुर्था स्वैरिणी कहते थे। इन सात प्रकार की परपूर्वा—पुनर्मू श्रीर स्वैरिणी—स्त्रियों कहते थे। इन सात प्रकार की परपूर्वा—पुनर्मू श्रीर स्वैरिणी—स्त्रियों में पूर्वा जयन्या तथा उत्तरा श्रपेद्धाकृत श्रेयसी (श्रव्छी) समभी जाती थीं। हारीत के श्रनुसार 'स्वैरिणी, पुनर्मू, रेतोघा (कुंडमाता), कामचारिणी तथा सर्वमद्धा (सुरापी) ये पॉच प्रकार की स्त्रियाँ शृद्धयोनि मानी जाती थीं। हनमें जो संतान उत्पन्न होती थी वह पंक्ति के योग्य नहीं होती थी श्रीर उसको पंक्ति में नहीं बैठाते थे।' समाज में इस प्रकार की स्त्रियाँ निंदनीय होती थीं श्रीर उनको पापिष्ठ समभा जाता था। कात्यायन हो से सिक्रयों की घोर मर्स्थना की है।

## (६) पत्नी के आर्थिक और विधिक अधिकार

(अ) अप्रतिवाध अधिकार से वंचित—पत्नी के स्वतंत्र आर्थिक श्रीर विधिक अधिकार के संबंध में दो सिद्धांत प्राचीन काल से चले आ रहे ये। एक तो यह कि पत्नी पित से अभिन्न और अविच्छेय है, अतः उसके पृथक् सस्त्व, संपत्ति तथा विभाजन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जैसे पित रहपित या वैसे ही पत्नी रहस्वामिनी थी; रह के पितृसत्तात्मक होने से संपत्ति का विधिक अधिकार पित को प्राप्त था। इसके अतिरिक्त संपत्ति परिवार की थी, व्यक्ति की नहीं, सबसे समर्थ व्यक्ति उसकी व्यवस्था करता था। दूसरा सिद्धांत यह या कि छी 'निरिंद्रिय' अर्थात् शरीर से दुर्वल होती है (और इसलिये वह वाह्य संपत्ति का प्रवंध नहीं कर सकती)। इस परिस्थिति में प्राचीन भारत के धर्मशास्त्रों में पत्नी के स्वतंत्र आर्थिक अधिकार को महत्व नहीं दिया गया, यग्रपि धार्मिक और सामानिक हिं से उसका स्थान काफी ऊँचा था। विधवा होने पर भी पित की संपत्ति का उत्तराधिकार पत्नी को प्राप्त नहीं था। आपस्तंव, मनु और नारद के अनुसार अपुत्र पित की संपत्ति विधवा पत्नी को नहीं मिल सकती थी । गौतम ने सिपंढ और सगोत्र के साथ पिछे उसके अधिकार को

रवैरियी च पुनर्मूश्च रेतीथा कामचारियी ।
 सर्वभच्या च विद्येयाः पंचैताशृद्वयोनयः ॥
 पतासां यान्यपत्यानि उत्पद्धन्ते कदाचन ।
 न तान्पंक्तिषु शुंजीत न ते पंक्त्यईकाः स्मृताः ॥ कृत्य०, व्यवहार०, स्त्रीपुंयोग, पृ० ६४६ ।
 विद्या ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> आ० ४० स्० २. ६. १४, २। मनु० ६. १८५ । नारद०, स्तीपंयीग ।

स्वीकार किया है। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य ने विधवा पत्नी को अपुत्र पति का प्रथम उत्तराधिकार दिया है, यदि वह विभक्त संपत्ति का स्वामी रहा हो। मध्यकालीन विष्णु तथा कात्यायन आदि स्मृतियों ने पत्नी के इस अधिकार को स्वीकार किया। बृहस्पति ने पत्नी को पति की सर्वप्रथम उत्तराधिकारिणी माना । इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि मध्ययुग में पत्नी का आर्थिक और विधिक अधिकार अधिक पुष्ट और सुरचित हुआ।

(श्रा) भरग्पोषग् — पत्नी को भरग्पोषग् का श्रवाघ श्रिषकार था। इस काल के निवंधकार श्रीर माध्यकार मनु के एक क्लोक को उद्धृत करते हैं जिसके श्रनुसार 'पत्नी का भरग्पोषग् सैकड़ों श्रकार्य करके भी करना चाहिए ।' पत्नी की जीविका की व्यवस्था किए बिना पित प्रवास में नहीं जा सकता था। उसकी जीवितावस्था में दूसरा विवाह करने की दशा में उसके लिये उचित प्रवंध श्रनिवार्य था। यहाँ तक कि वलात्कार से उपभुक्ता श्रीर चोर के हाथ में पड़ी होने के कारग्र दूपित पत्नी का त्याग भी वर्जित था श्रीर पित उसके भरग्पोपग् के लिये उचरदायी समक्ता जाता था। प्राचीन शास्त्रकारों के मत के श्रनुसार पत्नी श्रपने इस श्रिषकार के संबंध में पित के विवद्ध त्यायालय में श्रमियोग नहीं कर सकती थी। परंतु विज्ञानेश्वर ने इस बात का श्रिषकार पत्नी को दिया है कि यदि उसका पित श्रनुचित रूप से उसका पित्याग या उसकी संपत्ति का श्रपहरग्रा करता है तो वह न्यायालय की शरग्र हे।

(इ) दाय—पत्नी पित की संपत्ति के विभाजन का दावा नहीं कर सकती थी, परंदु यदि पित स्वयं पुत्रों में अपनी संपत्ति का विभाजन करता था अथवा पुत्र उसकी संपत्ति का विभाजन करते थे तो पत्नी को पुत्र के बराबर संपत्ति का अंश पाने का अधिकार था। परंदु पत्नी के अंश का पृथक्करण

१ गौ० थ० स्०, २८-११।

३ याज्ञ० २. १३५।

अगम्नाये स्मृतितंत्रे च पूर्वाचार्येश्च स्रिमिः। शरीरार्थम् स्मृता मार्या पुग्यापुग्यफले समा॥ यस्य नोपरता मार्या देहार्थं तस्य नीवति। नीवत्यर्थशरीरे तु कथमन्यः समाप्नुयात्॥ दायमाग, खंड ११ में उद्धृतः, बृहश्चनु, मिता-चरा (या० २०११५-१३६) में उद्धृत।

४ वृद्धो च मातापितरी साध्वी मार्था शिशुः सुतः । श्राप्यकार्यशर्तं कृत्वा मर्तव्या मनुरम्बीत् ॥ मेधातिथि (मनु० ३.६२) तथा मिताचरा ८ (याद्य० १.२२४) द्वारा ४ : उद्धृत ।

पत्नी की इच्छा से नहीं, श्रिपित पति की इच्छा से होता था । मदनरत्न ने पत्नी के श्रंश के पृथक्करण का विरोध इस प्राचीन सिद्धांत के श्राधार पर किया है कि पत्नी पित से श्रविभाज्य है। व्यवहारप्रदीप ने श्रविभाज्य के सिद्धांत का श्रादर करते हुए लिखा है कि पित प्रीतिदान के समान हो पत्नी का श्रंश उसे सींप सकता है।

पित के मरने पर उसके पुत्रों तथा श्रन्य दायादों के रहते हुए विधवा पत्नी को उत्तराधिकार पहले प्राप्त नहीं था। 'पुरुष ही दायाद हो सकता था, स्त्री श्रदायादी यी । श्रापस्तंबधर्मसत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि 'पत्र के श्रमाव में प्रत्यासन (निकट सपिंड), उसके श्रमाव में श्राचार्य, उसके श्रमाव में श्रंतेवासी (शिष्य) श्रथवा दुहिता (किंतु पत्नी नहीं) उत्तराधिकार पा सकती थी"। सबसे पूर्व विष्णु ने विषवा के उत्तराधिकार को स्वीकार किया : 'श्रपुत्र का धन पत्नी को प्राप्त होता है। उसके श्रमान में दृहिता को।' इसके पश्चात् याज्ञवल्क्य ने इस मत का समर्थन किया श्रीर श्रपुत्र के उत्तरा-धिकारियों में विधवा को प्रथम स्थान दिया। इस परिवर्तन का कारण यह जान पहता है कि धीरे धीरे नियोग और विधवा विवाह की प्रथा समाज में कम होती जा रही थी। प्रत्रोत्पत्ति और विवाह द्वारा ऐहिक सुख प्राप्त करने के वदले ब्रह्मचर्य श्रीर तपस्या द्वारा श्राध्यात्मिक जीवन बिताना विधवा के लिये श्रिधिक संमान की वस्त समझी जाने लगी। इसलिये सामाजिक दृष्टि से श्रावश्यक था कि परिवार में स्त्री का प्रभावयुक्त श्राधिक स्थान रिथर कर दिया जाय । परंतु इस बात पर बहुत दिनों तक शास्त्रकारों में मतमेद रहा । नारद , कात्यायन , भोज ग्रादि विधवा का ग्राधिकार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे: कुछ शास्त्रकार, जैसे, श्रपरार्क द्वारा उद्धृत न्यास ", इस मत के थे कि स्त्रीधन के श्रितिरिक्त विधवा को दो श्रथवा तीन सहस्र पण श्रीर मिलने चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> याञ्च० २. ११५; मिताचरा ( याञ्च० २ ५२ )।।

र मदनरत्न ( हस्तलेख ), पृ० ६१ ( वी )।

<sup>3</sup> पृ० ४४१-४४२ ।

<sup>😮</sup> तस्मात्त्रियो निरिन्द्रिया श्रदायादाः । तैत्तिरीय०, ६. ५. ८ ।

<sup>4 7. 28. 7-81</sup> 

६ अपुत्रस्य धर्न पत्न्यभिगामि । तद्मावे दृहितृगामि । १७. ४३ ।

<sup>🕶</sup> याद्य०, २. १३५-१३६।

८ नारद०, १३. ५२।

विञ्चानेश्वर द्वारा याद्य० २. १३६ पर उद्धृत।

१० अपरार्क, ए० ७५२ पर उद्धृत।

बहस्पति के श्रनसार विधवा पति की श्रस्थावर संपत्ति को ही उत्तराधिकार में पा सकती थी, स्थावर को नहीं । मिताचरा भें उद्भृत शंख के मत में अपूत्र के स्वर्गगामी होने पर उसका धन माई को प्राप्त होता था, उसके श्रमाव में उसे मातापिता ग्रहण करते थे श्रयवा ज्येष्ठा पत्नी । स्थारवादी संप्रदाय इस समझौते को मानने के लिये तैयार नहीं था। वह इस वैदिक सिद्धांत पर दटा हुआ था कि पारिवारिक संपत्ति पर पतिपत्नी का संयुक्त ऋषिकार है, श्रतः पति के श्रभाव में वह संपत्ति पत्नी को ही प्राप्त होनी चाहिए; विधवा के जीवित रहने पर पति का श्रधींश बीवित था. उसके रहते संपत्ति दसरे को नहीं मिल सकती थी। मध्यकालीन निवंध दायमाग श्रीर टीका मिताचरा ने विधवा के श्राधिकार का समर्थन किया। मिताचरा में विज्ञानेश्वर का कथन है: 'म्रापुत्र, स्वर्गगत, विभक्त, श्रसंसुष्ट (पति) के धन को परिश्वीता स्त्री (विधवा) संयता (ब्रह्मचारिग्री) रहकर सकल (संपूर्ग) ब्रह्म करती है । इसके श्रनसार श्रविमक्त श्रथवा संयुक्त परिवार में यह श्रिधिकार विधवा को नहीं था। दायभाग<sup>3</sup> ने इसका श्रौर विस्तार किया। इसने संयुक्त परिवार में भी विधवा के श्रिधिकार को स्वीकार किया। परंत दोनों में श्रांतर यह है कि मिताचरा ने स्त्री के संपत्ति-श्रिधिकार को सीमित नहीं किया है जबकि दायमाग ने उसे सीमित माना है। ऋषिकांश शास्त्रकार पति से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पर पत्नी का अधिकार सीमित (केवल उपभोग के लिये) मानते हैं, उसे श्रपहार ( श्रलग करने ) का श्रधिकार नहीं दिया गया है । श्रागे चलकर कुछ विशेष परिस्थिति में उसको ऐसा करने का ऋधिकार था।

(ई) जीधन—जीधन का शाब्दिक ग्रर्थ है ज्ञी का धन ग्रर्थात् वह संपत्ति जिसके ऊपर उसका पूरा ग्रीर श्रवाध श्रधिकार था ग्रीर जो पैतृक तथा संयुक्त पारिवारिक संपत्ति से स्वतंत्र थी। इस काल के माध्यकार तथा निबंधकार प्रायः मनु द्वारा दी हुई ज्ञीधन की परिमाषा से प्रारंभ करते हैं। मनु ने ह्यी-धन की परिमाषा इस प्रकार दी है: 'जो वैवाहिक श्रिम के समज्ञ कन्या की दिया जाता है, जो कन्या को पतिग्रह जाने के समय मिलता है, जो स्तेह के कारण दिया जाता है, जो भाई, माता श्रीर पिता से प्राप्त होता है, वह छः प्रकार का स्त्रीधन कहा. जाता है ।' विज्ञानेश्वर ने मिताज्ञरा में इसका उल्लेख

१ याज्ञ०, २. १३६ पर उद्धृत ।

र तस्मादपुत्रस्य स्वयातस्य विभक्तस्य असंतुष्टिनी धर्न परियाता स्त्री संयता सकलमेव गृह्णाति इति स्थितम् । याञ्च० २. १३६ पर टीका ।

<sup>3</sup> खंड १३।

४ मनु०, ६. १६४।

करते हुए कहा है: 'स्त्रीधन के छः प्रकार केवल उसकी न्यून संख्या का व्यवच्छेद करने के लिये हैं, अधिक संख्या का व्यवच्छेद करने के लिये नहीं ।' याज्ञवल्क्य ने स्त्रीधन की सीमा वढा दी थी: 'पिता, माता, पित तथा भाई से प्रदत्त, विवाह के अवमर पर श्रिय के सामने उपागत, पत्नी के श्रिधवेदन ( पति द्वारा दसरी स्त्री से विवाह ) के समय प्राप्त, बंधुदत्त तथा विवाह के समय शुल्फ ( श्रासर पद्धति से ), सब मिलकर स्त्रीधन कहलाते हैंर। श्रपरार्क के भाष्य के अनुसार इसमें जो 'च' शब्द आया है वह 'आदार्थ' है जिससे यह ध्वनित होता है कि इनके श्रतिरिक्त श्रन्य संपत्ति भी स्त्रीधन में संमिलित हो सकती है. जैसे पारिवारिक संपत्ति के विभाजन के समय पत्नी या भाता का पुत्र के समान ग्रंश, भाइयो के ग्रंश का चतुर्थीश, माता का पारिणाह्य (वैवाहिक ग्रुल्क) श्रादि<sup>3</sup>। दायमाग ने नारद का उद्धरण स्त्रीधन की परिभाषा में दिया है जो प्रायः मन के समान है। कात्यायन ने सबको मिलाकर स्त्रीधन की एक लंबी सची दी है जिसका अवतर्ग मिताजरा श्रीर दायभाग दोनों करते हैं। व्यवहार में सर्वमान्य स्त्रीधन की परिभाषा मिताचरा में इस प्रकार पाई जाती है: 'पिता, माता, पति तथा माई से जो दत्त, जो विवाहकाल में अग्नि के सामने मातुलादि से प्रदत्त, श्रिधेवेदन के निमित्त श्रिधिविना स्त्री को पति द्वारा दिया हुन्ना, स्नादि शब्द से रिक्य ( उत्तराधिकार ), क्रय, संविभाग, परिग्रह, स्रिधिगम से प्राप्त इस प्रकार का स्त्रीधन मन स्त्रादि से कहा गया है। 'स्त्रीधन' शब्द यौगिक है, पारिभाषिक नहीं । योग की संभावना मे परिभाषा के अयुक्त होने के कारण थें । पराशरमाधवीय में योग के ऊपर रूढि को ही महत्व दिया गया ( रुढियोगमपहरति )। व्यवहारमयुख के अनुसार स्त्रीघन दो प्रकार का है—(१) पारिमापिक (स्मृतियो में परिगणित) तथा (२) ग्रपारिमापिक ( विमाग, शिल्प श्रादि से प्राप्त ) । वीरमित्रोदय ( काशीसंप्रदाय में सर्वमान्य ) मिताच्रा से पूर्ण सहमत है।

स्त्रीधन पर स्त्री का कितना श्रिधकार या इसका निर्णय करने के लिये इस युग के शास्त्रकारों ने तीन श्राधारों का श्रवलंबन किया है—(१) संपत्ति का उद्गम, (२) संपत्तिप्राप्ति के समय स्त्री का पद (कन्या, स्त्री श्रथवा माता), तथा (३)

मिताचुरा (याइ० २. १४३-१४४ पर टीका)।

२ वही।

<sup>1 3</sup> XO OF E

४ याञ्च० २. १४१ पर टीका ।

<sup>1 00 \$ 00</sup> P

र पृ० १६० :

संप्रदाय (प्रदेश विशेष में किसी धर्मशास्त्र से मर्यादा )। इस संबंध में कात्यायन, नारद ग्रादि स्मृतियों का विशेष उल्लेख किया जाता है। कात्यायन का मत इस प्रकार है: 'सौदायिक (स्लेहियो से प्राप्त धन) पर स्त्रियों का स्वातंत्र्य श्रमीप्तित है क्यों कि यह इसिलिये मिलता है कि वे श्रपना उपजीवन (सहायता या पोषण्) कर सकें श्रीर वृशंस (कठोर श्रथवा दयनीय) श्रवस्था को न प्राप्त हों। इच्छानुसार स्थावर संपत्ति का भी वह विक्रय श्रीर दान कर सकती है। भर्तृदाय को पित के मरने पर ही यथेष्ट काम में ला सकती है—उसके जीवनकाल में उसको सुरिच्ति रखना पड़ता है—श्रथवा वह उसके कुल पर व्यय कर सकती है। सौदायिक स्त्रीधन के प्रह्मण् श्रथवा दान में पित, पुत्र, पिता, माई किसी को श्रधिकार नहीं है।' मिताच्चरा के श्रनुसार दुर्मिच, धर्मकार्य, व्याधि तथा जेल जाने की दशा में केवल पित द्वारा उपयोग हो सकता था; श्रन्यथा उपयोग करने पर लौटाना पड़ता था । स्त्री के श्रधिकार पर एक प्रतिबंध था श्रीर वह था पित्रता का। मनु के ऊपर माष्य करते हुए मेधातिथि ने कात्यायन का इस विषय पर उद्धरण दिया है। 'श्रपचारिकयायुक्ता, निर्लजा, श्रथंनाशिनी तथा व्यभिचाररता स्त्री का स्त्रीधन पर श्रिकार नहीं होता था।'

धर्मशास्त्र के कई संप्रदायों में स्त्रीधन के उत्तराधिकार को लेकर मतमेद पाया जाता है। परंतु प्राय: सभी शास्त्रकार इस बात पर एकमत थे कि स्त्रीधन के उत्तराधिकार में दुहिता को प्राथमिकता और वरीयता मिलनी चाहिए, वद्यपि श्रागे चलकर स्थावर संपत्ति को लेकर पुत्रों का श्राधिकार भी स्वीकार कर लिया गया था। मिताच्चरा के श्राधार पर याज्ञवल्क्य का कथन है: 'माता की (ऋण देने के बाद शेष) संपत्ति दुहिताओं को मिलनी चाहिए, उनके श्रमाव में श्रन्वय (श्रन्य संत्रित, पुत्रादि) को ।' स्त्रीधन दुहिताओं को मिलना चाहिए, किंदु पत्नी यदि संतान के बिना मरे तो पत्ति को, यदि उसका विवाह प्रशस्त (ब्राह्म, दैव, श्राफ तथा प्राजापत्य) विधि से हुआ हो तो उसके पितामाता को । मिताच्चरा ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर इसका मान्य किया है। व्यवहारमयूल ने श्रन्वय का श्रर्थ 'दुहिताओं

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> श्रपरार्क, ए० ७५२ पर उद्धृत ।

२ याज्ञ०, २. १४७ पर मिताज्ञरा।

अपचारिक्रयायुक्ता निर्लंब्जा वार्यनाशिका । व्यभिचारता या च स्त्रीयनं सा न चार्दंति ॥ कात्यायन०, मनु० ८० पर मेधातिथि द्वारा उद्धृत ।

४ मिताचरा; याञ्च०, २. ११७ पर टीका।

वही, याज्ञ० २. १४४-१४५ ।

ह है० ६४६।

की संति किया है। दायभाग में उद्धृत देवल के अनुसार 'मृत स्त्रियों का स्त्रीधन पुत्र तथा कन्या को समान रूप से मिलना चाहिए; संतानरिहत मरने पर कमशः भर्ता (पित), माता, माई और पिता को मिलना चाहिए।' पराशर के अनुसार 'अप्रदत्ता (अविवाहित) कन्याओं को ही स्त्रीधन मिलना चाहिए, पुत्र को नहीं; यदि दुहिताएँ विवाहित हो तो उनको समान भाग मिलना चाहिए।' अविवाहित कन्या के स्त्रीधन का उत्तराधिकार कमशः भाई, माता तथा पिता को मिलता था। कन्याओं की धरीयता का कारण बताते हुए विज्ञानेक्वर ने लिखा है: 'यह उत्तित ही है। पुरुष का शुक्र अधिक होने से पुमान (पुरुष) उत्पन्न होता है, स्त्री का रच अधिक होने से (स्त्री) इस लिये कन्या में स्त्री के अवयव अधिक होने के कारण स्त्रीधन उसको प्राप्त होता है; पुत्र का अवयव अधिक होने से पितृधन पुत्र को मिलता है।'

#### ३. माता

(१) आदर और महता—स्नी के श्रनेक रूगों में मातृरूप सबसे श्रिषिक श्रादरणीय श्रीर महत्व का माना जाता था। वास्तव में माता होने में ही स्त्रीजीवन की सार्थकता समझी जाती थी। वंध्या, श्रपुत्रा, मृतपुत्रा होना स्त्री के लिये कलंक था। माता होने के साथ ही स्त्री का घर में स्थान श्रीर मूल्य दोनो दुरंत बढ़ जाते थे। मध्ययुग के शास्त्रकारो तथा साहित्यकारों ने माता के संबंध में लिखते हुए प्राचीन धर्मशास्त्रों से प्रभूत श्रवतरण दिया है। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ हो सकता है। गौतमधर्मसूत्र के श्रनुसार 'गुरुश्रो में श्राचार्य श्रेष्ठ हैं, कई एक के मत में माता।' श्रापस्तंव का कथन है: 'माता पुत्रत्व का महान् कार्य करती है; उसकी सुश्रुषा नित्य है, पतित होने पर भी।' बौधायन ने कहा है कि 'पतिता माता का भी भरणपोषण करना चाहिए, उससे न बोलते हुए।' वसिष्ठ की व्यवस्था थी: 'पतित पिता का परित्याग हो सकता है, (जहाँ तक माता का संबंध है) वह पुत्र के लिये पतिता नहीं होती।' महाभारत में माता की भूरिभूरि

१ दायमाग, ४, २६, ५० ७६।

२ पराशरमाधवीय, ३. ५५२ ।

<sup>3</sup> याद्य०, २. ११७ पर टीका।

४ त्राचार्य श्रेष्ठो गुरुखां मातेत्येके । गी० ४० सू० २. ४६।

प माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्माख्यारमते तस्यां शुश्रूषा नित्या पतितायामपि । आ० ४० स्० १, १०, २८, ६ ।

पिततामपि तु मातरं विभृयादिभभाषमायाः । वौ० घ० स्० २. २. ४८ ।

<sup>🤏</sup> पतित. पिता परित्याच्यो माता तु पुत्रे न पतित । बी० घ० स्० १३. ४७ ।

प्रशंसा की गई है: 'माता के समान कोई छाया (शरण) नहीं और न तो उसके समान कोई गित ! माता के सहश कोई त्राण नहीं और न उसके बरावर कोई प्रिय ।' 'वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं, माता से बढ़कर कोई गुक नहीं, इहलोक और परलोक में दान से बढ़कर कोई मित्र नहीं ।' 'सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और माता से बढ़कर कोई गुक नहीं ।' मनुस्मृति में स्त्रियों के उपर कठोर नियंत्रण का विधान है, किंतु उसके अनुसार भी माता का स्थान बहुत ऊँचा है: 'दश उपाध्यायों से आचार्य श्रेष्ठ होता है, शत आचार्यों से पिता । माता पिता से सहस्राना श्रेष्ठ होती है ।' रामायण और महामारत के अनेक स्थल माता के लिये आदर और पूजा के मान से भरे हुए हैं। परवर्ती काव्यो, कयाओ और नाटकों में भी माता का स्थान सर्वथा उँचा रहा है। धार्मिक विश्वासों में मातृशक्ति आदिकाल से पूजनीय रही है। मध्ययुग में मातृशक्ति के आधार पर विविध देवियों की कल्पना हुई जिसका पुष्कल वर्णन मध्यकालीन तंत्रों और आगमों में पाया जाता है।

भारतीय इतिहास में पितृहत्या के कितपय उदाहरण हैं, किंतु मातृहत्या के बहुत कम। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण परशुराम का है, जिन्होंने अपने पिता जमदिम की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का वध किया। परंतु ऐसा लगता है कि यह कथा पितृमिक्त के अर्थवाद के रूप में प्रचलित हुई। पिता ने जब प्रसन्न होकर परशुराम से वर मॉगने को कहा तो उन्होंने सर्वप्रथम वर माता के पुनर्जीवन का ही मॉगा । इस संबंध में बौद्ध साहित्य में एक मनोरंजक कथा मिलती है। अजातशत्र अपने पिता विविसार को बंदी गृह में डालकर भूखों मार डालना चाहता था। उसकी विमाता जब विविसार से मिलने जाती थी तो अपने शरीर पर मधु का छेप कर छेती थी जिसको चाटकर वह जीवित रहता था। जब यह बात अजातशत्र को ज्ञात हुई तो वह अपनी विमाता को मारने पर उद्यत हुआ। इसपर उसके मंत्रियों ने कहा, 'अठारह सहस्र दुष्ट राजाओं ने अपने पिता का वध किया है, किंतु एक ने मी अपनी माता का नहीं ।' ऐसा सुनकर अजातशत्र पापकर्म से विरत हुआ। मध्ययुग

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> नास्ति मारुसमा स्त्राया नास्ति मारुसमा गतिः । नास्ति मारुसमं त्रायं नास्ति मारुसमा प्रिया ॥ शांति० २६७. ३१ ।

नास्ति वेदात्परं शास्त्रं नास्ति मातुः परो गुरुः ।
 नास्ति दानात्परं मित्रमिह लोके परत्र च । श्रति० १५१ ।

उ नास्ति सत्यात्परी धर्मी नास्ति माचसमी गुरुः। शाति० ३४३. १८।

४ उपाध्यायादशाचार्यः श्राचार्यायां शतं पिता । सहस्रं तु पितुर्माता गौरवेखातिरिच्यते ॥ मनु० २. १४५-४६ ।

स वने मातुरुत्थानमस्पृति च वषस्य वै। म० मा० ३. ११७-१८।

श्रमितायुध्यानसूत्र ( सेकेंड बुक्स आव् दि ईस्ट सिरीज ), जि० ४६ भा० २, पृ० १६३।

में मातृहत्या का कोई उदाहरण नहीं मिलता। धर्मशास्त्र में मातृहत्या के लिये प्रायश्चित का ऐसा कठोर विधान है जिससे श्चत्यंत विरल श्चवस्थात्रों में ही इसकी संभावना प्रकट होती है।

- (२) विधिक अधिकार—माता के विधिक अधिकारो का उल्लेख मध्य-कालीन धर्मशास्त्रों में पाया जाता है। माता का भरगापोषरा पुत्र के लिये श्रनिवार्य था। यहाँ तक ि श्रापद्धर्म के कार्य करने पर भी वह पालनीया थी। पतिता होने पर भी उसका यह श्रिविकार सुरिवत रहता था। उसको उत्तराधिकार का श्रिविकार भी प्राप्त था। विधवा पत्नी को उत्तराधिकार का श्रिधिकार भारतीय इतिहास में वहत पीछे मिला, किंतु माता को यह श्रिधिकार बहुत पहुछे मिला गया था। मनु ने विधवा पत्नी को उत्तराधिकारियों में नहीं संमिलित किया है, किंत्र माता को यह श्रधिकार दिया है कि वह संतानहीन पुत्र की संपत्ति प्राप्त करे । उत्तराधिकारियों में उसे ऊँचा स्थान प्राप्त था। स्मृतिचंद्रिका ने बृहद्विष्णु के वचन को उद्धृत किया है जिसके अनुसार उसने दृहिता अथवा दौहित्र के पश्चात् माता और उसके पीछे पिता को उत्तराधिकारी माना है? । मितास्तराकार ने क्रम को उलटकर पिता को पहले श्रीर माता को पीछे स्थान दिया है, जिसको वीरमित्रोदय के रचयिता ने भी ठीक माना है 3 । इस प्रश्न को लेकर मध्ययुग के भाष्यकारो श्रीर निवंधकारो में मतमेद था। किसी के मत में गर्भधारण एवं पोषण के कारण माता श्रेष्ठ थी श्रीर कोई 'बीजप्राधान्य' श्रथवा 'उत्पादन-ब्रह्मदातृत्व' के कार्या उत्तराधिकार में पिता को श्रेष्ठ मानते थे। बृहस्पति के अनुसार भार्या और पत्र से रहित मृत पत्र की संपत्ति की उत्तराधिकारिग्री माता होती थी श्रीर उसकी श्रनुहा से भाई । माता के श्रमाव में पिता की माता को भी उत्तराधिकार मिला हुम्रा था"।
- (३) दाय-पिता की मृत्यु के उपरांत जब उसकी संपत्ति का विभाजन पुत्रों द्वारा होता था तो माता ( श्रथवा विमाता ) को उसमें पुत्र के समान श्रंश मिलता था । शुक्रनीति के श्रनुसार माता को पुत्र का चतुर्थोश मिलना चाहिए,

श्रनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् । मातर्थेषि च वृत्तायां पितुर्माता हरेडनम् ॥ मनु० ६. १८५ में पिता श्रीर याई को उत्तराधिकार दिया गया है ।

२ स्मृति०, व्यवहारकांड।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> याद्य० २. १३५ पर टीका; वीरमित्रोदय, दाय० ।

भार्याद्यतिविद्यीनस्य तनयस्य मृतस्य तु ।

भागा रिकथहरी श्रेया श्राता वा तदनुश्वा ॥ बृहस्पतिः ऋपरार्कं, ए० ७४४ पर टद्धृत ।

प मनु० ६. २१७।

<sup>🤻</sup> रमृति०, व्यवहारकांड, २. २६८।

परंतु इस सिद्धांत को श्रिषिकांश शास्त्रकार नहीं मानते थे । जबतक पुत्र संयुक्त परिवार में रहना चाहते थे तबतक माता श्रपना श्रंश विभक्त नहीं करा सकती थी। यदि माता के पास स्त्रीघन पर्याप्त होता था तो पुत्र की संपत्ति में उसका श्रंश मी श्रपेक्ताकृत कम हो जाता था। कुछ शास्त्रकारों के अनुसार माता को केवल पोषण ही मिलना चाहिए, किंतु मिताक्तरा ने इसका प्रतिवाद किया है श्रीर समान श्रंश का ही समर्थन किया है । साथ ही मिताक्तरा ने इस मत का भी विरोध किया है कि यदि पुत्र की संपत्ति सीमित हो तो माता को समान श्रंश मिलना चाहिए श्रीर यदि विपुल हो तो केवल पोषण के लिये पर्याप्त। ऐसा लगता है कि उत्तर मध्ययुग में माता का यह श्रिषकार क्षीण होने लगा। स्त्री मात्र को समान श्रंश देना परवर्ती माध्यकारों तथा निबंधकारों को मान्य नहीं था; श्रतः माता को भी मरणपोषण के श्रिषकार तक ही सीमित रखा गया। व्यवहारसार तथा विवादचंद्रोदय श्रादि ने श्रपने समर्थन में बौधायन के इस वचन को उद्धृत किया है: 'निरिंद्रिया श्रदाया हि स्त्रियों मताः' ।'

#### ४. सत्तीप्रथा

(१) अर्थ-सती का शाब्दिक अर्थ है '(बराबर) अस्तित्व में रहनेवाली (=अमर)'। यदि 'सती' को प्राञ्चत शब्द माना जाय तो इसका अर्थ सत्य पर हढ़ रहनेवाली होता है। दोनो ही दशाओं में पित और पत्नी के बीच अविच्छेय संबंध और धर्म के प्रति हढ़ रहकर अपनी कीर्ति द्वारा लोक में चिरस्मरणीय (अमर) रहनेवाली की को सती कहते थे। परंतु यह नाम अपेचाकृत आधुनिक है। प्राचीन ग्रंथों में इसके लिये सहमरण (साथ मरना), सहगमन (साथ जाना), अन्वारोहण (साथ चिता पर चढ़ना) और अनुमरण (यदि पित प्रवास में मरा हो तो मृत्यु का समाचार सुनकर उसके पीछे मरना) शब्द प्रचलित थे। इन शब्दों और उनसे बोधित प्रथा के पीछे भावना यह थी कि मरने के समय तक पित-पत्नी का विवाह संबंध अविच्छित रहे और उसके बाद परलोक और जन्म-जन्मांतर में भी यह अचल बना रहे। किंदु इस भावना के उदय, विकास और इसपोग का इतिहास बड़ा मनोरंजक है और मध्ययुग की विशेष परिस्थित में इसका अस्तित्व विचारणीय ।

१ शुक्त०, ४. ५. २६७।

२ याज्ञ०, २. १३५ पर टीका।

विवादचंद्रोदय, पृ० ६७।

४ देखिए-एडवर्डं टॉमसन: सती (१६२८)।

- (२) सार्वभौम प्रथा—सती की प्रथा मारत के लिये कोई श्रसामान्य वात नहीं थी। प्राचीन काल के धार्मिक विचारों श्रौर श्रंधविश्वासो के श्रनुसार यह प्रथा विभिन्न रूपों में कई देशों में प्रचलित थी। मिश्र में राजाश्रों के साथ उनकी रानियाँ, दास, दासी श्रादि श्रन्य सुख की सामग्रियों के साथ पिरामिड में ढक दिए जाते थे। यूनानियों, रूमियों, स्लाव श्रादि कई प्राचीन जातियों में पित के साथ स्त्रियों को गाइने श्रौर जलाने की प्रथा थी । किंतु यह राजाश्रो, सामंतो श्रौर श्रीमंतों तक सीमित थी।
- (३) भारत में सतीप्रथा का प्रारंभ—वेदपूर्व काल में संभवतः मारत के श्रारों में यह प्रथा रही हो, परंतु वेदो के समय में यह प्रथा वंद हो गई थी। वेदो में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो सती प्रथा का उल्लेख करता हो?। प्राचीन गृह्यसूत्रो मे सतीप्रथा का संकेत नहीं मिलता। विष्णु को छोड़कर किसी धर्मसूत्र में भी सती का विधान नहीं है। मनुस्मृति जैसे व्यापक धर्मशास्त्र में भी सती होने की व्यापक धर्मशास्त्र में भी सती होने की व्यापक वर्ष पाई जाती। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ शती वि॰ पू॰ यह प्रथा भारत में प्रचलित हुई। संभवतः यवन-पह्व-शक-संपर्क से या तो यह प्रथा उत्पन्न हुई श्रथवा भारत में ही उत्पन्न होकर इससे प्रोत्साहित हुई। सिकंदर महान् के साथी यूनानियो ने पंजाब श्रीर सीमांत में सतीप्रथा को पाया³। विष्णुधर्मसूत्र में इस बात का विकल्प है कि विधवा या तो ब्रह्मचर्य का पालन करे श्रथवा मृत पति के साथ चिता पर श्रन्वारोहणा । महाभारत में सती के श्रनेक उदाहरण पाए जाते हैं, किंद्र यह प्रया सर्वव्यापी नहीं थी, श्रपिद्र राजवंशों तक सीमित"। पैठीनिस, श्रिंगिरस् , व्याप्रपाद श्रादि स्मृतियो ने ब्राह्मश्री विधवाश्रों का सती होना वर्जित किया है । वेदव्यासस्मृति ने विष्णुधर्मसूत्र के समान विकल्प दिया है, किंद्र उसका कम उत्तट दिया है । कालिदास के कुमारसंभव , गाथाससशती श्रीर

श्रेडर : प्रीहिस्टॉरिक पेंटिनिवटीज आव् दि परियन पीपुल;
 वेस्टरमाक : श्रोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव् मॉरल आइडियाज।

र श्रीख्य शाखा की तैत्तिरीय संहिता, श्रनुवाक ८४ के जो दो मंत्र 'श्रग्ने वतानां'''।' उद्धृत किए जाते हैं उनकी प्रामाखिकता संदिग्ध है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> स्ट्रैबो, १५. १. ३० एवं ६२।

४ मृते मर्तरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोष्ट्रयं वा । वि० ४० स्० २५. १४ ।

प आदिपर्व, ६५, ६५; आदि० १२५, २६; विराट्० २३. ८; शांतिपर्व १४८. १०-१२।

भ श्रपराकं, पृ० ११२ पर उद्धृत ।

<sup>9 3.</sup> X31

कुमारं, ४. ३४ में रित काम के भरम होने पर सती होने जा रही थी, यद्यपि आकाश-नाखी द्वारा रोक ली गई।

९ ७. ३३ ।

वात्स्यायन के कामसूत्र में अनुमरण के वर्णन मिलते हैं। वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता में पित के साथ सती होनेवाली स्त्री के साहस की बड़ी सराहना की है। इन उदाहरणों से पता लगता है कि यह प्रथा क्रमशः लोकप्रिय होती जा रही थी।

- (४) सध्ययुग में सतीप्रथा का विशेष प्रचलन-मध्ययुग के प्रारंभ में सर्वप्रथम बागारिचत हर्षचरित में प्रभाकरवर्षन की स्त्री यशोमती के श्रमिप्रवेश का वर्शान मिलता है । किंत इसमें एक बात विशेष यह थी कि यशोमती ने प्रभाकर-वर्धन की मृत्यु के पूर्व ही श्रपने को मस्म किया था। किंतु कादंबरी में स्वयं बाग ने ही श्रनमरण की कही निंदा की है। मध्ययगीन उत्कीर्ण लेखों में सती होने के कतिपय दृष्टांत पाए जाते हैं। नेपाल में प्राप्त एक लेख के श्रनुसार राजा धर्मदेव की विधवा राज्यवती ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पति का श्रनुगमन किया"। मिस्तरा देवली ( जोधपुर ) के उत्कीर्ण छेख में यह वर्णित है कि गुहिलवंश की दो रानियो ने चिता में जलकर पति का श्रानुगमन किया । मध्ययुग में जब युद्ध श्रिषिक होने लगे तो राजवंशो श्रौर सामान्यतः कत्रियो में सती की प्रथा श्रिधिकाधिक बढ़ने लगी। जब अरबों श्रीर तुर्कों के श्राक्रमण देश पर होने लगे तो सती प्रथा ने जौहर का रूप धारण किया। जिन युद्धों में राजा तथा उसके सामंतीं श्रीर सैनिकों का मरना निश्चित हो जाता था उसके पूर्व रानियाँ, उनकी सखियाँ तथा रनिवास की श्रन्य स्त्रियों भी युद्ध में पुरुषों की वीरगति होने के पहले ही चिता बनाकर उसमें श्रपने को होस कर देती थीं। इसके दो श्राधारभत उद्देश्य थे। एक तो यह कि स्त्रियाँ विदेशी स्नाक्रमणकारियों के हाथ में जीवित पडकर अपमान स्रौर पश्चता का जीवन विताने के बदले मर जाना श्रिधिक पसंद करती थीं। दूसरे उद्देश्य का संबंध धार्मिक निश्वास से था। यह दृढ़ निश्वास था कि नीरगति को प्राप्त होकर सैनिक स्वर्ग को जाते हैं, ग्रतः उनकी स्त्रियाँ श्रिप्तिप्रवेश द्वारा उनका पूर्वगमन कर स्वर्ग के द्वार पर उनका स्वागत करने को तैयार रहती थीं।
  - (१) सती होने के अलौकिक लाभ—इस युग की स्मृतियों ने सती होने के अलौकिक लाभों का विस्तृत विवरण दिया है। शंख और श्रंगिरस का कथन है। वह स्त्री नो मृत पति का अनुगमन करती है उतने वर्षों तक स्वर्ग में

<sup>9 &</sup>amp; ₹. ५३ ₺

३ ७४. १६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> उच्छ्वास ४।

र कादंबरी, पूर्वभाग, ए० १७७, चंद्रापीड महास्वेता से।

प इंडि॰ पॅटि॰, जि॰ १, ए० १६४।

र एपि० इंडि०, जिल्द २०, पृ० ५८।

मिताचरा दारा याश्र०, १. ८६ की टीका में उद्धृत ।

श्रानंद भोगती है जितने उसके शरीर पर रोम होते हैं, श्रर्थात साढे तीन करोड वर्ष तक । जिस प्रकार संपेरा बलात बिल से सॉप को खींच लेता है उसी प्रकार सती श्रपने पति को श्रधोगति से उवार लेती है और उसके साथ स्वर्गीय सख भोगती है। वह स्वर्ग में श्रपने पति में एकात अनुरक्ति के कारण देवांगनात्रों से प्रशंसित होकर चौटह इंटों के शासनकाल तक पति के साथ विहार करती है। चाहे उसका पति ब्रह्मच्न, मित्रव ग्राथवा कृतव हो, सती ग्रापनी गोद में उसको टेकर तथा मस्म होकर उसको पवित्र कर देती है। पति के मरने पर जो स्त्री चिता में प्रवेश करती है वह चरित्र में श्रारंघती के समान है श्रीर स्वर्ग में प्रशंक्षित होती है। पति के मरने पर जबतक श्रपने को श्रिम में परमसात नहीं करती तवतक वह स्त्रीजन्म से मुक्त नहीं होती। हारीत ने सती का माहात्म्य इस प्रकार कहा है : 'जो स्त्री पति के मरने पर उसका अनुगमन करती है वह माता, पिता तथा पित तीनों के कुलों को पवित्र करती है। ' मिताचरा के समय तक सती की प्रया प्रायः सभी वर्णों में प्रचलित हो गई थी। केवल गर्भिगी तथा अल्पवयस्क बचीवाली स्त्रियाँ इसका अपवाद मानी जाती थीं । परंत पराने माध्यकारों में से कुछ ग्रमी तक सतीप्रया का विरोध करते थे। मनुस्मृति पर भाष्य करते हुए मेघातिथि ने सती की तुलना ह्येनयाग से की है जो शत्रनाश के लिये किया जाता या । उनका मत इस प्रकार है : 'यद्यपि श्रंगिरा ने श्रानुमर्गा की श्रानुमति दी है, परंत वास्तव में यह श्रात्महत्या है श्रीर क्रियों के लिये निषिद्ध । वेद में 'श्येनेनाभिचरन् यजेत्' पाया जाता है, फिर भी यह धर्म नहीं समभा जाता (यह अभिचार या जाद है) अपित अधर्म । अतः यद्यपि सती का उस्लेख करते हैं, पर वास्तव में यह अधर्म है। जो स्त्री शीव्रता से अपने तथा अपने पति के लिये स्वर्ग पाने को उत्सक है वह अंगिरा के वचन का पालन तो करती है. किंतु उसका श्राचरण श्रशास्त्रीय है। श्रन्वारोहण इस श्रुति के विरुद्ध है: 'श्रुपने पूर्ण विहित जीवन में कर्तव्य कर्म का पालन करने के पूर्व इस संसार का (बलात्) त्याग नहीं करना चाहिए 3। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विज्ञानेश्वर ने मिताचरा में मेधातिथि का विरोध करते हुए श्रन्वारोहण श्रीर श्रनुमरण का समर्थन किया है, यद्यपि उनके तर्क कष्ट्रकल्पित लगते हैं।

(६) सतीपद्धति—सती होने की पद्धति शुद्धितत्व नामक श्रंथ में पाई

<sup>ै</sup> हारीत, वही।

र अयं च सर्वासां स्त्रीयाम् गर्भियीनाम् दालापत्यानामाचांडालं साधारयो धर्मः । भर्तारं यानुगच्छतीत्य विशेषोपादानात् । मिताचरा, याञ्च०, १० ८६ पर टीका ।

<sup>3</sup> मेधातिथि, मनु०, ५. १५६ पर माध्य।

४ शुद्धितत्व, ५० २३५।

जाती है: 'विधवा स्नान करके दो श्वेत परिधान धारण करती है, हाथों में कुश पकड़ती है, पूर्वामिमुख श्रथवा उत्तरामिमुख खड़ी होती है श्रीर श्राचमन करती है। जब ब्राह्मण 'श्रो३म् तत्सत्' उच्चारण करता है तब वह मगवान् नारायण का स्मरण करती है। मास, पच्न श्रीर तिथि का निर्देश करती हुई संकल्प करती है। श्रपने सहमरण श्रथवा श्रनुमरण के साची होने के लिये दिक्पालों का श्रावाहन करती है। तीन बार चिता की प्रदिच्णा करती है। तब ब्राह्मण 'इमा नारी' श्रादि वैदिक मंत्र का उच्चारण करता है श्रीर फिर पौराणिक वचन: 'पित में श्रनुरक्त ये मद्र श्रीर पवित्र स्त्रियों मृत पित के शरीर के साथ श्रिम में प्रवेश करें।'

(७) दुरुपयोग—ग्रागे चलकर सतीप्रथा का दुरुपयोग भी होने लगा। सती होना परिवार के लिये संमान की बात समक्ती जाती थी, श्रतः श्रिनिच्छुक विधवाश्रों को कभी कभी बलात् चिता पर फेक दिया जाता था। कभी कभी केवल स्वार्थं बुद्धि से भी विधवा जला दी जाती थी। भारत के उन भागों में जहाँ दायभाग का संप्रदाय विकसित हुआ, पित के मरने पर विधवा को पारिवारिक संपत्ति में मृत पित के पूरे विधिक श्रिधिकार प्राप्त थे। दायभाग के रचयिता जीमूतवाहन ने श्रपने पूर्वं जितेंद्र का उल्लेख इस संबंध में किया है। परिवारवालों को प्रायः इससे श्रमुविधा होती थी। इसलिये इस कंटक को दूर करने के लिये सतीप्रया का उपयोग किया जाता था। बंगाल में सतीप्रथा का भयंकर रूप था। मिताच्चरा से संचालित प्रदेशों में सती की प्रया श्रपेद्धाइत कम थी। ऐसे बहुत से उल्लेख पाए जाते हैं जिनमें परिवारवाले विधवा को सती होने से विरत करने का प्रयत्न करते थे। ऐसा लगता है कि सब मिलाकर सती होनेवाली स्त्रियों की संख्या बहुत नहीं होती थी?।

## ४. वेश्यावृत्ति

(१) सार्वभौम प्रथा—वेश्यादृत्ति बहुत प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में संसार के प्रायः सभी देशों में प्रचलित रहीं है और भारत में इसको सामाजिक तथा विधिक रूप प्राप्त था। कुछ छेलको ने इस संबंध में व्यंग के साथ भारत की श्रोर संकेत किया है, परंतु इस संस्था के ऊपर जो श्रॉकड़े इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में एकत्र किए गए हैं उनसे पता लगता है कि यह प्रायः सार्वभौम है। मनुष्य की कामवासना श्रौर सौंदर्यंप्रियता इसके मूल में थी। वैदिक काल

१ दायभाग, जीवानंद संस्करण, १८६२, ५० ४६, ५६।

२ कोलमुक: मिसेलेनियस प्सेज, १८३७, मा० १, पृ० १२२।

परा शुभा श्रयासी यव्या साधारख्येव मस्तो मिमिन्तुः। ऋग्०, १. १६७. ४।

से ही वेश्या के श्रास्तित्व के उल्लेख मिलने लगते हैं। धर्मसूत्रो श्रीर महाकाव्यो में श्रानेक उदाहरण श्रीर प्रसंग इस संबंध में पाए जाते हैं। स्मृतियो श्रीर सामान्य साहित्य में भी इसकी चर्चा है। मध्ययुग की सामंतवादी व्यवस्था श्रीर विलासिता में वेश्यावृत्ति को श्रीर भी प्रोत्साहन मिला।

- (२) विविध नाम तथा गुण-वेश्या के लिये वारस्त्री, गणिका, रूपाजीवा, साधारगी, सामान्या आदि पर्याय शब्दो का प्रयोग होता है। गिराका की जो परिभाषा कामसूत्र में दी हुई है वह मध्यकालीन लेखको को भी मान्य थी। इससे गणिका की योग्यता और सामाजिक अवस्था का पता लगता है। कामसूत्र के श्रानसार 'गणिका संशिचित और उसकी बुद्धि ससंस्कृत (शास्त्रप्रहतबुद्धि ) होनी चाहिए। चौसठ कलाओं में निप्रणता, मधुर स्वमाव, व्यक्तिगत आकर्षण, दुसरो पर विजय प्राप्त करनेवाले गुरा गणिका में होते हैं। इस प्रकार की सुसंपन्ना गणिका को सभात्रो श्रीर परिषदो में ऊँचा स्थान मिलता है। वह राजाश्रों से संमानित श्रीर सहदयों से प्रशंसित होती है। उसकी दया श्रीर सहवास की लोग कामना करते हैं। वह सभी के लिये दर्शनीया और आदर्श बन जाती है।' मध्ययगीन ग्रंथ कुट्टनीमतम् श्रीर उपमितिमवप्रपंचकया में उच कोटि की गणिका के गुण विस्तार के साथ दिए हए हैं। कुहनीमतम् के अनुसार 'गिशाका शारीरिक सौंदर्य की पराकाष्ठा होती है। वह वात्सायन, दत्तक, विटपुत्र तथा राजपुत्र के कामशास्त्रों में निप्राता प्राप्त करती है। भरत, विशाखिल, दंतिल के नाट्यशास्त्रों में वह पारंगत होती है। इन्नायुर्वेद, चित्रकला, संगीत (गायन, बादन, बृत्य), सूचीकर्म, पत्रच्छेदविधान ( शरीर पर रंगावली करना ), पुस्त ( मिट्टी से मूर्ति आदि बनाना ) श्रादि कलाश्रो में भी गिषका को कुशल होना चाहिए। उच कोटि की गिषका श्रपने श्रर्जित घन का उपयोग लोकोपकारी श्रीर धार्मिक कार्यी, जैसे, मंदिर, तालाब, उपवन, पुल, यज्ञशाला, यज्ञ तथा दान आदि अन्य धार्मिक कृत्यों में करती थी। सभी गिषाकाएँ उच कोटि की नहीं होती थीं। ऐसी गिषाकाश्री की कभी नहीं थी जो सुसंस्कृत नहीं होती थीं और जिनका काम केवल पुरुषो की कामवासना की तृति श्रीर उनके स्वास्थ्य श्रीर धन का श्रपहरण करना था।
- (३) दंडिवधान—स्मृतियो और भाष्यकारो ने वेश्यागमन के दोषादोषीं श्रीर उसके दंडिवधान पर प्रकाश डाला है। नारद के श्रनुसार स्वैरिग्री, वेश्या,

<sup>ै</sup> गांघार्यो क्लिस्यमानायामुदरेख विवर्धता । धृतराष्ट्रं महाराजं वेश्या पर्यचरत्निल ॥ श्रादि०, १. १५. ३६ ।

र कामसूत्र, १. इ. २०।

<sup>3</sup> कुट्टनीमतम्, श्लोक १०६।

४ नारद०, स्त्रीपु स०, ७५-७६।

दासी तथा भुनिष्या ( श्रनवरुद्धा रखेली ) के साथ सहवास विहित है, यदि ये श्रपने से उच्च वर्ण की न हों; यदि ये किसी पुरुष से श्रवरुद्ध ( नियंत्रित रखेली ) हों तो सहवास के लिये वही दंड होना चाहिए जो परस्रीगमन के लिये । याज्ञवल्य स्मृति पर भाष्य करते हुए विज्ञानेश्वर का कथन है : 'स्कंदपुराण के श्रनुसार वेश्याश्रों की एक स्वतंत्र जाति है; पंचचूड़ा नामक श्रप्यराश्रों से उनकी उत्पत्ति हुई है । इस प्रकार की श्रनवरुद्ध वेश्याश्रों का यदि पुरुषों से सहवास हो तो उन्हें दंड नहीं मिलता; इसी प्रकार उनके पास जानेवाले पुरुषों को भी राजदंड नहीं होता । किंतु पुरुषों को पाप लगता है, क्योंकि स्मृतियों की श्राज्ञा है कि पुरुषों को श्रपनी पत्नियों में श्रनुरक्त होना चाहिए । वेश्यागामी पुरुष प्राज्ञापत्य कत से शुद्ध होता है ।' नारद ने पुनः व्यवस्था की है कि 'यदि शुक्क ग्रहण कर वेश्या पुरुष का प्रत्याख्यान करती है तो उसे शुक्क का दुगुना श्रर्थदंड होना चाहिए; इसी प्रकार वेश्या का उपमोग कर जो पुरुष उसे शुक्क नहीं देता उसको भी शुक्क का दूना दंड मिलना चाहिए ।' मत्त्यपुराण के में वेश्याधर्म का विस्तृत वर्णन है, जो स्पष्टतः मध्ययुगीन है ।

(४) समाज में स्थान—गुद्ध नीति श्रीर धर्म की दृष्टि से वेश्या समाज में देय दृष्टि से देखी जाती थी श्रीर वेश्यागामी पुरुष पापी समभा जाता था। भारतीय समाज में बराबर से स्त्री का संमान कत्या, पत्नी श्रीर माता के रूप में था; श्रानियंत्रिता, स्वतंत्रा, स्वेरिणी श्रीर वेश्या बराबर संदेह की दृष्टि से देखी श्रीर निंदित मानी जाती थीं। परंतु समाज वेश्यादृत्ति को विवाहित यौन संबंध की पवित्रता के लिये सुरज्ञाद्वार समभक्तर व्यावहारिक दृष्टि से सहन करता था। कला का माध्यम श्रीर लोकरंजन का साधन समभक्तर समाज वेश्या का संमान करता था। मध्ययुग में गणिका का संमान बढ़ जाने का सामाजिक कारणा भी था। इस काल में कन्याश्रों का उपनयन संस्कार श्रीर ब्रह्मचर्याश्रम बंद हो गया। इसका परिणाम यह हुश्रा कि श्रिधकांश स्त्रियों उच्च शिक्षा से वंचित हो गई। केवल राजपरिवारों श्रीर श्रीमंतो के यहाँ ही लड़कियों की उच्च शिक्षा का प्रबंध हो सकता था। पुनः स्त्रियों के यातायात पर भी कमशः बढ़ती हुई पर्दाप्रथा से काफी प्रतिबंध हो गया। वे शिक्षा के लिये दूसरे स्थानों श्रीर घरों में नहीं जा सकती थीं। श्रतः घर के धंधों तथा कुलाचार के बाहर उनके ज्ञान, संस्कार तथा श्रलंकार की सीमा नहीं बढ़ पाती थी। इसके विपरीत गिणिका को साहित्य संगीत, वाद्य, नाट्य श्रादि

१ याइा०, २. २६० पर टीका।

२ नारद०, वेतनस्यानपाकर्म, १८।

<sup>3</sup> अध्याय ७०।

विविध कलाश्रो की पूरी शिद्धा मिलती थी। गिर्मिका क्षिमुलभ सींदर्य, वौद्धिक विकास, चातुर्य, श्रलंकरण श्रादि का केंद्र श्रीर प्रतिमान बन गई। इस परिश्यित में यह श्रावश्यक था कि समाज का सामूहिक ध्यान कुलस्त्री की श्रोर न जाकर गिर्मिका की श्रोर जाता। यही कारण है कि सामूहिक श्रीर सामाजिक श्रवसरो पर लोकानुरंजन के लिये गिर्मिका श्रामंत्रित होती थी श्रीर उसका श्रादर किया जाता था। फिर भी यह मान्यता बनी रही कि गिर्मिका का दर्शन मांगलिक किंतु उसका स्पर्श पापमय है।

## ६. अवगुंठन (पर्दा)

- (१) गोपन की प्रवृत्ति—सामाजिक लजा श्रौर गोपन की प्रवृत्ति से जीवन में एकांत श्रौर जनसमूह की दृष्टि से बचाव तो थोड़ी बहुत मात्रा में संसार के बहुत से देशों में पाए जाते हैं। किंतु स्त्रियों के सुँह श्रौर कहीं कहीं उसके पूरे शरीर को ढकना, उसकों घर के विशेष माग में नियंत्रित रखना तथा घर के बाहर सामाजिक कार्यों के लिये निकलने न देना एक विशेष प्रकार की प्रथा है। यह मुसलिम देशों श्रौर भारत के उत्तरी माग में पाई जाती थी श्रौर कुछ श्रंश में भारत में श्रमी तक वर्तमान है। देखना यह है कि प्राचीन श्रौर मध्ययुग में यह प्रथा इस देश में प्रचलित थी या नहीं; यदि थी तो इसकी क्या सीमा थी।
- (२) वैदिक काल में पर्दा का अभाव—वैदिक काल में पर्दाप्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत ऋग्वेद के उस मंत्र में जो विवाह के समय उचिरत होता था, इस बात का विधान है कि विवाह के अंत में सभी उपस्थित लोग कन्या को देखें और आशीर्वाद दें। ऋग्वेद में ऐसा भी आशीर्वादात्मक मंत्र है जिसके अनुसार नविवाहिता बहु श्वसुर, सास, ननद तथा देवरो पर साम्राज्ञी वनकर जाती थी; इस परिस्थिति में पर्दा असंभव था। इसके आतिरिक्त वैदिक काल में खियाँ विदय (समा, सिमित) तथा समन (उत्सव, मेला) में स्वतंत्रता के साथ जाती थीं। निरुक्त के अनुसार अपना उत्तराधिकार सिद्ध करने के लिये उन्हें न्यायालय में भी जाना पड़ता था । किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वहू अपने श्वसुर से लजा नही करती थी। ऐतरेय बाह्मण में इस प्रकार का कथन है कि खुपा

<sup>े</sup> सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सीभाग्यमस्य दत्वायाधारतं विपरेतन । ऋग्०, १०. दर्. ३३।

२ सम्राशी शसुरे भव सम्राह्यधिदेवृष् । वही, १०. ८५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वशिनी त्वं विदथमावदासि । वही, १०. ८५. २६ ।

४ जुप्टा नरेषु समनेषु वल्गु.।

<sup>&</sup>lt;sup>भ</sup> निरुक्त, ३. ५।

( पत्रवध् ) श्रमुर से लजाती हुई उसके पास से दूर हट जाती थी । धर्मसूत्रों श्रीर गृह्यसूत्रों में इस बात का कहीं भी संकेत नहीं मिलता कि स्त्रियाँ पदें में रहती थीं या उनको परा शरीर दककर बाहर जाना पड़ता या। पाणिनि के श्रष्टाध्यायी में 'श्रसूर्यम्पश्या' शब्द श्राता है, जिसका श्रर्थ है ऐसी स्त्री जिसको सूर्य भी न देख सके। इससे पर्दे का अस्तित्व सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है। परंत्र यह सामान्य पर्दें का द्योतक नहीं है। इसकी व्याख्या की गई है- 'श्रसूर्यम्पश्या राजदाराः'। श्रर्थात राजा की स्त्रियाँ ही श्रासूर्यपदया होती थीं। इसका कारण वहत कुछ राजनीतिक था। रामायरा में राजवंश की स्त्रियों के बारे में कहा गया है: 'जिस सीता को ग्राकाशगासी जीव भी नहीं देख सकते उसको श्राज सहकों पर चलनेवाले लोग भी देखते हैं ।' प्रायः इसी प्रकार का वर्णंन महामारत में भी पाया जाता है: 'जिन स्त्रियों को न तो चंद्रमा ने देखा या श्रीर न सूर्य ने, वे कौरवेद्र राजा धृतराष्ट्र के वन जाने पर शोकार्त होकर राजमार्ग (खुली सड़क) पर चलने लगीं ।' परंतु रामायगा मे यह भी कथन पाया जाता है कि 'व्यसन (विपत्ति), कृच्छु ( तत ), युद्ध, स्वयंवर, ऋतु ( यज्ञ ) तथा विवाह के समय देखने से स्त्रियाँ वूषित नहीं होती हैं"।' दोनो महाकाव्यों मे अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ स्त्रियाँ विना पर्दे के श्रीर स्वतंत्रता के साथ बाहर जाती श्रीर घूमती हुई पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त कथनों में काव्योचित ऋतिरंजन है श्लीर वे संभवतः पीछे के प्रक्षेप हैं।

(३) पदी का प्रारंभ: भारत में इसका स्वरूप—ऐसा लगता है कि विक्रम संवत् के पूर्व प्रथम शती से भारत के ऊपर बाहरी आक्रमणों के कारण समाज के आंगविशेष में पदें की प्रथा प्रारंभ हुई। भास के नाटक 'प्रतिमा' में सीता अवगुंठन के साथ रंगमंच पर आती है। उनके दूसरे नाटक स्वप्नवासवदत्ता में पद्मावती अपने विवाह के बाद पदी रखना प्रारंभ करती है। कुछ आगे चलकर मृच्छकटिक नाटक में वसंतसेना गणिका जब भद्र महिला बनती है तो उसे अवगुंठन प्रदान किया जाता है। किंतु विक्रमपश्चात् तीसरी शती तक यह प्रथा लोकप्रिय नहीं

१ ऐत० मा०, १२. ११।

<sup>₹ ₹. ₹. ₹</sup>६ 1

या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरिष ।
 तामध सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥ युद्ध०, ३३. ८ ।

<sup>👸</sup> श्राश्रमवासी पर्वं, १५. १३।

भ् व्यसनेषु न क्रुच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । न क्रतौ न विवाहे वा दर्शनं दुध्यते खियः ॥ युद्ध०, ११६. २८।

हुई थी और स्नियाँ इसका विरोध करती थीं। ललितविस्तर में जब गौतम सिद्धार्थ की विवाह्य पत्नी गोपा को श्रवगुंठन दिया जाता है तो वह इसका विरोध करती है श्रीर कहती है: 'जिनका शरीर संयत, इंद्रियाँ सुरिच्चित, श्राचार रागरहित तथा मन प्रसन्न है उनके मुख को ढकने से क्या लाम ??' सॉची, मरहूत तथा श्रनंता-एलोरा की मर्तियो तथा चित्रो में भी पर्दे का श्रंकन नहीं पाया जाता है। मनु तथा याज्ञवल्क्य श्रादि स्मृतियों में स्त्रियों के श्राचार-व्यवहार के संबंध में बहुत से विधान हैं किंतु परें का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। कालिदास के नाटकों श्रीर कान्यों में नायिकात्रों और उनकी सहैलियों में पर्दे का कहीं पता नहीं: हाँ, जब शक्तंतला दुष्यंत की राजसभा में गर्मावस्था में प्रवेश करती है उस समय उसके मुख पर पर्दा थार । बाग की कादंबरी में न तो कादंबरी और न महास्वेता तथा उनकी सखियाँ किसी प्रकार का पर्दा रखती हैं। परंत राजवंश की स्त्रियों के वर्शन में बागा ने भी पढें का उल्लेख किया है; जैसे, इर्पचरित के अनुसार विवाह के समय राज्यश्री का मल शीने लाल वस्त्र से दका हुत्रा थाडे । विधवा राज्यश्री पुनः किसी प्रकार का पर्दा नहीं करती । भवभूति के नाटकों, महावीरचरित, उत्तररामचरित तथा मालती-माधव में कियाँ कहीं भी पर्दें का व्यवहार नहीं करतीं। ग्यारहवीं शती में लिखित वहतकथामंजरी, कथासरितसागर आदि कथासाहित्य भी पर्दे से मुक्त है। क्यासरितसागर में रत्नप्रमा ने पर्दे का विरोध इस प्रकार किया है: 'हे श्रार्थपुत्र, प्रसंग से कहती हैं, सनिए: श्रंत:पर में स्त्रियों की रक्ता इस प्रकार हो यह मेरा मत नहीं। स्त्रियों का कड़ा पदी श्रीर नियंत्रण ईप्यी से उत्पन्न मूर्खता है। इसका कोई उपयोग नहीं। सचरित्र स्त्रियाँ श्रपने सदाचार से ही सुरिचत रहती हैं श्रीर किसी पदार्थ से नहीं।' कश्मीर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरिंगणी के पात्र भी पर्दे का व्यवहार नहीं करते। दसवीं शती के ग्रारव यात्री श्रव्र जईद ने लिखा है कि उसके समय में भारतीय रानियाँ पर्दे के विना ही राजसमा मे उपस्थित होती थी"। इस प्रकार संपूर्ण प्राचीन भारत में श्राधुनिक अर्थ में पर्दांप्रया प्रचलित नहीं थी। केवल राजवंशों तथा श्रीमंत परिवारों में कुछ विशेष

गोपा शान्यकत्या न कंचन दृष्ट्वा वदनं झादयित स्म ।
 ये काम संवृता गुप्तेन्द्रिया सुनिवृताश्च ।
 मनः प्रसन्ना किं तादृशानां वदनं प्रतिझादयित्वा ॥ सर्ग १६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> कास्त्रिदव्युंठनवती नादिपरिस्फुटशरीरलावण्या । श्रमिश्वानशाकुंतल, ५. १३ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तत्र'''त्ररुणाशुकावगुंठितमुखीं'''वधूमपस्यत् । हर्ष०, उच्छ्वास ४ ।

राजपुत्र प्रसंगेन बदामि तव तच्छुणु । रचा चान्तः पुरेष्वीदृढ ् नैबमेतत्मतं मम ॥
 नीतिमात्रमहं मन्ये स्त्रीणांरचा नियंत्रणम् । ३६. ६-७ ।

५ रेलियर ऐंड टाउसन : दिस्टी श्राफ् इंहिया, माग १, ५० ११।

श्रवसरों पर मुख का श्रांशिक श्रवगुंठन होता था। सारा समाज इसको स्वीकार नहीं करता था। पर्दाप्रया का सर्वोग श्रीर व्यापक प्रचार भारत में मुसलिम श्राक्रमण् के बाद से प्रारंभ हुश्रा। मुसलमानों में इस्लामी प्रभाव के कारण कठोर पर्दाप्रथा प्रचलित थी। श्रपने श्राक्रमणों से, जिनमें संपत्ति, स्त्री तथा बच्चों का बलात् श्रपहरण होता था, उन्होंने भारत में बड़ी श्ररिच्चित श्रवस्था उत्पन्न कर दी। इस परिस्थिति में पर्दाप्रथा प्रचलित होने के दो कारण थे। एक तो विजयी मुसलमानों का श्रनुकरण; पर्दा संभ्रांत होने का एक लच्चण माना जाने लगा। दूसरे, संभ्रांत घर की स्त्रियों को श्राक्रमण्कारियों से बचाना श्रावश्यक रहा होगा, श्रतः वे घर के भीतर मुरिच्चत रखी जाने लगीं श्रीर बाहर भी कपड़े से श्रावृत्त होकर जाने लगीं जिससे उनका रूप किसी को श्रावृत्त न कर सके। बालविवाह श्रीर श्रिशिचा ने इस प्रथा को श्रीर प्रोत्साहन दिया। स्त्रियों के कार्यक्षेत्र कमशः संकुचित होने लगे श्रीर वे घर की चहारदीवारी के भीतर बंद रहने लगीं। फिर भी यह प्रथा सारे भारत में नहीं प्रचलित हुई, केवल उत्तरभारत तक सीमित रही। दाविज्ञात्य स्त्रियों ने कभी भी पर्दा स्वीकार नहीं किया।

### ७. सियों के प्रति समाज का दृष्टिकोग्।

भारतीय साहित्य से कुछ उक्तियों को लेकर प्रायः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारतीय समाज का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोगा बड़ा कठोर तथा अन्याय-पूर्ण या। परंतु यदि संपूर्ण भारतीय साहित्य का अवलोकन किया जाय तो जान पड़ेगा कि विभिन्न परिस्थितियों में और स्त्री के विभिन्न रूपों के प्रति विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोगा दिखाई पड़ते हैं। कन्या, पत्नी, माता तथा शुद्ध स्त्री (यौन), ये स्त्री के विविध रूप थे। संतुलित गृहस्थ, श्रंधप्रेमी, विरक्त अवधूत आदि की विभिन्न दृष्टियों से स्त्री अंकित होती थी। सामान्यतः स्त्री जाति के प्रति भारतीय दृष्टिकोगा उदार था। पूर्व मध्यकाल तक प्रायः यह स्थित बनी रही।

(१) सामान्य उदार दृष्टिको ए-जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, कन्या, पत्नी तथा माता के रूप में स्त्री सदा से आदरगीया थी। सिद्धांततः स्त्री पुरुष की अद्धींगिनी थी, उसके बिना पुरुष अपूर्ण था; दोनों के मिलन से ही जीवन की पूर्णता और सफलता संभव थी। ब्राह्मण काल से यह तथ्य स्वीकृत किया गया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार: 'जाया (स्त्री) अपना आधा है। इसलिये जबतक जाया का वरण नहीं होता तबतक प्रजनन संभव नहीं; तबतक मनुष्य असर्व (अपूर्ण) रहता है। जब जाया का वरण करता और संतान उत्पन्न करता है तब सर्व (पूर्ण) होता है। 'महामारत आदिपर्व में कहा गया है: 'मार्या मनुष्य का

१ शाव माव, ५. २. १. १०।

श्राधा श्रंग है। भार्या उसकी श्रेष्ठतम सखा है। मार्या त्रिवर्ग का मूल है। भार्या (संसार सागर से) तरण का साधन है। अपरार्क द्वारा उद्धृत बृहस्पति का क्यन है: 'श्राम्नाय (वेद), स्मृतितंत्र तथा लोकाचार में मार्या विद्वानो द्वारा शरीर का श्राधा भाग श्रीर पुख्यापुख्य की प्राप्ति में समान मानी गई है। 'स्मृतियो श्रीर नित्रंधों सभी ने इस बात को माना है कि धर्मसंपत्ति, प्रजोत्पत्ति श्रीर रित तीनो में स्त्री श्रीर पुरुष समान, श्रामिल तथा श्रीविच्छेच हैं। स्त्री के बिना यह श्रीर यहस्य जीवन की कल्पना ही श्रसंभव थी। यहियी ही यह थी। उसके बिना यह श्रर्थय था । यहियी की प्रशंसा से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है। कालिदास, बाया श्रीर भवभृति श्रादि सभी ने समान रूप से यहियी की प्रशंसा की है। धर्म श्रीर दर्शन में शिकरपा स्त्री पूजनीया है। शाक्त धर्म श्रीर दर्शन में तो यहाँ तक कहा गया है कि शक्ति के विना शिव भी शवरूप (मृतक) हैं।

(२) असफल प्रेमी और पलायनवादी—इसमें संदेह नहीं कि असफल प्रेमियो और संसार से पलायनवादी विरक्त अवधूतों द्वारा क्रियों के प्रति उपालंम, मर्सना और निंदा के उद्गार प्रकट किए गए हैं। ऋग्वेद में निराश पुरूरवा उर्वशी के प्रति कहता है: 'क्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती; उनका हृदय मेडिए के समान हैं ।' ऋग्वेद में पुनः कथन है: 'क्रियों दासों के आयुधागार और शत्र हैं"।' तैचिरीय संहिता में यह पाया जाता है: 'इसलिये क्रियों निरिंद्रिय (दुर्वल), अदायादी (दाय न पानेवाली) तथा पापिष्ठ पुरुष से भी निम्नतर क्तर पर बोलनेवाली होती हैं ।' मनु के अनुसार 'धर्म की यह व्यवस्था है कि क्रियों की कियाएँ मंत्रों के साथ नहीं होतीं। क्रियों निरिंद्रिया और अमंत्रा होती हैं। स्थिति यह है कि क्रियों अनुत होती हैं ।' मनु ने यह भी कहा है कि 'कीमार्थ, यौवन और वार्बक्य सभी अवस्थाओं में स्त्री को दूसरे के संरक्ष्या में रहना

१ आदि०, ७४. ४०।

२ अपरार्क, ए०

उन गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृह्युच्यते । गृहं तु गृहिणीहीनमरययसदृशं मतम् ॥ शांति०, १४४. ६६ ।

४ ऋग्०, ११. ५. ६. १।

प वही, ५. ३०. १।

६ तेतिरीय०, ६. ४. ८. २।

नास्ति स्त्रीयां किया मंत्रीरिति धर्मे व्यवस्थितिः ।
 निरिंद्रिया धमंत्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः ॥ मनु०, ६. १८ ।

चाहिए। ' नारद त्रादि स्मृतियों का यही मत है। मिताच्चरा श्रीर चतुर्वर्गचिता-मणि श्रादि में ये मत उद्धृत तथा स्त्रीकृत हुए।

कहीं कहीं तो स्त्रियों के स्वभावतः नैतिक पतन का भी उल्लेख पाया जाता है। महामारत के अनुशासन पर्व अमें िक्षयों के संबंध में निम्नलिखित उद्गार हैं: 'प्रजापित का यह मत है कि स्त्रियाँ स्वातंत्र्य के योग्य नहीं होतीं। सूत्रकार की यह व्यवस्था है कि स्त्रियाँ अनुतरूपा हैं। स्त्रियों के अनुतत्व के बारे में वेद में भी पाठ मिलता है। " ' स्त्रियो से बढ़कर दूसरा कोई पापिष्ठ नहीं होता।" 'स्त्री एकत्र क्षुरे की धारा, विष, सर्प तया अग्नि होती है।' रामायण के अनुसार 'तीनों लोकों में स्त्रियों का यह स्वमाव देखा जाता है कि वे विमुक्तधर्मा, चपला, तीक्ष्णा तथा मेदकरा होती हैं ।' मनुस्मृति में इनसे भी श्रिषक अनुदार वक्तव्य हैं : 'स्नियाँ कामुकतापूर्ण, चंचल श्रीर स्तेहरहित होती हैं। वे अपने पतियों से घुणा करती श्रीर दूसरे पुरुषों को पसंद करती हैं, चाहे वह करूप ही क्यों न हो, केवल इसलिये कि वह पुरुष है।"" सियो के स्वमाव में यह बात है कि वे पुरुषों को मोहित करें। इसलिये बुद्धिमान पुरुष श्रसावधानी के साथ नवयुवतियों के साथ व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वे पुरुष को श्रवश्य पयभ्रष्ट करती हैं, चाहे वह पंढित हो श्रथवा मूर्ज । वहत्पराशर में कथन है : 'स्त्रियों में पुरुष से आठगुना काम, छुगुना व्यवसाय, चौगुनी लजा और आहार दूना है । ' यह उक्ति प्रायः पाई जाती है : 'श्रवृत ( सूठ ), साहस, माया, मूर्जता, श्रतिलोभिता, श्रशौचत्व तथा निर्दयत्व—ये दोष स्वभाव से स्त्रियो में पाए जाते हैं ।' जैनाचार्य हेमचंद्र ने लिखा है : 'श्रंगना (स्त्री ) संसार का बीज, नरक के मार्गद्वार की दीपिका, शोक का कंद, किल का मूल तथा दु:खो की खानि है ।' ये कथन मध्ययुगीन साहित्य तथा परवर्ती साहित्य में भी उद्धृत होते रहे हैं। स्त्रियों के लिये निंदात्मक कथन केवल भारत में ही नहीं संसार के अन्य देशों में मी पाए जाते हैं। यूनानी दार्शनिक सकरात ने कहा है: 'स्त्री सभी बुराइयों का

१ मनु०, ६. २-३।

य नारद०, दायभाग, श्लोक २८-३०।

उ इद. १२ तथा २६।

४ अराया, ४५. २६-३०।

५ मनु०, ६. १४-१५।

६ स्त्रीयामष्ट्रायः कामी व्यवसायश्च पह्नुयः। लज्जा चतुर्गुया तासामाद्दारश्च तदर्भकः॥ बृहत्पराशर०, ५० १२१।

श्रनृतं साइसं माया मूर्वंत्वमितलोभिता ।
 श्रशौचत्वं निर्देयत्वं स्रीयां दोषाः स्वमावत्राः ॥

वीजं भवस्य नरकमार्गद्वारस्य दीपिका ।
 शुचा कंदः कलेर्मूलं दुःखानां खनिरंगना ॥ योगशास्त्र०, २. ८७ ।

मल है। पुरुषो की घूगा से लियों का प्रेम ऋषिक मयानक है। विचारा नवयुवक, जो विवाह में स्त्री का वर्ष करता है, मछली की तरह से वंशी में फँसता है। संत पाल का भी दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति अनुदार था : 'पुरुप के लिये इसी में फल्यासा है कि वह स्त्रियों का स्पर्श न करे। विवाह कर्तव्य नहीं, एक छट है: व्यभिचार से बचने के लिये पतन।' टरदिलयन के उद्गार तो और फठोर है: 'स्री नरक का द्वार है, सभी वराइयों की माँ। स्रीत्व के विचार मात्र से उसे लजा श्रानी चाहिए और हौवा के पाप के लिये उसे सदा तपस्या और प्रायक्षिच करना चाहिए।' श्रौर भी श्रनुदार वचन पाए जाते हैं: 'पुरुप के लिये स्त्री से बढकर श्रीर कोई दूसरी विपत्ति नहीं पाई गई है। है स्त्रियों का समूह, तुम न्याय के दिन के लिये नरकरूप हो । तम शैतान के द्वार हो । तुमने ईश्वर की प्रतिमा को अपवित्र किया है।' ग्यारहवीं शती के एक पादरी मारवाँड ने स्त्रियो का भयानक चित्र खींचा है: 'मानव के कुटिल शत्र ( शैतान ) ने पहाड़ों, मैदानो श्रीर खेतो में जो श्रनेक जाल फैला रखा है उनमें निक्रप्रतम श्रीर श्रनिवार्य फंदा स्त्री है। दुःखांत तना, पाप का मूल, बुराइयो का निर्भर । इमारे प्रथम पूर्वज को निपिद्ध फल खाने के लिये किसने प्रलोभित किया ? एक स्त्री ने । पिता को श्रुपनी कन्या भ्रष्ट करने के लिये किसने विवश किया ? एक स्त्री ने ।

(३) संतुलित दृष्टिकोण्—उपर्युक्त कथन सर्वमान्य नहीं ये श्रीर स्वयं भारतीय साहित्य में उनका विरोध श्रीर स्वियों की प्रशंसा पाई जाती है। वराहिमिहर ने श्रपनी वृहत्संहिता में ऐसे विचारों का घोर प्रतिवाद किया है: 'जो लोग वैराग्यमार्ग से स्त्रियों के गुणो को छोड़कर केवल उनके दोप का वर्णन करते हैं, मेरे विचार में वे दुर्जन हैं श्रीर उनके वाक्य सद्भावना से रहित हैं। उन कहो, स्त्रियों का वह कौन सा दोप है जिसको पुरुषों ने नहीं श्राचरित किया है? धृष्टता के कारण पुरुषों से स्त्रियों निरस्त हुई हैं।' मनु ने कहा है कि 'स्त्रियों पुरुषों से गुण में श्रिषक हैं। चाहे वह जाया (पत्नी) हो या माता, पुरुषों का संभव (जन्म) स्त्रीकृत है। उनकी निंदा करनेवाले हे कृतक्रो, तुम्हें कहाँ सुख मिलेगा ? श्रनवद्य स्त्रियों की निंदा श्रसाधुश्रों की धृष्टता है; वह ऐसा ही है जैसे चोरी करते हुए चोर कहे 'इको, चोर !' पुरुष एकांत में स्त्रियों की चादुकारिता करते हैं, किंदु पीछे नहीं। परंतु स्त्रियों कृतज्ञतावश पुरुषों के मरने पर भी उनके यन को लेकर श्रीन में प्रवेश करती हैं ।' मनुस्पृति में जहाँ एक श्रोर घोर नियंत्रण का माव है वहाँ दूसरी श्रोर श्रादर श्रीर प्रशंसा भी है: 'जहाँ स्त्रियों का

<sup>ै</sup> देखिए---ने० एन० देवीत : ए शार्ट हिस्टी आफ विमेन, अ० ४।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ४० ५०, ७४. ४, ६, ११, १४, १६।

श्रादर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जिन कुलो में लियाँ शोक करती हैं वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं; जहाँ वे शोक नहीं करती वे समृद्धि को प्राप्त होते हैं। महाभारत में भी लियों की भूरि भूरि प्रशंखा पाई जाती है: 'स्त्री लक्ष्मीरूपा है। कल्याया की इच्छा रखनेवालों को सदा उनका सत्कार करना चाहिए। लालित श्रीर श्रनुग्रहीत स्त्री ही लक्ष्मी होती है। 'स्त्री साध्यी, महामागा, श्रादरग्रीया श्रीर लोकमाता है। वह सवनकान्ना समग्र पृथ्वी को घारण करती है ।' 'पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वे सब सती स्त्री के चरणों में हैं वे।' यहाँ तक कि सन्यासमागी योगवासिष्ठ में भी दिनयों के संबंध में संतुलित प्रशंसा के वाक्य मिलते हैं: 'पितियों की स्तेहशालिनी कुलललनाएँ सखा, श्राता, सहुद, मृत्य, गुरु, मित्र, धन, सुल सभी कुछ हैं। पिते के लिये कुलांगना शास्त्रों का श्रायतन, दास तथा सर्वस्व है। वह सर्वदा तथा सभी प्रकार से पूजनीया है। उसमें दोनो लोकों का संपूर्ण सुल प्रतिष्ठित है ।'

मारतीय साहित्य में स्त्रियों के संबंध में श्रितिरं जित प्रशंसा श्रीर घोर निंदा के वाक्य सौंदर्यप्रेमी किवयों श्रीर संसार से विरक्त श्रवधूतों के वचन के रूप में पाए जाते हैं। ये दोनो ही ऐकांतिक मार्ग थे। परंतु संतुलित भारतीय दृष्टिकोण समन्वयवादी था। धर्म, श्रर्थ, काम तथा मोच्च पुरुषार्थ चतुष्टय जीवन का चरम उद्देश्य था। काम के श्रंतर्गत स्त्री-पुरुष का पुरस्पर सामाजिक तथा कामुक संबंध जीवन के मध्य में था। इसको स्वीकार कर उसे परिष्कृत श्रीर उन्नत करने का प्रयत्न सदा भारतीय विचारकों द्वारा किया गया है। इस स्थान पर स्त्री सदा पूज्या रही है। कन्या, पत्नी तथा माता के रूप में सदा उसकी प्रशंसा हुई है। उसकी निंदा ग्रुख यौन संबंध श्रीर प्रलोमन के रूप में ही हुई है। क्योंकि प्रकृति ने उसे प्रष्ठ से श्रिषक ग्रुदर बनाया है श्रतः प्रलोमन में उसका दायित्व श्रिषक माना गया है।

१ मनु०, ३. ५७।

<sup>ं</sup> २ म० मा०, १३. ८१. १५; १३. ७८. २३।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पृथिन्यां यानि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि.। महानैवर्तं०, ८३, ११६।

४ योगवासिष्ठ, अ० ६, १०६, २६-२६।

# द्वितीय खंड साहित्यिक आधार तथा परंपरा

हेखक डा० मोलाशंकर व्यास

# प्रथम अध्याय

## संस्कृत

## १. वैदिक साहित्य का उदय

भारतवर्ष की साहित्यिक संपदा कम से कम छः हजार वर्षों की वह श्रखंड परंपरा है जिसे पाकर भारत किसी भी देश की साहित्यिक समृद्धि से होड़ छे सकता है। विश्व में इतनी श्रखंड प्रवहमान साहित्यिक धारा कुछ ही देशों के पास है। सम्पता के उप:काल से छेकर ब्राज तक भारत के श्रमर गायकों ने भारती की उपासना में जिन जिन राग-रागिनियों को छेड़ा वे भारतीय जनजीवन की नस नस में संदित हैं। वैदिक काल के मंत्रद्रष्टा ऋषि से छेकर ब्राज की जनभाषात्रों के उद्गाताश्रो तक इस मावधारा का स्रोत बहता चला श्राया है।

भारतीय साहित्य का उषःकाल वैदिक युग में उन भानुकों के उद्गारों से श्रारंभ होता है जिनकी पैनी दृष्टि ने नीले श्राकाश के श्रवगुंठन से हल्के गुलाबी रंग की मुखशोभा को छिप-छिपकर प्रदर्शित करती हुई उषासुंदरी के लावयय को सराहा, जिनकी सशक्त वाग्री ने रसवती 'गायों' को गुफा में छिपानेवाले वृत्र को कठोरता से खंडित करते वज्रपाणि इंद्र के वज्र का निर्घोष व्यक्त किया, जिनकी मदभरी रसना ने 'सोम' की सरसता का श्रनुशीलन किया श्रीर जिनके ज्योतिर्मय नेत्रों ने रत्न के समान जाज्वस्थमान 'पुरोहित' श्रिम के प्रमामास्वर हिरणयपिंड का साक्ष्य श्रवलोकन किया। श्रीर श्राज भी वह ब्राह्म मुहूर्त भारतीय साहित्य के शंखनाद, भारतीय संस्कृति के वैतालिकों के जागरण-गान, श्रीर भी को प्रेरित करनेवाले सविता के 'मर्गं' की उपस्थापना करनेवाले ब्रह्मपियों की वेदध्विन का प्रतीक है। इसी 'गोमुख' को हम मारत की मारती का श्रादिस्रोत कह सकते हैं।

वैदिक कालीन किन ने प्रकृति की कोमल श्रौर रीह दोनों तरह की शक्तियों को कृत्हल श्रौर श्राश्चर्य से देखा। उसने इनमें दिन्यत्व का श्रारोप कर समय समय पर श्रपने योगक्षेम की कामना करते हुए इनका श्रावाहन किया, इनकी कृपा की शार्थना की। उसकी श्राशा-निराशा, हर्प-निपाद, सुख-दु:ख, इन दिन्य श्रात्माश्रों से संवद हो गए श्रौर नहीं कहीं उसकी इन माननाश्रों का प्रसार होता नहीं दिन्य श्रात्माएँ हाथ वॅटाने नरूर श्रातीं। यदि इंद्र 'प्रावाशों' से पीसे सोम को मस्ती के साथ पीने श्रीर श्रामोदप्रमोद में भाग छेने श्राता था तो वह शंवर को मारकर शुक्त में दिशी श्रायों की गाएँ भी छुड़ाता था; वह विषष्ठ के श्रावाहन पर दाशराश

युद्ध में आकर श्रायों की श्रोर से लड़ने को तैयार या। श्रायों के प्रत्येक कार्य में प्राकृतिक देव शक्तियां कंधे से कंघा मिड़ाकर सहयोग करती देखी जाती हैं। वरुण, इंद्र, सिवता, उघा श्रीर श्रिप्त तो उनके खास साथी थे। इनके प्रति कृतकता प्रकाशन, जिसमें वैदिक किव के स्वानुभूत जीवन की जीवंत घारा श्रीर सौंदर्यभावना भी विद्यमान थी, संगीत के सहारे एकाएक वाणी के फलक पर चित्रित कर दिया गया। साहित्य श्रीर संगीत का प्रथम श्राविर्माव हुश्रा। वैदिक किव ने प्राकृतिक देव शिक्तयों को श्रपने ही जीवन के चरमे से देखा, यह स्वाभाविक भी था। उन्होंने देखा, नीले श्रंबर में प्रकट होती हुई चिरकुमारी उचा श्रपने श्रधखुले लावएय को नर्तकी की तरह प्रदर्शित कर रही है। उन्होंने यह भी देखा कि सूर्य उसके प्रणय की श्रिमलाचा लिए उसी तरह उसके पीले दौड़ रहा है जैसे कोई नवयुवक किसी उन्मचयौवना का श्रनुगमन करता है, श्रीर भारतीय साहित्य में सबसे पहले भावना श्रीर कल्पना का निवेद्ध धनसंदिलप्र श्रावेग फूट पढ़ा। मानव जीवन की प्रोज्वल कल्पना ने प्राकृतिक दर्शन को भी उपमा के रंगों में भरकर रंगीन बना दिया था।

वैदिक कवि की भावना धीरे धीरे बौद्धिक चितन को जन्म देने लगी। ऋंग्वेद काल के श्रंतिम दिनों में ही वह जिज्ञासा भरी दृष्टि से 'कस्मै देवाय हविपा विषेम' के द्वारा रहस्यमयी शक्ति की श्रोर संकेत करने लगा था। इसी बीज ने उपनिषदों के याज्ञवल्क्य, गार्गी, जनक, पिप्पलाद, दधीचि, श्रौर नचिकेतां: को जन्म दिया। उपनिषदीं के चिंतन का ग्रानेकशाख वटवृक्त पछवितं हुन्ना। संहिताकाल के बाद एक श्रोर यज्ञादि के विधान तथा श्रार्यजीवन की कथाश्रों कें संप्रह ब्राह्मणों की रचना हुई, दूसरी श्रोर संसार के रहस्यात्मक कार्यकारणवाद को सममाने के लिये उपनिषदीं का दार्शनिक चितन चल पड़ा। इसके अनंतर श्रांयों के समाज को व्यवस्थित रूप देने के लिये श्रीतस्त्रों, धर्मसूत्रो तथा गृह्यसूत्रों का प्रगायन हुन्ना श्रीर यज्ञादि के लिये शुल्वसूत्रों की रचना की गई। संस्कृत का परवर्ती साहित्य वैदिक कवि की मावना श्रीर श्रीपनिषदिक चिंतकों की मेधा का दाय लेकर इमारे सामने आता है, पर इतना होते हुए भी प्रकृति में वह इसं साहित्य से बिलकुल श्रलग जान पड़ता है, श्रीर है भी। यही कारण है कि भारत के परवर्ती साहित्य को जो परंपरा मिली है वह वैदिक साहित्यवाली नहीं है, वह साहित्यिक संस्कृत की काव्यपरंपरा है, श्रीर जो कुछ वैदिक परंपरा के छिटपुट चिह्न मिले हैं वे सब साहित्यिक संस्कृत के ही साँचे में ढलकर आए हुए हैं। भारतीय साहित्य की प्रौढ़ काव्यपरंपरा का श्रारंम साहित्यिक संस्कृत के

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> श्रिथि पेशंसि वपते नृत्रिवापोणु ते वस्न उसेव वर्जंहम् । 'ऋग्०, १. ६२. ४।

२ सूर्यो देवीसुर्वसं रोचमानां मर्यो न बोषामस्येति पश्चाद ॥ ऋग् ।

्साथ ही होता है, पर उसके लिये वैदिक साहित्य की संचिप्त पृष्ठभूमि दे देना श्रावश्यक होगा।

## २. वैदिक साहित्य

वैदिक साहित्य के श्रंतर्गत चारों वेदों की संहिताएँ, ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद् तथा वेदांगों का समावेश होता है। 'वेद' शब्द का प्रयोग वैसे तो संहिता के मंत्रमाग के लिये माना बाता है, पर वैदिक विद्वानों ने 'वेद' शब्द के श्रंतर्गत ब्राह्मण भाग का भी प्रहण किया है—मन्त्रब्राह्मणयोवेंदनामधेयम्। वेदों की रचना मूलतः यात्तिक श्रनुष्ठान के लिये की गई थी। इनमें भिन्न भिन्न ऋषियो द्वारा समय समय पर विरचित मंत्रों का संग्रह पाया जाता है। यज्ञादि किया के समय चार श्रुत्विज तचत् वेद का शंसन, हवन, उद्गीय श्रीर पठन करते थे। होता, श्रुष्वर्यं, उद्गाता तथा ब्रह्मा कमशः ऋग्वेद, यज्ञवेंद, सामवेद तथा श्रयंवेद के मंत्रों का विनियोग करते थे। इन्हीं याज्ञिक श्रनुष्ठानों का विधिविधान ब्राह्मण प्रयो में पाया जाता है। उपनिषदों में दार्शनिक तत्वचितन श्रीर वेदागो में वैदिक साहित्य के श्रंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद का श्रध्यम है।

## .३. संहिताएँ

- (१) ऋग्वेद संहिता भाग में चारो वेदो की संहिताएँ आती हैं। इनमें मुख्य ऋग्वेद संहिता है। ऋग्वेद के कई मंत्र यजुर्वेद में भी संग्रहीत हैं, तथा सामवेद तो आमूलचूल ऋग्वेद के ही मंत्रो का उद्गीय की दृष्टि से किया हुआ संग्रह है। अथवंवेद का भी लगभग पंचमारा ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रकार ऋग्वेद बाकी तीनो वेदों का आदिस्रोत कहा जा सकता है। ऋग्वेद का दो प्रकार से विभाग किया जा सकता है:
- (अ) अष्टकक्रम का विभाग—इसके अनुसार समस्त ऋग्वेद आठ अष्टकों में विमक्त है। प्रत्येक अष्टक में आठ अध्याय हैं। इस प्रकार समग्र ऋग्वेद में ६४ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। ऋग्वेद में २०६ वर्ग हैं।
- (आ) मंडलक्रम का विभाग—यह विभाग विशेष वैज्ञानिक है। इसके अनुसार ऋग्वेद को १० मंडलो में विभक्त किया गया है। इन मंडलो में कुल मिलाकर १०१७ स्क हैं जिनमें यदि ११ बालखिल्य स्को को (जो बाद के परिशिष्ट माने जाते हैं) मी मिला दिया जाय तो संख्या १०२८ हो जायगी। मंडलक्रम के अनुसार द्वितीय से छेकर सप्तम तक के मंडल गोत्रमंडल (या वंशमंडल) कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक मंडल के रचयिता एक ही गोत्र के

ऋषि रहे हैं, जैसे द्वितीय से सप्तम तक के मंडल के ऋषि क्रमशः ग्रत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, श्रति, भरद्वाज तथा विष्ठ हैं। श्रष्टम मंडल में कर्य तथा श्रंगिरा इन दो गोत्रों के ऋषियों की रचनाएँ हैं। नवम मंडल में कई ऋषियों की रचनाएँ हैं, पर इस मंडल के मंत्रों का संग्रह प्रतिपाद्य विषय तथा मंत्र के देवता के श्राधार पर किया गया है। नवम मंडल के सभी स्कों के देवता सोम पवमान है। श्रतः नवम मंडल को हम 'सोम मंडल' मी कह सकते हैं। श्रव प्रथम तथा दशम मंडल बचते हैं। इन दोनों मंडलों के विषय में विद्वानों का यह मत है कि इनकी रचना बाकी मंडलों से बहुत बाद की है। वैसे इनमें भी कुछ ऐसे स्क हैं, जो पुराने माने जाते हैं। विशेषकर प्रथम मंडल का लगमग श्राधा माग प्राचीनतम है। दशम मंडल निःसंदेह भाषा, छंद, दार्शनिक चितन श्रादि की दृष्टि से बहुत बाद का माना जाता है। ऋग्वेद की कई शाखाएँ सुनी जाती हैं जिनकी संख्या २१ मानी जाती है। संभव है, इनमें से कई शाखाश्रों की श्रपनी श्रपनी संहिताएँ रही हो। वाष्क्रल, श्राश्वलायन, शांखायन तथा मांडकायन की संहिताश्रों का श्रगुमान किया जाता है। किंतु इस समय ऋग्वेद की केवल शाकल शाखा की ही संहिता उपलब्ध है जो ऋग्वेदसंहिता के नाम से प्रसिद्ध है।

जैसा कि स्पष्ट है, ऋग्वेद में देवताश्चों के स्तोत्रों का संग्रह है। इन स्तोत्रों में अनेक ऋषियों ने अपने भावों की सुंदर अभिन्यंजना की है। ऋग्वेद में जिन देवतात्रों की स्तुति मिलती है उनमें प्रमुख श्रानि, इंद्र तथा वरुण हैं। श्रान्य देवतात्रों में उषा, सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मस्तु, पर्जन्य तथा सोम पवमान के सक भी श्रिषिक हैं। कुछ स्कों में एक साथ दो दो देवताश्रों की स्तुति पाई जाती है, जैसे इंद्राग्नी, मित्रावर्गी, नासत्यी, द्यावाप्रथिवी देवतादंदों की। देवस्तुतियों के त्रतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य प्रकार के सूक्त भी मिलते हैं। कुछ एक ऐसे हैं जिनमें दानस्तुतियां है। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ये दानस्तुतियाँ किसी ऐतिहासिक राजा के दान से संतुष्ट ऋषि की रचनाएँ हैं, किंद्र पं० वलदेव उपाध्याय इन्हें किसी व्यक्तिविशेष की स्ततियाँ नहीं मानते । श्री उपाध्याय ने यह भी बताया है कि ये दानस्तुतियाँ वस्तुतः दानस्तुतियाँ नहीं हैं, इसका केवल आभास मात्र है। दानसूक्तों के अतिरिक्त संवादसूक्तों तथा दार्शनिक सूकों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक होगा। संवादसूकों में तीन सूक विशेष महत्वपूर्ण हैं-(१) पुरूरवा-उर्वशी सूक्त ( क० १०. ६५ ), (२) यमयमी सूक्त (१०.१०) तथा (३) सरमापिश सूक्त (१०.१३०)। पाश्चात्य विद्वानों में इन संवादस्कों के विषय में अनेक मत पाए जाते हैं। डा॰ छेवी, ओदर तथा हतेंल

१ बलदेव उपाध्याय : वै० सा०, ए० ११२।

के मतानुसार ये स्क वस्तुतः नाटक के श्रंश हैं जिनका श्रमिनय यज्ञादि क्रिया के समय होता था। डा॰ श्रोल्डेनवर्ग ने इन्हें प्राचीन श्राख्यानो का श्रविशष्ट श्रंश माना है तथा प्रो॰ विंतरनित्स इन्हें प्राचीन लोकगीत काव्य का रूप मानते हैं। दार्शनिक स्क ऋग्वेद के दशम मंडल में ही पाए जाते हैं। इनमें नासदीयस्क (१०।१२६), पुरुषस्क (१०।६०), हिर्ययगर्मस्क (१०।१२१) तथा वाक्स्क (१०।१४५) की गण्याना होती है। पुराना मानुक वैदिक ऋषि श्रव चितनशील बनने लगा था श्रीर इन स्कों में दार्शनिक गंभीरता का श्रामास मिलता है। नासदीयस्क में वैदिक ऋषि ने सृष्टि के विकास की दार्शनिक मीमासा की है। इन स्कों के श्रविरिक्त कुळ स्क ऐसे भी हैं, जो शव संस्कार से संबंध रखते हैं। दशम मंडल के एक स्क (१०।३४) में किसी जुश्रारी के विधाद की व्यंजना है, जहाँ जुश्रारी यूत की निंदा करता है।

(२) यजुर्वेद-यजुर्वेद में 'श्राध्वर्यव' कर्म के लिये प्रयुक्त याजुषी का संग्रह है। ऋचा तया यजुष का मेद करते हुए वैदिक आचार्यों ने यह बताया है कि युज्य गद्यमय मंत्र होते हैं (गद्यात्मको युज्:)। युजुर्वेद को दो संप्रदायों के स्राम्नार पर कृष्ण तथा ग्रक्ल इन दो वर्गों में बॉटा जाता है। ग्रुक्ल यजुर्वेद में दर्शपौर्यामासादि याग के मंत्री का संग्रह है। कृष्ण युजुर्वेद में मंत्री के साथ ही उनके विनियोग का संकेत करनेवाले ब्राह्मणों का भी समावेश है। कृष्ण यजुर्वेद की प्रधान शाला तैचिरीय है तथा ग्रुक्ल यलुकेंद की माध्यंदिनी। कृष्ण यलुकेंद की तैचि-रीय, मैत्रायगी, कठ तथा कपिष्ठल-कठ इन चार संहितास्रो का पता चलता है। इनमें से तैचिरीय संहिता का ही विशेष प्रचार है। अक्ल यजुर्वेद की दो संहिताएँ उपलब्ध हैं—वाजसनेय संहिता तथा काएव संहिता। इन समस्त संहितात्रों में उत्तर भारत में ग्रक्त यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता का ही विशेष प्रचार है। वाजसनेयी संहिता में ४० अध्याय हैं। इनमें ब्रारंभिक चार अध्यायों में क्रमशः दर्श, पौर्श्वमास, श्रिनिहोत्र तथा चार्त्रमास्य यागो से संबद्ध मंत्रो का संग्रह है। इसके बाद के चार अध्यायों में सोमयाग का प्रकरण है। नवम तथा दशम श्रध्यायो में 'वाजपेय' तथा 'राजस्य' यशें का प्रकरण है। ११ से १८ तक के अध्यायों में यह के लिये 'अनिचयन' का विस्तार से वर्णन है। बाद के तीन श्रध्यायों में सौत्रामणी यज्ञ का विधान है। श्रध्याय २० से श्रध्याय २५ तक श्रश्वमेघ याग का प्रकरण है। २६ से २६ तक के चार श्रध्याय खिल मंत्र कहलाते हैं, जो बाद के परिशेष माने जाते हैं। ३० वें श्रध्याय में 'पुरुषमेष' का प्रकरण है, जहाँ पुरुष के प्रतीक रूप में १६४ पदार्थों के श्रालंभन ( मेघ ) का वर्णान है। ३१वॉ श्रध्याय ऋग्वेद का पुरुषसूक्त ही है जिसमें ६ मंत्र श्रिधिक पाए जाते हैं। ३२-३३ श्रध्याय में 'सर्वमेध' के मंत्र हैं। रे४वें श्रध्याय में श्रारंभ के छह मंत्रो में शिवसंकल्पसक्त है। २५वे श्रध्याय में पितृमेघ संबंधी मंत्रों का संग्रह है तथा ३६ से ३८ तक के तीन श्राच्यायों में प्रवर्ग्ययाग

का प्रकरण है। यजुर्वेद के ग्रंतिम ग्रध्याय में ईशावास्य उपनिषद् है। यह उपनिषद् समस्त उपनिषदों में प्राचीनतम माना जाता है, क्यों कि ग्रकेला यही उपनिषद् संहिता का ग्रंश है।

- (३) सामवेद—सामवेद का प्रयोग यज्ञादि के समय उद्गाता के द्वारा उद्गीय के लिये किया जाता है। साम का आधार ऋग्वेद की ऋचाएँ ही हैं, तथा सामवेद संहिता में उपलब्ध १८७५ ऋचाओं में १७७१ ऋचाएँ ऋग्वेद से ही संकलित हैं, बाकी १०५ ऋचाएँ नवीन हैं; इनमें भी ५ ऋचाएँ पुनरक्त हैं। अतः सामसंहिता में केवल ६६ ऋचाएँ नई हैं। सामवेद की अनेक शाखाएँ मानी जाती हैं। पुराने विद्वानो ने इसकी हजार शाखाएँ मानी हैं। पर मोटे तौर पर साम के १३ आचार्यों के नाम मिलते हैं, और इनमें भी केवल तीन आचार्यों की शाखाएँ उपलब्ध हैं—(१) कौथुमीय, (२) राखायनीय तथा (३) जैमिनीय। इन तीनो शाखाओं की संहिताएँ अलग अलग हैं। इनमें कौथुमीय संहिता का विशेष प्रचार है।
- (४) अथर्ववेद—अथर्ववेद की गण्ना कई पुराने विद्वान् वेदों में नहीं करते थे, तभी तो वेदो की संख्या तीन (वेदत्रयी) मानी जाती थी। इसका कारण यह या कि ऋग्वेदादि से आमुष्मिक फल की प्राप्ति मानी जाती थी, जबिक अथर्ववेद से ऐहिक फलप्राप्ति होती थी। अथर्ववेद में भी ऋग्वेद का संग्रह है तथा उसका लगभग पंचमांश ऋग्वेद से गृहीत है, शेष के अधिकांश मंत्रों में 'सफेद जादू' तथा 'काले जादू' वाले मंत्र हैं। सपों के विष का अपहरण करनेवाली मिण्मित्रोषियों का वर्णन, यातुषान, उल्लक, पिशाच, डािकनी आदि के अरिष्ट का निवारण करने के मंत्र, कलेशदायी रोगों, शिरःश्रल, च्यरोग आदि का निवारण करनेवाले मंत्रों आदि का संग्रह इसमें है। इसके साथ ही शतुओं के मारण, उच्चाटन आदि के भी मंत्र इसमें पाए जाते हैं। युद्ध में जानेवाले सैनिको का अभिमंत्रण करते हुए पुरोहित उनको 'मिण्' वॉधकर कहता था:

'तेरी दीर्घ श्रायु के लिये, तेरे बल के लिये में मिए बॉधता हूं, शत्रुश्रों को स्तब्ध करनेवाला, शत्रुश्रों के दृदय को तपानेवाला दर्भ बॉधता हूं।'

'हे दर्म, हे मिया, शतुस्रों के हृदय को फोड़ देना। तुम उनकी खाल को स्रालग कर देना, उनका सिर मूमि पर गिरा देना।' अध्यवं ० १३.११.१, ४।

श्रयर्ववेद के पुरोहित मंत्रादि से रोगियों के रोगों का उपचार भी करते देखे जाते हैं—

'सिर की जलन, सिर का रोग श्रीर तीसरे कर्णशूल, मैं तेरे सारे शिरःशूल को बाहर श्रिभमंत्रित कर रहा हूँ।' १६.७४.१।

'हम तेरे पेट से, श्रॉतो से, नामि से, हृदय से, श्रात्मा से, इस यक्ष्मा को बाहर निकाल रहे हैं।' १६.६५.२।

## ४. वेदों का साहित्यिक मूल्यांकन

(१) रस—आर्यों का पुरातन इतिहास जानने के लिये ऋग्वेद तथा अथर्ववेद की संहिताओं का अत्यिषक महत्व है। आर्यों की सामाजिक, आर्यिक तथा धार्मिक स्थिति का वर्णन इन संहिताओं में उपलब्ध होता है। जहाँ तक संहिताओं के साहित्यक मूल्य का प्रश्न है, चाहे साहित्यक संस्कृतवाली अलंकृत शैली यहाँ न मिले, पर साहित्य का अनाविल रूप यहाँ निःसंदेह देखा जा सकता है। कई ऐसे स्क हैं जिनमें वीर, रौद्र या करुण रसो की अभिन्यंजना पाई जाती है। दाशराज्ञ स्क में विषष्ठ ने दिवोदास तथा दाशराज्ञों के युद्ध का सुंदर वर्णन उपस्थित किया है। इंद्र की खुतियों में यत्र तत्र इंद्र की वीरता की गाथा गाई गई है:

त्वं कुत्सं शुप्णहत्येष्वाविथा रन्धयो तिथिग्वाय शम्त्ररम्। महान्तं चिदर्श्वदं नि क्रमीः पदा सना देव दस्युहत्याय जित्रपे॥

9.949.5

'हे इंद्र, तुमने ही शुरुण (दैन्य) के युद्धों से कुत्स की रच्चा की, तुमने शंबर (दैत्य) को मारा, तुमने बड़े श्रर्शुंद (दैत्य) को इसिलये पैर से मसल दिया कि तुम श्रतिथि (संभवतः किसी दल का नाम) के साथियों की रच्चा करो, तुम हमारे शत्रुश्रों (दस्युश्रों) को बड़े बलपूर्वक मार रहे हो।'

वंधन से छुड़ाने के लिये ग्रत्समद द्वारा की गई इंद्र की स्तुति में इंद्र की वीरता का संकेत किया गया है। इंद्र वीरता का प्रतीक है। उसकी कृपा के विना कोई भी योद्धा विजय नहीं प्राप्त कर सकता। योद्धा लोग युद्धभूमि के लिये उसका आवाइन करते हैं। वह इस समस्त विश्व में श्रेष्ठतम है। वह अच्युतो को भी च्युत करनेवाला है:

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य युध्यमाना भ्रवसे हवन्ते। यो विश्वस्य प्रतिमानं बमूच यो भ्रच्युतच्युत् स जनास इन्द्रः॥

13.9.5

शृश्वेद में कई स्थलो पर शृंगार रस की व्यंजना पाई जाती है। पुरूरवा तथा उर्वशीवाला सूक्त (१०१६५) उदाहरण के लिये उपस्थित किया जा सकता है। इस सूक्त में पुरूरवा की उक्तियो में उसकी उर्वशी के विरह से क्लांत दशा का मार्मिक चित्र मिलता है, जहाँ विप्रलंग शृंगार की व्यंजना पाई जाती है। उर्वशी से प्रण्ययाचना करता हुन्ना पुरूरवा उससे श्रापनी विरहदशा का वर्णन कर रहा है:

इषुर्ने श्रिय इपुधेरसना गोपाः शतसा न रहिः। श्रवीरे कतौ वि दविद्युतकोरा न मायुं चिनयन्त धुनयः।। १०.६५.३। 'हे उर्वशी, तेरे विरह के कारण मेरा वाण तरकश से फेंके जाने में असमर्थ होकर विजयश्री की प्राप्ति में योग नहीं देता। इसीलिये मैं वेगवान् होकर शतुश्रों की गायों का उपमोक्ता नहीं वन पाता। मेरी शक्ति राजकर्म में भी प्रवृत्त नहीं होती। मेरे योद्धा भी विस्तीर्ण संश्राम में मेरे सिंहनाद को नहीं सुन पाते।'

इतना ही नहीं, पुरूरवा को उर्वशी से प्रेम करनेवाले श्रन्य व्यक्तियों से ईच्या होती है। जिस सीभाग्य से वह स्वयं वंचित है, उसका उपमोग करनेवाला श्रन्य व्यक्ति नष्ट क्यो नहीं हो जाता ? शृंगार रस के संचारी माव के रूप में 'ईच्यां' का श्रंकन पुरूरवा की निम्नांकित उक्ति में देखा जा सकता है:

सुदेवो श्रव प्रपतेद्नावृत्परावतं परमां गन्तवा उ । श्रघा शयीत निर्ऋतेरुपस्थेऽवैनं वृका रमसासो श्रद्युः ॥ १०.६५.१४।

'हे उर्वशी, तेरे साथ कीड़ा करनेवाला ग्राज ही गिर पड़े ( मर बाय ), वह न लौटने के लिये दूर से दूर देश को चला जाय । श्रथवा निऋ ति ( पृथ्वी या पाप के देवता ) की गोद में सो जाय, श्रथवा इसे वेगवान कुक खा जाय ।'

शृंगार रस के ग्रामास की व्यंजना हमें यम-यमी-स्क में मिलती है, जहाँ यमी श्रपने माई यम के प्रति प्रण्य प्रकाशित कर उसे संमोगार्थ श्रामंत्रित करती हुई कहती है:

> यमस्य मा यम्यं काम भ्रागन्त्समाने ये नौ सहशेख्याय । जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद्गृहेव रच्येव चक्रा ॥ १०.१०.७ ।

' हे यम, तेरी श्रमिलापा मुझे एक स्थान में एक साथ शयन के लिये प्राप्त हो । पति के लिये पत्नी के समान मैं तुझे अपनी देह श्रपित कर दूँ। हम दोनों रय के दो चक्रों की तरह गृहस्थी के भार को सँमालें।'

वैदिक किन ने प्रकृति के सौदर्य को शृंगारी परिनेश में चित्रित किया है। उषा से संबद्ध कई सक्तो में वैदिक ऋषि ने उसे उस परम सुंदरी के रूप में देखा है, जो मानुक युवकों के मन को आकृष्ट करती है। प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदित होती उषा ऋग्वेद के एक किन को सद्यःस्नाता नायिका सी दिखाई देती है और उसकी नाणी इस रूप में मुखरित हो उठती है:

एषा शुम्रा न तन्वो विदानोर्ध्वेव स्नाती दशये नो श्रस्थात्। श्रप द्वेषो बाधमाना तमोंस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्॥ ९ ८०.५

'यह शुभ्रवर्णं उपा अलंकृत युवती की तरह अपने अंगों को प्रकट करती,

जैसे स्नान से उठती हुई, इम सबके दर्शनार्थ ( पूर्व दिशा में ) उदित हो रही है। यह द्यौ: की पुत्री उषा दुष्ट श्रंघकार को वाधित करती तेज के साय श्रा रही है।

(२) श्रलंकार—उपा की स्तुतिवाले स्को में एक श्रोर उसके चिर कौमार्य का सुंदर वर्णन किया गया है, दूसरी श्रोर शृंगार रस की सरस श्रमि-व्यंजना मिलती है। वैदिक ऋषि को उपा के लावएय में रमणी के सौंदर्य की मलक दिखाई पड़ती है, श्रोर उसके पीछे श्राता हुश्रा सूर्य उसे युवती का पीछा करता हुश्रा कामुक पुरुप दिखाई देता है:

#### सूर्यो देवीसुपसं रोचमानां मर्यो न योपामभ्येति पश्चात्।

यहाँ किन ने उपमा अलंकार का मुंदर संनिवेश किया है। वेदो में उपमा का मुंदर प्रयोग कई स्थलों पर मिलता है। साहित्यिक संस्कृत के किनयों की तरह यहाँ जनदंस्ती ठूसा हुआ अलंकारिवधान नहीं है। वेदो की शैली इतनी स्वामानिक है कि उसमें भावना तथा कल्पना एक दूसरे में संश्लिष्ट होकर आती हैं। कि की भावना स्वतः कहीं कहीं अलंकृत रूप में व्यक्त हो उठती है।

उपमा ऋग्वेदीय (श्रार्च) किन का इतना प्यारा श्रलंकार है कि कहीं तो उसकी लड़ी पर लड़ी विन्यस्त दिखाई पड़ती है। निम्नोक्त ऋचा में एक साथ चार उपमाएँ हैं:

स्रमातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम् । जायेव पत्य उशती सुवासा उपा हस्रेव नि रिणीते स्रप्सः ॥ १.१२८.७।

वैदिक किन ने उपमान का चयन श्रपने ही श्रासपास के जीवन से किया है। ऊपरवाली उपमा मानव जीवन का ही एक पच्च है। पशुचारण्वाले जीवन से जुनी हुई एक सुंदर उपमा निम्नोक्त ऋचा में देखी जा सकती है, जिसके उत्तरार्ध-वाली उपमा वैदिक ऋषि ने श्रपने युद्धन्यस्त जीवन से ली है।

> श्रमि त्वा सिंघो शिशुभिन्न मातरो वाश्रा श्रर्पन्ति पयसेव घेनवः। राजेव युध्या नयसि त्वमित् सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिनच्चसि ॥ १०,७५,४।

'हे सिंघो, जैसे दूघ की घार छोड़ती हुई गाएँ रॅमाती हुई बछड़ों के पास जाती हैं, वैसे ही ये निदया तुम्हारे प्रति दौड़ रही हैं। जिस प्रकार योद्धा राजा श्रपनी सेना लेकर युद्धभूमि की श्रोर बढ़ता है, वैसे ही तुम भी इन निदयों को लेकर श्रागे वढ़ती हो।'

प्रो॰ दिवेकर ने वैदिक ऋचाश्रों से दो रूपक श्रलंकार के उदाहरण दिए हैं—'विद्युद्रथाः' (३.५४.१३) तथा 'वृक्तकेशाः' (५.४१.११)। पर इस विषय

में संदेह है कि यहाँ उपितत समास है या मयूरव्यंसकादि । ऐसा जान पड़ता है, ये उपमा के ही स्थल हैं। ऋग्वेद से अतिशयोक्ति अलंकार का यह प्रसिद्ध उदाहरण दिया जा सकता है जहाँ 'शब्द' का वर्णन करते समय उसे एक 'महान् कृषम' के द्वारा श्रध्यवसित कर दिया गया है:

> चत्वारि श्रंगा श्रयो श्रस्य पादा द्वे शीर्पे सप्त हस्तासो श्रस्य । त्रिधा बद्धो वृपमो रौरवीति महो देवो मर्त्या श्रा विवेश ॥ १.५८.३।

इस महान् चूषभ के चार सींग (नाम, श्राख्यात, उपसर्ग तथा निपात) हैं; तीन पैर (भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्), दो सिर। इसके सात हाथ (सात विभक्तियाँ) हैं तथा यह तीन श्रोर (तीन वचनों) से बँधा है। यह महान् चूषभ (शब्द) रव कर रहा तथा मनुष्यों में प्रविष्ट हो रहा है।

दूसरा उदाहरण उपनिषद् का है:

द्वा सुपर्या सरुजा सस्ताया समानं वृत्तं परिपस्तजाते। तयोरेकः पिष्पत्तं स्वाद्वस्यनरनन्नन्यो श्रभिचकाशतीति॥ सुगढक०, ३.१.१।

यहाँ जीवात्मा तथा परमात्मा रूप 'विषय' का पिल्लाइय रूप 'विपयी' ने निगरण कर लिया है। इसके अतिरिक्त अतिशयोक्ति का एक अन्य उदाहरण निम्नोक्त है जिसमें वाणी की महत्ता वतलाते हुए भी वैदिक कवि ने शृंगारी उपमा का अलंकृत परिवेश अपनाया है। इसमें विरोध या विरोधामास अलंकार का भी चमत्कार है:

उतत्वः पर्यन्न ददर्शं वाचमुत त्वः श्रावन्न श्रामोत्येनाम् । उतो त्वस्मे तन्वं वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ १०.७१.४।

'सामान्य व्यक्ति वाणी को देखते हुए भी नहीं देख पाता, सुनते हुए भी नहीं सुन पाता। किंतु विद्वान् व्यक्ति के समस्व वाणी श्रपने कलेवर को ठीक उसी तरह प्रकट कर देती है जैसे सुंदर वस्त्रवाली कामिनी प्रिय के हाथो श्रपने श्रापको सौंप देती है।'

इनके श्रतिरिक्त वैदिक ऋचाश्रों से श्रन्य श्रलंकारों के भी कुछ निदर्शन मिले हैं। 'द्वादशार' न हि तज्जराय वर्नेति चक्रं परिद्यामृतस्य' (ऋग्०, १.१६४.११) में इस द्वादशार ऋत चक्र को श्रन्य लौकिक चक्र से विलच्चण बताया गया है, श्रतः यहाँ व्यतिरेक श्रलंकार है। इसी तरह 'पितेव पुत्रं श्रभिमरूपस्थे त्वामग्ने वर्धयस्यः सपर्यन्' (१०.६६.१०) में 'उपस्थ' शब्द के दो श्रर्थ हैं—'वेदी' तथा 'गोदी', श्रतः यहाँ 'रहेष' श्रलंकार है।

वैदिक साहित्य में इसी प्रकार का स्वामाविक ऋलंकारप्रयोग मिलता है। यजुर्वेद के शिव-संकल्प-सूक्त में वैदिक ऋषि ने उपास्य देव से अपने मन को कल्याण की ख्रोर अप्रसर करने की प्रार्थना करते समय, उसे सारिथ की उपमा दी थी, जो रिक्मियो को पकड़कर घोड़ों को ठीक मार्ग पर छे जाता है:

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुज्यान्नेनीयते भीष्ठुमिर्वाजिनङ्व ॥ यञ्जें० ३४ ।

शतपय ब्राह्मण में एक स्थान पर 'महिषी' (६.५.३.१) का विलष्ट प्रयोग संकेतित किया जा सकता है जिसके 'पट्टराज्ञी' तथा 'मैंस' दोनों अर्थ होते हैं।

उपनिषदों से भी कुछ ग्रर्थालंकारों के उदाहरण दिए जा सकते हैं; जैसे, निम्नलिखित मंत्रों में रूपक ग्रलंकार पाया जाता है:

द्यातमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धितु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ कठोप० १.३.३।

धनुगृ हीत्वौपनिपदं महास्त्रं शरं श्रु सुपासानिशितं संधयीत । प्रायम्य तद्भावगतेन चेतसा तक्ष्यं तदेवाचरं सौम्य विद्धि ॥

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद में प्रायः साधम्यं (श्रीपम्य) को लेकर चलनेवाले श्रलंकार ही मिलते हैं, जिनका स्वामाविक संनिवेश हो गया है। साम्यमूलक श्रर्थालंकारों में भी वेदों में प्रमुखतः उपमा का ही प्रयोग मिलता है, यद्यपि विद्वानो ने रूपक, उत्प्रेद्धा, श्रितशयोक्ति, व्यक्तिरेक, श्लेष श्रादि के भी कुछ छिटपुट उदाहरण हूँ द निकाले हैं। ऋग्वेद में श्रलंकारों की इस गवेषणा को श्रत्यिक महत्व देने का कुछ विद्वानो ने खंडन भी किया है। इनका कहना है कि वैदिक साहित्य में श्रलंकारों के प्रयोग पर श्रत्यिक जोर देना श्रनावश्यक जान पड़ता है। काणे , महाचार्य तथा दिवेकर ने वैदिक साहित्य में श्रलंकार प्रयोग के सुंदर निदर्शन दिए हैं। प्रो॰ दिवेकर ने वैदिक साहित्य में श्रलंकार प्रयोग के सुंदर निदर्शन दिए हैं। प्रो॰ दिवेकर एवं सुंदर विवेचना की है।

(३) छंद--वैदिक संहिताओं में अधिकांश माग छंदोबद्ध हैं। केवल कृष्ण यजुवेंद तया अथवेंवेद के कुछ श्रंश में गद्य का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र, बो छंदोबद्ध हैं, ऋचाएँ कहलाते हैं। वैदिक संहिताओं के सभी छंद वर्शिक हैं, पर एक हिंध से लौकिक संस्कृत छंदो से इनमें मेद पाया जाता है। लौकिक संस्कृत

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखिए—डे॰ हि॰ सं॰ पो॰, मा॰ १, पृ॰ ३४१।

२ देखिए—काणे : हि॰ सं॰ पो॰, १६५१ ई॰, पृ॰ ३१४–१५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देखिए--एच० आर० दिवेकर: ले फ्ल्योर द रेतोरीक द लांद १६३० ई०, अध्याय २।

छुंदों में प्रायः सभी छुंद चतुःषात् होते हैं, जन कि नैदिक छुंदों में कई छुंद निपात् तथा पंचपात भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिये गायत्री, उष्णिक्, पुरउष्णिक् तथा क्कुप छंद त्रिपात् होते हैं, जबिक पंक्ति छंद पंचपात् होता है। बाकी छंद चतुष्पात् होते हैं। शौनक के ऋक् प्रातिशाख्य के १६वें, १७वें तथा १८वे पटल में वैदिक छंदों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आरंभ में वैदिक छंदों को सात प्रकार का माना गया है-गायत्री (त्रिपात् छंद, प्रत्येक चरण ८ वर्ण ), उष्णिक् (त्रिपात्, प्रथम-द्वितीय चरण प्र वर्ण, तृतीय १२ वर्ण), अनुष्टुप् ( चतुष्पात् छंद, प्रत्येक चरण प्त वर्षा ), बृहती ( चतुष्पात् छंद, तृतीय चरण १२ वर्षा, अन्य में प्र वर्षा ), पंक्ति (पंचपात् छंद, प्रत्येक चरण मे = वर्ण ), त्रिष्टुप् (चतुष्पात् छंद, प्रत्येक चरण में ११ वर्ण) तया जगती ( चतुष्पात् छुंद, प्रत्येक चरण में १२ वर्ण )। इन्हीं में उिष्णक के अवांतर मेद पुरउिष्णक् तथा ककुप्, बृहती का अवांतर मेद सतोबृहती तथा पंक्ति का अवांतर भेद प्रस्तारपंक्ति माना जाता है। इनको लेकर वैदिक छंद कुल मिलाकर ११ होते हैं। कभी कभी एक छुंद के साथ दूसरे छुंदो की रचना मिलाकर छंद:सांकर्य भी पाया जाता है। इस छंद:सांकर्य को प्रगाय कहते हैं। ऋक्पातिशाख्य में इस छुंदोमिश्रण का विवरण है। लौकिक संस्कृत के कुछ छुंद वैदिक छंदों से विकसित माने जा सकते हैं; जैसे वैदिक अनुष्टुप्, त्रिष्टुप् तथा जगती का विकास लौकिक संस्कृत के क्रमशः अनुष्टुप्, इंद्रवज्रा एवं उपजाति वर्ग तथा वंशस्य इंद्रवंशा वर्ग के रूप में हुन्ना है। इतना होते हुए भी वर्ण तथा गणी का जो रूढ़ नियम हमें लौकिक संस्कृत के छंदों में मिलता है, वह वैदिक छंदों में नहीं मिलता । वैदिक छंद श्रज्ञर गणना पर ही नियत रहते हैं, उनमें गणों या श्रव्रों के गुरु लघु होने का कोई विशेष नियम नहीं होता। कभी कभी तो बैदिक छुंदों में ऐसे भी छुंद मिलते हैं, जिनमें एक वर्श न्यून या श्रिधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिये गायत्री छंद में 🗆 🗙 २=२४ वर्ग होते हैं, किंतु किसी किसी गायत्री में एक चरण में केवल ७ ही वर्ज मिलते हैं, श्रीर इस प्रकार कुल २३ वर्ण होते हैं। इसी प्रकार कमी कमी किसी एक चरण मे ६ वर्ण होते हैं, और पूरे छंद में २५ वर्षा । इस प्रकार न्यून या श्रिधिक वर्षावाले छुंद क्रमशः 'निचृत्' या 'श्रुरिक्' कहलाते हैं। २३ वर्ण की गायत्री निचृत् गायत्री है, २५ वर्ण की गायत्री भुरिक् गायत्री। कभी ये श्रच् दो मी हो सकते हैं। दो श्रच्र न्यूनवाली (२२ वर्ष) गायत्री 'विराट् गायत्री' कहलाती है, दो अन्तर अधिकवाली (२६ वर्ण की) गायत्री 'स्वराट् गायत्री' । ऋग्वेद में सबसे ऋषिक ऋचाएँ त्रिष्टुप् तथा गायत्री छंद

९ गायत्र्युष्णिगतुष्टुप् च बृहती च प्रनापतेः । पंक्तिस्त्रिष्टुम् नगती च सप्तच्छन्दांसि तानि ह ॥ शौ : ऋ० प्रा० १६, १ ।

में निवद है। त्रिष्टुप् छंद में ऋग्वेद की लगमग दो पंचमांश ऋचाएँ पाई जाती हैं। इसके वाद ऋग्वेद का लगमग एक चौयाई माग गायत्री छंद में निवद है। ऋग्वेद का तीसरा श्रिषक प्रचलित छंद जगती है। उपर्श्वक छंदों के श्रतिरिक्त कुछ श्रन्य श्रप्रसिद छंद भी वेद में मिलते हैं जो १२ से श्रिषक वर्णावाले हैं। इनका प्रयोग ऋग्वेद में बहुत कम हुश्रा है। इनमें प्रमुख श्रतिजगती (१३ वर्ण का चतुष्पात् छंद), शक्वरी (१४ वर्ण का चतुष्पात् छंद), श्रतिशक्वरी (१५ वर्ण का चतुष्पात् छंद), तथा श्रत्यष्ट (१७ वर्ण का चतुष्पात् छंद), तथा श्रत्यष्ट (१७ वर्ण का चतुष्पात् छंद), तथा श्रत्यष्ट (१७ वर्ण का चतुष्पात् छंद), है।

## ४. ब्राह्मण्, आरएयक और उपनिपद्

वैदिक साहित्य में संहितामाग के अतिरिक्त ब्राह्मणो का समावेश होता है जिनके परिशिए रूप में आरख्यक तथा उपनिपद हैं। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग उस वैदिक साहित्य के लिये किया जाता है जिसमें वैदिक मंत्री, यज्ञसंबंधी कर्मी तथा मंत्रों के यज्ञसंबंधी विनियोग की व्याख्या होती है। ये गद्य में लिखे गंप हैं तथा इनका मूल उद्देश्य वेदो की कर्मकांडीय मीमांसा करना है। किसी विशेष भाग के प्रकरण में किस प्रकार श्रमि प्रज्वलित करना चाहिए, वेदी किस श्राकार की वनानी चाहिए, दर्शपौर्णमासादि याग करनेवाला दीवित व्यक्ति किस प्रकार भ्राचरण करे, अध्वर्युं, होता, उद्गाता या ब्रह्मा को किस ढंग से किस दिशा की चोर सुँह करके वैठना चाहिए, किस समय हाय में कुशा ग्रह्ण करनी चाहिए, इन सारी कर्म-कांडीय पद्धति का विधान ब्राह्मणा में होता है। यद्यपि ब्राह्मणों का उद्देश्य मंत्री की व्याख्या एवं यागकर्म का विनियोग प्रतिपादित करना ही है, किंत उसी व्याख्या के वीच ब्राह्मणों में कई ऐतिहासिक एवं लौकिक आख्यानों का संदर समावेश हुआ है। इस दृष्टि से ब्राह्मण आगे आनेवाले इतिहास-पुराणो के प्रेरक हैं। इन आख्यानी में सृष्टि के विकासकम, आयों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन एवं आयों तथा श्रार्येंतर जातियो के संघर्ष की कहानी मिलती है। जलप्लावन की कथा, जो शतपथ ब्राह्मण के पहले कांड के आठवें श्राच्याय के प्रथम प्रपाठक में है, सृष्टि के विकासकम के संबंध में प्रसिद्ध जलप्लावन की घटना का संकेत करती है। इसी प्रकार पुरूरवा तथा उर्वशी का श्राख्यान ( श॰ ब्रा॰ ११.५.१ ), ज्ञुनःशेप का श्राख्यान ( ऐतरेय॰ ७.२), तथा देवासुरसंग्राम की कथा (श० ब्रा॰ २.१.६.८, ऐ० ब्रा॰ १.४.२३,

नैरुत्य यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम् । प्रतिष्ठानं विधिश्मैन ब्राह्मर्थं तिद्द्योच्यते ॥ ब्राचस्पति मिश्र, पं० बलदेव उपाध्याय द्वारा वै० सा०, ए० १७४ पर उद्धृत ।

६.२.१) का निर्देश किया जा सकता है। ब्राह्मणों में कुछ अन्यापदेशी (एलेगोरिकल) आख्यान भी मिलते हैं जहाँ कहानी के बहाने किसी दार्शनिक तथ्य की व्यंजना की जाती है। उदाहरण के लिये शतपय ब्राह्मण के प्रथम अध्याय के चतुर्थ कांड के पंचम प्रपाठक में मन तथा वाणी के मगड़े का आख्यान है, जो प्रजापित के पास जाकर यह प्रश्न उपस्थित करते हैं कि हममें बड़ा कीन है। प्रजापित मन को वाणी से महान् घोषित करते हैं। ब्राह्मणों में आयों के प्राचीन जनजीवन का अध्ययन करनेवाले गवेषक के लिये विपुल सामग्री है। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मणों हैं। कई ब्राह्मणों का संकेत मर मिलता है, संमवतः वे छप्त हो चुके हैं। अधुना उपलब्ध ब्राह्मणों में अथवेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का तांड्य (पंचविंश) और जैमिनीय (तवल्कार), तथा अथवेद का गोपथ मुख्य है।

श्रारएयक ब्राह्मणो के वे परिशिष्ट श्रंश हैं जो श्ररएय में मनन करने की वस्त हैं। ये वस्ततः वानप्रस्य तया संन्यास ग्राश्रम में स्थित व्यक्तियों के लिये थे। स्रारएयको में यागो के स्राध्यात्मिक तथ्य का विचार होता है। स्रारएयकों के ही एक विशिष्ट अंश को उपनिषद कहते हैं। ये वस्तुतः वेद के सार होने के कारण 'वेदांत' भी कहलाते हैं। उपनिषद् ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। इनकी संख्या वैसे तो १०८ तक मानी जाती है, किंतु ग्यारह उपनिषद मान्य है, तथा प्राचीनता की दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है। इनमें ऋग्वेद के उपनिपद ऐतरेय तया कौषीतिक हैं, कृष्ण यजुर्नेंद के तैचिरीय, कठ श्रौर स्वेतास्वतर, शुक्ल यजुर्नेंद के बृहदारचयक श्रीर ईश, सामवेद के छादोग्य श्रीर केन तथा श्रथकंवेद के प्रश्न, मुंडक तथा मांह्रक्य । इन सब उपनिपदो में शुक्ल यजुर्वेद का ईशोपनिषद् सबसे प्राचीन माना जाता है। कुछ उपनिषद् गद्य में श्रीर कुछ पद्य में हैं। कुछ में गद्य तथा पद्य दोनो का प्रयोग मिलता है। उपनिषदों में कई सुंदर श्राख्यान भी मिलते हैं, जिनके द्वारा दार्शनिक तथ्यो की व्यंजना की गई है। केनोपनिषद् का उमा-हैमवती श्राख्यान बड़ा सुंदर है तथा ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता का संकेत करता है। कठोपनिषद् में यमराज तथा नचिकेता के आख्यान द्वारा आत्मतत्व का विश्लेषण किया गया है। कठोपनिषद् का दूसरा श्रध्याय दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से श्रात्यिक महत्वपूर्ण है। कठोपनिषत् के दार्शनिक चिंतन का ही प्रभाव हमें श्रीमद्भगवद्गीता में मिलता है। बृहदारएयक उपनिषद् में महर्षि याज्ञवल्क्य तथा जनक का आरख्यान है, जिसमें याज्ञवल्क्य तत्वज्ञान का उपदेश देते हैं तथा स्रात्मा के दर्शन, अवर्ण, मनन, निदिध्यासन को ही जीवन का प्रधान लक्ष्य घोषित करते हैं:

> श्रात्मा वा श्ररे द्रष्टन्यः श्रोतन्यो मन्तन्यो निद्धियासितन्यो मैत्रेयि । बृ० उ०, ४.५.६ ।

संक्षेप में, श्रात्मदर्शन ही उपनिषदों की ब्रह्मविद्या का रहस्य है।

६. वेदांग

वैदिक साहित्य के श्रंतर्गत छः वेदांगी की भी गराना होती है-शिक्ता, कल्प, व्याकरणा, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष । शिचा के श्रंतर्गत प्रातिशाख्यों तथा शिचा-ग्रंथो का समावेश होता है। वैदिक ऋषियों ने माषा को ग्रुद्ध एवं उसकी उच्चारण-विधि को सरिवत रखने के लिये शिक्वाश्रो तथा प्रातिशाख्यो की रचना की है। प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग प्रातिशाख्य तथा शिकाएँ हैं। इन्हीं के कारण आज तक वैदिक मंत्री का उचारण एक सीमा तक सुरचित बना रहा। भाषाविज्ञान संबंधी गवेषणा की दृष्टि से शिका तथा प्रातिशाख्यों का वड़ा महत्व है। कस्प के श्रांतर्गत श्रीतस्त्र, धर्मस्त्र, तथा एहास्त्रों का ग्रह्या होता है। श्रीतस्त्रों में वैदिक यज्ञो का विधान है। गृह्यसत्रो में सामाजिक संस्कारो तथा श्रन्य कर्मों का विधान है। ये कल्पसूत्र भी तत्तत वेद के ग्रालग ग्रालग होते हैं। इनके श्रातिरिक्त कल्प के श्रांतर्गत एक चौथे प्रकार के सूत्रों की भी गणना होती है; ये हैं ग्रुल्वसूत्र । इनमें यज्ञ के लिये वेदियों की माप आदि का संकेत होता है। व्याकरण में पद के स्वरूप तथा उसकी ऋर्यसिद्धि का विचार होता है। गोपय ब्राह्मण (१.२४) में प्राचीन वैदिक व्याकरण के विषय का स्पष्ट निर्देश मिलता है। वैदिक व्याकरण का कोई प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। त्र्याजकल उपलब्ध व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही प्राचीनतम है, किंद्र पाणिनि से पूर्व ऐद्र व्याकरण के श्रस्तित्व के पुष्ट प्रमागा मिलते हैं। संभवतः इंद्र ही सर्वप्रथम वैदिक वैयाकरण थे। निरुक्त उन निषंद्रश्रो की टीका है जिनमें वेद के कठिन शब्दो का संग्रह होता है। प्राचीन समय में ऐसे कितने निघंद थे, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी संख्या के विषय में बहुत मतमेद है। आनकत केवल एक ही निषंद्र उपलब्ध है, इसी की टीका यास्क का 'निरुक्त' है। पर यास्क ने ग्रापने पूर्व के बारह निरुक्त-कारो के मतो का तत्तत स्थान पर संकेत किया है। व्युत्पत्तिशास्त्र (एटाइमालोजी) तया श्रर्थविज्ञान (सिमेंटिक्स) की दृष्टि से निरुक्त अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रंथ है। छंदःशास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ पिंगल छंदःसूत्र है। पिंगल के व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी पता नहीं। वैसे छंदो के नाम संहिता तथा ब्राह्मणो में मिलते हैं तथा ऋक्पातिशाख्य में वैदिक छंदों का विवर्गा मी मिलता है। वेदांग ज्योतिष का एकमात्र ग्रंथ लगधमुनिकृत है, जिसके दो रूप मिलते हैं, एक याजुष ज्योतिष जिसमें ४३ श्लोक हैं, दूसरा आर्च (ऋग्वेदीय) ज्योतिष। इस प्रकार संहिता, ब्राह्मण्, श्रारण्यक, उपनिषद् तथा वेदांग सब मिलाकर वैदिक साहित्य का विस्तार श्रात्यिक समृद्ध है। ग्रुद्ध साहित्यिक दृष्टि से इनमें संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद् विशेष महत्व की वस्त हैं।

#### ७. साहित्यिक संस्कृत

वैदिक साहित्य श्रीर साहित्यिक संस्कृत की काव्यसंपत्ति की तुलना करते समय यह पता चलता है कि दोनों ही मारत की उपन श्रीर श्रार्थों के जीवन से संबद्ध होने पर भी प्रकृति में एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसके कई कारण है, जिनमें मुख्य ये हैं : (१) वैदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा का साहित्य है । उसे इम उस काल का लोकसाहित्य भी मान ले तो श्रनचित न होगा; संस्कृत का काव्य साहित्य जनमाषा का साहित्य न होकर श्रमिजात वर्ग की साहित्यिक मापा का साहित्य है; (२) वैदिक साहित्य प्राकृतिक शक्तियो से संबद्ध दिव्य साहित्य है, संस्कृत का साहित्य मानव जीवन का साहित्य है: (३) वैदिक साहित्य श्रायों के उस सामाजिक जीवन का साहित्य है जब वे मुख्यतः पश्चारण का जीवन यापन करते थे पर धुमकडपन छोडकर ग्राम्य सभ्यता की ग्रोर वढ चले थे, पशुचारणवृत्ति के साथ कृषि का विकास हो चला था: संस्कृत का साहित्य श्रार्थों का वह साहित्य है जब वे नागरिक सम्यता में ढल चुके थे: (४) वेदों का समाज दो वर्गों का समाज है, श्रार्य श्रीर श्रनार्य, विजेता श्रीर विजित का समाज; संस्कृत साहित्य का समाज चातुर्वेगर्य की नींव पर त्राधृत पौराशिक ब्राह्मण धर्म का समाज है; (५) वैदिक साहित्य का काव्य भावना और कल्पना के अनाविल, अनलंकृत, स्वामाविक प्रवाह से तरल है, जहाँ भावना श्रीर कल्पना की स्वाभाविकता संगीत श्रीर कविता का मियाकांचन संयोग घटित कर देती है: संस्कृत का साहित्य उन कलाकारो का साहित्य है जिन्होंने काव्यरचना के पूर्व शास्त्र श्रीर कला का पूरा श्रम्यास किया या। वैदिक साहित्य लोकगीतों सा स्वामाविक साहित्य है, संस्कृत साहित्य श्रलंकृत । श्रीर यह त्रलंकरण कृत्रिमता की श्रीर उत्तरीत्तर बढ़ता गया है, जैसा कि इस कालिदास से परवर्ती संस्कृत कविता के विषय में देखेंगे। संक्षेप में, वैदिक साहित्य का ही विकसित रूप होते हुए भी साहित्यक संस्कृत की काव्यसंपदा नई

देखिए—डा० चाहुन्याः सा० आ० हिं०, पृ० ५२; एवं डा० प्र० वे० पंडितः प्राकृत सावा, पृ० १३–१४।

<sup>9</sup> कुछ विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद का साहित्य भी जनसामान्य की शैली मे नहीं है। वह उस काल के पुरोहितों और राजाओं की भाषा में निवद हुआ है। जनभाषा की शैली का रूप यदि हमें कहीं मिल सकता है, तो अधवंवेद में। यही कारण है कि अधवंवेद की भाषा और शैली सवंधा भिन्न रूप लेकर आती है। संमवतः इसीलिये अधवंवेद को बहुत दिनों तक वेदों में संमिलित नहीं किया गया था और वेदों की संख्या तीन, वेदत्रयी ही मानी जाती थी। साथ ही अधवंवेद की संहिता का जो रूप हमें आज उपलब्ध है, वह पुरोहितों द्वारा सुसंस्कृत किया हुआ रूप जान पहता है। ऋग्वेद की भाषा को एक प्रकार से साधु-माषा माना जाता है, कथ्यमाषा का वास्तविक रूप नहीं।

सामाजिक स्थिति के उपयुक्त नया रूप छेकर झाती है, श्रीर यहाँ श्राकर वैदिक साहित्य की प्रकृति का श्रपूर्व गुसातमक परिवर्तन देखा जाता है।

## ंन. वैदिक भाषा और पाणिनीय संस्कृत

संहिता काल (२००० वि॰ पू०--१००० वि॰ पू०) के बाद से ही आयों की भाषा में ग्रिधिक परिवर्तन होने लगा था। स्वयं वेदो में ही एक काल की श्रीर एक स्थान की भाषा न होकर अनेक वैभाषिक रूप पाए जाते हैं। ऋग्वेद के गोत्र-मंडल (श्तरे से प्वे मंडल तक) की भाषा श्रिधिक प्राचीन है, तो प्रथम एवं दशम मंडल की भाषा का अधिकाश रूप संहिताकाल के परवर्ती दिनों का संकेत करता है। दशम मंडल का पुरुपस्क और हिरएयगर्भस्क वैदिक माषा के परवर्ती रूप की स्पष्ट व्यंजना करते हैं। वैदिक मापा में हमें पदरचना के कई वैकल्पिक रूप मिलते हैं। श्रकारांत पुंक्षिंग शब्दों के प्रथमा बहुवचन में एक साथ 'देवाः', 'देवासः' जैसे, दो रूप मिलते हैं, तो तृतीया बहुवचन में 'देवै:', 'देवेभि:' जैसे दो रूप'। श्रकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के प्रथमा-द्वितीया वहुवचन में 'गुह्या', 'गुह्यानि' जैसे वैकल्पिक रूप मिलते हैं। इतना ही नहीं, वाक्यरचना की दृष्टि से इन (नपुंसक बहवचन) के साथ कभी कभी एकवचन क्रिया का प्रयोग भी पाया जाता है । सप्तमी के एकवचन रूपो में 'इ' विभक्तिचिह्नवाले रूपों—देवे (देव + इ), मनसि, नरि, विशि, तन्त्रि—के श्रतिरिक शून्य विमक्तिवाले रूप भी मिलते हैं, जैसे—परमे व्योमन् । किया को में यद्यपि परवर्ती संस्कृत रूपो से श्रात्यधिक मेद नहीं पाया जाता तथापि बाद में छेट् के रूप नहीं पाए जाते। किया रूपों के प्रयोग में वैदिक भाषा की एक खास विशेषता है लिटू का वर्तमान के लिये प्रयोग । विद्वानो ने बताया है कि प्रा॰ भा॰ यू॰ में लिट् का प्रयोग वर्तमान के लिये ही किया जाता था, जो प्रीक तया वैदिक मापा दोनों में अक्षरणा बना रहा । ऋग्वेद के 'स दाधार प्रथिवीं

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ते अन्येष्ठा अकिनिष्ठासः । ऋग्० ५. ५६. ६ । हर्षमायासो धृषिता मरुत्वः । ऋग्० १०. ८. ४१ । हर्षमाया हृपितासो मरुत्वन् । ऋग्० ४. ३१ । देखिए—वाकेरनागेल : अस्तिदिश्के ग्रामातीक, ऽ४६ ( डॉ ), पृ० १०१ ।

यातं अश्वेभिरिश्वना । ऋग्० ८, ५, ७ ।
 श्रादित्यैर्यातमिश्वना । ऋग्० ८, ३५, १३ ।
 श्रंगिरोभिरागिह यिश्वेयितः । ऋग्० १०, १४, ५ ।
 श्रंगिरोभिर्यश्वियेरागृही इ ऋग्० २८, १० ५६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मैकडानेल : नै० ग्रा०, ९१४६ ए, ए० रदह।

४ व्लाक : इंडी श्रार्यंन, पृ० ११८, ११६। भ मैकडानल : वै० ग्रा०, ९२१३ ए, पृ० ३४२।

द्यामुतेमां' का द्रार्थ है 'वह इस पृथिवी द्रौर द्राकाश को घारण करता है।' पाणिनीय संस्कृत भाषा में द्राकर लिट् परोच्चभूत के लिये प्रयुक्त होने लग गया। किया क्लों के द्रातिरिक्त कई ऐसे प्रत्यय हैं जो केवल वैदिक भाषा में ही पाए जाते हैं, संस्कृत में नहीं। उदाहरण के लिये 'ते', 'तवै', 'तात्', 'ताति', 'त्वन' जैसे कई कृदंत क्रौर तद्धित प्रत्यय बाद में छप्त हो गए। वैदिक भाषा की दूसरी विशेषता समास की है। वैदिक भाषा में तीन या चार पदों से श्रिधिक समासांत पद नहीं मिलते। इनमें भी तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि तथा द्वंद समास ही पाए जाते हैं। वैदिक भाषा के द्वंद समासों में दो तरह की समासप्रक्रिया ध्यान देने योग्य है। पहले ढंग के द्वंद समासों में दोनों पद विशेषण होते हैं; जैसे नीललोहित, ताम्रधूम, श्रारुणिशंग श्रादि , दूसरे ढंग के समास देवता-द्वंद्व कहलाते हैं, जिनमें दोनो पद दिवचन में होते हैं, जैसे इन्द्रानुपूपणा, मित्रावरुणा, स्थांचन्द्रमसा; पर परवर्ती ऋचाश्रो में थे रूप छप्त होने लगे हैं, श्रौर साथ ही साथ 'इन्द्रवायू' जैसे रूप मिलने लगे हैं?

मुंडा श्रीर द्रविद्धों के संपर्क से श्रार्थों की माषा में परिवर्तन श्राने लगा। विजेता श्रार्यों ने वैदिक भाषा को श्रानार्य तत्वों से श्रक्षुराया बनाए रखने के लिये वैदिक मंत्रों की ध्वनियों श्रीर स्वरों के श्रुद्ध उच्चारया पर जोर दिया। इसके लिये प्रत्येक वेद के प्रातिशाख्यों श्रीर शिक्षाश्रंथों ने शिक्षा का व्याख्यान किया। वैदिक श्रृष्टियों ने भाषाविश्वान के वैशानिक श्रृध्ययन का पहला सूत्रपात किया, जो पहला होते हुए भी श्रत्यिक प्रौढ़ तथा त्रुटिरहित है। पद में प्रयुक्त व्यस्त एवं समस्त (संहितागत) ध्वनियों के तक्तत् संध्यात्मक परिवर्तनों का नियमालेखन किया गया एवं उदाक्त, श्रनुदाक्त, स्वरित तथा प्रचय का विभाग कर स्वरों के श्रारोहावरोह का विवेचन हुआ। यह सब इसिलये कि श्रार्थों की वैदिक निधि उस श्रुद्धता को सुरिचत रख सके जिससे यजमान की योगक्षेम-कामना पूर्ण हो श्रीर वह विपरीत फल न दे दे । पर प्रातिशाख्यों श्रीर शिक्षाश्रों में ही उच्चारया का वैकिष्पक विधान मिलता है। याजुष प्रातिशाख्य श्रीर शिक्षाकार टवर्गरहित 'प' का 'ख' उचारया मानते हैं श्रीर पदादि 'य' का 'ज' जब कि ऋक् प्रातिशाख्य इन्हे इस रूप में नहीं लेते। सप्टतः ये सब वैमाषिक प्रवृत्तियाँ हैं।

वाकेरनागेल : अल्तिदिश्के झामातीक, भाग १, पृ० १७१, ऽ७४ (वी)।

२ वही, पु० १५१-५२, §६३ (सी)।

मत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमेंथमाह ।
 स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेंद्रशत्रः स्वरतोऽपराधात ॥ पाणिनीय शिका ।

४ खष्डमृते च । केशवी शिचा । पदादौ वर्तमानस्य श्वसंयुक्तस्य यस्य च ।

भाषा के निरंतर प्रवहनशील परिवर्तन के कारण मंत्रों की भाषा यास्क ( ५०० वि० पूर्व ) के समय दुर्बोध हो गई थी । इसीलिये यास्क ने ऋपने पूर्व के निक्कों एवं निधंदश्रो को देखकर दुर्बोध वैदिक मंत्रों को स्पष्ट किया था। पर यास्क मी 'जर्फरी', 'तुर्फरी' जैसे शब्दों का अर्थ न बता पाए । विद्वानी का मत है कि वैदिक भाषा में कुछ शब्द असुरो की भाषा ( असीरियन ) के थे। उपर्युक्त शब्द भी उन्हीं में से हैं। पाणिनि (६०० वि० पू०) से बहुत पहले ही पूर्व के पतित वेदविरोधी श्रायों ( बात्यो ) की भापा उचारण तल की दृष्टि से बड़ी विकृत हो गई थी । इस काल में ब्रह्मिं देश तया श्रांतवेंद की विभाषा, उत्तरी विभाषा उस काल की परिनिष्ठित (स्टैंडर्ड) मापा थी, श्रौर पाणिनि से पहले भी कुछ वैयाकरणो (शाकटायन, शाकल्य, स्फोटायन, इंद्र) ने इसे व्याकरण-संमत साहित्यिक रूप देने का प्रयत्न किया था। पाणिनि ने जिस मापा का व्याकरण, चार इजार सूत्रो की भ्रष्टाध्यायी में निवद कर, साहित्यिक संस्कृत की वज्रशिला स्थापित की वह उनके समय की बोलचाल की भापा निश्चित रूप से रही होगी; श्रीर यही कारण है कि पाणिनि ने 'विभाषा', 'अन्यतरस्याम्' त्रादि के द्वारा लोक में प्रचलित वैकल्पिक रूपो को भी लिया । पाणिनि का यह प्रयास अत्युत्कृष्ट भाषावैज्ञानिक प्रयास था जिसकी होइ विश्व का कोई व्याकरण नहीं कर सकता। संस्कृत भाषा का जो अर्थ लिया जाता है वह पाशिनीय संस्कृत ही है। यहाँ इसी पाशिनीय संस्कृत की संघटना पर दो शब्द कहना आवश्यक है।

संस्कृत माषा में श्रर्थतत्व का विधान करनेवाला शब्द प्रकृति कहलाता है एवं संबंधतत्व का विधान करनेवाला शब्द प्रत्यय। प्रकृति के साथ प्रत्यय को जोड़कर किसी श्रर्थ की प्रतीति कराई जाती है। प्रस्यय चार तरह के हैं—सुप् (कारकप्रत्यय), तिङ् (क्रियाप्रत्यय), कृदंत (श्राख्यात या क्रिया से वने शब्दों में प्रयुक्त ) तथा तिद्धत (नामशब्दों से बने शब्दों में प्रयुक्त )। भाषाचैज्ञानिक दृष्टि से पहले दो को प्रत्यय (सफिक्स ) न कहकर विभक्ति (इन्फ्लेक्शन) कहना उचित होगा। संस्कृत के नामशब्द संज्ञा, विशेषण तथा सर्वनाम में विभक्त हैं। संज्ञा तीन लिंगों में विभक्त है, पर संस्कृत का लिंगविधान लौकिक लिंग की दृष्टि से नहीं

भादेशो हि जकारः स्थात् युक्तः सन् इरखेन तु । मार्ध्यंदिनी शिचा । देखिए--मेरा लेख : यजुर्वेद के मत्रों का उच्चारण, शोध पत्रिका, २००६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> डा॰ चाहुरुयाः सा० ऋा० हिं०, पु० ६१, ६२।

र देखिए—हा० वासुदेवशरण अग्रवाल : 'पाणिति और उनका शास्त्र', ना० प्र० प०, वर्ष ५६, अंक ३-४, सं० २००≈।

है: वहाँ 'मित्र', 'कलत्र' नपुंसक हैं तो 'देवता' स्त्रीलिंग श्रीर 'दाराः' सदा बहवच-नांत पुर्छिग । संस्कृत का विशेषण विशेष्य के अनुसार ही लिंग, वचन एवं विमक्तियाँ बदलता है। नामशब्दों के रूपों में तीन वचन होते हैं श्रीर प्रथमा. द्वितीयादि ग्राठ विभक्तियाँ । सर्वनाम शब्दों में संवीधन नहीं होता । संस्कृत नाम-शब्दो को दो तरह से वाँटा जा सकता है। कुछ शब्द स्वरांत ( अर्जंत ) तया कुछ व्यंजनांत ( इलंत ) होते हैं। इनके ग्रातिरिक्त कई श्रव्यय शब्द भी होते हैं जो लिंग, वचन या विमक्ति के श्रानुसार परिवर्तित नहीं होते। भाषावैज्ञानिकों के मत से इनमें से अधिकतर किन्हीं शब्दों के सविभक्तिक रूगें से ही विकसित हुए हैं। संस्कृत में छह समास पाए जाते हैं—तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुवीहि, द्विगु, द्वंद्व श्रीर श्रव्ययीमाव । पाणिनीय संस्कृत में श्राकर समास किया वहत जटिल हो गई निसका रूप वासा, भवभूति, सुरारि, श्रीहर्प जैसे कवियों के समासांत पदों के प्रयोग में देखा जा सकता है। संस्कृत की किया सर्वप्रथम दो पदों में विभक्त है-श्रात्मनेपदी ( जहाँ क्रिया के फल का भोक्ता स्वयं हो ), परस्मैपदी ( उहाँ क्रिया के फल का भोक्ता अन्य हो )। पर यह न्युत्पिक्तभ्य अर्थ ठीक नहीं नैठता क्यों कि संस्कृत के कई घातु केवल ग्रात्मनेपदी हैं, कई केवल परसमैपदी ग्रौर कई दोनों ( उभयपदी )। समस्त रूप दस लकारों में विभक्त हैं जिनमें तीन काल (वर्तमान, भविष्यत् तथा भूत ) त्रौर चार विधियाँ (मूड )—( त्राज्ञा, विधि, आशिषि, हेत्रहेतुमत् ) पाई जाती हैं। भविष्यत् के दो रूप पाए जाते हैं— रूट्, छुर्, तथा भूत के तीन-म्मनद्यतनभूते लङ्, सामान्यभूते लङ्, परोच्चभूते लिट्। वैयाकरणों ने इन्हें दो कोटियों में विभक्त किया है, एक आर्धधातुक, दूसरे सार्वधातुक । इन्हें ही भाषावैज्ञानिक लट् से संबद्ध लकार तथा छङ् ( अयोरिस्ट ) से संबद्ध लकार मानते हैं। संस्कृत धात दो प्रकार के हैं-श्रकर्मक तथा सकर्मक। सकर्मक में से कुछ दिकर्मक हैं। धातुश्रों का कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य तथा प्रेरणार्थंक ( णिजंत ) रूप मिलता है। कर्मनाच्य श्रीर भावनाच्य रूप सदा श्रात्मनेपदी होते हैं। संस्कृत का श्रन्य महत्वपूर्ण प्रकृर्य वाक्यरचना या कारक-विधान का है। संस्कृत की सविमक्तिकता के कारण उसकी वाक्यरचना हिंदी- की तरह निश्चित नहीं है। इम 'रामः रावगां जघान' कहें, या 'रावगां जघान रामः' या 'जवान रावणां रामः' अर्थ एक ही है। पर इतना होने पर भी कर्मप्रवचनीयों के प्रयोग के कारण उनके साथ निश्चित विभक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। पदरचना की दृष्टि से संस्कृत नि:संदेइ ग्रीक भाषा या लातिनी से अधिक जटिल है। संस्कृत का शब्दकोष वैदिक शब्दसंपत्ति के साथ, मुंडा, द्राविड, यूनानी, हूर्य, तुरुक आदि कई अवांतर जातियों के शब्दों से युक्त है। बाद में संस्कृत ने प्राकृत से भी अनेक शब्दों को अपनाया। श्रीहर्ष ने संस्कृत 'श्रंगार' के ही प्राकृत रूप 'इंगाल' का प्रयोग किया, तो माघ ने 'मदिर' के प्राकृत रूप 'मइर' से बने शब्द

'मैरेय' का । ' लोलिंबराज ने तो अपने काव्य में अरबी, फारसी शब्दो की भी लौंक हाल दी है।

महर्षि पागिनि ने श्रपने श्रष्टाच्यायी सत्रों में जिस भाषा का व्याकरण तिबद्ध किया. उसकी आरंभिक साहित्यक शैली वैदिक माषा के ही परवर्ती साहित्य में देखी जा सकती है। कठ, संदक श्रीर श्वेताश्वतर उपनिषदों में कई मंत्रभाग ऐसे हैं जिनकी शैली साहित्यिक संस्कृत के विशेष निकट है<sup>2</sup>। इन परवर्ती अपनिषदो की साहित्यिक शैली का विकास ही महामारत तथा रामायगा की शैली में देखा जा सकता है। महामारत श्रीर गीता की साहित्यिक शैली कठोपनिषद की शैली से बहुत मिलती है, श्रीर कठोपनिषद का शैलीगत तथा चितनगत प्रमाव गीता में स्पष्ट है। महामारत श्रीर रामायण की शैली वह कड़ी है, जो वैदिक साहित्य की परवर्ती शैली तथा साहित्यिक संस्कृत की काव्यपरंपरा को जोडती है। इन दोनों अमर कृतियों के जो रूप इमें आज उपलब्ध हैं उनमें तो बाद में कई प्रक्षेप मिलाए बाते रहे हैं, पर अनुमान होता है कि इनका मूल रूप लगभग षष्ठ शती वि॰ पू॰ का है । इस मूल रूप का पता चलाना आज कठिन हो गया है, पर इतना निश्चित है कि विक्रम के बाद तक मी इनमें प्रक्षेप होते रहे हैं। इसी समय पूर्व में जहां एक श्रोर वेदविरोधी वात्यों की सामाजिक काति का उदय हो रहा था। वहाँ उस काल की बनभाषा में रचनाएँ होने लगी थीं। कुछ विद्वानों ने बौद्ध जातक कथाश्रों के गाया भाग के कई छंदों को वाल्मीकि रामायण से भी श्रिधिक प्राचीन माना है । यद्यपि शैली की दृष्टि से महामारत तथा रामायग दोनों श्रव्वघोष तथा कालिदास की साहित्यिक संस्कृत के समीप हैं, तथापि महामारत का यथार्थवादी जीवनदर्शन का वातावरण परवर्ती काव्यो के वातावरण से मिल है। रामायण में वह आदर्शवादी वातावरण देखा जा सकता है। महामारत तथा रामायण दोनों ही उस काल के कान्य है जब श्रार्थों ने नगर की सम्यता में प्रवेश कर लिया था। उपनिषदों में ही श्रहिच्छत्र, श्रासंदीवंत, कांपिल्य, श्रयोध्या, इस्तिनापुर जैसे नगरों का समृद्ध वातावरण

१ वितेनुरिंगालिमवायशः परे । नै० च०, प्रथम सर्गं । पीतमैरेयरिक्तं कनकचपकमेतद् '। शि० व०. सर्गं ११।

२ दासगुप्ता और है: द्वि० सं० लि०, सूमिका, पृ० १७।

<sup>3</sup> पूना से प्रकाशित महाभारत के संपादन से कई नई बातों का पता चलता है। महाभारत के संस्कृत रूप के नीचे प्राकृत रूप का आधार विद्यमान है. इस बात की भी प्रष्टि हो रही है। यदि ऐसा ही है, तो महामारत जनजीवन का यशःकाव्य सिद्ध होता है, जिसे बाद में संस्कृत रूप दे दिया गया। महाभारत की भाँति संभवतः रामायण भी लोककथाओं के रूप में चलती रही होगी।

र राइन डेनिड और कार्पेटर: दीवनिकाय, मा० २, भूमिका, ५० म।

संकेतित हुआ है। महाभारत तथा रामायण में वैदिक साहित्य से एक मेद है: नागरिक सम्यता के उदय के काव्य होने के कारण वे मानव गाथाएँ हैं. वैदिक साहित्य की तरह दिव्य साहित्य नहीं। महामारत तो आर्थी के सामंतवादी जीवन के उदय के साथ ही साथ उस काल की समस्त लोककयाओं, श्राख्यानों श्रीर उपाख्यानों का संदर संकलन है जिसने बाद के पराया साहित्य की रचना में प्रेरणा दी है। रामायण एक श्रादर्श मानव की, एक श्रादर्श सम्राट की कहानी है जिसमें खार्यों ख़ौर अनार्यों के संघर्ष का परिपार्व श्रंकित है। काव्यशैली की दृष्टि से वाल्मीकि की कला अधिक रुचिर तथा अलंकत है। दोनों महाकाव्य वाद के संस्कृत साहित्य के दीपस्तंम रहे हैं, श्रीर श्रनेकों संस्कृत कवियों एवं नाटककारी ने कयावस्त, विवेच्य विषय, भावना और काव्य-परिवेश की दृष्टि से इन काव्यों से कुछ न कुछ प्रेरणा पाई है। महाभारत श्रीर रामायण साहित्यिक संस्कृत के श्रादिम काव्य होते हुए भी उस काव्यपरंपरा में नहीं गिने जाते जो साहित्यिक संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कुछ फारण हैं। व्यास श्रीर वाल्मीफि की कृतियाँ काव्य होते हुए भी आर्प ग्रंथ हैं, और ये दोनों अमर किन होते हुए भी वैदिक ऋषियों की पाँत में बिठाए जाते हैं। इनकी भाषा पर पाशिनि महाराज के नियम-दंड का कोई बस नहीं चलता. श्रीर इन कृतियों में वह कृत्रिम कलात्मकता नहीं पाई जाती जो बाद के काव्यों में मिलती है। पर इससे भी बढ़कर कुछ सामाजिक कारण है। महाभारत एवं रामायण का समाज ग्रामसभ्यता एवं नगरसभ्यता के संधिकाल का साहित्य है, वह सामंतवाद का पोपक है, पर सामंतवाद तथा नागरिक जीवन का प्रौढ़ रूप ईसा की पहली शती के बाद के साहित्य में उपलब्ध होता है। पौराखिक ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था का जो रूप बाद के साहित्य में मिलता है वह महाभारत या रामायणा में उतना कहा नहीं है। महाभारत का समाज श्रिधिक स्वतंत्र है, जनकि नाद के साहित्य का समाज स्मृत्यनुमोदित वर्गाश्रम धर्म के शिकंजे में विशेष जकड़ा हुआ है। एक और मेद यह भी है कि बाद के संस्कृत साहित्य के रचियता प्रायः दरवारी कवि रहे हैं तथा उनका काव्य थोड़े से अभिजात वर्ग के लोगों के लिये लिखा गया है, जबिक महाभारत श्रीर समस्त समाज के यश:कान्य हैं, जिनकी रचना समस्त समाज के लिये की गई है।

## रामायण श्रीर महाभारत

वैदिक साहित्य के बाद लौकिक संस्कृत के साहित्य का आरंम होता है। विषय, भाषा, भाव, छंदरचना आदि की दृष्टि से यह साहित्य वैदिक साहित्य से कितपय अंशों में भिन्न तथा इस दृष्टि से परवर्ती संस्कृत साहित्य से विनष्ट रूप से संबद्ध है। रामायण तथा महामारत लौकिक संस्कृत साहित्य की आदिम रचनाएँ

हैं। रामयण को तो भारतीय परंपरा में 'श्रादिकाव्य' कहा ही जाता है, क्यों कि इसमें सर्वप्रयम मानव चरित्र का श्रंकन पाया जाता है; साथ ही इसकी काव्यशैली वैदिक शैली को छोड़कर एक नई शैली का स्त्रपात्र करती है। निषाद के बाण से विद्ध कौंचिमथुन में से नर पन्नी को देखकर द्रवीभृत श्रादिकिव का शोक जिस का में प्रवाहित हुन्ना, वह लौकिक काव्यसाहित्य की पहली धारा है। रामायण तथा महामारत दोनों महाप्रवंघकाव्य कहलाते हैं। दोनो काव्य केवल काव्य न होकर मारतीय संस्कृति, समाज, राजनीति तथा धर्म के सर्वांगीण श्राकर प्रंथ है। इस हिंध से महाभारत रामायण से भी कहीं श्रिधक महत्वपूर्ण है। वह भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जा सकता है।

रामायण तथा महामारत भारतीय परंपरा के अनुसार क्रमशः आदिकवि वाब्मीिक तथा वेदव्यास की रचनाएँ माने जाते हैं। मारतीय परंपरा उन्हें प्राचीनतम काव्य मानती है, तथा रामायण की रचना रामजन्म के पूर्व ही आदिकवि ने त्रेतायुग के आरंभ में की थी। ठीक इसी तरह मगवान वेदव्यास ने महामारत की रचना द्वापरयुग के अंत में की थी। इस प्रकार धार्मिक परंपरा इनका रचनाकाल विक्रम से भी कई इजार वर्ष पूर्व मानती है। साथ ही उसके अनुसार, ये दोनों ग्रंथ वेद के समान पवित्र माने जाते हैं, तथा इतिहास-पुराण पंचम वेद में इनकी गिनती होती है। इतना ही नहीं, इनके अवण से मोच्चप्राप्ति तक की आशा की जाती है। पर शर्त यह है कि इनका अवण संस्कृत मापा में ही किया गया हो, जनमाषा में नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदो की माँति इन ग्रंथो की मी ग्रुद्धता तथा पवित्रता सुरिच्चत रखने पर धार्मिक परंपरा जोर देती रही है।

किंतु रामायण तथा महाभारत की भाषा, उसमें विणित समाज का चित्रण तथा कुछ अन्य प्रमाण उन्हें इतना पुराना सिद्ध होने में बाधक हैं। रामायण तथा महामारत की भाषा उन्हें ईसा से छठी शती से पूर्व का नहीं घोषित करती। यह माना जा सकता है कि रामायण की रामकथा, महाभारत की कौरवपांडवों की युद्धकथा तथा उसमें संग्रहीत अन्य कथाएं, आख्यान तथा उपाख्यान पुराने हैं। किंतु जिस साचे में वे ढाले गए हैं वह अधिक पुराना नहीं जान पड़ता। रामायण तथा महाभारत के रचनाकाल के पौर्वापर्यक्रम के विषय में भी विद्वानो में मतमेद है। शैली की दृष्टि से महाभारत की शैली सरल, अकृतिम एवं यथार्थवादी है जबकि रामायण की शैली अधिक काव्यमय, प्रौढ़, परिमार्जित, अलंकत एवं आदर्शवादी है। इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि रामायण बाद की रचना है। जर्मन विद्वान वेबर तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानो ने इसीलिये महामारत का रचनाकाल रामायण से पूर्व माना है। कुछ विद्वान रामायण को प्राचीनतम रचना मानते हैं तथा महामारत को परवर्ती। भारतीय परंपरा भी इसी मत की पृष्टि करती है। इतना कहा जा सकता है कि रामाय ण

तथा महाभारत के मूल ग्रंश विक्रम से ६०० वर्ष पूर्व विद्यमान थे। बाद में दोनों काव्यों में श्रनेकानेक प्रचित्त श्रंश जुड़ते गए हैं।

रामायण सात कांडों में विभक्त महाप्रबंधकाव्य है। प्रत्येक कांड सर्गों में विभक्त है। विद्वानों का मत है कि बालकांड तथा उत्तरकांड बाद के प्रक्षेप हैं। जर्मन विद्वान् याकोबी ने मूल रामायण में अथोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक के ही अंश को माना है। कतिपय प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि उत्तरकांड बाद की रचना है। रामायण के भी हमें तीन संस्करण उपलब्ध हैं। उत्तरी भारत, बंगाल तथा काश्मीर के संस्करणों में परस्पर पाठमेद है। एक चौथा संस्करण दिल्ली भारत संस्करण है, जिसमें उत्तरी भारत संस्करण से विशेष भिनता नहीं है। उत्तरी भारतवाला संस्करण ही विशेष मान्य समक्ता जाता है।

रामायण करुणरस का काव्य है, वैसे इसमें शृंगार, वीर, रौद्र, श्रदुभुत श्रादि श्रन्यान्य रसों का भी परिपाक हग्गोचर होता है। यद्यपि रामायरा का कवि भावपत्त का ही विशेष प्रेमी है, तथापि कलापत्त की मनोहारिता भी कम नहीं है। उपमा, उत्प्रेचा जैसे साधम्यमूलक श्रर्थालंकारों की छटा दर्शनीय है। इतना ही नहीं, संदरकांड के चंद्रवर्शन में तो कवि ने शब्दालंकार का भी प्रयोग किया है। वाल्मीकि ने जिस स्वामाविक शैली को जन्म दिया, उसका निर्वाह ग्रश्वघोष तथा कालिदास ने सफलतापूर्वक किया है। वाल्मीकि के कान्य की अन्यतम विशेषता प्रकृतिप्रेम है। वे मानवप्रकृति तथा मानवेतर प्रकृति के सक्ष्म निरीचक हैं। राम, भरत, इनुमान, विभीपर्गा, रावगा, सीता, कैकेयी श्रादि के चरित्रों में मानव प्रकृति का जो सूक्ष्म पर्यवेच्या मिलता है, वह इसका प्रमागा है। रामायगा के राम पूरे मानव हैं, श्रतिमानव श्रथवा श्रलौकिक नहीं। वे मानवसुलम गुगो तथा दुर्वलताश्रों दोनो से समवेत हैं। यही कारण है, वाल्मीकि के राम, कालिदास के राम ( जो उन्हें 'रामामिधानो हरिः' मानते हैं ) कृत्तिवास तथा तलसी के राम से भिन्न हैं। बाद के कवियों के राम मानव न रहकर देवता हो गए हैं। मानव होने के कारण ही, वाल्मीकि के राम के साथ इमारा साधारणीकरण सहजता से हो जाता है। वाल्मीकि रामायण के वे श्रंश जिनमें राम का देवत्व श्रंकित है संभवतः बाद के प्रक्षेप हैं। मानवेतर प्रकृति के वर्णन के लिये वाल्मीकि प्रसिद्ध है। प्रकृतिवर्णन में जिस विवग्राहक शैली के वे जन्मदाता हैं, उसका निर्वाह बाद के कवियों में केवल कालिदास तथा मवभूति ही कर पाए हैं। वाल्मीकि ने प्रकृति का, श्रालंबन तथा उद्दीपन विमाव दोनो इष्टि से चित्रण किया है, किंतु उसके श्रालंबन रूपवाले चित्र संस्कृत साहित्य की श्रपूर्व निधि हैं। किर्किभाकांड के वर्षा, शरत् तथा हैमंत ऋत के वर्णन इसके उदाहरण है। वाल्मीिक के प्रकृति वर्णन में तीन प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं:

(१) विंबग्रहण्याली श्रनाविल श्रलंकृत शैली, जिसमें प्रकृति का यथावत् चित्रण उपस्थित करना ही कवि का प्रघान लक्ष्य है, जैसे—

जराजर्जरितैः पत्रैः शीर्याकेसरकर्यिकैः। नाजरोषा हिमध्यस्ता न मांति कमजाकराः॥ किष्किधाकांड।

'पके हुए पत्तोवाले कमलाकर, जिनके केसर तथा कर्णिका सङ् गए हैं, हिमध्यस्त होने से केवल नालशेष रह गए हैं तथा सुंदर नहीं लग रहे हैं।'

(२) प्रकृति के क्रियाकलाप की तुलना सामान्य अथवा विशिष्ट मानव प्रकृति से की जाती है। यहाँ अलंकृत शैली का निबंधन पाया जाता है, किंतु अप्रस्तुत विधान माध या श्रीहर्ष की माँति केवल वैचित्र्यमूलक न होकर स्वतः-संभवी है: जैसे—

एष फुल्लार्जुनः श्रेंबः केतकैरभिवासितः। सुग्रीव इव शांतारिर्धाराभिरभिषिच्यते॥ किप्किंधाकांस।

'फूले अर्जुनीवाला, केतकी पुष्पों से सुगंधित यह पर्वत जलविंदुओं के द्वारा ठीक उसी तरह अभिषिक्त किया जा रहा है, जैसे सुग्रीव जिसके शत्रु ध्वस्त हो चुके हैं।'

यहाँ उपमा का विधान सुग्रीव की विशिष्ट मानव प्रकृति के चित्र की भी उपस्थित कर रहा है।

(३) कमी कमी किव वक्ता या पात्र की स्वयं की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की शलक बाह्य प्रकृति के चित्रण में प्रतिबिंबित दिखाकर दोनों का समन्वय करने की चेष्टा करता है; जैसे—

नीजमेघाश्रिता विद्युत् स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । स्फुरन्ती रावसस्यांके वेदेहीव तपस्विनी ॥

किष्किंघाकांस ।

'नीले मेघ में चमकती हुई त्रिजली मुझे ऐसी प्रतीत होती है, जैसे रावग्र की गोद में खुटपटाती तपस्विनी सीता हो।'

यहाँ उत्पेक्ता अलंकार के द्वारा किन ने राम की मानसिक प्रतिक्रिया का मी संकेत किया है।

महामारत १८ पर्वों में विमक्त महाप्रबंघकाव्य है। प्रत्येक पर्व श्रघ्यायों में विमक्त है। महामारत में रामायण की श्रपेक्षा कहीं श्रिषक प्रक्षित श्रंश हैं। इस ग्रंथ के दो संस्करण हैं—उत्तरी संस्करण तथा दिक्क्णी संस्करण। इनमें प्रामाणिक कौन है, नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि महामारत का मूल रूप प्राकृतमिश्रित संस्कृत या मिश्रसंस्कृत में था। पूना से इस महाकाव्य का ग्रुद्धतम संस्करण निकला है। महामारत में कौरवपांडवों के शुद्ध का वर्णन है, किंतु इस परिपार्श्व में दर्शन, धर्म, श्राचार, राजनीति श्रादि विषयो

पर विचार मिलते हैं। दार्शनिक दृष्टि से श्रीकृष्ण के द्वारा श्रर्जन को दिया गया श्रादेश महत्वपूर्ण है। महामारत का यह श्रंश—भगवद्गीता—मारतीय दर्शन की 'प्रस्थानत्रयी' में माना जाता है, तथा तचत् दार्शनिक संप्रदाय के श्राचारों ने इसपर भाष्यों का निबंधन किया है। राजनीति तथा धर्म की दृष्टि से युधिष्ठिर को भीष्म के द्वारा दिए गए शांतिपर्व के उपदेशों का संकेत किया जा सकता है। साथ ही श्रायों की प्राचीनतम सम्यता में प्रचलित श्रनेक सामाजिक व्यवस्थाश्रों का जितना पूरा ब्योरा हमें महाभारत में मिलता है, उतना रामायण में नहीं। इसके श्रतिरिक्त महाभारत श्रनेक श्राख्यानों तथा उपाख्यानों का, श्रनेक लोकक्षाश्रों का संग्रह भी है। दुष्यंत-शकुंतला, सत्यवान-सावित्री, नल-दमयंती की कथाएँ इनमें प्रमुख हैं।

महाभारत तथा रामायण दोनों की शैली में श्राकाश-पाताल का श्रंतर है। रामायण श्रादर्शनादी शैली का काव्य है, जब कि महाभारत यथार्थनादी शैली में निबद्ध है। महाभारत में मानवजीवन की दुर्वलताश्रों का भी मार्मिक चित्रण पाया जाता है। रामायण की शैली महाभारत की श्रपेचा श्रिधिक सरस, श्रलंकृत तथा काव्यमय है। यही कारण है कि महाभारत को काव्य न कहकर 'इतिहास' कहा जाता है। महाभारत में काव्यगत चमत्कार उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है।

रामायण तथा महाभारत दोनो परवर्ती संस्कृत साहित्य तथा श्रन्य देश्य भाषा साहित्यों के प्रेरफ रहे हैं। बाद के किवयों ने न केवल शैली की दृष्टि से ही श्रिपतु विषय की दृष्टि से भी इन दोनों काव्यों से प्रेरणा श्रीर सामग्री प्राप्त की। संस्कृत के श्रनेक काव्य एवं नाटक रामकथा को लेकर लिखे गए हैं श्रीर महाभारत की कथा तथा उसमें वर्णित श्रनेक श्राख्यानोपाख्यानों ने भी बाद के किवयों को विषय-वस्तु प्रदान की है। हिंदी के किव भी रामायण तथा महाभारत के श्रत्यिक श्रिणी हैं। श्रन्य माषाश्रों ने भी इस महान् सांस्कृतिक दाय को पाया है, तथा बँगला साहित्य के मध्ययुग में कृत्तिवास जैसे श्रनेक किवयों ने रामकथा तथा कवींद्र परमेश्वर जैसे किवयों ने महाभारत की कथा को श्रपनी सरस किवता में निबद्ध किया है।

#### पुराण

भारतीय साहित्य को साहित्यिक प्रेरणा देने में रामायण तथा महाभारत के श्रितिरिक्त पुराण साहित्य का भी प्रमुख हाय है। पुराणो की संख्या १८ मानी गई है। ब्राह्म, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद्भागवत, नारद, मार्केडेय, श्रिग्न, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्त्य, गरुड, ब्रह्मांड। इसके श्रितिरिक्त १८ उपपुराणो की भी कल्पना की बाती है। कुछ विद्वान् इस गणाना में वायुपुराण

को भी संमिलित करते हैं जिसे प्राचीनतम पुराग माना जाता है। पुरागो का रचनाकाल बहुत बाद का है, संभवतः विक्रम की दूसरी शती से लेकर विक्रम की नवीं-दसवीं शती तक। किंतु जिन मूल सिद्धातों का प्रतिपादन उनमें हुआ है वे विक्रम से भी पुराने हैं। पुराग केवल धर्म तथा दर्शन का ही प्रतिपादन नहीं करते, वे केवल अवतारवाद तथा बहुदेववाद के ही प्रतिष्ठापक नहीं हैं, अपितु वे मारतीय संस्कृति के क्रमिक विकास का, मारतीय इतिहास का भी लेखाजोखा उपस्थित करते हैं, भले ही उसमें अतिरंजना हो। पुरागों के इस अतिरंजित कलेवर में सत्य का भव्य रूप खिपा पड़ा है, गवेवकों का कार्य है कि पुरागों में लिपे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों को सामने लाएँ।

पुराणों में श्रीमद्भागवत का प्रमुख स्थान है। इस विषय में विवाद है कि यह पुराण है या उपपुराण। साथ ही इसके रचनाकाल के विषय में भी मतमेद है। इसकी उदान्त काव्यशैली को देखकर यह श्रनुमान किया जाता है कि यह विक्रम की दशवीं शती से पूर्व की रचना नहीं हो सकती। श्रीमद्भागवत १२ स्कंघों में विभक्त पुराण है, जिसमें दशम स्कंघ इसका प्राण है। मागवत का प्रधान लक्ष्य श्रीकृष्ण की महत्ता प्रदर्शित करना है; उसका सूत्रवाक्य है—'श्रन्ये चाशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्। प्रथम, दशम तथा एकादश इन तीन स्कंघों में विस्तार से कृष्ण की कथा विर्तात है। काव्यशैली इतनी उदान्त है कि इसे विद्वानों के पांडित्य का निक्षपोपल माना जाता है। कृष्ण के बाल तथा तक्ष्ण रूप का वर्णन जिस मनोहर एवं सरस रूप में दशम स्कंघ में वर्णित हुन्ना है, उसने खयदेव, चंडीदास, विद्यापति, सूरदास तथा श्रन्यान्य कृष्णभक्त कवियों को प्रेरणा दी है।

## ६. संस्कृत साहित्य का उद्य और विकास : ऐतिहासिक पीठिका

यद्यपि पाणिनीय संस्कृत साहित्य की परंपरा विक्रम से कई शतियो पूर्व से लेकर श्राज तक पाई जाती रही है, तथापि हिंदी साहित्य की श्राधार-भित्ति के रूप में हम उस समय तक की परंपरा का पर्यवेद्धण करेंगे, जो हिंदी के उदय के समय तक मिलती है। इस परंपरा का श्रादिम रूप हम पतंजिल के समय के लगमग पाते हैं, जब ब्राह्मणधर्म के पुनरत्यान के साथ संस्कृत राजमाधा का पद ग्रह्मण कर रही थी। पुष्पित्र का समय संस्कृत साहित्य का श्रारंभिक काल माना जा सकता है। पतंजिल के महामाध्य से पता चलता है कि संस्कृत साहित्य में उनके पूर्व मी वरक्षि की काव्यकृति (वारक्चं काव्यम्), वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, मैमरथी जैसा क्यासाहित्य श्रीर 'बिलबंधनं' तथा 'कंसवध' जैसे नाटक विद्यमान थे। पर पतंजिल से पूर्व का साहित्य हमें श्राज उपलब्ध नहीं है। पाणिनीय संस्कृत साहित्य पतंजिल के समय से श्रखंड परंपरा में चलता रहा है, फिर भी ऐतिहासिक कारणों से इसकी

लहरें चढ़ती उतरती रही हैं। वैसे तो साहित्यिक व्यक्तित्व किसी दायरे में नहीं बाँधे जा सकते, किंतु यह कहना अनुचित न होगा कि संस्कृत के कई कियों को ख्याति दिलाने में उस काल की परिस्थितियाँ मी हाथ बटाती रही हैं। संस्कृत के बहुत से कियो को राजाअय प्राप्त हुआ है। राजाओं के द्वारा संमानित होने के कारण तथा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किए जाने के कारण ही संस्कृत की विशेष उन्नति हुई। जब जब कोई संस्कृतप्रेमी साम्राज्यविशेष इतिहास के नमोमंडल में चमका तब तब संस्कृत साहित्य के समुद्र में ज्वार आया; कियों और पंडितों ने अभूतपूर्व प्रतिमा का परिचय दिया। यदि हम प्राचीन मारत के इतिहास के साथ संस्कृत साहित्य के धारावाहिक इतिहास का सर्वेच्या करें तो पता लगेगा कि शुंग, उज्जयिनी के महाच्चत्रप, नाग-भारिशव, वाकाटक, गुप्त, पुष्यभूति तथा मध्ययुगीन राजवंशों के आश्रय से संस्कृत को प्रचुर प्रोत्साहन मिला।

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कान्यकुञ्ज श्रीर वलभी (गुजरात) दो प्रमुख साहित्यिक केंद्र थे। वलभी का केंद्र कुछ ही दिनो तक रह पाया किंतु कान्यकुक्ज का केंद्र बागा ( सातवीं शती ) से लेकर नैपधकार श्रीहर्ष ( बारहवीं शती ) तक विद्या श्रीर कविता का पीठ बना रहा। कान्यकृञ्ज के कई राजा स्वयं कवि थे, श्रीर यहीं समय समय पर बागा, मयूर, वाक्पतिराज, भवभूति, राजशेखर श्रादि कवियों को प्रश्रय मिलता रहा है। नवीं शती में दिल्ला में एक श्रीर साहित्यिक केंद्र का उदय हुआ। यह थी विदर्भ के राजाओं की राजधानी मान्यखेट। मान्यखेट के राजाश्रों के ही श्राश्रय में नलचंपू के रचयिता त्रिविक्रम मद्द तथा कविरहस्य के रचियता इलायुघ थे। मुरारि भी दिख्या में ही माहिष्मती (मांघाता) के कलचुरि राजाओं के आश्रित थे। विक्रम की ११वीं और १२वीं शती में उत्तरी भारत में तीन केंद्र श्रीर चमके । इतिहास के पृष्ठों में पट्टगा ( गुजरात के सोलंकियों की राजधानी ), धारा ( परमारों की राजधानी ), श्रीर लक्ष्मगावती ( बंगाल के सेनीं की राजधानी ), कविता श्रीर विद्या के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत में इस्लामी साम्राज्य स्थापित होने के पहले तक काशी (कान्यकुञ्ज), पट्टगा स्रौर लक्ष्मगावती कवियों के गढ़ थे, घारा का नच्चत्र कुछ ही दिनों पहले मोज की राज्यश्री के साथ श्रस्त हो चुका था। इसके बाद भी यत्रतत्र कई राज्यों में संस्कृत का संमान बना रहा। पर एक श्रोर इस्लामी साम्राज्य की प्रतिष्ठापना तथा दूसरी श्रोर नव्य प्रादेशिक माषात्री के उदय ने संस्कृत साहित्य की घारा का वेग कम कर दिया। संस्कृत साहित्य की प्रकृति समम्तने के लिये १२वीं शती तक के साहित्य की प्रकृति का अनुशीलन ही आनश्यक है, क्योंकि बाद का संस्कृत साहित्य शत-प्रति-शत श्रंश में गतानुगतिक है, उसमें कोई नवीन मौलिक उद्भावना या नए प्रयोग नहीं मिलते।

संस्कृत साहित्य के इस युग को इम दो कालों में विभक्त कर सकते हैं:

एक संस्कृत साहित्य का विकासकाल, जिसमें संस्कृत कवियो ने काव्य को नई प्रवृत्तियाँ, नई भंगिमाएँ, नई उद्मावनाएँ प्रदान कीं। इस काल ने कालिदास, बाग्, श्रमक जैसे कई व्यक्तियों को जन्म दिया। इस काल के कवियों ने जहाँ श्रजंता की चित्रकला से मावमंगिमा ली, वहाँ उनकी छेनी को उस काल की मूर्तिकला से कलात्मक नक्काशी भी प्राप्त हुई। इर्ष की मृत्यु (७०४ वि० सं०) के बाद संस्कृत साहित्य का विकास कक सा गया। काव्य को पाडित्य-प्रदर्शन ने घर दबाया श्रीर वे सामंती विलासिता के दर्पण बन बैठे। संस्कृत साहित्य का गीरव फिर भी बना रहा, पर जैसे वह श्रपनी चढ़ती पर न था, उसकी उतरती के दिन श्रा रहे थे। यही कारण है कि हर्षोत्तर काल (७०४-१२५७ वि० सं०) के संस्कृत साहित्य को इम 'हासोन्मुख साहित्य' कह सकते हैं। इसके पहले कि इम संस्कृत साहित्य की विधाशों का धारावाहिक सर्वेच्चण करें, उनके मूल में श्रमुत्यूत प्रवृत्तियों का संकेत कर देना श्रावश्यक समझते हैं।

संस्कृत साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ पाँच हैं: (१) यह साहित्य स्मृत्यतु-मोदित वर्गाश्रम धर्म का पोषक है। (२) इसका जीवन विलासी नागरिक जीवन है जिसका रूप इस वाल्यायन के कामसूत्र में वर्णित नागरक प्रकरण में देख सकते हैं। (३) इस साहित्य पर तात्कालिक ग्रास्तिक दार्शनिक चिंतन का ग्रत्यिक प्रभाव पड़ा है। कालिदास सांख्ययोग दर्शन से प्रभावित हैं, माघ सांख्ययोग तथा पूर्वमीमासा से एवं श्रीहर्ष शंकराचार्य के श्रद्धैत वेदांत तथा न्याय-वैशेषिक की दार्श-निक सरियायों का प्रभाव अत्यधिक प्रकट करते हैं। (४) इन कवियों की कलात्मक मान्यताएँ भिन्न हैं। कालिदास भावपच् पर जोर देते हैं, पर उनके उत्तराधिकारी कलापच पर । ये शब्दालंकार, अर्थालंकार, रीति या वक्रोक्ति के सौंदर्य को ही कलाकृति का सौंदर्य मानने लग गए हैं। फलतः हासोन्मुखी कृतियों में श्रिमिव्यंग्य तया श्रमिन्यंनना का संतलन नहीं हो सका है। यही कारण है कि 'संस्कृत की . परवर्ती कविता उस समय के परिशीलन की चीज नहीं है जब दिल भरा हो श्रीर दिमाग खाली हो; दिमाग का मरा होना इनके लिये जरूरी है। (५) संस्कृत साहित्य की पॉन्ववीं विशेषता उसका संगीत है। संस्कृत कवियो का संगीत विशाल है। प्रत्येक कवि का संगीत अपने व्यक्तित्व को लिए है। 'कालिदास का संगीत मधुर श्रीर कोमल है, माघ का गंभीर श्रीर धीर, भवभति का कहीं प्रवल श्रीर उदाच,

१ देखिए-कामस्त्र, १. ४. ५, १०, १३, १६-२६।

विखिए—हा० मोलाशंकर व्यास : सं० क० द०, पृ० १८-३२ । इस शंथ के चपर्यंकित पृष्ठों में इन पंक्तियों के लेखक ने संस्कृत साहित्य की इन समस्त विशेषताओं पर विस्तार से विचार किया है । साथ ही देखिए—दासगुप्ता और हे : हि० सं० लि०, भूमिका, पृ० २१-३१ ।

एवं श्रीहर्ष श्रीर जयदेव का संगीत एक श्रोर कुशल गायक के श्रनवरत श्रम्यास (रियाज) का संकेत करता है, दूसरी श्रोर विलासिता में शरावीर है ।

# १०. संस्कृत साहित्य की शैलियों का धारावाहिक पर्यवेक्षण

सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य को शैली की दृष्टि से दो तरह का माना जा सकता है: पद्य साहित्य श्रीर गद्य साहित्य। इन्हों दोनों शैलियों का एक मिश्रित रूप मी मिलता है जिसे 'चंपू' कहते हैं, जिसमें एक साथ गद्य श्रीर पद्य दोनों का प्रयोग मिलता है। श्रव्य काव्य में इम इन्हीं शैलियों को मान सकते हैं। दृश्य काव्य में गद्य श्रीर पद्य दोनों का व्यवहार होता है। पद्य साहित्य को पुनः महाकाव्य, खंडकाव्य श्रीर मुक्तक इन तीन शैलियों में बॉटा जा सकता है। गद्य साहित्य में एक श्रोर नीतिवादी शैली की कथाएँ श्राती हैं जो नैसर्गिक गद्य शैली का व्यवहार करती हैं, दूसरी श्रोर श्रवंकृत काव्यशैली की श्राख्यायिकाएँ श्रीर कथाएँ हैं। चंपू काव्यों को कुछ विद्वान इसी दूसरी कोटि के गद्यसाहित्य का श्रंग मानते हैं जिनमें हासोन्मुखी काल की पद्यशैली की छींक श्रत्यिक मिलती है। वे चंपू काव्यों को शैली की दृष्ट से स्वतंत्र नहीं मानते, क्योंकि चंपू काव्यों ने किसी मिल शैली को जन्म नहीं दिया । दृश्य काव्यों को दस प्रकार के रूपको में विभक्त किया जाता है जिनमें नाटक प्रमुख हैं। इम इन्हीं साहित्यिक शैलियों को लेकर प्रत्येक की गतिविधि का संज्ञित पर्यालोचन करेंगे।

(१) महाकान्य—संस्कृत के पद्यसाहित्य में सबसे प्रमुख महाकान्य साहित्य है। महाकान्य प्रबंध कान्य की कोटि के इतिवृत्तात्मक विषयप्रधान कान्य हैं। संस्कृत में महाकान्यों की विशेष पद्धित पाई जाती है। ये सगों में विभक्त होते हैं जो संख्या में ख्राठ से अधिक होते हैं। इनका नायक देवता या उच्चकुलोत्पन्न राजा होता है जो धीरोदात्त कोटि का नायक होता है। नाटकों की मॉित महाकान्य की कथावस्तु भी पंचसंधिसमन्वित होनी चाहिए। चतुर्वर्ग इन महाकान्यों का लक्ष्य होता है और इनमें पुत्रजन्मोत्सव, विवाह, युद्ध आदि के वर्णन होते हैं। प्रकृति में प्रमात, सायंकाल, चंद्रोदय, षड्ऋतु वर्णन आदि पाए जाते हैं। महाकान्य का अंगी रस श्रंगार, वीर या शांत होता है, अन्य रस अंग रूप में निबद्ध होते हैं । महाकान्यों का उपर्युक्त लच्चण सर्वप्रथम दंडी के कान्यादर्श में मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि दंडी ने अपने पूर्व के महाकान्यों, विशेषतः कालिदास और भारिव के

१ देखिए—डा० व्यास : सं० क० द०, श्रामुख, पृ० ३३-३४।

२ दासगुप्ता और है : हि॰ सं॰ लि॰, पृ॰ ४२।

३ देखिए—दंडी : कान्यादराँ, १. १४-२२।

श्राधार पर यह परिभाषा निबद्ध की है। श्रश्वधोष से छेकर बाद तक संस्कृत में पचासो महाकाव्य लिखे गए हैं। इनमें विषय की दृष्टि से दो कोटियाँ हैं: प्रथम पौरािषक महाकाव्य जिनकी कथा महामारत या रामायण से ली गई है, दूसरे चिरत संबंधी महाकाव्य। दूसरी कोटि के महाकाव्य संस्कृत के हासोन्मुख काल की रचनाएँ हैं। इन महाकाव्यों में राजसभा के किवयों ने श्रपने श्राश्रयदाता राजाश्रों की यशोगाथा का गान किया है। विक्रम की ११वीं शती से छेकर बहुत बाद तक इस तरह के तथाकथित ऐतिहासिक चिरतकाव्यों की बाढ़ संस्कृत साहित्य में देखी जा सकती है जिसका प्रभाव हिंदी के श्रादिकालीन चिरतकाव्यों पर भी पड़ा है।

संस्कृत महाकाव्य के रचयितात्रों में सर्वप्रयम श्रश्वघोष (सं॰ १८० वि०) का नाम लिया जा सकता है जिनके दो महाकाव्य बुद्धचरित श्रीर सौंदरानंद उपलब्ध हैं। श्रश्वघोष के पूर्व का कोई महाकाव्य उपलब्ध नहीं है। पाणिनि के 'पाताल-विजय' श्रीर 'जांबवतीपरिणय' नामक महाकाव्यो का संकेत किंवदंतियों से मिलता है। पाणिनि के नाम से उपलब्ध सक्तिपद्यों की शैली बहुत बाद की प्रतीत होती है। श्रद्यचोप कनिष्क के गुरु तथा समापंडित एवं महायान संप्रदाय के श्राचार्य थे। इन दोनो काव्यों में उनका विषय मगवान बुद्ध के जीवन से संबद्ध कथा ही है। एक में स्वयं बुद्ध के जीवन की कथा है, दसरे काव्य में बुद्ध के विमातज माई नंद के बौद्ध मिक्स बनने की कथा है। ऋश्वघोप के काव्यो का लक्ष्य 'उपदेशवादी' है श्रीर यही कारण है कि श्रश्वघोष का भावपन्न श्रीर कलापन दोनों नैतिक एवं धार्मिक उपदेश के उपस्कारक वनकर भ्राते हैं। श्रश्वधोष, कालिदास श्रीर माघ में एक तात्विक श्रंतर है। श्रश्वघोष दार्शनिक कवि हैं, कालिदास मूलतः कवि हैं, माघ पंडित कवि हैं। श्रश्वघोप की प्रवृत्ति विश्वद्विवादी है, कालिदास की भावक, माघ की कलावादी । अववधीय की कविता कई स्थानों पर बोझिल श्रीर रूच हो हो जाती है। पर जहाँ श्रश्वघोष घार्मिक उपदेश से बाहर निकलकर श्राते हैं, वहाँ उनमें काव्य की भव्यता के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि बुद्धचरित के केवल तृतीय श्रीर चतुर्थं सर्ग सुंदर बन पड़े हैं, जबिक सौदरानंद बुद्धचरित की श्रपेचा श्रधिक संदर कृति है। शैली की दृष्टि से श्रश्वघोप की शैली श्रादिकवि की मॉित सरल श्रीर सरस है, हॉ कालिटास जैसी स्निग्धता का श्रश्वघोप मे श्रभाव है।

श्रश्वघोष की रूच शैली का स्निग्ध रूप कालिदास में उपलब्ध होता है।

<sup>े</sup> यन्मोचात्कृतमन्यदश्र हि मया तत्काव्यधर्मोत्कृतं । पातुं तिक्तमिबीषधं मधुयुतं हवं कथं स्यादिति ॥ सींदरा०, १८, ६३ ।

श्रावचीय श्रीर कालिदास के बीच का कोई काव्य नहीं मिलता. किंत्र श्रवचीय की शैली का परिपंक्व रूप इस इरिषेश (सं०४०७ वि०) की समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में देख सकते है । कालिदास संस्कृत साहित्य का वह ज्वलंत टीपस्तंम है जिसमें श्रिमिव्यंग्य श्रीर श्रिमिव्यंजना, भावपन्न श्रीर फलापन्न का चरम समन्वय पाया जाता है। पर कालिदास का महत्व इससे भी बढकर इसलिये है कि उनके काव्य में श्रपने युग की सामाजिक चेतना श्रंकित है। कालिदास का काव्य एक ग्रोर उदार राजनीति, उस काल के नैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी श्रोर भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग की शास्त्र, विज्ञान, श्रीर कलासंबंधी उन्नति का परिचायक है। यह दूसरी बात है कि कालिदास मूलतः नागरिक जीवन के किव हैं। चाहे वे दिलीप के लिये हाथों में मक्खन लेकर उपस्थित होते ग्रामवृद्ध, रघु के चरित को गाती हुई ऊख के खेत की रखवाली करती शालिगोपिकाश्रों 3, मेघ की प्रतीचा करती जनपदवधुश्रों के चित्र भी श्रंफित करते हो, पर उनका मन श्रिधिकतर उजियनी या श्रलका के राजमार्ग के सरस विलासी चित्र में ही रमता है । श्रयोध्या की नागरिक समृद्धि का ध्वंस देखकर कवि का मन वेदना और पीडा से कराइ उठता है । कालिदास रसवादी किव हैं। उनके कुमारसंभव श्रीर मेवदत में रस ही प्रमुख प्रतिपाद्य है, वहाँ कोई संदेश नहीं है। रघुवंश में कवि के प्रौढ़ जीवन के अनुमवो ने काव्य को जीवन की प्रेरणा का श्रस्त्र बनाया है, पर वहाँ भी कवि रस का इतना उदाच रूप सँमाले रहता है कि उसका संदेश व्यंग्य बना रहता है और काव्य की प्रभावोत्पादकता में विम नहीं

गत्युत्कम्पादलकपिततैयँत्र मंदारपुष्यैः

पत्रच्छेदैः कनककमलैः कर्णविश्रंशिमिश्र ।

मुक्ताजालैः स्तनपरिसरिच्छन्नसूत्रैश्रहारै-

नैरो मार्गः सनितुरुदये सूच्यते कामिनीनास् ॥ मे० दू०, उत्तरमेष० ६।

कालिदास के काल के विषय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद है। पंडितों का एक दल उन्हें विकम की प्रथम शताब्दी का मानता है। इमने यहाँ अधिक प्रचलित मत को लेकर कालि-दास को चंद्रग्रस विकमादित्य का समसामयिक माना है।

र डा० ब्यूल्डर : इंडियन इन्स्किप्शन एंड दि एंटिनचेरी आफ् इंडियन आर्टिफिशल पोप्ट्री, ए० २५-३७।

इतुचेत्रनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुगुँखोदयम् ।
श्राकुमारकथोद्षातं शालिगोप्यो जगुर्यंशः ॥ र० वं०, ४. २० ।

कालिदास के नगर-समृद्धि-वर्षनों में मेघदूत का उज्जयिनी तथा अनका का वर्षंन प्रमुख है। कालिदास के इन चित्रों में विलासी जीवन की रंगीनी देखी जा सकती है। नमूने के रूप में एक वर्षंन यह है:

भ देखिए--र० वं०, १६. १२-१६ तथा परवर्ती पद्य ।

डालता । रघुवंश की सबसे बड़ी सफलता का कारण यही है । उसमें संस्कृत साहित्य के महाकान्यों का चरम उत्कर्ष दृष्टिगत होता है । कालिदास का कलापच्च सदा मावपच्च का उपस्कारक बनकर श्राता है । न तो वे भारिव की माँति श्रर्थ को पांडित्य की कठोर चहारदीवारी के मीतर छिपाए रहते हैं, न माघ की माँति श्रलंकारों के मोह में ही फॅसते हैं, श्रीर न श्रीहर्ष की माँति दुरूह कल्पना में ही श्रपनी पांडित्य-पूर्ण कलात्मकता का प्रदर्शन करते हैं । कालिदास का कि सहृदय कि है, मधुर श्राकृति का कि है, श्रात्मा की सरसता का कि है, जिसे किसी वाह्य श्रलंकृति को बलात् श्रारोपित करने की श्रावश्यकता नहीं । कालिदास की कला का एकमात्र प्रतिपाद्य 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्'—सुंदर श्राकृतिवालों को मंडन की क्या श्रावश्यकता—है ।

कालिदास के दो महाकाव्य हैं, कुमारसंभव तथा रघुवंश । इनके श्रतिरिक्त कालिदास के दो गीतिकाव्य ( तथाकथित खंडकाव्य ) तथा तीन नाटक भी उपलब्ध हैं ( ऋतुसंहार श्रौर मेघदूत, तथा मालविकामिमित्र, विक्रमोर्वशीय श्रौर श्रिभिज्ञानशाकृतल )। कुमारसंभव शिवपार्वती की कथा को लेकर चलता है, श्रीर कालिदास की रचना इसके आठ सर्ग ही है। ऐसा जान पहता है, किन ने इसे श्रध्रा नहीं छोड़ा है, किंद्र पार्वती की तपश्चर्या के 'फल' रूप शिवपार्वती संमोग का वर्णन कर काव्य को यहीं समाप्त कर देना ठीक समझा है, और कमार के जन्म की व्यंजना कराने में यह पूर्णतः समर्थ है। कुमारसंभव कवि के यौवन की उद्दाम प्रयायमावना से श्रंकित जान पहता है। रघ्वंश १६ सर्ग का काव्य है, जिसमें दिलीप से लेकर अभिवर्धा तक के राजाओं का वर्धन है। इस प्रकार रघवंश में एक समग्र इतिवृत्त न होकर अनेक इतिवृत्तों का एक सत्र में आकलन है। रघवंश एक चित्रशाला है, जिसमें अनेक राजाओं के चित्र हमारे सामने आते हैं। दिलीप, रहा, श्रज श्रीर राम के चित्र हमारा ध्यान श्रिषिक श्राकृष्ट करते हैं, श्रीर इन सबमें भी कवि की तलिका ने अपना रस राम के चित्र को अधिक दिया जान पहता है । रखनंश का इतिवृत्त एक निश्चित आदर्श को लेकर आता है। रघुवंश का प्रत्येक राजा एक विशिष्ट आदर्श का प्रतीक है. श्रीर कालिदास श्रपने राजा में एक साथ इन सभी श्रादशों का समन्वय देखना चाहते हैं। पर श्रादर्श

<sup>े</sup> डा० जुन्दन राजा ने रघुवंश का मुख्य चरित्र रघु को ही माना है, राम को नही। वे तो एक समस्या भी रास्थित करते है कि कालिदास को रामायण तक का पता न था। पर डा० राजा को यह शंका ठोस प्रमाणों पर आधृत नहीं जान पडती। देखिए—डा० कुन्दन राजा: श्रीराम ऐंड रघुवंश (ए वाल्यूम श्राव् स्टडीज इन इंडोलॉजी, प्रेजेंटेड टू प्रो० पी० वी० काणे, प० ३५६-३६१)।

होते हुए भी कालिदास के ये चरित्र कृतिम नहीं जान पहते। उनके शिवपार्वती देवता होते हुए भी मानवी रूप में सामने श्राते दिखाई देते हैं, श्रीर उनके दिलीप, रघ. श्रज या राम श्रादर्श राजा होते हुए भी इसी विश्व के प्राणी हैं: वे श्रादर्श होते हुए भी यथार्थ से दूर नहीं हैं। कालिदास ने प्रबंधकान्य को बाद के महाकान्यों की तरह कोरे ऊब भरे वर्णानों का श्रालवाल नहीं बनाया है। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है कि महाकाव्य का इतिवृत्त गतिशील रहे। यह दूसरी वात है कि महाकाव्य के इतिवास की गति नाटकीय कथावस्त की श्रपेस्ता मंथरता का श्राधय लेती है. पर उसे अनावश्यक विस्तृत वर्णानों से श्रवरुद्ध कर देना महाकाव्य के साथ न्याय नहीं। ह्रासोन्मुख काल के सभी महाकाव्यों में यह दोप पाया जाता है। श्रश्वघोष तथा कालिदास दोनों ने इस बात का ध्यान रखा है कि इतिवृत्त की धारा का अधिक अवरोध न हो। अववधीय में फिर भी दार्शनिकता कहीं कहीं इतिवृत्त की गति को रोक देती है, पर कालिदास के दोनों महाकाव्यों की कया में गत्यवरोध नहीं मिलता। कालिदास के महाकाव्यों में बीच बीच में एक से एक संदर वर्णन श्राते हैं, किंत वर्णन के पिष्टपेषणा की सुनकर पाठक के ऊवने से पहले ही कालिदास कथासूत्र पकडवर आगे बढ जाते हैं। कई स्थलों पर उनके विस्तृत वर्णन भी मानप्रवर्ण होने के कारण ऊब नहीं पैदा करते। इसके उदाहरण के लिये हम रघुवंश के तेरहवे सर्ग का पुष्पक विमान की यात्रा का वर्णन छ सकते हैं।

कालिदास कोमल मानो के चित्रकार हैं। शृंगार तथा करण कालिदास के विशेष रस हैं। प्रकृतिनर्णन में भी कालिदास प्रकृति के कोमल पद्म के ही प्रशंसक हैं, मनभूति की भाँति उन्हें प्रकृति के गंभीर और भयावह पद्म के प्रति कचि नहीं। कालिदास ने संयोग तथा विप्रयोग दोनों तरह के शृंगार का सुंदर चित्रण किया है। प्रथम का उदाहरण कुमारसंभन के अष्टम सर्ग या रघुनंश के १६वें सर्ग का रित-वर्णन लिया जा सकता है। विप्रलंभ शृंगार का वेजोड़ वर्णन थद्म का संदेश है। कुमारसंभन के रितिवलाप और रघुनंश के अजिवलाप में विहाग की करण रागिनी मंकृत हो उठी है। कालिदास में आलंबन रूप तथा उद्दीपन रूप दोनों तरह की प्रकृति के चित्र मिलते हैं। आलंबन रूप प्रकृति का वर्णन करने में कालिदास ने सदा स्वभावोक्तिवाली अनलंकृत पद्धित का प्रयोग किया है जो आदिकि के प्रकृतिवर्णन की परंपरा का निर्वाह है। उद्दीपन रूप प्रकृति में कालिदास ने अप्रस्तुत-विधान का व्यवहार किया है, पर कालिदास के अप्रस्तुत-विधान वातावरण के

<sup>े</sup> गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः। श्रहमस्य दरीव पश्य मामविषक्षव्यसनेन धूमिताम्॥ कु० सं०, सर्गं ४ १ देखिए—कु० सं० का हिमालयवर्णन, सर्गं १ तथा र० वं० का हिमालयवर्णन, सर्गं १ ।

निर्माण में सहयोग देते हैं , वे मारिव, माघ या श्रीहर्ष के अलंकत प्रकृतिवर्ण नों की तरह कोरी प्रौढ़ोक्तियाँ नहीं हैं । कालिदास ने एक स्थल पर (रघुवंश, नवम सर्ग) प्रकृतिवर्ण न में यमक का भी उपन्यास किया है, पर वह मारिव (पंचम सर्ग) या माघ (चतुर्य सर्ग या षष्ठ सर्ग) से अधिक सरस है । भारतीय पंडितों ने कालिदास की उपमा को सर्वोत्कृष्ट माना है और एक उपमा के आधार पर उन्हें 'दीपशिखा कालिदास' की उपाधि दी है । उपमा के अतिरिक्त कालिदास की वस्त्राचा तथा समासोक्ति भी वेबोड़ है । कालिदास के साध्मर्यमूलक अलंकारों का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे मनोवैज्ञानिक स्था का परिचय देते हैं । खेद है, कालिदास ने काव्य के क्षेत्र में जिस राजमार्ग का संकेत किया उसपर चलना उनके उत्तराधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कालिदास के कलापच को तो आगे बढ़ाया, पर वे मावपच को न संभाल सके । कालिदास के बाद के काव्य अधिक अलंकृत परिवेश को लेकर आने लगे । इनका पहला प्रकट रूप मारिव के किराता-र्जुनीय में उदित हुआ ।

भारवि ( तगमग सं० ६०० वि० ) दाचि णात्य ये और कुछ किंव-दंतियों के अनुसार काची के किसी राजा के सभापंडित थे। दूसरी किंवदंतियाँ उन्हें पुलकेशी दितीय के छोटे माई विष्णुवर्धन का समापंडित मानती हैं, जो प्रामाशिक नहीं जान पहतीं। भारवि की एकमात्र उपलब्ध कृति किरातार्जनीय है, जो १८ सर्ग का महाकाव्य है। इसकी कथा महाभारत से ली गई है जिसमें पाग्र-पतास्त्र के लिये अर्जुन की तपस्या का वर्णन है। भारिव का इतिवृत्त बीच बीच में कई स्नानवश्यक ऊब मरे वर्णनों से श्रवरुद्ध दिखाई पहता है। उसके चतुर्थ सर्ग से लेकर दसवें सर्ग तक कथाप्रवाह एक जाता है। भारवि में पांडित्यप्रदर्शन अधिक पाया जाता है, श्रीर उनका प्रमुख लक्ष्य श्रर्थगीरव है। श्रर्थगीरव के साथ ही मार्वि चित्रकाव्य के भी प्रेमी हैं। पंचम सर्ग में अनेक प्रकार के यसक श्रीर पंचादश सर्ग में विविध चित्रकाव्यो का प्रयोग सर्वप्रथम भारवि में ही मिलता है। भारिव का भावपन्त कालिदास श्रीर माघ दोनों की अपेन्ता निम्न कोटि का है, श्रीर फलापच में भी माध बाजी मार ले जाते हैं। मारवि के काव्य के प्रभावोत्पादक स्थल उनके संवाद हैं। प्रथम श्रीर द्वितीय सर्ग का द्वीपदी, भीम श्रीर युधिष्ठिर का संवाद किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रमुख स्थल है। यहीं मारवि के राजनीतिक शान का भी परिचय मिलता है। भारिव के ही मार्ग पर मृद्धि (सं० ६८२ वि०)

<sup>ै</sup> देखिए-कु० सं०, सर्गं ३ कां वसंतवर्णन : ३. २५-२६ ।

र संचारियों दीपशिखेव रात्री " मृतिपाल । र० वं०, ६. ६७।

उ एक उदाहरण यह है: मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिंधु: शैलाधिराजतनया न यथौ न तस्थौ ॥ कु० सं०, सर्ग ५ ।

भी चलते दिखाई देते हैं। मेद केवल इतना है कि भारित का पांडित्य राजनीति का है, भिट्ट का व्याकरण का। काव्य की दृष्टि से मिट्टकाव्य बहुत निम्न कोटि का काव्य है, किंतु इस काव्य की एक विशेषता यह है कि २२ सर्ग के काव्य में राम-कथा के बहाने किन ने व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन किया है। भारित की कलावादिता का प्रभाव कुमारदास के जानकीहरण पर भी देखा जा सकता है।

भारिव संस्कृत महाकाव्यों की कलावादी सरिंग के उद्भावक हैं, तो माघ ( ७३२ वि॰ सं॰ ) इसके एकच्छत्र सम्राट्। माघ ने मछे ही भारवि के मार्ग पर चलना स्वीकार किया हो, पर मांघ का काव्य क्या भावपत्त, क्या श्रर्थगांभीर्थ, क्या शब्दमांडार श्रौर क्या पदिवन्यास, सभी दृष्टियो से भारिव से कहीं श्रागे बढा दृशा दिखाई पडता है। क्यासंविधान की दृष्टि से माघ का 'शिशुपालवध' किरातार्जुनीय को ब्रादर्श बनाकर चला है, पर शैली की दृष्टि से माघ का ब्रादर्श भारिव के कलावादी क्षेत्र को श्रीर परिपृष्ट बनाना है। भारिव को गौडी की विकटबंघता का श्रिभिनिवेश नहीं है। साघ ही सबसे पहले कवि हैं जिन्होंने संस्कृत काव्यों को एक नई शैली दी जो भावी महाकाव्यों का दीपस्तंभ रही है। माघ का काव्य पांडित्य के बोभ से दबा हुआ अवस्य है, किंतु महाकाव्यो के क्षेत्र में कालिदास के बाद यदि किसी किन में मानतरलता है तो वह माघ में ही। पराने आलोचको ने माघ की प्रौढोक्ति, श्लेषयोजना श्रौर गंभीर पदविन्यास को ही देखकर उसे महाकार्यों का मुर्थन्य घोषित कर दिया था, किंत्र माघ के वास्तविक लावराय की श्रोर वे श्राँख न उठा पाए । माघ का सचा कविद्वदय हमें माघ की स्वभावोक्तियों में मिलता है जो उसके पंचम तथा द्वादश सर्ग के सेनाप्रयासा वर्शन में मिलती हैं। माध ने जहाँ मारिव के गुणों को अधिक व्यक्त रूप दिया है वहाँ भारिव के दोषों को भी धनीभूत कर दिया है। यमक, श्लेष तथा चित्रकान्यों के प्रयोग में भी माघ भारिव से बढ़े चढ़े हैं, जो माघ के कान्य के मावपच को दवा देते हैं । इतिवृत्तनिर्वाहकता माघ में भारिव जितनी भी नहीं है और एक छोटे से क्यानक को छेकर २० सर्गों के सहाकाव्य का वितान फैला देना कलाबाजी की हद है। शिशुपालवध के वीररसपूर्य कयानक में चौथे सर्ग से छेकर तेरहवें सर्ग तक का विस्तार से किया गया प्रकृति, षड्ऋतुवर्णंन, जलविहार, रतिकेलि आदि का चित्रण कहाँ तक खप सकता है। माघ में अंगी रस (वीर) की अपेद्धा अंग रस (शृंगार) का चित्रण अधिक हो गया है। विषय संविधान श्रीर शैली की दृष्टि से माघ का प्रभाव समस्त परवर्ती काव्यों पर रहा है। रत्नाकर (९०७ वि० सं०) का हरविजय एवं हरिचंद्र (१०वीं शती ) का धर्मशर्माम्युदय माघ की शैली पर चलनेवाले काव्यों में प्रमुख हैं। इन परवर्ती काव्यों का एकमात्र लक्ष्य शब्दयोजना तथा वक्रोक्ति के द्वारा

न देखिए--शि० व०, सर्ग ४ और सर्ग १६।

(स्वभावोक्ति के द्वारा नहीं) प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता रहा है। यही कारण है कि ये काव्य द्वदय को उतना नहीं छू पाते जितना बुद्धि को। श्रालोचको ने भी इनमें इन्हीं गुणो को देखा श्रौर श्रन्ठी कल्पनाश्रो के लिये, श्रद्भुत स्कियो के लिये, भारिव, भाष श्रौर त्रिविक्रम मह को कमशः श्रातपत्रभारिव, धंटामाष यामुनत्रिविक्रम की उपाधि से विस्थित कर ढाला।

संस्कृत

माघोत्तर काल में महाकाव्यों में तीन तरह की कृतियाँ देखी जा सकती हैं। पहले ढंग की कृतियाँ वे हैं जो पूर्णतः चित्रकाव्य कही जा सकती हैं। माध के बाद संस्कृत साहित्य में यमक काव्यों श्रीर हचाश्रय रहेष काव्यो की बाद सी श्रा गई। महाकाव्य शाब्दिक क्रीडा के क्षेत्र वन गए । यसक काव्यों में नलोदय काव्य तथा यधिष्ठिरविजय प्रसिद्ध हैं जिनमें प्रत्येक में यमक का प्रयोग, यमक के अनेक मेदो का प्रदर्शन किया गया है। इन कृतियों ने माध के रहे सह भावपन्न को भी कुचल दिया। इलेष काव्यो में प्रथम महत्वपूर्ण कृति कविराज (११वीं शती) का 'राधवपांडवीय' है जिसमें इलेज के द्वारा एक साथ रामायगा तथा महामारत की कथा कही गई है। प्रत्येक पद्म का अभंग और समंग श्लेष के कारण दोनो पत्नो में स्त्रर्थ लगता है। कविराज के स्नुकरण पर राधवनैषधीय . (हरदत्तस्तरि कृत ) स्रीर राघनपांडवीययादवीय (चिदंबरकृत) जैसे अन्य तथाकथित महाकाव्य भी लिखे गए। इनमें श्रंतिम कृति में एक साथ रामायगा, महामारत श्रीर मागवत (कृष्णकथा) इन तीनी क्यात्रों का श्लिष्ट निर्वाह मिलता है। दसरे ढंग की कृतियाँ सक्तिप्रधान महाकाव्य हैं, जिनमें कवि का लक्ष्य दूर की उड़ान, हेत्त्प्रेचा और प्रौढोक्ति की लंबी कल्पना करना रहा है। माघ में ही कुछ ऐसे अप्रस्तुतविधान मिल सकते हैं, पर माध के बाद इस तरह के प्रयोग काव्य में श्रिषिक पाए जाते हैं। मंख या मंखक ( १२वीं शती ) का श्रीकंठचरित, जो शिव से संबद्ध पौराणिक महाकाव्य है, प्रौढोक्तियों के लिये विशेष प्रसिद्ध है। तीसरी पद्धति ऐतिहासिक चरितकाव्यों की है। कहने को वो ये काव्य ऐतिहासिक हैं, पर इनमें ऐतिहासिक तथ्यो की श्रपेचा कल्पना का पट श्रिषिक दिया गया है। चरितकाल्यो की परंपरा का श्रारंम शिलाप्रशस्तियों से माना जा सकता है, पर उसका स्फुट रूप बागा के हर्पचरित श्रीर वाक्यतिराज के गउडवही ( प्राकृत काव्य ) में मिलता है । संस्कृत महाकाव्यो में इस पद्धति का सर्वंप्रयम काव्य विह्न्या (११वीं शती) का विक्रमांकदेवचरित है। विल्ह्या ने श्रपने काव्य में फिर मी ऐतिहासिक तथ्यो को श्रिधिक विकृत नहीं किया है, पर पद्मगुप्त (११वीं शती ) के नवसाहसांकचरित में तो इस प्रवृत्ति से

१ श्राथत्ते कनकमयातपत्रलद्दमीम् । किरातार्जुनीय, ४।

२ घटाइयपरिवातिनार्ग्येंद्रलीलाम् । शि० व०, ४. २० ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सलिलनिवविभिन्नं नाह्नव यामुनं च । न० च०, ६. १ ।

इतिहास दब सा गया है। संस्कृत में १२वीं शती के बाद भी कई तथाकथित ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे गए जो तथ्य श्रीर कल्पना की धूपछांही लेकर श्राते हैं। शैली में ये माघ के ढरें पर चलते दिखाई देते हैं। इन काव्यों में हम्मीरविजय, राष्ट्रीढवंश, युर्जनचरित श्रादि प्रसिद्ध हैं।

बारहर्वी शती के श्रांतिम दिनों में संस्कृत साहित्य में एक प्रवल व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है जिसने उपर्युक्त तीनों धारान्त्रों से प्रभावित होकर एक यशस्य कृति दी । श्रीहर्ष ( १२वीं शती ) का नैषधीयचरित माघोत्तर काल के महाकाव्यों में मर्धन्य है। दरवारी कवियों की स्किपरंपरा का श्रीहर्प पर पर्याप्त प्रभाव है, श्रीर श्रीहर्ष का गंभीर पांडित्य उनकी नई नई सक्तियों को जन्म दे सका है। श्रीहर्ष कवि के रूप में पाठक को इतना चमत्कृत नहीं करते जितना सक्तिकार के रूप में। स्कियो के लिये वे भाव का इनन कर सकते हैं। दमयंतीविलापवाले प्रसंग ( नवम सर्ग ) में किव के पास भावव्यंजना कराने का पर्याप्त स्थल या पर वहाँ भी श्रीहर्ष श्रपने सकिवादी पांडित्य के चोले को श्रलग नहीं कर सके । श्रीहर्प की शैली में बलेष का प्रयोग माघ से भी ऋषिक है, और १३वें सर्ग में तो किन ने दमयंती के स्वयंवर में नलरूप में आए इंद्रादि देवताओं और नल का श्लिष्ट वर्णन किया है। इस सर्ग के कुछ पद्यों के तो पाँच पाँच अर्थ होते हैं जो कमशः इंद्र, श्रिग्नि, वरुगा, यम श्रीर नल के पन्न में घटित होते हैं। श्रीहर्ष पर तीसरा प्रभाव ऐतिहासिक काव्यों का भी है। यद्यपि नैषधीयचरित स्वयं ऐतिहासिक महाकाव्य नहीं है, पर श्रीहर्ष की ११वें श्रीर १२वें सर्ग की राजप्रशस्तियों में यह प्रभाव हूँ दा जा सकता है। प्राचीन पंडितों ने श्रीहर्प की कविता में जिस सौंदर्य को देखा है, वह है उनकी पदयोजना । श्रीहर्ष में पदलालित्य का श्रपूर्व निर्वाह दिखाई देता है। पुराने किनयों में यह निर्वाह केवल माघ में ही पाया जाता है, बाद के किनयों में इस दृष्टि से या तो जयदेव का नाम लिया जा सकता है या फिर जगनाय पंडितराज का ।

महाकाव्यों की विशेषताश्रो का उपसंहार करते हुए हम देखते हैं कि कालिदास की परंपरा का निर्वाह करनेवाला कोई भी उत्तराधिकारी नहीं दिखाई देता। कालिदास का सरस श्रंगार श्रागे के काव्यों में जाकर श्रंगारकला का रूप छे छेता है। यद्यपि कालिदास स्वयं भी वात्स्यायन से प्रमावित हैं, किंतु भारित, माघ या श्रीहर्ष में वात्स्यायन का प्रभाव श्रत्यिक पाया जाता है। कालिदास के कुछ श्रंगारी वर्णनों को श्रश्लील कहा जाता है, पर माघ श्रीर श्रीहर्ष कहीं श्रिधिक श्रश्लील हैं। कालिदास की प्रकृति मूलतः स्वच्छंदतावादी (रोमेंटिक) है, वे

१ नै० च०, ६. १०६ तथा प्रवर्ती यह ।

प्रेमभाव के किव हैं, जबिक मारिव, माघ या श्रीहर्ष का श्रंगारवर्णन हृदयतल से निकला हुआ नहीं प्रतीत होता। यही कारण है कि ये किव आगिक सौंदर्य और विलास के किव हैं। रसवादी कालिदास के वर्णन हृदय को हलका सा गुदगुदा देते हैं, अलंकारवादी महाकिवयों के वर्णन उत्तेजक दिखाई पड़ते हैं। कालिदास में मानव प्रकृति और बाह्य प्रकृति का निरीच्ण करने की अपूर्व स्क है, जो बाद के किवयों में नहीं पाई जाती।

(२) खंडकाच्य-मानव जीवन के किसी एक पच से संबद्ध इतिवृत्त को लेकर चलनेवाले प्रबंध कोटि के कान्य खंडकान्य कहलाते हैं। ये भी विषयप्रधान ही होते हैं श्रीर इनकी सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि इनका फलक (केन्वस) विस्तृत नहीं होता । संस्कृत के आलंकारिको ने बताया है कि खंडकाव्य प्रायः सर्गो में विभक्त नहीं होते। संस्कृत परंपरा में खंडकाव्यों की धारणा कुछ स्पष्ट नही दिखाई पडती । कई ऐसी रचनाश्रो को जो वस्तुतः खंडकाव्य नहीं हैं, खंडकाव्य मान लिया गया है। मेघदत, चौरपंचाश्चिका जैसे काव्य, जो वस्तुतः विषयिप्रधान गीतिकाव्य हैं, खंदकाव्य कहे जाते हैं। खंदकाव्य का विशेष लच्चण वस्तप्रधानता है तथा इनमें इतिवृत्त का त्यष्ट आधार होता है। मेधदत आदि रचनाओं में यह विशेषता सराष्ट्र नहीं पाई जाती । वहाँ इतिवृत्त या कथासत्र नगर्य है, उनकी सबसे बडी विशेषता कवि के ऋपने भावों श्रीर कल्पनाश्री की श्रिभव्यंजना जान पहती है। संस्कृत का सबसे प्रथम तथाकथित खंडकाव्य कालिदास का मेघदत है। मेघदत की कुछ लोग करुए गीत (एलीजी) मानते हैं। यह मत भी भ्रांत है। वस्तुतः मेघदत गीतिकाव्य या 'लिरिक पोयम' है। मेघदूत का यत्त कुछ नहीं, कवि के स्वयं के व्यक्तित्व को सामने रखता दिखाई पडता है। कल्पनाश्रों की रंगीनी श्रीर मानो की तरलता जैसी मेघदत के चित्रपट पर स्पष्ट दिखाई पहती है, वैसी कालिदास के प्रबंधकाव्यों में नहीं । उज्जयिनी या श्रलका के नगरवर्णन, रामगिरि से श्रलका तक के प्रकृतिवर्णन, विंध्य की तलहटियों में हाथी की पत्ररचना की तरह छिटकी रेवा की घारा, नीप पुष्पो से सुरमित नीच पर्वत, रसमरी गंभीरा नदी, श्रामकट पर्वत श्रादि स्थलो के वर्णन में कवि ने स्वानमव को व्यक्त किया है। उत्तरमेघ का यन्नसंदेश तो कवि के हृदय की वेदना को उमारकर सामने रख देता है । पूर्वमेघ में कल्पना-पच की प्रचरता है, उत्तरमेघ में मावनापच की। कल्पना और मावना के निविड धनसंश्लिष्ट श्रावेग से भरा मेघ कवि के हृदय का संदेश देता है। मेघदत की सरसता का मूल कारण भी विषयिप्रधानता ही है। मेघदत में जो श्राति-शृंगारी चित्र

श्रिक्षेत्राङ्ग प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं, सास्रेणाभुद्रुतमिवरतोत्कंठमुल्कंठितेन । उप्योच्छ्वासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवर्ती संकल्पैस्तैविंशति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः ॥ उत्तरमेव ।

पाए जाते हैं, उन्हें कालिदास की मावुक (रोमेंटिक) प्रकृति की उदात्त प्रक्रिया (सिंग्लिमेशन) माना जा सकता है जो वर्गाश्रम व्यवस्था से जकड़े प्रबंधकाव्य में अपनी उन्मुक्त प्रग्रायवेदना को व्यक्त करने में असमर्थ पाकर गीतिकाव्य का परीवाह मार्ग पाकर तेजी से निकल पड़ती है। कालिदास से प्रभावित होकर बाद के कई किवयों ने इस तरह के बीसो काव्य लिखे, जिनमें विक्रम (१०वीं शती) का 'निमदूत' तथा घोयी (१२वीं शती) का 'पवनदूत' विशेष प्रसिद्ध है। पर ये दूतकाव्य मेधदूत के गुणो को नहीं पा सके। इसका कारण मावो की ईमानदारी का अपनाव था जो गीतिकाव्य के लिये आवश्यक होता है। मेधदूत संस्कृत गीतिकाव्यो का चूड़ामणि है।

## (३) मुक्तक काव्य

(अ) नीति मुक्तक—संस्कृत मुक्तक पद्यों को तीन कोटियों में बॉटा जा सकता है: (१) नीतिपरक मुक्तक,(२) स्तोत्र-मुक्तक, (३) शृंगारी मुक्तक । नीतिपरक मुक्तकों की कोटि में एक त्रोर ब्रन्योक्तिवाले मुक्तक, दूसरी ब्रोर नीतिसंबंधी मुक्तक, तीसरी श्रोर वैराग्य संबंधी शांतरसपरक मुक्तको का समावेश किया जा रहा है। नीतिपरक मुक्तकों में उपदेशात्मक पद्धति का ग्राश्रय पाया जाता है। इनमें भी श्रन्योक्तिवाले मुक्तको में काव्यसौंदर्य श्रिधिक दिखाई पहता है, क्योंकि वहाँ उपदेश व्यंग्य रहता है, वाच्य नहीं हो पाता। स्त्रन्य दो कोटियो के नीतिपरक मुक्तको मे वह वाच्य हो जाता है, फलतः कलात्मक सींदर्य दव जाता है। अन्यो-क्तियों में मल्लट (७५७ वि० सं०) के श्रन्योक्तिमय मुक्तक हैं जो 'मल्लटशतक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। मछट के मुक्तकों को ग्रानंदवर्धन तक ने ध्वन्यालोक में उद्धृत किया है। हाथी, भौरा, चातक, मृग, सिंह आदि को प्रतीक बनाकर मछट ने मानव जीवन के कई चित्र श्रांकित कर उनपर सटीक निर्ण्य दिया है। मछट के बाद कई फुटकर श्रन्योक्तियाँ सुमापित ग्रंथो में भिलती है। परवर्ती काल में पंडितराज जगन्नाथ (१७वी शती) ने भी कई ग्रान्योक्तियाँ लिखी हैं, जो भामिनी-विलास में संग्रहीत हैं। दूसरी कोटि के नीतिपरक मुक्तकों तथा तीसरी कोटि के शांतपरक मुक्तकों में मर्तृहरि (६७५ वि॰ सं॰) के पद्यो का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है। मर्तृहरि के नीति, वैराग्य तथा शृंगारशतक मुक्तक काव्यों में प्रथम चरण हैं। नीतिसंबंधी मुक्त को में मर्तृहरि ने ऋपनी पैनी निगाह से समस्त मानव जीवन का सर्वेच्या किया है। उसने सन्जनो की साधुता, दुष्टों की भुजंगता, मानियों का मान, परोपकारियो की उदारता, पंडितो की मेधा श्रोर मूर्खों की जड़ता जैसे परस्पर विरोधी कई तरह के सदसत् पहछुष्ट्री की मार्मिक व्याख्या की है। नीतिपरक मुक्तकों की कोटि में एक इति का नाम न छेना मूल होगी, जिसने सभी नीतिपरक मुक्तक काव्यों को प्रभावित किया है। यह है, चार्याक्यनीति। चार्याक्यनीति को भले ही कुछ विद्वान् मुक्तक काव्य इसिलये न मानें कि वह कलात्मक सौधव का श्रिषिक प्रदर्शन नहीं कर पाती, पर चार्याक्यनीति को भी नीतिकाव्यों की कोटि में मानना ही होगा। नीतिपरक मुक्तकों का मूल तो महाभारत में ढूँढा जा सकता है। वैराग्यसंबंधी नीतिमुक्तकों में संसार की च्यामंगुरता श्रीर श्रसारता, मन की चंचलता, इंद्रियों की भोगलिप्सा पर मार्मिक टिप्पणी कर विपयपराड्मुखता, हरिचरणसेवन, मोच्चसाधन श्रादि पर बोर दिया जाता है। मर्नुहरि के बाद भी कई शांतरसपरक मुक्तक सुभाषितों में मिलते हैं।

(आ) स्तोत्र मुक्तक—स्तोत्र मुक्तको का मूल तो वैदिक स्कों में ही माना जा सकता है, पर स्तोत्र साहित्य संस्कृत में साकारोपासना की व्यंजना करता है। इस कोटि की सर्वप्रथम दो रचनाएँ नागा (६५०-७०० वि०) तथा मयर (६५०-७०० वि० सं०) की हैं, जो हर्षवर्धन के राजकवि थे। बार्या का 'चंडी-शतक' देवी पर लिखे १०० स्तोत्र पद्यो की रचना है। मयूर के सूर्यशतक (मयूरशतक) में सूर्य की स्तित है। दोनो कवियो ने सम्बरा छंद को चुना है, और दोनो ही कवि शैली की दृष्टि से हासोन्मुख काल की कृत्रिम काव्यशैली का संकेत देते हैं। मयर की शैली बागा से भी ऋधिक कुत्रिम है। श्लेष-समासांतपदावली की गादवंघता श्रीर श्रानुप्रासिक चमत्कार की दृष्टि से मयूरशतक चंडीशतक से श्रिधिक बढ़ा चढ़ा है। कहीं कहीं तो मयर ने आनुपासिक चमत्कार के पीछे सर्थ के सारिय अरुग की वंदना वच्या से कराई है: उसके रथ के श्रव की स्तति नवजनाय से कराई है: एवं रथ के कूबर की बंदना का कार्य कुबेर को सौंपा गया है। इस तरह की पौराणिक रुढ़ियों की छीछालेदर के कारण पुराने समीचको ने भी मयूर की श्रालोचना की है। बागा तथा मयर की शैली में एक गुगा श्रवश्य है, उनके पदी में एक प्रवाह है जो स्वतः उनके स्तोत्र काव्यों में संगीत को संकांत कर देता है। इसी काल के एक जैन किन मानतुंग का 'मकामर स्तोत्र' है। पिछले दिनो के स्तोत्रकान्यो में, जिनकी संख्या सैकड़ो है, शंकराचार्य की 'सौंदर्यलहरी' श्रौर पीडितराज जगन्नाथ की 'गंगालहरी' को नहीं मुलाया जा सकता। 'सौंदर्यलहरी' को कुछ विद्वान् आदिशंकराचार्यं की रचना मानते हैं पर यह मत ठीक नहीं जान पदता। यह किसी बाद के शंकराचार्य की रचना है। सौंदर्यलहरी काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि का काव्य है, बागा के चंडीशतक और मयूर के सूर्यशतक से भी बढ़कर । सौदर्यलहरी की सरलता की होड़ कोई संस्कृत स्तोत्रकाव्य नहीं कर पाता । त्रिपुरसंदरी के मातृरूप का श्रंगारी नखशिख वर्गान कवि का प्रतिपाद्य है। कवि ने एक मोले वालक की निगाह से मां के सौंदर्य को देखा है, पर इस बालक में बुद्धि की पौढ़ि विद्यमान है। सौंदर्यलहरी के कई पद्यों में शाक्त दार्शनिक मान्यताएँ तथा योगसाधनापरक संकेत म्राने के कारण कुछ पद्य मले ही चटिल जान पहें, पर कुल मिलाकर समस्त कान्य मक्तहृदय की सरल भावनात्रों का प्रकाशन करता है श्रौर

रसप्रवर्ण श्रिषिक है। काव्य का शिखरिणी छुंद स्वतः उसे गति श्रीर संगीत देता है। शिखरिणी के ही संगीतात्मक परिवेश का सहारा छेकर पंडितराज जगन्नाथ की 'गंगालहरी' श्राती है, जो काव्य-लालित्य की दृष्टि से सुंदर काव्य है।

(इ) श्रृंगार मुक्तक—संस्कृत के श्रृंगारी मुक्तको की परंपरा पतंजिल के भी पहले से चली आ रही है। पतंजिल के समय के आसपास के ही कुछ सरस मुक्तक उपलब्ध होते हैं, जो संस्कृत की रचनाएँ न होकर पालि की रचनाएँ हैं । पालि साहित्य की थेरगाया श्रीर थेरीगाथा में कई सरस मुक्तक मिलते हैं जिनपर प्राकृत साहित्यवाले श्रध्याय मे स्नावश्यक संकेत किया जायगा। इस परंपरा का प्रथम काव्य 'शृंगारतिलक' है, जिसके रचयिता का पता नहीं । कुछ विद्वान इसे कालिदास की रचना मानते हैं, जो ठीक नहीं जान पढ़ता। दूसरा 'घटखर्पर' नामक किन का इसी नाम का २२ पद्यों का छोटा सा मुक्तक कान्य है। इस कान्य में यमक प्रयोग की कलावाजी का सर्वप्रथम प्रदर्शन मिलता है। भावपन्न की दृष्टि से यह काव्य सुंदर नहीं बन पड़ा है। श्रंगारी मुक्तको में पहला नाम भर्तहरि के श्रंगारशतक का लिया जा सकता है। मर्तृहरि ने श्रंगार के सामान्य पक्त का चित्रणा किया है, ग्रमरुक की भाँति श्रंगार के विशेष पच का नहीं। यही कारण है कि स्प्रमुक्त के श्रंगारी मुक्तकों का संग्रह 'श्रमरुकशतक' संस्कृत के श्वंगारी मुक्तकों का मूर्धन्य है। श्रमरुक के मुक्तक शृंगारी मुक्तक के मिर्यादीप हैं, जिन्होंने भावी मुक्तक कवियों का मार्गदर्शन किया है। शृंगार रस के विविध पद्मों को चित्रित करने में अमरक की तुलिका अपना सानी नहीं रखती श्रौर-उसके चित्रो का बिना तडक भडकवाला, किंत श्रत्यधिक प्रमावशाली रंग रस, उसकी रेखाओं की वारीकी छौर मंगिमा ग्रमहक के काहवर की कलाविदग्धता का सफल प्रमाग है। श्रमरुक के पद्यों को कुछ विद्वान् वात्स्यायन के शास्त्र को ध्यान में रखकर लिखा गया मानते हैं, पर बात यों नहीं है। बाद के रतिविशारद श्रालोचको ने श्रमक्क के मुक्तको में वात्स्यायन की तत्तत् सांप्रयोगिक पद्धतियों को द्वें विकाला है। श्रमक्क का प्रत्येक पृद्ध श्रांगर की वह गागर है जिसमें उसने रस का सागर उड़ेल दिया है। अनुमान, सात्विक मान और संचारी भाव के चित्रण में श्रमस्क सिद्धहस्त हैं, श्रौर नखिशख वर्णन के लिये पर्याप्त क्षेत्र न होने पर मी नायिका के सौंदर्य की एक दो रेखाएँ ही उसके लावएय की व्यंजना कराने में पूर्णंतः समर्थ दिखाई पड़ती हैं। मले ही श्रमरुक के पास हाल या बिहारी से श्रिधिक बड़ा फलक हो, क्योंकि श्रमरुक ने वसंततिलका, शिखरिग्री या शार्दूल-विकीड़ित जैसे बड़े वृत्तों को चुना है, फिर भी श्रमक्क के पास उनसे किसी हद में कम गठी हुई श्रीर चुस्त माषा नहीं है, जो समास शैली का श्रद्भुत प्रदर्शन करती है। श्रमरुक ने श्रागे श्रानेवाले कई श्रृंगारी मुक्तक कवियों श्रीर कवियित्रियो ( विकटनितंत्रा, विज्ञका, शीलमद्दारिका श्रादि ) को प्रमावित किया है। श्रमरुक के बाद इस कोटि के मुक्तकों में किसी अज्ञात किन की चौरपंचाशिका उल्लेखनीय है जो निह्न्या की रचना मानी बाती है।

संस्कृत शृंगारी मुक्तक काव्यों में बारहवीं शती में एक श्रीर सशक्त व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, वह है जयदेव । जयदेव का 'गीतगोविद', जिसे संस्कृत परंपरा महाकाव्य मानती है. वस्तुत: मुक्तक काव्यसंग्रह है। जयदेव का काव्य जहाँ एक स्त्रोर विलासिता में स्त्रमहक से भी दो हग स्त्रागे बढा दिखाई पडता है, वहाँ दसरी श्रीर कलापचा में भी श्रमक्क को पीछे छोड़ देता है। जयदेव पदलालित्य, त्रानप्रासिक चमत्कार श्रीर संगीत के लिये प्रसिद्ध हैं। संगीत की रागरागिनियों का संस्कृत में सफल प्रयोग जयदेव की प्रमुख विशेषता है। जहाँ तक भावपन्न तथा कल्पना की भौलिकता का प्रश्न है. ध्यान से देखने पर पता चलता कि जयदेव इनका अधिक प्रदर्शन नहीं कर पाते। जयदेव में निःसंदेह मौलिकता का ग्रमाव है, वे पुराने महाकवियों की विरासत का ज्यो का त्यों उपयोग करते हैं. पर जयदेव का पदविन्यास और संगीत जयदेव की इस कभी को छिपा देता है। जयदेव को कुछ लोग भक्त कवि मानते हैं, किंद्र वह प्रकृति से शृंगारी कवि हैं, श्रीर कृष्ण तथा राधा के व्यान से श्रंगारी विलासिता का प्रदर्शन ही उनका लक्ष्य रहा । उन्हें सर की तरह भक्त कवि मानना अनुचित है, वे विद्यापित की तरह कोरे श्रृंगारी कवि हैं। जयदेव में चैतन्य की 'माधुर्य' उपासना का आदिरूप हूँ दना भी गलती है, हॉ चैतन्य को अपनी भक्ति की प्रेरणा जयदेव से अवश्य मिली है। जयदेव की राघा सर की राधा की तरह स्वकीया न होकर, विद्यापित की राधा की तरह परकीया है। जयदेव का श्रृंगारवर्शन भी इन्हीं के समसामयिक श्रीहर्ष की मॉित श्रंगार के उच्छ खल चित्रों का प्रदर्शन करने में नहीं हिचकिचाता, जो उस काल के सामंतो के विलासी जीवन का संकेत करता है। जयदेव के ही समसामयिक गोवर्धन ने गायासप्तशती के ढंग पर आर्यासप्तशती की शृंगारी आर्यायों की रचना की है।

जयदेव के पश्चात् कई शृंगारी मुक्तक लिखे गए। नाथिका के नखिशख वर्णन को लेकर भी कई मुक्तक कान्यों की रचना हुई। विश्वेश्वर (१८ वीं शती) ने नायिका की रोमावली का वर्णन करते हुए 'रोमावलीशतक' की रचना की है। जयदेवोत्तरकाल के शृंगारी मुक्तक कवियों में पंडितराज जगनाथ (१७ वीं शवी) का नाम श्रादर के साथ लिया जा सकता है। पंडितराज जगनाथ के पद्य फिर भी कुछ मौलिकता का परिचय देते हैं। प्रसादगुर्गायुक्त, सरस, सानुप्रासिक शौली लिखने-वालों में तो जगनाथ पंडितराज संस्कृत साहित्य के कवियों की पहली श्रेगी में भली मॉति रखे जा सकते हैं। पंडित श्रीर मावुक कि का विचित्र समन्वय, पंडित-राज का न्यक्तित्व संस्कृत-साहित्य-दीप की बुक्तती ली का ज्वलंत प्रकाश है।

(४) गद्य साहित्य-साहित्य की धारा मावना के वेग को लेकर फूटती है, यही कारण है, कि वह संगीत को साधन बनाकर आती है। मानव के नैसर्गिक भावति गेयतत्व को ग्रात्मसात् करके श्राने के कारण ही पद्य के परिवेश में लिपटी त्याती है। किसी भी भाषा का त्यादिम साहित्य इसीलिये पद्मबद्ध मिलता है : पद्म भावना का प्रतीक है, तो गद्म विचार का । एक हृदय से संबद्ध है, दूसरा मस्तिष्क से। ऋग्वेद के कवियों की भावना ने पद्य को जन्म दिया, तो याजुष मंत्रद्रष्टाश्चों श्रीर श्रीपनिपदिक ऋपियों के चिंतन ने वैदिक गद्य को जन्म दिया। गद्य का एक रूप दार्शनिक चिंतन में मिलता है, दूसरा लोककथाश्रो में। प्रथम को साहित्य की कोटि में नहीं माना जा सकता, दूसरा मावतरल होने के कारण साहित्य का विशिष्ट अंग है। वैदिक काल के लोककयात्मक गद्य साहित्य का रूप हमें ब्राह्मण ग्रंथो के आख्यानो में मिल सकता है। दार्शनिक चितनवाला गद्य सूत्रों के मार्ग से होता हुआ, पतंजिल के महाभाष्य और शवर के मीमांसामाष्य से गुजरता हुआ, शंकर के शारीरिक भाष्य तक प्रौढ कितु नैसर्गिक शैली में बहता रहा है। शंकर के बाद ही यह कृत्रिम शैली का ग्राश्रय लेता देखा जाता है, जिसका एक रूप वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष या चित्सुखाचार्य श्रादि के वेदांत ग्रंथों में श्रीर दूसरा रूप गंगेश उपाच्याय तथा उनके शिष्यो-गदाघर मह, जगदीश तथा मथुरानाथ-की नव्यन्याय वाली शास्त्रीय शैली में देखा जा सकता है। हमें यहाँ इस शास्त्रीय गद्य शैली पर कुछ नहीं कहना है।

साहित्यिक गद्य शैली ने अपना विषयचयन लोककथाश्रीं से किया है। क्या नैसर्गिक गद्य शैली का कथा साहित्य, क्या ऋलंकृत गद्य शैली का ऋाख्या-यिका-कथा-साहित्य, दोनो ही लोककथाश्रो के ऋणी हैं। लोककथाश्रों में किसी देश की मानव संस्कृति का सचा रूप तरिलत मिलता है। मले ही उसमें श्रप्सराश्रो, उदनखटोलो, मनुष्य की तरह बात करते शुक-सारिकाश्रो, हंसी, राच्हीं, देवी श्रौर नागों का श्रलौकिक वातावरण दिखाई पड़े, भले ही उनकी भवितव्यता में बमीन के ऊपर रहनेवाली श्रदृश्य शक्तियाँ श्राकर हाथ बॅटाती देखी जॉय, ये वे कथाएँ हैं, जो समाज की सची त्रावाज को व्यक्त करती हैं। इन कथाश्रो में एक श्रोर प्रगाय का नैसर्गिक स्वच्छंद वातावरण है, तो दूसरी श्रोर दुच्टों की नीचता जिनका प्रतिनिधित्त श्रिधिकतर श्रप्सराएँ, नायक श्रीर नायिका को वियुक्त बना देनेवाली दुष्ट शक्तियाँ, राच्चस या दैत्य करते हैं और तीसरी श्रोर सपत्नी-द्वेष, मातृस्नेह, श्रौर पतिमक्त पत्नी का कौटुंबिक वातावरण मिलता है, तो चौथी श्रोर जीवन के मले-बुरे, फदु-मधुर दोनो तरह के अनुमर्वो पर नीतिमय सटीक व्याख्या भी पाई जाती है। पंचतंत्र या हितोपदेशवाली कयात्रों ने इन लोककयात्रों के एक पहलू को लिया है, जो मूलतः नीतिवादी है, तो संस्कृत के अलंकृत गद्य काव्यों ने इनके दूसरे पहलू को, जो प्रण्य का स्वच्छंद चित्र है। इन कथा श्रों का मूलस्रोत बूढ़ी दादी

नानी की कहानियाँ ही हैं। ये कहानियाँ गद्य ही नहीं, पद्य के क्षेत्र में भी प्रविष्ट हो गई हैं, श्रीर पद्य में इनका आरंभिक रूप महामारत में ही देखा जा सकता है। महा-भारत में उस काल की लोककथाओं का अद्भुत संग्रह है। लोककथाओं का गद्यमय आदिम रूप बौद्ध जातककथाओं के पालि रूप में मिलता है। इन्हीं का संकलन गुणाब्य की पैशाची कृति 'बढ्दकहा' में रहा होगा। 'बढ्दकहा' अनुपलब्ध है, पर वह संभवतः पद्य की रचना थी। गुणाब्य की इस कृति पर कुछ अधिक संकेत प्राकृतवाले अध्याय में दिया जायगा। 'बढ्दकहा' के काश्मीरी संस्करण का ही रूप क्षेमेंद्र (११वीं शती) की 'बृहत्कथामंजरी' और सोमदेव (११वीं शती) के 'कथासरित्सागर' में मिलता है जो पद्य-कृतियाँ हैं।

नीतिपरक लोककथात्रों का सर्वप्रथम संग्रह 'पंचतंत्र' है जिसका एक परि-वर्तित रूप ही वस्तुतः परवर्ती (द्वीं शती की) रचना 'हितोपदेश' में मिलता है। पंचतंत्र के संकलनकर्ता या रचिता विष्णुशर्मा माने जाते हैं। विष्णुशर्मा का सुद्राराच्त्रकार विशाखदच को पता था। पंचतंत्र का मूल रूप विक्रम की पहली या दूसरी शती का माना जा सकता है। परंतु पंचतंत्र के भी कई रूप उपलब्ध हैं। पंचतंत्र की कहानियों ईरान, अरब, युरोप तक पहुँची हैं। ईसा की पॉचवीं शती में पहलवी माषा में पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका था। पंचतंत्र में जहाँ सच्चे मित्र की इमानदारी, पंडित शत्रु की विचारबुद्धि, सोच विचारकर काम करनेवाले प्रत्युत्पन्नमित की उदाचता है, वहाँ कुलटा पत्नी की धूर्तता, मूर्ख मित्र की जड़ता, त्रिना विचारकर काम करने के कारण पछताते हुए असमीह्यकारी का पश्चाचाप अंकित है। पंचतंत्र की शैली सरल है, वह संस्कृत गद्य की नैसर्गिक शैली का संकेत करती है। पंचतंत्र की शैली को ही आधार बनाकर शुक्सप्रति, वेतालपंचविंशति, सिंहासन-द्यात्रिशत्युचलिका, मोजप्रबंध, पुरुषपरीचा जैसे कथासंग्रह आते दिखाई पहते हैं।

अलंकृत गद्यशैली का सर्वप्रयम रूप हमें सुबंधु (६ठी शती) की 'वासवदत्ता' में मिलता है। किंतु 'वासवदत्ता' को ही इस प्रकार की शैली का आरंभ नहीं माना जा सकता। सुबंधु के कई शती पूर्व से गद्य में समासांत पदावली, आनुप्रासिक चमत्कार, उपमा, उत्प्रेत्वा, रूपक आदि साधम्यंभूलक अलंकारो की भरमार और रुष्ण तथा उसके आधार पर स्थित विरोध एवं परिसंख्या अलंकार का प्रयोग चल पड़ा होगा। सुबंधु में इस कृत्रिम गद्यशैली का प्रस्त विकसित होता देला जाता है, जिसका चरम परिपाक फलरूम में बागा के गद्य में उपलब्ध होता है। यदि इस शैली के बीज देखना हो तो वे हमें रुद्रदामन् के संस्कृत शिलालेख ( २२७-२३७ वि॰ सं॰ के बीच ) तथा वसिष्ठपुत्र शातकिशों के प्राकृत शिलालेख की समासात-

<sup>ै</sup> डॉ॰ ब्यूल्हर : एंटीक्किरी आफ् इंडियन आर्टिफिशल पोप्ट्री, ए॰ ३८-४५। २६

पदावली में मिल सकते हैं। रद्रदामन् के शिलालेख की संस्कृत 'स्फुटलघुमधुरचित्र-कातशब्दसमयोदारालंकृतगद्यपद्य' ठीक उसी तरह है, जैसे इसका रचिता ऐसी कला में 'प्रवीख' है। इस शिलालेख में 'गिरिशिखरतटाट्टालोपतल्पद्वारशरखोळुय-विध्वसिना' जैसे लंबे समासांत पद तथा 'पर्ज्जन्येन एकार्णवसूताया (?) मिन पृथिव्यां कृतायां' जैसे साधर्म्यमूलक (उत्प्रेचा) श्रलंकारों की योजना पाई जाती है।

मुनंधु की वासवदत्ता की दो विशेषताएँ हैं—एक तो लोकथाश्रों की रुढ़ियों का प्रयोग, दूसरे कृतिम गद्यशैली की योजना । वासवदत्ता में तोतेवाली रुढ़ि पाई जाती है, जहाँ तोता नायक नायिकाश्रों को मिलाने का काम करता है; साय ही वह कथाप्रवाह को भी कथा के कुछ श्रंश का वक्ता बनकर गति देता देखा जाता है । वासवदत्ता में स्वप्नदर्शन तथा गुग्राश्रवण से प्रण्योद्वोधवाली रुढ़ि का प्रयोग भी मिलता है । इसी तरह नायिका के साथ श्राते समय दोनो का विखुड़ना, नायिका का शाप के कारण शिला बन जाना, श्रात्महत्या के लिये उद्यत नायक को श्राक्षाश्याणी द्वारा रोकना तथा नायिका से मिलने का विश्वास दिलाना जैसी कई रुढ़ियाँ वासवदत्ता में हैं । पर वासवदत्ता की कहानी बहुत छोटी है श्रीर सुनंधु की कृति का एकमात्र सौंदर्य वर्णनों का है । प्रातःकाल, सार्यकाल, रात्रि, विंध्याटवी श्रादि के वर्णन किन के कलाकृतित्व के प्रमाण हैं । सुनंधु के पास वाण जैसा किन हृदय न होने से वासवदत्ता भावतरलता से रहित है । इसकी खास विशेषता 'प्रत्यच्चरुलेषमयप्रवंधत्व' है । समासांत पदयोजना में वाण सुवंधु से वढ़ चढ़कर है, पर इसके साथ ही वाण में संगीत भी है जो सुवंधु में नहीं मिलता ।

एकदा कतिपथमासापगमे काकलीगायन इव समृद्धनिम्नगानदः, संध्यासमय इव नर्तितनीलकंठ-, कुमारमयूर इव समारूढशरजन्मा, महातपस्वीव प्रशमितरजःप्रसरः..... विध्य एव घनश्यामः युवतिजन इव पीनपयोषरः समाजगाम वर्षासमयः। ए० २४५-४६।

यहाँ वर्षा समय तथा उसके उपमानों में जो साधम्य पाया जाता है, वह केवल शब्दसाधम्य है। वरसात में निदयों के नद वह जाते हैं, और काकली का संगीत आरोहावरोह्युक्त गान की देनेवाला है, इस तरह दोनों 'समृद्धनिम्नगानद' है। वर्षा के समय मीर नाच उठते हैं, प्रलयकालीन संख्या में शिव तांडव नृत्य करते है। वर्षा में सरकंडे बहुत पैदा हो जाते हैं, तो स्नामिकार्तिकेय का मयूर श्सालये 'समारूढशरजन्मा' है

९ स्थ समुप्जातकुत्र्हलया शारिकया मुहुमुं हुरनुबच्यमानः कथां कथितुमारेमे । वा० द०, ए० दर्भ ।

र वही, ए० ३६, ४०, स्वप्नदृष्टकत्या का वर्षनः ए० १३३-१३७, वा० द० द्वारा कंदर्पकेतु का स्वप्न में दर्शन।

<sup>3</sup> वही, ए० २३६-२४५।

४ वही, पृ० ६, पद्य १३। वासवदत्ता की खोप शैली का नमूना:

मुनंधु की वासवदत्ता के बाद दूसरी गद्यकृति दंढी (सातवीं शती) का दश-कुमारचरित है । दशकुमारचरित में सुनंधु की वासवदत्ता या बाण की कादंबरी की मॉति श्रादर्शात्मक चित्र न होकर जीवन की कठोरता के यथार्थ चित्र श्रिषक हैं। सुनंधु श्रीर बाण की कथाएँ प्रण्य के स्वच्छंद श्रादर्श संसार की सृष्टि करती हैं, दंढी की कृति-का जगत् श्रुद्धक के मुच्छुकटिक की मॉति यथार्थ श्रिषक है, जिसमें धूर्त, छुच्चे, लफंगे, बदमाश, जुल्लारी श्रीर वेश्याएँ, दुष्ट कूटनीतिज्ञ श्रपनी कठोर वास्तविकता के साथ श्राते हैं। दंढी ने श्रपनी शैली को भी विषय के श्रनुरूप सशक्त तथा यथार्थवादी बनाने की चेष्टा की है। वैसे लंबे समास, यमक, श्रानुप्रासिक चमत्कार वाला पदलालित्य दंढी में भी है, पर दंढी श्रेष, विरोध या परिसंख्या के वाग्वाल में नहीं फँसते। दंढी के वाक्य श्रावश्यकता से श्रिषक लंबे नहीं होते। दशकुमारचरित की पूर्वपीठिका श्रीर शेष श्राठ उच्छ्वासों में निबद्ध कथान्त्रों में भी लोककथान्त्रों का काफी पुट देखा जाता है। दस कुमारो की श्रलग श्रलग कथा के द्वारा दंडी ने मानव जीवन के सुनहरे श्रीर मलीमस दोनो तरह के चित्रों को उपन्यस्त किया है।

संस्कृत गद्यसाहित्य का एकच्छ्रत्र सम्राट् बाण है, जिसने सुबंधु की शैली को एक ग्रिमनव कलात्मक रूप दिया है। वाण के पास सुबंधु की अपेद्मा किविद्धदय अत्य-िषक है। सुबंधु किव के रूप में मध्यम कोटि का ही किव है, उसका एक मात्र महत्व शाब्दी कीडा के कारण है। बाण ने सुबंधु की तरह ही प्रण्य के रोमानी इतिकृत्त को चुनकर 'कादंबरी' जैसी महान् कृति को जन्म दिया है। बाण के दो गद्यकाव्य उपलब्ध हैं, हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित आख्यायिका है, कादंबरी कथा। आख्यायिका तथा कथा गद्यकाव्य के इन दो प्रमेदों में परस्पर यह अंतर है कि प्रथम में किव की त्वानुभूत घटनाओं का वर्णन होता है, तथा वह तथ्य पर आधृत होती है, जबिक दूसरी कृति में किवकित्यत कथा पाई जाती है। शैली की

कि उसपर 'शरजन्मा' (कार्तिकेय) सवारी करते हैं। महातपस्वी रजीगुण (रागद्दे पादि) को शांत कर लेता है, वर्षाकाल वादलों से काला रहता है, युवितयों के स्तन पुष्ट होते हैं, वर्षाकाल में पानी से मरे मेघ धुमड़ते रहते हैं। इस तरह वर्षाकाल शान्दिक समानता के कारण तत्तत उपमान सा लगता है। इस तरह की श्लेष प्रणाली के वर्णन कोई गहरी मनीवैद्यानिक स्कानही व्यक्त करते। प्रक्रातिवर्णनों में ये वर्णन विवम्रहण को उपस्थित करने में सर्वेश असमर्थ होते हैं। ऐसे स्थलों में किव का एकमात्र उद्देश्य शाब्दी की का प्रदर्शन होता है।

<sup>े</sup> उपलब्ध 'दशकुमारचरित' में दंडी की वास्तविक कृति केवल आठ उच्छ्वास ही हैं। आरंभ के पॉच उच्छ्वासों की पूर्वंपीठिका तथा बाद की उत्तरपीठिका बाद में जोडी गई है। देखिए--डा० मोलाशंकर व्यास: सं० क० द०, पृ० ४४६-४५०।

दृष्टि से श्राख्यायिका उच्छ्वासों में विमक्त होती है, तथा गद्य के साथ उसमें भावी घटना के सूचक वक्त्र या श्रपरवक्त्र वृत्तों का पद्यबद्ध प्रयोग भी होता है। कथा में इस तरह के उच्छ्वास-विभाजन की श्रावश्यकता नहीं होती, इसमें वक्त्र तथा श्रपरवक्त्र पद्य भी प्रयुक्त नहीं होते। कथा की सबसे बड़ी शर्त यही है कि उसकी कथावस्तु कित्यत हो। बाद के श्रालोचकों ने श्राख्यायिका तथा कथा में मस्ण मार्ग का त्याग कर उद्धत मार्ग के श्राश्रय श्रीर विकटबंधता तथा समासप्रचुरता की श्रावश्यकता मानी है। संमवतः यह धारणा वाण जैसे गद्यलेखकों की कृति को देखकर ही चल पड़ी होगी।

हर्षचरित को ऐतिहासिक चरितकाव्य माना जाता है, पर यह मत ठीक नहीं। बागा ने इसे केवल एक स्वच्छंद कथा के रूप में लिखा है। श्रारंभ के तीन उच्छासों में किव के जीवन का वर्णन है। चतुर्थ उच्छास से स्थागवीस्वर के राजाओं की कहानी प्रारंभ होती है। हर्ष के वर्शन में भी तथ्य श्रीर कल्पना का श्रपूर्व संमिश्रग दिखाई देता है। वागा ने इस कृति को श्रधूरा छोड़ दिया है। कादंबरी कल्पित कथावस्त को लेकर आती है जिसमें चंद्रापीड और वैशंपायन के तीन तीन जन्मो की कथा है। बागा ने इस कथा को भी ऋधूरा ही छोड़ा था, जिसे उसके पुत्र भूषण ( पुलिंघ ) ने पूरा किया है। कादंबरी में बागा ने जन्म-जन्मांतर-संगत प्रचाय की कहानी को लोककथाश्रों के परिवेश में रखा है। एक कथा के त्रांतर्गत दो दो, तीन तीन कथाएँ चलती हैं। यक की कथा में जावालि की कथा श्रौर जाबालि की कया में महाश्वेता की कथा घुली मिली दिखाई देती है। सुबंध के संबंध में जिन लोककथात्रों की रूढ़ियों का संकेत हम कर श्राए हैं, उसका उपयोग बागा ने भी किया है। बागा की शैली ऋर्लकृत श्रीर कृत्रिम रूप लेकर श्राती है। हर्षेचरित तथा कादंबरी की शैली की तुलना करने पर ही दोनों में कुछ मेद परिलचित होता है। हर्षचरित उस काल की रचना है जब बागा पर सुबंधु का प्रमाव श्रिधिक नहीं पाया जाता । श्लेष, विरोध या परिसंख्या का मोह हर्षचरित में नहीं है। पर समासांत पदवाली शैली, नए नए शब्दों, मौलिक अर्थालंकारो श्रीर श्रनुपास का मोह हर्षचिरत में भी है। इतना होते हुए भी हर्षचिरत की शैली में कार्द-बरी जैसी स्निग्धता नहीं मिलती, कादंबरी के पदविन्यास की लय, संगीतात्मक गति,

<sup>9</sup> आख्यायिका तथा कथा के श्रंतर के लिये देखिए— डा॰ डे॰: दि आख्यायिका एंड कथा इन क्लैसिकल संस्कृत, बुलेटिन आव् द स्कूल आफ् श्रोरिएंटल स्टडीज, १६२५, पृ॰ ५०७—५१७।

<sup>🤏</sup> श्राख्यायिकायां र्ष्टगारेऽपि न मस्यानर्यादयः । का० प्र०, उल्लास 🖒 पृ० ४०३।

श्रीर कादंबरी जैसी भाषा का प्रवाह वहाँ नहीं है। बारा की शैली के विषय में वेबर जैसे पाञ्चात्य लोगों को कद श्रालोचनात्मक दृष्टिकोगा लेना पढा, उसका कारण उसकी शैली की कत्रिमता है। पर इतना होते हुए भी वेबर की तरह बागा के गुणो से श्रॉख मॅद लेना ठीफ न होगा। बागा के पास वर्णन की श्रद्भत शक्ति है। विंध्याटवीवर्णन, प्रमातवर्शान, र संध्यावर्शान अया अञ्ज्ञोद सरोवर-वर्शान भें वह इतनी पैनी निगाह से चारो श्रोर धम जाता है कि कोई वस्त उसकी दृष्टि से नहीं बच पाती । वर्ण श्रौर घ्विन का ग्रहरा करने की बारा के पास गहरी सझ है. श्रीर इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य में बागा के बाद केवल माघ का ही नाम लिया जा सकता है"। वर्णन श्रीर ध्वनि की श्रिभिन्यंजना कराने के लिये वह श्रिप्रस्तृत विधान या श्रृतुपास का सहारा छेता है। वारा का चांडालपुत्री का वर्शन श्राख्यानमंडप का चित्रगा श्रीर चंद्रापीड की सेना के प्रयागा का वर्णन इस विशेषता का संकेत देने में समर्थ हैं। बागा जहाँ कृत्रिम अलंकृत शैली की योजना कर सकता है, वहाँ छोटे छोटे सरस वाक्यो की योजना में भी बेजोड़ है। इतिवृत्त मे जहाँ कही भावात्मक स्थल आते हैं, उसके वाक्यों की गति अपने आप मंथर हो जाती है। महास्वेता के विलाप का स्थल भावकतापूर्ण है, तथा बागा का पांडित्य वहाँ हृदय को नहीं कुचलता । उसकी समस्त पदावली का घटाटोप वर्णनो मे ही चलता पाया जाता है । उसकी सरस सरल शैली का एक ग्रन्य स्थल शुक्रनासोपदेश है । बागा

इतस्वेतस्व निपतन्तीनां रकन्धावसक्तचामराणां चमरप्राहिणीनां कमलमधुपानमत्त-जरत्कलहंसजर्जरितेन पदे पदे रिणतमणीनां मिणनूपुराणां निनादेन, वारिवलासिनी-जनस्य संचरतो जधनस्थलास्फालनगिलतरत्नमालिकानां मिणमेखलानां मनोहारिणा मंकारेण, नूपुरत्वाक्रष्टानां च धविलतास्थानमंद्रपसोपानफलकानां भवनदीर्धिकाकल-हसकानां कोलाइलेन, रसनारसितोत्सुकानां च तारतरिवराविणासुल्लिख्यमानकारथकें-कारदीर्षेण गृहसारसानां कूं वितेन, सरअसमचिततसामंतशतचरणतलाभिहतस्य चास्थानमंद्रपस्य निर्धांगमोरेण कंपयतेव वसुमती ध्वनिना "संचोभादितत्वरितपद-भवतेरविनपतिभिः केयुरकोटितादितानां क्वणितसुखररत्नदाम्ना च मिणसम्भानां रिणतेन सर्वतः चुभितमिव तदास्थानभवनसमवत् । १० २१-१०।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कादंवरी, निर्यंयसागर सं०, ए० ३६-४३।

२ वही, ए० ४४-४६।

उ वही, पृ० १०३-१०५ ।

४ वहीं, पृ० २६३-२६६।

भ बाख की शैली का नमूना:

ब वही, पृ० २०-२३।

७ वही, पृ० २८-३०।

८ वही, ए० २३६-२५४।

चेतनासंपन्न कलाकार है, जो विषय के अनुरूप अभिन्यंजना शैली को सँमाले लिए जाता है। संस्कृत गद्यसाहित्य में वैधी उदाच कलाभूमि का स्पर्श दंडी भी नहीं कर पाता। दंडी के पास यथार्थ जीवन का चित्रण श्रीर पदलालित्य मले ही हो, बाग जैसी मावतरलता, अनुठी कल्पना, प्रवाहमय भाषा, संगीत श्रीर चित्रमचा जैसे विविध गुगो का एक साथ समन्वय नहीं मिलता। यही कारण है, बाग के बाद गद्यसाहित्य में प्रगति रुक गई। बागा का गद्यसाहित्य हिमगिरि की वह श्रांतिम चोटी है, जहाँ पहुँचना दूसरे पर्वतारोहियों के बस की बात नहीं थी। फलतः बागा के बाद श्रानेवाली धनपाल (११वीं शती) की 'तिलक्मंजरी' श्रीर श्रोहुयराज वादीभिसंह (१२वीं शती) की गद्यचितामिण इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा न पा सकीं।

वागा ने गद्यकाव्य की जो कसौटी सामने रखी थी, उसपर खरा उतरना भावी कवियों के वस की वात न थी। गद्य के क्षेत्र में पद्य की छौंक श्रिधिक से श्रिधिक वढने लगी। पद्य के छोटे से फलक पर शैली को श्रलंकृत बनाए रखना फिर भी संमव था, पर गद्य में वागा जैसी शैली का निर्वाह कठिन था। संस्कृत साहित्य में गद्य-पद्य-मिश्रित शैली चल पड़ी, जिसे चंपू कहा जाता है। संस्कृत की चंपू शैली का बीज शिलाप्रशस्तियों में ही माना जा सकता है जहाँ गद्य और पद्य का साथ साथ प्रयोग मिलता है। चंपू शैली का प्रथम काव्य त्रिविक्रम भट्ट (दसवीं शती) का 'नलचंपू' (दमयंतीकथा ) है । त्रिविक्रम मान्यखेट के राष्ट्रकृट राजा इंद्रराज तृतीय (राज्यारोह्या ६७३ वि० सं०) के सभापंडित थे. श्रीर इन्होंने 'मदालसाचंपू' नामक एक अन्य कृति की भी रचना की थी। त्रिविक्रम को पंडितो ने बाग के बाद के गद्य छेखको में प्रथम स्थान दिया है। त्रिविकम में वागा से अधिक इलेपकी हा पाई जाती है। सभंग रलेप लिखने में त्रिनिक्रम प्रसिद्ध है। पर त्रिनिक्रम की शैली प्रवाहरहित है श्रीर सच्चे अर्थ मे बाग के उत्तराधिकारी होने के गुगा उसमें नहीं हैं। त्रिविकम के बाद संस्कृत में चंपू काव्यो की बाढ़ सी आ गई। संस्कृत में अब तक प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित चंपू काव्यो की संख्या १३१ मानी जाती है । परवर्ती चंपू काव्यों में सोमदेव का यशस्तिलक्चंपू, भोजदेव का रामायणचंपू, हरित्चद्र का जीवंधरचंपू प्रसिद्ध हैं। बाद के चंपू काव्यों में सोड्ढल की श्रवंति-सुंदरीकथा, पारिजातहरण-चंपू , वरदांबिकापरिश्वय-चंपू , चंपूभारत जैसी कई कृतियाँ पाई जाती है।

( ४ ) दृश्य काव्य—संस्कृत साहित्य में दृश्य काव्यों या रूपकों की श्रदुल संपत्ति है। संस्कृत में जितने रूपक हैं, उतने काव्य श्रत्य क्षेत्रों में नहीं मिलते।

१ त्रिविकम: न० चं०, साहित्याचार्यं नंदिकशोरकृत संस्कृत भूमिका, पृ० ३।

र वही, पृ० इ।

जिस कोटि की साहित्यिक रचना के लिये हम सामान्यत: 'नाटक' शब्द का प्रयोग किया करते हैं उसे संस्कृत में रूपक कहा जाता है। रूपक के दस मेदों से एक प्रमुख मेद होने के कार्या रूपकमात्र के लिये नाटक का औपचारिक प्रयोग चल पड़ा है। रूपक उस काव्यरचना को कहते हैं जो मंच पर श्रमिनीत हो सके श्रीर जिसका रसास्वादन सहृदय सामाजिक नेत्रेंद्रिय के माध्यम से कर सके। दृश्य का मंच बाहर होता है, अव्य काव्य का मंच अपने श्राप में होता है। यही कारण है कि जहाँ अन्य-कान्य रचना में कवि को ऋषिक स्वतंत्रता होती है. वहाँ हरय-काव्य-रचना में उसे मंच की आवश्यकताओं और मर्यादाओं को ध्यान में रखकर चलना पडता है। संस्कृत के रूपको में कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाती हैं जो उन्हे यूरोप के 'क्लैसिकल' नाटकों से सर्वथा भिन्न कोटि का सिद्ध करती हैं। यूरोप के 'क्लैसिकल' नाटक अन्वितित्रय के नियम की पूरी पाबंदी करते देखे जाते हैं, जबिक संस्कृत के नाटकों में अन्वितित्रय का सिद्धांत उस सीमा तक नहीं माना जाता । शाकुंतल की कथावस्त की समयसीमा सात वर्ष है, तो उत्तररामचरित की १२ वर्षे श्रीर महावीरचरित में १४ वर्ष । डा॰ डे ने संस्कृत रूपको की स्वच्छंदतावादी प्रकृति को देखते हए उनकी तलना ऋँगरेजी के एलिजावेय-युगीन नाटको से की है । संस्कृत रूपकों की दूसरी विशेषता उनकी भावात्मकता है । संस्कृत साहित्य में प्रायः समी रूपक कृतियाँ काव्य का भावनाप्रधान परिवेश लेकर आती हैं। उनका उद्देश्य मानव प्रकृति का यथार्थवादी चित्रगा न होकर भावना द्वारा दर्शको में रसोदबोध करना है? । यही कारणा है कि संस्कृत के रूपकों में काव्य का स्नादर्शवादी बातावरण श्रिषक मिलता है, नाटकोवाला मानव प्रकृति का यथार्थवादी दर्पण कम। संस्कृत रूपकों में यथार्थवादी झॉकी यदि कहीं मिल सकती है तो मृञ्छकटिक में, पर यहाँ भी काव्य का रोमानी वातावरण साथ में संलग्न है। इसका दूसरा रूप हम विशाखदत्त के मुद्राराज्ञ्च में देखते हैं जो ग्रुद्ध नाटकीय दृष्टि से संस्कृत रूपको में मूर्धन्य माना जाता है ।

नाट्यशास्त्रियों ने संस्कृत रूपकों को दस कोटियों में विमक्त किया है:
नाटक, प्रकरण, माण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, श्रंक, वीथी, श्रीर प्रह-सन । इनके श्रितिरिक्त श्रठारह प्रकार के उपरूपक—नाटिका, प्रकरिणका श्रादि—मी माने जाते हैं। इन दस प्रकार के रूपकों में संस्कृत की दृश्य-काव्य-संपत्ति में श्रिषक श्रंश नाटको श्रीर माणों का है, इनके बाद नाटिका श्रीर प्रकरण हैं, एवं

१ दासगुप्ता और हे॰ : हि॰ स॰ लि॰, पृ॰ ५५।

र वही, पृ० ५६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, भृमिका, पृ० ४७।

इनके बाद प्रहसन त्राते हैं। शेष रूपक-मेदों के एक एक दो दो उदाहरण ही मिलते हैं। रूपकों का यह मेद उनकी कथावस्त, नायक तथा रस की दृष्टि से किया जाता है (वस्तुनेतारसस्तेषां मेदकः)। नाटक पंचसंधियुक्त प्रख्यात इतिवृत्त से यक्त होता है। इसका इतिवृत्त महाभारत, रामायण या बृहत्कयादि से लिया गया होता है। संस्कृत के नाटकों को देखने पर पता चलता है कि रामायण को कथा-वस्त का आधार बनाकर अनेकों नाटक लिखे गए हैं। भास (२५० वि० सं०) से लेकर प्रसन्नराघवकार जयदेव (सं १३०० वि० सं ) तक रामकथा पर कई नाटकों की रचना हुई है, बाद में भी रामचरित-संबंधी श्रानेक नाटक लिखे गए हैं। नाटक का नायक प्रख्यातवंश का राजिष होता है, तथा अंगी रस श्रंगार या वीर (या शांत)। प्रकरण की कथा कल्पित होती है, इसका नायक भीर प्रशांत कोटि का ब्राह्मणा या वैश्य होता है, तथा श्रंगी रस श्रंगार । श्रमितान शाकंतल, उत्तर-रामचरित, वेग्रीसंहार, मुद्राराच्य ग्रादि नाटक हैं, मृञ्ज्ञकटिक, मालतीमाधव श्रीर मिलिकामारत ( उद्दंडी की रचना ) प्रकरण । नाटक श्रीर प्रकरण की श्रंकसंख्या ५ से श्रिधिक तथा १० तक पाई जाती है। नाटिका चार श्रंको का उपरूपक है इसकी कयावस्तु किसी राजा के गुप्त श्रंतःपुर-प्रग्राय से संबद्ध होती है, इसका नायक धीरललित कोटि का राजा होता है, रस श्टंगार। इसके उदाहरण रतावली, कर्ण सदरी, विद्धशालमंजिका आदि दिए जा सकते हैं। भागा एकांकी रूपक है, जिसमें केवल एक ही पात्र होता है। मार्ग का प्रमुख रस वीर या श्रंगार होता है। संस्कृत में पचासो भागा लिखे गए हैं जिनमें विलासी शृंगारी जीवन, वेश्याश्रा के श्रद्धों, भूतों के जमघट श्रादि का चित्रण किया गया है। वामन, मह बाण तथा युवराज रविवर्मा की कई मार्ग रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। प्रहसन भी एकांकी रूपक होता है श्रीर भागा की ही तरह इसकी कयावस्त भी कल्पित होती है। इसमें पाखंडी, कामुक, धूर्त, श्रादि पात्रों द्वारा हास्यरस की सृष्टि कराई जाती है।

संस्कृत नाटको की परंपरा के बीज विद्वानों ने वेदों तक में टूंढने की चेष्टा की है। इतना तो निश्चित है कि पतंजिल के समय नाटक खेले जाते थे। पतंजिल ने महामाष्य में कंसवध तथा बिलवंधन के अमिनय का संकेत किया है। नाटकों की अखंड परंपरा विक्रम की पहली शती से पाई जाती है। तुर्फान में मिले अश्वधोष के तीन नाटकों—शारिपुत्रप्रकरण, एक गणिकारूपक, तथा एक अन्यापदेशिक रूपक ने इस बात को दृढ़ कर दिया है कि मास से पूर्व ही संस्कृत नाटकों की परंपरा समृद्ध हो चुकी थी। अश्वधोष के प्रथम दो नाटकों में तो मुन्छ-कटिक की तरह धूर्तसंकुलत्व के संकेत मिलते हैं, जो संकीर्ण कोटि के प्रकरण रहे

१ ए० बी० कीथ : सं० झा०, ए० ४५।

होगे । दिल्ला से प्राप्त भास के १ दे नाटकों ने कालिदास से पूर्व की नाटकपरंपरा को साष्ट कर दिया है । मास ने विविध क्षेत्रों से अपनी वस्तु को जुना है । मास के दो नाटक (प्रतिमा तथा अभिषेक ) रामक्या से संबद्ध हैं, तो चार नाटक कियत हैं, जिनका मूल लोककथाएँ जान पड़ती हैं । शेष रूपक महाभारत से संबद्ध हैं । यद्यपि भास में कालिदास जैसी उदाच एवं स्निग्ध कला नहीं मिलती, तथापि भास के महाभारत एवं किल्पत वस्तुवाले रूपकों में नाटकीय संविधान की अपूर्व योजना मिलती है । इनमें भी भास का स्वध्नवासवदत्तम् नाटकीय टेकनीक और भावतरल वातावरण, दोनो दृष्टियो से अद्भुत कृति है । भास की शैली सरस एवं स्वामाविक है ।

भास के बाद संस्कृत नाटको में कालिदास का न्यक्तित्व दिखाई पहता है। महाकाव्यो की भाँति यहाँ भी उन्होने अपनी प्रतिभा का चरम परिपाक व्यक्त किया है। कालिदास के तीन नाटको-मालविकाभिमत्र, विक्रमोर्वशीय और श्रमिज्ञान-शांकतल-में पहले नाटक की कथावस्त मिश्रित है। मालविकाशिमित्र नाटकीय संयोजन की दृष्टि से नाटिका के विशेष समीप दिखाई पहला है। नाटक का गुण इसमें यही है कि यह १ अंकों में विमक्त किया गया है। यद्यपि मालविकाशिमित्र श्रारंभिक कति होने से प्रौढ नाटकीय संविधान का परिचय नहीं देता. तथापि भावी नाटकीय प्रौढि के बीज इसमें विद्यमान हैं। इस नाटक में कवि ने ग्रिप्तिमत्र तथा मालविका के ऋंतःपर-प्रग्राय की कथा निबद्ध की है। विक्रमोर्वशीय की कथावस्त पौराशिक है। मालविकाशिमित्र की मॉति कवि ने यहाँ भी प्रश्यवद्वंद्व की स्थिति उपस्थित की है। मालविकाभिमित्र में यह स्थिति धारिगी तथा इरावती की पात्रयोजना के कारण है, विक्रमोर्वशीय में श्रीशीनरी (पुरूरवा की पत्नी) की पात्रयोजना के कारण। शाकुंतल में जाकर किन ने इस प्रयायदंद की योजना नहीं की है, श्रीर शाकंतल का सारा संघर्ष प्रयायदंद पर स्थित न रहकर नियतिद्वंद्व पर स्थित है। विक्रसोर्वशीय में भी कवि ने नियतिद्वंद्व का समावेश किया है, बहाँ कुमारवन में प्रविष्ट होने पर उर्वशी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। शाकुंतल में यह नियतिद्वंद्व शाप की कल्पना पर श्रापृत है। शाकुंतल में प्रण्यदंद्व को बचाना कवि की सबसे बड़ी सतर्कता है, शकुंतला के 'शुद्धांतदुर्लभ' सौंदर्य की व्यंजना कराने में भी यह सफल हो सका है। कवि ने एक स्थान पर दुष्यंत की रानी वसमती का मंच पर संकेत तो दिया है, पर प्रवेश नहीं कराया है। विक्रमोर्वशीय तथा शार्कतल की वस्त्योजना को देखने पर पता चलता है कि कालिदास में नाटकीय गत्यात्मकता. श्रीत्सक्य, तथा घटनाचक का

कालिदास भी वस्तु-संविधान-कुशलता के लिये देखिए---

सफल निर्वाह पाया जाता है, जो बाद के नाटककारों में से केवल श्रुदक श्रीर विशाखदत्त्व में ही मिल सकता है। यही कारण है कि कालिदास को कोरा कवि मानना भ्रांत दृष्टिकोगा होगा । कालिदास कवि हैं, निःसंदेह प्रथम कोटि के कवि हैं, पर नाटक-कर्तत्व की दृष्टि से भी वे संस्कृत के प्रथम श्रेगी के नाटककार हैं। कालिदास का लक्ष्य पाञ्चात्य नाटककारों की माँति चरित्रचित्रण न होकर रस्व्यंजना है, किंत कालिदास के चरित्र धूमिल न होकर सशक्त हैं। पराधीन भोली मालविका, रितिविशारदा उर्वशी, श्रीर प्रेमानभिज्ञ होते हुए भी प्रेममार्ग में तेजी से बढ़ने-वाली शकंतला के चित्रो की रेखाएँ सप्टतः उभारी गई हैं। श्रंत में, शकुंतला के चरित्र को विरह की आँच में तपाकर प्रमामास्वर रूप दे दिया गया है। कालिदास के पुरूरवा श्रीर दुष्यंत कोरे प्रग्र्यदुर्विदग्ध नायक नहीं हैं, वे कर्तव्यपरायग्र राजा का-श्रादर्श भी उपस्थित करते हैं, श्रीर पुरुत्वा से भी कहीं बढकर दुष्यंत इस उत्तरदायित्वपूर्ण पद को सफलतापूर्वक सँमालता दिखाया गया है। तीनो नाटकों का प्रतिपाद्य विषय श्रंगार है, किंतु अंतिम दो नाटकों में श्रंगार को प्रत्रोत्पत्ति का साधन मानकर कालिदास ने जैसे 'प्रजायै ग्रहमेधिनाम्' के सिद्धांत पर मुहर लगा दी है। शाकुंतल के सरल स्थलों में चतुर्थ श्रंक की शकुंतला की विदाईवाला प्रसंग अत्यधिक मार्मिक है। कालिदास की सबसे बड़ी नाटकीय सफलता का रहस्य यह है कि कालिदास का कवि भवभूति के कवि की तरह भावकता के अतिरेक में वह नहीं जाता, उसे नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता का पूरा ध्यान रहता है, श्रीर वह नाटक के यथार्थवादी श्रीर काव्य के श्रादर्शवादी वातावरण का एक साथ सफल निर्वाइ कर लेता है।

मुच्छकटिक के रचयिता श्रूटक को कुछ विद्वान् कालिदास से प्राचीन मानते हैं। मुच्छकटिक श्रूटक नामक किसी राजा की कृति है। कालीदास के पश्चात् संस्कृत के नाटककारों में श्रूटक का महत्वपूर्ण स्थान है।

मृच्छुकि की कथावस्तु प्रायः किल्पत है, तथा यह १० श्रंकों का संकीर्ण प्रकरण है। इसमें श्रवंती के दिर ब्राह्मण युवक चारुदत्त तथा गणिका वसंतसेना के प्रण्य की कथा है। इसी में दूसरी श्रीर श्राप्रक तथा पालक के राजनीतिक संघर्ष की कहानी को घुला मिला दिया है। यह दूसरी कहानी इस कौशल से प्रण्यकथा में गुँथी है कि दोनों एक ही लक्ष्य की श्रीर गतिशील दिखाई पड़ती हैं। मृच्छुकिटक संस्कृत नाटकों में श्रकेला ऐसा नाटक है जिसमें ग्रीक 'कामेडी' का वातावरण देखने को मिलता है। शकार की मूर्खता, शविंतक की बुद्धमत्तापूर्ण साहसिकता,

डा० मोलाशंकर ज्यास : सं० क० द०, महाकृषि कालिदास की नाट्यकला नामक निवंध, पृ० २५०-७७।

पंडित विट की लाचारी जिसे पेट के लिये 'कार्योलीमातृक' शकार की सेवा करनी पड़ती है, गियाका वसंतसेना का चारुदत्त के प्रति निःस्वार्थ अनुराग, चारुदत्त की उदारता श्रीर मेत्रेय की 'सर्वकालिमत्रता' नाटक में श्रपूर्व वातावरण की सृष्टि करती हैं। मृच्छकटिक जीवन की कठोर भूमि को श्राधार बनाकर खड़ा होता है, उसके चरित्र किसी दिव्य जगत् के पात्र नहीं हैं। यही कारण है कि उसमें हमें एक सार्वदेशिक भूमिका के दर्शन होते हैं। काव्य की हिंदे से भी मृच्छकटिक उत्तम कोटि का है, किंद्र उसका सबसे बड़ा गुण घटनात्तक है। नाटकीय व्यापार की गतिशीलता मृच्छकटिक में श्रमूतपूर्व है, श्रीत्सुक्य स्वतः सामाजिक को श्रागे प्रेरित करता है श्रीर इस हिंदे से मृच्छकटिक श्राज भी संस्कृत नाटको का प्रतिमान बना हुशा है।

मुच्छकटिक के बाद इर्षवर्षन (सातवीं शती का उत्तरार्ष) के तीन रूपक श्राते हैं--प्रियदर्शिका, रत्नावली श्रीर नागानंद। इनमें प्रथम दो नाटिकाएँ हैं, श्रंतिम नाटक है। इर्ष इलके फुलके प्रेम का कोमल पद्म चित्रित करने में अत्यधिक कराल है। प्रियदर्शिका श्रीर रत्नावली में श्रंतःपुर का ग्रुप्त प्रग्य इसी कोमल रूप को लेकर आता है। इर्ष ने नागानंद में भी इसका व्यवहार किया है। यदि नागानंद तीसरे श्रंक पर ही समाप्त हो जाता तो वह भी रत्नावली के ढंग की प्रणायनाटिका रहता. पर जीमतवाहन की दानशीलता की फाँकी दिखाने के लिये दो श्रंक श्रीर जोड दिए गए हैं। किंत इन दोनो चित्रो को ऐसे सक्ष्म सत्र से जोडा गया है कि नाटक की अन्विति ट्रटी दिखाई पहती है। इन तीनो कृतियों में रत्नावली कवि की सफलतम कृति है। प्रियदर्शिका तथा रखावली में मालविकाशिमित्र के वस्त-संविधान का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है। हर्षवर्धन विषय, म्रिभिव्यंजना तथा शैली की दृष्टि से कालिदास के ही मार्ग के पथिक हैं- वैसी ही प्रसादगुरायुक्त, श्रृंगाररस के उपयुक्त सरस शैली, वैसा ही विलासमय श्रंतःपुर का वातावरण । कथावस्तु के गठन की दृष्टि से हर्ष की रतावली में जो चुस्ती दिखाई पड़ती है वह निःसंदेह प्रशंसनीय है, श्रीर यही कारण है कि बाद के नाट्यशास्त्रियों ने रत्नावली में नाटकीय तत्वों को हूँ व निकाला है। हर्ष ने स्वयं नात्वशास्त्र के तत्तत् संध्यंगादि को ध्यान में रखकर यह रचना की है, ऐसा समभाना ठीक न होगा। यदि हर्ष उन्हीं को घ्यान में रखकर रचना करते, तो ऐसी चुस्ती न ग्रा पाती श्रौर महनारायण के वेग्रीसंहार जैसी गतानगतिकता श्रीर शिथिलता स्पष्ट परिलक्षित होती।

महनारायण ( श्राठवीं शती पूर्वार्ष) का वेणीसंहार नाट्यशास्त्र तथा श्रलंकारशास्त्र के ग्रंथों में नाटकीय संविधान की दृष्टि से बढ़ा प्रसिद्ध रहा है, पर इसका कारण नाट्यशास्त्र के नियमो की कड़ी पावंदी है। नाट्यशास्त्र के नियमो की कड़ी पावंदी करके कोई मी नाटक प्रमावोत्पादक नहीं वन सकता। यही हाल वेणीसंहार का है। वेणीसंहार छः श्रंको का पौराणिक नाटक है जिसमें महाभारत के युद्ध की कथा, द्रौपदी श्रौ

भीम की कौरवों से बदला लेने की प्रतिज्ञा के पूर्ण करने का चित्र है। महनारायण की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने महाकाव्य के उपयुक्त इतिवृत्त नाटक के लिये चुना श्रौर उसे नाटक में ल्यों का त्यों ले लिया, कोई श्रावश्यक नाटकीय परिवर्तन नहीं किया। फलतः नाटक कई प्रभावोत्पादक चित्रों का समृह दिखाई पड़ता है जिनमें एक-सूत्रता तथा श्रन्वित का श्रमाव है। महनारायण की दूसरी भूल, जिसकी श्रालोचना प्राचीन पंडितों ने भी की है, वीररस पूर्ण नाटक में वलात् श्रंगारी वातावरण का पुट लगा देना है, जो दुर्योधन तथा भानुमती के प्रेमप्रसंग में द्वितीय श्रंक में पाया जाता है। महनारायण की गाढवंधवाली शैली अव्य काव्य के लिये मले ही उपयुक्त हो, नाटक के लिये सर्वथा श्रनुपयुक्त है। इतना होते हुए भी महनारायण के संवाद श्रद्धत हैं श्रोर कर्ण तथा श्रश्वत्थामावाला वादविवाद तो विशेष सुंदर बन पड़ा है।वेणीसंहार से ही काव्य तथा कृत्रिम श्रलंकृत शैली नाटक के क्षेत्र को दबोचने लगी। इस प्रवृत्ति का प्रमाव मवसूति में भी पाया जाता है। मुरारि, राजशेलर तथा जयदेव तो इसी पथ के पियक हैं।

जिन दिनो महनारायग्रा नाटक पर अव्य काव्य को लाद रहे थे, उन्हीं दिनो संस्कृत साहित्य में एक महान नाटककार उत्पन्न हुन्ना था जिसने भावी नाटककारों को नाटक की सच्ची सरिश दिखाने का प्रयत किया, पर खेद है, बाद के नाटककारों ने उस सरिया पर चलना स्वीकार न किया । विशाखदत्त ( ब्राठवीं शती का पूर्वार्थ ) का मुद्राराच्यस संस्कृत नाटकसाहित्य की सफलतम क्रति है और शुद्ध नाटकीय दृष्टि से कुछ विद्वान् उसे श्रमिशानशाकुंतल तथा मृच्छकिटक से भी उत्कृष्ट मानते हैं। चाहे सुद्राराच्चस में संस्कृत नाटकों का रोमानी वातावर्ण न मिले श्रीर इसमें काव्य की भावात्मक तरलता की कमी हो, पर मुद्राराच्चस नाटक की कसौटी पर खरा उतरता है। नाटक श्रामूल चूल गंभीर बौद्धिक वातावरण को लेकर श्राता है, पर चाणस्य तथा राच्स की कुटनीतिपूर्ण चालों की जिस कुशलता से योजना की गई है, वह नाटकीय व्यापार को गत्यात्मकता देती है श्रीर श्रीत्युक्य की तीवता का संचार करती है। विशाखदत्त की शैली भी अपने विषय के अनुरूप है। क्या विषय श्रीर क्या श्रमिन्यंजना दोनो को सँमालते समय उसे प्रतिपद यह ध्यान रहा है कि मैं नाटक लिख रहा हूँ। चाग्यक्य तथा राच्यस, चंद्रगुप्त श्रीर मलयकेत्र के परस्पर विरोधी चित्रों की रेखाओं को विशाखदत्त ने स्पष्टतः ग्रंकित किया है। चाग्राक्य की बुद्धि रक्त का एक भी विंदु गिराए विना सबसे बड़ी लड़ाई जीत छेती है, श्रकेली चाराक्य की नीतिपद्धता के अमने मलयकेत की 'द्विपघटाएँ' घरी की घरी रह जाती हैं श्रोर उसकी 'पड्युयाः नीतिरज्जु' राच्चस को बॉघ ही लेती है। राच्चस की

१, दासगुप्त और हे : हि॰ सं॰ लि॰, पृ॰ ५८, ४५५-५६।

पराजय होती है, पर उसकी पराजय भी प्रशस्त है। पराजित राज्य का चिरत्र सामाजिकों को कम चमत्कृत नहीं करता। राज्य की पराजय का एकमात्र कारण उसके चरित्र की मानुकता है। चंद्रगुप्त बाहर से मले ही चाण्यक्य की कठपुतली दिखाई पड़े पर उसका श्रपना व्यक्तित्व है, वह प्रशुशक्ति तथा मंत्रशक्ति से समन्वित है, जब कि मलयकेतु उग्र स्वमाव तथा श्रसंयत प्रकृति का परिचायक है।

पंडितों ने संस्कृत नाटककारों में कालिदास के बाद दूसरा स्थान भवभूति ( ८०० वि० सं० ) को दिया है। पर भवभूति का यह महत्व नाटककार की दृष्टि से उतना नहीं है, जितना किन की दृष्टि से । भनभूति मूलतः किन हैं। नाटककार के रूप में वे सफल नहीं कहे जा सकते। यदि भवभूति की उज्ज्वल कृति उत्तरराम-चरित का नाटकीय सौंदर्य देखना है, तो उसे हमें गीतिनाट्य मानकर तदनकुल कसौटी पर परखना होगा। भवभति की प्रथम कृति प्रकरण है। मालतीमाधव दस श्रंकों का प्रकरण है जिसकी रचना में मुच्छकटिक से प्रेरणा मिली होगी। पर भव-भूति की गंभीर प्रकृति संकीर्ण प्रकरण के हास्योपयुक्त वातावरण को संभालने में श्रसमयं थी। भवभृति स्वयं इस बात को पूरी तरह बानते थे श्रौर यही कारण है कि उनकी किसी भी कृति में विदेषक की पात्रयोजना नहीं मिलती है। नाटकीय संघर्ष के लिये भवभति ने मालतीमाधव में रौद्र तथा बीमत्स (दे० पंचम तथा षष्ट श्रंक ) की योजना की है। मालतीमाधव की वस्त में श्रीत्सक्य की कमी नही है, किंद्र वस्त्योजना बहत शिथिल है। भाषव का विरह कई स्थलों पर भावकता की श्रिति पर पहुँच जाता है (दे॰ नवम श्रंक)। महावीरचरित्र में भवभृति ने नाट-कीय वस्तयोजना में नई सक्ष का परिचय दिया है। वेशीसंहार की मॉति वे महा-काव्योपयुक्त इतिवृत्त को ज्यों का त्यो नहीं ले लेते। महावीरचरित में माल्यवान की कुटनीति की कल्पना कर भवभूति ने नाटकीय संघर्ष को ठोस भूमि दी है। भवभृति की यह कला उत्तररामचरित में श्रीर प्रौढ रूप लेकर श्राती है। इतना होते हुए भी इन दोनों पौरािशक नाटको में एक तो कालान्वित का अभाव है, दूसरे वर्णनी तथा भावकता के ऋतिरेक के कारण कथावस्त की गति में, उसकी व्यापार-मयता में, श्रवरोध उपस्थित कर दिया जाता है। उत्तररामचरित में द्वितीय तथा तृतीय श्रंक, जो उस नाटक के विशिष्ट रमग्रीय स्थल हैं, क्रमशः प्रकृतिवर्णन तथा कर्गा भावात्मक वातावर्गा की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, पर वहाँ नाटकीय व्यापार रक सा जाता है। तृतीय श्रंक के करूपा वर्षान से भी कई आलोचको को यह शिकायत है कि राम के विलाप को ऋति पर पहुँचाना श्रीर उन्हें मूर्च्छित कर देना भवभूति की भावुकता का श्रतिरेक है, जो वेदना की श्रिभिन्यंजनाशिक को कम कर उसे वाच्य वना देता है। कालिदास की मानुकता सीमा का उल्लंघन नहीं करती, पर मवस्ति का मावावेश सीमा का अतिक्रमण कर देता है। मवस्ति के पास सफल भावुक कविद्यदय है. जो एक साथ जीवन के कोमल तथा कटु दोनों पहछुत्रीं

पर दृष्टि डालता है। करुण तथा रौद्र-बीमत्स के चित्रण में मनभूति की त्लिका दृ है। मनभूति का करुण तो पत्थरों को क्लानेवाला छौर वज के दृदय को विदीर्ण कर देनेवाला है ( श्रिप प्रावा रोदित्यिप दलित वजस्य दृदयं )। मनभूति प्रकृति के सरस तथा भयंकर दोनों तरह के सौंदर्य देखने की पैनी निगाह रखते हैं। उनकेपास विषय के श्रमुरूप बदलती हुई शैली है। एक श्रोर दृदय की वेदना को उभारकर रखनेवाली सरल मंथर प्रसादगुण्युक्त शैली के वे सफल प्रयोक्ता हैं, तो दूसरी श्रोर गंभीर भाव के उपयुक्त सानुप्रासिक समासांत पदावलीवाली शैली में भी दृ हैं। कालिदास का संगीत केवल पंचम के प्रति श्रिषक उन्मुख है, माघका घैवत की गंभीर धीरता के प्रति, पर भवभूति एक साय दोनों सरिण्यों के सफल गायक हैं विसकी उत्कृष्ट तान उत्तररामचरित में सुनाई पड़ती है। दांपत्य जीवन के श्राद-शांत्मक प्रण्य का चित्र श्रंकित करने में भवभूति संस्कृत साहित्य के श्रकेले प्रकाशस्तंम हैं—उस प्रण्य के जिसकी रसप्रवण्ता को जीवन की विभिन्न परिस्थितियां भी श्रपदृत नहीं कर पातीं, जो सुल-दुल में यौवनापगम में भी एक सा है, जो हृदय का विशास है।

जिस पाडित्य प्रदर्शन के बीज भट्टनारायण श्रीर भवसूति में भी मिलते हैं वे भवभूति के बाद के नाटक साहित्य को अत्यधिक दबोचने लगे। इसका प्रथम प्रीढ़ रूप मुरारि के 'म्मनर्घराघव' में देखा जा सकता है। मुरारि ( ८५० वि॰ सं॰ ) भवभूति के ही मार्ग पर चलकर उन्हें परास्त करना चाहते हैं। उसकी कथावस्त महावीरचरित का अनुकर्ण है। मुरारि ने मवभूति के कथा अविधान को बिना किसी हेर फेर के ज्यों का त्यों छे लिया है। उनकी शैली माघ श्रीर भवसूति की शैली का समन्वय लेकर त्राती है। अनर्धराघव में नाटकीय व्यापार का सर्वधा अभाव है, श्रीर कई श्रंक श्रनावश्यक वर्णनी से भरे पड़े हैं। उनपर हासोन्सुखी काव्यशैली का पर्याप्त प्रभाव है। वे विविध शास्त्रों के पांडित्य तथा पदलालित्य की श्रोर विशेष ध्यान देते हैं। मनमूति के नाटकों में जो दोष दिखाई पड़ते हैं उनका घनीमूत रूप मुरारि में मिलता है, पर मुरारि में वह भावपच बिलकुल नहीं है जिसके श्राधार पर भवसूति संस्कृत कवियो की पहली पंक्ति में विराजमान हैं। संस्कृत के पुराने पंडितों ने मुरारि के कोरे पाडित्य प्रदर्शन तथा पदचिता पर ही रीभकर उन्हें भव-भूति से बड़ा घोषित कर दिया था ( मुरारिपदचिन्तायां भवसूतेस्तु का कथा ), पर यह भवभूति की मारती के साथ सबसे बड़ा श्रन्याय था। मुरारि के बाद के नाटक-कारों ने इसी पद्धति को अपना लक्ष्य बनाया । नाटक दृश्यकाव्यत्व के स्वाभाविक गुर्गों से दूर इटते गए। राजशेखर ( ६५० वि० सं० ) का बालरामायगा श्रीर पीयूष-वर्षं जयदेव (१३०० वि॰ सं०) का प्रसन्तराधव अनर्धराधव से ही प्रभावित है। ये दोनों भी रामकथा से संबद्ध नाटक हैं।

जयदेवोत्तरकाल (१३००-१८०० वि॰ सं० ) के रूपको में नाटकीय सिद्धांत

श्रीर नाटकीय प्रक्रिया के सामंजस्य का निर्वाह न हो पाया। वाद के रूपको में रामकथा संबंधी नाटक तथा भागा रूपक बहुत लिखे गए। जयदेव के पहले कृष्णिमत्र का 'प्रवोधचंद्रोदय' एक श्रन्यापदेशिक नाटक मी लिखा गया था। इसी के ढंग पर श्रागे चलकर 'मर्तृहरिनिर्वेद' तथा 'चैतन्यचंद्रोदय' जैसे श्रन्यापदेशिक नाटक लिखे गए। प्रहसनो में 'लटकमेलक' तथा 'पाखंडविडंबन' प्रसिद्ध हैं, पर उत्कृष्ट कोटि की हास्यरसपरक रूपक कृतियाँ संस्कृत साहित्य में बहुत कम लिखी गई। जयदेवोत्तर काल के नाटककारो में प्रमुख वामनमह, वागा, शेपकृष्ण मशुरादास, युवराज रामवर्मा श्रादि हैं जिनके कमशः पार्वतीपरिग्य, कंसवध, हपमानुजा नाटिका, श्रनंगविजय भागा श्रादि रचनाएँ हैं। भास, कालिदास, श्रद्रक, हप्या विशाखदत्त के नाटको के श्रतिरिक्त संस्कृत नाट्यसाहित्य के श्रिषकतर नाटक रंगमंच की हिट से श्रसफल हैं। रंगमंच के हास के कारण बाद के नाटककारो को राजाश्रय या लोकाश्रय न मिल पाया। संस्कृत के जनमाणा से बहुत दूर हो जाने, भारत में इस्लामी साम्राज्य स्थापित होने श्रीर नाटकों के पाडित्यप्रदर्शन के गढ़ वन जाने के कारण वे लोकजीवन के प्रवाह से दूर पड़ गए।

## ११. संस्कृत साहित्य की कलात्मक मान्यताएँः साहित्यशास्त्र और काव्यालोचन

श्रव तक हमने संस्कृत के रचनात्मक पच्च का पर्यालोचन किया, श्रव हमें उसके गुगादोप की परीचा करनेवाले श्रालोचनात्मक मानदंडो का परीच्या करना है। किव श्रीर भावुक को, 'किवता श्रीर बुद्धि के योग' को साहित्यशास्त्रियों ने सदा महत्व दिया है। किव स्वयं भी भावुक के रूप में श्रपनी कलाकृति का पर्यालोचन कर सकता है श्रीर भावुक सहृदय भी किव बनकर ही कलाकृति की रमग्रीयता का श्रनुशीलन कर पाता है। यही कारगा है कि क्या काव्यरचना श्रीर क्या काव्यरचना श्रीर क्या काव्यरचना है। इसी प्रतिभा को विपयिमेद की दृष्टि से दो प्रकार का मान लिया जाता है। किव से संबद्ध प्रतिभा कारियती है, भावुक सहृदय से संबद्ध प्रतिभा भावियती:

सा (प्रतिमा) च द्विवा कारियत्री भावियत्री च। क्वेरपकुर्वाणा कारियत्री। ••• भावकस्य उपकुर्वाणा भावियत्री•••कः पुनरनयोर्भेदो यत्कविर्भावयति, भावकरच कविः इत्याचार्याः। ••

कुछ, विद्वान् श्रालोचक को कोरा पंढित मान बैठते हैं, यह सब से वड़ी आंति है। सञ्चा श्रालोचक सदा पांडित्य श्रीर प्रतिभा, बुद्धिपच श्रीर हृदय-पच के समन्वय को लेकर, उनमें समरसता स्थापित कर, कवि की लोकोचर सृष्टि

<sup>ै</sup> म० म० कुप्पूस्नामी शास्त्री : हाइवेज एंड वाइवेज आव् लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन संस्कृत, पृ० १ ।

३ कान्यमीमांसा, पृ० १२-१३।

का अवलोकन करता है। न वह कोरे मानुकतावादी श्रालोचको की तरह मावावेश में वहकर दूसरी कविता ही करने बैठ जाता है, श्रीर न कोरे पंडित की मॉित कि की सरसता के श्रास्वाद से ही वंचित रहता है। सफल श्रालोचक इन दोनों के बीच की खाईं को सेतु बॉधकर समाप्त कर देता है। उसकी श्रालोचना दोनों छोरों को छूती श्रनाविल सरिता की मॉित वहती रहती है। संस्कृत साहित्यशास्त्र में इस राजमार्ग का संकेत करते हुए श्राचार्य श्रानंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में श्रालोचक केइन दोनों पहछुश्रो पर विशेष वल दिया है:

> या ज्यापारवती रसान् रसियतुं काचित् कवीनां नवा दृष्टियां परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेपा च वैपश्चितां। तेद्वे चाप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयंतो वयं श्रान्ता नैव च लब्धमन्धिशयन स्वद्भक्तितुल्यं सुखम्॥

इस पद्म की प्रथम तीन पंक्तियों में किन ने सहृदय श्रालोचक के इसी महत्वपूर्ण उत्तरदायित का संकेत किया है। इसीलिये संस्कृत के कान्यालोचन का लक्ष्य सांप्रदायिक श्रालोचनसरिण्यों की वैयक्तिक संकीर्णता से कछिपत नहीं हो पाया है । यह दूसरी वात है कि यहाँ भी कई श्रालोचक राजमार्ग को छोड़कर इधर उधर की पगडंडियों में उलभ गए, पर भरत से लेकर पंडितराज जगनाथ तक एक ही राजपथ बहता रहा है श्रीर पगडंडियों पर चलनेवाले भी उस राजपथ को मूलते नहीं दिखाई पड़ते।

श्रालोचक के सामने सर्वप्रथम दो प्रश्न श्राते हैं: (१) काव्य किसे कहते हैं। (२) काव्य में ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा सौंदर्य है, जो सहृदय को प्रमावित करता है। इन्हों प्रश्नों से संबद्ध श्रान्य प्रश्न भी उपस्थित होते हैं—काव्य का प्रयोजन क्या है ? ज्ञानराशि के क्षेत्र में काव्य का क्या स्थान है ?...इत्यादि , इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा है जो काव्य के 'सौंदर्य' से संबंध रखता है। इस प्रश्न को लेकर श्रालोचनशास्त्र में कई सरिण्यों चल पड़ी हैं। संस्कृत की प्तत्संबंधी श्रालोचन सरिण्यों की मान्यताश्रो पर इम संक्षेप से श्रागे विचार करेंगे। यहाँ पहले 'सूचीकटाइन्याय' का श्राअय लेते हुए श्रान्य प्रश्नों की श्रोर संकेत कर दे।

जैसे चित्रकार रंग श्रीर रेखाश्रों के द्वारा श्रपनी मावनाश्रों को चित्रफलक पर मूर्त रूप देता है, वैसे ही कवि श्रपने मावों को वाणी के माध्यम से मूर्तिमान बनाता है। काव्य कवि के मावों का वाणी के माध्यम से प्रकाशन है। वाणी वस्तुतः

<sup>,</sup> १ ध्वन्यालोक, उद्योत ३।

र डा॰ भोलाशंकर व्यास : ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत, प्रथम भाग, आमुख, पृ० ३३-३४ ।

भाव से संप्रक्त होने के कारण एक ऐसा श्रद्धय तत्व है, जिसमें शब्दार्थ संश्लिष्ट रूप में पाए जाते हैं। वाशी शब्द और श्रर्थ का युग्म तत्व है। यही कारण है कि काव्य की परिभाषा निबद्ध करते समय, उसका लक्षण उपन्यस्त करने में शब्दार्थ के इस युग्म तत्व को न मूलना होगा। भामह ने इसीलिये काव्य को 'शब्दार्थ' का साहित्य माना था ( शब्दार्थीं सहिती काव्यम् )।' 'काव्यम्' के एकवचन के साथ 'शब्दार्थीं' के द्विवचन का अन्वय तथा समानाधिकरग्य भी इसी तथ्य का संकेत करते हैं। मामह की काव्यपरिभाषा को ही आगे के मान्य श्राचारों ने स्वीकार किया है, श्रीर मम्मट ने भी 'तददोषी शब्दार्थौं सगुगावनलंकृती पुनः क्वापि' में इसी सिद्धात की प्रतिष्ठापना की है। मम्मट के पहले क़ंतक ने भी इसी परंपरा को अपनाकर शब्दार्थ को ही काव्य स्वरूप माना था।<sup>3</sup> संस्कृत साहित्यशास्त्र में एक दूसरा मत भी पाया जाता है जो शब्द को काव्य मानता है। इसका पहला रूप हमें दंडी के 'इष्टार्यव्यविक्रित्ना पदावली' वाले मत में मिलता है जो शब्दवाले आँग पर जोर देता है। विश्वनाथ ने भी इसी अंग पर जोर देते हुए 'रसात्मक वाक्य' को काव्य माना । १४ पंडितराज जगन्नाथ ने शब्दार्थ को काव्य माननेवाले विद्वानी का खंडन भी किया है श्रीर 'शब्द' को ही काव्य का स्वरूपाधायक माना है। वे कहते हैं, रमगीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। पर ध्यान से देखने पर भामह, क्रंतक श्रीर मम्मट की काव्य परिमाषा ही वैज्ञानिक दिखाई पहती है, जो शब्दार्थ के संमिलित तत्व को काव्य मानते हैं। रद्रट, वामन श्रीर मोजराज भी इसी मत के हैं।

भारत के साहित्यालोचक ने प्रयोजन संबंधी पहेली को भी बड़े मजे से सुलक्षाया है। उसने रस को महत्ता देते हुए भी यूरोप के कलावादियो की भॉति 'लोककल्याया' के 'संदेशांश' को नहीं भुलाया है, और 'संदेश' को मानते हुए भी

१ भामहः का० अ०, १.६।

य मम्मट: का० प्र०, पूनावाला प्रदीपयुक्त संस्करण, ५० ६।

शब्दार्थी सहितौ वक्तसिव्यापारशालिनि ।
 वन्थेऽप्यवस्थितौ काव्यं तिह्दाह्वादकारिणि ॥ व० ची०, १.८ ।

४ वाक्यं रसात्मकं कान्यम्। सा० द०, १.२।

प्राथियार्थप्रतिपादकः शब्दः काच्यम् । र० गं०, पृ० २ । साथ ही देखिए---पृ० ३, ४ में शब्दार्थं को काव्यार्थं माननेवाले मत का खंडनं । पंडितराज के शब्दार्थं को काव्यार्थं माननेवाले मत का रसगंगाधर के टीकाकार नागेश ने खंडन किया है और मम्मट के मत को पुनः प्रतिष्ठित किया है । वही, पृ० ४-५ ।

६ पं० वत्तदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, प्रथम खंड, ए० ५५७।

रस की चरम महत्ता घोषित की है, निसका श्रेय ध्वनिवादियों को मिलना चाहिए।

भामह की भाँति उन्होंने कान्य का प्रयोजन कोरी 'चतुर्वर्गफलप्राप्ति'' नहीं माना

है, वह भी उसका श्रवांतर प्रयोजन है, पर खास प्रयोजन चिदानंदघन 'लोकोत्तर'

(लौकिक होते हुए भी लोकोत्तर) रस का श्रास्ताद है। पर ध्यान देने की बात

तो यह है कि रसास्ताद में भी श्रीचित्य का ध्यान रखकर ध्वनिवादी ने श्रपने

श्रालोत्तन सिद्धांत को नैतिकता का विरोधी होने से बचा लिया है श्रीर साहित्य

की नैतिकताविरोधी घाराश्रो को श्राड़े हाथो लिया है । इसी रसप्रवर्णता के

श्राधार पर भारतीय श्रालोत्तक ने ज्ञानराशि में कान्य का प्रमुख स्थान माना है,

श्रीर इसे प्रभुसंमित उपदेशवाले वेद तथा सुहुत्संमित उपदेशवाले पुराण से बढ़कर

घोषित किया है क्योंकि इसमें कांतासंमितोपदेश पाया जाता है । पर वह कौन सा

गुण है, जो कान्यकला को 'कांता' की भाँति 'कांत' बना देता है ? श्रागे हम इसी

जटिल प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं।

तो कान्य का प्रमुख स्वरूपाधायक तत्व 'शन्दार्थ' (शन्दार्थों) है। किंतु शन्दार्थ तो साधारण प्रयोग में भी पाया जाता है; क्या वह भी कान्य है? नहीं, 'विशिष्ट शन्दार्थ कान्य है' (इह विशिष्टी शन्दार्थों कान्यम्)। शन्दार्थ में कुछ ऐसी विशेषता का होना अत्यावश्यक है जिससे वे कान्य वन सकें। श्रव सारे प्रश्न की कुंजी इस 'विशिष्ट' शन्द की मीमांसा के हाथों दिखाई पड़ती है। 'विशिष्ट' से श्राचार्यों का क्या तात्पर्य है ? क्या श्रतंकार विशिष्ट शन्दार्थ कान्य हैं, या वक्रताविशिष्ट शन्दार्थ कान्य हैं, या मोगविशिष्ट शन्दार्थ कान्य हैं, श्रयवा न्यंग्यविशिष्ट शन्दार्थ कान्य हैं? ये पाँच विकल्प ही संस्कृत साहित्यशास्त्र में पाँच प्रसिद्ध मतों या संप्रदार्थों का संकेत करते हैं। पहला मत श्रतंकारवादियों का है, दूसरा मत रीतिगुण संप्रदायवादियों का है, तीसरा मत वक्रोक्तिवादी कुंतक का, चौया मत मोगवादी मञ्जायक का है जो श्रलग से कोई संप्रदाय नहीं है, श्रांतिम मत ध्वनिवादियों का राजमार्ग है। इन पाँचों मतों का उल्लेख श्रतंकारसर्वस्व के टीकाकार समुद्रबंध ने किया है। इन पाँचों मतों को वे तीन कोटियों में बाँटते हैं। प्रयम श्रीर दितीय मत शन्दार्थ में धर्मगत वैशिष्ट्य मानते हैं, तृतीय श्रीर चर्वर्थ

चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादलपियामपि ।
 कान्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते । भामद् ।

२ अनीचित्यादृते नान्यद्रसमंगस्य कार्यम् ॥ घ्व० आ०, ३. १४ ।

<sup>3</sup> ध्व० आ०, काशी सं० सिरीन संस्करण, तृतीय उल्लास, पृ० ३१७।

४ का० प्र०, १. २, ५० ५, ६ । विद्यानाथ : प्रतापरुद्रीय, १. ८ ।

मत न्यापारगत वैशिष्ट्य एवं श्रंतिम मत न्यंग्यगत वैशिष्ट्य मानता है । इनके श्रातिरिक्त श्राचार्य भरत के रस संप्रदाय तथा क्षेमंद्र के श्रीचित्य संप्रदाय को भी श्रलग से संप्रदाय माना जाता है । समुद्रबंध ने इनका संकेत नहीं किया है । इसका कारण यह है कि ये दोनो ष्वनिवाद मे ही समाहित होते देखे जाते हैं । एक श्रीर संप्रदाय का नाम सुना जाता है, चमत्कार संप्रदाय । इस संप्रदाय में कोई प्रवल व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता, पर विश्वनाथ महापात्र के पितामह नारायण इस मत को मानते थे । बाद में तो विश्वेक्वर तथा हरिप्रसाद ने इस सिद्धांत का विशद रूप से प्रतिपादन भी किया । जगन्नाथ पंडितराज भी 'चमत्कार' की घोषणा करते हैं । 'चमत्कार' का प्रयोग ष्वन्यालोक में भी मिलता है श्रीर 'लोचन' में तो इसका प्रयोग कई स्थानो पर हुश्रा है । श्रिमनवमारती में 'चमत्कार' शब्द का प्रयोग 'रस' के पर्याय के रूप में मिलता है । इन सब बातों को देखते हुए 'चमत्कार' संप्रदाय श्रीर कुछ नहीं, श्रीचित्य की भाँति ष्वनिवाद के ही मत का नवीन संस्करण है, जिसमें गुण, रीति, रस, वृद्धि, पाक, शय्या, श्रलंकार सभी को

- १ इह विशिष्टी शब्दाथीं काव्यम् । तयोश्च वैशिष्ट्य धर्ममुखेन, व्यापारमुखेन, व्यंग्यमुखेन विति त्रयः पद्माः । आधेऽप्यलकारतो गुखतो विति द्वैविध्यम् । द्वितीयेपि भिषातिवैचित्र्येण भोगकृत्वेन वेति द्वैविध्यम् इति पंचसु पद्मेष्वायः उद्मटादिभिरंगीकृतः, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेख, चतुर्थो भट्टनायकेन, पंचमं ः आनंदवर्धनेन । समुद्रवंधः अलंकार सर्वश्व टीका ।
  - साथ ही देखिए--पं० वत्तदेव उपाध्याय : मा० सा० शा०, प्रथम खंड, ५० २३५-३६ ।
- २ रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । सा० द०, तृतीय परिच्छेद ।
- विश्वेश्वर की चमत्कारचंद्रिका अप्रकाशित है। इसकी एक प्रति लंदन की इंडिया आफिस लाइमेरो में है, एक मद्रास की 'श्रोरियंटल मैनिक्किन्ट लाइमेरी में। इन पंक्तियों के लेखक ने लंदन में इसकी प्रति देखी है। यह नह पृष्ठों की इस्तिलिखित प्रति है, जिसमें प्रत्येक पृ० में २० से ३० तक पक्तियों है। यह लेख अंथलिपि में है। विश्वेश्वर का मत इस पद्य से जात हो सकता है:

रम्योत्त्यर्थंतनूब्ज्वला रसमयप्राखा गुखोल्लासिनी चेतोरंबकरीतिवृत्तिकवितापाकं वयो विभती। नानालंकरखोब्ब्बला दवसती (१) सर्वेत्र निर्दोषतां शय्यामंचित कामिनीव कविता कस्यापि पुख्यात्मनः॥

चयत्कारचंद्रिका, इं॰ झा॰ ला॰, मैतु॰ सं॰ ३६६६।

४ ध्व० आ०, निर्णयसागर संस्करण, पृ० १४४।

प लोचन, नहीं संस्करण, पृ० ३७, ६३, ६४, ७२, ७६, ११३, १३७, १३६ ।

अभिनवभारती, गायकवाड श्रोरिगंटल सिरीज, पृ० १८१।

एक ही तत्व में समाविष्ट करने का प्रयास है । इस तो श्रीचित्य को भी श्रलग से संप्रदाय न मानकर ध्वनिसंप्रदाय का ही एक प्ररोह सममते हैं। यदि हम पाश्चात्य सिद्धांतपद्धति से कुछ पारिमाषिक शब्द उघार छे लें तो यह कहेंगे कि अलंकार, रीति और गुण में सौंदर्य माननेवाले लोग वे यथार्थवादी श्रालोचक है, जो फाज्यकृति के श्राम्यंतर सौंदर्य को नहीं देख पाते। काडवेल ने ऐसे ही लोगों को 'यांत्रिक भौतिकवादी' (मैकेनिकल मैटेरियलिस्ट) कहा है । ज्यापार में सौंदर्य माननेवाले खालोचकों का हिएकोगा 'विधिवादी' है। ठीक यही हिष्कोगा ध्वनिवादियो का है। हमारे यहाँ के श्रालोचनशास्त्र में कोरी श्रादर्शवादी श्रालोचन-सरिया नहीं पनप पाई, यह शुभ लच्या है श्रीर इस बात का संकेत करता है कि हमारे खालोचक ने कभी भी यथार्थ की भूभि नहीं छोड़ी। ध्यान देने की बात तो यह है कि ध्वनिवाद ने जहाँ विषयी को, भोक्ता को कलासींदर्य के श्रास्वादन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है, वहाँ काव्यालोचन को वैयक्तिक रुचि का क्षेत्र न मानकर. यथार्थ को भी अपना लिया है। अर्खंड रस के आस्वाद को काव्य का प्रतिपाद्य मानकर भी उपदेश पत्त को न भूलना, कान्य में नैतिकता की रहा करना, श्रीर श्रेगीविभाजन को गौगा मानते हुए भी काव्य का तत्तत् श्रेगीविभाजन करना ध्वनिवादी की आदर्शात्मकता और यथार्थोन्मखता दोनो के समन्वय का संकेत करता है। संभवतः दोनो का सफल समन्वय करने के कारण ही यह मत मान्य हो सका है। इस यहाँ ध्वनिवाद के पूर्वपद्ध के रूप में श्रन्य मतों का विवेचन कर इस सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे, पर इसके पहले दो शब्द मामह से पूर्व की साहित्यिक गवेषणात्रो पर कह देना ठीक होगा।

मानव ने जिस दिन से कवि का रूप धारण किया, उसी दिन से वह भावुक श्रालोचक भी बन बैठा था। वैदिक ऋषि ने ही उस काव्यवाणी के निगूढ़ लाव्यय के खजाने की घोषणा की थी जो सहदय के संमुख अपने लाव्यय को इसी तरह प्रकट कर देती है जैसे रमणीय वस्त्रवाली प्रिया अपने आपको प्रिय के हाथों चौंप देती है। असहदय व्यक्ति के हाथों वह अपने को नहीं सौंपती और असहदय व्यक्ति उसे देखते हुए भी श्रंधा बना रहता है, सुनते हुए भी बहरा है । वैदिक मंत्रद्रष्टा

चमत्कारस्त विदुषामानंदपरिवाहकृत ।
 गुणं रीति रस वृत्ति पाक शब्यामलंकृति ।
 सप्तानि चमत्कारकारकाणं मृवते बुषाः " । हरिप्रसाद के काव्यालोक से डा० राघवन द्वारा सम कांसेप्ट्स आव् अलंकार शास्त्र में उद्युत ।

२ इल्यूजन ऐंड रियलिटी, पृ० १।

उत त्वः पश्यन्न ददराँवाचमुतत्वः शृथवन्न शृथोत्येनाम् । उतो त्वस्मै तन्वं विसन्ने नायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ऋ० वे०, १०. ७१. ४ ।

की तीव प्रतिभा ने एक ही निगाह में कान्य के सौंदर्य की आत्मा का प्रत्यन्त कर लिया है, उस दिन्य संगीत से उसके अवरा श्राप्यायित हो गए हैं, श्रीर सब से पहले श्रालोचक की वृद्धिसंवलित प्रतिमा ने मंत्र के फलक पर श्रालोचना की रेखाएँ खींच दी हैं जिनपर भावी कलाकारों ने समय समय पर रंग भर कर श्रपनी कशलता का परिचय दिया है। वेदों के बाद यास्क के निरुक्त में तो पॉच प्रकार की उपमा का भी संकेत मिलता है श्रीर पाणिनि के सूत्रों में भी उपमा शब्द का पारिभाषिक प्रयोग मिलता है। राजशेखर ने साहित्यशास्त्र के तत्तदंग के स्नाद श्राचार्यों का वर्णन किया है. पर इनमें कई श्राचार्यों के नाम तो राजशेखर के श्चानप्रासिक चमत्कार जान पहते हैं. कई गपोडे हैं. दो तीन नाम श्रवस्य तथ्यपूर्ण हैं। अरत के पूर्व का कोई ग्राचार्य हमें ज्ञात नहीं। भरत का पता कालिदास को था। अभिनवगप्त आदि टीकाकारों ने वास्तविक भरत को 'ब्रह्मस्त' कहा है। इससे प्रतीत होता है कि भरत भी एक से श्रिधिक रहे होगे। भरत का प्रमुख उद्देश्य नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन है, पर वैसे नाट्यशास्त्र साहित्यिक श्रालोचन का 'विश्वकोश' भी है। उन्होंने चार प्रकार के श्रलंकार माने हैं: उपमा, दीपक, रूपक तथा यमक। ४ भरत में ही सर्वप्रथम गुर्गों व दोगों का संकेत मिलता है तथा नाट्यशास्त्र की दृष्टि से रसों की विशय मीमांसा भी। इसके श्रविरिक्त रूपको के मेद, वस्त, नेता श्रादि का वर्गीकरण, वृत्तियो का विमाजन श्राहार्य, श्रांगिक, सार्त्विक वाचिक तथा श्रमिनय का मार्गदर्शन विस्तार से मिलता है, जो वाद के साहित्यशास्त्र श्रीर नाट्यशास्त्र का प्यप्रदर्शक है।

(१) अलंकार संप्रदाय—भरत के बाद सबसे प्रमुख व्यक्तित्व भामह का है। भामह ने काव्य का वास्तविक सौंदर्य अलंकारों में निहित माना है। भामह के 'काव्यालंकार' के अलंकार प्रकरण में किन की अभिव्यंजना को निश्चित अलंकार-

<sup>ी</sup> वास्तः निरुक्त, ३. ३३. १८। देखिए—पं० वलदेव उपाध्यायः भा० सा० शा०, प्रथम खंड, १० १५. १६।

तुल्यार्थेरतुल्योपमास्यां तृतीयान्यतरस्याम् । २. ३. ७२ ।
 उपमानानि सामान्यवचनैः । २. १. ५५ ।
 उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे । २. १. ५६ ।

<sup>3</sup> का० मी०, ए० १।

र ना० शा०, १६. ४३।

भामह की तिथि के विषय में लोगों का मतैक्य नहीं है। संभवतः ये छठी शती के कितरार्ध में रहे होंगे। इस वादिववाद के लिये दे० पं० उपाध्याय : भा० सा० शा०, प्रथम खंड, पू० १८६।

सरिवायों में निवद करने की चेष्टा की गई है। इस दृष्टि से श्रलंकारों की परिभाषाएँ तथा उदाहरण दिए गए हैं। भामह ने श्रलंकारों की भित्ति मूलतः वकोक्ति मानी है जिसके बिना किसी भी श्रालंकार की सृष्टि नहीं हो पाती। भामह शब्दालंकार की श्रिपेत्ता श्रर्थालंकारो पर विशेष जोर देता है। कान्य में प्रचलित वैदर्भ तथा गौड मार्ग का वर्णन करते हुए उसने कान्य के लिये वैदर्भ मार्ग ही प्रशस्त माना है जिसमें विद्वानों से छेकर बालक और खियाँ तक समझ सकें । भामह कान्य की वास्तविक श्रात्मा 'रस' की श्रोर से श्रॉखें मूँद लेता है, यह श्रवश्य है कि वह रसवत, प्रेम, ऊर्जस्वी श्रौर समाहित में रसमावादि का समावेश कर श्रलंकार्य को भी श्रलंकार बना देने की गलती करता है। पर देखा नाय तो मामह काव्या-लोचन की पहली सीढ़ी है, और आलोचना की पहली सीढ़ी पर शरीर के सौंदर्य पर, शब्दार्थ के श्रलंकारो पर, ही ध्यान जाना स्वामाविक भी था। भामह के विवृति-कार उद्भट को भी अलंकारशास्त्र के श्राचार्यों में माना जाता है। उद्भट का निजी सिद्धात कोई नहीं जान पड़ता, वह भामह का ही अनुकर्ता रहा है। वैसे कुछ नए ग्रलंकारों श्रीर नए मेदो का उल्लेख उदमट में मिलता है जो मामह को शात न थे। उदाहरण के लिये उद्भट ४ प्रकार की श्रतिशयोक्ति मानता है। श्रनुप्रास के छेक, लाट तथा वृत्ति नामक मेद भी उद्भट में ही मिलते हैं। भामह ने लाटानुपास का संकेत भवत्य किया है। उद्भट भीरस को श्रलंकार ही मानता है पर वह उसके साथ भाव, अनुमाव जैसे शब्दों का भी प्रयोग करता है, नो भागह में नहीं पाए जाते।

श्रतंकार संप्रदाय के तीसरे श्राचार्य दंडी हैं। डा॰ डे ने दंडी को रीतिगुण-संप्रदाय के श्राचार्यों में स्थान दिया है। डा॰ राघवन् इन्हें श्रतंकार संप्रदाय का श्राचार्य मानते हैं, जो विशेष ठीक जान पड़ता है। श्रतंकारों के विकास में दंडी का हाथ मामह से किसी भी श्रवस्था में कम नहीं है। दंडी ने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, श्रथंव्यक्ति, उदारता, श्रोज, कांति, समाधि, इन दस काव्यगुर्थों का संकेत किया है। गुर्थों के बाद काव्यमार्गों (रीतिः) का वर्यान है। काव्यादर्श के श्रंतिम दो परिच्छेदों में श्रतंकारों का वर्गीकरण श्रीर विवेचन है। श्रतंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार श्रीर श्रयंकंकार। शब्दालंकारों का वर्यान करते हुए दंडी ने यमक के श्रनेक प्रकारों का उल्लेख किया है। श्रथंलंकारों के प्रति दंडी

तैपा सर्वेव वक्रोक्तिरनयाऽथौं विमाध्यते ।
 यत्नोऽस्यां कविता कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥ का० ग्र०, २. ८४ ।

२ का० भ०, २. १. ३।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> डा० रावतन: सम कांसेप्स त्राफ् अलंकारसास, ए० १३७।

विशेष ध्यान देता है, श्रीर उसने ३५ श्रर्थालंकारों का विवेचन किया है। मेदोपमेद की दृष्टि से उसने कई नई उद्मावनाएँ की हैं, उदाहरण के लिये वह उपमा के ३२ मेद मानता है। दंडी ने सारे श्रलंकारवर्ग को स्वमावोक्ति श्रीर वक्रोक्ति में विमक्त किया है श्रीर क्लेष तथा श्रतिशयोक्ति को विशेष महत्व दिया है। दंडी ने काव्य का सौंदर्थ श्रलंकारों में ही माना है।

दंडी के बाद इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण व्यक्तित रहट है। रहट 'रस-सिद्धांत' से प्रभावित जान पड़ता है। उसका १६ परिच्छेदों का प्रंथ 'काव्यालंकार' है, जिसमें प्रथम दस परिच्छेदों में अलंकारिववेचन है, पिछ्ठे दो परिच्छेदों में रस पर विचार किया गया है। रहट की कृति अलंकारों के विवेचन की दृष्टि से अत्यिधिक महत्वपूर्ण है। उसने ६८ अलंकारों का वर्णन किया है। इनमें भी अलग अलग अलंकार के उपमेद पाए जाते हैं। रहट ही सर्वप्रथम स्पष्ट रूप में शब्दालंकार तया अर्थालंकार के विभाजन की पृष्ठभूमि देता है। वह शब्दालंकारों को वक्रोक्ति, रुलेब, चित्र, अनुप्रास और यमक पाँच मेदों में विभक्त करता है। अर्थालंकारों को वह वास्तव, औदम्य, अतिशय तथा रुलेब इन चार कोटियों में निहित करता है। यद्यपि रहट भी काव्य का सौंदर्य अलंकारों में ही मानता है, पर उसने रस की महत्ता स्वीकार कर पूरे दो परिच्छेद उसके विवेचन के लिये दिया है।

रस तथा व्यति के सिद्धांतों के जोर पकड़ने पर श्रलंकारसिद्धांत कमजोर पड़ गया। व्यतिवादियों ने भी श्रलंकारों की श्रावश्यकता स्वीकार कर ली थी, हॉ केवल उन्हीं को 'चमत्काराधायक' नहीं माना। पिछुले दिनो दंडी श्रीर कहट के प्रशिष्यों का श्रंकुर फूटता दिखाई पड़ता है। चंद्रालोककार जयदेव ने शब्दार्थ के लिये 'श्रनलंकृती पुनः क्वापि' कहनेवाले मम्मट का डटकर खंडन किया श्रीर श्रलंकारों को काब्य का श्रविभाज्य धर्म ठीक उसी तरह माना है, जैसे उष्णात्व श्रिम का धर्म है । जयदेव के ही मार्ग का श्रनुसरण श्रप्य दीचित ने 'कुवलयानंद' में किया। इन लोगों ने वैसे तो व्यनिवाद के सिद्धांतों के श्रनुरूप श्रपने श्रापको ढाल लिया था, पर श्रलंकारों का मोह ये पूरी तरह छोड़ नहीं पाए थे। किंतु जयदेव श्रीर श्रप्यय दीचित की मतसरिष् व्यनिवाद के सामने नक्कारखाने में द्वती की श्रावाज की तरह दब गई। श्रलंकारवादी वस्तुतः वे वस्तुवादी श्रालोचक थे जो काव्य की श्रातमा 'रस' तक नहीं पहुँच पाते थे श्रीर उसकी सत्ता स्वीकार करने पर भी उसे 'श्रलंकार' (काव्यशोभाकर धर्म) ही मानते थे। एकावलीकार ने इसीलिये ऐसे लोगों की ग्रलना चार्वाकों से की थी, जो श्रातमा को नहीं पहचान पाते (चार्वोकैरिव कैश्चिदस्य न पुनः सत्तापि संमाव्यते)।

श्रंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंक्कति ।
 श्रसी न भन्यते कस्मादनुष्णमनलंक्कता ॥ चन्द्रालोक, प्रथम मयूख ।

(२) रीति-गुण्-संप्रदाय—रीति शब्द का ठीक वही हार्थं नहीं है वो हाँग-रेवी के 'स्टाइल' ( शैली ) शब्द का। 'स्टाइल' व्यक्तिमेद से क्रानेकरूप होगा। रीति की संख्या निश्चित है तथा इसका संबंध विपयी ( किन ) के व्यक्तित्व से न होकर कलाकृति के अवयवसंस्थान से हैं। रीति का संकेत मामह में ही मिलता है, मामह ने ही वैदर्भ तथा गौड़ीय मार्गों का संकेत किया है । दंडी ने तो गुणों का इतना वैज्ञानिक वर्णन किया है कि कुछ विद्वान् उन्हें ही रीति संप्रदाय का श्रादि श्राचार्य मानते हैं। भामह तथा दंडी दोनों ने अर्थालंकाराडंवर तथा अनुप्रास-प्राचुर्य वाले गौडीय मार्ग को उच्च कोटि का नहीं माना है। दंडी ने गौडीय मार्ग को ही 'पीरस्त्य' मार्ग भी कहा है । विदर्भ तथा गौड देश के श्राधार पर रीतियों की मौगोलिक विभावनवाली कल्पना मामह से भी पुरानी है। वैदर्भी का प्रयोग सुंदर काव्यरीति के लिये तथा गौडी का प्रयोग शब्दाडंवरप्रधान काव्यरीति के लिये बहुत पहले से चलता आ रहा होगा। पर मामह ने इस गतानुगतिक धारणा का खंडन किया है तथा काव्य की कसौटी मार्गविशेष न मानकर काव्य का श्रलंकारयुक्त, सार्थक, अग्राम्य, न्याय्य तथा श्रनाकुल होना माना है ।

रीतिसंप्रदाय के इतिहास में वामन का प्रमुख स्थान है। वामन ने ही सर्वप्रथम रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया तथा इसे विशिष्ट पदरचना कहा । वामन ने ही सर्वप्रथम शब्द और अर्थ के दस दस गुणों को अलग अलग माना। उन्होंने गुणों का रीति से घनिष्ठ संबंध माना है। साथ ही यह भी वतलाया है कि रीति की उत्कृष्टता जितनी अर्थगुणों पर आष्ट्रत है उतनी शब्दगुणों पर नहीं। अर्थगुण तो रस की स्थित तक पहुँच जाते हैं। वामन ने नवें अर्थगुण 'कांति' को 'दीतरसत्त' माना है। वामन भी वैदर्भी को उत्कृष्ट रीति मानते हैं , पर दंडी की तरह वे गौडी रीति को जुरा नहीं मानते, उनके मत से गौडी में भी वैदर्भी के सारे गुण पाए जाते हैं, हाँ वैदर्भी के माधुर्य और सीकुम्मर्य वहाँ न पाए जाकर समासवाहुत्य तथा उज्ज्वलपद पाए जाते हैं जिन्हें हम श्रोज तथा कित का प्राचुर्य मान सकते हैं। वामन ने तीन रीतियाँ मानी है, असमस्तपदा वैदर्भी,

९ डा० डे० : संस्कृत पोयटिनस, मा० २, पृ० ११५-१६ ।

य सामह: का० अ०, १, ३२, १, ३४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दंडी : का० आ०, १. ४४, १. ५०।

४ भामदः का० अ०, १, ३५।

प रीतिरात्मा काव्यस्य । वामन । विशिष्टपदरचना रीतिः । का० अ० स्०, वृ० १. २. ७।

६ दीप्तरसत्वं कांतिः। वही, ३. २. १४।

७ समग्रगुणा वैदर्भी । वहीं, १. २. ११; साथ ही १. २. १४-१४ ।

समस्तपदा गौड़ी, मध्यममार्गावगाहिनी पांचाली । गुणों की स्फुटता के श्राधार पर वामन ने काव्य में श्राम्रपाक होना श्रावश्यक माना है। कोरे सुप्, तिङ्, पदों के परिपाक को वे निम्न कोटि का मानते हैं, श्रीर इसे वृंताकपाक कहते हैं।

रुटट ने वामन की रीतियों में 'लाटीया' को जोडकर इनकी संख्या चार बना दी। स्नानंदवर्धन ने रीति को काव्य की संघटनाविशेष माना है। शिगभूपाल ने वामन की तीन वृत्तियों को ही कोमला, कठिना श्रीर मिश्रा, ये नए नाम दिए श्रीर भोजदेव ने सरस्वतीकंठाभरण में वैदर्भी, गौडी, पांचाली, लाटी, श्रावंती श्रीर मागधी इन छ: रीतियो की गराना की। भोज के मत से श्रावंती रीति वैदर्भी श्रीर पांचाली के बीच की रीति है जिसमें दो, तीन या चार समस्तपद होते हैं?। माराधी वहाँ होती है नहीं कवि एक रीति का ऋाश्रय लेकर उसी पद्म के उत्तरार्ध में ठीक दूसरी रीति का ऋाश्रय छे छेता है। इसी लिये भोज ने इसे 'खंडरीति' भी कहा है 3 | कुंतक ने 'रीति' को एक नया रूप देने की चेष्ट की है । वे इसे 'मार्ग' के नाम से प्रकारते हैं. तथा रीति की परंपरागत कल्पना का खंडन भी करते हैं। वे इसे किसी देश विशेष से संबद्ध नहीं मानते । वे वैदर्भी आदि रीतियों को उत्तम मध्यम, श्रथम मानने की घारणा का भी खंडन करते हैं। कंतक ने दो मार्ग माने हैं, एक सुकुमार मार्ग, दुसरा विचित्र मार्ग । इन दोनों की छाया से मिश्रित तीसरे मार्ग का भी वे संकेत करते हैं जिसे वे 'रमगीय मार्ग' कहते हैं"। कुंतक विचित्र मार्ग (गौड़ी रीति ) की निंदा नहीं करते, प्रत्युत उसे ऐसा असिघारापथ समझते हैं जिसपर विदग्ध कवि ही चल पाते हैं । सुकुमार मार्ग को कृतक ने फुलों का का वह वन माना है जिसकी श्रोर कविसध्य दौडे पहते हैं ।

रीति के साथ ही दो शब्दों का श्रीर नाम लिया जाता है—वृत्ति श्रीर प्रवृत्ति । भोज ने श्रंगारप्रकाश में तथा राजशेखर ने काव्यमीमांसा में दोनों का संकेत किया है। इनमें मेद यह है कि रीति वचनविन्यासक्रम है तो प्रवृत्ति वेष-विन्यासक्रम श्रीर वृत्ति विलासविन्यासक्रम । नाटक में कैशिकी, श्रारमटी,

१ वही, ए० १६।

२ सरस्वतीकठामरख, ३. ३२, १० १५६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पूर्वरीतेरनिर्वाहे खंडरीतिस्तु मागधी । वही, २, ३३, ए० १५७ ।

४ व० जी०, पृ० ४६।

प वही, १०४७।

सोऽतिदु.संचरो येन विदग्धक्तवयो गताः ।
 खब्गधारापथेनैव सुमदानां मनोरथाः ॥ वही, १. ४३ ।

चुकुमारामिषः सीयं येन सत्कवयो गताः ।
 मार्गेणोत्फुल्लकुद्धमकाननेनैव षट्पदाः ॥ वही, १. २६ ।
 ३२

सात्विकी श्रीर भारती ये चार वृत्तियाँ मानी जाती हैं। इमारे मत से वृत्ति श्रीर प्रवृत्ति का रीति से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है।

(३) वक्रोक्ति संप्रदाय-हम देख चुके हैं कि काव्य में वक्रोक्ति का महत्व-पुर्ण स्थान घोषित करनेवालों में भामह ही प्रमुख थे। घ्वनिवादियों की व्यंजनावृत्ति तथा ध्वनि का खंडन करने के लिये राजानक क़ंतक ने इसी 'प्रसिद्धाभिधानव्य-तिरेकिगी' सरिंग वक्रोक्ति का आश्रय लेकर वक्रोक्तिसंप्रदाय को जन्म दिया। कुंतक के मार्ग पर चलनेवाले अनुयायी नही हुए, पर कुंतक का अकेला व्यक्तित्व श्चपने श्चापमें एक संप्रदाय है। कुंतक की यह वक्रता शब्द श्रीर श्चर्य दोनों की हो सकती है, पर वे बताते हैं कि केवल वाचकवकता या वाच्यवकता से ही काव्यसंज्ञा सिद्ध न हो सकेगी। वस्ततः सहृदय को चमत्कृत करने की चमता दोनों (शब्द श्रीर श्रर्थ) में होती है, जैसे प्रत्येक तिल में तैल होता है । वक्रोक्ति को कुंतक 'वैदुग्ध्यमंगीभिणिति' तथा 'विचित्रा श्रिभिधा' मानते हैं । कविव्यापार की इस वकता को कंतक ने छः प्रकार का माना है-?. वर्णविन्यासवकता, २.पदपर्वार्ध-वक्रता, १. प्रत्ययवक्रता, ४. वाक्यवक्रता, ५. प्रकरणवक्रता, तथा ६. प्रवंधवक्रता । काव्य के सभी अंगो का समावेश इन छः भेदों में कर लिया जाता है। अलंकार, रस, ध्वनि सभी कुंतक की वक्रोक्ति के महाविषय में श्रंतर्भुक्त हो जाते हैं । शब्दालंकारों का समावेश कुंतक ने वर्णविन्यासवकता के अंतर्गत किया है। इसी में सुकुमार प्रस्ताव तथा परुष प्रस्ताव के द्वारा वे कोमला तथा परुषा वृत्तियों का भी संकेत करते हैं। ध्वनि के कुछ मेदों का समावेश कुंतक ने 'उपचारवक्रता' के श्रंतर्गत किया है जो जपर के दूसरे मेद का एक उपमेद है। सभी अर्थालंकारों का समावेश वाक्य-वकता में हो जाता है"। रस को कुंतक ने प्रबंधवकता में लिया है। कुंतक ने प्रबंधवकता के कई प्रकार माने हैं। इस वकता का क्षेत्र ग्रन्य मेदों की श्रपेदा विशाल है। रस की महत्ता प्रतिष्ठित करते हुए वक्रोक्तिजीवितकार कहते हैं कि कोई कवि केवल कथा की रचना कर देने से ही सफल नहीं हो पाता, उसकी वाणी तभी श्रमर हो पाती है जब वह रसप्रवाह से निरंतर तरल संदर्भ से संपन्न हो । कुंतक

तस्माद् इयोरिप प्रतितिलमिव तैलं तद्विदाह्वादकारित्वं वर्तते न पुनरेकिस्मिन्।
 वही, १०७।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, कारिका १. १४।

उ वहीं, कारिका १०१६. २२।

४ देखिए--पं० वलदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, द्वि० खंड, ६० ३२१, ३२७, ३३८ तथा परवर्ती ।

यत्रालंकारवर्गोऽसी सर्वोऽप्यन्तर्मविष्यति । व० जी०, कारिका १. २१ ।

व निरन्तररसोद्गारगर्भसंदर्भनिर्भराः । गिरः कवीनां जीवंति न कथामात्रमाश्रिताः ॥ वही, पृ० २२४ ।

ने इस प्रकार कान्य के वास्तविक लावग्य से श्रॉलें नहीं मूँदी हैं प्रत्युत उन्होंने रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी श्रौर समाहित श्रलंकार करनेवाले भामहादि का खंडन भी किया है। कुंतक ने एक श्रौर महत्वपूर्ण मत न्यक्त किया था। वे स्वभावोक्ति को श्रलंकार मानने का निषेध करते थे । कुंतक के सिद्धातों को देखने पर पता चलता है कि बाद के श्रालंकारिकां ने जिस सरलता से कुंतक के ठोस सिद्धांत को एक वाक्य कहकर खंडित कर दिया, वह सबसे बड़ा श्रन्याय था। कुंतक की वक्रोक्ति को वक्रोक्ति श्रलंकार से श्रमित्र मान लेना श्रनुचित था। वस्तुतः कुंतक ने भी उसी लावग्य को श्रपनी प्रतिभा से उन्मीलित किया है जो ध्वनिवादी का उपास्य है। मेद है तो केवल पारिभापिक शब्दावली का या वर्गीकरण की सरिण का। संस्कृत के प्रतिभाशाली श्राचार्यों में श्रानंदवर्षन श्रौर श्रमिनवगुप्त के बाद कुंतक का व्यक्तित्व ही पहला सशक्त व्यक्तित्व दिखाई पहता है।

(४) रस संप्रदाय—रानशेखर ने रस का सर्वप्रथम श्राचार्य नंदिकेश्वर को माना है । पर रस संप्रदाय का उदय भरत के व्यक्तित्व से होता है । भरत ने 'विभाव, श्रनुभाव श्रीर व्यभिचारी के संयोग से रसनिष्पत्ति' मानी है । भरत की रसविपयक मीमांसा हश्यकाव्य को ध्यान में रखकर की गई है । भरत के मुख्य टीकाकारों को भी इसी संप्रदाय का माना जाता है । भहलोक्लट ने रस को विभावादि का 'उत्पाद्य' माना तथा वास्तविक रस श्रनुकार्य रामादि में घोपित किया, शंकुक ने रस को विभावादि का श्रनुमाप्य माना श्रीर रस की स्थिति रामादि में ही मानी, पर 'चित्रतुरगादिन्याय' की कल्पना कर सामाजिकों में भी गौगतः चमत्कार की स्थिति मानी । भट्टनायक ने ही सबसे पहले सामाजिक में रस की स्थित स्वीकार करते हुए विभावादि को उसका 'भोजक' तथा रस को 'भोज्य' सिद्ध किया । ये तीनो मत कमशः उत्पत्तिवाद, श्रनुमितिवाद श्रीर मुक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं । श्रमिनवगुतपादाचार्य ने रस संप्रदाय की खाई को पाटकर उन्हें एक कर दिया । उन्होंने रस को 'व्यंग्य' घोषित किया है श्रीर विभावादि को 'व्यंजक' । श्रमिनवगुत ने पर संप्रदाय की साई को पाटकर उन्हें एक कर दिया । उन्होंने रस को स्थिति सहृदय सामाजिक में ही मानी । उन्होंने सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रत्यादि भाव को रस का बीज घोपित किया ।

१ दे०--व० जी०, डा० डे द्वारा संपादित, पृ० १५७, १६१ तथा परवर्ती ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वहीं, तृतीय उन्मेष, ए० १३४, ३४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> का० मी०, पृ० १।

४ भरत के सूत्र की इन न्याख्याओं के लिये देखिए— का॰ प्र॰, आनंदाश्रम संस्करण, चतुर्थ उल्लास, १० ६१-१०२।

श्रमितवगुप्त के बाद रससंप्रदाय श्रलग से संप्रदाय न रह पाया। रस को काव्य की श्रात्मा माननेवाले विश्वनाथ भी ध्वनिसंप्रदाय में ही दीचित थे, इसे न भूलना होगा। श्रमिनवगुप्तोत्तर काल में रस संबंधी कई नायक-नायिका-मेद-परक प्रंथों का प्रज्ञयन हुश्रा जिनमें प्रमुख मोजदेव का श्रंगारप्रकाश, शारदातनय का भावप्रकाश, शिंगभूपाल का रसार्णव सुधाकर, श्रीर मानुदत्त की रसमंजरी तथा रसतरंगिणी है। हिंदी के रीतिग्रंथों पर इनका पर्याप्त प्रमाव है।

- (४) श्रोचित्य संप्रदाय—क्षेमेंद्र के श्रोचित्यवाले मत को इस ध्वनिवाद का ही श्रवांतर प्ररोह मानते हैं, श्रलग से संप्रदाय नहीं । श्रीचित्य की कल्पना तो इमें आनंदवर्धन और अभिनवग्रस में ही सिलती है। विद्वानों ने श्रीचित्य के बीज भरत के नाट्यशास्त्र में ही हूँ है हैं। श्रीचित्य निर्वाह पर कुंतक भी जोर देते दिखाई पहते हैं । क्षेमेंद्र ने श्रीचित्य को रस का जीवित कहा है श्रीर काव्य की सरस चर्वशा में प्रमुख तत्व भाना है ४: वे इसे रससिद्ध काव्य की श्रातमा घोषित करते हैं । श्रीचित्य की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। धोमेंद्र ने उपलच्चा के लिये २७ तरह के श्रीचित्यों का निर्देश किया है। श्रीचित्य का भाव यह है कि कवि को सदा इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि किस वख के साथ कौन-सी वस्तु का वर्णन श्रनुकुल पडता है। लौकिक व्यवहार में भी हार गले में सुशोभित होता है, कांची नितंब पर ही। कांची गले में नहीं, न हार ही नितंब पर धारण किया जाता है। इसी तरह काव्य में भी शृंगार रस के साथ माधुर्य गुण श्रीर कोमला वृत्ति श्रनुकूल पड़ती है तो वीर रौद्रादि के साथ श्रोज गुण श्रीर परुषा वृत्ति । इसी मॉित तत्तत् श्रलंकार भी तत्तत् रस के श्रमुकूल होता है। कुशल प्रतिभासंपन किन इसको कभी नहीं भूलता। क्षेमेंद्र के श्रीचित्य का यही सार है। आनंदवर्धन ने इसे रस की 'परा उपनिषत्' (परम रहस्य) कहकर इसकी महत्ता मान ली थी। पर यतः इसका समावेश रस एवं ध्वनि में स्वतः हो जाता है श्रतः इसे श्रलग से तत्व मानना विशेष वैज्ञानिक नहीं जान पड़ता।
  - (६) ध्विन संप्रदाय—किव श्रपने मानों को स्पष्ट रूप में न कहकर श्रर्थ-स्पष्ट रूप में कहता है। कलाकृति का सौंदर्य मान को स्पष्टतः प्रकट करने में नहीं,

<sup>1</sup> देखिए--ध्व० आ०, लोचन काव्यमाला संस्करण, कारिका १. १५, ५० ७५।

२ ना० शा०, २३. ६६।

<sup>3</sup> व० जी०, कारिका १. ५३.५४।

४ श्रीचित्यस्य चमत्कारकारियश्चारुचर्वये । रसजीवितम्तस्य विचारं कुरुतेऽधुना । श्रीचित्यवि० चर्चां, कारिका १ ।

प श्रीचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम् । वही, कारिका ४ ।

उसे छिपाने में है। ध्वनिकार की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा ने ही इस तथ्य को सबसे पहले श्रृतुशीलित किया। उसने देखा, श्रिभिघा, लच्चणा या तालर्य वृत्ति कवि के उस निगढ तत्व का उन्मीलन नहीं कर पाती जो सहदय को चमत्कृत करता है। इसीलिये उसने न्यंजना जैसी तरीया शब्दशक्ति की कल्पना कर श्रीर उसके श्राधार पर काव्यालोचन के मंदिर की प्रतिष्ठापना कर उस परमानंदरूप काव्यसौंदर्य को श्रापना उचित स्थान दिलाया । इसी को उसने 'ध्वनि' कहा । ध्वनि को उसने वह काव्यसौंदर्य माना विसकी व्यंजना काव्य में प्रयुक्त शब्दार्थ श्रपने श्रापको तथा श्रापते श्रार्थ को गौगा बनाकर करते हैं? । काव्य का सच्चा लावगय उसने न तो शब्द में ही माना, न अर्थ में ही, पर उसे काव्य के अंतस् में तरितत वह सहम लावण्य घोषित किया जो मोती की श्रामा की तरह या रमशी के लावस्य की तरह किसी अंग विशेष में न रहते हए भी कोई अपूर्व वस्त अवश्य है जिसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते. पर वह है श्रवश्य । इसीलिये ध्वनिकार ने इसे 'श्रलोकसामान्य' भी कहा है। यही तत्व काव्य की श्रात्मा है (काव्यस्यात्मा ध्वनिः)। ध्वनि को ध्वनिकार ने तीन तरह की माना-वस्तुध्वनि, श्रलंकारप्वनि श्रीर रसध्वनि । इन तीनो में भी ध्वनिवादियों ने रस को ही प्रमुखता दी है। म्रानंदवर्धन म्रीर म्राभिनवग्रा ने रस को ही काव्य की सच्ची भ्रात्मा मानने की व्यंजना की है तथा वस्त्रध्वनि श्रीर श्रलंकारध्वनि को उसी का उपस्कारक माना है । घ्वनिवादियों ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत समस्त पूर्ववर्ती संप्रदायों के सिदांतों को समेट लिया है। उन्होंने ध्वनि को काव्य की श्रात्मा माना, श्रलंकारी को शरीर (शब्दार्थ) की शोभा बढ़ानेवाले धर्म, गुणों को श्रात्मा (रस) के धर्म माना गया. श्रीर रीति को काव्यशरीर की श्रवयवसंघटना। काव्यदोषी को उन्होने कागात्व-खंजत्वादि के समान मानकर काव्य के लिये उनका न होना श्रावस्थक समका। ध्वनिवादी ने ध्वनि के मोटे तौर पर १८ मेद माने हैं. वैसे तो

<sup>े</sup> व्यंजना के स्वरूप के लिये देखिए— डा॰ भोलाशंकर व्यास : ध्वनिसंप्रदाय और उसके सिद्धांत, प्रथम भाग, परिच्छेद ५ श्रीर ६।

यथार्थः शब्दो वा तमर्थंद्वपसर्जनीकृतस्वार्थो ।
 व्यक्तः कान्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरिमिः कृतः ॥ ध्व० आ०, १० १३, ५० १०३ ।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम् ।
 यध्यसिद्धावयवातिरिक्तं विमाति लावययमिवांगनासु ॥ वही, १. ४, १० ४६ ।

र वस्त्वलंकारध्वनी तु रसं प्रति पर्यवस्येते।

प अलंकार पर्व ग्रुख के अंतर के लिये देखिए---मम्मट: का० प्र०, कारिका द. १ तथा बृत्ति, प्र० ३८३-३८६ ।

ये मेद मध्यम दृष्टि से ५१ तथा सूक्ष्म दृष्टि से तीन हजार से भी ऊपर माने जाते हैं। पर यह मेदोपमेद भी श्रीपचारिक ही जान पड़ता है। श्रीमधा श्रीर लच्च्या के श्राधार पर ध्वनिवादी ने श्रविविद्यतवाच्य श्रीर विविद्यतान्यपरवाच्य दो प्रकार के मेद माने हैं। इनमें पहले के दो मेद होते हैं, दूसरे के १६। दूसरे (श्रीमधामूलक) ध्विन के संलक्ष्यक्रम तथा श्रयंलक्ष्यक्रम दो मेद होते हैं। श्रयंलक्ष्य क्रम के श्रंतर्गत एसध्विन तथा एसामासादि श्रन्य सात प्रकारों का समावेश होता है। संलक्ष्यक्रम में वस्तुध्विन श्रीर श्रलंकारध्विन का समावेश होता है। कभी कभी कोई कोई माव भी संलक्ष्यक्रम बन सकता है, पर ऐसे स्थल बहुत कम होते हैं।

ध्वनिवादियों ने ध्वनि की कल्पना कर काव्य के भावनापच को प्रधानता देते हुए भी कल्पनापन को नगर्य नहीं समस्ता, श्रीर भावनापन (रसध्वनि) तथा कल्यनापच्च (वस्त्वलंकारध्वनि) को एक ही 'ध्वनि' के दो पहलू माना। घ्वनिकार श्रीर श्रानंदवर्धन ने जिस विधिवादी (स्वन्छंद) श्रालोचनसरिए की उदमावना कर भामह, दंडी या अन्य गतानुगतिक आचार्यो के परंपरावाद को भक्शोरकर काव्यास्वाद में सहृदयत्व तथा प्रतिमा की महत्ता घोषित की, उसे ठोस दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक मित्ति देने का कार्य अभिनवगुप्तपादाचार्य ने किया। भरत के रससूत्र पर ध्वनिवादी दृष्टि से नया विचार कर श्राभिनवगृप्त ने रससंबंधी सभी समस्यात्रों को मुलभाकर श्रंतिम निर्णय दिया । इस मंतव्य की प्रतिष्ठापना मे श्रिमनवगुप्त पर शैव प्रत्यिमका दशँन का प्रयास प्रभाव पड़ा है। रसास्वाद की स्थिति को अभिनवगुप्त ने 'सोऽहम्' की प्रत्यवसर्शात्मक दशा से जोड़ दिया। रसास्वाद की स्थिति का जो विवेचन श्रिभनवभारती के छुठे अध्याय में किया गया है, इस बात का संकेत करता है कि अभिनवगुप्त उसे दार्शनिक रूप देते हैं। पर इतना होते हुए भी वे उसकी लौकिकता का निषेध नहीं करते। वस्तुतः वह लौकिक होते हुए अन्य लौकिक अनुभवों से विलच्चण होने के कारण 'श्रंलौिकक' मान लिया जाता है। इसी निर्णय से यह तथ्य संबद्ध है कि लौकिक शोकादि के अनुमव से हमें पीड़ा होती है, पर काव्यगत शोकादि से हमें आनंदपाप्ति होती है। अभिनवगुप्त ने ध्वनिवाद को वह ठोस रूप दिया कि कुंतक या महिममद्द के विरोधी मत पनप नहीं पाए। कुंतक की भाँति महिसमह ने भी ध्वनि के सभी प्रकारों को 'अनुसेय' मानते हुए 'कान्यानुमितिवाद' की प्रतिष्ठापना की थी। महिसमह ने ध्वनिवादियों के प्रतीयमान अर्थ के सौंदर्य को तो स्वीकार किया पर उसे ध्वनि का नाम देने श्रीर उसके लिये व्यंजना जैसी नई वृत्ति

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखिए—६न० स्ना०, द्वितीय उद्योत, ए० २४८-४६ 'एवं नादिनि देन्घों' स्नादि उदाहरख का प्रकरख ।

की कल्पना का खंडन किया। मम्मट ने इन सब विरोधियों का खंडन कर व्यंजना श्रीर ध्वनि की महत्ता पर महर लगा दी श्रीर बाद में भारतीय साहित्यशास्त्र में ध्वनिवाद सर्वमान्य बन गया। इस मत के सर्वमान्य बनने के दो कारणा थे. एक तो इसने महान् व्यक्तित्वों को जन्म दिया, पर इससे भी बढ़कर दूसरा कारण यह था कि इसकी मीमांसा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रात्यधिक निर्दृष्ट है श्रीर यह काव्य के श्रांतस में जाकर उसके संज्वे लावस्य का अनुशीलन कराता है। कहना न होगा, ध्वनिवादी ही सबसे पहले आलोचक थे बिन्होने 'रस' की प्रतिष्ठापना अन्य काव्य में भी की ।

### ११. परंपरा का पर्यालोचन

संस्कृत साहित्य वह हढ ग्राधारशिला है जिसपर भारतीय संस्कृति साहित्य की श्रद्धालिका खड़ी है यह वह श्रद्धय दाय है जिसका उपयोग सभी प्रांतीय भाषात्रों श्रीर साहित्यों ने किया है। संस्कृत साहित्य की सम्यता मुलतः ब्रह्मावर्तं की सम्यता है जिसने अपना क्षेत्र पसारकर हिमालय से सेत तक श्रीर रत्नाकर से महोदधि तक के समस्त भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्रीय एकता स्थापित की । संस्कृत की ज्येष्ठी दुहिता हिंदी को आज वही महत्व-पूर्य काम शौंपा गया है। इस कुदुंब की सभी बहनों ने उसकी सांस्कृतिक महत्ता स्वीकार कर उसे राष्टीय एकता का प्रतीक माना है। इसका कारण हिंदी की वे निजी विशेषताएँ हैं जो आज संस्कृत की सांस्कृतिक परंपरा का पूर्यातः वहन करती हैं। संस्कृत की परंपरा को ठीक उतनी सफलता से न तो मध्यदेश की प्राकृत शौरसेनी महाराष्ट्री ही निभा सकी, न नागर श्रपभ्रंश ही, यद्यपि उन्होने भी इस परंपरा को छप्त नहीं होने दिया, उसकी धारा को जीवंत बनाए रखा। भ्राज हिंदी ने चौथी पीढ़ी में आकर अपनी प्राचीन कौदुंबिक कीतिं का सिंहावलोकन किया है श्रीर वह प्रगति के पथ पर अग्रसर उस महान् आदर्श की श्रीर बढ़ चली है। उसके पास इस पथ पर चलने का श्राट्रट सामर्थ्य है, इस पथ की प्रेरणा देनेवाला श्रमृत पायेय है जो संस्कृत, प्राकृत और श्रपभंश की सांस्कृतिक निधि देशी भाषाश्री श्रीर प्रांतीय साहित्यों की जागरूक चेतना से संवलित है। इस पायेय में सबसे बड़ा श्रंश उसे अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है श्रीर हमें उस श्रनर्धं दाय का पर्यालोचन श्रपना दृश्यविंदु बनाना है।

साहित्यपुरुष के दो रूप हैं---एक उसका बाह्य रूप, दूसरा उसका आम्यंतरिक रूप । श्राम्यंतरिक रूप एक श्रोर मानपत्त का, दूसरी श्रोर सांस्कृतिक चेतना का दर्पण है, जो सदा साहित्य के विषय तथा अभिन्यंग्य के रूप में प्रतिफलित होती रहती है। उसका नाह्यरूप साहित्य का अभिन्यंजनापन्न, साहित्य का अनयनसंस्थान, सौंदर्य-प्रसाधन श्रादि है जो स्वयं श्राम्यंतरिक पच्च से पूर्णतः प्रभावित होता है। हॉ, हमें यह देखना है कि हिंदी साहित्य ने संस्कृत साहित्य की इस आभ्यंतर तथा बाह्य परंपरा को कहाँ तक श्रपनाया है। वैसे तो, समस्त मानव जाति में एक से सुख-दुख, श्राशा-निराशा, हर्ष-कोध श्रादि भाव पाए जाते हैं, पर इनको तीवतर रूप देने में किसी देशविशेष की संस्कृति, उसकी भौतिक, आध्यात्मिक, और कलात्मक मान्यताएँ समर्थ होती हैं। संस्कृत साहित्य की पौराशिक परंपरा ने इतिवृत्तात्मक काव्यों में प्राय: पराशों से अपने चित्र चने । हिंदी ने भी भक्तिकाल के सांस्कृतिक पुनरत्थान से प्रमावित होकर पौराशिक धर्म को अपना आधार बनाया, जिसका प्रौढतम रूप तलसी की कृतियों में मिलता है। पौराणिक धर्म के स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्रम धर्म का गोस्वामी वलसीदास हिंदी में उसी सफलता से प्रतिनिधित्व करते हैं जिस सफलता से संस्कृत साहित्य में कालिदास । तुलसी का श्रापना व्यक्तित्व एक दृष्टि से कालिदास से भी बढ़ा चढ़ा है श्रीर वह है उनका भक्त रूप। संस्कृत साहित्य के परवर्ती काल में राधा-क्रष्ण-गरक जो शृंगारी कविता चल पड़ी थी उसे भी हिंदी के भक्तिकालीन साहित्य ने उसकी विलासिता की मलिनता निखारकर, भक्ति के पारस का स्पर्श देकर, स्वर्ण बना दिया। सर श्रीर श्रन्य कृष्णामक्त कवियों को इसका श्रेय मिलना चाहिए। संस्कृत साहित्य के हासोन्मखी काल की राजप्रशस्तिवाली काव्य-प्रशृति श्रौर विलासितापूर्ण शृंगारी मुक्तक परंपरा भी हिंदी में श्राई । राजप्रशस्तिवाले तथाकथित ऐतिहासिक वीरगाथाकाव्यों की परंपरा हिंदी को संस्कृत की ही देन है श्रीर यह परंपरा हिंदी के श्रादिकाल में संस्कृत साहित्य की धारा के समानांतर बहती दिखाई पड़ती है। बाद में भी इसका प्रबंधरूप सदन जैसे कवियों में श्रीर मुक्तकरूप भूषणा में परिलिखित होता है। शृंगारी मुक्तक परंपरा, जिसके प्रतिनिधि श्रमरुक, जयदेव श्रीर गोवर्धन हैं, संस्कृत से सीवे रीतिकालीन कवियों में प्रकट हुई है जिसका परिपाक त्रिहारी, देव, मितराम श्रीर पदमाकर में पाया जाता है। सारांश यह कि संस्कृत की विषयसंपत्ति ज्यो की त्यों समग्र रूप में हिंदी के हाथों सौंप दी गई है श्रीर हिंदी ने इसके श्रतिरिक्त बौद्ध तांत्रिक सिद्धो श्रीर नाथ सिद्धों की देश्य साहित्यिक परंपरा को लेकर, उसे भक्ति की चाशनी में लपेटकर, उसकी श्रक्खड्पनवाली कटुता को कुछ सरसता दी। इसका मुख्य श्रेय कबीर के भक्त व्यक्तित्व को है। हिंदी ने सूफी संतों के फारसीपन को भी श्रादर के साथ लेकर श्रपनी श्रमंकीर्णता श्रौर घार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। उसे तो उस देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक बनना या जो वर्णांधर्मादि की सीमा से ऊपर श्रनाविल चेतना का परिचय दे सके।

श्रमिन्यंजनापच्च कान्य का परिवेश है। इसके श्रंतर्गत इस कान्यविधा, कथा-नक रूढ़ियों, श्रमस्तुतविधान संबंधी रूढ़ियों, शैली श्रौर छंदश्चयन को लेते हैं। संस्कृत ने इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को कहाँ तक प्रमावित किया है, इसका पर्यालोचन कुछ विस्तार से करना होगा। महाकान्यों की जो सर्गबद्ध शैली संस्कृत में पाई

जाती है. वह हिंदी के आदिकालीन वीरगाया काव्यों और मिक्तकालीन प्रबंध काव्यों में नहीं पाई जाती। उनपर श्रपभ्रंश की प्रवंध-काव्य-परंपरा का प्रभाव पड़ा है जिसका विवेचन इस आगे के अध्यायों में करेंगे। द्विवेदीयुगीन आधिनक हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना ने अवश्य संस्कृत परंपरा की श्रोर उन्मल किया । इस चेतना ने नहाँ पुरागों से महाकाव्यों के विषय चुने वहाँ संस्कृत महाकाव्यो की सर्गबद्ध परंपरा को भी श्रपनाया। दिवेदीयुगीन साहित्य में हरिश्रीध. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, अनूप शर्मा जैसे कवियो में इस प्रवृत्ति का प्रमाव देखा जा सकता है। हिंदी के चोटी के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद भी इससे नहीं बच पाए हैं। सुबंध या बाग की श्राख्यायिका श्रयवा कथावाली विधा हिंदी में नहीं आ सकी। इसके कारण हैं। एक तो इस देख ख़के हैं कि बाख के बाद यह धारा संस्कृत साहित्य में ही घीरे धीरे स्वने लगी थी, दूसरे इसकी शैली हिंदी की प्रकृति के उपयुक्त नहीं थी। पर कथाश्रो की मूल चेतना छुत नहीं हुई। उसकी श्रात्मा, भले ही दूसरे शरीर में हो, सुफियों के प्रेमाख्यान कार्क्यों में फूट पड़ी है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि यह बागा का प्रभाव है। हमारा भाव यह है कि जिस प्रकार संस्कृत के कथासाहित्य ने लोककथाश्रो से कुछ संबंध बनाए रखा था, उसी प्रकार हिंदी ने भी उसे नहीं तोहा श्रिपत श्रीर बढाया है। इस संबंध-स्थापन में संस्कृत की श्रपेचा श्रपभंश ने हिंदी की श्रिधिक सहायता की है। संस्कृत के चंप्र काव्यो की परंपरा हिंदी में नहीं मिलती। संस्कृत साहित्य में ही नाटकपरंपरा का हास दिखाई पड़ता है। हिंदी के मध्यकालीन साहित्य में यह परंपरा नहीं ब्राई। पर संस्कृत नाटकंसाहित्य का प्रभाव हिंदी के मध्यकालीन साहित्य में देखा जा सकता है। मुरारि के श्रनर्घराघव, जयदेव के प्रसनरायव श्रीर श्रज्ञातनामा कवि के इनुमनाटक का पर्याप्त प्रभाव तुलसी के मानस श्रौर कवितावली में, तथा केशव की रामचंद्रिका में परिलचित होता है। हासोन्मुखी संस्कृत नाटको की संवादशैली ज्यो की त्यो केशव के संवादों में देखी बा सकती है। वैसे भारतेंद्र के पूर्व भी हिंदी में कुछ नाटक मिलते हैं, पर उन्हें नाटक नहीं कहा जा सकता। भारतेद्व के पिता ने भी 'नहष' नाटक लिखा था । भारतेंदु के नाटको पर संस्कृत परंपरा का पर्याप्त प्रभाव है, श्रौर यह प्रभाव किसी ग्रंश में प्रसाद में भी है। ग्राधनिक नाटककारो में प्रमुख लक्ष्मीनारायण मिश्र एक वार फिर कालिदास की नाटकीय पद्धति का प्रयोग करने की वात कहते दिखाई पड़ते हैं, पर उनका तात्पर्य कालिदास के नाटको के सांस्कृतिक दाय से है, उनकी पुरानी पद्धति से नहीं। यह ठीक मी है। हिंदी के नाटक इतने श्रागे वढ़ चुके हैं कि इस समय संस्कृत की नाटकीय पद्धति को उनपर ज्यो का त्यों थोपने की वात करना साहित्य की हानि करेगा। कयानकरुढ़ियों का रूप यदि हमें कहीं देखना है तो वह संस्कृत काव्यो के कल्पित श्रीर लोककयाश्रों से यहीत इतिवृत्तों में

देखा जा सकता है। हिंदी में भी ये रूढ़ियाँ श्राई हैं, पर वे संस्कृत से श्राई हुई परंपरा नहीं कही जा सकतीं। हिंदी की इन कथानकरूढ़ियों का विवेचन इस खंड के श्रंतिम श्रध्याय में किया जायगा।

काव्यरुद्धियों में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान प्रतीकों का है। ये प्रतीक एक श्रोर किसी देश की भौतिक परिस्थितियों से संबद्ध होते हैं, दूसरी त्रोर उस देश की संस्कृति की श्राध्यात्मिक, नैतिक या कलात्मक मान्यताश्रो के परिचायक। ये प्रतीक उस देश के जनजीवन, पशु, पत्ती, बृद्ध, लंता श्रादि से गृहीत होते हैं। संस्कृत साहित्यशास्त्र की कविसमयोक्तियों में ऐसी कई काव्यरुवियाँ पाई जाती हैं। भारतीय साहित्य में कमल सौंदर्य का प्रतीक है। वह शोभा की श्रिधिशत्री देवी लक्ष्मी का निवासस्थान है तो हंस शुचिता, पवित्रता, नीर-चीर-विवेक का प्रतीक है जो मेघा तथा प्रतिमा की देवी भगवती सरस्वती का वाहन है। चातक निष्कछ्य प्रेम का आदर्श लेकर आता है तो चकोर प्रेम की तपस्या में आग की चिनगारियो के दुःख को बिना फिसी श्राह के सहन करता ( चुगता ) दिखाया गया है। चकवाक श्रौर चकवाकी का चित्र दांपत्य जीवन के संयोग वियोग वाले मधर कट पत्त को सामने रखता है, तो मयूर के केका श्रीर लास्य प्रिय के श्रागमन से हर्षित होती प्रेमिका के वातावरण का चित्र श्रंकित करने में समर्थ हैं। कविसमयोक्तियो के ये प्रतीक भारतीय कवि की श्रनूठी सहा, पैनी पर्यवेद्या शक्ति श्रीर मानव तथा मानवेतर सृष्टि में सामंजस्य श्रीर समन्वय स्थापित करने की भावना का संकेत करते हैं। इसी तरह रमगी के मियान पूरों के पदाघात से श्रशोक का पल्लवित हो उठना, मुखमदिरा से बकुल का मुकुलित होना, वृत्य का अनुशीलन कर कर्णिकार का उल्लिसत होना, एक श्रोर भारतीय संस्कृति के सौंदर्यप्रेम श्रोर विलासिता के परिचायक हैं, दूसरी श्रोर मारतीय संस्कृति की वसंतोत्सव संबंधी रूढ़ियों की श्रोर संकेत करते हैं तथा तीसरी श्रोर नायिकाश्रो के सींदर्य की व्यंजना कराने में भी समर्थ हैं जो श्रपने स्पर्शादि से वृद्ध में भी दोहद (कामदोहद ) उत्पन्न करने में समर्थ हैं। अशोकादि इचों को नायक या प्रिय का प्रतीक मानने की धारगा भी चल पड़ी थी। इस प्रकार की काव्यरुदियों का प्रथम प्रस्फुटन हमें साहित्यिक संस्कृत के काव्यों में ही मिलता है। हिंदी ने इन सभी काव्यरुदियों को अपनाया है।

इन्हीं से संबद्ध दूसरा तत्व श्रप्रस्तुतों का प्रयोग है। किव जब श्रपने हृदय में निहित भावों को वाणी के साँचे में पूरी तरह नहीं उतार पाता, जब वह शब्द दारिह्य का श्रनुभव करता है, तो लाक्षिक पद्धित का प्रयोग श्रारंभ होता है। वह श्रपने भावों को व्यक्त करने के लिये बाह्य साहश्य या श्रंतःसाहश्यवारे मौतिक पदार्थों को जुनता है। नायिका के मुख की उपमा वह चंद्रमा से देने लगता है तो उसके केशपाश की कभी मयूरकलाप से, कभी नाग से। ये श्रप्रस्तुत भी वह श्रपने श्रासपास के वातावरण से ही जुनता है। भारतीय किव कमल या कोकिला से परिचित था, नरिंगस या बुलबुल से नहीं, फलतः ये या ऐसे ही श्रनेक श्रप्रस्तुत उसके लिये तत्तत् भाव के बोधक बन बैठे। साहित्यशास्त्र के पिछुछे खेवे के ग्रंथों में इस तरह के श्रप्रस्तुतों की तालिका दी जाने लगी थी। हिंदी के श्रारंभिक काल में भी ज्योतिरीश्वर ठक्छर ने एक ऐसी ही तत्तत् प्रस्तुत के श्रप्रस्तुतों की तालिका 'वर्णरत्नाकर' में दी है। बाद में रीतिकालीन श्राचार्यों ने भी इन मुख्य श्रप्रस्तुतों की श्रोर संकेत किया है। हिंदी साहित्य में चंद से छेकर श्राज तक संस्कृतवाछे श्रप्रस्तुतों की परंपरा श्रखंड रूप में चली श्रा रही है। वस्तुतः वह भारतीय जलवायु में उपजी वस्तु है। श्राज भी नायिका का कोकिलकंठ हमें श्रिषक श्राप्यायित कर पाता है, नाजनीन का बुलबुल जैसा तराना नहीं। साहश्यमूलकता काव्य के श्रलंकारों की श्राधारमित्ति है श्रीर यही श्रमिव्यंजना के भेद से श्रलंग श्रलंग पारिभाषिक संज्ञा से श्रमिहित होती है। श्रप्य दीचित ने तो इसीलिये सारे श्रलंकारों का श्रंतस ही उपमा में माना था।

संस्कृत के परवर्ती कार्थों पर हम शाब्दी कीडा का प्रमाव पाते हैं। हिंदी साहित्य में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। प्राकृत तथा श्रूपभ्रंश ने भी इस शब्दालं-कारवाली पद्धति को अपनाया है। प्रवरसेन के सेतबब में ही यमक तथा रलेप का प्रयोग मिलता है। श्रपभ्रंश के जैन किन पुष्पदंत में भी शाब्दी कीड़ा का प्रभाव है, इसका संकेत इम यथावसर करेगे। हिंदी ने इस पद्धति को संस्कृत से ही पाया है। वुलसी श्रीर सूर जैसे सरस भावक कवियो में भी शब्दालंकार की प्रवृत्ति मिलती है। वुल्ली के मानस में तो कुछ स्थानो पर इलेष तथा उसपर श्राधत विरोध श्रीर परिसंख्या अलंकार भी मिलते हैं। पर इस प्रवृत्ति का अधिक प्रमान रीतिकालीन कवियों में मिलता है। केशव श्रीर सेनापित जैसे चमत्कारवादी कवियों में यमक, क्लेष श्रीर चित्रकान्यों का प्रयोग प्रचर है। क्लेष श्रीर यसक तो बिहारी में भी हैं। संस्कृत की परवर्ती कविता की भाति रीतिकालीन कविता में भी शाब्दी कीडा बहुत चल पड़ी है जो संस्कृत के हासोन्मुखी साहित्य का प्रमाव है। इसी संबंध में दो शब्द 'सक्तिवादी' परंपरा पर भी कह दिए जाय । श्रीहर्ष तथा श्रन्य हासोन्सुखी कवियों को हम अप्रस्तुतों की दूर की कौड़ी लाते देखते हैं। इसे इम चाहें तो आर्थी कीड़ा कह सकते हैं, जहाँ अलंकार विधान रस का उपस्कारक बनकर नहीं श्राता अपित कवि का एकमात्र ध्येय सक्ति के अनुरुपन से ही श्रीताश्रो को चमत्कृत करना होता है। तुलसी में ही कुछ स्रक्तिमय अपस्तुतविधान मिल सकते हैं। वर्षाकाल में मेढकों की टर्र टर्र ऐसी सुनाई पड़ती है जैसे वटसमुदाय वेदपाठ कर रहा हो', यह उक्ति सक्ति ही हैं। पर तलसी या सर में इनका मोह नहीं। रीतिकाल मे इस तरह की सुक्तियों का प्रयोग वहत पाया जाता है। स्त्राज की हिंदी कविता भी इन स्किवादियों के संप्रदाय से खाली नहीं है, पर श्राज की स्कियों संस्कृत परंपरा की न होकर, श्रॅगरेजी से श्राती दिखाई पहती हैं।

संस्कृत की छंदः परंपरा वर्शिक बृत्तों की है। वैदिक साहित्य के छंद भी वर्णिक ही हैं। पर ऐसा अनुमान होता है कि संस्कृत के छंदों के वाह्य परिवेश में वर्गों का महत्व होने पर भी उनका आधार मात्रिक ही है। संस्कृत वर्णिक वृत्त मात्रिक छंदः परंपरा का ही विकसित रूप माना जा सकता है। पर इस समय उनका जो रूप मिलता है उसे मात्रिक कहना अनचित होगा क्योंकि उसमें प्रत्येक पद में वर्गों और गर्गों की नियत संख्या का होना त्रावश्यक है। संस्कृत के छंद चार चरगोंवाले होते हैं, यद्यपि वैदिक साहित्य में गायत्री जैसे त्रिपात् श्रीर पंक्ति जैसे पंचपात छंद भी पाए जाते हैं। संस्कृत साहित्य में श्रनुष्ट्रप् तथा त्रिष्ट्रप् जगती वर्ग के छंद विशेष प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के कई छंदों में थोड़ा हेरफेर कर देने से वे परिवर्तित हो जाते हैं। घ्यान से देखने पर पता चलेगा कि सुवदना श्रीर कुछ नहीं, स्राचरा का ही थोड़ा परिवर्तित रूप है एवं मंदाकांता के गर्गो को इघर उधर कर देने से तथा चरण की ग्रांतिस यतिवाले ग्रांश में थोड़ा हेरफेर कर देने से इरिणी छंद बन जाता है; यया, मंदाक्रांता के ४, ६, ७, को ६, ४, ७, कर देने से हरिसी हो जाती है: मंदाकांता के प्रथम यतिवाले ग्रंश के 5555 को दितीय श्रंश बना देने पर तथा द्वितीय यतिवाले श्रंश ।।।।।ऽ को प्रथम श्रंश बना देने पर तथा चरण के तृतीय यत्यंश में कुछ हेरफेर करने पर हरिणी छंद वन जाता है। मंदाकांता के तृतीय यत्यंश में SISSISS होता है, हरिशी के तृतीय यत्यंश में 15 115 15, एक में अंत में दो गुरु होते हैं. दूसरे में एक लघु श्रीर एक गुरु । संस्कृत के कई छंद इसी तरह थोड़े हेरफेर से नया रूप, नया संगीत, नई गति के साथ सामने आते हैं। संस्कृत के आर्यावर्ग के मात्रिक छंद संस्कृत पर प्राक्त छंदः परंपरा का प्रभाव हैं। हिंदी की अपनी छांदस प्रकृति मात्रिक अधिक जान पड़ती है, वर्णिक कम। यह दाय हिंदी को श्रपभ्रंश से मिला है। पर हिंदी ने संस्कृत छुंद:परंपरा का भी ग्रह्ण किया है। ग्रादिकालीन हिंदी कान्य में ही साटक ( शार्दुलविक्रीडित ), श्लोक ( श्रनुष्ट्पू ), भुजंगप्रयात जैसे वर्णाइची का प्रयोग मिलता है। चंद ने इनका प्रयोग किया है। विद्यापित की कीर्तिलता में भी सुबंगप्रयात का प्रयोग है। भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन हिंदी साहित्य में हिंदी की मात्रिक छुंदःपरंपरा श्रिषिक पाई जाती है। संस्कृत वर्गावृत्तों के प्रति वहाँ अभिनिवेश नहीं दिखाई पहता। वैसे केशन की रामचंद्रिका के विविध छंदों के श्रजायबधर में संस्कृत के वर्शिक वृत्ती का प्रयोग मिलता है। हिंदी का मध्यकालीन वर्शिक छंद सवैया यद्यपि संस्कृत छंद नहीं है पर उसका बीज संस्कृत के वर्णिक छंदों में ही हूँढना होगा। सवैया दो त्रोटक छंदों (४ सग्रावाला १२ वर्णों का छंद ) को मिलाकर चल पड़ा है जिसमें एक दो वर्ण कम कर या गणी में हेरफेर कर सबैया के मेदोपमेद बना दिए गए हैं। संस्कृत के वृत्त श्रद्धकांत होते हैं जबिक हिंदी ने अपभंश के तुकांत कृतों की परंपरा अपनाई है। द्विवेदी-

युगीन श्राधुनिक हिंदी किवता में संस्कृत साहित्य के प्रति जो उन्मुखता पैदा हुई उसने हिंदी के वृत्तविधान को भी प्रभावित किया। संस्कृत के श्रातुकात वर्णिक वृत्तों ने हिंदी किवता में स्थान पाया। स्वयं श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के श्रातुकात वर्णिक वृत्तों का प्रयोग किया है। इनके सफल प्रयोक्ताश्रों में हरिश्रीध जी तथा श्रानूप शर्मा के नाम लिए जा सकते हैं। राष्ट्रकिव मैथिलीशरण गुप्त जी ने भी साकेत में यत्र तत्र संस्कृत के वर्णिक वृत्तों को स्थान दिया है। पर संस्कृत के वर्णिक वृत्त हिंदी की श्राभनी प्रकृति नहीं कहे जा सकते।

इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व दो शब्द साहित्यशास्त्रीय मान्यतार्थ्यो पर कह दिए जायें। संस्कृत साहित्य के श्राचार्यों की काव्यशास्त्रीय मान्यताश्रो का हम पर्यालोचन कर चुके हैं। रस, श्रलंकार, रीति, गुगा, वक्रोक्ति, ध्वनि श्रादि के विभिन्न मतो का संकेत किया जा चका है। हिंदी के रीतिकालीन काव्य-शास्त्रीय चिंतन पर इसकी पूरी छाप पड़ी है। वस्तुतः हिंदी के तथाकथित श्रान्वार्यों ने संस्कृत काव्यशास्त्र की ज्यो की त्यो नकल कर दी है, काव्यशास्त्रीय चिंतन में कोई मौलिक उद्भावना नहीं की है। इनमें से कुछ लोगो ने कुछ श्रलंकारों के वर्गीकरण या लक्षण में नई स्था का परिचय देने की चेष्टा की है, पर वहाँ वे लडखड़ा गए हैं। हिदी के रीतिकालीन काव्यशास्त्र में काव्यशास्त्र की समस्यास्त्री पर कोई दार्शनिक विचार नहीं मिलता । हिंदी के इन स्त्राचार्यों का लक्ष्य ऋलंकारो और रसो तथा शृंगार के नायक-नायिका-मेद की तालिका तथा उदाहरण दे देना भर जान पहता है। संस्कृत साहित्यशास्त्र के शास्त्रार्थ यहाँ नहीं श्रा पाए । इसके कुछ कारण हैं। प्रथम तो हिंदी के सभी रीतिकालीन श्राचार्य मले ही श्राचार्य कहे जाय, वे श्राचार्यत्व का परिचय नही देते, वे कवि है श्रीर ठोस चिंतन की मेघावाली पूँजी उनके पास कम दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि शास्त्रार्थों के प्रति वे उन्मुख नहीं हुए। दूसरे, हिंदी का गद्य विकसित नहीं हो पाया या श्रीर शास्त्रार्थ प्रणाली के लिये गद्य की शैली श्रावस्थक थी। तीसरे, श्रमिनव-गुप्त श्रीर मम्मट के बाद साहित्यशास्त्रीय समस्याश्री पर मौलिक विचार करने का क्षेत्र ही नही रहा था। स्वयं मस्मट में भी कोई मौलिक चितन नहीं मिलेगा, पर मम्मट का सबसे बड़ा महत्व अभिनवगुर के मौलिक चिंतन को एक निश्चित एवं व्यवस्थित रूप में सामने रखना है। इन दोनों श्राचार्यों के वाद संस्कृत साहित्यशास्त्र में ही मौलिक चिंतन कम हो चला था। पिछले ग्राचार्यों मे पंडितराज जगन्नाथ ही अनेले मौलिक चिंतक कहे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी को काव्य-शास्त्रीय ििद्धांतो की जो परंपरा मिली वह ध्वनिवादियो की नहीं थी। ये लोग या तो जयदेव श्रीर श्रप्पय दीचित जैसे नव्य श्रलंकारवादियों से प्रभावित हुए, या शिंग-भूपाल श्रीर भानुमिश्र के शृंगार रस के नायक-नायिका-मेद से। इन दरवारी कवियों के सामाजिक वातावर्या को देखते हुए इनका भी श्रलंकारों की सूक्तियों श्रीर संयोग शृंगार के तत्तदंगों के प्रति आकृष्ट होना स्वामाविक बान पड़ता है। पर आधुनिक हिंदी साहित्य ने पुनः संस्कृत के आचार्यों की मौलिक चिंतन पद्धित को आगे बढ़ाया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रवल व्यक्ति उत्पन्न हुए जिन्हें सीधे पंडितराज के वाद के आचार्यों की कोटि में रखा जा सकता है। उन्होंने पाश्चात्य साहित्यशास्त्र और मनोविज्ञान के प्रौढ़ ज्ञान से संपन्न हो एक बार फिर अपने सांस्कृतिक दाय की ओर दृष्टिपात किया और मौलिक उद्भावनाएँ कीं। यह दूसरी वात है कि आचार्य शुक्ल के वैयक्तिक दृष्टिकोण ने कहीं कहीं अनाविल मंतव्य देने में वाधा डाली हो। पर यह तो मम्मट और पंडितराज के विषय में भी कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल का व्यक्तित्व आज भी हमारे हिंदी काव्यशास्त्र का दीपस्तंभ है और भविष्य में भी बना रहेगा। उनके बाद हमें अभी तक साहित्यिक समस्याओं पर मौलिक दार्शनिक चिंतन को जन्म देनेवाला दूसरा व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ता।

# द्वितीय अध्याय

## प्राकृत और मिश्र संस्कृत

## १. वैदिक भाषा में परिवर्तन श्रौर विकास

प्रसिद्ध यूरोपीय माषाशास्त्री श्रोचो येस्पर्यन ने मापाशास्त्र को 'मापाशास्त्रीय प्राणिशास्त्र' के नाम से भी संबोधित किया था। येस्पर्यन की इस पारिमापिक संज्ञा में यह संकेत था कि माषाएँ भी प्राणियों की मॉति विकास की स्त्रोर श्रमसर होती हैं। किन्हीं विशेष कारणों से माषा का विकास गितशील रहता है श्रीर माषा का स्त्रपरिवर्तन होता रहता है। वैदिक युग के श्रायों की मापा ही कई रंगरूप बदलती, श्राज की हिंदी के रूप में विकिसत हुई है। वैदिक युग की भापा में हम कई वैमापिक प्रवृत्तियों का संकेत कर जुके हैं जो तत्तत् काल श्रीर तत्तत् प्रदेश की वैदिक माषा की विशेषता रही होंगी। श्रायों के सामाजिक विकास के साथ बोलचाल की माषा बदलती रही श्रीर यास्क (८०० वि० पू०) के समय तक वैदिक माषा हतनी श्रिधक विकसित हो गई थी कि हजार, ढेढ़ हजार वर्ष पूर्व के मंत्रों की भाषा समकता कठिन हो गया था। इसीलिये यास्क ने श्रपने पूर्व के वैदिक निघंदुश्रों की सहायता छेकर वैदिक मंत्रों की व्याख्या की थी। यास्क के समय में वैदिक भाषा तथा वोलचाल की देश्यभाषा में पर्याप्त श्रंतर हो जुका था। यह देश्य भाषा भी प्रांतभेढ से तीन कोटि की थी।

### २. लौकिक तथा आर्येतर तत्वों का प्रवेश

१ डा॰ सु॰ कु॰ चादुर्ज्या : भा॰ शा॰ हिं॰, ए॰ ६३।

वैदिक भाषा में खप गए। वैदिक भाषा पर यह प्राच्य विभापा का प्रभाव था। प्राच्य विभाषा में 'र' का 'ल' के रूप में विकास पाया जाता है। यही 'ल' दंत्य ध्विन से मिलकर उसका मर्धन्यीमान कर देता है। वैदिक मापा में 'ल' वाली विभाषा भी पाई जाती है जो प्राच्य प्रमाव ही है। परवर्ती वैदिक काल में ही देश्य भाषा के तीन रूप विकसित हुए होंगे-(१) उदीच्य या उत्तरीय विभाषा, (२) मध्यदेशीय विभाषा, (३) प्राच्य या पूर्व की विभाषा। उदीच्य विभाषा समसिंध प्रदेश की बोली थी और उस काल की परिनिष्ठित निभाषा थी। यही वह परिनिष्ठित (स्टेंडर्ड ) मापा थी जिसमें ब्राह्मणों श्रौर उपनिपदों की रचना हो रही थी। 'उदीच्य' विभाषा बोलनेवालो का उच्चारण ग्रत्यधिक शुद्ध या ग्रौर यह विमाषा वैदिक भाषा के विशेष निकट थी। कौशीतिक ब्राह्मण में उदीच्य लोगो के उचारण की प्रशंसा की गई है और उन्हें भाषा की शिका में गुरु माना गया है। लोग उनके पास भाषा सीखने द्याते थे<sup>9</sup>। यही वह भाषा थी, जिसको द्याधार बनाकर वि॰ पू॰ सातवीं शती में महिंप पाणिनि ने शास्त्रीय संस्कृत की नींव डाली थी। मध्यदेशीय विभाषा के विषय में कुछ पता नहीं चलता, पर अनुमान है कि यह विभाषा प्राच्य की ऋपेचा उदीच्य विभाषा के विशेष निकट थी किंतु उदीच्य विमाषा की भाँति रूढ़िवद्ध न थी। प्राच्य विभाषा ऋत्यधिक ऋसंस्कृत तथा विकृत विभाषा थी। यह वह त्रार्थभाषा थी जो द्रविङ तथा मुंडा भाषातत्वो से विशेष प्रभावित हुई थी। साथ ही, इसके बोलनेवाले वे लोग थे जो त्रायी की यज्ञ-यागादि किया में आस्था नहीं रखते थे। इसलिये इन्हे 'वात्य' (वत से पनः ग्राह्म) कहा जाता था। इन आर्यों का सामाजिक तथा राजनीतिक संघटन भी उदीन्य आर्यों से कुछ मिन्न था। श्रागे नाकर महावीर तथा बुद्ध के रूप में इन्हीं श्रायों की सामाजिक कांति प्रकट हुई थी और इन्होंने अपनी सातृभाषा को समुचित महत्व दिया था। उदीच्य भाषा के श्राधिपत्य को हटाकर इन्होने जनभाषा को श्रपना उचित पद दिलाया था। ब्राह्मण प्रंथों में प्राच्य विमापा को असंस्कृत तथा श्रशुद्ध माना गया है। - 'वात्य लोग उच्चारण में सरल वाक्य को भी कठिनता से उचारणीय बतलाते हैं श्रीर यद्यपि वे (वैदिक धर्म में ) दी चित नहीं हैं, फिर भी दीचा पाए हुन्रों की भाषा बोलते हैं । इससे यह संकेत मिलता है कि पूरव के लोग संयुक्त व्यंजन, रेफ तथा सोष्म ध्वनियो का उच्चारण सरलता से नहीं कर पाते थे। प्राकृतकाल में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं।

तस्मादुदीच्या प्रज्ञाततरा वागुवते, उदछ उ एव यन्ति वाचं शिचितुं, यो वा तत झागच्छति,
 तस्य वा शुश्रूषन्त इति । कौशीतिक ब्राह्मण, ७-६, डा० चाटुर्ज्या द्वारा उद्धृत, ए० ६१ ।

र श्रदुरुक्तवानयं दुरुक्तमाहुः, श्रदीचिता दीचितवाचं वदन्ति । तायङ्ग ब्राह्मण, १७-४, वही चद्धृत, पृ० ६१ ।

### ३. श्रशोककालीन प्राकृत

श्रशोक के पूर्व की देश्य भाषा के विषय में निश्चित रूप में कुछ भी पता नहीं। भगवान सुगत के उपदेशों की माषा, जो मूलरूप में उस काल की प्राच्य विभाषा ( मागघी प्राकृत का पूर्वरूप ) थी, शुद्ध रूप में नहीं मिलती। बुद्ध के उपदेशों की मापा, जिस रूप में श्राज वह हमें उपलब्ध है, कई सॉचों में ढलकर आई है। फिर भी उसमें मागधी के आदिम तत्व हूँ दे जा सकते हैं। अशोक के शिलालेखों की भाषा को देखने पर पता चलता है कि उसके शिलालेखों में ही वैमापिक प्रवृत्तियाँ हैं। उदाहरण के लिये नहीं गिरनार के शिलालेख में 'लिख' का गिजंत रूप 'लेखापिता' मिलता है, वहाँ शहनाजगढ़ी में 'लिखपितु', जीगढ़ में 'लिखापिता', तथा मानसेरा में 'लिखपित' पाया जाता है। अशोक के गिरनार शिलालेख में इसका भविष्यत् रूप 'लिखापयिसं' पाया जाता है, जब कि बाद में मागधी में श्राकर यह 'लिहावड्रश्रं' ( मृच्छकटिक, ए॰ १३६, २१ ) हो गया है।

#### ४. प्राकृत भाषा का विकास

यद्यपि साहित्यिक भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का विकास परवर्ती घटना है, प्राकृत की देश्य विशेषतात्रों का श्रारंम पाणिनि से मी पूर्व का है। मोटे तौर पर इस पाणिनि के काल को ही प्राकृत का श्रारंम मान सकते हैं। वैदिक भाषा से इस भाषाविकास का मेद करने के लिये हम इसे मध्यमारतीय आर्यभाषा (मिडिल इंडो-श्रार्यन) फहते हैं। मध्यभारतीय भाषा का काल ६०० वि० पू० से लेकर १२०० वि॰ तक माना जाता है—(१) प्राकृतकाल (६०० वि० पू०-६०० वि०), तथा (२) श्रपभ्रंशकाल (६०० वि०-१२०० वि०)। प्राकृतकाल के श्रारंभिक ७००-८०० वर्षों में प्राकृत भाषा केवल देश्य रूप में ही विकसित होती रही । भगवान् महावीर श्रीर भगवान् बुद्ध ने इसका ग्राभय लेकर ग्रपने जनकल्याण-मूलक सद्दर्भ का उपदेश दिया, श्रशोक ने इसी में श्रपनी धर्मलिपियो को उत्कीर्श कराया श्रीर खारवेल ने हाथीगुंफा के शिलालेख में इसी भाषा का प्रयोग किया, पर इस काल तक प्राकृत मापा न तो देशमेद से तत्तत् विभापाश्रो के रूप में प्रसिद्ध ही हुई थी, न उसका साहित्यिक रूप ही परिनिष्ठित हुन्ना था। प्राकृतों की यह स्थिति ईसा की दूसरी शती तक बनी रही, जिसके बाद प्राकृत परिनिष्ठित रूप छेने लगी। वैयाकरणों ने इसका व्याकरण निवद कर इसे परिनिष्टित रूप देने की योजना की। ईसा की दूसरी शती से लेकर छुठी शती तक या इसके

९ भिरोल : ग्रा॰ ग्रा॰ स्प्रा॰, ९ ७, १० ५।

भी बाद की उपलब्ध प्राकृत रचनाएँ वैयाकरणों द्वारा निर्धारित परिनिष्ठित प्राकृत की रचनाएँ हैं, जो बोलचाल की देश्यमाषा का संकेत देने में पूरी तरह समर्थ नहीं कही जा सकतीं। जैसा कि डा॰ पंडित ने कहा है, 'शौरसेनी, वा उसका विकसित स्वरूप महाराष्ट्री, हमारे समज्ञ किसी प्रदेश वा समय की व्यवहारमापा के रूप में नहीं श्राती, केवल हम उसको साहित्यिक स्वरूप में ही पाते हैं। इस दृष्टि से प्राकृतों का विकास, संस्कृत की ही मॉति हुआ है। उत्तरकालीन प्राकृतों में हमारे पास प्रधानतया एक ही प्रकार की प्राकृत भाषा का साहित्य विद्यमान है। यदि व्यवहार की प्राकृत हमारे लिये बनी होती, तो इस विशाल देश में श्रनेक प्रकार की प्राकृत पाई जाती; जैसे, वर्तमान काल में पूर्व, पश्चिम वा मध्यदेश श्रीर उत्तर में श्रनेक प्रकार की मारतीय श्रार्थ भाषाएँ विद्यमान हैं वैसे ही श्रनेक प्रकार की मिल मिल प्राकृत व्यवहार में श्राती'।' माव यह है कि प्राकृत का जो साहित्यिक रूप हमें उपलब्ध है वह देश्य विभाषाओं का स्पष्ट संकेत करने में श्रसमर्थ है।

## ४. प्राकृत की व्युत्पत्ति

इसके पूर्व कि इम प्राक्ततकालीन मध्यभारतीय श्रार्थभाषा के भाषातत्व तथा साहित्य का परिशीलन करें, प्राकृत की उत्पत्ति तथा 'प्राकृत' शब्द की न्युत्पत्ति पर संकेत कर दिया जाय। इम देख चुके हैं कि वैदिक भाषा उस काल की देख्य भाषा के बहुत निकट थी, यहाँ तक कि कुछ विद्वान् तो उसे उस काल की जनभाषा ही मानते हैं। वैसे विद्वानों का एक दल वैदिक संहिताश्रों की मंत्रभाषा को जनभाषा स्वीकार न कर तत्कालीन 'साधु भाषा' कहते हैं। देख्य भाषा ही विकसित होकर 'प्राकृत' बनी। प्राकृत वैयाकरणों तथा संस्कृत पंडितो ने प्राकृत का उद्भव प्राथः संस्कृत से ही माना है। इस संबंध में पिशेल ने श्रपने प्रंथ में श्रनेक मतों का संग्रह कर उस मान्यता का संकेत किया है जो प्राकृत की (मूल) प्रकृति संस्कृत मानती थी—

१—प्रकृतिः संस्कृतं, तत्र भवं तत श्रागतं वा प्राकृतम् । हेमचंद्र, १. १।

२—प्रकृतिः संस्कृतं, तत्र मनं प्राकृतसुच्यते । मार्फर्राडेय, पृ० १।

३-- प्रकृतेरागतं प्राकृतं, संस्कृतम् । धनिक, दशरूपक, २.६०।

४-- प्रकृतिः संस्कृतं तत्र मवत्वात् प्राकृतं स्मृतम् । प्राकृतचंद्रिका ।

५-- प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृतं योनिः। वासुदेवः कर्पूरमंनरीटीका।

डा० प्रबोध बेचरदास पंडित : प्रा० मा०, पृ० ४० ।

१ पिशेल : आ० प्रा० स्था०, ६० १।

किंत प्राचीन विद्वानों में से कुछ यह भी मानते थे कि 'प्राक्रत' संस्कृत से पहले बनी हुई (प्राक्+कृत ) है। निमसाध ने कान्यालंकार की टीका में प्राकृत को जनता का वह स्वामाविक वचनन्यापार माना जिसमें न्याकरण श्रादि के नियमों की पावंदी नहीं होती:

'प्राक्रतेति । सकल्बगजन्तनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन-व्यापार: प्रकृति:--तत्र भवः सैव वा प्राकृतम् ।

इस व्यत्पत्ति के अनुसार 'प्रकृति' जनसाधारण की भाषात्मक विशेषता है। श्रयवा यो महा जा सकता है कि प्राकृत वह भाषा है जो स्वतः स्वभावसिद्ध है ( प्रक्रत्या स्वभावेन सिद्धं प्राकृतं ) या जो प्रकृति अर्थात् साधारण जनता की भाषा है (प्रकृतीनां साधारणजनानामिदं प्राकृतम्) । वाक्पतिराच ने गउडवहो में प्राकृत को समस्त मापाश्रों का उद्गम तथा गंतन्य स्थल माना है। जैसे जल समुद्र से ही श्राता है, समुद्र में ही प्रवेश करता है, वैसे ही सब भाषाएँ प्राकृत से ही निकलती हैं, प्राकृत में ही समाविष्ट हो जाती हैं ।

#### ६. प्राकृत का न्याकरण

प्राकृत भाषा की विशेषताश्रो का संकेत हमें प्राकृत वैयाकरणों के नियमो में मिलता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, वरविच ने प्राक्षतप्रकाश में महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी तथा पैशाची इन्हीं चार प्राकृतो की परिगणना की है। इनमें भी महाराष्ट्री को परिनिष्ठित प्राकृत मानकर उसी की विशेषताश्रो का विस्तार से उल्लेख किया गया है, बाकी प्राकृतो की केवल उन विशेपताश्रों का संकेत किया गया है जो महाराष्ट्री से मेल नहीं खातीं । प्राकृत वैयाकरण महाराष्ट्री को ग्राधार वनाकर चले हैं। दंडी ने भी काव्यादर्श में महाराष्ट्री प्राकृत को ही प्रमुख प्राकृत वताया : महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः (कान्यादर्शं, १.३४)। दंडी से भी पहले वरचिच ने इस मान्यता का संकेत करते हुए महाराष्ट्री से इतर प्राकृतो के विषय में 'शेप' महाराष्ट्रीवत्' ( १२-३२ ) का विधान किया था। धीरे धीरे महाराष्ट्री प्राकृत भी संस्कृत की मॉित साहित्यिको की कृत्रिम भाषा सी हो गई श्रीर व्याकरण के नियमो ने इसे भी रूढ़ बना दिया। संस्कृत के नाटको तथा प्राकृत काव्यो की प्राकृत बोलचाल की प्राकृत न होकर किताबी प्राकृत है। व्याकरण के अनुसार संस्कृत में ध्वनिपरिवर्तन तथा पदरचनात्मक परिवर्तन करके प्राकृत की रचना होने

<sup>ै</sup> संवलान्नी इमं वाया विसंति सत्तो य वाँति वायान्त्री । पंति समुद्दं चिय खेंति सायराश्रो चित्रय जलाई।। डा॰ अयवाल के 'प्राकृतविमर्श' में चद्वृत, पृ॰ ४।

लगी। जैसा कि इम देखेंगे, श्रश्वघोष या भास की प्राकृत फिर भी बोलचाल की भाषा के निकट है, पर ज्यों ज्यों इम आगे बढ़ते हैं, प्राकृत का रूढ़ साहित्यिक रूप ही मिलता है।

प्राकृत भाषा की तत्संबंधी विशेषताश्रों को संक्षेप में यों प्रस्तुत किया जा सकता है:

संस्कृत की घ्वनियों तथा पदरचना दोनों के प्राकृतकालीन विकास में इम सरलीकरण की प्रवृत्ति पाते हैं। संस्कृत की ऋ, ऋ, लृ, ऐ तथा श्रौ ध्वनियों का प्राकृत में ग्रस्तित्व नहीं है। संस्कृत 'ऋ' यहाँ श्र, इ, या उ के रूप में विकसित हो गया है, जब कि संस्कृत ऐ, श्रौ प्राय: ए, श्रो श्रौर कभी कभी श्र, इ, श्र, उ, या ई, ऊ के रूप में भी परिवर्तित होते देखे जाते हैं। संस्कृत में हमें हस्य ऐ, श्रौ, का पता नहीं चलता, श्राज की व्यावहारिक भाषाश्रों में ये ध्वनियाँ पाई जाती हैं। भाषाशास्त्रियों का मत है कि प्राकृत में ऐ, श्रौ, ध्वनियाँ उच्चरित होती थीं। पिशेल ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'ग्रामातीक देर प्राकृत स्प्राखेन' में तीन स्थल ऐसे बताए हैं, जहाँ प्राकृत में हस्य ऐ, श्रौ का उच्चारण रहा होगा ।

प्राकृत में आकर संस्कृत की व्यंजनध्वनियाँ भी नवीन रूप में विकसित हुई हैं। संस्कृत के मध्यग (इन्टरवॉकेलिक) 'क, ग, च, ज, त, द, प, य, व, 'प्रायः छप्त हो जाते हैं । तथा 'ख, घ, थ, घ, फ, भ,' का 'ह' हो जाता है । संस्कृत 'प' प्रायः 'व' तथा पदादि 'य' 'ज' हो जाते हैं। संस्कृत में 'श, स, प' तीन सोध्य ध्वनियाँ पाई जाती हैं, किंद्र प्राकृत में आकर केवल एक सोध्य ध्वनि रह गई है। महाराष्ट्री, शौरसेनी तथा अर्धमागधी में केवल 'स' ध्वनि पाई जाती है; मागधी में केवल 'श'। संस्कृत की संयुक्त व्यंजनध्वनियों का विकास भी अपने ढंग पर देखा जाता है। कहीं तो उनमें स्वरमक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे मरियादा (मर्यादा), किलेश (क्लेश) आदि में, कहीं ध्वनियों में समीकरण कर दिया जाता है, जैसे पिक (पक्व), उम्मि (क्रिमी) आदि में, तो कहीं एक व्यंजनध्वनि का लोप कर दिया जाता है, जैसे थुल (स्थूल), फटिक (स्किटक) आदि में।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> ऋतोऽत् । स्वृष्यादिषु । उदृत्वादिषु । प्रा० प्र०, १. २१. ३१ ।

र ऐत एत । १. ३६, श्रीत श्रोत १. ४१ प्रा० प्र० । साथ ही पिशेल : आ० प्रा० स्प्रा० § ६०, ए० ५५ ।

उ दैत्यादिषु अहत्। १. २७; पौरादिषु अठत्। १. ४२; साथ ही पिशेल, ५० ५६।

४ पिरोल, ग्रा॰ ग्रा॰ स्त्रा॰, 🖇 ६६, ८४, ८४।

<sup>&</sup>lt;sup>फ</sup> कगचजतदपयवां प्रायोलीयः। प्रा० प्र०, २. २।

<sup>🎖</sup> खन्यथमां इः। प्रा० प्र०, २. २७।

संस्कृत व्यंजनध्वनियों के प्राकृतकालीन विकास का प्रसंग भाषातल की दृष्टि से वड़ा महत्वपूर्ण है।

प्राकृत में संस्कृत पदरचना भी सरल हुई। यह सारत्यप्रवृत्ति शब्दरूपो तथा धातुरूपों दोनों में पाई जाती है। संस्कृत के तीन वचन प्राकृत में आकर केवल दो ही रह गए। प्राकृत में केवल एकवचन तथा बहुवचन ही हैं, द्विवचन का यहाँ अभाव है। प्राकृत की इसी परंपरा का निर्वाह अपभंश तथा आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में पाया जाता है। प्राकृत के शब्द अकारात, इकारांत, उकारांत, आकारांत, ईकारांत तथा ककारांत हैं । संस्कृत के हलंत शब्द यहाँ आकर अजंत हो गए हैं। प्राकृत काल में संस्कृत का लिंगविधान सुरचित रहा है। यहाँ तीनो लिंग पाए जाते हैं । नपुंसक लिंगरूपो को देखने से पता चलता है कि संस्कृत में ही इनके रूपों की बहुत कमी है। प्रयमा-द्वितीया विभक्तिवाले रूपों को छोड़कर, जो एक से हैं, शेष विभक्तियों में ये पुल्लिंग रूपों में ही समाहित हो जाते हैं। प्राकृत में ये नपुंसक रूप सुरचित रहे हैं। प्राकृतकाल में विभक्तियों का भी सरलीकरण हुआ। संस्कृत में आठ विभक्तियों हैं किंतु प्राकृत में चतुर्यों का लोप हो गया है; वह पष्टी में समाहित हो गई हैं । इसी प्रकार विभक्तिचिहों में भी संस्कृत में जो अनेकता है, वह यहाँ छत हो गई हैं ।

प्राकृत कियारूपो में विशेष परिवर्तन पाया जाता है। जिस प्रकार प्राकृत शब्दरूपो में एकरूपता लाने की प्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार धातुरूपों में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। संस्कृत में व्यंजनांत घातु हैं, पर यहाँ सभी घातु स्वरांत हो गए हैं। संस्कृत के दस गयों का मेद भी यहाँ छप्त होने लगा है। धातुरूपों में भी दिवचन का लोप हो गया है। आत्मनेपदी रूपों का प्रयोग बहुत कम होकर लकारों की संख्या भी कम हो गई है। भूतकाल के लिये भूतकालिक कृदंतों का प्रयोग भी चल पड़ा है, जो आगे जाकर अत्यधिक पल्लवित पाया जाता है। प्राकृत वाक्यरचना संस्कृत वाक्यरचना से अधिक भिन्न नहीं है। वैसे कुछ विभक्तियों के लोप के कारण वाक्यरचना में अंतर देखा जा सकता है। प्रत्येक प्राकृत की वाक्यरचनागत विभिन्नता का अध्ययन डा० सुकुमार सेन ने अपने ग्रंथ 'हिस्टॉरिकल सिटेक्स आव् मिडिल-इंडोआर्यन' में किया है।

<sup>🥈</sup> चुकुमार सेन : कां॰ ग्रा॰ मि॰ इं॰ म्रा॰, 🖇 ३०, पृ॰ ५०।

र वही, द ३०, १० ४०।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पिरोल: ग्रा॰ ग्रा॰ स्था॰, § ३६१, पृ॰ २४६।

र सेन : कां० ग्रा० मि० इं० आ०, ९ १६२, ए० १२५।

लिन्विरिटक सोसायटी आफ् इंडिया, कनकत्ता से प्रकाशित ।

प्राकृत शब्दसमूह में आर्य शब्दों के अतिरिक्त आर्येतर शब्द भी बहुत मिलते हैं। ये शब्द आरमेथ (आस्ट्रिक) तथा द्राविड परिवार के हैं। प्राकृत में संस्कृत के शुद्ध रूपों का प्रयोग आहत नहीं हुआ है तथा यह पद्धित वाद में भी चलती रही। फिर भी प्राकृत में ऐसे शब्द मिलते हैं जो संस्कृत रूपों के समान है। इन्हें हम तत्सम कहते हैं। वैसे तो प्राकृत में ऐसे तत्सम शब्द बहुत कम पाए जाते हैं। प्राकृत शब्दसमूह में अधिकांश शब्द तद्भव हैं, शेप देशी या देशज शब्द वे हैं जिनका संबंध प्राकृत वैयाकरण संस्कृत शब्दों से नहीं जोड़ पाते। ये वे शब्द हैं जिनकी ब्युत्पित्त अनिश्चित है। हमचंद्र ने अपनी 'देशीनाममाला' में ऐसे ही प्राकृत तथा अपभंश शब्दों का संकलन किया है। डा॰ वैद्य का मत है कि हमचंद्र के देशी शब्दों में कई तद्भव हैं तथा प्राचीन विद्वानों ने उनकी ब्युत्पित्त में मूल की है।

## ७. 'प्राकृत साहित्य का उद्य

प्राकृत साहित्य जनसामान्य की वैचारिक क्रांति के साथ उदित होता दिलाई देता है। जैसा कि स्पष्ट है, विक्रम से कई सौ वर्ष पूर्व से ही संस्कृत धर्म श्रीर काव्य की भाषा वन चुकी थी एवं वह बोलचाल की भाषा से दूर हटती जा रही थी। संस्कृत के विकास में श्रमिजातवर्ग का विशेष हाथ रहा है। इसने सामान्य जनता की बोलियों को उच साहित्य का माध्यम नहीं बनाया, किंतु ये बोलियाँ जनता का सहारा पाकर विकसित होती रहीं। लोकपरक सुधारवादी वैचारिक क्रांति ने श्रपने प्रचार के माध्यम के लिये इन्हें श्रपनाया। यहीं से प्राकृत साहित्य का श्रीगणेश माना जा सकता है। प्राकृत साहित्य का उदय सर्वप्रथम धार्सिक क्रांति से होता है। जैन श्रीर बौद्ध धर्म ने विक्रम पूर्व पाँचवी-छुठी शती में जनता की बोलियों को अपनाया और उनमें अपने प्रारंभिक साहित्य की रचना की। यह वैचारिक क्रांति पूर्व में हुई थी, श्रतः पूर्व की बोलियों को नया जीवन भगवान् बुद्ध तथा महावीर ने जनता की बोली में ही अपने सद्धर्म के उपदेश दिए। पर पश्चिम में चाहे जनसामान्य की बोलियों का स्वरूप रहा हो, वे अधिक विकास न पा सकीं। वहाँ संस्कृत का पद अक्षुग्रा बना रहा। इसका कारण यह या कि मध्यदेश आर्य वैदिक संस्कृति का केंद्र था। आगे जाकर ज्यों ज्यों संस्कृत रूढ होती गई, मध्यदेश में भी प्राकृत साहित्य का समानांतर विकास होने लगा, पर फिर भी वह श्रिधिक पल्लवित न हो पाया।

वैसे तो प्राक्षत का साहित्यिक काल विक्रम की छुठी शती के बाद भी चलता है, पर मोटे तौर पर विक्रम पूर्व छुठी शती से लेकर विक्रम की छुठी शती तक का १२०० वर्ष का काल ही हमने प्राकृतकाल माना है। इस काल में प्राकृत साहित्य को तीन होतों से आअय मिला—(१) वर्माअय, (२) राजाअय, और

(३) लोकाश्रय । धर्माश्रय का संकेत हम कर चुके हैं। प्राकृत को राज्यमापा के रूप में सबसे पहला महत्व देनेवाला प्रियदर्शी श्रशोक था जिसने जनता की बोली में श्रपनी धर्मलिपियो को उत्कीर्या कराया । किंत्र मौर्यों का श्रंत होने पर वैदिक धर्म के पुनरतथान से संस्कृत की पुनः प्रतिष्ठा वढ गई परंत कलिंग के जैन राजाश्रो ने किर भी प्राकृत को राज्यमापा का पद दिया । खारवेल के हाथीगंका शिलालेख को इस वात का प्रमाण माना जा सकता है। पर इतना होने पर भी प्राकृत इस पद पर पूर्णतः प्रतिष्ठित न हो पाई । प्राकृत साहित्य की उन्नति में वैदिक धर्मावलंबी श्रांध्रवंशी राजाश्रो ने भी वहत सहायता की। श्रांध्र साम्राज्य शीध्र ही प्राकृत साहित्य का गढ वन गया। श्रांध्रवंशी राजा शातवाहन ने स्वयं प्राक्त की गाथात्रों का संग्रह किया। परवर्ती कई श्रन्य राजाश्रो ने प्राकृत कवियो को श्राश्रय दिया। काश्मीरराज प्रवरसेन स्वयं प्राकृत महाकाव्य के रचयिता थे तथा यशोधर्मन ने वाक्पतिराज (गउडवहों के रचियता) को अपनी राजसभा में संमान्य स्थान दे रखा था। वाक्पतिराज के लगभग १००-१५० वर्ष वाद ही कन्नीज के एक भ्रत्य राजा के यहाँ यायावर महाकवि राजशेखर ने श्रपनी प्राकृत रचना को पछवित किया और प्राकृत को संस्कृत से भी अधिक कोमल भाषा घोषित किया । राजशेखर के समय तक प्राकृत का संमान ऋत्यधिक वढ गया था। यह वह काल या, जब प्राकृत भी संस्कृत की भाति परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा बन चुकी थी श्रीर वह भी लोकमापात्री से दर जा पड़ी थी। पंडितो तथा कवियो ने प्राकृत को संमानित पद दे दिया था। राजशेखर ने तो साहित्य की रचनान्त्रों में संस्कृत तथा प्राकृत काव्य में ठीक वही मेद बताया था जो पुरुष तथा रमग्री में है-एक में परुषता है तो दूसरे में कोमलता ।

> परुसा सक्कअवंधा पाउभवंधो वि होह सुउमारी। पुरुसमहिलाणें जेत्तिभ मिहंतरं तेत्तिभ मिमाणं॥

### प. प्राकृत की विभापाएँ

'प्राकृत' शब्द के उपर्शुक्त प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया होगा कि इसके अंतर्गत श्रानेक भाषाश्रो तथा विभाषाश्रों का समावेश होता है। इन भाषाश्रो में कई भाषाएँ ऐसी हैं निनका संकेत प्राचीन प्राकृत वैयाकरणो ने नहीं किया है। वैसे काल की दृष्टि से पहले हम प्राकृत को तीन वर्गों में बॉट चुके हैं, प्राचीन प्राकृत, मध्यवर्ती प्राकृत, तथा परवर्ती प्राकृत (श्रपश्रंश)। किंद्ध इस वर्गीकरण को पूर्णतः

<sup>े</sup> कर्प्रमंजगी, १.८।

वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । यही कारण है कि यहाँ हमें कालमेद की दृष्टि छोड़-कर श्रन्य प्रकार का वर्गीकरण करना होगा:

- (१) शिलालेखी प्राकृत—अशोक के समय से लेकर वाद तक ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में उपलब्ध शिलालेखों की प्राकृत को उस समय के शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा सिक्कों में पाई वाती है।
- (२) वहिर्मीरतीय प्राकृत—इसके श्रांतर्गत खोतान में मिले खरोष्ठी लिपि में लिखित 'धम्मपद' की प्राकृत तथा मध्यएशिया से मिले खोतानी इस्तलेखों की प्राकृत की गर्गना होती है जिसे 'निया प्राकृत' कहा जाता है।
- (३) धार्मिक प्राकृत—इसके श्रंतर्गत बौद्धों की धार्मिक प्राकृत, पालि तथा जैनों की श्रार्थभापा श्रर्भमागधी का प्रह्या होता है। इसके श्रातिरिक्त जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी का भी समावेश होता है।
- (४) वैयाकरणों की प्राक्ठत-वररुचि तथा भरत से छेकर मार्केडेय तथा राम तर्कवागीश तक के वैयाकरणो द्वारा उछि बित प्राकृत एवं प्राकृत की विमापाएँ।
- (४) साहित्यिक प्राकृत —इसमें महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची तथा श्रपभ्रंश के साहित्यिक रूप का समावेश होता है।
- (६) नाटकीय प्राकृत—इसमें भास तथा अश्वधीप से लेकर बाद तक के संस्कृत नाटकों में उपलब्ध तत्तत् प्राकृत तथा उनकी वैमाधिक प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है। इसी में प्राच्या, आवंती, दक्की (टक्की), शकारी, चांडाली आदि का प्रह्या होता है।
- (७) व्यावहारिक या मिश्र संस्कृत—इसको कुछ विद्वान् प्राकृत से भिन्न मानना चाहेंगे, तथा श्रन्य विद्वान् इसे संस्कृत में ही श्रांतर्भृत करना चाहेंगे, किंद्र मापावैज्ञानिक दृष्टि से यह संस्कृत का ही वह प्राकृतीभूत रूप कहा जा सकता है जिसका समावेश प्राकृत में करना ठीक होगा। इसमें महाभारत तथा पुरागों की व्यावहारिक संस्कृत, बौद्धों की मिश्र संस्कृत या तथाकथित बौद्ध मिश्र संस्कृत तथा जैनों के कृतिपय शंथों की मिश्र संस्कृत तथा जैनों के कृतिपय शंथों की मिश्र संस्कृत का समावेश किया जाता है।

हम यहाँ इन्हीं प्राकृतो का क्रम से संज्ञित विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे:

(१) शिलालेखी प्राकृत—प्राकृत के प्राचीनतम रूप यदि कहीं उपलम्य हैं तो केवल शिलालेखों में ही । सम्राट् श्रशोक के शिलालेखों में हमें प्राकृत का प्राचीन रूप प्राप्त होता है। ये शिलालेख हमें दो लिपियों में मिलते हैं—ब्राह्मी तथा खरोष्ठी। खरोष्ठी का प्रयोग केवल शाहवाजगढ़ी श्रीर मानसेरावाले लेखों में ही मिलता है। मध्यकालीन भारतीय श्रार्थभापा का श्रम्ययन करने के लिये श्रशोक के शिलालेखों का श्रत्यधिक महत्व है। भारतीय भाषाश्रों के विकासक्रम के श्रध्येता के लिये ये शिलालेख मौर्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में प्रचलित तत्कालीन विभाषाश्रों को प्रदर्शित करते हैं। वि० सं० १९८१-८२ (सन् १६२५) में हुल्ल्श ने इन शिलालेखों की प्राकृतों का श्रध्ययन प्रस्तुत किया या। श्रशोक के शिलालेखों की मापा का वैज्ञानिक श्रध्ययन हा० मेहेंडेल ने भी प्रस्तुत किया है।

इन लेखों में प्राकृत की चार वैमापिक प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं— उत्तर-पश्चिमी प्राकृत (या उदीच्य प्राकृत), पश्चिमी प्राकृत, मध्य-पूर्वी प्राकृत तथा पूर्वी प्राकृत।

श्रशोक के शिलालेखों के श्रातिरिक्त श्रन्य कई शिलालेख प्राकृत में उपलब्ध होते हैं। मेहेंडेल ने इन्हें पिट्यमी भारत में प्राप्त शिलालेख, दिन्णी भारत में प्राप्त शिलालेख, दिन्णी भारत में प्राप्त शिलालेख, इन तीन वर्गों में बॉटा है तथा इसी कम से श्रपनी पुस्तक में इनका भाषावैज्ञानिक श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। यद्यपि शिलालेख बहुत पीछे तक के मिलते हैं, किंतु शिलालेखी प्राकृत के श्रध्ययन की दृष्टि से वि॰ पू॰ तीसरी शताब्दी से वि॰ चौथी शती तक के सात सी वर्णों के शिलालेख ही विशेष महत्व के हैं। श्रशोक के बाद इस काल के शिलालेखों में खारवेल का हाथीगुंका शिलालेख, उदयगिरि तथा खंडगिरि के शिलालेख एवं पिरचमी भारत के श्रांध्र राजाश्रों के शिलालेख विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रांध्र राजाश्रों के शिलालेख साहित्यक हिए से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्राकृत का कृतिम साहित्यक रूप—उदाहरण के लिये संस्कृत की माँति समासांत प्राकृत पदों की

१ देश्यए--टा॰ मधुकर अनंत मेहॅटेल : हि॰ ग्रा॰ ६० प्रा॰, प्रथम परि॰ 'कांपरिटिव स्टडी माफ् प्रशोकन दन्किप्संस', पृ० १-४५ ।

शैली—यहाँ दृष्टिगोचर होने लगती है जो परवर्ती साहित्यक तथा नाटकीय प्राकृत में पर्याप्त मात्रा में मिलती है ।

इनके अतिरिक्त अन्य कई प्राकृत शिलालेख लंका से भी प्राप्त हुए है। कुछ बाद के खरोष्ठी के शिलालेख कॉगड़ा, मथुरा श्रादि स्थानों से भी मिले हैं। शिलालेखों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी प्राकृत लेख मिलते हैं। पुराने सिक्के दो तरह के मिलते हैं-कुछ सिक्कों में लेख नहीं मिलते तथा उनके समय का परा पता नहीं लग पाता, दूसरी कोटि के सिकों में छेख मिलते हैं जिनके ग्राधार पर उनकी तिथि का निर्धारण संभव है। इसी दूसरी कोटि के सिक्कों में ग्रीक, ब्राह्मी, खरोष्टी तथा प्राचीन नागरी लिपि में लिखे लेख मिलते हैं। ये सिक्के सोने, चॉदी या तावे के वने हैं। इन सिक्कों में सबसे प्राचीन सिक्का धर्मपाल का है जो मध्यप्रदेश के सागर जिले से मिला है। इसकी तिथि वि० पू० तीसरी शती मानी जाती है। इसमें ब्राह्मी लिपि में 'धमपालस' ( धर्मपालस्य ) लिखा है। एक दूसरा महत्वपूर्णं ऐतिहासिक सिक्का खरोधी लिपि में दिमित्रियस (वि॰ पू॰ दूसरी शती) का है, जिसमें 'महरजस अपरजितस दिमे' लिखा हुआ है। यदापि सिक्को में प्राकृत के केवल एक दो ही शब्द मिलते हैं, पर वे इस बात का संकेत करते हैं कि उस समय तत्तत् प्राकृत में ध्वनि संबंधी तथा पदरचना संबंधी विकास किस स्थिति तक पहुँच चुका था। उदाहरण के लिये 'धमपाल्ख' इस वात का संकेत करता है कि संस्कृत के रेफ का लोप हो गया, 'स्य' 'स' में विकसित हो गया, किंतु वह रूप श्रमी विकसित नहीं हुआ था जो परवर्ती प्राकृत में 'धम्मपालस्य' वनता है। इसी तरह पदमध्यग 'क, ग, च, ज, त, द, प, य, व,' का लोप नहीं हुआ अतः महाराश्रस्स 'श्रवराइश्रस्स' जैसे प्राकृत रूप श्रभी विकसित नहीं हुए थे। इस प्रकार ये किसी तरह प्राकृत के विकासक्रम का कुछ संकेत देने में सहायता कर सकते हैं। जहाँ तक शुद्ध साहित्यिक दृष्टि का प्रश्न है, शिलालेखी तथा सिक्कीं की प्राकृत इस दृष्टि से नगर्य ही मानी जायगी।

(२) बहिमारतीय प्राकृत—इस कोटि की प्राकृतों के श्रंतर्गत खोतान में मिले खरोशी लिपि के प्राकृत घम्मपद तथा निया प्राकृत का समावेश होता है। वि॰ सं॰ १९४९ (सन् १८६२ ई॰) में फ्रांसीसी यात्री दुत्र्वील दरॉ ने खोतान से

श्वा खारवेल के द्यार्थागुं फा शिलालेख से एक वाक्य नमूने के लिये उद्धृत किया जा रहा है: (१) संपुंख चतुवीस्रति-वसो तदानी वश्रमानसेसयो वेनाभिविजयो तितये कर्लिगरा-जवसे पुरिसयुगे महाराजाभिषेचनं पापुनाति । (संपूर्णचतुर्विशविवर्षः तदानी वर्द्धमान-शैशव वैरायाभिविजयः वृतीये कर्लिगराजवंशे पुरुषयुगे महाराजाभिषेचनं प्राप्णोति ।)

कहा महत्वपूर्ण लेख प्राप्त किए। जर्मन विद्वान् श्रोल्डेनवर्ग तथा फ्रेंच विद्वान् एमीले सेनर ने उन लेखों का अध्ययन कर पश्चिमोत्तर प्रदेश की वोलियों से प्रमावित उस घम्मपद को प्रकाशित किया। यह घम्मपद खरोधी में मिलने के कारमा 'खरोप्री धम्मपद' भी फहलाता है। इसी का एक परिवर्द्धित संस्करण वेशी-साधव बरुया तथा शिशिरकुमार मित्र ने वि॰ सं॰ १६७८ (सन् १६२१) में कलकत्ते से प्रकाशित कराया था। इसमें बारह वर्ग तथा २३२ छंद है। इसकी तिथि विक्रम की दूसरी शती (२०० विक्रम ) के लगभग मानी जाती है। इसकी भाषा पालि से भिन्न है, इसलिये इसे 'प्राकृत धम्मपद' भी कहा जाता है ।

निया प्राकृत—सर श्रॉ रेल स्टेन ने चीनी विकस्तान में कई खरोष्ठी छेखों की खोज की थी। यह खोज वि॰ सं॰ १६५८ से १६७१ (सन् १६०१ से लेकर १६१४) तक तीन बार की गई। ये लेख निया प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, श्रदः इनकी मापा 'निया प्राक्रत' के नाम से पुकारी जाती है। यह माषा मूलतः भारत के पश्चिमीचर प्रदेश (पेशावर के आसपास) की मानी गई है। यूरोपीय विद्वान, बोयर, रेप्सन, तथा सेनर ने इन लेखों का संपादन वि॰ सं॰ १६८६ (सन् १९२९) में प्रकाशित फराया तथा वि॰ सं॰ १६६४ ( सन् १६३७ ) में टी॰ वरो ने इस मापा पर एक गवेपगात्मक निवंध प्रकाशित किया। बरो के श्रनसार यह लेख वस्तुतः किसी भारतीय प्राकृत भाषा में है जो वि॰ तीसरी शती में क्राराइना या 'शनशन' की राजकीय भाषा थी। ये छेख खरोष्टी लिपि में हैं तथा मापावैज्ञानिक दृष्टि से इनका दरदी भाषात्रों से विशेष संबंध दिखाई पहता है। दरदी वर्ग की तोखाली के साथ इसका निकटतम संबंध है? । इन लेखों में श्रिधिकतर लेख राजकीय विपयो से संबद्ध हैं: उदाहरण के लिये राजाज्ञाएँ, प्रांताधीशों या न्यायाधीशो के प्रसारित राजकीय श्रादेश, क्रय-विकय-पत्र, निजी पत्र तथा नाना प्रकार की सचियाँ। इस भाषा में दीर्घस्वर, ऋ ध्वनि, तथा सवीप कष्म ध्वनियों के लिपिचिहों के श्रस्तित्व का पता लगता है, जबकि ये ध्वनियाँ श्रन्य भारतीय प्रावतो में नहीं पाई जातीं।

प्राष्ट्रन धनमपद की भाषा का संकेत निम्नोक्त गाथा से गिल सकता है: यस एनदिश यन गेडि परवहतस व १ स वि एतिन यनेन निवनसेव सतिए।

<sup>(</sup>जिस किमी गृहस्थ या साध के पास यह यान है, वह व्यक्ति वस्तुतः निर्वाख के पास ही है।) यहाँ वस ( यस्य ), पतिदश ( एताहुशम् ), यन ( यानं ), गेहि पनश्तस व गृहिएः प्रत्रजितस्य वा, वि (वै), निवनसेव (निर्वाणस्यैव) के पालिरूप क्रमशः यरस, ण्टाडि, थार्न, गिहिनो पव्वजिनस्सवा, वे, निव्वानस्सेव होते हैं।

र अंदेर : प्राकृत संग्वेजेज ऐंट देयर कांद्वियुशन द्व इंटियन कल्चर, ए० ३५ ।

- (३) धार्मिक प्राकृत—धार्मिक प्राकृतों के श्रंतर्गत इस बौद तथा जैन धार्मिक ग्रंथों की प्राकृतों को लेते हैं। इसमें पालि, श्रर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी श्राती हैं।
- ( अ ) पालि भाषा—'पालि' शब्द का प्रयोग बौद्ध घार्मिक ग्रंथों की प्राकृत के लिये किया जाता है, किंतु मूलतः इस शब्द का प्रयोग किसी भाषानिशेष के लिये नहीं पाया जाता या । 'पालि' शब्द का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग बुद्धघोप में मिलता है। वहाँ इसका प्रयोग दो अर्थों में हुआ है-(१) बुद्धवचन या मूल त्रिपिटक के लिये, तथा (२) पाठ या मूल त्रिपिटक के पाठ के लिये वस्तुतः श्रष्टक्या से बुद्धवचनी को अलग करने के उद्देश्य से उनके लिये 'पालि' शब्द प्रयक्त होता था। 'पालि' शब्द की व्यत्पत्ति के विषय में विद्वानों के कई मत प्रचलित हैं। भिक्ष जगदीश काश्यप के मतानुसार 'पालि' वस्तुतः 'पालियाय' का संज्ञित रूप है, जिसका प्रयोग श्रशोक के शिलालेख में भी मिलता है। यहाँ 'पालियाय' (परियाय) का ऋर्थ बुद्धोपदेश है। दुसरा मन मिक्ष सिद्धार्थ का है जिसके अनुसार 'पालि' शब्द शुद्धरूप में 'पालि' है जो संस्कृत 'पाठ' का प्राकृत रूप है? । तीसरा मत पं॰ विध्वशेखर भद्दाचार्य का है जो पालि शब्द को 'पंकि'वाची मानते हैं। यही रूप संस्कृत में भी 'पंकि' वाले श्रर्थं में प्रयुक्त होता है। इसके प्रमाण में वे पालिकोश 'श्रिभिधानपदीपिका' की निम्नांकित पंक्ति को उद्भूत करते हैं जहाँ 'पालि' शब्द का अर्थ 'बुद्धवचन' तथा 'पंक्ति' दोनों दिया है-- 'तन्ति बुद्धवचनं पन्ति पालि ।' श्रीमती रीज डेविड्ज का मत भी 'पालि' को पंक्तिवाचक मानने का है । जर्मन विद्वान मैक्स वेलेसर ने एक श्रन्य मत प्रकट किया है। उनके अनुसार 'पालि' 'पाटलि' या 'पाडलि' का संचित रूप है निसमा अर्थ है 'पाटलिपुत्र की भाषा'। कुछ विद्वान् 'पलि' शब्द का संबंध 'पिछि' शब्द से भी जोड़ने की चेष्टा करते हैं ।

'पालि' किस प्राकृत का नाम है तथा यह कहाँ की भाषा थी, इस संबंध में भी विद्वानों में बहुत मतमेद है। बौद्ध धर्मानुयायियों के अनुसार 'पालि' मागधी ही है तथा यही वह मूलभाषा है जिसमें भगवान सुगत ने अपने जनकल्याग्रामूलक विश्वधर्म का उपदेश दिया था। किंद्र जब वैयाकरणों की तथा साहित्यिक काल की मागधी के साथ इस माषा की तुलना की जाती है तो पता चलता है कि 'पालि' उससे मेल नहीं खाती। मागधी प्राकृत में दो विशेषताएँ हम विशेष रूप में पाते

भिद्ध जगदीश काश्यप : पालि महाच्याकरण, पृ० ६-१२ ।

२ डा० नाहा द्वारा संपादित : बुद्धिस्टिक स्टहीन, पू० ६४१-६५६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> भरतसिंह ज्याध्याय : प्रा० सा० इ०, पृ० ७।

४ वही, पृ० द।

हि—(१) वहाँ र तथा स्क्रमशः ल तथा श हो जाते हैं तथा (२) पुछिंग श्रीर नपुरंक लिंग श्रकारांत शब्दों के प्रथमा एकवचन में एकारांत रूप होते हैं, उदाहरखार्थ 'देवे'। पालि में ये दोनो विशेषताएँ नहीं पाई जातीं। यहाँ 'सु' का 'शु' के रूप में परिवर्तन नहीं होता, तथा 'श्' भी शौरसेनी की मॉति 'स्' हो जाता है। इसी तरह 'पालि' में 'र्' श्रपरिवर्तित बना रहता है, 'ल्' नहीं होता । महाराष्ट्री-शौरसेनी की भाँति पालि में भी श्रकारांत पुर्छिग शब्दों के प्रथमा एकवचन में श्रोकार तथा श्रकारांत नपंसकलिंग शब्दों के प्रथमा एकवचन में श्रतस्वार पाया जाता है। मागधी ही नहीं, श्रधंमागधी भी पालि का श्राघार नहीं मानी जा सकती। प्रो॰ लड़सं ने 'पालि' का मूल ग्राधार प्राचीन ग्रार्थमागधी माना है। पर उनके मत की पृष्टि में कोई प्रवल प्रमास नहीं मिलता । फ्रेंच विद्वान सिलवा लेवी के अनुसार पालि त्रिपिटक मूल बुद्धवचन न होकर किसी ऐसी पूर्ववर्ती मागधी का अनुदित रूप है. जिसमें पालि की अपेक्षा ध्वनिपरिवर्तन अधिक विकसित अवस्था में था। इस प्रकार लेवी 'पालि' को एक विविध रूपवती ( मिश्रित ) भाषा मानने का संकेत करते जान पड़ते हैं। पालि के संबंध में इन विभिन्न मतो के प्रचार का कारण यह है कि पालि में मागधी, शौरसेनी तथा पैशाची तीनो के तत्व उपलब्ध होते हैं तथा मागधी की अपेता शौरसेनी के तत्व कहीं अधिक पाए बाते हैं। यहीं इसका भी संकेत कर दिया जाय कि 'पालि' मुलतः किस प्रदेश की भाषा थी। 'पालि' की भौगोलिक सीमा का निर्धारण भी इसी तरह मतवैभिन्न्य से आकांत है। विंडिश. गायगर, रीन डेविडन इसे मागधी का रूप मानती तथा कोसल प्रदेश की भाषा घोपित करती हैं । वेस्टरगार्ड, कुह्न और फ्रैंक पालि को उज्जयिनी प्रदेश की त्रोली मानते हैं<sup>3</sup> । स्टेनकोनो के मतानुसार पालि का पैशाची से श्रात्यधिक साम्य है तथा दोनो का उद्गमस्थान विंघ्यप्रदेश है । किंत्र प्रियर्शन पैशाची को विंध्यप्रदेश की त्रोली न मानकर पश्चिमोत्तर भारत की बोली मानते हैं। ब्रियर्सन के मतानुसार पालि मागधी का वह साहित्यिक रूप है जो तत्त्वशिला में अध्यापन के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था"। डा॰ श्रोट्डेनवर्ग तथा ई॰ मुलेर पालि को फलिंग देश की भाषा मानते हैं। ढा॰ चादुर्ज्यों के मतानुसार पालि का मलाघार मगाधी न होकर मध्यदेशीय प्राकृत है, उसका शौरतेनी से प्रचुर साम्य है तथा वह

<sup>9</sup> वदी, पृ० १८ ।

रीज डेविट्ज : बुद्धिस्ट इंडिया, १० १५३-५४।

उ विटरनित्स : हि॰ ६० लि॰, पृ० ६०४।

४ वही, पूर ६०४।

प वही, ५० ६०४।

शौरसेनी का वह रूप है जिसमें पश्चिमोत्तर प्राष्ट्रत तथा श्रन्य श्रार्थ विभाषाश्री के कई श्रार्प (श्रार्कक) प्रयोग धुल मिल गए है ।

वस्ततः पालि किसी एक प्रदेशविशेष की भाषा नहीं है। किसी एक प्राकृत या उसके प्राचीन रूप से पालि को संबद्ध करना भांत मार्ग का श्राश्रय होना होगा। पालि एक मिश्रित भाषा है जिसमें श्रानेक बोलियों का संमिश्रगा मिलता है। पालि की प्रमुख भाषावैज्ञानिक विशेषताएँ ये हैं-पालि में श्रर्थमागधी की श्रपेक्षा श्रिविक श्रार्ष प्रयोग मिलते हैं। यहाँ श्रात्मनेपदी कियारूपों का प्रयोग बहुत पाया जाता है तथा छङ् लकार का श्रत्यधिक प्रचलन है। द्विलवाले लिट् लकार के रूप कम मिलते हैं किंत उनका सर्वथा श्रमाव नहीं है। प्राचीन गणवाले कियारुगें के कई भ्रवशेष मिलते हैं-सुगोति (शौर॰ सुग्रदि), करोति (श्रात्मने॰ कुन्वते) (शौर करेदि), ददाति (देति) (शौर देदि)। 'पालि' में केवल दंत्य 'स' पाया जाता है, 'य' का 'ज' नहीं होता, 'र' कभी कभी 'ल' हो जाता है, पर मागधी की तरह यह परिवर्तन नियमतः नही पाया जाता । दंत्य 'न' पाया जाता है श्रीर इसका मूर्धन्यीमाव ( नितमाव, गा ) बहुत कम मिलता है । स्वरमध्यग व्यंजन प्रायः अपरिवर्तित रहते हैं तथा पैशाची की भाँति सधीप श्रत्यप्राण ग, द, ब, श्रवोष श्रत्पप्रागा फ, त, प हो जाते हैं। संयुक्ताच्रों में स्वरभक्ति का श्रत्यधिक प्रयोग पाया जाता है, उदाहरण के लिये 'श्रार्थ' का पालि रूप 'श्रय्थ' के साथ साय स्वरमक्ति वाला 'ग्रिरिय' भी मिलता है।

'पालि' साहित्य में हम भाषाविकास के कम की दृष्टि से चार स्थितियाँ मान सकते हैं—(१) पालि साहित्य की प्राचीनतम छुंदोबद्ध गाथाश्रों में हमें पालि की प्राचीनतम स्थिति मिलती है, इन गाथाश्रों के साथ संलग्न पालि गद्य बाद का है। (२) इसके बाद की स्थिति में सद्धांतिक गद्य माग श्राते हैं जिनमें पुराना श्रापंपन तो दिखाई देता है, पर गाथा की भाषा की श्रपेद्धा इसमें परवर्ती विकास परिलच्चित होता है। (३) मिलिंदपञ्ह तथा गद्य टीकाश्रो (श्रष्टकथाश्रों) की माषा। (४) संस्कृत साहित्य के ढंग पर विरचित परवर्ती काव्यो की भाषा।

(आ) पालि साहित्य-मगवान् बुद्ध के वचनों का संग्रह 'त्रिपिटक' (तिपिटक) के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 'सूत्रपिटक' (सुतिपिटक), 'विनयपिटक' (विनयपिटक) तथा अभिधर्मपिटक (अभिधम्मपिटक) का समावेश होता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार •बुद्ध के निर्वाश के कुछ सप्ताह बाद ही ४२८ वि॰ पू॰

<sup>े</sup> डॉ॰ स॰ कु॰ चाहुज्यों : श्रोरिनिन ऐंड डेवलपमेंट श्राव् वेंगाली लेंग्वेज, मा॰ १, ए॰ ५५ तथा परवर्ती ।

( ४८५ ई॰ पू॰ ) में बुद्ध के शिष्य स्थविर महाकाश्यप के सदुयोग से राजगह (राजगृह) में एकत्र हुए तथा उन्होंने धर्म सिद्धाती तथा 'विनय' की स्थापना के लिये बढ़वचनो का संग्रह किया। यह संमेलन प्रथम संगीति के नाम से प्रसिद्ध है। प्रो॰ विंतरनित्स इस परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध इस मत को कि सुचपिटक तथा विनयपिटक का संकलन पूर्णतः उसी समय हो गया था, पूरी तरह स्वीकार नहीं करते. किंन वे यह नहीं कहते कि यह जनश्रति सर्वया निर्मुल है । दुसरी 'संगीति' इसके लगभग सौ वर्ष बाद ब्रेसाली (वैशाली) में हुई थी। इस संगीति का प्रयोजन विनय के उन दस नियमों की मीमांसा करना था जिनकी अवहेलना कई भिक्ष कर रहे थे। श्राठ महीने के इस संमेलन में भिक्षश्रो ने बौद्ध सिद्धांतो की पुनरावृत्ति की । इससे यह संकेत मिलता है कि इससे पूर्व बौद्ध सिद्धातो का कोई न कोई निश्चित स्वरूप पिटकादि के रूप में ग्रवस्य रहा होगा । ग्रंतिम संगीति सम्राट श्रशोक के समय हुई जिसे कुछ विद्वान तीसरी तथा कुछ चौथी संगीति मानते हैं। वेसाली तथा अशोक की संगीति के बीच भी एक (तीसरी) संगीति दृषियुत्र भिशुत्रों ने बुलाई थी, पर वह इतनी प्रसिद्ध नहीं है। त्रशोक के द्वारा बद्ध के बचनों का संग्रह करने के लिये आहत संगीति इतिहास में अत्यधिक प्रसिद्ध है। लंका की बौद्ध परंपरा के अनुसार यही तीसरी संगीति है। सम्राट् अशोक के समय तक बौद भिक्ष अनेक संप्रदाय या वर्गों में विभक्त हो गए थेर । बुद्ध के निर्वाग के २३६ वर्ष बाद पाटलिपुत्र में बौद्ध भिक्षु तिस्त मोग्गलिपुत्त (तिण्य मीद्गलिएत ) की मंत्रणा से बौद्ध वचनो की ग्रावृत्ति की गई। तिस्त ने येरवाद या सदर्म के सिद्धांतों का चयन करने के लिये संमेलन बुलाया। इसमें उसने केवल विभज्यवादी ( जिस वर्ग को तिस्स मानता था ) सिद्धातीं के श्रनसार थेरवाद की स्थापना की, तथा श्रन्य भिक्षचों को वौद्ध नहीं माना । इसी समय त्रिपिटक का संग्रह हुआ। यही त्रिपिटक सुचिपटक, विनयपिटक तथा अभिधम्मपिटक का संग्रह है। 'पालि' साहित्य का प्रमुख श्रंश यही त्रिपिटक साहित्य है। इसके श्रतिरिक्त इस पर लिखी गई टीकाओं श्रादि का साहित्य भी 'पालि' भाषा में है, जो इस िखात साहित्य से श्रालग करने के लिये 'श्रानपालि' या 'श्रानपिटक' साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> विंतरनित्स : ६० ई० लि०, ५० ४।

२ वही, पृष्धा

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विदानों के मतानुसार ये वर्ग संख्या में १= थे ।।देखिए वही, पाटटिप्पणी 3, ५० ५ ।

४ वरी, १०६।

'त्रिपिटक' सैद्धांतिक साहित्य-नौद्ध लोग त्रिपिटकों में सर्वप्रथम 'विनय-पिटक' की गणाना करते हैं। विनयपिटक में तीन प्रकार के प्रथ संग्रहीत हैं।

- (१) सुत्तविभंग—यह दो विभागों में है—(१) महाविभंग तथा (२) भिक्खुग्गीविभंग। महाविभंग में बौद्धिभक्षुत्रों के त्राठ प्रकार के उल्लंघनों का तथा भिक्खुग्गीविभंग में भिक्षुग्गियों के उल्लंघन का वर्णन किया गया है।
- (२) खंधक—इसमें दो वर्ग हैं, महावग्ग तथा चुछवग्ग। इसमें जीवन के श्रावश्यक नित्यनैमित्तिक नियमों के पालन का निर्देश है। चुछवग्ग में प्रथम दो बौद्ध संगीतियों का विवरण मिलता है।
- (३) परिवार या परिवार पाठ—इसे किसी सिंहली भिक्षु की परवर्ती रचना माना जाता है। यह १६ भागों में विभक्त है तथा इसे विनयपिटक का परिशिष्ट कहा जा सकता है। इसमें प्रश्नोत्तर रूप पाया जाता है?।

विनयपिटक में 'युत्तविमंग' का श्रत्यिक महत्व है तथा इसका मुख्य श्राधार 'पाटिमोक्ख' या प्रातिमोद्ध है। प्रातिमोद्ध को कुछ विद्वान् श्रलग से युत्तविमंग का एक श्रंश मानते हैं पर ये श्रीर कुछ नहीं, दोनों विभागों के संदित रूप हैं। प्रातिमोद्ध वस्तुतः मिक्षुश्रो तथा मिक्षुश्रियों के लिये विनय का पालन करने के नियमों का संग्रह है। 'उपोसथ' के समय मिक्षु इसका पाठ करते थे तथा स्वयं श्रपने श्रपने पापों को स्वीकार किया करते थे। श्रारंभ में इसमें केवल १५२ नियम थे किंद्र इन नियमों की संख्या थेरवादियों के पिटकसंग्रह के समय २२७ हो गई ।

युत्तिपटक में पाँच निकायों का संग्रह है—(१) दीघनिकाय, (१)
मिक्समनिकाय, (१) संग्रुत्त निकाय, (४) अंगुत्तर निकाय, (५) खुदकनिकाय। युत्तिपटक में बौद्ध सिद्धांतों और बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों का वर्णन है।
प्रथम चार निकायों में सूत्रों का संग्रह है। दीघनिकाय में ३४ बड़े बड़े सूत्र हैं।
मिक्समनिकाय में मध्यम मान के सूत्र हैं, जिसमें बुद्ध के १५२ संपापत्यों और संवादों का सूत्र रूप में संग्रह है। संग्रुत्तिकाय में कई तरह के सूत्रों का संग्रह है; इसीलिय इसे 'संग्रुत्तिकाय' कहा जाता है। इसमें देवता, मार आदि से संबद्ध अनेक सूत्र हैं। अंग्रुत्तरिकाय में प्राय: २३०८ सूत्र हैं जो ११ निपातों में विभक्त हैं। इसमें एक, दो, तीन आदि संख्याओं के सूत्र हैं। खुद्दक में संचित्त सूत्रों का

<sup>🤊</sup> वही, पृ० २१।

<sup>🤏</sup> वहीं, पृ० ३३।

<sup>3</sup> वही, पृ० २३-२४।

संग्रह है जिसमें विविध विषय हैं। यह १५ खुद्दक ग्रंथों का संग्रह हे—(१) खुद्दकपाठ, (२) धम्मपद, (३) उदान, (४) इतिञ्च क (५) सुचिनपात, (६) विमानवत्यु, (७) पेतवत्यु, (६) घेरगाया, (६) घेरीगाथा, (१०) जातक, (११) निदेस, (१२) पटिसंभिदामग्ग, (१३) ग्रापादान, (१४) खुद्दवंस, (१५) चिरियापिटक। साहित्यिक दृष्टि से वौद्धसाहित्य में खुद्दकनिकाय का ग्रात्यधिक महत्व है। इसी में घम्मपद, घेरगाथा, घेरीगाथा तथा जातक का समावेश होता है जिनको साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

'धम्मपद' में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का ४२३ छंदों में विस्तृत उल्लेख है। ये छंद २६ वग्गो (वर्गो ) में विभक्त हैं। प्रत्येक वर्ग में १० से २० तक छंदों का संग्रह है। धम्मपद के कई छंद श्रन्य बौद्ध ग्रंथों में उद्धृत मिलते हैं। धम्मपद का बीद धर्म में वही महत्व है जो सनातन ब्राह्मण धर्म में श्रीमद्भगवद्गीता का । धम्मपद के कई पद्य संस्कृत या प्राकृत रूप में तत्कालीन भारतीय साहित्य महाभारत, पंचतंत्र, जैन साहित्य त्रादि में मिलते हैं। संभवतः धम्मपद तथा इनका मूल स्रोत एक रहा हो । धम्मपद पर महामारत के कई पद्यों का प्रमाव देखा जा सकता है। येरगाया तथा येरीगाया में छंदोबद्ध रचनाएँ हैं जिनमें क्रमशः भिक्षश्रो तथा भिक्षियों के चरित्र की प्रशंसा है। येरगाथा में १०७ कविताएँ हैं जो १२७६ छंदो में हैं, येरीगाया में ७३ कविताएँ हैं जो ५२२ छंदों में हैं । इनमें कविताशों के श्रतिरिक्त कुछ क्यात्रों का संग्रह भी मिलता है। यह कथासंग्रह श्रप्रामाशिक माना जाता है। काव्य की दृष्टि से थेरगाया तथा थेरीगाथा के संग्रह उच्च कोटि के हैं। यरगायात्रो में श्रंतर्जगत् के श्रनुमवीं का प्राचुर्य है, जबकि येरीगायाश्री में भिञ्जियो की वैयक्तिक तरलता पाई जाती है। इनमें प्रकृति के मनोरम चित्र मिलते हैं। दोनो प्रकार की गायाओं में धार्मिक आदर्श की प्रतिष्ठापना की गई है तथा नैतिक एवं चारित्रिक वल का परिचय मिलता है। किंत इनका प्रदर्शन करते समय थेरों तथा येरियों ने अपने वैयक्तिक अनुभनों की तरलता भर दी है। इनके साहित्यिक सींदर्य का संकेत करने के लिये एक दो उदाहरसा देना अनावश्यक न होगा। कोई ध्यानस्य मिझ कटी में बैठा है। वर्षा हो रही है। मिझ भावतरल होकर गा उठता है:

> छन्ना में कृटिका सुखा निवाता वस्स देव यथासुखं । चित्तं में सुप्तमाहितं विमुत्तं आतापी विहरामि वस्स देवा । (गाथा १)

<sup>ै</sup> वही, पृ० दर ।

<sup>🗝</sup> भरनमिए उपाच्याय : पा० सा० इ०, ५० २७४।

(हे देव, मुखपूर्वक बरसो। मेरी कुटिया छाई है। हवा मीतर नहीं श्रा पाती, इसलिये कुटिया मुखदायक है। मेरा चित्त समाधि में लीन है, वह कामादि से मुक्त है। हे देव, मुखपूर्वक बरसो।)

एक दूसरा स्थिवर वर्षांकालीन प्रकृतिसींदर्य को देखकर मोहित हो उठता है:

यदा वलाका सुचिपण्डरच्छदा कालस्स मेघस्स भयेन तिजता।
पलेहिति आलयमालयेसिनी तदा नदी अजकरणी रमेति मम्॥
(गाथा ३०७)

(जब स्वच्छ स्वेत पंखवाले बगले काले मेघ के मय से श्रापनी खोह की खोज में उड़ते हैं उस समय बाढ़ में शब्द करती हुई नदी मेरा मन श्राकर्षित करती है।)

पर ऐसे समय में भी भिक्षु का मन सांसारिक श्रासिक की श्रोर नहीं दौड़ता। जब मेध की दुंदुमि गरजती है, श्राकाश में बादल उमड़-घुमड़कर पित्रयों के मार्ग को रोक लेते हैं तब मिक्षु पहाड़ के ऊपर जाकर समाधि लगाता है, उसे इससे बढ़कर श्रानंद श्रीर कहीं नहीं मिलता:

यदा नमे गज्जति मेघदुन्दुमि धाराकुळा विह्रगपथे समन्ततो । भिन्दु च पञ्मारगतो व झायति ततो शर्ति परमतरं न विंदति ॥ (गाथा ५२२)

येरगाथाओं के प्रकृति वर्णन में शुद्ध आ्रालंबनप्रधान प्रकृतिसौंदर्य है जिसका एक रूप हम वाल्मीकि के प्रकृतवर्णन में पाते हैं। बाद के संस्कृत साहित्य में श्रानाविल अनलंकृत प्रकृतिवर्णन थोड़ा वहुत कालिदास तथा भवभूति में ही मिलता है, अन्य किसी कवि में नहीं। शांत रस के परिपाद्य में किया गया यह प्रकृतिसौंदर्य-वर्णन निःसंदेह बौद्ध साहित्य की अपूर्व निधियों में से एक है।

थेरीगाथा में इसी प्रकार गीतितत्व की प्रधानता पाई जाती है। मिक्षुसियों की वैयक्तिक भावनाएँ इन गायात्रों को स्वतः कविता बना देती हैं। सीधी सादी अकृतिम शैली इन गायात्रों की प्रमुख विशेषता है। वृद्धा बनी हुई मिक्षुसी श्रंबपाली की गाया एक श्रोर युवावस्था के मोहक सौंदर्य तथा दूसरी श्रोर उसकी नश्वरता का संकेत करती है:

'एक समय या जब भौरों के समान काली तथा सघन मेरी यह वेग्री पुष्पों एवं स्वर्णीभूषणों से सुगंधित तथा अलंकृत रहती थी। आज वही बुढ़ापे में स्वेत, विखरी हुई, सन के वस्त्रों की तरह झड़ रही है। सत्यवादी बुद्ध के वचन झूठे नहीं होते। नीलमणि के समान ज़्योतिर्मंय उज्वल नेत्र आज शोभारहित हैं। यनायस्था की लंबी नासिका, कर्णयुगल और कदलीमकल के सहश दंतपंक्ति श्रव बर्जर तथा भग्न हो गई है। कीयल के समान मधर स्वर तथा शंख के समान सडील ग्रीवा फॉप रही है। यीवन में स्वर्णाभूपणो से यक्त श्रंगुलियों श्राज श्रशक है और वे उन्नत स्तन ग्राज दुलक कर चर्ममात्र रह गए है। स्वर्णनृप्रों से यनजनाते चरण श्रीर मेखलादि से श्रलंकृत कटिप्रदेश श्राच श्रीविहीन हैं।

भिक्षुणी श्रंबपाली का यह उद्गार निःखंदेह काव्योचित उदात्तता से समवेत है। इसकी शैली भिक्षश्रो के उदगारों से श्रधिक श्रलंकृत तथा करपनागंदित है। अंबपाली के अतिरिक्त अन्य कई भिक्षियों की गाथाएँ काव्य की दृष्टि से टत्तम है।

जातक—बौद्ध साहित्य में 'जातक' का विशेष स्थान है । 'जातक' शब्द का श्रर्थ है 'जन्म से संबंध रखनेवाला'। इसके श्रंतर्गत मगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ हैं।

जातकों में वोधिसत्व या तो कथा के नायक या कथा की घटना के गौरा पात्र या दर्शक के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक जातककथा का कोई न कोई पात्र बोधिसत्व होता है। सभी जातककथाएँ प्रायः एक ही ढंग से आरंभ होती हैं—'एक समय (जब राजा ब्रह्मदत्त वारागासी में राज्य करते थे) बोधिसत्व श्रमुक (करंगादि) योनि में उत्पन्न हुए श्रयवा वे श्रमुक ब्राह्मण या ब्रह्मदत्त के श्रमुक श्रमात्य ये।' इसके वाद मुख्य कथा होती है। श्रंत में कथा का मेल वोधिसत्व से निठाया जाता है। इस ढंग से किसी भी लोककथा को मजे से 'जातक' का रूप दिया जा सकता थार । जातको का जो रूप हमें उपलब्ध है वह मूल जातकमात्र न होकर उसकी व्याख्या या टीका 'जातकत्थवरायाना' से संवलित है।

जातकों का उपलब्ध रूप गद्य-पद्य-मिश्रित है। इनमें पद्यभाग या गाथाश्री फी भाषा गद्यभाग की अपेक्षा अधिक प्राचीन तथा आपे है। इसीलिये कई विद्वान तो कुछ गाथार्थ्यों को रामायरा के रचनाकाल से भी पुरानी मानते हैं। बस्तुतः दनमें फतिपय गायाएँ लोककथा के श्रंश रूप मे रही होंगी। किंतु सभी गायाएँ एक ही फाल फी रचना नहीं हैं। इनमें कुछ गायाएँ परवर्ती भी हैं: हाँ, वे गद्य की श्रिपेचा श्रवस्य प्राचीन हैं। जहाँ तक गद्यभाषा का प्रश्न है, गद्यभाग भी एक काल फा नहीं जान पड़ता। कुछ गद्यमाग का विषय वि॰ पू॰ दसरी तथा तीसरी शती फा माना जा सकता द क्यों कि 'बातकों' के गद्यभाग में वर्णित कई घटनाएँ

<sup>े</sup> थेरीगाथा, इइ ।

व भिटरित्सः : ६० ६० ति०. ५० ११३-१४।

भरहुत तथा साँची के स्त्पों की शिलाभित्तियों पर उत्कीर्ण हैं। बुद्ध की जातककयाश्रों में से कई निःसंदेह इतनी पुरानी हैं किंतु कतिपय श्राख्यान बाद में भी जोड़ दिए गए होगे। जातक के गद्यभाग की रचना कब हुई, किसने की, इसके विषय में दो मत हैं। 'गंघवंस' के श्रनुसार गद्यभाग (जातकहवरणाना) बुद्धघोप की रचना है। किंतु यह मत संदिग्ध है। रीज डेविड्ज़ ने इसे बुद्धघोष की रचना या संकलन नहीं माना है।

जातको की उपलब्ध संख्या ५४७ है, किंतु चुछनिहेश में केवल ५०० ही जातक माने गए हैं? । इनमें भी कई जातक श्रन्य रूपांतर के साथ दो जगह भी पाए जाते हैं या एक दूसरे में समाविष्ट हो गए हैं। कुछ जातककथाएँ सुचिपटक, विनयपिटक या श्रन्य पालि शंथों में मिलती हैं, पर उपलब्ध जातककथाश्रो में संगृहीत नहीं हैं। कई जगह एक ही जातक में श्रनेक श्रवांतर कथाएँ भी पाई जाती हैं तथा कुल मिलाकर 'जातक' में लगभग तीन हजार कहानियों हैं। 3

जातक साहित्य ऐसा बौद्ध सैद्धांतिक (केनानिकल ) साहित्य है जिसका बौद्धों के समस्त वर्ग तथा संप्रदाय समान रूप से आदर करते हैं। हीनयान तथा महायान दोनों संप्रदायों में उसका समान महत्व है। जहाँ तक जातको के साहित्यिक महत्व का प्रश्न है, इन्होंने भारतीय कथासाहित्य को प्रभावित किया है। संस्कृत, प्राकृत तथा जैन प्राकृत के कथासाहित्य पर प्रत्यन्न या श्रप्रत्यन्न रूप से जातककथाश्री का प्रभाव पड़ा है। बृहत्तर भारत-वर्मा, स्याम, लंका, तिव्वत-यहाँ तक कि चीन तथा जापान के साहित्य को भी बौद्ध जातककथात्रों ने प्रभावित किया है। ४ ये ही कथाएँ ईरान, अरव होती हुई युरोप तक फ़ैल गई हैं। साहित्य के अतिरिक्त जातक-कथाश्रो ने स्थापत्यकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला को भी विकसित किया है। वि॰ पू॰ तीसरी तथा दूसरी शती के भरहत तथा सॉची स्तूपों की वेदिकाश्रों पर कई जातक कथाएँ उत्कीर्ण हैं। इसके पश्चात् श्रमरावती श्रीर श्रजंता की गुकाश्रों में मी इनका प्रमाव देखा जा सकता है। साहित्यिक तथा कलात्मक महत्व के श्रतिरिक्त जातको का सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व है। कुछ विद्वानी ने तो इनमें बुद्ध-कालीन भारतीय संस्कृति तथा सम्यता की झॉकी देखने की चेष्टा की है। किंतु जातको में बुद्धकालीन मारत का समाज इतना प्रतिबिंत्रित नहीं जान पड़ता जितना दो तीन शती बाद का। वि॰ पू॰ तीसरी शती से लेकर विक्रम की तीसरी-चौथी शती

१ मरतसिंह उपाध्याय : पा० सा० इ०, पृ० २८१।

२ विंटरनित्स : हि० ई० लि०, ए० १२४, पाद टिप्पणी १।

उपाध्याय : पां० सा० इ०, ५० २७४ ।

४ वही, ए० १४४-५५।

तक के भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक श्रवस्था का पता जातक-क्याओं से लग सकता है।

श्रिमिधस्मिपिटक—'श्रिमिधस्म' का त्रार्थ 'उच्च धर्म' है; दूसरे शन्दों में इसका श्रर्थ 'दर्शन' है। इसमें वौद्ध धर्म का दार्शनिक पत्त है। इसमें धर्मसंगणि, विभंग, कथावत्थु, पुग्गल पंचति, धातुकथा, यमक, पट्टानप्पकरण ( महापट्टान ) ये सात ग्रंथ हैं। वौद्ध दर्शन को समस्तने के लिये यह पिटक श्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके कई ग्रंथ श्रत्यधिक रूखे, पंडिताउपन से मरे तथा क्लिए हैं।

श्रनुपालि या श्रनुपिटक साहित्य—इस साहित्य का श्रिकांश लंका के सिंइली विद्वानों ने लिखा है। वहाँ बहुत बाद तक, विक्रम की १५ वीं—१६ वीं श्रती तक, पालि साहित्य की रचना होती रही है। श्रनुपालि साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ, जो लंका में नहीं लिखा गया, मिलिंदपट्टो है। इसमें यनन राजा मिलिंद तथा बौद मिल्लु नागसेन का संवाद है, जिसमें बौद दार्शनिक विचारों के श्रनुसार तत्वमीमांसा है। विंटरनित्स ने इसकी तुलना 'ढायलॉग्स श्राव् प्छेटो' से की है। दूसरा ग्रंथ नेतिप्पकरण (नेत्तिगंध या नेति) है, जिसमें बुद की शिक्ताश्रों का विवरण है। इसके रचित्रता महाकचायन (महाकात्यायन) माने जाते हैं। सिंहली विद्वानों ने पालि में श्रनेक ग्रंथों की रचना की है तथा उन सबमें महत्वपूर्ण रचना श्रद्धकथाएँ हैं। पालि का परवर्ती साहित्य प्रायः श्रद्ध धार्मिक है, किंतु कुछ कृतियाँ साहित्यिक महत्व की भी हैं। विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के वैदेहस्थिय की 'रसवाहिनी' एक सुंदर श्राख्यानकाव्य है। रसवाहिनी मूलतः सिंहली भापा की रचना थी जिसका पालि रूपांतर वैदेह स्थितर ने किया है। वैदेहस्थितर ने 'समंत-कृटवएएना' नामक फाव्य भी लिखा है।

पालि में धार्मिक तथा साहित्यिक इतियो के श्रातिरिक्त व्याकरण, कीप तथा छंदःशास्त्र के ग्रंथ भी लिखे गए। पालि का प्राचीनतम व्याकरण कच्चानव्याकरण (कात्यायनव्याकरण) है। इन कात्यायन का बुद्ध के शिष्य महाकात्यायन से श्रथवा पाणिनि सूत्रों के वार्तिककार कात्यायन से कोई संबंध नहीं है। नेचिप्पकरण के वेखक कात्यायन से भी ये भिन्न जान पड़ते हैं। कच्चानव्याकरण पर पाणिनि व्याकरण तथा वामन की काशिकावृद्धि का स्वष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कच्चानव्याकरण विक्रम की सातवीं-श्राटवी शती से पुराना नहीं जान पड़ता। इसका महत्वपूर्ण भाष्य श्राचार्य विमलबुद्धि का 'न्यास' है। पालि में श्रन्य कई व्याकरण ग्रंथ लिसे गए पर उन सबका श्राधार कात्यायन का व्याकरण ही है। कात्यायन के श्रातिरिक्त मीग्गल्लायन का पालिव्याकरण भी श्रत्यिक मान्य व्याकरणग्रंथ है। लंपा तथा वर्मा में इस व्याकरण का विशेष श्रादर है। मोग्गलायनव्याकरण फ्यानव्याकरण की माँति प्राचीन नहीं है, पर उससे श्रथिक पूर्ण तथा मुक्यवरिशत

है। मोगालायन सिंहली थे तया श्रनुराधपुर के धूपाराम विहार के महाथेर थे। उन्होंने श्रपना व्याकरण परक्रमभुज (१२१०-१२४३ वि०) के शासनकाल में लिखा था। श्रवीचीन पालि व्याकरणों में मिक्षु जगदीश काश्यप का 'पालि महाव्याकरण' उल्लेखनीय है। पालिकोशों में मोगालायन की 'श्रमिधानणदीपिका' तथा बरमी मिक्षु सद्धम्मिकिच का 'एकक्खरकोस' श्रत्यिक प्रसिद्ध है। श्रमिधानणदीपिका की रचना में मोगालायन का श्रादर्श संस्कृत का 'श्रमरकोश' रहा है। ये वहीं मोगाल्लायन हैं जिनके व्याकरण का संकेत ऊपर किया जा चुका है। पालि में छंदःशास्त्र संबंधी ग्रंथ बहुत कम हैं। इनमें मुख्य 'वृत्तोदय' है। 'वृत्तोदय' की रचना सिंहली मिक्षु स्थितर संघरिक्खत ने की है। पालि में भी एक काव्यशास्त्र-संबंधी ग्रंथ मिलता है। यह भी उन्हीं स्थितर संघरिक्खत की रचना 'सुबोधालंकार' है।

(आ) जैन घार्मिक साहित्य-जैन धार्मिक साहित्य भी बौद्ध धार्मिक साहित्य की भाँति अत्यधिक समृद्ध है। बाँद्ध साहित्य की भाँति ही इसे भी दो तरह का माना जा सकता है—(१) सिद्धांत साहित्य (केनानिकल लिटरेचर) तथा (२) सिद्धांतेतर साहित्य (नॉन-केनानिकल लिटरेचर)। बौद्धी की श्रपेक्षा जैनी का चिद्धांतेतर प्राकृत चाहित्य चाहित्यक दृष्टि से श्रिधिक महत्व का है। वैसे तो जिस प्रकार बौद्धों का प्राकृत साहित्य 'पालि' भाषा में लिखा गया है, बैसे जैनों का प्राकृत साहित्य श्रर्धमागधी या श्रार्ष प्राकृत से संबद्ध माना जाता है । किंतु जैन विद्वानों ने श्रर्धमागधी या श्रापं प्राकृत के श्रतिरिक्त महाराष्ट्री तया शौरसेनी प्राकृत में भी रचनाएँ की हैं। महाराष्ट्री तथा शौरसेनी का जो रूप हमें जैन प्रंथों में मिलता है वह परिनिष्ठित प्राकृत साहित्य की महाराष्ट्री-शौरसेनी से कुछ भिन है, इसिलये विद्वानों ने इन्हें जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी कहा है। प्राकृत के अतिरिक्त अपभंश में भी जैन विद्वानों एवं कवियों ने कई रचनाएँ निवड की हैं। श्रपभ्रंश साहित्य की जो विशाल समृद्धि हुई उसका श्रेय श्रिषिकतर जैन फिवयों को ही दिया जाता है। पर जैन विद्वानों ने अपने सिद्धांत साहित्य तथा सिद्धां-तेतर साहित्य दोनों के लिये श्रार्ष प्राकृत का प्रयोग नहीं किया है। उनका सिद्धांत-साहित्य श्रर्भमागधी या श्रार्ष प्राकृत में मिलता है तथा सिद्धांतेतर साहित्य जैन महाराष्ट्री, जैन शौरसेनी तथा अपभ्रंश में ।

श्रर्थमागधी—जैन-सिद्धांत-साहित्य की भाषा श्रर्थमागधी या श्रार्थ भाषा है। कहा जाता है कि स्वयं मगवान् महावीर ने इसी भाषा में उपदेश दिया था ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मगर्व च र्थ श्रद्धमागहीये सासाये धम्मं श्राद्मसदं सा वियर्थ श्रद्धमागही भासा । समवायंगञ्जत ।

श्चर्यमागधी के गद्यभाग तथा पद्यभाग की भाषा में कुछ मेद दिखाई देता है। पालि साहित्य की भाँति श्चर्यमागधी के पद्यभाग की भाषा भी श्रिधिक प्राचीन तथा द्यार्प है। इसका अत्यधिक प्राचीन रूप श्रायारंगसुत्त, खुबगडंगसुत्त, तथा उत्तरक्भवण में मिलता है। श्रर्थमागधी रूप सिद्धांतेतर साहित्य की भाषा जैन महाराष्ट्री से सर्वथा भिन्न है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से अर्धमागधी मागधी से सर्वथा भिन्न है तथा वह उसके नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करती। ग्रमयदेव ने वताया है कि श्रर्धमागधी में मागधी के लच्चण पूरी तरह नहीं मिलते। श्रर्धमागधी में 'र', 'स' ध्वनियाँ पाई जाती है, मागधी में इनके स्थान पर 'ल' तथा 'श' होता है । मागंधी में प्रथमा एकवचन में 'ए' विभक्तिचिह्न मिलता है, किंतु अर्धमागंधी में 'ए' तथा 'श्रो' दोना रूप मिलते हैं। पिछला रूप महाराष्ट्री में मिलता है। भरत ने नाट्यशास्त्र में ऋर्धमागधी को ऋलग मापा कहा है तथा बाद में विश्वनाथ ने इसे चरो, राजपुत्रों तथा सेठों की भाषा कहा है । मुद्राराच्चस का जीवसिद्धि च्यासक तथा प्रवोधचंद्रोदय के कुछ पात्र अर्धमागधी त्रोलते हैं। इसके भी पूर्व भास के कर्णभार नाटक में इंद्र अर्थमागधी बोलता पाया जाता है। अर्थमागधी प्राकृत के मुख्य भाषावैज्ञानिक लच्च्या निम्नाकित हैं:

- १--इसमें महाराष्ट्री की भाँति र-स ध्वनियाँ मिलती हैं, मागधी की तरह ल-श
- २-- संयुक्त व्यंजन के पूर्व का स्वर दीर्घ बनाकर उसके एक व्यंजन का लोप होता है, जैसे वास (वस्स, वर्ष)।
- ३-च्यंजनो का लोप कर 'य' श्रपश्रुति का प्रयोग मिलता है-िटय ( स्थित ), सायर (सागर)।
- ४—क के स्थान पर ग का प्रयोग मिलता है श्रक्षोग (श्रशोक), सावग ( आवक )।
- ५-प्रथमा एकवचन में मागधी की तरह 'ए' रूप मिलते हैं-सावके ( श्रावक: ), भदन्ते । किंतु इसके साय 'श्रो' वाले रूप भी मिलते हैं-समग्रो (अमग्रः)।
- ६—त्वा, त्यप् के स्थान पर इतु ( ट्टु ) प्रत्यय मिलता ई—सुणिचु ( श्रुत्वा ), जािं जु ( ज्ञात्या ), कट ( कुत्वा ) श्रवहट ( श्रपहत्य )।

भर्भनाग्धी भाषा यस्यां वनी, लशी मागच्यामित्यादिक माग-भाषालकण परिपृणं नान्ति । समवायंगनुत्र टीका ।

३ भरतः ना० सा०, १८, ३८ ।

<sup>3</sup> गा० द०, पष्ठ परिचेद ।

श्चर्यमाग्धी में उपलब्ध जैन-सिद्धांत-साहित्य स्वेतांत्रर जैनियों के श्रतुसार निम्नोक्त है—

- १—द्वाद्श श्रंग—(१) श्रायारंग, (२) सूयगढंग, (३) ठाणंग, (४) समवायंग, (५) वियादपरणित, (६) नायाधममकद्दाश्रो, (७) उवासगदसाश्रो, (८) श्रंतगदसाश्रो, (६) श्रणुक्तो ववद्यदसाश्रो, (१०) पर्हावागरणाई, (११) विवागतुय, (१२) दिद्विवाय।
- २—द्वाद्श उपांग—(१) उपवाइय, (२) रायपसेण्इज, (३) जीवामिगम, (४) पन्नवर्गा, (५) सूरपरणित, (६) जंबूदीवपारणित, (७) चंदपरणित, (८) निरयावली, (६) कप्यविंक् सियाओ, (१०) पुष्पित्राओ, (११) पुष्पचूलाओ, (१२) वरिहदसाओ।
- ३—इस पइग्र्ग् (प्रकीर्गंक) (१) चउसरग्, (२) मचपरिज्जा, (३) संवार, (४) ग्राउरपच क्लाग्, (५) महापचक्लाग्, (६) चंद-विज्झय, (७) गिण्विचा, (८) तंडुलवेयालिय, (६) देवि-दत्थय, (१०) वीरत्यय।
- ४—छः छेयसुत्त—(छेदस्त्र) (१) आयारदसाओ, (२) कप्प (बृहत्कत्म), (१) ववहार, (४) निसीह, (५) महानिसीह, (६) पंचकप्प। अंतिम पंचकप्प के स्थान पर जिनभद्ररचित जीयकप्प को छुठा सूत्र माना जाता है।
- ४—चार मूलसूत्र—(१) उत्तरज्भाय या उत्तरज्भयग्, (२) दसवेयालिय, (३) ग्रावस्तयनिन्जुत्ति, (४) छनिन्जुत्ति ।
- ६-दो अन्य प्रंथ ये हैं-नंदीसुत्त तथा अणुयोगदाराइं ।

उपर्युक्त जैन सिद्धांतग्रंयों में नारहनों श्रंग छप्त हो चुका है, इसलिये जैन सिद्धांत में ४५ ग्रंथ हैं। वैसे सिद्धांतग्रंयों की संख्या परंपरा के श्रनुसार ५० के लगभग है। क्वेतांवर परंपरा के श्रनुसार महावीर ने मूल सिद्धांतों के १४ पूर्वों (पुन्तों) को गण्याधर को उपिंदृष्ट किया था। किंतु यह उपदेश छप्त हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्यूलमद्र ने पाटलिपुत्र में एक संमेलन बुलाकर ग्यारहों श्रंगों का संग्रह किया। इसी समय स्यूलमद्र तथा मद्रवाहु के श्रनुयायियों

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> विंतरनित्स : हि॰ ६० लि॰, सा॰ २, पृ० ४२८-४३० ।

में मतमेद हुन्ना तथा क्रमशः दिगंतर एवं स्वेतांतर संप्रदायमेद की नींव पड़ी । इसके बाद विक्रम की छठी शती में एक संमेलन वलभी में हुआ। इस समय देवार्द्धगिरान् (देवडि्ड) के नेतृत्व में सिद्धांतर्ग्रथो का संकलन किया गया। वलभी संगेलन के बाद अर्थमागधी साहित्यिक रचनाओं की भाषा न रही। छठी शती के वाद की जैन रचनाएँ संस्कृत, जैन महाराष्ट्री या श्रपश्रंश में मिलती हैं?।

जैन महाराष्ट्री-जैन विद्यातेतर साहित्य जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी में मिलता है। जैन महाराष्ट्री में स्वेतात्रर संप्रदाय का साहित्य मिलता है। महाराष्ट्री के परिनिष्ठित रूप से इसका केवल यही मेद है कि इसमें 'य' श्रुति का श्रत्यिक प्रयोग पाया जाता है जो परिनिष्ठित महाराष्ट्री में नहीं पाया जाता। इस भाषा को यह नाम सर्वप्रथम हर्मन शाकीवी ने कुछ जैन महाराष्ट्री कथात्री के संग्रह का संपादन करते समय दिया था। इस मापा में कुछ काव्य तथा कथा-साहित्य उपलब्ध हैं। ये कहानियाँ धार्मिक प्रचार के लिये प्रयुक्त होती थीं। जैन महाराष्ट्री की प्राचीनतम साहित्यिक रचना विमल सूरि का 'पलमचरिय' है। विमल सरि के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विमल सरि के श्रनुसार उन्होंने 'पउमचरिय' की रचना महावीर खामी के निर्वाण के ५३० वर्ष पश्चात् श्रर्यात् वि॰ सं॰ ६० के लगभग की थी । जैन परंपरा के विद्वान् इसे इसी काल की रचना मानते हैं। किंतु डा॰ कीय, डा॰ वूलनर तथा अन्य विद्वान् इसे विक्रम की तीसरी शती की रचना मानते हैं। डा॰ याकोबी भाषावैज्ञानिक श्राधार पर इसे विक्रम की चौथी-पॉचवीं शती से पुरानी कृति नहीं मानते<sup>४</sup>। भापाशैली के श्राधार पर 'पडमचरिय' विक्रम की तीसरी शती से पूर्व की रचना फयमपि नहीं हो सफती। संभवतः इसपर संस्कृत के 'श्रंक' काव्यो की परंपरा का प्रभाव हो । स्मरण होना चाहिए कि संस्कृत श्रंक काव्यों में प्रथम काव्य भारवि का किरातार्जुनीय है नो 'लह्म्यंक' काव्य है। पउमचरिय के भी प्रत्येक उद्देख ( सर्ग ) के श्रंत में 'विमल' शब्द का प्रयोग मिलता है तथा यह 'विमलाक' काव्य कहलाता रे। जो कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि पडमचरिय रविपेशा के संस्कृत पद्मचरित से पराना है जिसकी रचना वि॰ सं॰ ६३४ के लगभग मानी जाती है। ऐसा अनुमान

१ वही, पुरु ४३६-४३२।

२ फटरे : प्राकृत लेंग्वेज पेंट देयर काट्टिप्यूरान ड ईंडियन कल्पर, पृ० १८ ।

उ पंचेव व सस्या दुमगाण तीमवरसंज्ञता। वीरे लिज्ज्ञुवगए तथी निदद्धे इमं चरियं ॥ १०३ ।

४ रन नाना मनों के लिये देखिर-नाभूतम प्रेमी : नै० सा० २०, १० २७६। ३७

होता है कि 'पउमचरिय' रिवषेशा की कृति से दो सौ वर्ष से श्रिधिक पुराना नहीं हो सकता। इस प्रकार हमें डा॰ हमेंन याकोबी का मत ही विशेष समीचीन तथा वैज्ञानिक जान पड़ता है।

'पउमचिरय' जैन महाराष्ट्री में लिखा जैन पुराणों के ढंग का महाकाव्य है। इसमें ११८ उद्देस (उद्देश) या पव्यं (पर्व) हैं जो संस्कृत में सर्ग कहलाते हैं। इस महाकाव्य में जैन मत के अनुसार पद्म या मगवान् राम की कहानी कही गई है। विमलस्रि पउमचिरय में वाल्मीिक रामायण के मार्ग पर नहीं चलते, अपितु वे वाल्मीिक की कथा को इड़ी सिद्ध करने के लिये जैन परंपरा की रामकथा का पल्लवन करते हैं। राजा अधिक (सेणिय) महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम (गोयम) से रामकथा जानना चाहता है तथा गोयम रामकथा का वर्णन करते हैं। जैनियों की रामकथा बाहाण रामकथा से कुछ भिन्न है तथा उसमें भी दो तरह की रामकथाएँ पाई जाती हैं। जैन रामकथा के इन दोनों क्मों का उल्लेख अपभंश रामकथाओं के संबंध में अगले अध्याय में किया जायगा जो वहीं द्रष्टव्य है। पउमचिरय की शैली परवर्ती संस्कृत, प्राकृत या अपभंश काव्यों की तरह अत्यिक अलंकृत तथा कृतिम नहीं है। इसकी शैली पुराणों की सरल शैली सी है। समस्त काव्य गाहा (आयां) छंदों में निबद्ध है, कितु यत्रतत्र कुछ विश्विक चूच भी मिल जाते हैं। पउमचिरय की शैली निम्नोक्त दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी:

किर रावणस्य भाया महाबलो नाम कुंभकण्णो ति । छम्मासं विगयभयो सेज्जासु निरंतरं सुयइ ॥ जइ वियगप्सु अंगं पेलिज्जइ गुरुयपन्वयसमेसु । तेल्लघडेसु य कण्णा प्रिज्जंते सुयंतस्य ॥ पडुपडहत्त्रसई ण सुणइ सो सम्मुष्टं पि वज्जंतं । नय उद्देइ महप्पा सेज्जाए अपुण्णकालिमा ॥

( 21306-310 )

(उस रावण का माई महाबली कुंमकर्ण था। जो निर्भय होकर छः महीने निरंतर शय्या पर सोता था। यदि उसका अंग महान् पर्वतों के समान हायियों से कुचल दिया जाय, या उसके कानों में तेल के घड़ों से तेल भर दिया जाय, या उसके संमुख नक्कारे और तुरही का शब्द किया जाय, तब भी वह महात्मा नींद पूरी न होने तक सेज से उठते ही नहीं थे।)

एवं भवंतरकएण तवोबलेण, पावंति देवमणुर्सु महंत सोक्खं। को एत्थ दब्दनीसेसकसायमोहा सिद्धा भवंति विमला मल्पंकसुक्का॥ (५।२७१) (इस प्रकार पूर्व जन्म में फिए तपीवल (फर्म) के फारण व्यक्ति देवताश्रों श्रीर मनुष्या में महान् सुख प्राप्त करते हैं। इनमें कोई श्रपूर्व तपीवलवाले व्यक्ति ही श्रपने नि:शेप फपाय तथा मोह को दग्ध करके मलपंक (रागादि) से मुक्त तथा निर्मल होकर सिद्धत्व प्राप्त करते हैं।)

जैन महाराष्ट्री में चृिंगुकाएँ श्रीर कथासाहित्य भी उपलब्ध होता है। प्राचीन कथाशों में संघदास की 'वासुदेवहिंडी' का नाम लिया जा सकता है जिसमें जैन महाराष्ट्री का प्राचीन रूप मिलता है। इसका प्रयोग 'समराइचकहा' के पद्यभाग में भी मिलता है। समराइचकहा के गद्यभाग में शौरतेनी का प्रभाव श्रियक पाया जाता है। इसका पद्यभाग प्रायः गाथा (श्रायां) छंद में है। इसकी शैली सरल तथा स्वामाविक है, वास या सुबंधु की तरह श्रत्यधिक इतिम नहीं है, फिर भी वर्यानों में लंबे समासांत पद तथा श्रलंकृत भापा का श्रत्तित्व इस बात का संकेत करता है कि छेलक हरिभद्र (वि॰ श्राटवीं शती) श्रलंकृत काव्यशैली से पूर्यातः परिचित था। हरिभद्र ने इसे 'धर्मकथा' कहा है। 'समराइच्चकहा' केवल इसीलिये 'धर्मकथा' नहीं है कि इसके नायक नायिकाएँ जीवन का श्रनुभव प्राप्त फरने के बाद संन्यस्त होकर जिनशासनानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, श्रपित इसलिये भी कि छेलक ने स्थान स्थान पर मूलकथा तथा वर्यानों में जैन सिद्धातों के श्रनुसार कर्मादि का संकेत कर उपदेश देने की चेप्टा की है। समराइचकहा की मूल कथा में कई छोटी कहानियाँ भी श्रनुस्यूत हैं जिनका मूल उद्गम लोककथाएँ ही जान पहती हैं। समराइचकहा की शैली का एक नमूना यह है:

'श्रित्य इदेव जम्बुद्दीवे श्रवरिवदेहे खेते श्रपिरिमयगुणिनहाणं तियसपु-रवराणुगारि उज्जाणारामभूसियं समत्यमेहिणितिलयभूयं जयउरं नाम नयरं ति जत्य सुरुत्रो उज्जलनेवत्थो फलावियक्लणो लज्जाङ्ग्रो महिलायणो जत्थ य परदारपिरोगेयंमि भूश्रो, परदन्त्रावहरणंमि संकुचियहत्थो परोपयारकरणेक्कतिन्त्रङ्को पुरिसवग्गो ।'

(इस जंबृद्धीप नामक द्वीप में श्रपर विदेह क्षेत्र में श्रपरिमित गुणों की राान, देवनगरी के समान बाटिका श्रादि से भूपित, समस्त पृथ्वी का तिलकभूत जयपुर नामक नगर दे बहाँ सुंदर रूपवाली, उल्लाल वेशभूपावाली, कला-विवच्छा, लजाशील महिलाऍ तथा परदारभोग में नपुंतक, परद्रव्यापहरण में संश्चितहरून, परोपकार करने में कृशल पुरुप रहते हैं।)

तमराइचकहा के पूर्व भी इस प्रकार का कथासाहित्य रहा होगा। पालिच (पादिलत) भी 'तरंगवती' नामक प्राकृत कथा का उल्लेख कई स्थानों में मिलता है। इसका एक संचित्त रूप प्राकृत छंदोबद्ध रचना 'तरंगलोला' के रूप में उपलब्ध है। यह रचना चिक्रम की चीदहवीं शती के लगभग भी है। पून 'तरंगवनी' के रेजक पालिच का समय वर्मन विद्वान रुमान ने विक्रम की

तीसरी शती के लगभग माना है । इसी संबंध में उदयन की 'कुवलयमाला' का भी नाम लिया जा सकता है जो विक्रम की आठवीं शती की रचना है। अपभंश-काल में भी इस प्रकार की धार्मिक कथाएँ लिखी जाती रही हैं। इनमें से कई कथाएँ पद्मबद्ध हैं, जैसे अपभंश किव धरावाल की मिवस्यत्तकहा। जैन महाराष्ट्री प्राक्तत की रचनाएँ बहुत बाद तक लिखी जाती रही हैं। कथासाहित्य के अतिरिक्त जैन महाराष्ट्री का कुछ स्त्रतिसाहित्य या स्तोत्रसाहित्य भी मिलता है। इनमें प्रमुख महावीरस्तव तथा षड्भाषाविभूषित शांतिनाथस्तव हैं। इनमें चित्रकाव्यों की शैली का प्रभाव पाया जाता है। महावीरस्तव में यमक का प्रचुर प्रयोग है तथा दूसरी कृति में भाषाश्लेष का चमत्कार पाया जाता है। इस संबंध में कालकाचार्य-कथानक का उल्लेख कर देना आवश्यक होगा, जो स्त्रति के रूप में जिनपूजा के बाद पढ़ा जाता है। इसके अतिरिक्त 'ऋषभपंचाशिका' तथा 'द्वारवतीकथा' भी जैन महा-राष्ट्री के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं।

जैन शौरसेनी—जैन शौरसेनी में दिगंबर संप्रदाय के कुछ धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं। इस भाषा में शौरसेनी की प्रमुख विशेषताएँ (यथा, संस्कृत के स्वरमध्यग दंत्य त, थ का सघोषीभूत, द घ रूप) मिलती हैं तथा इसके अतिरिक्त श्वेतांबर धार्मिक ग्रंथों की भाषा अर्थमागधी का भी प्रमाव परिलक्षित होता है। इस भाषा में साहित्य पर्याप्त मात्रा में रहा होगा तथा यह गवेषणा के लिये पर्याप्त क्षेत्र है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने इस भाषा को दिगंबरी नाम भी दिया है किंतु यह नाम ऐतिहासिक, भौगोलिक या भाषावैज्ञानिक विशेषता का संकेत न करने के कारण उचित नहीं जान पड़ता।

जैन शौरसेनी की प्राचीनतम रचना कुंदकुंदाचार्य (विक्रम की प्रथम शताब्दी) का 'पनयगुसार' है। कुंदकुंद के पश्चात् मी इसमें कई रचनाएँ हुई हैं, किंदु ने श्रव तक पूर्णतः प्रकाश में नहीं श्रा पाई हैं। पिशेल तथा डब्ल्यू॰ डेनेक ने पनयगुसार के श्रतिरिक्त जिन रचनाश्रो का उल्लेख किया है ने हैं—नट्टकेराचार का मूलाचार, कार्तिकेय स्वामी की कत्तिगेयगुपेक्स्ता श्रीर कुंदकुंदाचार्य का छप्पाहुड, समयसार तथा पंचित्यकाय।

दिगंतर संप्रदाय के घामिंक ग्रंथ, जो प्रधानतः जैन शौरसेनी में लिखे गए थे, विक्रम की प्रथम शताब्दी से ही लिखे जाते रहे होगे किंद्र जिस रूप में उनकी माबा मिलती है वह इतनी पुरानी मध्यकालीन मारतीय आर्यभावा की विशेषताओं का संकेत नहीं करती। साथ ही इस भाषा की सुसंपादित रचनाओं के अभाव में इस

१ विंटरनित्सः हि० ६० लि०, सा० २, ५० ५२२, पाद टि० १ ।

विभाषा का मध्यकालीन भारतीय श्रार्थभाषा में क्या स्थान है, यह कहना बहुत कठिन है। इस भाषा पर संस्कृत तथा अर्थमागधी का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है तथा श्रन्य प्राकृतो की अपेदा देशी तल कम पाए जाते हैं। जैन शौरसेनी का एक उदा- हर्रण नीचे दिया जाता है:

जावण वेदि विसेसं तरं तु आदासबाण दोह्नं पि। अण्णाणी ताव दु सो कोधादिसु वट्टदे जीवो॥ कोधादिसु वट्टंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि। जीवस्सेवं बंधो भणिदो खळु सन्वद्रसीहिं॥ (समयसार, ३. ७४-७५)

(जब तक जीव अपने तथा आसव दोनो के विशेष मेद को नहीं जान पाता तब तक वह अज्ञानी बना रहता है तथा क्रोघादि कषायों में लिस रहता है। क्रोघादि में लिस रहने के कारण उसमें कर्मों का संचय होता रहता है। इस प्रकार जीव बंध में (फॅसता) रहता है, ऐसा सर्वदर्शी विद्वानो ने कहा है।)

#### (४) साहित्यिक या परिनिष्ठित प्राकृत

प्राकृत वैयाकरणों ने चार प्रमुख प्राकृतें मानी हैं—पहाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी तथा पैशाची। इनमें भी साहित्यक प्राकृत महाराष्ट्री का परिनिष्ठित रूप ही मानी जाती रही है। महाराष्ट्री प्राकृत उस काल में समस्त आर्विध्यहिमाचल मारत की राष्ट्रभाषा सी मानी जा सकती है। दंडी ने तो महाराष्ट्री को ही प्रकृष्ट प्राकृत कहा था। जब हम शुद्ध प्राकृत साहित्य की श्रोर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि प्रायः सब उपलब्ध कृतियाँ, जो (नाटकों की प्राकृत को छोड़कर) संख्या में श्रावे दर्जन से श्रिषक नहीं हैं महाराष्ट्री प्राकृत की ही हैं। शौरसेनी तथा मागधी की किसी स्वतंत्र शुद्ध साहित्यक कृति का नाम नहीं सुना जाता। पैशाची में गुणाब्य की 'वड्दकहा' का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, किंतु वह ग्रंथ श्राव तक उपलब्ध नहीं हो सका है, उसका संकेत भर श्रन्य ग्रंथों में मिलता है। फिर भी इतना निश्चित है कि पैशाची भी साहित्यक प्राकृत के रूप में रही होगी। यहाँ हम महाराष्ट्री तथा पैशाची के श्रद्ध साहित्य का संकेत करेगे।

महाराष्ट्री की माषावैज्ञानिक विशेषताश्रो का संकेत हम कर चुके हैं। विद्वानों का मत है कि महाराष्ट्री तथा शौरसेनी वस्तुतः दो भाषाएँ न होकर एक ही भाषा की दो शैलियाँ थीं। मध्यदेशीय प्राकृत की गद्यशैली शौरसेनी है, उसकी पद्यशैली महाराष्ट्री। नाटकों में हम देखते हैं कि पद्यभाग तथा गीतों की भाषा यहीं महाराष्ट्री होती है। महाराष्ट्री में मुक्तक कविताएँ तथा लोकगीत श्रत्यिक प्रचलित थे तथा इन्हीं मुक्तकों में से कुछ का संग्रह हमें हाल की सम्तर्भ में मिलता है जो

महाराष्ट्री की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। हाल के समय के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परंपरा के अनुसार ये वही शातवाहन हैं, जो विक्रम की प्रथम शती में आंध्र के राजा थे। हाल शातवाहन ने ही महाराष्ट्र में प्रचलित मक्तकों का संग्रह सत्तरह में किया या। किंत उपलब्ध गायासप्रशती की भाषा का काल विक्रम की दूसरी शती से छेकर पाँचवी शती के बीच जान पहता है । साथ ही गाथासप्तराती के कान्यमालावाले संस्करण में छठी शती तक के प्राकृत कवियो ( उदाहर्या के लिये भाषाकवि ईसान ) की गाथाएँ पाई जाती हैं। गाथासप्तशती के जो संस्करण हैं उनमें भी सभी गाथाएँ समान नहीं है. केवल ४३० गाथाएँ समान हैं। कुछ विद्वानों का यह मी मत है कि शातवाहन ने गाथाकोष का संग्रह किया था जिसमें एक हजार के लगभग गाथाएँ थीं। प्रस्तुत गाथासप्तशती का संग्रह उसी के आधार पर मेवाड के गुहिलोतवंशी राजा नरवाहन के पत्र शालिवाहन ने विक्रम की दसवीं शती में किया है? । हाल की सतसई की गाथाश्रों को लोकताहित्य माना जाता है, किंत डा० कीय का मत मिन है। वे बताते हैं कि इसकी भाषा कृत्रिस है तथा जनभाषा का रूप इसमें नहीं मिलता । इतना होते हए भी भावना तथा कल्पना की दृष्टि से इसमें बन-जीवन का रंग दिखाई पडता है। गायासमशती में ग्रामीगा जीवन के सरस चित्र देखने को मिलते हैं। कुषक श्रीर कुषकविता, गोप श्रीर गोपियों का जीवन, खेतों की रखवाली करती शालिवधुएँ, धान कूटती हुई प्रामीण नारी के चित्र लोकजीवन का वातावरण निर्मित कर देते हैं। किंद्र इससे भी वढकर गायासप्तशती की गाथास्त्रों में प्रेम के विविध पचों के चित्र देखने को मिलते हैं। विवाहित दंपती के संयोग तथा वियोग के धूपछाईं। चित्रों के श्रलावा यहाँ उन्मुक्त प्रश्वय के चित्र भी मिलते हैं, जिनमें से कुछ में कहीं कहीं उच्छ खलता भी दिखलाई पड़ती है। प्रकृतिवर्णन के परिवेश को लेकर तत्तत् गाथाकार ने नायक या नायिका के मनोमानों की श्रपूर्व व्यंजना की है। निम्नलिखित गाथा में नदी में फमलपत्र पर श्राराम करते बगुले के प्रकृति-सौंदर्य के माध्यम से स्वयंदूती की मनोमावना तथा संकेतस्थल की व्यंबना कराई गई है:

> उस णिच्चलनिप्पंदा मिसिणीपसिम्म रेहह् बलासा । णिरमलमरगसमाभणपरिद्वित्रमा संखसुत्ति व्य ॥

१ कीथ : हि० सं० लि०, ए० २२४।

र इसके लिये देखिए—'गाथासपराती, उसका रचनाकाल और रचयिता' नामक लेख, ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ४६, श्रंक ३-४, ए० २५२-२८५।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कीथ : हि० सं० लि०, ए० २२४।

(देखो, उस कमलपत्र पर शांत भाव से बैठा बगुला कैसा सुंदर लग रहा है, जैसे मरकतमिया के पात्र पर शंख की शुक्ति पढ़ी हो।)

'सत्तसई' के ही ढंग पर प्राकृत मुक्तक किताओं का एक दूसरा संग्रह भी पाया जाता है। यह श्वेतांबर जैन जयवल्लम का 'वजालगा' है। जयवल्लम के काल का पता नहीं, पर इस संग्रह पर वि० सं० १३६३ (१३३६ ई०) में एक संस्कृत छाया लिखी गई थी। जयवल्लम का काल विक्रम की बारहवीं शती के लगभग होना चाहिए। इस संग्रह में नीति, चरित्र, व्यवहार, प्रेम ग्रादि से संबंध रखनेवाली गाथाएँ संग्रहीत हैं। वजालगा में ७९५ छंद हैं जिनमें लगभग दो-तिहाई छंद प्रेमविषयक हैं। वजालगा की गाथाओं में कई पर श्रपभंश का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वजालगा में प्रेम की विविध दशाश्रो का सुंदर वर्णन मिलता है। निम्नलिखित गाथा में प्रेम की दशा का मार्मिक वर्णन है:

आरंभो जस्स इमो आसन्नासाससोसियसरीरो । परिणामो कह होसइ न याणिमो तस्स पेम्मस्स ॥ (३३-१)

(कोई नवानुभूतप्रेमा नायिका उप्ती से कह रही है: हे सिख, जिस प्रेम का आरंभ ही इस प्रकार है कि निःश्वासों के कारण शरीर सूख गया है, उस प्रेम का परिणाम क्या होगा, यह नहीं जानते।)

मुक्तक किताश्रों की मॉित महाराष्ट्री प्राकृत में महाकाव्यों की रचना भी हुई है। प्रवरसेन का 'रावणवहों' या 'सेतुबंध' काव्य प्रसिद्ध है। प्रवरसेन विक्रम की पाँचवीं शती में काव्मीर के राजा हो चुके हैं। 'सेतुबंध' का संकेत बाणा के हर्षचित तक में मिलता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार 'सेतुबंध' कालिदास की रचना है जिसे उन्होंने प्रवरसेन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। सेतुबंध के टीकाकार रामसिंह ने इस किंवदंती का संकेत किया है। सेतुबंध की भाषा परिनिष्ठित महाराष्ट्री है। यह काव्य १५ श्राश्वासो (श्राश्वासको) में विमक्त है। इसके प्रत्येक सर्ग में अंत के पद्य में 'श्रनुराग' शब्द का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार यह 'श्रनुरागांक' (श्रणुराश्रंक) काव्य है । सेतुबंध की शैली पर संस्कृत काव्यों की

कीर्तिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुसुदोञ्च्वला ।
 सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ ६० च०, प्रथम उच्छ्वास ।

र यं चक्रे कालिदासः किनुसुद्दिष्टुः सेतुनामप्रवन्यम् ॥ सेतुनंधप्रदीप टीका, कान्यमाला, ए० २।

रावणवह त्ति कर्न्न अणुरार्श्नकं समस्थनण्णिन्नेसम् ॥ १५–६५ ।

कृत्रिम शैली का पर्याप्त प्रभाव है। प्रवरसेन को यमक का श्रत्यधिक मोह है। संस्कृत के समासांत पदों की भाँति कई स्थानों पर प्राकृत के समासांत पदों का प्रयोग भी इनमें मिलता है। सेतुवंघ में वीर तथा श्रंगार दोनों रसों की सुंदर श्रमिव्यंजना हुई है। इसका श्रंगी रस वीर है, किंतु श्रंग रूप में श्रंगार का भी समावेश पाया जाता है। राज्यों की सेना के सजने का वर्णन बारहवें श्राक्वासक में सुंदर हुआ है:

> गुडिअगुडिज्जंतभढं सोहइ रणतुरिअजुत्तजुज्ञांतरहम् । घडिअघडेंतगअघडं चलिअचलंततुरमं णिसाअरसेणम् ॥ ( १२–८७ )

(राच्यों की वह सेना सुशोमित हो रही थी, जिसमें कुछ योद्धा कवनों से सकद हो चुके थे, कुछ हो रहे थे, रख के लिये कुछ रथों को तेजी से जोता जा चुका था, कुछ को जोता जा रहा था, हाथी सजाए जा रहे थे और कुछ सज चुके थे, कुछ घोड़े रवाना हो चुके थे और कुछ चलने की तैयारी में थे।)

प्रथम आश्वासक में राम का विरहवर्णन तथा प्रकृतिवर्णन मार्मिक है। राम ने बड़ी कठिनता से वर्षा ऋतु व्यतीत की है, सीता के मिलन की आशा लेकर किसी प्रकार कदंब वायु को सहा, मेत्राच्छ्रज अधकारपूर्ण आकाश को देखकर चिच शांत रखने की चेष्टा की, मेघों के गर्जन को सहन किया, फिर भी सीता के बिना अब जीवन कैसे रह सकेगा (आगामी शरत ऋतु कैसे व्यतीत हो सकेगी), यह सोचकर राम ने जीवन की आशा ही छोड़ दी:

गमिक्षा कलंबवाला दिट्ठं, मेहंघआरिलं गलणतलम् । सहिनो गन्जिनसहो तह वि हु से णत्थि जीविए आसंघो ॥

(1-84)

दसर्वे आश्वासक में किव ने निशाचर दंपतियों की प्रण्यलीला का सरस वर्णन किया है। विश्रब्धनवोढा की निम्नोक्त प्रण्यलीला सुंदर बन पड़ी है:

ण पिसइ दिण्णं पि मुद्दं ण पणामेइ अहरं ण मोएइ बला। कह वि पडिवज्जइ रसं पढमसमागमपरम्मुहो जुवइजणो।। (१०-७८)

(नायक के मुख देने पर भी वह चुंबन नहीं करती, न स्वयं अपना अधर ही इस्ताती है, न बलपूर्वक हटाती ही है, प्रथम समागम के कारण पराङ्मुख नवोढ़ा बड़ी कठिनता से प्रण्यलीला में प्रवृत्त होती है।)

प्रवरसेन की शैली अत्यधिक अलंकत है। अर्थालंकारों की सुंदर योजना सेतुनंघ में पाई जाती है। शरत् ऋतु तथा समुद्र की इलचल का प्रथम तथा द्वितीय आश्वासक में अलंकारों के सहारे सुंदर वर्णन किया गया है। शरत् ऋतु में विकित कमिलनी का निम्नांकित वर्णन श्रंगारी अप्रस्तुतिधान के कारण सुंदर हुआ है: कण्डअहणूमिर्अगी थोअत्थोओसरन्तमुद्भसहावा । रह्अरचुंबिरजंतं ण णिअत्तेह् णिर्लणी मुद्दं विश्व कमलम् ।।

(9-37)

(कॉटो से रोमांचित, धीरे धीरे मुग्ममान को छोड़ती हुई निलनी सूर्य की किरगों के द्वारा चुंबित मुख के समान कमल को दूर नहीं हटाती।)

सेतुबंध में प्रायः सभी वृत्त प्राकृत के शुद्ध मात्रिक वृत्त हैं। काव्य में गाया-वर्ग के आर्या, गीति, गाहिग्गी, सिंहिनी, स्कंषक आदि छंदो का प्रयोग मिलता है। सेतुबंध का विशिष्ट छंद स्कंधक है।

महाराष्ट्री प्राकृत का दूसरा काव्य वप्पइराग्र (वाक्पतिराज) का 'गउडवही' है। वप्पइराग्र कजीज के राजा यशोवमां का राजकिव तथा भवभूति का समकालीन था। संमवतः वह भवभूति का शिष्य था। 'गउडवहो' सर्गबद्ध काव्य नहीं है। इसमें १२०६ श्रायां छुंद हैं। श्रारंभ में वप्पइराग्र ने प्राचीन किवयो का उल्लेख किया है। वाक्पतिराज के एक दूसरे काव्य का भी पता चलता है, 'महुमहविश्रश्र', जिसका उल्लेख श्रानंदवर्षन ने ध्वन्यालोक में किया है। 'गउडबहो' की शैली भी संस्कृत की कृत्रिम काव्यशैली से प्रभावित जान पड़ती है।

उदाइरण के लिये निम्नलिखित संध्यावर्णन को लिया जा सकता है:

जामवई-सुइ-भरिए संज्झा-मइराइ दिणयराहारे । आयासकेसरं दंतुरेंति र्णक्खत्तकुसुमाइं ॥

(रात्रिरूपी नायिका के सुख में संध्या राग की मदिरा को भरकर सूर्यरूपी श्रालवाल को सींचने पर श्राकाशरूपी बकुल वृत्व तारकपुष्पो से विकसित हो उठा।)

यहाँ संस्कृत कान्यों की बकुलदोहद की प्रसिद्ध रूढ़ि के परिपार्क में किन ने संध्या के बाद आकाश में छिटकते तारो का सुंदर वर्णन किया है। अलंकार-ग्रंथों में आनंदवर्धन की 'विषमवाण्यलीला' तथा अज्ञात किन के 'हरविजय' से उद्घृत प्राकृत पद्य मिलते हैं। ये दोनों भी प्राकृत कान्य थे। हेमचंद्र ने 'कुमारपालचरित' के अंतिम आठ सगों में प्राकृत का प्रयोग किया है। कुमारपालचरित का यह अंश प्राकृत व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिये संस्कृत के भिट्टकाव्य की तरह लिखा गया है। प्राकृत का एक अन्य कान्य रामपाणिवाद का 'कंसवहो' है जिसका प्रकाशन ढा० आदिनाय नेमिनाय उपाध्ये ने १६४० ई० में किया है। कंसवहों में प्राकृत के मात्रिक वृत्तों के अतिरिक्त संस्कृत के विश्वक वृत्तों का भी प्रयोग मिलता है। परवर्ती प्राकृत कान्यों या नाटको की प्राकृत वृत्तों का भी प्रयोग मिलता है। परवर्ती प्राकृत कान्यों या नाटको की प्राकृत

<sup>&</sup>quot; 'कंसवहो' को शैली के नम्ने के लिये एक पव व्यप्त है: रासक्कीलाझ कीलाविश्रलवश्रवहूनेत्तकंदोट्टमाला

के पद्यों को देखकर ऐसा श्रनुमान होता है कि किन पहले संस्कृत में रचना करते थे, उसके बाद उसे प्राकृत व्याकरण के नियमों के श्रनुसार प्राकृत रूप दे देते थे।

वैसे तो राजशेखर की कर्पूरमंजरी का उल्लेख नाटकीय प्राकृत के संबंध में किया जा सकता है, पर उसके पूर्णंतः प्राकृत रचना होने के कारण उसका संकेत हम यहीं करना उचित समझते हैं। राजशेखर की कर्पूरमंजरी हफ की नाटिका के दंग पर लिखा हुआ प्राकृत सहक है। कर्पूरमंजरी के सभी पात्र प्राकृत बोलते हैं। इस सहक में राजा चंद्रपाल तथा कुंतल देश की राजकुमारी कर्पूरमंजरी के प्रण्य की कहानी है। एक तांत्रिक साधु, भैरवानंद अपने योग बल से कर्पूरमंजरी को कुंतल देश से छे आते हैं। नायक और नायिका एक दूसरे को देखकर आसक्त हो जाते हैं। वे गुप्त रूप से मिलते हैं पर महारानी विष्न उपस्थित कर देती है। इस प्रण्यलीला में विदूषक किंगल तथा कुरंगिका (कर्पूरमंजरी की सखी) नायक नायिका का मिलन कराने में सहायता करती हैं। कर्पूरमंजरी के बाद 'नयसुंदरी' नामक एक और सहक मिलता है जिसे अकवर के शासनकाल में एक जैन किंव ने लिखा है।

पैशाची—पैशाची की केवल एक ही कृति का पता चलता है; वह है गुणाब्य की बृहत्कथा। दुर्भाग्य से यह ग्रंथ नहीं मिलता। इसके आधार पर रचित क्षेमें हैं की बृहत्कथामंजरी तथा सोमदेव का कथासरित्सागर उपलब्ध हैं। संघदास कृत प्राकृत कथा 'वासुदेवहिंडी' के आधार पर यह पता चलता है कि संघदास को बृहत्कथा का पता था। दंडी के दशकुमारचरित पर भी बृहत्कथा का प्रभाव स्पष्ट परिलच्चित होता है। गुणाब्य का समय निश्चित नहीं है। किंवदंतियाँ उसे आंध-राज शातवाहन का समसामयिक (विक्रम की प्रथम शती) मानती हैं। गुणाब्य की बृहत्कथा की मानती हैं। गुणाब्य की बृहत्कथा की मानती हैं। गुणाब्य की बृहत्कथा की माना पैशाची मानी जाती है। वरक्चि के प्राकृतप्रकाश की मामह कृत मनोरमा व्याख्या में दशम परिच्छेद के चौथे तथा चौदहवें सूत्र के

पालंबालंकिदंगो मठहसिश्रमुहासित्तवसंदुविनो । संगाश्रंसो खडंतो सरसश्चरित्रं संचरंतो सश्चंतो सन्वामु दिक्खु दिविखन्नह सञ्चलश्रवार्णदक्षो वंदणो दे ॥ (४-४१)

(रासकोडास् क्रीडाविकलक्षववधूनेत्रनीलाञ्जमाला प्रालंबालंक्ष्तांगो मृदुइसितस्रधासिक्तवक्त्रेंदुविक्वः । संगायन् नटन् सरसतरमयं संचरन् शयानः सर्वास्र दिक्क दृश्यते सक्तवजनानन्दनो नन्दनस्ते ॥ ) संबंध में उदाहत 'कमलं पिव मुखे' तथा 'हितश्रकं हरित में तछिन' गुणाब्य की वृहत्कया के ही वाक्य हैं। गुणाब्य की बृहत्कया गद्यमय थी या पद्यमय, इसमें भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। संभवतः यह पद्यबद्ध रचना थी।

(४) नाटकीय प्राकृत—संस्कृत नाटकों में संस्कृत के साथ प्राकृतों का भी प्रयोग मिलता है। मरत ने अपने नाट्यशास्त्र में पात्र मेद के अनुसार भाषा मेद का संकेत किया था। संस्कृत नाटकों की प्रमुख प्राकृतों महाराष्ट्री, शौरसेनी तथा मागधी हैं। महाराष्ट्री का प्रयोग केवल पद्यो तथा गीतों में मिलता है। नाटकों की प्राकृतो में प्रमुख स्थान शौरसेनी का है। स्त्रियाँ, बच्चे, तथा अन्य मध्य वर्ग के पात्र शौरसेनी में बोलते हैं। मागधी का प्रयोग शौरसेनी की अपेक्षा कम पाया जाता है। इसे निकृष्ट कोटि के पात्र बोलते हैं। शाकुंतल में इसे मकुआ तथा राजसेवक बोलते हैं। मुच्छुकटिक में स्थावरक, कुंमीलक, वर्षमानक, रोहसेन तथा चांडाल इसका प्रयोग करते हैं। शकारी तथा चांडाली आदि मागधी की ही विभाषाएँ हैं। शकारी का प्रयोग मुच्छुकटिक में पाया जाता है, राजस्याल संस्थानक शकारी बोलता है।

संस्कृत नाटकों में प्राकृत के प्रयोग की परंपरा श्रश्वघोष के तुर्फान से मिले 'शारिपुत्रप्रकरण' तथा 'गियकारूपको' में पाई जाती है। प्रो॰ ल्यूडर्स के मतानुसार इन नाटकों के जलपात्र प्राचीन मागधी का, गियिका तथा विद्वक प्राचीन शौरसेनी का तथा तापस प्राचीन श्रामंगधी का प्रयोग करते हैं। श्रश्वघोष के नाद मास की नाटकीय प्राकृत आती है। इसमें प्रायः शौरसेनी का प्रयोग हुआ है। मागधी का प्रयोग कर्यामार में हुआ है। कालिदास के नाटकों में शौरसेनी तथा मागधी का प्रयोग कर्यामार में हुआ है। कालिदास के नाटकों में शौरसेनी तथा मागधी का प्रयोग हुआ है, गीतों में महाराष्ट्री भी पाई जाती है। प्राकृत की दृष्ठ से श्रद्धक के मृच्छुकटिक का श्रत्यिक महत्व है। मृच्छुकटिक में शौरसेनी तथा मागधी के शुद्ध रूप के श्रतिरिक्त कई विमाषाएँ मिलती है। शौरसेनी की दो विमाषाएँ प्राच्य तथा आवंती का प्रयोग कमशः विद्वक तथा वीरक करते हैं। पिशेल के मतानुसार चंदनक दािख्यात्य का प्रयोग करता है। संस्थानक शकारी बोलता है तथा माशुर दक्की या टक्की बोलता है। श्रपश्रंश का प्रयोग विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ श्रंक में मिलता है, जिसका संकेत हम श्रगले श्रष्ट्याय में करेगे। श्रश्चषेष, भास, श्रद्धक तथा कालि-दास के बाद के नाटकों की प्राकृत श्रत्यिक कृतिम है। महनारायण, भवस्ति,

१ कीथ : सं० हा०, पृ० ८६-८७।

व वही, पृ० १२२।

मुरारि स्नादि कवियों के नाटकों की प्राकृत संस्कृत के स्नाधार पर वैयाकरणों के नियमों को ध्यान में रखकर बनाई गई कृतिम प्राकृत प्रतीत होती है।

(६) वैयाकरणों की प्राकृत-प्राकृत भाषा के प्राचीनतम वैयाषरण वर-रुचि हैं। उन्होंने श्रपने 'प्राकृतप्रकाश' में चार प्राकृतों का उल्लेख किया है-महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी श्रौर शौरसेनी । श्राचार्य हेमचंद्र ने इनके साथ चूलिका पैशाची, श्रपभ्रंश तथा श्रार्ष (श्रर्धमागघी) को भी माना है तथा शब्दानुशासन के श्रष्टम श्रष्याय में इनका उल्लेख किया है। त्रिविकस, लक्ष्मीवर, सिंहराज, नर-सिंह तथा श्रन्य वैयाकरणों ने हेमचंद्र के ही विमाजन को माना है, वैसे ये वैयाकरण श्रार्ष या श्रर्थमागधी का समावेश नहीं करते । इन्हीं छः माषाश्रीं को पड्माषा के नाम से पुकारा जाता है। मार्कडिय से पूर्व के वैयाकरणों ने इन्हीं छः प्राकृतो का उल्लेख किया है। मार्केंडेय ने प्राकृत को सर्वप्रथम चार वर्गी में बाँटा है-(१) माषा, (२) विभाषा, (३) श्रपभ्रंश तथा (४) पैशाच । मार्केडेय ने भाषा प्राकृतों में महा-राष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, स्रावंती, मागधी ( श्रर्धमागधी को छोड़कर ) दाविगात्या तया बाह्मीकी का समावेश किया है। विभाषा प्राकृतों में चांडाली, शाबरी, श्रामीरी, शक्की को माना है। उसने अपभंश के २७ मेद माने हैं तथा उन्हें तीन प्रमुख वर्गों में बॉटा है-नागर, उपनागर तथा ब्राचड़ । पैशाची के ग्यारह मेदी का उछेख किया गया है जिनमें से मुख्य तीन हैं - कैकय, शौरसेन तथा पांचाल । मार्कंडेय का वर्गीकरण प्राच्य प्राकृत वैयाकरण रामतर्कवागीश तथा पुरुषोत्तम से मिलता है। प्रायः सभी वैयाकरणों ने महाराष्ट्री को प्रमुख मानकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। इसके बाद महाराष्ट्री तथा तत्तत प्राकृत के मेदों का संकेत किया गया है।

प्राकृत व्याकरणों में प्राचीनतम कृति वरहिच का 'प्राकृतप्रकाश' है, जिसपर मामह की मनोरमा टीका प्रसिद्ध है। मनोरमा के अतिरिक्त इसकी तीन टीकाएँ (एक पद्यमय और दो गद्यमय) और हैं। चंड का 'प्राकृतलच्चण' भी प्राचीन है। इसमें महाराष्ट्री तथा जैन प्राकृत (श्रार्ष, जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी) का विवरण है। प्राकृत व्याकरणों में हेमचंद्र के शब्दानुशासन का अष्ठम अध्याय महत्वपूर्ण है। इसमें छः मापाओं—महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची तथा अपअंश का विवरण है। इसपर स्वयं हेमचंद्र की ही दृत्ति है। हेमचंद्र के व्याकरण पर 'व्युत्पत्तिवाद' तथा 'प्राकृतप्रवोध' के नाम से दो टीकाएँ और हैं। क्रमदीश्वर के संस्कृत व्याकरण 'संचित्तसार' का अष्टम अध्याय मी प्राकृतों का विवरण देता है। तथाकथित प्राच्य प्राकृत वैयाकरणों में पुरुषोत्तम, रामतर्कवागीश तथा मार्केंडेय हैं। पुरुषोत्तम का 'प्राकृतलच्चण' केवल नेपाल लाइब्रेरी के एक इस्तलेख के रूप में उपलब्ध है जो विव संव १३१२ का लिखा है। रामतर्क-

वागीश का 'प्राकृतकल्पतक' विक्रम की १६वीं शती की रचना है। मार्केडेय का प्राकृतसर्वस्व उडीसा में मुकंददेव के शासनकाल में लिखा गया था। यह विक्रम की १७वों शती की रचना है। प्राचीन प्राकृत वैयाकरणों में वाल्मीकि का भी नाम लिया जाता है जो श्रादिकवि वाल्मीकि से मिन्न हैं। किसी रावण की लिखी हुई 'प्राकृतकामधेतु' का भी उल्लेख प्रो॰ मित्र की हस्तलेखसूची (केटेलॉग) में मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्र में प्राक्रतों की कतिएय विशेषताश्री का उल्लेख मिलता है। प्राकृत शब्दसमृह के स्राध्ययन के लिये धनपाल की 'पाइग्रलच्छी' तथा हेमचंद की 'देशीनाममाला' का उल्लेख किया जा सकता है।

- (७) मिश्र या गाथा संस्कृत-मिश्र या गाथा संस्कृत, संस्कृत का वह रूप है जो पाशिति के नियमों के श्रनुसार नहीं चलता तथा प्राकृत व्याकरश के रूपो एवं शब्दसमुद्द से यन्नतत्र प्रभावित मिलता है। यही कारण है कि माषावैज्ञानिको ने इसे संस्कृत का रूप न मानकर मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का एक रूप माना है। यह मिश्र संस्कृत दो कारणों से उत्पन्न हुई जान पड़ती है-(१) कुछ छेखकों ने किसी मच्यकालीन भारतीय आर्यभाषा को संस्कृत या साहित्यिक रूप देने की चेष्टा की हो तथा उसमें संस्कृत तत्वों की बहलता मर दी हो, (२) संस्कृत में कई अपाशानीय देशी प्रयोग स्वामाविक रूप से मिल गए तथा उसका यह रूप पाणिनिसंमत न होने के कारण मिश्र संस्कृत वन गया । उदाहरण के लिये बौद्ध मिश्र संस्कृत में हमें 'भिक्ष-स्य' जैसे रूप मिलते हैं। यह रूप अपािशानीय है क्यों कि 'मिक्ष' शब्द के वधी एक-वचन में 'भिन्नोः' रूप होना चाहिए। संभवतः यह रूप रामस्य, देवस्य आदि के साहत्य पर बना लिया गया है। अकारांत शब्दों में संस्कृत विभक्तिचिह्न 'स्य' है, किंतु इकारांत, उकारांत में यह 'श्रस्' (कनेः, विध्योः, मिन्नोः ) है। मिक्षु शब्द के साथ यह श्रकारांत शब्दों का पष्टी एकवचन का विभक्तिचिह्न 'स्य' जोड़कर 'भिक्षस्य' रूप बना दिया गया । ऐसा भी हो सकता है कि प्राकृत रूप 'भिक्खुस्त' का संस्कृतीभूत रूप ( मिक्कस्य ) रहा हो । प्राकृत में भिक्ष शब्द के पष्ठी एकवचन में 'भिक्खनो, भिक्खस्य' ये दोनों वैकल्पिक रूप पाए जाते हैं। इस प्रकार प्राकृत के प्रभाव पर बनाए गए संस्कृत रूपो की प्रचरता इस मिश्र संस्कृत को जन्म देती है। इसके श्रतिरिक्त प्राकृत शब्दो-तथा प्राकृत महावरों का प्रयोग भी इस भापा की विशेषता है। इस भाषा के तीन रूप पाए जाते हैं-बौद्ध मिश्र संस्कृत या बौद्ध संकर संस्कृत ( बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ), जैन मिश्र संस्कृत तथा हिंदु मिश्र संस्कृत।
- (१) बौद्ध मिश्र संस्कृत-बौद्धों के महायान संप्रदाय का साहित्य प्रायः संस्कृत भापा में निवद है, फिंतु इसकी संस्कृत शुद्ध पाणिनीय संस्कृत नहीं है। महावस्त, सद्दर्भपुंडरीक, ललितविस्तर, बातकमाला, श्रवदानशतक श्रादि ग्रंथो की संस्कृत

इसीलिये विद्वानों के, विशेषकर भाषावैज्ञानिकों के, श्राक्षपंश का विषय रही है। यद्यपि इस भाषा का प्रायः सारा साहित्य महायान शाखा का है तयापि कुछ ग्रंथ हीनयान शाखा के भी मिलते हैं जिनमें प्रमुख महावत्यु है। श्रारंभ में इस भाषा को 'गाथा विभाषा' कहा जाता था किंतु फेंच विद्वान् सेनार्त ने, जिसने वि॰ सं॰ १६३६-१६४४ में महावस्तु का तीन भागों में संपादन किया, इसे 'मिश्र संस्कृत' नाम देना श्रिधिक उपयुक्त समझा'। श्रमरीकी विद्वान् फेंक्लिन एजटेन इसे 'बौद्ध संकर संस्कृत' नाम देना विशेष वैज्ञानिक समक्तते हैं तथा उन्होंने इस भाषा का भाषावैज्ञानिक विवरणात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में उनकी 'बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ग्रामर तथा डिक्शनरी', जो दो भागो में प्रकाशित हुई है, तथा 'बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत रीडर' का संकेत किया जा सकता है । यहाँ इस विभाषा के विषय में प्रो॰ एजर्टन का संदिष्ठ मत दिया जाता है :

इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आरंभ से ही इसमें अंक्तिमाव की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई है, किंद्र फिर
भी इसमें मध्यभारतीय आर्यभाषा के तत्व सुरित्तित रह पाए हैं। यह संभिश्रण
काव्यभाषा के रूप में कभी प्रचित्त न रहा होगा तथापि यह माषा शितयों तक
धार्मिक भाषा रहने के श्रितिरिक्त उत्तरभारत के बौदों के धार्मिक कार्यकताप की
प्रचित्त भाषा रही है। इस भाषा में संस्कृतीकरण अलग अलग काल की रचनाओं
में अलग अलग अनुपात में मिलता है। प्रायः सभी बौद्ध संकर संस्कृत रचनाएँ
गद्य तथा पद्य की मिश्रित शैली में लिखी गई हैं। इनमें महावस्तु संभवतः सबसे
पुरानी रचना है तथा उसमें संस्कृतीकरण अपेन्ताकृत कम पाया जाता है। सदर्मपुंदरीक, लिलतिविस्तर, सुवर्णभासोत्तमसूत्र में पद्यभाग अपेन्ताकृत मध्यभारतीय
आर्थभाषा के तत्वो से अधिक अनुस्यूत है तथा महावस्तु की शैली के समान है,
किंद्र गद्यभाग आपाततः अधिक संस्कृतीकृत है तथा यह ध्वन्यात्मक और
पदरचनात्मक दृष्टि से परिनिष्ठित संस्कृत सा लगता है। पर गद्यभाग में कई जगह
असंस्कृत रूप आ जाते हैं। इसी तरह अनेक शब्द ऐसे मिलते हैं जो संस्कृत के
नहीं है या संस्कृत में उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते ।

कुछ विद्वान इस भाषा को केवल 'संस्कृत' मानते हैं। छुई रेतू ने अपनी 'ग्रामेर साँक्जीत' में इसे संस्कृत ही माना है, पर वे भी इस बात को मानते हैं कि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विंतरनित्स : हि० ई० लि०, सा० २, पृ० २२६।

र ये दोनों पुस्तकें येल युनिवर्सिटी प्रेंस, न्यू हेवन से वि० सं० २०१० (१६५३ ई०) में प्रकाशित हुई है।

अ फ्रैंक्लिन एजर्टन : बुद्धिस्ट हाइबिंह संस्कृत ग्रामर, सा० १, ए० ५, § १.१४-१. ३७ ।

यह विशेष प्रकार की संस्कृत है। महामारत की संस्कृत मी पूरी तरह पाणिनीय नहीं है. पर उसे 'संस्कृत' का विशेष प्रकार नहीं माना जाता। यदि शेष बौद्ध संकर संस्कृत साहित्य भी महावस्त की ही शैली में होता तो इसे संस्कृत कभी न कहा जाता । वस्ततः इस बात का निर्णय करते समय कि यह संस्कृत ही है, हम केवल गद्यमाग की ही भाषा को ध्यान में रखते हैं तथा पद्यभाग की भाषा की अबहेलना करते हैं । विद्वानों ने 'मिश्र संस्कृत' (बौ॰ सं॰ सं॰) की आधारमूत प्राकृत को भी ढूँढ़ने की चेष्टा की है। ल्यूडर्स तथा हार्नली ने सद्धर्मपुंडरीक की मूल विभाषा मागधी मानी है। इसका एकमात्र प्रमाशा यह है कि इसमें संबंध बहुवचन में आहो-वाले रूप मिलते हैं। एजर्टन के मत से इसकी मूल विमाषा पूर्वी विभाषा नहीं जान पड़ती । हॉ, इतना कहा जा सकता है कि अनेक काल के मापारूपों के कारण इस भाषा को किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश की विभाषा से संबद्ध नहीं किया जा सकता ।

इस माषा के दो प्रमुख ग्रंथ महावस्त तथा ललितविस्तर हैं। महावस्तु था महावस्त-श्रवदान हीनयान शाखा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। महावस्त में भगवान बुद्ध का जीवनचरित है। इसमें भगवान बुद्ध की कथा निदानकथा की भाँति तीन भागी में विभक्त है। प्रथम भाग में बुद्ध दीपंकर के समय में बोधिसत्व के जीवन की कथा है। द्वितीय भाग में बोधिसत्व तावत देवताओं के स्वर्ग में हैं तथा माया के गर्म में जन्म लेना चाहते हैं। यह भाग मारविजय तथा बोधिवृद्ध के नीचे बुद्धत्वप्राप्ति की कया तक चलता है। तीसरे भाग में संघ के उदय तथा विकास की कथा है। भगवान बुद्ध की कथा के बीच बीच में महावस्त में जातको तथा अवदानों एवं कई घार्मिक सत्रों का भी समावेश पाया जाता है। ललितविस्तर महायान शाखा का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। जैसा कि इस ग्रंथ का शीर्षक ही बताता है, इसमें भगवान बुद्ध की 'लीला' ( ललित ) का विस्तृत वर्णन है। महायान शाखा के श्रनुसार भगवान बुद्ध एक महान श्रलौिक सत्ता के रूप में चित्रित किए गए हैं। ललित विस्तर के श्रारंभ में ही बुद्ध की श्रलीकिकता का संकेत मिलता है। यह वह सबसे प्रमुख विंदु है, जो महायान को हीनयान से अलग करता है। महायान शाखा के वैपुल्यसूत्र की तरह जलितविस्तर के बुद्ध भी १२००० भिक्ष तथा ३२,००० बोधि-सत्वों से सेवित रहते हैं, वे समाधिमग्न रहते हैं, उनके मस्तक से एक तेज निकलकर समस्त स्वर्ग में व्याप्त होकर देवताओं को आनंदमभ कर देता है। यहाँ मगवान बुद्ध को ईश्वर तथा अन्य देवताओं से बड़ा बताया गया है? । ललितविस्तर में

१ वही, १.७६-१.७७, पृ० ११।

२ विंतरनित्स, हिं० इं० लि०, मा० २, पृ० २४६ ।

मी बुद्ध का विस्तृत जीवनचरित है जो तुपित देवों के स्वर्ग में स्थित वोधिसत्व की घटना से आरंभ होता है। बीच बीच में बुद्ध की अलौकिकता सिद्ध करने के लिये कई घटनाएँ तथा संवाद हैं। एक ऐसा ही संवाद सप्तम अध्याय में बुद्ध तथा आनंद का है, जिसमें बुद्ध को परात्परसत्ता का रूप बताया गया है। लिलतिवस्तर की रचना का वास्तविक काल हमें ज्ञात नहीं। सुना जाता है कि विक्रम की प्रथम शाती में इसका चीनी अनुवाद हो चुका था, पर विंतरिनत्स ने इस मत का खंडन किया है। इसका प्रामाखिक अनुवाद तो तिब्बती माषा में है जो विक्रम की नवीं शाती का है। सेनार्त ने संपूर्ण लिलतिवस्तर को बौद्ध धर्म की जानकारी के लिये प्राचीन स्रोत माना है कितु विंतरिनत्स के मत से इसका सभी अंश प्राचीन नहीं जान पढ़ता?।

महायान शाखा में बौद्ध संकर संस्कृत के अपने सिद्धांतग्रंथ मी हैं जिनमें सद्धर्मपुंडरीक प्रमुख है। कहा जाता है कि महायान संप्रदाय के सिद्धांतों को जानने के लिये सद्धर्मपुंडरीक सर्वप्रामाश्चिक ग्रंथ है । सद्धर्मपुंडरीक में बीच बीच में कहानियों आदि को अनुस्यूत कर सद्धर्मसिद्धांतों का पल्लवन किया गया है। सद्धर्मपुंडरीक की तिथि का निश्चय करना कठिन है, क्यों कि इसमें अनेक कालों के अंश पाए जाते हैं। इसका गद्य परिनिष्ठित संस्कृत के अत्यिषक समीप है, किंतु गायाएँ अधिक मिश्रित रूप व्यक्त करती हैं। फिर भी इसका मूल रूप विक्रम की प्रथम शती का रहा होगा, क्यों कि विक्रम की दूसरी शती में नागार्जुन ने इसका उल्लेख किया है। परवर्ती महायानसूत्रों में 'समाधिराज' का नाम उल्लेखनीय है। इसमें मगवान् बुद्ध तथा 'चंद्रापीड़ (चंद्रप्रम) के संवाद के माध्यम से बोधिसल समाधि के द्वारा किस प्रकार बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, इसका संकेत है, इसका संकेत करते हुए 'समाधि' की योगदशा का विवरण मिलता है।

(२) जैन मिश्र संस्कृत — श्रमेरिकी विद्वान् मारिस ब्लूमफील्ड ने जैन मिश्र संस्कृत का संकेत श्रपने एक लेख में किया या जो वाकेरनागेल के श्रमिनंदन में प्रकाशित श्रंय में छुपा या। तब से विद्वानों का ध्यान इघर श्राकृष्ट होने लगा। वैसे इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जैन किसी भी भाषा को ग्रुद्ध एवं परिनिष्ठित रूप में लिखने के लिये बड़े प्रसिद्ध हैं। जैनियों ने जहाँ कहीं संस्कृत में रचनाएँ की हैं, प्रायः वे सबग्राद्ध पाणिनीय हैं। इसी तरह परिनिष्ठित प्राकृत तथा परिनिष्ठित श्रपभंश के लिये भी जैन लेखक तथा किन सदा श्रादर्श रहे हैं। पर जैन विद्वानों के दो तीन ग्रंथ ऐसे

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, ए० २२५ ।

य वही, पृ० २६५।

मिलते हैं जहाँ संस्कृत में मध्यभारतीय आर्षभाषा के तत्व घ्रलेमिले मिलते हैं। बा० उपाध्ये ने जटासिंह नंदी के वरांगचरित का संपादन करते हुए इसमें उपलब्ध श्चसंस्कृत तत्वो का संकेत किया है। यहाँ उन्होंने श्रपाणिनीय रूपों, यथा बलिनः ( बले: ), स्वसार: ( स्वस: ), गतीषु (गतिषु), संस्कृत के लिंगविधान का उल्लंघन, यथा गेह, क्रोधोत्थान, जात का पुल्लिंग में प्रयोग तथा वृत्तांत का नपुंसक लिंग में प्रयोग, करवामहे ( ग्र० क० करवामहे ), ससर्जः ( ग्र० क० सस्जः ), जहः ( ग्र० रू० जुहुत: ) जैसे रूपो का संकेत किया है। इसी में सुक्षेत्रयत्तः ( सुक्षेत्रे + श्रातः ), ग्रामैकरात्रं ( ग्रामे+एकरात्रं ) जैसे गलत संधिगत रूप मिलते हैं। प्रो॰ उपाध्ये ने ऐसे अनेक असंस्कृत तत्वों का संकेत किया है। वरांगचरित संस्कृत महाकाव्यों के ढंग पर ३१ सर्गों में निबद्ध है। इसमें विनीतदेश के राजकुमार वरांग की कथा है जो अंत में जैन धर्म में दीचित हो जाता है। कथा में लोककथा की रूढियो (मोटिफ) का प्रयोग मिलता है। काव्य में प्रायः सभी मुख्य संस्कृत छंदो का उपयोग किया गया है। दूसरा ग्रंथ बुद्धविजय का 'चित्रसेनपद्मावतीचरित्र' है। यह भी एक लोककथा के श्राधार पर निर्मित धर्मकथा है। यह कथा ५६४ छंदो में है तथा पराणो के ढंग पर अनुष्ट्रप् छंद में लिखी गई है। इसके संपादक मलराज जैन ने इसकी भाषा में भी कई अर्थस्कृत तत्व हूँ है हैं? । इसी का अध्ययन ब्ल्यमफील्ड ने प्रस्तुत किया था। इस कविता में भी लोककथा की कई रुढियो का प्रयोग हन्ना है<sup>3</sup>। न्नासंस्कृत तत्व 'प्रबंधचिंतामिंगा' में भी देखे जा सकते हैं।

(३) ब्राह्मण मिश्र संस्कृत—कुछ विद्वान महाभारत, रामायण तथा पुराणों की भाषा में कई अपाणिनीय या आर्ष प्रयोग देखकर उसे मिश्र संस्कृत कह बैठते हैं। पूना से प्रकाशित महाभारत के सुसंपादित संस्करण के आधार पर विद्वानों का कहना है कि महाभारत की भाषा भी भिश्र संस्कृत है तथा महाभारत की संस्कृत धारा के नीचे कोई मध्य भारतीय आर्यभाषा प्रवाहित जान पड़ती है। किंतु महाभारत की भाषा को मिश्र संस्कृत मानना ठीक नहीं जान पड़ता। महाभारत का मूल रूप कुछ भी रहा हो, उपलब्ध रूप में आर्ष रूपों, के होने पर भी उसे संस्कृत ही मानना ठीक होगा, उसके साथ 'मिश्र' विशेषण का प्रयोग दुराग्रह मात्र है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वरागचरित, प्रो० उपाध्ये द्वारा संपादित, वि० सं० १६६५ (१६३८ ई०), श्रॅगरेजी मूमिका, ए० ४२-४८ ।

र चित्रसेनपञ्चावतीचरित्र, मूलराज जैन द्वारा संपादित, वि॰ सं॰ १६६६ ( १६४२ ई० ), श्रॅगरेजी मूमिका, ए० २३–३० ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देखिए—वही, पृ० १-२०। ३६

## १०. प्राकृत साहित्य की परंपरा

इस देखते हैं कि प्राकृत मापा का साहित्य श्रत्यिक समृद्ध है तथा वह विविध स्रोतों में उपलब्ध होता है। इसमें वहाँ एक श्रोर ग्रद्ध साहित्यिक क्रतियाँ उपलब्ध हैं, वहाँ दसरी स्रोर धार्मिक साहित्य भी उपलब्ध होता है। जैन तया बौद्ध धर्म लोकजीवन को श्रपना ध्येय बनाकर चले थे, फलतः इन्होने साधारण लोकसमाज की माषा को ही अपने प्रचार का माध्यम चुना। भगवान सुगत श्रीर भगवान महावीर के शिष्यों ने भी उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ का ही आश्रय लिया तथा जनता से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिये श्रपने सैद्धातिक तथा सिद्धातेतर साहित्य को जनता की बोली में ही लिखा। धार्मिक साहित्य की यह परंपरा प्राकृत से ही अपभंश में आई और प्राकृत का स्वरूप परिवर्तन हो जाने पर बाद के जैनों ने तत्कालीन जनभाषा अपभ्रंश में अपने धार्मिक साहित्य की रचना की। इसी तरह श्रपभंश काल में बौद्ध सिद्धों ने भी इस परंपरा को कायम रखा। यह परंपरा प्राकृत की ही देन थी, जो आगे अपभ्रंश के बाद भी संतों के द्वारा अपनी जनभाषा की 'बानियों' में श्रक्षराया बनी रही। बौद्धों तथा जैनों ने दो प्रकार का धार्मिक साहित्य प्राकृत को दिया है-एक सैद्धांतिक, दूसरा सिद्धातेतर। सिद्धांतेतर साहित्य का श्रद्ध साहित्यिक दृष्टि से भी बढ़ा महत्व है। सच तो यह है कि इन दोनों धर्मों के सिद्धांतेतर साहित्य के आधार पर ही आज हमारा प्राकृत साहित्य समृद्ध है, श्रन्यया प्राकृत में गुद्ध साहित्यिक कृतियाँ गिनती में बहुत कम हैं। प्राकृत के धार्मिक सैद्धांतिक साहित्य को छोड़ देने के बाद जो साहित्य बचा रहता है उसमें हम कई शैलियों देखते हैं। इस साहित्य को हम चार भागों में बाँट सकते हैं—(१) प्रबंध काव्य, (२) मुक्तक काव्य, (३) कथासाहित्य, (४) नाटक ।

(१) प्रबंधकाव्य — प्राकृत में प्रबंध काव्यों की परंपरा इतनी समृद्ध नहीं दिखाई देती। 'पउमचरिश्र' पुरागों के ढंग पर लिखा हुश्रा प्रबंध काव्य है, श्रीर उसकी शैली भी पौराणिक सरलता का परिचय देती है। पर 'पउमचरिश्र' ने प्राकृत साहित्य में जिस परंपरा को जन्म दिया वह प्राकृत से श्रपभंश में श्राकर स्वयंभू की 'रामायग्र', 'हरिवंशपुराग्र' तथा पुष्पदंत के 'महापुराग्र' एवं श्रन्य जैन कियों के धार्मिक चरितकाव्यों एवं पुराग्राकाव्यों के रूप में प्रकट हुई है। इस परंपरा ने गौग्र रूप से हिंदी साहित्य के श्रादिकालीन चरितकाव्यों को प्रमावित किया है। प्रवरसेन का 'सेतुवंध' प्राकृतकालीन महाकाव्यपरंपरा का सचा प्रतिनिधि कहा जा सकता है। श्रालंकारिकों का कहना है कि प्राकृत के महाकाव्य सगों के स्थान पर श्राश्वासकों में विभक्त रहते हैं (सर्गा श्राश्वासकामिधाः)। जहाँ तक महाकाव्यों के श्रन्य लच्चगों का प्रश्न है, वे ठीक वैसे ही होते हैं जैसे संस्कृत महाकाव्यों में। 'सेतुबंध' का पर्यालोचन करने पर पता चलता है कि सेतुबंध

कालिदासोत्तर संस्कृत महाकाव्यों की कत्रिम शैली का परिचय देता है। उसका प्रमख रस बीर होते हए भी उसमें शृंगार के विलासादि का वर्णन पाया जाता है। जलकीहा. वनविद्वार. रतिकीहा ऋादि वर्णनों की शास्त्रीय परंपरा का पालन 'सेतुबंघ' में देखा जा सकता है। दूसरी श्रोर शैली की दृष्टि से जहाँ 'पउमचरिश्र' प्राकृत की स्वाभाविक शैली का आअय छेता है, वहाँ 'सेत्वंघ' क्रतिम अलंकत शैली का प्रयोग करता है। यहाँ समासांत पदावली, रहेष तथा यमक की श्रमिरुचि, श्चर्यालंकारो का प्राचर्य दिखाई पहता है, जो 'पउमचरिश्र' में नहीं है। 'सेतबंध' की इस शैलीगत विशेषता ने निःसंदेह मावी प्रबंधकार्थों की परंपरा को प्रभावित ' किया है। जैन श्रपभंश परागो एवं चरितकाव्यों में नहाँ विषय की दृष्टि से 'पउमचरित्र' का प्रभाव पड़ा है, शैली की दृष्टि से 'सेतुबंध' का प्रभाव कहा जा सकता है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल आदि की कृतियों में इसी तरह की कृतिम श्रलंकत शैली पाई जाती है। महाकाव्यों की तत्तत् वर्शनरूदियाँ भी अपभ्रंश प्रबंधकाव्यों में प्रयुक्त हुई हैं श्रीर वहीं से ये रुढ़ियाँ हिंदी के श्रादिकालीन प्रबंधकाव्यों में भ्रा गई हैं। वाक्पतिराज का 'गउडबहो' प्रबंधकाव्य की एक तीसरी शली का परिचायक है—चरितकाव्यो की शैली। हम देखते हैं कि आश्रयदाता राजाओं के चरित को लेकर काव्य लिखने की प्रवृत्ति संस्कृत साहित्य में बाद में आई है. लेकिन दसवीं-ग्यारहवीं शती के बाद संस्कृत में यह प्रवृत्ति इतनी बढ गई कि संस्कृत महाकाव्य राजाश्रो के जीवनचरित को लेकर ही लिखे गए। वैसे इसका पहलों रूप हमें संस्कृत में ही बाख के 'हर्षचरित' के रूप में मिलता है, किंत पद में चरितकाव्यो का प्रचायन प्राकृत से शुरू हम्रा कहा जा सकता है। वाक्पतिराज का 'गउडबहो' पहला चरितकाव्य है. जिसमें कवि ने अपने आश्रयदाता राजा के शौर्य को काव्य का विषय बनाया है। 'गउडबही' का ही प्रभाव एक श्रोर संस्कृत चरितकाव्यों-विक्रमांकदेवचरित, नवसाइसाकचरित आदि-पर, दुसरी श्रोर गौरा रूप से हिंदी के चरितकाव्यो पर पड़ा है। इतना होते हुए भी हिंदी के श्रादिकालीन प्रबंधकाव्यों पर प्राकृत प्रबंधकाव्यों का जो भी प्रभाव पड़ा है वह साचात रूप से न होकर या तो श्रपभंश चरितकाव्यों के माध्यम से या फिर संस्कृत महाकाव्यों श्रीर चरितकान्यों के द्वारा श्राया हन्ना है।

<sup>(</sup>२) मुक्तक कान्य—प्राकृत का मुक्तक-कान्य-साहित्य श्रत्यिषक समृद्ध रहा है, श्रीर ऐसा श्रनुमान होता है कि प्राकृत का जितना मुक्तक-कान्य-साहित्य हमें मिला है, वह उस महान् मुक्तक-कान्य-साहित्य का बहुत योदा श्रंश है जो प्राकृत में रहा होगा। मुक्तक-कान्य-परंपरा को सर्वप्रयम विषय की दृष्टि से दो घाराश्रो में विमक्त किया जा सकता है—(१) उपदेशात्मक, (२) शुद्ध साहित्यिक। उपदेशात्मक मुक्तको में हम धार्मिक एवं नीति संबंधी मुक्तको को छेते हैं। इनका प्रारंमिक रूप

हम धम्मपद के बुद्धवचनों में ही दूँढ़ सकते हैं जिनमें धार्मिक तथा नैतिक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। जैन प्राकृत साहित्य में भी हम 'समयसार' जैसी रचनाश्रों को इसी कोटि की मानते हैं। जातककयाश्रो तथा जैन निज्जित्तयो में भी यत्रतत्र ऐसे नीतिपरक मुक्तक अनुस्पृत पाए जाते हैं जो मूलतः प्राकृत मुक्तक है। जैन प्राकृत स्तोत्र साहित्य भी धार्मिक मुक्तक-काव्यों का ही एक श्रंग है जिसे संस्कृत स्तोत्र-काव्य-परंपरा का प्रमाव कहा जा सकता है। प्राकृत की ग्रुद्ध मुक्तक-काव्य-परंपरा की सन्ती वाहक वैसे तो गायासप्तशती तथा वन्जालगा की गाथाएँ हैं किंत इससे भी पहले इस बौद्ध थेरगाथा तथा थेरीगाथा के भावप्रवर्ण मुक्तको को भी इसमें समाविष्ट कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षत्रों तथा भिक्षाियों के मुक्तक काव्यों में प्रकृति का श्रनाविल सौंदर्य तथा भावो की स्वाभाविक विवृति उनके ग्रद्ध साहित्यत्व को प्रतिष्ठापित करने में श्रलम हैं। गाथासप्तशती तथा वजालगा की गाथाश्रो में हमें दो तरह के मुक्तक काव्य मिलते हैं, एक नीतिपरक, दूसरे शृंगारपरक । यद्यपि गाथासप्तशती के टीकाकारों ने नीतिपरक पद्यों को भी श्रंगार के परिपादर्व में ही रखकर व्याख्या की है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पद्य पूर्णतः नीतिसंबंधी हैं, वैसे गाथासप्तश्रती की अधिकांश गायाएँ श्रंगारपरक ही हैं। इन श्रंगारी सुक्तको का मूलस्रोत चाहे लोकसाहित्य रहा हो कित जिस रूप में ये मिले हैं उस रूप में ने ग्रुद्ध लोकसाहित्य नहीं माने जा सकते। गाथासप्तशती के श्रंगारी मुक्तक काव्यो की परंपरा लोकसाहित्य तथा ग्रद्ध साहित्य के श्रंतर्गत प्रवाहित होती रही है। लोकसाहित्य में यही परंपरा छनती हुई हेमचंद्र के अपभ्रंश दोहों में प्रकट होती जान पहती है। ग्रुद साहित्य में यह परंपरा संस्कृत तक में पहुँच गई है श्रीर यदि मतुँहरि, श्रमरुक, शीला मद्यारिका, विजिका, विकटनितंबा जैसी श्रंगारी मक्तक कवि-कवियित्रियों पर साचात् या गौरा रूप से प्राकृत गायात्री का प्रभाव माना जाय तो श्रनुचित न होगा। गोवर्धन की आयीसप्रशती पर तो हाल की गायासप्रशती का इतना सप्ट प्रमाव है कि यदि गोवर्धन की आर्यासप्तशाती को हाल की गायात्रो की ही संस्कृतछाया कहा जाय तो श्रिषिक ठीक होगा । प्राकृत श्रृंगारी मुक्तकों के प्रमान से जयदेव का गीतगोविंद भी नहीं बच पाया है। केवल संस्कृत साहित्य ही नहीं, संस्कृत साहित्य-शास्त्र के विकास में भी प्राकृत मुक्तक-काव्यों ने श्राभृतपूर्व योग दिया है। साहित्यशास्त्र के ग्रंथों का पर्यां लोचन करने पर पता चलता है कि श्रलंकारशास्त्रियों ने तत्तत् साहि-त्यशास्त्रीय सिद्धांतीं का प्रतिपादन करते समय प्राकृत गायास्त्रीं को उदाहरणों के रूप में उपन्यस्त किया है। घ्वनिसंप्रदाय के श्राविर्माव ने इन प्राकृत मुक्तकों के मूल्यांकन में विशेष हाथ बँटाया है। ध्वनि एवं गुर्गाभूतव्यंग्य, शृंगार रस तथा उसके तचत् नायक-नायिका-मेद के समुचित उदाहरगों के लिये आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाय या बाद के आलंकारिकों ने प्राकृत मुक्तकों की ही शरण ली है। इससे सप्ट है कि ध्वनि, वक्रोक्ति, भाषा की समासशक्ति तथा शृंगार की तत्तत् प्रक्रिया के लिये जितने उपयुक्त उदाहरण प्राकृत मुक्तको से मिल सके थे उतने संस्कृत में भी नहीं थे। प्राकृत शृंगारी मुक्तको की यही परंपरा संस्कृत के माध्यम से हिंदी में श्राई है। रीतिकालीन मुक्तक काव्यो में, विशेषतः विहारी, मितराम श्रीर रसलीन के दोहो में, यही धारा बहती दिखाई देती है।

(३) कथासाहित्य - प्राकृत का कथासाहित्य लोककथात्रों का विशाल समद्र है। ब्राह्मण, महाभारत तथा पुराग्रसाहित्य में लोककथाश्रो श्रीर श्राख्यानो की जो परंपरा प्रवहमान है, वही बौद्ध निदान-साहित्य तथा जातककथात्रो एवं जैन निज्जतियों में दिखाई पहती है। इसी प्राकृत कथासाहित्य का एक संस्कृत रूप हमें 'पंचतंत्र' की कथात्रों में मिलता है जो मारत में ही नहीं, मध्य एशिया होता हुआ यूरोप तक पहुँच गया है। बौद्ध जातक कथाएँ तथा जैन निज्जुत्तियाँ वे लोककथाएँ हैं जो जनसाहित्य के रूप में प्रचलित रही हैं। ये कथाएँ ही विक्रम भी प्रथम शती के आसपास गुगाव्य नामक विद्वान के द्वारा बृहत्कथा के रूप में संग्रहीत की गई थीं। बृहत्कया वस्ततः 'लोक कथाओं का विश्वकोश' या। इसकी हानि भारतीय साहित्य की सबसे बढ़ी हानि है। प्राकृत के लोककथा साहित्य ने एक श्रोर संस्कृत गद्यकाव्यो-वासवदत्ता, दशकुमारचरित, कादंबरी-को प्रभावित किया, दुसरी श्रोर जैन प्राकृत तथा श्रपभ्रंश की घार्मिक श्राख्यायिकाश्रो— समराइचकहा, तरंगवती, कुवलयमाला, वासुदेवहिंडी, मविसयत्तकहा श्रादि-को विषयगत तथा शैलीगत प्रेरणा दी। धीरे धीरे ये लोककयाएँ प्रबंधकान्यों में भी समाविष्ट हो गई' श्रीर जैन चरितकाव्यों में इनका प्रधान या अवांतर कयाश्रो के रूप में प्रयोग होने लगा। भविसयत्तकहा, सिरिपंचमीकहा, करकंडचरिउ जैसे श्रपभंश प्रत्रंघकाव्यो में इनका श्रस्तित्व देखा जा सकता है। श्रपभंश तथा प्रारंभिक हिंदी के प्रबंधकाव्यों में प्रयक्त कई लोककथात्मक रूढियों का आदिस्रोत प्राकृत कथासाहित्य ही रहा है। पृथ्वीराजरासो आदि आदिकालीन हिंदी काव्यों में ही नहीं, बाद के सूफी प्रेमाल्यान कार्व्यों में भी ये लोककयात्मक रूढियाँ व्यवहृत हुई हैं तथा इन कथात्रों का मल स्रोत किसी न किसी रूप में प्राकृत कथासाहित्य में विद्यमान है।

<sup>(</sup>४) नाटक — प्राकृत में अपना श्रलग से नाटकसाहित्य नहीं मिलता । वैसे कर्प्रमंत्ररी सट्टक जैसी दो एक नाटकीय कृतियाँ ग्रुद्ध प्राकृत में मिलती हैं, किंतु उनका दर्री संस्कृत नाटक साहित्य का ही है। सट्टक उपरूपको में ऐसी कोई विशेषता नहीं जिसके लिये उन्हें संस्कृत नाटकाश्रों से सर्वथा मिल सिद्ध किया जा सके। श्रंको के स्थान पर 'जवनिकांतर' की स्थापना तथा सर्वत्र प्राकृत का प्रयोग सट्टक की ऐसी विशेषताएँ हैं जो उन्हें नाटिकाश्रों से भिन्न सिद्ध करती हैं। सट्टक की

एक विशेषता यह भी है कि उसमें प्रवेशक तथा विष्कंभक नहीं होते, वैसे नाटिका के बाकी सभी लच्चा सट्टक में पाए जाते हैं ।

यद्यपि उपलब्ध प्राकृतसाहित्य में नाटकसाहित्य का ग्रभाव-सा है, तथापि श्रमुमान होता है कि प्राकृतकाल में जनता का श्रपना लोकमंच रहा होगा श्रौर उसी ने श्रवहद्दकालीन 'रासक' परंपरा को जन्म दिया होगा। साहित्यिक नाटकों की धारा प्राकृत में ही सूख गई, इसीलिये श्रपभ्रंश तथा हिंदी में इस परंपरा का श्रभाव मिलता है। नव्य हिंदी में नाटकों का श्राविभीव पारंपरिक न होकर संस्कृत या पाश्चात्य नाटक साहित्य का प्रभाव है।

(१) प्राकृत छंदः परंपरा—प्राकृत साहित्य ने श्रपनी श्रलग से छंदः परंपरा का उदय किया। हम देख चुके हैं कि वैदिक तथा लौकिक संस्कृत साहित्य की छंदः परंपरा विश्विक छंदो की परंपरा है। संस्कृत छंदों की परंपरा मूलतः मात्रिक छंदो की नहीं है। प्राकृत साहित्य श्रपना विकास लोकजीवन की भित्ति पर कर रहा था, फलतः उसने नृत्य तथा संगीत के श्राधार पर छंदोविधान का श्रारंभ किया। प्राकृत में ही सर्वप्रथम मात्राच्छंदों या तालच्छंदों (श्रुवाश्रों) का विवरण उपन्यस्त किया गया है। किंतु इसका यह श्रर्थ नहीं कि वैदिक छंद या संस्कृत विशेष छंद प्राकृत में सर्वथा छस हो गए थे। भरत के नाट्यशास्त्र में हमें प्राकृत माला में निबद्ध गायत्री, उध्याक, बृहती, पंकि, त्रिष्टुण् तथा जगती के उदाहरण मिलते हैं । इतना होने पर भी यह तो निश्चित है कि धीरे धीरे इनका प्रयोग कम हो चला है। प्राकृत की छंदः परंपरा के लिये हमें 'स्वयम्मूछंद', हेमचंद्र का 'छंदोतु-शासन' तथा 'प्राकृतपैंगलम्' से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। तालछंदों या मात्राछंदों में गणों या वणों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता जितना प्रत्येक चरण, श्रर्थाली, या समग्र छंद की मात्रात्मक संख्या का। प्राकृत में इस प्रकार के छंदों का श्रिषक प्रचार है, ये छंद संस्कृत विश्विक छंदों की ही मॉित

भो सट्टश्रोत्ति मणेश दूरं को णाडिश्राइं अणुहरह ।
 कि उस पत्थ पवेसअविक्कंमाईं स केवलं होति ॥ राजशेखर : कर्पूरमंजरी ।

भरत ने नाट्यशाख के क्लीसर्वे अध्याय में प्राकृत माषा के वैदिक झदों के उदाहरण दिए हैं। गायत्री का उदाहरण निम्नांकित है:
मेहरवाउल कन्दरवसामिश्रदिवाश्ररं।
कश्रदि विश्रणहश्रलम् ॥ (गायत्री)

(मेघरवाकुलं कंदराविश्रामितदिवाकरं। रोदिति इव नमस्तलम्॥), यह २६ वर्षावाली गायत्री (स्वराट् गायत्री) का उदाहरण है। श्रवकांत होते हैं। छंदों के चरणों के श्रंत में तुक मिलाने की शैली का प्रचलन श्रपभंश काल में चला है तथा तुकांत छंद अपभंश छंद:परंपरा के प्रतीक हैं। जिस प्रकार संस्कृत की छंदः परंपरा का प्रतीक अनुष्टप है तथा अपभंश छंदः परंपरा का प्रतीक दोहा, वैसे ही प्राकृत छंदःपरंपरा का प्रतीक गाहा (गाथा) छंद है। यही गाहा छंद प्राकृत के ऋषिकांश मात्रिक छंदो का मुलस्रोत है। प्राकृत के प्रमुख छंदो में गाहा, गाहू, विगाया, उद्गाया, गाहिनी, सिंहिनी, तथा स्कंधक छंद हैं। इनमें से 'गाहा' छंद श्रपने मेदोपमेदो के साथ श्रार्था के रूप में संस्कृत छंदों में भी समाविष्ट हो गया है। अपभ्रंश के तुकात छंदो के विकास के कारण छंदों में संगीतात्मकता का अधिक समावेश हो गया, फलतः आगे चलकर ग्रद प्राकृत छंदो का प्रचलन कम हो गया, अपभंश कवियो ने प्रायः तुकात अपभंश छंदों को ही अपनाया है। किंतु प्राकृत का गाया छंद फिर भी प्रयक्त होता रहा और 'रासो' में चंदबरदाई तक ने इसका प्रयोग किया। प्राकृत साहित्य में संस्कृत के वर्शिक वर्तों का भी प्रयोग मिलता है। प्रवरसेन तथा वाक्पतिराज ने शुद्ध प्राकृत छुंदो का ही प्रयोग किया किंतु राजशेखर ने कपूरमंजरी में कई संस्कृत वर्णिक वृत्तों को लिया है। प्राकृत पद्य शार्दुलविकी हित, शिखरिणी, मालिनी, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा आदि छंदी में मिलते हैं। शार्द् लिविकी डित छंद ही सहक के नाम से पृथ्वीराजरासो तक में प्रयुक्त हुआ है। अन्य संस्कृत वर्शिक वृत्त भी प्राकृत में प्रयुक्त होते रहे होंगे, जिनमें सुजंगप्रयात का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। मुजंगप्रयात का प्रयोग रासो तथा कीर्तिलता में ऋषिक पाया जाता है। रामपाियावाद ने भी 'फंसबही' में संस्कृत विशिष्ठ वृत्तों को ही जुना है। प्राकृत साहित्य में प्रचलित मात्राछंदों की परंपरा आज हिंदी में भी पाई जाती है। नव्य हिंदी में प्राकृत छंदों का प्रयोग मले ही न पाया जाता हो, किंतु मात्रावृत्तों की परंपरा आब भी अक्षराया बनी है।

# तृतीय अध्याय

# अपभ्रंश

#### १. श्रपभ्रंश भाषा का उद्य

विक्रम की पहली शती से ही प्राकृत भाषा साहित्यिक स्वरूप घारण करने लग गई थी। ज्यों ज्यों साहित्यिक भाषा परिनिष्ठित स्वरूप का आश्रय हेने लगी त्यो त्यों देशी भाषा के स्वरूप से दूर इटती गई श्रौर जब देशी भाषा तथा प्राकृत में श्रधिक मेद दिखाई देने लगा तब उसे श्रलग संज्ञा देनी पड़ी। प्राक्रतकाल के बाद की भाषाविकासवाली सीढी, जो प्राकृत तथा नव्य भारतीय त्रार्यभाषात्रों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, यही 'देशी भाषा' है जिसे उन वैयाकरणो ने, जो भाषा के गुद्ध व्याकरणसंमत रूप को ही संमान की दृष्टि से देखते थे, 'श्रपर्श्र' श्रयवा 'श्रपभ्रष्ट' ( बिगड़ी हुई, श्रशुद्ध ) नाम दिया । इसी शब्द के प्राकृत रूप 'श्रवहंस' 'श्रवब्मंस', 'श्रवहट्ट', 'श्रवहत्य' श्रादि भी मिलते हैं। देशी भाषा के लिये इस प्रकार की तुच्छ संज्ञा का प्रयोग श्रासंस्कृत एवं श्रव्याकरणसंगत भाषारूपो के प्रति विद्वान् वैयाकरणों के अनादर का संकेत करता है। 'अपभंश' शब्द का सर्वप्रयम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, किंतु वहाँ यह राज्द माषा-वैज्ञानिक ऋर्य में प्रयुक्त न होकर ऋपाशानीय देशी शब्दों के लिये प्रयुक्त हुआ है । पतंजिल के समय तक ऋपभ्रंश मापा की प्रवृत्तियाँ देश्यभाषाश्रो में नहीं श्राई थीं। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में प्राकृत पाठ्य का संकेत करते समय 'विभ्रष्ट' शब्द का प्रयोग किया है? । पर भरत का यह प्रयोग भाषा के लिये न होकर उस कोटि के शब्दों के लिये हुन्ना है जिन्हें इस 'तद्भव' कहते हैं। भरत ने प्राकृत शब्द तीन तरह के माने हैं। समान शब्द (तत्सम), विभ्रष्ट (तद्भव) तथा देशीगत! पर अपभ्रंश का भाषा के रूप में संकेत न मिलने पर भी भरत में 'उ'कारबहुला विमाषा का संकेत मिलता है जो अपभंश की विशेषतास्रों में से ही एक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मरत के पूर्व ही हिमालय के पार्वत्य प्रदेश, सिंधु, सौवीर जैसे

<sup>े</sup> एकस्यैव शन्दस्य बह्वोऽपश्रंशाः तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गौसी, गोता, गोपीति केत्येवमादयोऽपश्रंशाः । महासाष्य, १०१,१।

र त्रिविधं तच्च विश्वयं नाट्ययोगे समासतः । समानशब्दं विश्रष्टं देशीगतमथापि च ॥ ना० शा०, १८०३।

प्रदेशों के रहनेवाले लोगों की विभाषा की खास विशेषता उकार-बहुलल हो चली थी । मरत का समय विक्रम की पहली या दूसरी शती माना जा सकता है । ऐसा हो सकता है कि ये वही आमीर रहे हों जो आरंम में सीमाप्रांत (स्वात) के पास रहते थे तथा विक्रम की पॉचवी-छठी शती में राजस्थान, गुजरात और मालवा में फैल गए थे । इन्हीं लोगों के संपर्क में आकर शौरसेनी प्राकृत ने नई भूमिका धारण की हो, और वह अपभंश की स्थित की ओर बढ़ चली हो । स्वातप्रदेश से आनेवाले इन गुर्जरों ने, जिन्हें प्रियर्त की ओर बढ़ चली हो । स्वातप्रदेश से आनेवाले इन गुर्जरों ने, जिन्हें प्रियर्त ने 'खश' मी कहा है , शौरसेनी को निजी शब्दसंपित भी दी होगी । पर अपभंश माषा में पाई जानेवाली प्रवृत्तियों का विद्वानों ने तृतीय शती के प्राकृत काव्य विमलस्रिकृत 'पडमचरिश्र' तथा बौद्ध गाथा साहित्य तक में संकेत किया है ।

#### २. श्रपभ्रंश का साहित्यिक रूपधारण

मामह तथा दंदी के समय तक अपभंश माषा साहित्यक रूप घारण कर चुकी थी। मामह के मतानुसार अपभंश कान्य की माषाशैलियों में से एक है, "तथा दंदी के मत से कान्य में प्रयुक्त आमीरादि की विभाषा अपभंश है । दंदी के समय (सातवीं शती) में आकर अपभंश का अर्थ आमीरों की बोली लिया जाने लगा था। पर इस समय तक यह अशिष्टों की ही बोली समभी जाती थी। शिष्टसमाज या तो संस्कृत का न्यवहार करता था, या प्राकृत का। आठवीं शती के अंत में कुवलयमालाकार उद्योतन ने उस काल की एक कान्यशैली के कुछ नमूने दिए हैं जिन्हें वह 'अपभंश' (अवन्मंस) कहता है। इसके मतानुसार अपभंश कान्य की वह शैली है जिसमें प्राकृत तथा संस्कृत दोनों की मिश्रित शैली पाई जाती है, जिसमें संस्कृत और प्राकृत तथा संस्कृत दोनों की मिश्रित शैली पाई जाती है, जिसमें संस्कृत और प्राकृत संस्कृत पदों की तरंगों का रिंगण हो, जो प्रण्यकोप से युक्त कामिनी के आलाप की तरह मनोहर हो । इसी समय स्वयंभू ने मी अपभंश-कान्य-रचना की तुलना एक नदी से की, जो संस्कृत और प्राकृत

- हिमवित्तन्धुसौवीरान् येऽन्यदेशान् समाश्रिताः ।
   चकारवहुलां तेषु नित्यं भाषां नियोजयेत ॥ वही, १८. ४८ ।
- र प्रियसँन : दि पहाड़ी लैंग्वेनेन, इंडियन एंटिनवेरी, १६१४, पृ० १५०।
- <sup>3</sup> देखिए—वही लेख, पृ० १४५-६।
- र्वे टगारे, हि॰ आ॰ अ॰, मूमिका, ५०१।
- ५ का० अ० १, १६, २६।
- र श्राभीरादिगिरः कान्येष्वपश्रंश इति स्मृताः । का० श्रा०, १. ३६ ।
- े ता कि अवहंसं होश्ह तं सक्कश्च पाय उसय सुद्धासुद्ध पद्य सम तर्रग रंगंत वाग्गिरं "पण्य कृविय पिय माणिणि समुल्खाव सरिसं मणोहरम् । कुवलयमाला ।

के दोनी तटों का स्पर्श करती, धनपद-संघटना की चट्टानों से टकराती बहा करती है ।

### ३. श्रालंकारिकों द्वारा मान्यता

श्रागे जाकर संस्कृत के आलंकारिक अपअंश भाषा का भी उल्लेख करने लगे । रुद्रट ( ९वीं शती ) ने अपभ्रंश को छः मापामेदों में से एक माना है । राजहोत्वर ने अपभंश कवियों का वर्णन संस्कृत, प्राकृत तथा पैशाची कवियों के साथ किया है श्रीर यह बतलाया है कि श्रपभंश देवी सरस्वती का जधन है तथा राजसभा में श्रपभ्रंश कवि को पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए । नवीं शती के बाद अपभंश को साहित्यिक समादर मिल चुका था, श्रीर इसीलिये यह शिष्टों की माषा समभी जाने लगी। पुरुषोत्तम (११वीं शती) ने अपभ्रंश को शिष्ट्रप्योग की भाषा माना श्रीर निमसाधु ने प्राकृत तथा अपभ्रंश में श्रमेद घोषित किया । इन्होंने काव्यालंकार की टीका में लिखा है कि श्रपभंश में शौरसेनी, मागधी तथा महाराष्ट्री प्राकृतों का मिश्रण पाया जाता है। इसके बाद भी कई छेखकों ने श्रपभ्रंश का उल्लेख किया है। हेमचंद्र ने अपने शब्दानशासन के अष्टम अध्याय में प्राकृतीं का व्याकरणा निवद करते समय ३६६वें सत्र से लेकर ४४८वें सत्र तक अपभ्रंश का व्याकरण निबद्ध किया। हेमचंद्र के समय तक श्रापभ्रंश का साहित्य इतना समृद हो चुका था कि उन्होने इसको परिनिष्ठित व्याकरणसंमत रूप देना चाहा। हेमचंद्र ने अपने पूर्व प्रचलित अपभ्रंश कृतियों का अध्ययन कर इन नियमों का श्रालेखन किया है। उन्होंने श्रपने व्याकरण में पूर्ववर्ती काव्यों के उद्धरण भी दिए हैं । हेमचंद्र के पश्चात पर्याप्त समय तक अपभ्रंश साहित्य की भाषा बनी

सक्कय-पायय-पुलिखालंकिय, देसी-भाषा उभय-सङ्ज्जल, कवि-दुक्तर-घण्य-सङ्-सिलायल ।
 स्वयंभू: पठमचारिष्ठ ।

२ षष्ठोऽत्र भूरिमेदो देशनिशेषादपश्रंशः। का० आ०, २. १२।

अ जवनमपश्रंशः, ( तृतीय अध्याय, पृ० ६ ); पश्चिमेनापश्रंशकनयः ( दशम अध्याय, पृ० ११) का० मी० ।

४ शेषं शिष्टप्रयोगात् । पुरुषोत्तम, १७. ६१ ।

तथा प्राकृतमेवापश्रंशः । का० अ०, टीका, २. १२ ।

है हेमचंद्र के द्वारा शब्दानुशासन में उद्धृत अपभंश पथों को सर्वप्रथम पिशेल ने प्रकाशित किया था। 'प्राकृत स्पाखेन' के परिशिष्ट रूप में स्वतंत्रतः प्रकाशित अंथ 'मातेरियाल्येन त्युर केन्तिनस् देस अपभंश' (बिलंन, १६०२) के ४५ १ हों में हेमचंद्रवाले दोहों को अमैन अनुवाद तथा भाषावैद्यानिक टिम्पिय्यों के साथ प्रकाशित किया गया है। शेष माग में चंड, घ्वन्यालोक, सरस्वतीकंठामरण तथा विक्रमोवैशीय के अपभंश पद्य है। पिशेल का यह ग्रंथ अपभंश के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

रही। प्रारंभिक हिंदी की रचनाएँ भी अपभंशाभास का रूप लेकर आती देखी बाती हैं।

संस्कृत को ग्रुद्ध 'देवी वाक्' माननेवाले वैयाकरण देशी माषा को 'अष्ट', 'श्रपअष्ट', 'विगदेल' इत्यादि कहते रहे। उक्तिव्यक्तिप्रकरण के लेखक दामोदर पंडित (१२वीं शती) तक ने उस काल की 'अवहड़' माषा को 'पतिता ब्राह्मणी' कहा था"। पर मला देशी माषा के उपासक अपनी माँ मारती की यह उपेचा कैसे सह सकते थे, फलतः वे इसे अपअंश या अपअष्ट न कहकर देसी भाषा कहना ठीक समभते थे। डा॰ हीरालाल जैन ने रामसिंह कृत 'पाहुद्दोहा' की भूमिका में इस बात को सोदाहरण पृष्ट किया है। स्वयंभू, पद्मदेव, लक्ष्मण्यदेव, पादिलप्त सभी हसे 'देसी' कहते हैं । बाद में मी विद्यापित ने कीर्तिलता में 'देसिल वश्रना' को मीठा कहा है:

सक्कय वाणी बहुअ (न) भावइ। पाअउ रस को मरम न पावइ।। देसिछ वक्षना सब सम मिट्ठा। तं तेसन जिपम भवहट्ठा।। (पृ०६)

संस्कृत वाणी बहुतों को श्रन्छी नहीं लगती। प्राकृत रसप्रवण नहीं होती, रस का मर्म नहीं प्राप्त करती। देसी वचन सबसे मीठे होते हैं। इसलिये मैं उसी श्रपग्रंश (श्रवहट्ठ) में कथा कहता हूं।

- पतिता त्राह्मणी क्रतप्रायश्चिता त्राह्मणीत्विमित चेति । उक्तिव्यक्तिप्रकरण, कारिका ६ की वृत्ति, १० ३ ।
- र डा॰ जैन ने इन किनयों की ने पंक्तियाँ उद्भुत की है जहाँ अपभंश के लिये 'देसी' का प्रयोग किया गया है:
  - (१) देसी-मासा उमय-तद्धुज्जल । कविदुनकर वयसहिसलायल । स्वयंभू : परमणरिड ।
  - (२) वायरणु देसिसहत्थगाढ । छंदालंकारविलास पोढ ॥ ससमय परसमय वियारसहिय । श्रवसहवाय दूरेण रहिय ॥ पद्मदेव : पासाखाइचरित ।
  - (३) य समायमि ब्रंदु य बंधमेर, यह हीयाहित मत्तासमेर । यह सक्कर पारम देस-भास, यह सददु वय्यु नायमि समास ॥ ब्रह्मखदेव : योमियाहरूरित ।
  - (४) पालिचपण रह्या वित्थरको तह व देसिवयणेहि । णामेण तरंगवह कहा विचित्ता य विकला य ॥ पादलिए : तरंगवतीकथा, 'पाहुङ दोहा' की भूमिका, ए० ४१-४२ ।

#### ४. अपभ्रंश के प्रकार

प्राकृतकाल में इस मोटे तौर पर महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी श्रीर पैशाची इन चार प्राकृतों का संकेत पाते हैं। पालि, श्रधंमागधी ( जैन मागधी ), तथा जैन महाराष्ट्री का इन्हीं में श्रंतर्भाव मानना उचित होगा। प्रत्येक प्राकृत को नव्य मारतीय श्रायंभापाश्रों में परिवर्तित होने के पहले निश्चित रूप से श्रपग्रंश की स्थिति से गुजरना पड़ा होगा, किंतु वैयाकरणों ने कहीं भी महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी श्रीर पैशाची श्रपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया है। वैयाकरणों ने केवल तीन श्रपग्रंशों का उल्लेख किया है—नागर, ब्राचड, तथा उपनागर । पर इसी संबंध में मार्केडिय ने यह भी बतलाया है कि कुछ विद्वान देशमेद के श्राधार पर श्रपग्रंश के २७ मेद मानते थे। डा० याकोबी ने सनत्कुमारचरित की भूमिका में श्रपभ्रंश का विमाजन उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी तथा दिच्णी, इस प्रकार किया है। याकोबी के इस मत का खंडन डा० टगारे ने श्रपने 'श्रपभ्रंश माषा के ऐतिहासिक व्याकरण' में किया है। डा० टगारे के मत से श्रपभ्रंश भाषा का वर्गीकरण निम्नोक्त तीन मेदों में किया जा सकता है :

- १. पूर्वी श्रपभंश: सरह तथा कह्न के दोहाकोश श्रीर चर्यापदों की भाषा।
- २. दिल्या श्रपभ्रंश: पुष्पदंतकृत महापुराया, नेमिकुमारचरित (णेमिकुमार-चरिउ) तथा यशोधरचरित (जसहरचरिउ), एवं सुनि कनकामरके करकंडचरित (करकंडुचरिउ) की भाषा।
- ३. पश्चिमी श्रपभंश: कालिदास, बोइंदु, रामसिंह, धनपाल, हेमचंद्र आदि की श्रपभंश भाषा, जिसका रूप विक्रमोर्वशीय, सावयधनमदोहा, पाहुडदोहा, भविसयत्तकहा एवं हैम व्याकरण में उद्धृत श्रपभंश दोहों श्रादि में पाया जाता है।

# (१) पूर्वी अपभ्रंश

कह्न (कृष्णान्वार्य) तथा सरह (शरहस्तपाद) के दोहाकोश एवं चर्यांपदीं की भाषा के विषय में बड़ा मतमेद है। कुछ विद्वानों ने इन्हें पूर्वी श्रापमंश माना है। डा॰ शहीदुल्ला ने श्रापने ग्रंथ 'छे शाँ मिस्तीके' की भूमिका में इस बात पर जोर दिया है कि कह्न तथा सरह की भाषा हेमनंद्र के श्रापभंश व्याकरण के नियमों

नागरो ब्राचडश्चोपनागरश्चेति ते त्रयः ।
 अपअंशाः परे स्क्लमेदत्वाच पृथक् मताः ॥ प्राकृतसर्वंस्व, ७ ।

र टगारे : हि० आ० अ०, पृ० १६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ० १६, १८, २०।

का संकेत न कर, मार्कंडेय, रामतर्कवागीश, तया क्रमदीश्वर के अपभ्रंश के चिहीं को विशेष व्यक्त करती है। इसी भूमिका में वे दोहाकोश की भाषा को पूर्वी श्रपभंश घोषित करते हैं तथा तिब्बती परंपरा के आधार पर इसे बौद्ध श्रपभंश कहना ठीक समझते हैं । उनके यत से सरह के दोहाकोश की माषा में वॅगला की शब्दसंपत्ति तथा गुहावरों से समानता देखी जाती है3। कह्न तथा सरह की भाषा को एक श्रोर बँगला का पूर्वज माना गया है, दूसरी श्रोर मैथिली का श्रीर तीसरी श्रोर भोजपुरी का । पर माषावैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर ऐसा जान पहता है कि दोहाकोश तथा चर्या की भाषा में ऐसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती जो उसे स्पष्टतः मागधी प्राकृत की पुत्री सिद्ध कर सके। इनकी भाषा में शौरसेनी के परवर्ती लच्या अधिक देखे जाते हैं श्रीर यह माषा शौरसेनी अपभ्रंश (पाश्चात्य अपभ्रंश ) के विशेष समीप है। डा॰ चादुर्ज्या ने इस बात पर विद्वानो का ध्यान श्राकृष्ट करते हुए कहा है : 'अपभ्रंशकाल में पूर्व के कवियों ने शौरसेनी अपभ्रंश का प्रयोग किया है और अपनी विभाषा का बहिष्कार किया है। पश्चिमी अपभंश में साहित्यिक रचना करने की परंपरा पूर्व में बहुत बाद तक चलती रही है तथा यह पूर्वी माषा के उदित होने पर भी पाई जाती रही है"।' श्रागे चलकर डा॰ चाटुर्ज्या ने विद्यापति की 'अवहड़' तक में पश्चिमी अपभ्रंश का प्रमाव माना है। डा॰ चाद्रज्यी का मत मान्य है । कराह तथा सरह की भाषा पश्चिमी श्रपभ्रंश ही है, जिसमें पूर्वी वैमाषिक प्रवृत्तियों के कुछ चिह्न भी देखे जा सकते हैं क्योंकि दोहाकोश एवं चर्यापदों की

सपर्यंश

<sup>🤊</sup> डा॰ शहीदुल्ला : ले शाँद मिस्तीके, पु॰ ४५।

र इन तथ्यों से यह स्पष्टनः प्रतीत होता है कि 'दोहाकोश' की मापा पूर्वी अपअंश है। उसे हम तिन्वती परंपरा के भाषार पर बौद अपअंश कह सकते हैं। वहीं, ए० ५५।

उ सरह के दोहाकोश में प्रयुक्त शब्द तथा मुहावरे वंगला के शब्दों तथा मुहावरों से संबद्ध हैं। वहीं, ए० ५५।

४ चर्यापदों की भाषा चीका-चीकी चेत्र की प्राचीन मैथिली विभाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो परिनिधित मैथिली तथा परिनिधित वँगला की मध्यवितिनी है, जो अन्य मागधी विभाषाओं के समान कतिपय (मुख्यतः प्राचीन) विशेषताएँ रखती है । डा० मिश्रः मैथिली लिटरेचर, १० ११०।

भ अपश्रंश काल में, पूर्वी किवयों ने, अपनी निजी विमाषा का बहिष्कार कर पाश्चात्य या शीरसेनी अपश्रंश का ही प्रयोग किया। पाश्चात्य शीरसेनी साहित्यिक विभाषा में काव्य निवद करने की यह परंपरा उस समय के बाद तक भी चलती रहती, जब पूर्वी मापाएँ स्वयं भी समृद्ध हो चुकी थीं। डा० सुनीतिकुमार चाड्याँ: ओ० डे० वै० लै०, भूमिका, ए० ६१।

वही, भूमिका, ए० ११४।

रचना पूरव में हुई है। कुछ लोगों ने यह भी संकेत किया है कि दोहाकोश की भाषा श्रिषिक पश्चिमीपन लिए है, चर्यापदों की भाषा में पूरवीपन श्रिषिक है। पर यह मेद श्रनुमान पर श्रिषक श्राश्रित है, तथ्यों पर कम तथा इसके लिये माषा-वैज्ञानिक प्रमाणों का सोदाहरण उपन्यास नहीं किया जाता। वस्तुतः हेमचंद्र, पुष्पदंत तथा दोहाकोश-चर्यापद का श्रापश्चंश एक ही श्रापश्चंश है ।

- (२) दक्षिणी अपभ्रंश—टगारे ने दिल्णी श्रपभ्रंश की कल्पना की है श्रीर बरार में लिखी गई श्रपभ्रंश रचनात्रों को इस कोटि में माना है। पर यह कल्पना भी ठोस भाषावैज्ञानिक भित्ति पर श्राधृत नहीं है। जब विद्वान भाषावैज्ञानिक गवेषणात्रों में भी तथ्यों को छोड़कर श्रनुमान श्रीर कल्पना के श्राधार पर नई स्थापनाएँ करते देखे जाते हैं तो बड़ा दुःख होता है। स्वयं टगारे ने ही इस मेद के लिये कोई भाषावैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए हैं। पुष्पदंत (पुष्पयंत) श्रीर मुनि कनकामर की भाषा, निश्चित रूप से परिनिष्ठित (पश्चिमी) श्रपभ्रंश है। इसकी पृष्टि उन एक दो उदाहरणों से हो जायगी, जिन्हें हम इन कियो की काव्यकला के संबंध में श्रागे उद्घृत करेंगे। यह निश्चित है कि १२वीं शती तक साहित्य में केवल एक ही भाषा का माध्यम ज्ञना जाता रहा है, वह थी शौरसेनी (या नागर) श्रपभ्रंश। गुजरात से लेकर बंगाल तक, श्र्रसेन प्रदेश से लेकर बरार तक इसी साहित्यक शैली का एकच्छत्र साम्राज्य था। पश्चिमी (शौरसेनी) श्रपभ्रंश उस काल की साहित्यक भाषा थी, ठीक उसी तरह जैसे उसकी साचात् पृत्री हिंदी श्राज समस्त भारत की राष्ट्रमाषा तथा भारत के श्रिषकांश भाग की साहित्यक भाषा है।
- (१) परिचमी अपभ्रंश—अखिल उत्तरी भारत की तत्कालीन साहित्यक भाषा पश्चिमी अपभ्रंश मूलतः शौरसेनी का वह परवर्ती रूप है जो गुजरात और राजस्थान में बोली जानेवाली बोलियों से मिश्रित हो गया थाड़ । इसी को वैयाकरणों ने नागर अपभ्रंश के नाम से अभिहित किया है। यदि इसका आदिम साहित्यिक रूप विक्रमोर्वशीय के अपभ्रंश पद्यों में मिलता है तो परिनिष्ठित रूप हेमचंद्र के द्वारा उदाहत दोहों में। अहहमाण (अन्दुर्रहमान) के संदेशरासक की भाषा में कुछ परवर्ती देशन प्रयोग होते हुए भी परिनिष्ठित रूपों के प्रति उन्मुखता

१ नामनरसिंह: हिंदी के विकास में अपअंश का योग, ए० ४१, ४२।

र हेमजंदर्स अपर्श्रस, पुष्पर्दत्तुं अपर्थश श्रते दोहाकोशनुं अपर्श्रस एक ज अपर्श्रस है। मोदी: अपर्श्रसपाठावली, सूमिका, पृ० १८।

<sup>3</sup> डा० चाडुन्या : श्रो० डे० बैं० लेंo, मृमिका, पृ० १६१ ।

देखी जा सकती है । यही कारण है कि हम संदेशरासक को अपभंश की कृति मानने के पन्न में अधिक हैं, प्रारंभिक हिंदी की रचना मानने के पन्न में नहीं । पर यह ऐसी कही है जो दोनों को जोड़ती है तथा दोनो का इसपर समान अधिकार है । शौरसेनी या नागर अपभंश की भी कई बोलियों रही होंगी जिन्हें मोटे तौर पर गुर्जर, आवंत्य तथा शौरसेनी इन तीन मेदो में बॉटा जा सकता है । गुर्जर बोली का ही परवर्ती रूप इम तेस्सितोरी की 'जूनी गुजराती' या प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में देखते हैं । आवंत्य बोली से मालवी बोली का विकास हुआ है । शौरसेनी विमाधा पूर्वी राजस्थान, मज तथा दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर आदि की बोली रही है । प्राकृतपैंगलम् के पद्यों की माधा अधिकांश इसी बोली का संकेत करती है । कुछ विद्वान खड़ी बोली हिंदी को शौरसेनी बोली की पुत्री न मानकर एक मिल बोली की कल्पना करते हैं जो माधावैज्ञानिक हिंदी काली की कल्पना करने पर तो हर पॉचवें या दसवें कोस पर नई बोली की कल्पना करनी पड़ेगी।

#### ४. अपभ्रंश की विशेषताएँ

नागर श्रपभ्रंश या पश्चिमी श्रपभ्रंश की माषावैज्ञानिक विशेषताएँ जो उसे प्राकृत से मिन्न सिद्ध करती हैं, निम्नलिखित हैं:

- (१) स्वर और ध्वनियाँ—अपभ्रंश में प्रायः वे सभी स्वर श्रीर व्यंजन-ध्वनियाँ पाई जाती हैं, जो महाराष्ट्री प्राकृत में उपलब्ध होती हैं। प्राकृत की भाँति ही यहाँ भी हस्व ए, श्रीर हस्व श्रो पाए जाते हैं। पिशेल ने बताया है कि उन संस्कृत शब्दों में जिनमें ए-ऐ तथा श्रो-श्रो ध्वनियाँ श्रीर उनके पश्चात् संयुक्त व्यंजन श्रावें, ये स्वर क्रमशः हस्व ए (=श्र) श्रो (=श्रो) हो जाते हैं । उदाहरण के लिये
  - ी प्री० हरिवल्लभ भायाची ने संदेशरासक की भूमिका ए० ४७, ४८ में हेमचंद्र के दोहों तथा संदेशरासक की भाषा का मेद बताया है। ने इसकी भाषा को खेतांवर या गुजैर अपअंश मानते हैं पर ने भी इसे प्राष्ट्रतपैंगलम् की 'अवहट्ट' से सर्वथा मिन्न प्रकृति की मानते हैं। नेसे यह तो स्पष्ट है कि संदेशरासक की भाषा पूर्णंतः परिनिष्ठित अपअंश नहीं है।
  - श्री किशोरीदास बाजपेयी खड़ी बोली हिंदी को शौरसेनी बोली से उत्पन्न न मानकर एक नई बोली की कल्पना करते हैं पर उनके पास कोई ठोस भाषाशास्त्रीय प्रमाय नहीं है।
  - 3 डा॰ चाडुर्ज्यां ने हरियानी बागरू, देशन 'हिंदुस्तानी' (खडी बोली), तथा मनभाखा, कनीजी, बुंदेली को एक ही वोली पद्माही या पश्चिमी के अंतर्गत समाविष्ट किया है। दे॰ डा॰ चाडुर्ज्याः मा॰ आ॰ हिं॰, पृ॰ १८३।
  - ¥ पिशेल: प्रा० प्रा०, § ८५, ए० ७३।

पेक्ख (प्रेच), सोक्ख, जान्वण में प्रथम स्वर हुस्व (एकमात्रिक) है। वैयाकरणों ने यह बताया है कि अपभ्रंश में 'ऋ' स्वर सुरिच्चित रहता है। हेमचंद्र ने इसके उदाहरण तृण, सुकुदु दिए हैं। किंतु कार्व्यों में प्रायः 'ऋ' स्वर का अस्तित्व नहीं मिलता। प्राकृत की मॉित उसका, अ, इ, या उ रूप दृष्टिगोचर होता है। अपभ्रंशकाल में आकर संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रति विशेष रुचि देखी जाती है। संभव है, इन शब्दों के लिखने में 'ऋ' ध्विन के प्रतीक को अक्षुएए। बनाए रखा हो। साथ ही कई स्थानों पर यह 'रि' के रूप में भी मिलता है।

श्रपभंश की दूसरी ध्वन्यात्मक विशेषता 'य' श्रुति का प्रयोग है। हम देखते हैं कि संस्कृत में एक साथ दो स्वर ध्वनियाँ नहीं मिलतीं, उनमें संघि हो जाती है। प्राकृत में यह बात नहीं है। प्राकृत में एक साथ एक से अधिक स्वर ध्वनियाँ रह सकती हैं और उनमें संधि नहीं होती। वे अलग अलग अलग अलग-प्रक्रिया ( सिलेबिक फंक्शन ) का संपादन करती देखी जाती हैं। उदाहरण के लिये संस्कृत मयूख, श्रातप, श्राकाश, जाया, वादयति के प्राकृत रूप मकह, श्राश्रव, श्रास्त्रास, जास्त्रा, वाएइ होते हैं। श्रपभंशकाल के पूर्व ही प्राकृतकाल में कुछ ऐसी वैभाषिक प्रवृत्तियाँ रही होंगी जो इन स्वर ध्वनियों में संधि न होने देने के लिये दोनों के उचारण के बीच 'य' श्रुति (ग्लाइड ) का प्रयोग करती थीं। विद्वानी ने जैन महाराष्ट्री प्राकृत को महाराष्ट्री से थोड़ा भिन्न मानते हुए उसकी विशेषता यही मानी है कि उसमें 'य' श्रुति पाई जाती है। पश्चिमी अपर्अश में आकर यह 'य' श्रुति सर्वत्र प्रयुक्त होने लगी, उदाहरण के लिये, गायदस्त, जुयल श्रादि । पर 'य' श्रुति का पता मागधी तक में मिलता है। संस्कृत 'योजनम्' का मागधी रूप 'योयगां' मिलता है। यहाँ हार्नली ने 'ज' को 'य' के रूप में परिवर्तित माना है, र्कित 'च' स्वतः 'य' नहीं हुआ है। 'योजनं' पहले 'योश्रग्ं' फिर 'यो ( य् ) श्रग्ं ( योयगां ) हुआ है। प्राकृत वैयाकरणों ने मागधी के मध्यग 'ज' को 'य' के रूप में परिवर्तित माना है। किंतु वास्तविकता ठीक यही नहीं है, वखतः 'य' यहाँ श्रुत्यात्मक ही है। श्रपभ्रंश में य-श्रुति उसकी खास विशेषता बन बैठी है। वैसे

१ सिद्ध हेमर्गंद्र, ८. ४. ३२६।

इसचंद्र ने बताया है कि प्राकृत में कही कही व्यंखन ध्विन का लोप हो जाने पर बचे श्र अथवा श्रा के पहले 'य' श्रुति का प्रयोग देखा जाता है। इसका संकेत वे 'अवणों यश्रुतिः' ( धारार्ध्व ) सूत्र की टीका में करते हैं। इसका प्रयोग उद्वृत्त स्वरों की विच्छिति रोकने के लिये किया जाता है। उदाहरख के लिये संस्कृत उदय, मकर, कृत, केदार, कलकल, प्राकृत में हो विकल्प से उश्रध-उयय, सधर-मयर, किश्च-किय, केश्रार-केयार, कलशल-कलयल पाप जाते हैं। मार्कंडिय ने भी इस विशेषता का संकेत किया है। उसने तो

श्रपभंश में कुछ उदाहरण 'व' श्रुति के मी पाए जाते हैं, जैसे स्वंति, सुहव, ( रुदंति, सुभग )।

- (२) व्यंजन ध्यनि-व्यंजन ध्वनियों में भी प्रायः सभी प्राकृत ध्वनियाँ पाई जाती हैं। व्यंजन ध्वनियों में प्राकृतभाषा वाली विशेषताश्रों के श्रतिरिक्त श्रपभंश की कुछ निजी विशेषताऍ भी हैं। श्रपभ्रंश में श्राकर स्वरमध्यग क्,त्,प्का ग्, द्, ब् हो जाता है, तथा ख्, य, फ् का घ्, घ्, म्। उदाहरण के लिये मदकल, विप्रियेकारक, सापराध, क्रमशः मयगल, विप्ययगार्ड, साबराह हो जाते हैं। किंतु इस नियम का अपभ्रंश में पूरी तरह पालन नहीं किया जाता । प्राकृत वैयाकरणों के अनुसार संयुक्त ध्वनियो में 'र' सरिवत रहता है, किंतु अपअंश में सर्वत्र ऐसा नहीं होता है। अपअंश में पद के म्रादि में संयुक्त व्यंजन नहीं रहता, इसलिये इसकी स्तिपूर्ति के लिये वैया-करणों ने 'रेफ' का आगम माना है। हेमबंद्र ने बताया है कि अपभ्रंश में केवल गृह, मह, रह संयुक्त ध्वनियाँ ही स्नादि में स्ना सकती हैं, स्रन्य नहीं । यही कारण है कि यहाँ व्यास, दृष्टि जैसे रूप कमशः ब्रासु, द्रेष्टि हो जाते हैं। पर श्रपभंश साहित्य में यह प्रवृत्ति भी बहुत कम पाई जाती है। वैसे आगे चलकर अपभंशोत्तर काल की रचनात्रों में यह प्रवृत्ति विशेष पाई जाने लगी है श्रीर यह डिंगल की विशेषतात्रों में से एक है। व्यंजन परिवर्तन में एक और महत्वपूर्ण विशेषता मध्यग 'म' का 'वं' रूप है। प्रायः तत्तम शब्दों में 'न' सुरिचत रहता या, किंतु तद्भव रूपो में एक साथ 'म', 'वं' दोनो रूप मिलते हैं। हमें गाम-गाँव, सामल-सावल, पमाग्-पवाँगा जैसे वैकल्पिक रूप दिखाई पड़ते हैं । फिर मी 'म' का 'वं' रूप अपभ्रंश की अपनी विशेषता है। अन्य परिवर्तन ठीक वे ही हैं जो प्राकृत में भी पाए जाते हैं।
  - (३) पद्रचना श्रपभ्रंश की निजी विशेषता, जो उसे एक श्रोर प्राकृत से तथा दूसरी श्रोर प्रारंभिक हिंदी से श्रलग करती है, उसकी पदरचना है।

वताया है कि श्रनादि श्रकार और इकार वकारयुक्त पढे जाते हैं-अनादावदिती वर्णों पिठतव्यी वकारवद पाठशिका।

य तथा व श्रुति के विशेष परिचय के लिये देखिए मेरा लेखः अंतस्थ ध्वनियाँ, शोध पत्रिका, २००६।

श्रनादी स्वरसंयुक्तानां कखतथपफां गषदधवसाः । सि० हे०, ८।४।३१६ ।
 (श्रीर कृति) श्रपशंरोऽपदादी वर्तंमानानां स्वरात्परेषां श्रसंयुक्तानां कखतथपफां स्थाने गषदधवसाः प्रायो सवन्ति ।

र सि० हे०, मा४.३६८-३६६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> टगारे : हि॰ ग्रा॰ ऋ॰, पृ॰ दर्-द४, **९** ५८।

संस्कृत में हम अनंत तथा हलंत दो तरह के शब्द देखते हैं। अपभंश में व्यंबनांत (हलंत) शब्द नहीं मिलते। संस्कृत हलंत शब्दों की श्रांतिम व्यंबन ध्वनि या तो छप्त हो नाती है या 'अ' नोड़कर अकारांत बना दी नाती है; यथा, मर्गा (मनस्), जग (नगत्), आउस (आयुष्), अपपण् (आत्मन्)। अपभ्रंश के सभी शब्द इसीलिये स्वरांत होते हैं तथा उनके अंत में अ, आ, इ, ई, उ, स, स्वरध्वनियों में से कोई एक ध्वनि पाई नाती है'। अपभ्रंश में तीन निग होते हैं। अ, इ, उ स्वरध्वनियों के श्रंतवाले शब्द तीनों निगों में होते हैं, आ, ई, अ अंतवाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। किंतु इतना होते हुए भी अपभ्रंश में निग की को के के ने वताया है कि अपभ्रंश में निग को आतंत्र (अनियमित) कहा है । पिशेल ने बताया है कि अपभ्रंश में निग व्यवस्था अव्यविभाषाओं की अपेन्न अधिक बदलती है, पर उसे हेमचंद्र की मोंति सर्वया अतंत्र घोषित नहीं किया जा सकता। पिशेल ने निगमेद के उदाहरणों में मचाई (मात्राः), रेहाई (रेलाः), विक्कमं (विक्रमः), कुंमाई (कुम्मान्), अंत्रवि (अंत्रम्) दिए हैं । पाकृत की माँति ही अपभ्रंश में केवल दो ही वचन होते हैं।

(४) विभक्तियाँ—संस्कृत विभक्तियों की संख्या प्राकृत में ही कम हो गई थी। प्राकृत में चतुर्यी तथा पष्टी में अमेद स्थापित हो गया था। अपभ्रंश में आंकर कभी कभी दितीया और चतुर्यी का भी मेद नष्ट हो जाता है। सतमी और तृतीया के एकवचन एवं वहुवचन रूप कई स्थानों पर एक से दिखाई 'पड़ते हैं। पंचभी तथा पष्टी के एकवचन रूप एक से हो गए हैं तथा प्रथमा एवं दितीया का मेद भी नष्ट हो गया है।

श्रपश्रंश के शब्दरूपों में कई तरह के वैकलियक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहरण के लिये प्रथमा एकवचन में एक श्रोर प्राकृत का 'श्रो' वाला रूप 'पुची' मिलता है तो दूसरी श्रोर 'उ' वाला रूप मिलता हैं। इस 'उ' वाले रूप के भी कई वैकलियक रूप मिलते हैं पुचु, पुचउ, पुचुउ जिनमें श्रांतिम दो को तो एक ही रूप माना जा सकता है। पुचु में प्रातिपादिक के 'श्र' का लोप कर 'उ' विभक्ति चिह्न जोड़ दिया गया है, पुचउ में प्रातिपादिक के 'श्र' का लोप नहीं किया गया

र वही, ९ ७४, ए० १०४।

र लिंगमतंत्रम्, सि॰ है॰, ८.४.४४, (तथा वृत्ति ) अपभंशे लिंगमतंत्रं व्यभिचारि प्रायी मनति ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पिशेल : ब्रा॰ प्रा॰ स्पा॰, ३५१, § वृ० २४५।

४ वही, ९ ७६ ए० १०५।

है। इन दो तरह के रूपों के श्रातिरिक्त श्रापश्रंश में श्रुद्ध प्रातिपादिक रूप भी चल पड़े हैं, जिन्हे हम श्रून्यविभक्तिवाले रूप कह सकते हैं, यथा 'पुत्त'। इन्हीं श्रून्य विभक्तिवाले रूपों का प्रचार प्रारंभिक हिंदी में श्रूत्यिक बढ़ गया जो श्राज के श्रुद्ध प्रातिपादिक रूपों के विकास की पहली सीढ़ी है। श्रूपश्रंश का निजी रूप 'उ' विभक्तिचिह्नवाला ही है। श्रूकारांत शब्दों के प्रथमा तथा द्वितीया एकवचन में श्रूपश्रंश में यही विभक्तिचिह्न श्रूषिक मिलता है। वैसे द्वितीया एकवचन में प्राकृत के 'श्रं'वाले रूप 'पुत्तं' तथा श्रुद्ध प्रातिपादिक रूप (पुत्तं) मी मिलते हैं। प्रथमा तथा द्वितीया विमक्ति के बहुवचन रूपों में 'श्रा'वाले रूप 'पुत्ता' तथा श्रून्य या निर्विमक्तिक रूप (पुत्तं) मिलते हैं।

तृतीया तथा सप्तमी एकवचन के कई रूप अपभंश में घुछे मिछे दिखाई देते हैं। इसमें प्राकृत 'एए।' वाले रूपों के अतिरिक्त 'इ' (पुच्चि), ए (पुच्चे), तथा इं (पुच्च्दं) वाले रूप भी मिलते हैं। पंचमी, चतुर्थी तथा वधी के रूप 'हु' या 'हो' चिह्नवाले 'पुच्हु' 'पुच्हो' मिलते हैं जिनके साथ प्राकृतरूप 'पुचस्स' मी देखा जाता है। तृतीया एवं सप्तमी बहुवचन में 'हिं' वाले रूप अधिक पाए जाते हैं पुच्चिहें (पुचिहि)। तृतीया में 'एहिं' वाले रूप भी मिलते हैं—'पुचेहिं', जो प्राकृत का प्रभाव है। पंचमी और वधी बहुवचन में पुच्चह, पुच्चहं, जैसे रूप मिलते हैं। इस विवेचन से हम अपभंश की निजी विमक्तियों को, जो अधिकतर इसमें पाई जाती हैं, यों मान सकते हैं:

|                       | एकवचन                    | बहुवचन                         |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| प्रथमा                | उ, ग्रूत्य ( ॰ )         | श्चन्य, दीर्घ रूप (श्रा, ई, क) |
| द्वितीया              | उ, श्रूत्य (०)           | श्चन्य, दीर्घ रूप              |
| तृतीया, सप्तमी        | ₹ <b>-</b> ₹ <b>-</b> ₹, | हि—हिं                         |
| पंचमी, चतुर्थी, षष्टी | हु, हो                   | <b>ह</b> —हे                   |
| संबोधन                | शून्यरूप, दीर्घ          | हो, हु                         |

इस तालिका में इमने उन रूपों को नहीं दिया है जो प्राकृत के विभक्तिचिह्न हैं श्रीर श्रपश्रंश में पाए जाते हैं। इस संबंध में एक बात की श्रोर श्रीर ध्यान दिला जाय कि नपुंसक लिंग के प्रथमा एवं द्वितीया बहुवचन में 'इ-ई' (फलाइ-फलाई) बाले रूप होते हैं, जो संस्कृत फलानि, प्राकृत फलाई का ही रूप है। श्रपश्रंश में नपुंसक लिंग धीरे धीरे छप्त होता देखा जाता है?।

१ वही, पृ० १०५, ९ ७६।

- (देश) सर्वनाम—सर्वनाम रूपों में श्रस्मत् शब्द के प्रथमा एकवचन में 'हउं', 'मइ-मइं' रूप देखे जाते हैं, बहुवचन में श्रम्हें, श्रम्हइ। इसके श्रन्य रूपों में (हितीया), मए—मइ (तृतीया, सप्तमी), महु-मज्झ (पंचमी, षष्ठी) पाए जाते हैं। युष्मत् शब्द में प्रथमा के रूप तुहु-तुहुं होते हैं, हितीया-तृतीया के पइ-पइं, तई, पंचमी-षष्ठी में तुह, तुज्झ, तुज्झ, रूप पाए जाते हैं। तत् यथा यत् के श्रपभंश रूप सो, जो मिलते हैं।
- (६) धातुरूप—संस्कृत के घातुरूप प्राकृत में आकर संकृत्तित हो गए हैं। प्राकृत में ही संस्कृत के आत्मनेपदी रूप छप्त होते देखे जाते हैं। अपभ्रंश में आत्मनेपद रूप सर्वथा छप्त हो गए हैं, पर कभी कभी संस्कृत के प्रभाव से ऐसे रूप मिल जाते हैं। संस्कृत के विभिन्न दसों गणों का मेद अपभ्रंश में नष्ट हो गया है, यहां आकर सभी घातु म्वादिगण के घातुओं की तरह चलते दिखाई देते हैं। संस्कृत के अनेक लकार भी यहां छप्त हो गए हैं। भूतकाल के तीनों लकार नष्ट हो गए हैं तथा हेतुहेतुमद्भूत भी नहीं दिखाई देता। इनके स्थान पर भूतकालिक कृदंत (संस्कृत के निष्ठा प्रत्यय से विकसित ) रूपों का प्रयोग पाया जाता है। हिंदी के भूतकालिक क्रियारूप इन्हीं कृदंत रूपों से विकसित हुए हैं। कर्मणिभूत कृदंतो से विकसित होने के कारण ही हिंदी में सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ 'ने' का प्रयोग होता है जो संस्कृत के तृतीयांत कर्ता का संकृत करता है—'उसने रोटी खाई' ('तेन रोटिका खादिता )।

श्रपश्रंश धातुश्रों में शिकंत रूप, नामधातु, चिन रूप तथा अनुकरशात्मक कियारूप मी पाए जाते हैं । धातुरूपों में भी प्राकृतकाल की कई विभक्तियाँ बनी रहीं, पर अपश्रंशकाल में श्राकर कई नई विभक्तियों का विकास हुआ है, जो हिंदी रूपों के विकास के बीज हैं। वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एकवचन में 'उं' वाले रूपों (करडें ) का विकास, हिंदी रूप करूँ, ज्ञकरूप करों की आरंभिक स्थित का संकेत करता है। बहुवचन में प्राकृत 'मो' वाले रूपों के श्रतिरिक्त 'हुं' वाले रूप मी पाए जाते हैं। मध्यमपुरुष के एकवचन और बहुवचन में क्रमशः सि-हि, तथा हु वाले रूप मिलते हैं। अन्यपुरुष एकवचन में इ—एइ (करह, करेह) और बहुवचन में न्ति-हिं (करंति, करिंहें ) विमक्तिचिह्न पाए जाते हैं। आशार्थक क्रियारूपों में उत्तमपुरुष के रूप नहीं मिलते। मध्यमपुरुष एकवचन में कई तरह के रूप पाए जाते हैं, श्रन्थरूप या धातुरूप (कर ) उ, इ, ह, हि वाले रूप (करि, कर्क, करह,

<sup>ै</sup> वही, पृ० २८२, § १३२।

र वहीं, पृ० रद्ध, § १३३ ।

करहि, करिहि ), बहुवचन में ह, हु, हो वाले रूप (करह, करहु, करहो ) पाए जाते हैं। इन्हीं से हिंदी के एकवचन के शून्यरूप 'कर' तथा बहुवचन रूप 'करो' का विकास हुआ है। अन्यपुरुष एकवचन में 'ठ' चिह्न (करठ) पाया जाता है। विघ्यर्थ में 'ज' का प्रयोग मिलता है, जैसे—करिजठ, किल्जठ, करिजहि, करिजहु आदि। ऐसा प्रतीत होता है कि 'ज' के साय आशार्यक प्रत्ययों को मिलाकर विध्यर्थक प्रत्ययों का विकास हुआ है। मविष्यकाल के रूप वर्तमानकालिक रूपों पर आधृत हैं। इन रूपों में बीच में 'स' 'ह' का प्रयोग होता है। 'स' वाले रूप प्राकृत के ही अवशेष हैं। अपभ्रंशकाल में आकर यह 'स' 'हं' के रूप में विकसित हो गया है, और अपभ्रंशकाल के मविष्यत् कियारूपों की विशेषता 'ह' चिह्न है, जिसके साथ वर्तमानकालिक तिङ् प्रत्ययों का ही प्रयोग देखा जाता है। भृतकाल के बोध के लिये निष्ठाप्रत्यय से विकसित कृदंत रूप, कआ, कहिआ, हुव आदि चल पड़े हैं। अपभ्रंश के कर्मणि प्रयोगों में 'इन्ज' (गिणजह, गहाइजह ) के साथ अन्य तिङ् प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है।

(७) परसर्गों का उदय—श्रपश्रंश की श्रपनी प्रमुख विशेषता परसर्गों का उदय है। यद्यपि परसर्गों का प्रयोग श्रपश्रंश में श्रत्यधिक नहीं पाया जाता, किंतु श्रपश्रंश में परसर्गों का प्रयोग चल पड़ा है जो प्रारंमिक हिंदी में श्रधिक ने श्रधिक बढ़ता गया है। श्रपश्रंश के प्रमुख परसर्ग होन्त-होन्तउ-होन्ति, ठिउ, केरश्र-केर श्रीर तण हैं । परसर्गों का प्रयोग हेमचंद्र से भी बहुत पहले चल पड़ा था। भविसयत्तकहा में 'होन्तउ' का प्रयोग मिलता है:

तावसु पुन्न जिम्म हर होन्तको । कोसिउ नामें नयंरि वसन्तो ॥ (भविसयत्तकहा, ८८-८)

इसका विकास संस्कृत भू (हू) घातु के वर्तमानकालिक कृदंत रूप से माना गया है । दूसरा परसर्ग 'ठिउ' है जिसका विकास संस्कृत स्था घातु से हुम्ला है। सप्तमीवाले रूप के साथ इसका प्रयोग होने पर यह पंचम्यर्थ की प्रतीति कराता है। 'केर' या 'केरम्ल' परसर्ग का प्रयोग किसी वस्तु से संबद्ध होने के म्लर्थ में पाया जाता है । पर पश्ची विमक्ति के परसर्ग के रूप में इसका प्रयोग म्लप्लंश की ही विशेषता

<sup>े</sup> वही, § १४८, ए० ३१६ ।

ष्ट नहीं, § १०१-१०४, ए० १६२--१६६।

<sup>3</sup> वही, ९ १०२, ५० १६३।

४ पिरोल : मा० प्रा० स्त्रा०, § १७६, ४३४।

है। डा॰ टगारे ने बताया है कि पूर्वी श्रपभंश में १००० वि॰ तक इसका कोई संकेत नहीं मिलता । पश्चिमी श्रपभंश में इसका चलन पुराना है। जसहरचरिउ तथा महापुराण में इसका प्रयोग मिलता है—रायहो केरी (जसहर॰ १.६.२), रावण रामहु केरउ (महा॰ ६६.२.११)। 'तण' का प्रयोग हैमचंद्र के दोहों में वष्टीवाले रूपों के साथ मिलता है, बहुच्चाहों तणेण (हे॰ ८.४.४२५)। इसी के तण्डं, तणा रूप भी मिलते हैं। बाद में जाकर इसका प्रयोग तृतीया विभक्ति के साथ भी होने लगा। इसी से मारवाड़ी के तणा-तणी का विकास हुन्ना है। प्रत्ययों में श्रपभंश का विशिष्ट प्रत्यय स्वार्थे 'ढ' है।

दोहाकोश की भाषा में भी प्रायः उपर्युक्त सभी विशेषताएँ पाई जाती है। 'य' श्रुति के श्रुतिरिक्त 'व' श्रुति के कई उदाहरण दोहाकोश की भाषा में भिलते इसमें व-ब का मेद नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि 'व' श्रुति को 'ब' के द्वारा लिखा जाता है-भेवु, बुत्तनी, उवेस (मेवु, बुत्तनी, उवेस) । इनके श्रतिरिक्त बाहीय, बिम्बिय, कियइ, हियरा जैसे 'य' श्रुतिवाले रूप भी मिलते हैं। पाश्चात्य श्रापभंश की ही तरह दोहाकोश की भाषा में भी श तथा व का स के रूप में परिवर्तन मिलता है3. जबिक मागधी प्राकृत की विशेषता इससे सर्वथा भिन रही है। प्रथमा-दितीया-विमक्ति एकवन्वन में दोहाकोश की भाषा में प्रायः सभी तरह के वैकल्पिक रूप पाए जाते हैं जिनमें मागधी प्राकृतवाले ए (नरे) रूप भी मिलते हैं, जिनके वैकल्पिक रूप नरे, नरएँ, नरये भी पाए जाते हैं। पर दोहाकोश की भाषा में श्रिधिकतर निर्विभक्तिक रूप ही पाए जाते हैं । श्रन्य विभक्तियों के रूप उपर्युक्त रूपों जैसे ही है। 'ग्रस्मत' शब्द के हुउं, मह, मह तथा 'युष्मत्' के तुहु, तो रूप पाए नाते हैं। दोहाकोश की भाषा में कुछ ऐसी भी विशेषताएँ पाई जाती हैं जो देमचंद्र के नियमों का पालन करती नहीं देखी जातीं। शहीदुछा ने हेमचंद्र के नियमों के विरुद्ध पाई जानेवाली दोहाकोश की प्रवृत्तियो का विश्लेषण किया है, पर उनकी सबसे बड़ी आंति यह रही है कि इनके आधार पर उन्होंने दोहाकोश की भाषा को ही भिन्न ग्रपमंश सिद्ध कर दिया है। यदि हेमचंद्र के नियमों को लेकर ठीक तौर पर मिलाने की चेष्टा की जायगी, तो उससे कई विरुद्ध रूप स्वयंभू तथा पुष्पदंत की भाषा में भी मिलेंगे। हेमचंद्र के नियमों के श्रनुसार ढली हुई भाषा केवल उसके व्याकरण में उद्धृत दोहों में ही मिल

<sup>े</sup> खारे : हि॰ ग्रा॰ अ॰, ६ १०३, पृ॰ १६६।

राहीदुल्ला : ले शाँ द मिस्तीके, पृ० ३३।

उ वही, पृ० ३७।

४ वही, ५० ३८।

सकेगी। हेमचंद्र के दोहों के बारे में भी लोगों का ऐसा मत है कि वैयाकरण हेमचंद्र ने उन्हें खराद तराशकर व्याकरण के सॉचे में ढाल रखा है। मूल रूप में इन दोहों की भाषा शत प्रति शत ठीक यही नहीं रही होगी।

( प ) वाक्यरचना-वाक्यरचना की दृष्टि से अपभ्रंश ठीक संस्कृत की तरह नहीं है। हेमचंद्र ने बताया है कि प्राकृत में श्राकर संस्कृत का कारकविधान कुछ शिथिल हो गया है। कारक-विभक्तियाँ एक दसरे के स्थान पर प्रयक्त होने लगी हैं। इनमें भी पष्ठी का प्रयोग बहत चल पड़ा है: वह कर्म, करगा, संप्रदान, संबंध, श्रिधकरण सभी के लिये प्रयुक्त होने लगी है। इसी तरह सममी का प्रयोग भी कर्म तथा करता के लिये पाया जाता है श्रीर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करण कारक के लिये तथा द्वितीया का प्रयोग अधिकरण के लिये देखा जाता है । अपभंश में भी प्राकृत की कारक-ज्यत्यय की ये विशेषताएँ मिलती हैं। श्रपभंश में निर्विमक्तिक पदो के प्रयोग के कारण वाक्यरचना निश्चित सी हो चली है, पर वाक्यरचना का जो निश्चित रूप हिंदी में मिलता है, उसके चिक्र प्रारंभिक हिंदी में स्पष्ट दिखाई पडते हैं, ऋपभ्रंश में विभक्तियों के किसी तरह बचे रहने के कारण वे इतने स्पष्ट नहीं मिलते। अपभ्रंश का शब्दकोश तीन तरह के शब्दों से बना है-(१) तत्सम, जिनका प्रयोग श्रपभ्रंश में बहुत कम पाया जाता है, (२) तदमव, संस्कृत शब्दों के प्राकृत रूप तथा (३) देशन । अंतिम कोटि में ने शब्द श्राते हैं. जिनकी न्युत्पत्ति का पता नहीं है। हेमचंद्र ने देशीनाममाला में ऐसे शब्दी की तालिका देकर उनका अर्थ दिया है। डा॰ वैद्य का कहना है कि हेमचंद्र के इन देशी शब्दों में से कई तद्भव हैं, किंतु हेमचंद्र को इनकी ब्युत्पत्ति का पता न था। श्रापभंश में विदेशी शब्द प्रायः नहीं मिलते, जबिक प्रारंभिक हिंदी में श्राची, फारसी के शब्दों का प्रयोग चल पड़ा है।

हिंदी का अपभंश से घनिष्ठ संबंध है। हिंदी की साहित्यिक परंपरा मले ही पाणिनीय संस्कृत से अधिक प्रभावित हो, किंतु हिंदी का ढॉचा अपभंश की देन है। अपभंश की पदसंघटना समझे विना हिंदी की पदस्चना का ज्ञान नहीं हो सकता। हिंदी का परसर्गप्रयोग, निर्विभक्तिक रूपों की बहुलता, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य प्रणाली के बीच अपभंश में ही देखे जा सकते हैं। भाषा ही नहीं अपभंशकालीन साहित्य से भी हिंदी को साहित्यक विरासत प्राप्त हुई है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, हिंदी के आदिकालीन साहित्य की कई घाराएँ अपभंश साहित्य की परंपरा की साचात् उत्तराधिकारिणी हैं। काव्य की टेकनीक की दृष्टि से काव्यरूबियों और छंदोविधान में हिंदी को अपभंश से बहुत कुछ मिला है।

<sup>ै</sup> सिद्ध हेमजंद्र, ३.१३१, ३.१३४-१३७।

# ६. श्रपभ्रंश साहित्य का उदय और विकास

श्राज से ३० वर्ष पूर्व तक श्रपभंश साहित्य के रत जैनभांडारों के श्रॅधेरे में दवे पड़े थे । श्रपभ्रंश साहित्य की जो भी जानकारी मिली है, वह इन्हीं दिनों की है जिसका श्रेय याकोबी तथा अल्सडोर्फ जैसे पाश्चात्य विद्वान् श्रीर श्री दलाल डा॰ गणे. डा॰ वैद्य, डा॰ हीरालाल जैन श्रीर श्री नाथुराम प्रेमी जैसे मारतीय विद्वानों को है। प्राक्रत व्याकरण लिखते समय (वि॰ सं॰ १६४६,१८८६ई०) पिशेल के पास अपभ्रंश की जो सामग्री थी, वह अत्यत्य थी। हेमचंद्र के व्याकरण के प्राकृतभाग में अपभंश की विशेषताश्रो के संबंध में उदाहत दोहों के श्रतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था। किंत उतनी ही सामग्री के आधार पर, जिसमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय के कुछ श्रपभ्रंश पद्य, चंड के प्राकृतव्याकरण में उद्धृत एक श्रपभ्रंश पद्य तथा ध्वन्यालोक, दशरूपक श्रीर सरस्वतीकंठाभरण में उदाहत श्रपभंश पद्य लिए का सकते हैं, पिशेल का जो भी कार्य है, वह स्तुत्य है। पिशेल प्राकृत मापा के पाणिनि थे। प्राकृत का को व्यवस्थित व्याकरण उन्होंने दिया वह श्राक भी प्रामाणिक माना का सकता है। पिशेल ने ही प्राकृतव्याकरण के परिशिष्ट रूप में उस समय तक उपलब्ध श्रपभ्रंश सामग्री को वि॰ सं॰ १६५६ (१९०२ ई॰) में 'मातेरियाल्यन केन्तिस् त्यर् अपभंश' के नाम से अनुवाद तथा माषावैज्ञानिक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया । पिशेल के बाद सबसे पहला कार्य इस क्षेत्र में याकोबी ने 'भविसयचकहा' का प्रकाशन कर वि॰ सं० १९७५ (सन् १९१८) में किया। इसके बाद 'मविसयचकहा' का दूसरा प्रामाशिक संपादन श्री दलाल ने आरंभ किया, जिसे उनकी मृत्यु के बाद डा॰ गुर्रों ने सन् १६२३ में पूरा किया था, श्री दलाल ने ही हमें जैन मांडारी में छिपे पड़े बहमूल्य श्रापभंश साहित्य से परिचित कराया था। श्री दलाल तथा मुनि जिनविजय जी ने इन श्रपभ्रंश ग्रंथो का उद्धार करने का कार्य किया। डा॰ हीरालाल ने बरार के जैनमांडारों से पुष्पदंत, कनकामर, जोइंदु (योगींदु) तथा रामसिंह के अपभंश साहित्य को प्रकाशित किया। इस क्षेत्र में डा॰ वैद्य तथा डा॰ उपाध्ये ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। बौद्धों के श्रपश्रंश साहित्य को प्रकाशित करने का श्रेय मा मा हरप्रसाद शास्त्री को है जिन्होंने बौद्ध गान श्रो दोहा (वि० सं० १६७३, १६१६ ई०) के द्वारा बौद्धों के अपभंश साहित्य का सर्वप्रथम परिचय दिया । डा॰ शहीदुल्ला तथा डा॰ बागची ने मी बौद्ध श्रपभ्रंश साहित्य के संपादन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। श्रपभ्रंश की श्रसंख्य पुस्तकें श्राज भी जैन मांडारों में भरी पड़ी है। 'जिनरत्नकोश' में प्रो॰ वेलग्यकर ने अपभ्रंश के प्रकाशित तथा अप्रकाशित प्रसिद्ध ग्रंथों की जो सूची दी है उनमें से अवतक २३-२४ प्रंथ ही प्रकाशित हुए हैं। अपभ्रंश का साहित्य ज्यों ज्यो प्रकाश में त्राता रहेगा, हिंदी की माषावैज्ञानिक तथा साहित्यिक गवेषणा में सहयोग मिलता रहेगा।

#### ७. अपभ्रंशकाल

विक्रम की छठी शती से लेकर दसवीं शती तक मोटे तौर पर अपभंशकाल माना जाता है. पर अपभंश की प्रवृत्तियाँ इससे पहले भी मिलती हैं. श्रीर सोलहवीं शती तक की परिनिष्ठित अपभ्रंश की रचनाओं का पता चलता है। भरत नाट्यशास्त्र के इंदः प्रकरण में उकारबहला माषा की विशेषता कई इंदो में देखी जा सकती है। विद्वानों ने वौद्ध गाथासाहित्य में भी उकारांत प्रवृत्ति देखी है. श्रीर डा॰ वैद्य ने तो इसके श्राधार पर यह भी घोषित किया कि उकारबहलत्व श्रापभंश की ही विशेषता नहीं है। श्रापभंश के सप्ट चिह्न कालिदास के विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ श्रंक की पुरुरवा की उन्मादोक्तियों में देखे जाते हैं जिन्हें हम श्रपभंश साहित्य का श्रादि रूप मान सकते हैं। कालिदास के इन श्रपभंश पद्यों के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान इन्हें प्रचिप्त मानते हैं, कुछ इन्हें कालिदास की ही रचना मानते हैं। एक तीसरा मत, जिसके प्रवर्तक डा॰ परशुराम लक्ष्मण नैस है, यह है कि ये गीत नस्तुतः उस काल के लोकसाहित्य में प्रचित रहे होंगे और कालिदास ने इनका प्रयोग नाटक में कर दिया है। विक्रमोर्वशीय के इन श्रपभंश पद्यों में न केवल उकारबहुलता ही पाई जाती है, श्रपित श्रपभंश की छंदःप्रणाली भी है। संस्कृत तथा प्राकृत के छंद तकात नहीं होते, जबिक श्रपश्रंश में तुकांत छंद पाए जाते हैं, दूसरे, विक्रमोर्वशीय में दोहा भी मिलता है, जो अपभंश का अपना छंद है, ठीक वैसे ही जैसे 'गाया' छंद प्राकृत का । विक्रमोर्वशीय की ऋपभंश काव्यशैली का उदाहरण यों दिया जा सकता है:

> महँ जाणिटं भिश्रहोयणि णिसियरु कोइ हरेह । जाव ण णव तहिसामलो धाराहरु वरिसेइ ॥ ( चतुर्थ अंक )

'मैंने तो समका या कि मृगलोचनी उर्वशी को कोई राच्चस इरण कर छे जा रहा है। पर मेरी यह धारणा भ्रांत थी। मुझे श्रापनी भ्रांति का पता तब तक न चला जब तक नवीन विद्युत से सुशोमित स्थामल मेघ न बरसने लगा।'

कालिदास के समय ही लोकमाषाओं में श्रापअंश की प्रवृत्तियों जड़ पकड़ चुकीं यीं पर साहित्य में बद्धमूल होने के लिये उसे कुछ शतियों तक प्रतीद्धा करनी थी। दंडी के समय (विक्रम की ७वीं शती) श्रापअंश का साहित्य परलवित हो चुका था। श्राठवीं शती के उत्तरार्ध में रचित उद्योतनसूरि की कुवलयमाला में तो श्रापअंश का उल्लेख ही नहीं, श्रापअंश गद्ध-पद्ध का स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। उद्योतन ने संस्कृत, प्राकृत तथा श्रापअंश इन तीन साहित्य-भाषाओं का संकेत किया श्रीर श्रापअंश को संस्कृत तथा प्राकृत के शुद्धाशुद्ध प्रयोगों से युक्त माना है। इन तीन माषाश्रों के श्रतिरिक्त उद्योतन ने चौथी भाषा पैशाची का भी उल्लेख किया है। देशी भाषाश्रो का स्वरूप जानने के लिये कुवलयमाला का श्रत्यधिक महत्व है। कुवलयमाला में श्रारंभिक श्रपभ्रंश के गद्यांश मिलते हैं जैसे—

'सो च दुन्तणु कइसउ । हूँ, स्राउ नइसउ, पढमदंसर्गे न्विय मसग्रिसीलो पिट्ट-मांसासउ व्व ।' 'होउ काएग् सरिम्र गिच करयवग्रिसीलो हि,ड्ड-पहारि व्व।' (कुवलयमाला)।

'वह दुर्जन कैसा होता है। हूं, सुनो, जैसा वह है, पहले दर्शन में ही वह चिल्लाता है श्रीर पीठ का मांस खानेवाला (पीठ पीछे निंदा करनेवाला) है। " कौए की तरह प्रतिदिन कलकल करनेवाला श्रीर छिद्रप्रहारी होता है।

कुवलयमाला में कुछ श्रपभ्रंश पद्य भी मिलते हैं। ग्रामनटी तथा गुर्जर पथिक द्वारा गाए गए दोहे संभवतः लोकसाहित्य से उद्घृत किए गए हैं। ग्रामनटी के द्वारा गाया गया दोहा निम्नलिखित है:

> ताव इमं गीययं गीयं गामनहीए, जो जसु माणुसु वल्लहरु तंजइ अणु रमेह । जह सो जाणइ जीवइ वि तो तहु पाण ल्एइ ॥ ( कुवल्यमाला )

'ग्रामनटी ने यह गीत गाया। यदि कोई श्रन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रिय मनुष्य के साथ रमणा करता है श्रीर यदि वह इसे जान जाता है श्रीर वह व्यक्ति जीवित हो, तो वह उस श्रन्य व्यक्ति के प्राणों का श्रपहरण कर छे।'

पौराणिक वर्णाश्रम धर्म के पोषक पंडितो तथा कियों ने देश्य माषाश्रों को विशेष प्रश्रय नहीं दिया, वे जो कुछ रचना करते थे उससे संस्कृत साहित्य ही समृद्ध होता था। ब्राह्मण पंडितो तथा कियों ने अपभंश को उपेन्नित समझा। पिछले दिनों में प्राकृत में साहित्यक रचनाएँ होने लगी थीं श्रीर नाटकों में स्त्री पात्रों श्रीर हीन वर्ग के पात्रों के लिये प्राकृतों का प्रयोग किया जाता था। श्रपभंशकाल में भी प्राकृत की रचनाएँ होती रहीं। बहुत पहले से नाटकों में श्रद्रक (१) जैसे नाटककार परंपरागत शौरसेनी, महाराष्ट्री एवं मागधी के श्रातिरक्त हीन पात्रों के लिये देशी विमाषाश्रों का भी प्रयोग करने लगे थे। श्रद्रक (१) के मुच्छकटिक में श्रपभंश के भी चिह्न मिलते हैं। माशुर की उक्ति, जिसे पृथ्वीधर ने ढक्की (टक्की) बताया है, उकारबहुला है। पर बहुत बाद तक श्रपभंश हीनमाषा (श्रशिष्टों की भाषा) ही समभी जाती रही होगी, यद्यि राजशेखर के समय में उसमें साहित्यक रचनाएँ होने लग गई थी। जहाँ श्रपभंश को पौराणिक ब्राह्मण धर्म के पोषक राजाश्रों श्रीर ब्राह्मणों से प्रश्रय नहीं प्राप्त हुश्चा, वहाँ देश्य माषाश्रों को जनता की बोली में धर्मप्रचार करनेवाले जैनों श्रीर

बौद्धों ने श्रपनाया । भगवान् सुगत श्रीर भगवान् महावीर ने भी श्रपने समय की जनभाषा में सद्धर्म का उपदेश दिया या। इसी प्रकार उनके शिष्य भी जनभाषा में ही ग्रपने उपदेश देते थे। उपदेश को सरल वनाने के लिये जनभाषा का प्रयोग ग्रनिवार्य था । जैनो ने तो फिर भी संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि की, संस्कृत में कई काव्य एवं गद्य रचनाएं कीं, किंतु परवर्ती काल के बौद्धों ने जनमापा को ही अपनाया। जैनो ने भी संस्कृत के साथ ही साथ देश्य मापा की संपदा को बढाया, श्रौर श्रपभंश को श्रपूर्व साहित्यिक कृतियाँ दीं। यद्यपि श्रापभंश को जैन मुनियो श्रीर बौद्ध मिक्षुश्रो का बल मिला, फिर भी श्रापभंश की साहित्यिक उन्नति होने के लिये किसी प्रवल राजाश्रय की श्रावश्यकता थी। इसके मिलते ही अपभ्रंश साहित्य तेजी से प्रदीप्त हो उठा। हर्प के बाद उत्तरी भारत में कान्यकुब्ज साहित्य का केंद्र रहा है, किंत्र कान्यकुब्जाधीश श्रिधिकतर पक्के ब्राह्मसाध्यमीन्यायी रहे हैं। फलतः कान्यक्रव्जाधीशो से श्रपभ्रंश को कोई संमान न मिल सका । ग्यारहवीं-बारहवीं शती में भी गहडवाल ब्राह्मण धर्म के पक्के श्रन्यायी थे श्रीर श्रीहर्प जैसे देदांती पंडित श्रीर कवि को उनके यहाँ श्राश्रय प्राप्त था। सना जाता है कि गोविदचंद्र की तीसरी रानी स्वयं जैन थी, श्रीर उसने काशी में जैन सुनियों के लिये एक उपासना-यह भी बनवाया था। अनुमान यहाँ तक किया जाता है कि 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण' के लेखक दामोदर भी जैन पंडित थे श्रीर इसी रानी के श्राश्रित थे। कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि उस समय भी जब अपभंश भाषा श्रीर साहित्य पूर्णतः समृद्ध हो चुके थे श्रीर उनकी कोख से हिंदी साहित्य श्रीर हिंदी भाषा जन्म ले रही थी, गहडवाल संस्कृत को ही श्रादर की दृष्टि से देख रहे थे। सारांश यह कि मध्यदेश या श्रांतर्वेद में श्रपभंश को ठीक वही संमान न मिला जो बंगाल, बरार या गुजरात में। यही कारण है कि अपभ्रंश की रचनाएँ प्रायः इन्हीं तीन प्रदेशों में हुई।

### प. श्रपभ्रंश को राजाश्रय

श्रपभंश को मान्यखेट (बरार), गुजरात श्रीर बंगाल में राजाश्रय प्राप्त हुश्रा। मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा स्वयं जैन नहीं थे, वे वैध्याव थे। संस्कृत के प्रसिद्ध कि मुरारि, त्रिविकम मह, सोमदेवसूरि, हलायुष मान्यखेट के राजाश्रो के श्राश्रित थे। इन्हीं राष्ट्रकूट राजाश्रो के मंत्री जैन थे, श्रीर उन्होंने कई जैन साधुश्रो श्रीर किवयो को श्राश्रय दिया था। चहुमुहु सयंभू (चतुर्मुख स्वयंभू) राष्ट्रकूट राजा श्रुव (वि० सं० ८३७-८५१) के श्रमात्य रयहा घनंजय कि श्राश्रित थे, तथा पुष्पदंत कृष्णा तृतीय (वि० सं० ६६६-१०२५) के मंत्री भरत के। वरार उस समय जैन वैश्यो का केंद्र था श्रीर बरार, गुजरात, मालव श्रादि प्रदेशों का पूरा वाणिज्य व्यवसाय इन्हीं के हाथ में था। जैन वैश्यो

ने संस्कृत की अपेन्हा अपनी देश्य भाषा को प्रश्रय दिया और इन्हीं के सदुद्योग से अपभ्रंश राष्ट्रीय भाषा के रूप में पल्लवित होने लगी। १० वीं शती में राष्ट्रकृट का पतन हो गया श्रीर बरार का केंद्र हटकर गुजरात में श्रा गया। ग्यारहवीं शती में गुजरात के सोलंकी राजाश्रो ने भी श्रपभ्रंश के साहित्यिक उत्थान में पर्याप्त सहायता दी । सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल के समय गुजरात में जैन धर्म श्रीर श्रपभंश साहित्य की उन्नति हुई। कुमारपाल ने तो स्वयं श्राचार्यं हेमचंद्र सिर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जैन धर्म को श्रांगीकार कर लिया था। उधर बंगाल में पालवंश के राज्यकाल में श्रपभ्रंश को उचित संमान प्राप्त हुआ। वंगाल दीर्घकाल तक बौदों का केंद्र रहा है। इस काल में बंगाल बौद्ध तांत्रिकों का केंद्र था। पालवंश के राजा स्वयं बौद्ध थे, अतः बौद्ध तांत्रिकों के अपभंश साहित्य के उन्नयन में उनका काफी हाथ रहा है। किंत पालों के बाद बंगाल का शासन ब्राह्मण-धर्मानुयायियों के हाथ में आ गया। सेनवंश के राजा ब्राह्मणधर्मानुयायी थे। इनके समय में अपभ्रंश फिर अपने पद से ज्युत कर दी गई। किंतु नौदों की तात्रिक परंपरा ने ब्राह्मसाधर्म को प्रभावित कर बंगाल में नये धार्मिक श्रंकरो को उत्पन्न किया । शैव-शाक्त-तंत्र तथा राघाकृष्णा की श्रंगारी भक्ति के विकास में बौद तांत्रिकों का ही हाथ है। सेनों के समय पुनः संस्कृत साहित्य के उदय ने उस घारा को उस स्थिति पर नहीं बहुने दिया, फलतः श्रपभ्रंश की वह भारा देश्य माषाश्री का सहारा छेकर किसी तरह नाथपंथी सिद्धों की वाशियों में जीवित रही। पर इतना होते हुए भी उसने उस काल की समृद्ध साहित्यिक घारा को भी प्रमावित कुछ विद्वानों के मत से जयदेव के पद अपभ्रंश से प्रभावित हैं। इमारा श्रनुमान तो यहाँ तक है कि जयदेव ने इन पद्यों को पहले श्रपभ्रंश में लिखा, बाद में संस्कृत में अन्दित किया । कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि बौद सिद्धों की वाणियों के बाद भी यह परंपरा पूर्णतया सूली ,नहीं थी श्रीर श्रांत: तिलला की तरह कहीं कुछ प्रकट होती, कहीं छिपती, श्रखंड रूप से बहती रही है श्रीर कत्रीर में श्राकर उसका प्रबलतम उत्स परिलक्ति होता है।

# ६. श्रपभ्रंश साहित्य की शैलियाँ, विषयविवेचन श्रादि

श्रपश्रंश साहित्य को मोटे तौर पर सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त किया जा सकता है: (१) जैन श्रपभ्रंश साहित्य, (२) जैनेतर श्रपभ्रंश साहित्य। साहित्य विभाश्रों की दृष्टि से समस्त श्रपभ्रंश साहित्य को इम चार कोटियों में बॉट सकते हैं: (१) जैन प्रबंध काब्य, जिसके श्रंतर्गत पुनः दो कोटियाँ मानी जा सकती हैं, पुरागा, चिरत-साहित्य तथा कथा-साहित्य, (२) जैन श्राध्यात्मिक काब्य, जिन्हें कुछ विद्वान जैन रहस्यवादी काब्य कहना ठीक समझते हैं, (३) बौद दोहा एवं चर्यापद, (४) श्रपभ्रंश के शौर्य एवं प्रग्राय संबंधी मुक्तक काब्य। श्रपभ्रंश

साहित्य इन्हीं बहुमुखी घाराश्रों में बहता दिखाई पड़ता है श्रीर यद्यपि श्रपभ्रंश के किवयों में श्रिधिकतर जैन किव रहे हैं, तथापि जैनेतर किवयों ने भी श्रपनी प्रतिमा श्रीर कल्पना का योग देकर इसको समृद्ध किया है। पिछुले दिनों श्रद्दमाया (श्रव्दुर्रहमान) जैसे मुसलमान किव ने भी भारत की इस जनभारती की श्रर्चना की थी।

(१) जैन प्रबंध साहित्य—(श्र) पुराण—जैन प्रबंधसाहित्य प्रायः धार्मिक है। ब्राह्मण धर्म की माँति जैनों ने भी श्रपने पुरागों की रचना की है श्रीर राम, कृष्ण, पांडव श्रादि की कथाश्री को श्रपनी जैन मान्यताश्री के श्रतुरूप दाला है। ब्राह्मणों के रामायण श्रीर महाभारत जैसे महाकान्यों श्रीर पुराणों ने ही जैन परायों की रचना में प्रेरणा दी है किंद्र जैनियों ने ब्राह्मणपरायों की मान्यता को हवह नहीं लिया है। रामकथा का को रूप हमें रामायता में मिलता है उसका ठीक वहीं रूप हमें जैन पराशों में नहीं मिलता। रावश उनके यहाँ जिन का परम भक्त है, स्वयंभू के महापुराण में वह जिन की पूजा तक करता बताया गया है। रावरा को जैन धर्म इतना पवित्रात्मा समझता है कि श्रगले कल्प में वह तीर्थंकर वननेवाला है। इसी तरह सीता के विषय में जैन धर्म की यह मान्यता है कि वह रावरा की पुत्री थी; जिसे ऋनिष्ट की आशंका से रावण ने जन्म होते ही वन में छोड़ दिया था। कृष्णा के विषय में भी जैन धर्म की मान्यता भिन्न है तथा वे इस समय कृष्ण को नरक में कर्मभोग मोगते मानते हैं। जैन पुराणों के राम श्रौर सीता दोनो अंत में जैन धर्म का श्रंगीकार करते बताए गए हैं। इतना होते हुए भी इन आवश्यक परिवर्तनों के अविरिक्त जैन पुरागों की कथाएँ ब्राह्मण पुरागों की कथाश्रों की नकल ही कही जा सकती हैं।

जैन पुराया जैन शास्त्रों का एक श्रंग है । जैन शास्त्रों को ४ मागो में बॉटा जा सकता है : (१) प्रथमानुयोग—इसके श्रंतर्गत तीर्थंकरों तथा श्रन्य महापुरुषों के चिरतसंबंधी कथासाहित्य का समावेश होता है, (२) करगानुयोग—विश्व का मौगोलिक वर्णन, (३) चरगानुयोग—साधुश्रों श्रीर आवकों के लिये श्रनुशासन, (४) द्रव्यानुयोग—तत्वज्ञान संबंधी विचार । इस प्रकार महापुरायों का धार्मिक कथासाहित्य प्रथमानुयोग के श्रंतर्गत श्राता है । जैन महापुराया परंपरा विक्रम की तीसरी शती के लगभग से मानी सा सकती है । इस ढंग का सर्वप्रथम काव्य

<sup>9</sup> विमलदेन स्रिर के समय के विषय में विद्वानों में भतमेद है। जैन परंपरा उसे वि० सं० ६० के लगभग मानती है (दे० प्रेमी: जैन साहित्य का शतिहास, ए० २७२)। अन्य विद्वान् विमलदेव स्रिर का समय विक्रम की तीसरी राती मानते हैं। इनमें ढा० कीथ, टा० इलनर आदि प्रमुख है (दे० वही, ए० २७६)।

विमलदेवस्रिकृत 'पउमचरिश्र' (पद्मचरित ) है, जो प्राकृत की रचना है। इसमें पद्मप्रम या रामचंद्र की कथा विश्वंत है। इसे महापुराग्य तो नहीं कहा जा सकता, क्यों कि महापुराग्य के पूरे लच्च्या 'पउमचरिय' पर घटित न हो सकेंगे पर यह पौराग्यिक इतिवृत्त से, एक तीर्थंकर के चरित्र से, संबद्ध काव्य है। महापुराग्य का लच्च्या यह माना गया है कि उसमें ६३ महापुर्क्षों (२४ वीर्थंकरों, १२ चक्रवित्यें ९ वासुदेवों, ६ बलदेवों, तथा ६ प्रतिवासुदेवों ) की कथा रहती है। इस तरह के महापुराग्य संस्कृत में भी लिखे गए हैं, जिनमें जिनसेन (६००-६२५ वि० सं०) का ग्रादिपुराग्य श्रीर हेमचंद्र का त्रिपष्टिशलाका-पुरुपचरित्र उल्लेखनीय हैं। श्रपभ्र'श में इस तरह की कृतियों में स्वयंभू का 'पउमचरित्र उल्लेखनीय हैं। श्रपभ्र'श में इस तरह की कृतियों में स्वयंभू का 'पउमचरित्र (पद्मचरित), श्रीर हरिवंशपुराग्य, पुष्मयंत का 'महापुराण्य,' यशःकीर्ति तथा रहभू के ग्रंय प्रकाश में नहीं ग्रा पाए हैं। ये दोनों कि १६वीं शती के पूर्वार्ध में रहे होगे। ऐसा सुना जाता है कि स्वयंभू के हरिवंशपुराग्य की १०२ संघि के बाद की संधियाँ इन्हीं यशःकीर्ति ने १६वीं शती में पूरी की है। इस प्रकार पुराग्यकाव्यों में हमें स्वयंभ, उसके पुत्र तिमुत्तन स्वयंभू तथा पुष्पदंत की कृतियाँ ही उपलब्ध हैं।

स्वयंभू व स्वयं कोसल के निवासी थे, जिन्हें उत्तरी भारत के आक्रमण के समय राष्ट्रकूट राजा ध्रुव (वि॰ सं॰ ८३७—८५१) का मंत्री रयडा घनंजय मान्यखेट हे गया था। स्वयंभू को दंडी तथा भामह का पता था। स्वयंभू की दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—पउमचरिय और हरिवंशपुराण। पउमचरिय ६० संधियों का काव्य है। स्वयंभू ने इस काव्य को अधूरा ही छोड़ दिया था और काव्य के शेष श्रंश को उसके पुत्र त्रिमुवन स्वयंभू (तिहुश्रण सयंभू) ने पूरा किया था। इसी तरह स्वयंभू अपनी दूसरी कृति को भी पूरा न कर पाए और हरिवंशपुराण (रिहुणीम-चरिउ) की ६६ संधि तक ही उनकी रचना मानी जाती है । १०६ से ११२ तक

डा० वैद्य : पुष्पदंतकृत महापुराण, प्रथम सं०, अँगरेजी भूमिका, प० १४ ।

प्रेमी जी के मतानुसार स्वयंम् किव चतुर्मुंख से मिन्न है जिन्हें मधुस्द्रन मोदी ने एक ही मान लिया है। उन्होंने सप्रमाय मोदी के मत का खंडन किया है। प्रो॰ हीरालाल तथा प्रो॰ वेलयकर ने भी चतुर्मुंख श्रीर स्वयंम् को एक नहीं माना है। दे॰ नाश्राम प्रेमी: जै॰ सा॰ इ०, प० ३७३।

अमी जी के मतानुसार स्वयंमू ने अपनी ओर से पडमचरिय और रिट्ठियोमिचरिड दोनों काव्यों को संपूर्ण कर दिया था। त्रिमुवन स्वयमू ने उनमें नए मागों को जोड़ा है, अधूरे को पूरा नहीं किया। प्रेमी जी ने सप्रमाण इस मत की पुष्टि की है। वे स्वयंमू की एक तीसरी कृति का भी उल्लेख करते हैं—पंचमीचरिड। संभवतः इस काव्य में पुष्पदंत के यायकुमारचरिड की तरह 'श्रुतपंचमी' की कथा रही होगी। प्रेमी जी हरिवंश की

की संधियाँ उसके पुत्र त्रिभुवन की रचना हैं, शेप १६ वीं शती में यश:कीतिं ने जोड़ दी हैं। पडमचरिय में स्वयंभू ने रामकया को चुना है, हरिवंशपुराण में महाभारत तथा कृष्ण की कथा को। यद्यपि चतुर्भुख स्वयं श्रपने मुँह से यह कहते है कि वे पिंगलशास्त्र, भामह, दंडी आदि के द्वारा प्रदर्शित श्रलंकारशास्त्र नही जानते श्रीर फाव्य करने के श्रम्यस्त मी नहीं, केवल रयडा के कहने से ही फाव्य की रचना कर रहे हैं. तथापि स्वयंभ की लेखनी कवित्व का परिचय देती है, एक ऐसे कवि का जिसे पिंगल, अलंकार तथा पुरानी काव्यपरंपरा की पूरी जानकारी थी। चाहे उसने कालिदास की कोमल गिरा एवं बाग श्रीर ईशान की काव्यक्रतियो को न देखने की नम्रता बताई हो, पर कवि निःसंदेह संस्कृत की काव्यपरंपरा से प्रमावित है। संस्कृत की जलविहार, वनवर्णन, सूर्योदय-सूर्यास्त, नदी श्रादि के वर्णन की रूढिगत शैली का स्पष्ट प्रतिविंव स्वयंभू में मिलता है। स्वयंभू ही नहीं प्राय: सभी जैन कवि अपने चरितकाच्यो में संस्कृत की महाकाव्य परंपरा के ऋगी हैं तथा भारिव श्रीर माघवाली वर्णनशैली की तरह यहाँ भी वई स्थलो पर इतिवृत्त को गौगा बनाकर वर्गान पर जोर देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्वयंभू की उपमाएँ श्रृधिकतर परंपराभुक्त हैं। यत्र तत्र मौलिक उपमाएँ मी श्रा जाती हैं पर उन्हें श्रपभ्रंश काव्य की निजी विशेषता नहीं माना जा सकता। जैन पंडितो ने स्वयंभ्र को जल-विहार-वर्णन में सिद्धहस्त माना है और यह घोषणा की है कि अन्य कवि स्त्रयंभू को जल-विहार-वर्णन मे नहीं पा सकते । वसंत ऋतु का सरस ऋलंकृत वर्णन करने में भी स्वयंभू की लेखनी दच्च है। उसका वसंत राजा बनकर प्रकृति के प्रांगण में श्राता है। उसने कमल का मुख धारण कर रखा है, कुवलय के नेत्र विकसित हो रहे हैं, केतकी के केसर का सिर पर सेहरा वॉध रखा है, पल्लवीं के कोमल करतल सुशोभित हो रहे हैं, श्रीर फूलो के उज्वल नाखून दमक रहे हैं:

> पंकय वयणउ कुवलय णयणउ केयइ केसर सिर सेहरु। पल्लव-कर-यल्ज-कुसुम-णहुज्जलु पद्दसरइ वसंत णरेसरु॥ (पडमचरिय १४. १)

६६ सिध स्वयंभू की रचना मानते हैं, मोदी जी केनल ६२। दे० प्रेमी: जै० सा० इ०, पृ० ३८०, ८२ तथा पृ० ३७३, पाद टि०२; तथा मोदी: श्रपशंरा पाठावली, टिप्पणी, पृ० २३।

( श्रपत्रंशपाठमाला में उद्धृत, पृ० १६ )

गुडिमाउ पिंगलपत्यारः । गुड भम्महदंडिययलकारः ।।
 ववसाउ तो वि गुड परिहरिम । वरि रयडा बुत्तु कखु करिम ॥ पुडमचरिय ।

वलकीलाए स्वयंभू चउमुह प्रवंग गोगाहकहाए। महंच मच्छवेहें अञ्ज वि कहणो न पानति।।

इसी संधि में रेवा नदी का वर्णन भी मनोहर है, जहाँ कि ने रेवा को समुद्ररूपी प्रिय के पास जाती हुई नायिका माना है, जो सजधन कर तेनी से जा रही है, जिसका घर घर शब्द करता हुआ जल ही नूपुररव है, दोनों तट ही उपर के वस्त्र हैं, और इधर उधर हिलता हुलता जल ही करधनी की भ्राति उत्पन्न कर देता है:

''णस्मयाइ मयरहरहो जंतिए। णाइ पसाहणु छह्उ तुरंतीरा।। घवघवंति जे जल पञ्मारा। ते जि णाइ णेउरहांकारा॥ पुल्लिणह ये वि जासु सच्छायहं। ताईं जि ऊढणाइ णं जायहं॥ जं जलु खलह वलह उहलोलह। रसणादाम-श्रंति णं घोलह॥ (वही १४.३)

पद्मचरित में स्वयंभू ने राम को मानवी रूप में चित्रित किया है। राम का चरित्र एक श्रोर मानव की शक्ति से समन्वित है तो दूसरी श्रोर मानवी दुर्वलताश्रों से भी युक्त है। सीता को स्वीकार करते समय वे शंकितहृदय होकर सीता के स्वरित्र पर संदेह करते हैं। सीता की श्राग्निशद्धि का प्रसंग जैन कवियों ने श्राधिक प्रवतता श्रीर सशक्तता से चित्रित किया है। पडमचरिड की दश्वीं संधि में सीता एक सगर्व नारी के रूप में दिखाई देती है जो उसके चित्र पर शंका करते राम को व्यंग्योक्तियाँ सुनाती है। सीता के वचन एक ग्रोर उसकी पवित्रता ग्रौर नारी की विवशता का, दूसरी श्रीर पुरुष के स्वभाव का परिचय देते हैं जो गुरावान होते हुए भी कठोर होता है श्रीर मरती हुई स्त्री पर भी विश्वास नहीं करता । सीता श्रपनी परीचा देती है, श्रीर श्रिप्त में तपकर खरा सोना सिद्ध होती है, वह श्रपने सतील की पताका ( सहबडाय ) को संसार में फहरा देती है । पउमचरिय में कई भावतरल स्थल हैं, जिनमें एक श्रोर रामवनगमन, लक्ष्मणुमूच्छी श्रादि के स्थल करुण रस से श्राप्लावित हैं, तो दूसरी श्रीर जलविहार श्रादि सरस श्रंगारी चित्र भी हैं। पउमचरिय का शेष श्रंश, जो त्रिमुबन का लिखा हुआ है, काव्य की दृष्टि से उतना उत्कृष्ट नहीं है जितना स्वयंभूवाला श्रंश। स्वयंभू में माबुक कवि का हृदय है तो त्रिसुवन में पांडित्य । पर फिर भी त्रिमुवन ने पउमचरिय को पूर्ण कर श्रपूर्व कार्य किया है। जैन परंपरा के अनुसार यदि त्रिमुवन न होता तो स्वयंभू के काव्य का उद्धार कौन करता । स्वयंभू का पउमचरिय आगे आनेवाली जैन रामकथाओं का दीपसंम है, पर वह स्वयं भी किसी न किसी रूप में विमलदेवसूरि से प्रभावित रहा है।

पुरिस गिद्दीग होति गुग्पनंत वि ।
तियहे ग पत्तिक्जंति मरंत वि ॥ परमचरिय =३, = ।

स्तयंभू की शैली नहीं कथासून को लेकर आगे वढ़ती है वहाँ अवश्य सरलता और सादगी का निर्वाह करती है, किंतु नहीं वह प्रकृतिचित्रण करने बैठता है, उसकी त्ली एक से एक अलंकृत संविधान का आअय लेने लगती है। उसे कभी गोदावरी पृथ्वीक्ष्मी नायिका की फेनाविल के वलय से अलंकृत वॉह सी दिखाई देती है, निसे उसने वच्च पर मुक्ताहार घारण करनेवाले प्रिय के गले में डाल रखा है, तो कभी वृच्चपंक्तियाँ वसुधा की रोमरानि नैसी दिखाई देती हैं। स्वयंभू की अभिव्यंनना शैली संस्कृत के परवर्ती हासोन्मुख किवयों से प्रभावित होने पर भी उनकी तरह विकृत नहीं हो पाती, यह बहुत नहीं वात है। इसका एकमात्र कारण संभवतः यही था कि किव यह समझ रहा या कि उसे अपनी कृति पंडितों के लिये न लिखकर 'गामेक्लभास' नाननेवालों के लिये लिखना है। पर इतना होने पर भी स्वयंभू की कृति में ऐसे अपूर्व गुण हैं कि भाषा की दृष्टि से चाहे वह उस काल की 'गामेक्लभास' में लिखी गई हो, भावपच्च और कलापच्च के समृद्ध वातावरण्य की दृष्टि से अरवधिक सुसंस्कृत तथा कलापूर्ण कलाकार का परिचय देती है।

स्वयंभू की दूसरी कृति हरिवंशपुराण है, इसमें महाभारत और कृष्ण से संबद्ध कथा है। पडमचरिय रामकान्य है, तो हरिवंश कृष्णकान्य। हरिवंश की रूद्धीं संधि का पांडवों के अज्ञातवासवाला प्रसंग एक ओर द्रौपदी की अपमानजनित कदण अवस्था, दूसरी ओर भीम के क्रोध का चित्र हमारे सामने रखता है। द्रौपदी के अपमान से कृद्ध भीम और कीचक के परस्पर बाहुयुद्ध का वर्णन सजीव है:

तो भिडिय परोप्पर रणकुसल । विण्णि वि णव-णाय-सहास-बल ।। विण्णि वि गिरि-तुंग-सिंग-सिंहर । विण्णि वि जल-हर-रव-गहिर-गिर ।। विण्णि वि दृद्ठोद्ठ-स्ट्ठ-वयण । विण्णि वि गुंजा-हल-समणयण ।। विण्णि वि णह-यल-णिह-वच्छ-थल । विण्णि वि परिहोवम-भुज-जुयल ।।

'रणकुशल भीम और कीचक दोनों एक दूसरे से मिड़ गए। दोनों ही हजारो युवा हाथियों के समान बलवाले थे, दोनों ही पहाड़ के बड़े शिखर के समान लंबे थे, दोनों ही मेघ के समान गंमीर गर्जनवाले थे। दोनों ने श्रपने श्रोठ काट रखें थे, उनके मुख कोध से तमतमा रहे थे, नेत्र धुँघची के समान लाल हो गए थे। दोनों के वन्तःस्यल श्राकाश के समान विशाल थे, श्रीर भुजदंड परिघ के समान प्रचंड।'

परंपरामुक्त उपमानों के द्वारा भीम श्रीर कीचक के विशाल बलशाली शरीर का वातावरण श्रीर उनके परस्पर संमर्द का चित्र खींचने में किव निःखंदेह सफल हुश्रा है। स्वयंभू के बाद दूसरे कि पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत काश्यप गोत्र के ब्राह्मण्ये श्रीर उनके पिता का नाम केशव तथा माता का मुग्धादेवी था। पुष्पदंत के माता पिता जैन हो गए थे। पुष्पदंत श्रारंम में श्रनाहत रहे, पर वाद में मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा कृष्णा तृतीय ( ६६६-१०२५ ) के मंत्री भरत के साथ वे मान्यखेट श्रा गए। यहीं मरत के कहने पर पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की थी। महापुराण में ६६वीं संघि से छेकर ७९वीं संघि तक रामकथा विशेत है। पुष्पदंत की दो श्रन्य कृतियाँ भी उपलब्ध हैं—जसहरचरिउ श्रीर णायकुमारचरिउ।

डा॰ भायाणी ने स्वयंभू को अपभंश का कालिदास कहा है, तो पुष्पदंत को भवभूति। स्वयंभू को अपने जीवन में सुख एवं समृद्धि का उपभोग मिला था, वे जीवन के अभावों और संघर्षों से अपरिचित से थे, जन्नकि पुष्पदंत (पुष्पयंत) को भवभूति की तरह उपेचा और तिरस्कार का पात्र बनना पड़ा था। स्वयंभू स्वभाव से शात थे, पुष्पदंत अक्खड़। यही कारण है कि स्वयंभू की प्रकृति घार्मिक सहिष्णुता से समवेत है, जबिक पुष्पदंत का स्वभाव इस उदारता से रहित है। पुष्पदंत की कविता स्वयंभू से अधिक अलंकृत परिवेश में सजकर आती है और संस्कृत महाकाव्य-परंपरा की रूढ़ियों का प्रभाव पुष्पदंत पर कहीं ज्यादा है।

पुष्पदंत का महापुराण १२० संधियों में विभक्त है। प्रत्येक संधि कडवकों में विभाजित है। इस समस्त काव्य में ६३ महापुर्णों के जीवन का वर्णन है। पुष्पदंत के महापुराण को जैन ठीक उसी आदर की दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि से ब्राह्मण धर्मानुयायी महाभारत को देखते हैं। महापुराण के प्रथम अंश (३७ संधियाँ) में आदि तीर्थंकर ऋषमदेव की कथा है। प्रथम दो संधियों में आत्मिनवेदन, विनय-प्रदर्शन, आअयदाता की प्रशस्ति, दुर्जनिनेदा, सज्जनप्रशंसा आदि की परंपरागत परिपाटी का पालन करने के बाद काव्य आरंभ होता है। ऋषम के जन्म, विवाह, पुत्रोत्पित्त आदि के बाद उनके संन्यास का वर्णन है। इघर उनके पुत्र भरत और बाहुबिल में किसी कारण अनवन हो जाती है और युद्ध होता है। हारकर बाहुबिल राज्य छोड़ देते हैं और जैन धर्म में दीद्वित हो जाते हैं। ऋषम के महानिर्वाण के साथ यह 'आदिपुराण' वाला अंश समाप्त होता है। पुष्पदंत ने राम पर केवल ११ संधियाँ लिखी हैं, कृष्ण पर १२, जबिक ऋषमदेव के लिये उन्होंने ३७ संधियों की रचना की है। यही कारण है कि पुष्पदंत का कवित्व आदि-

<sup>9</sup> पुष्पदंत श्रीममानी व्यक्ति थे, और श्रीममानमेर, श्रीममानिवह्न, काव्यरत्नाकर, कविषशाच जैसी विचित्र पदवियों से विभूषित थे। इनके स्वमाव के विषय में देखिए—प्रेमी: जै० सा० १०, ए० ३०७-३१२।

पुराण से ही पूरी तरह प्रकट होता है। श्रयोध्यापुरी का वर्णन, चंद्रोदय, विवाह, श्रप्तराश्रो के तृत्य श्रादि प्रसंगो में किन ने श्रपनी प्रतिभा का पूरा परिचय दिया है। चतुर्थ संधि में चंद्रोदय का वर्णन परंपरागत उपमानो से श्रलंकृत होते हुए भी सुंदर वन पड़ा है:

ता उद्दर चंद्र सुरवद्दिसाइ । सिरिकलसु च पद्दसारिउ णिसाइ ॥
सई भवणाल्डं पद्दसंतियाइ । तारादंतुरउ इसंतियाइ ॥
णं पोमा करयल्व्हसिउ पोसु । णं तिहुयणसिरि लायण्णधासु ॥
सुरउद्भवविसमसमावहाइ । तरुणीथणविल्लल्यि सेव्हाइ ॥
( ४. १६. ७. १० )

"इसी समय पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुश्रा। वह उस रात्रिरूपिणी नायिका के श्रीकलश (स्तन) के समान था जो तारागणों के दांतों की हॅसी से खिलखिलाती अपने घर में प्रविष्ट हो रही थी। चंद्रमा, मानो सरोवर में कमल पर बैठी कमला हो, मानो तीनो लोक की शोमा श्रीर सुंदरता का तेज: पुंज हो, श्रथवा तक्णीजन के स्तनो से विद्धलित, सुरतखेद का श्रपहरण करनेवाला स्वेदहार हो।"

रामकथा में पुष्पदंत का जितना ध्यान कथा पर रहा है, उतना वर्णन विस्तार पर नहीं, जैसा कि आदिपुराण में पाया जाता है। स्वयंभू तथा पुष्पदंत की रामकथा में कुछ मेद है। स्वयंभू ने विमलदेव स्ति की रामकथा को अपनाया, किंतु पुष्पदंत ने दूसरी परंपरा ली । पुष्पदंत ने गुण्यमद्र के उत्तरपुराण्यवाली परंपरा की रामकथा को अपनाया है। पुष्पदंत के मतानुसार राम की माता का नाम सुवला था, कौशल्या नहीं। लक्ष्मण सिना के पुत्र न होकर कैकेयी के पुत्र थे। राम क्यामवर्ण के न होकर पद्मवर्ण के थे, लक्ष्मण क्यामवर्ण के। सीता का अपहरण रावण ने नारद के उक्साने पर किया था, और सीता मंदोदरी के गर्म से उत्पन्न रावण की पुत्री थी, जिसे अनिए होने के

भेगी जी ने जैन पुराखों में रामकथा के दो रूपों का संदेत किया है। एक परंपरा विमल-देव स्रि के पटमचिर्ठ, तथा रिविपेख कुन पद्मचिर्त में गाई जाती है। स्वयंभू ने भी इसी परपरा को अपनाया है। दूसरी परंपरा गुखमद्राचार्य के उत्तरपुराख में मिलती है। कुछ लोगों के मतानुसार यह दूसरी परंपरा श्वेतांवर सप्रदाय में प्रचलित है। प्रेमी जी ने इस मत का खंडन किया है। वे बताते हैं कि श्वेतांवर संप्रदाय के आचार्य हेमचंद्र ने भी पहली परपरा को अपने त्रिशिष्टिशलाकापुरुषचिरत में अपनाया है। उत्तरपुराखवाली रामकथा किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है, अपितु वह अधिक मान्य नहीं है। वैसे कई कवियों ने उसे भी आदर्श माना है। पुष्पदंत ने अपनी रामकथा गुखभद्र की ही अनुकृति पर पल्लवित की है। दे० प्रेमी: जै० सा० ६०, १० २७७—२८३।

कारण रावण ने वन में छोड़ दिया था श्रीर जनक के द्वारा वह पाली गई थी। दशरथ की मृत्यु राम के लंका से लौटने पर हुई। इस प्रकार पुष्यदंत की रामकथा एक दूसरे ही रूप का परिचय देती है। स्वयंभू श्रीर पुष्यदंत में दूसरा मेद धार्मिक मावना का है। स्वयंभू ब्राह्मण्विरोधी कम हैं, वे कहीं भी ब्राह्मण्विरोधी वातों पर जोर नहीं देते; ऐसे प्रसंगों को वे या तो छोड़ देते हैं या फिर दो चार पंक्तियों में चलते ढंग से कह जाते हैं, पर पुष्पदंत ऐसे स्थलों पर जैनधर्म की विशिष्टता बताने के लिये ब्राह्मण्धर्मविरोधी वातों पर विशेष जोर देते हैं?।

पुष्यदंत ने कृष्णाचिरत्र का भी वर्णन किया है। उनकी कृष्णकथा जिनसेन के हिरवंशपुराण की परंपरा से प्रभावित है। कृष्णाकथा के संवंध में पुष्पदंत ने अपनी कल्पना को अधिक उन्मुक्त रूप दिया है। रामकथा की अपेचा कृष्णाकथा के चित्रण में किव का विशेष मनोयोग रहा है। गोकुल की कृष्णालीलाओं के अंतर्गत गोपिकाओं के साथ की गई छेड़खानी, दही और माखन की चोरी, कालियदमन और गोवर्द्धनधारण जैसी विविध लीलाओं का मुंदर वर्णन उन्होंने किया है। हरिवंशपुराण में भी किव की पांडित्यपूर्ण प्रतिभा अलंकारों के परिवेश का सहारा छेकर आती है। कहीं कहीं तो पुष्पदंत संस्कृत काक्यों की कोरी श्लेपच्छा का मोह दिखाने लगते हैं। उन्हें विजयनगर का नंदनवन कभी रामायण के समान दिखाई पड़ता है, कभी महामारत के समान। नंदनवन में राच्य हैं, बगुछे शब्द करते हैं, शीतल पवन चलता है, और वानर वानरियों के साथ घूमते हैं। रामायण में राच्य हैं, लक्ष्मण का स्वर मुनाई देता है, सीता का विरह है, और राम के साथ हनुमान मुशोभित हैं। महाभारत की तरह उस उपवन में नीलकंठ (शिव, मोर) नाचते हैं, द्रोण (घडे) के द्वारा अर्जुन (बच्चिशेष) को सींचा का रहा है। वह अर्जुन नकुल से मुक्त है, अर्जुन के वृद्ध के पास नेवले विचरते हैं:

दिट्ठहु णंदणवणु तिहं केहर । महुं भावइ रामायणु जेहर । जिह चरंति भीयर रमणीचर । चरुदिसि उच्छलंति लक्सणसर । सीय विरिंह संकमइ णंहंतर । घोलिर पुच्छर सरामर वाणर । णीर्कांटु णच्चइ रोमंचिर । अञ्जुणु जाहिं दोहें संसिचिर । णरुलें सो जिज णिरारिष्ठ सेविर । मायरु किंण र कासु वि भाविर । (८३, ८, २-६)

<sup>ै</sup> स्वयंभू यापनीय पंथ के बैन थे जो अपनी भामिक उदारता के लिये प्रसिद्ध रहा है। पुष्पदंत दिगंबर जैन थे।

यह उदाहरण देने का तात्पर्य यह था कि पुष्पदंत शब्दालंकार श्रीर श्रर्थालंकार के फेर में स्वयंभू से कहीं श्रिधिक फॅस गए हैं। स्वयंभू तथा पुष्पदंत के समय को देखते हए इस मेद का कारण समझा जा सकता है। प्रणदंत के पहले ही राष्ट्रकट राजात्रों के आश्रय में कई संस्कृत किन हो चुके थे, जो हासोन्मख काल की श्रलंकारियता का संकेत करते हैं। पुष्पदंत से ५०-६० वर्ष पूर्व ही मान्यखेट में संस्कृत का एक बहुत बड़ा कवि हो गया था, जिसे पंडिती ने बागा के बाद गदा का सबसे बड़ा कवि माना है। त्रिविकम मद्द क्लेप तथा दरारूढ कल्पनाश्रो के बड़े प्रेमी थे। पुष्पदंत पर त्रिविक्रम का प्रमाव श्रवश्य पहा होगा। स्वयंभू मूलतः हृदय के कवि हैं, पुष्पदंत बुद्धि के । स्वयंभू श्रीर पुष्पदंत की तुलना कालिदास श्रीर भवभति से न कर यदि उन्हें श्रापभंश का कालिदास श्रीर साध माना जाय तो ठीक होगा। कालिदास की भाँति स्वयंभ का ग्राभिन्यंजनापत्त सदा ग्राभिन्यंग्य का उपस्कारक बनकर आता है, माघ की तरह पुष्पदंत शब्द और श्रर्थ की रमणीयता पर. उनकी अलंकत चारता पर अधिक जोर देते हैं जिससे पांडित्य के आलवाल में फॅसकर भाव दव उठता है। पर पुष्पदंत में भावपत्त सर्वथा नगर्य है, यह कहना ठीक न होगा, साघ की भाँति पुष्पदंत कविद्वदय श्रवश्य हैं, पर माघ की तरह पुष्पदंत काव्य की विद्यमान परंपरा का ही आश्रय छेकर उसी में बाजी मार ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि पुष्पदंत हासोन्मुखी संस्कृत कवियों के मार्ग पर, ब्राह्मणधर्म के विरोधी होते हर भी, चलते दिखाई पड़ते हैं। स्वयंभू तथा पुष्पदंत के श्रतिरिक्त श्रन्य पुराग्यरचनाएँ भी श्रपभ्रंश में हुई होंगी। यशःकीर्त्त श्रीर रह्यू की रचनाश्रो का पता चलता है, पर वे हमें उपलब्ध नहीं हैं।

(श्र) चरित श्रीर कथासाहित्य—पुराग्यसाहित्य के बाद जैन प्रवंधकाव्य में एक श्रोर चरितसाहित्य, दूसरी श्रोर कथासाहित्य मी मिलता है।
चरितकाव्यों की रचना तीर्थंकरों या श्रन्य महापुक्षों की जीवनकथा को लेकर की
गई थी। चरितकाव्यों में पुष्पदंत की ही दो कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। ग्यायकुमारचरिउ
(नागकुमारचरित) में जैन ब्रतादि के संबंध में 'श्रुतपंचमी' का माहात्म्य बताते
हुए नागकुमार नामक मगधदेश के राजपुत्र की कथा निवद्ध की गई है। नागकुमारचरित की कथा में एक श्रोर लोककथाश्रों की सौतोवाली कहानी का वातावरण,
दूसरी श्रोर श्रलौकिक शक्तियों के जीवन में हाथ बॅटाने की घारणा का संकेत पाया
जाता है। पुष्पदंत की दूसरी कृति 'जसहरचरिउ' (यशोधरचरित) में कापालिक
श्रीव मत पर जैन धर्म की विजय बताने के लिये चार संधियों के छोटे से खंडकाव्य
की रचना की गई है। ग्यायकुमारचरिउ श्रीर जसहरचरिउ दोनो ही काव्य पुष्पदंत
की श्रपूर्व वर्णनशक्ति का परिचय देते हैं जिसका एक रूप हमें महापुराग्य मिलता
है। इसका संकेत हम कपर कर चुके हैं।

चरितकाव्यों की परंपरा में ही मुनि कनकामर (११२१ वि० सं० ) के 'करफंडचरिउ' का नाम लिया जा सकता है, जो काव्य की दृष्टि से उच्च कोटि की कृति न होते हुए भी कथानकरुढ़ियों के श्रध्ययन की दृष्टि से श्रत्यिक महत्वपूर्ण है। इसमें करकंड के जीवन की कथा वर्णित है। करकंड श्रुपने समय के 'प्रत्येषवद्ध' महातमा थे। बौद्ध तथा जैन दोनो उन्हें स्रादर की दृष्टि से देखते हैं। करफंडचरिउ काव्य १० परिच्छेदों (परिच्छेड) में विमक्त है, प्रत्येक परिच्छेद फडवकों में विभक्त है। फरकंड की कथा के साथ ही साथ इस काव्य में नौ अवातर कथाएँ भी हैं जो बीच बीच में श्राती रहती हैं। इन्हीं में से एक कथा बृहत्कथा-वाले नरवाहनदत्त तथा मदनमंज्या की है, जो इस काव्य के छठे परिच्छेद ( संधि ) में पार्ड जाती है। आठवे परिच्छेद में एक सुए की भी कहानी है जो विद्याघर था किंत सप का रूप धारण कर उज्जैन के पास पर्वत पर रहता था। यह सुन्ना विद्वान है, सेठ को कुट्टिनी के फंदे से छड़ाता है, श्रीर राजदरबार में जाकर राजा को आशीर्वाद देता है। करकंडचरित का सुन्ना कादंबरी के वैशंपायन की याद दिलाता है। वैशपायन की भाँति इसने भी तपस्वियों के आश्रम में निवास किया है। करकंडचरित में पंचकल्याण विधान नामक व्रतोपवास की महत्ता बताई गई है। कान्यसौंदर्य साधारण कोटि का है श्रीर कनकामर न स्वयंभू की तरह श्रंतस् से किन ही जान पड़ते हैं, न पुष्पदंत की तरह पंडित ही। करकंडचरित का एक श्रलंकृत वर्णन यह है:

> तणु स्व रिव्हि पृह अहविहाइ । णहरुवई रिवसिस सिरय णाइ । सारड सरीरु इच्छंतियाए । इह सारिड जंघड कयलियाए ॥ करिराएँ मण्णेवि करुण चंगु । णं सेविड मेरुहि आहि तुंगु । सुरगिरिणा गणियट कठिण पृह । अणुसरिय णियवहो लिखबेह ॥

> > ( 2, 2-5)

उसकी रूपसंपत्ति श्रात्यिक समृद्ध है। सूर्यंचंद्र उसके नख के रूप में विद्यमान हैं। उसकी दोनों जाँघें कदली हैं, जो उसके शरीर को चंचल बनाए हैं। (उसकी जाँघों को देखकर) श्रापनी सुँढ को श्रामुंदर पाकर ऐरावत सुमेर के उत्तुंग शिखर पर छिप गया है। सुमेर पर्वत ने श्रीर श्राधिक कठिनता प्राप्त करने के लिये उसके नितंनों का श्रमुसरण कर लिया है।

बारहवीं शती के कुछ श्रन्य चरितकाच्य भी मिलते हैं। इनमें सबसे पुराना नयनंदि सुनि (११५० वि० सं०) का सुदंसग्राचरित है। इसमें पंच नमस्कार

<sup>े</sup> नयनंदि मुनि के 'मुदंसणचरिन' के किये दे० रामसिंह तीमर का लेख 'मुदंसणचरिन', (विश्वभारती, खंड ४, अंक ४, ए० २६२--२६१)।

के माहात्म्य की कथा है। काव्यशैली मुंदर है। हिरमद्र सूरि (१२१६ वि० सं०) का नेमिनायचिरत (णेमिग्राहचरिउ) सात संधियों का काव्य है, जिसमें नेमिनाथ स्वामी की कया है। हिरमद्र सूरि की शैली अत्यधिक अलंकृत तथा समासांत पदावलीवाली है। दूसरा काव्य विनयचंद्र सूरि (१२५० वि० सं०) की 'नेमिनाथ चउपइ' है जिसका इतिवृत्त नेमिनाथ के जीवन से संबद्ध है। विनयचंद्र सूरि की शैली हिरमद्र सूरि से सर्वथा मिक है। इस काव्य की शैली बोलचाल की देश्य भाषा के विशेष समीप है। लोगों का अनुमान है कि संभवतः इसकी रचना बहुत बाद की है। 'नेमिनाथचउपइ' में 'वारहमासा' मिलता है। नेमिनाथ के वेराग्य के केने पर राजमती विलाप करती हैं और उसी के उद्दीपन रूप में वारहो महीने की प्रकृति का वर्णुन किया गया है। बारहमासे की पद्धति संस्कृत तथा प्राकृत में नहीं पाई जाती, हिंदी में मिलती है। जायसी के नागमती के विरहन्वर्णुन में वारहमासा है। विनयचंद्र की सरल सरस मावा में बारहमासे का कुछ नमूना देखिए:

वइसाहह विहसिय वणराह । मयणिमत्तु मरूयानिस्तु वाइ ॥
फुट्टिरि हियडा माझि वसंतु । विरूपद्द राजरू पिकप्खड-कंतु ॥
सखी दुवख वीसरिया भणइ । संभस्ति भमरड किम रूणझुणइ ॥
दीस पंचिथरु जोवणु होइ । खाउ पियउ विरुस्त सहु कोइ ॥

वारहवीं शती में ही रास या रासक नामक काव्यविधा का भी उदय दिखाई देता है। इसका प्रथम रूप हमें शालिमद्रसूरि (वि०१२४१) के भरतवाहुवलिरास में मिलता है। रासकाव्यों के विषय में अगले अध्याय में कुछ विस्तार से संकेत किया जायगा। भरतवाहुवलिरास वीररस का काव्य है जिसमें भरत तथा वाहुवलि (ऋपम के पुत्रों) के परस्पर युद्ध का वर्णन है। इस काव्य में हमें उस रूढ़ युद्ध-वर्णन-शैली का रूप मिलता है जो बाद के वीरगाथाकाव्यों की विशेषता वन गई है:

चल चमाल करिमाल कुंत कड़तल कोदंड (उ)
झलकडूँ साबल सबल-सेलहल मसल पभंड (उ)
सिंगिणि गुण टंकार सहित बाणावलि ताणहूँ।
परथु उलालहूँ करि धरहूँ माला उलालहूँ।।
जैन प्रवंध काव्यो के प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व धग्रायाल (धनपाल)

<sup>े</sup> भनपाल नाम के तीन जैन किंव हो जुके है। भविष्यवस्तकया के रचयिता संस्कृत गणकाच्य तिलकमंजरी के रचयिता धनपाल से मित्र है। अपअंश कवि धणयाल (धनपाल)

की भविसयत्तकहा (भविष्यदत्तकया) का उल्लेख करना श्रावश्यक होगा। यह २२ संधियों का काव्य है। इसमें भविष्यदत्त की कथा है। गजपूर के नगरसेठ धनपति ने हरिवल सेठ की पुत्री कमलश्री से विवाह किया, निससे भविष्यदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुत्रा । पूर्वजन्म के किसी कर्म से धनपति का प्रेम कमलश्री से हट गया। उसने एक दिन कमलश्री को पुत्र के साथ घर से निकाल दिया। वह पीहर चली गई। इधर धनपति ने अन्य सेठ की पुत्री सरूपा से विवाह कर लिया जिससे उसके बंधुदत्त नामक पुत्र हुआ। बड़ा होने पर बंधुदत्त व्यापार के लिये निकला तो माता के मना करने पर भी भविष्यदत्त उसके साथ हो लिया। तिलकद्वीप में पहुँचने पर भविष्यदत्त को वहीं होड़कर जहाज चल दिया। बंधदत्त ने अपने सौतेले माई को घोखा दिया। तिलकद्वीप में ही घूमते घूमते भविष्यदत्त का विवाह एक राज्यस ने एक संदरी से करा दिया। बारह वर्ष तक तिलकद्वीप में रहकर विपुत्त धनसंपत्ति के साथ भविष्यदत्त घर चलने को तैयार हुआ तो बंधुदत्त आ पहुँचा। उसने भविष्यदत्त को विश्वास में डालकर, जब वह जिन मंदिर में प्रणाम करने गया तो उसकी धनसंपत्ति श्रीर पत्नी का श्रपहरण कर लिया। घर श्राकर उसने उसे अपनी ही पत्नी नताया। भविष्यदत्त की माँ ने इधर 'श्रुतपंचमी' ( सुयपंचमी ) का व्रत किया । व्रत के प्रभाव से एक देव ने भविष्यदत्त की सहायता की और उसे घर पहुँचा दिया। भविष्यदत्त ने राजा के पास जाकर बंधुदत्त की नीचता का मंडाफोड़ किया और अपनी पत्नी और संपत्ति दिलाने की प्रार्थना की । राजा ने बंधुदत्त को दंड दिया । भविष्यदत्त ने कुरुराज की युद्ध में सहायता की निससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे आचा राज्य और पुत्री दे दी। श्रंत में मविष्यदत्त के पूर्वजन्म की कथाश्रों का वर्णन है श्रीर भविष्यदत्त श्रपने पुत्र सुप्रम को राज्य देकर बन को चला बाता है। करकंडचरिंउ की तरह मविसयत्त-कहा भी लोककयानकों की रूढ़ि के लिये महत्वपूर्ण है। करकंडचरिउ की अपेदा

> का समय विक्रम की ११वीं शती है, तिलक्रमंनरीकार धनपाल का १२वीं शती। तिलकमंजरीकार की ही अन्य कृतियाँ ऋषमपंचाशिका और पाइम्रलच्छी नाममाला है। भविष्यदत्तकथा के रचयिता धनपाल धक्कडवंशी दिगंबर जैन थे। इनकी माता का नाम धनश्री था (धनकडविषवंसि माएसरहो समुन्मवित्र। धणसिरदेविमुएण विरहड सरसङ्संमविख । ) वनपाल की भाषा बोलजाल की अपअंश के विशेष नजदीक मानी जाती है। दे० प्रेमी: जै० सा० इ०, ए० ४६७-६८।

भविसयत्तकहा की पहली जार संधियों का प्रकाशन डा० याकीवी के संपादकत्व में जर्मनी (वि० सं० १६७४ सन् १६१८) से हुआ था। नाद से स्व० दल्लाल और डा० गुणे के संपादकत्व में गायकवाड भोरियंटल सिरीन से वि० सं० १६८० (सन् १६२३ ) में पूरी भविसयत्तकहा प्रकाशित हुई ।

भविसयत्तकहा श्रिधिक साहित्यिक कृति है। इसके कई स्यलों पर धनपाल की कान्यप्रतिमा का पता चलता है। च दुर्य संधि का वह स्थल जहाँ बंधुदत्त भविष्यदत्त को श्रकेला छोड़कर भाग जाता है श्रीर वह तिलकद्वीप में घूमता हुश्रा उजाड़ नगरी में पहुँचता है, श्रत्यिक मार्मिक वन पड़ा है। संध्या तथा रात्रि के श्रागमन का वर्णन सुंदर किया गया है:

कर चरण धुएवि वर कुसुम लेवि। जिणु सुमिरिवि पुण्फंजलि खिवेवि।।
फासुय सुयंध रस परिमलाई। महिलसिरि असेसई तरुहलाई।।
ियउ दीसवंतु खणु इक्कु जाम। दिनमणि अत्य वणहु दुक्कु ताम।।
हुअ संझ तेय तंविर सराय। रत्तंबरु णं पंगुरिवि आय।।
पिह पिह्य थक्क विहृदिय रहंग। णिय णिय आवासहो गय विहंग।।
मउलिय रविंद वम्महु वितहु। उप्पन्त बाल मिहुणह मरहु।।
पिरालिय संझ तं णिएवि राहु। असइ व संकेयहो खुक्क णाइ।।
हुअ कसण सवित्त अ मच्छरेण। सिरि पहय णाई मिस खप्परेण।।
हुअ रयाणे वहल कज्जल समील। जगु गिलिवि णाई थिय विसम सील।।

"िकरण रूपी पैरों से दौड़कर, सुंदर फूलों को चुनकर, जिन को नमस्कार कर, उनके चरणों पर पुष्पांजलि विखेर, निखिल अभीष्ट फलों को प्राप्त करता हुआ सूर्य एक चण अस्ताचल पर विश्राम कर अस्त हो गया। प्रेम से भरी (ललाई से युक्त, सराग), तेज से प्रदीप्त संध्या, लाल रंग की सादी (रक्ताबर=लाल आकाश) को धारण करती आई। राहगीर रास्तों में ठहर गए। चक्रवाक के जोड़े विछुड़ गए। पची अपने अपने घोंसले में चले गए। कमल बंद हो गए, कामदेव का प्रसार होने लगा और नए मिथुनों में गर्व उत्पन्न होने लगा। इसे देखकर विप्रलब्धा (संकेतन्युत) नायिका के समान प्रेम से भरी (ललाई से युक्त) कुलटा संध्या चली गई। वह सीत की तरह ढाह से काली हो गई, जैसे किसी ने उसके सिर पर काजल का खप्पर मार दिया हो। वह सधन कज्जल के समान काले रंग की रात्रि वन गई और जैसे तैसे विपम स्वमाव को धारण करती हुई संसार में फैल गई।"

धनपाल की त्लिका ने एकसाथ सूर्य के श्रस्त होने से लेकर सधन श्रंधकार के फेलने तक के चित्र को कुछ श्रलंकृत रेखाश्रों में चित्रित कर वातावरण की श्रपूर्व स्रष्टि की है। संध्या के मस्तक पर कज्जल के खप्पर को मार देने की कल्पना श्रन्ठी है। 'सरागा' (सराय), 'रक्तांवर (रचंबक) जैसे क्लेप स्वतः श्रा गए हैं, किन ने उन्हें बलपूर्वक नहीं खींचा है, फलतः वे श्रप्रस्तुत के चित्र को स्पष्ट करने में पूर्णतः सशक्त हैं, कोरी शब्दकीड़ा नहीं।

कुल मिलाकर जैन प्रबंध साहित्य ने श्रपश्रंश की साहित्यश्री को पछवित किया है। स्वयंभू, पुष्पदंत श्रीर धनपाल का नाम श्रपश्रंश साहित्य में गर्व के साथ लिया जा सफता है। इन किनियों ने कान्यपरिनेश के संबंध में प्रायः संस्कृत कान्यों की परंपरा को ही अपनाया है, परंतु छंदोनिधान आदि की दृष्टि से अवश्य कुछ नई ` परंपरा को जन्म दिया है जिसका संकेत इस आगे करेगे।

(२) जैन श्रध्यात्मवादी (रहस्यवादी) काव्य—श्रपभंश में जैन कवियो के कुछ श्रध्यात्मपरंक रहस्यवादी दोहों के संग्रह भी मिलते हैं। इनमें सबसे प्राचीन योगींद्र या जोइंदु के परमात्मप्रकाश, योगसार तथा सावयधमदोहा है। इनमें श्रंतिम रचना तो यहस्य आवकों के लिये लिखी गई है, वाकी दो जैन साधुश्रों के लिये श्राध्यात्मिक उपदेश हैं। योगींद्र के समय के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर वे ११वीं शती से पुराने श्रवश्य हैं। जैन दर्शन श्रनेकांतवाद पर विश्वास करता है, पर जोइंदु के परमात्मप्रकाश पर उपनिषद् तथा मगवद्गीता के परब्रह्मवाद का प्रमाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। परमात्मप्रकाश के ३३७ छंदों में प्रथम श्रात्मा, परमात्मा, सम्यग्हिं। मिथ्यात्म का, फिर मोच के स्वरूप एवं समाधि का विवेचन है। परमात्मा का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि वह वेद, शास्त्र, इंद्रिय श्रादि से नहीं जाना जा सकता, वह श्रनादि है श्रीर केवल निर्मल ध्यान का विषय है:

वेयिं सत्यिं इंदियिं जो जिय सुणहु ण जाइ । णिस्मलझाणह जो विसउ सो परमप्तु अणाइ<sup>२</sup> ॥ (परमाल्मप्रकाश)

"हे योगी, जीव न तो उत्पन्न ही होता है, न मरता ही है, न वह वंधमोच को ही बनाता है। जिन का यह श्रादेश है कि जीव सदा परमार्थ रूप है।"

> ण वि उप्पज्जइ ण वि सरइ बंधु ण सोक्खु करेइ । . जिउ परमत्थें जोइया जिणवरु एउ भणेइ ।। ( परमात्सप्रकाश )

- पं ला मा गांधी 'अपभंश कान्यत्रयी' की भूमिका में जो इंदु को प्राकृत वैयाकरण जंड से भी पुराना सिद्ध करते है। इस प्रकार ने इसका समय विक्रम की छठी शती मानते जान पड़ते हैं। श्री मधुस्द्रन मोदी ने इस मत का सप्रमाण खंडन कर जो इंदु का समय रा नी-११ नी शती माना है। देखिए—ला मा गांधी: अपभंश कान्यत्रयी की भूमिका, ए० १०२-१०३ तथा मोदी: अपभंशपाठावली, टिप्पणी, ए० ७७, ७६।
- भिलाइए—नायमात्मा प्रवचने न लम्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृष्णुते तेन लम्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन् स्वाम् ॥ (कठवत्नी)
- अने नित्यः शास्त्रत्वेश्यं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे॥ (गीता )

योगींद्र ने जीव की परमार्थता के लिये 'शिव' शब्द का भी प्रयोग किया है। यह शैव साधकों का प्रभाव जान पड़ता है। समाधि की दशा के श्रनुपम श्रानंद का वर्णन करते हुए योगींद्र कहते हैं: जो सुख ध्यान करते समय शिव के दर्शन में मिलता है, वह सुख श्रनंत देव (शिव) को छोड़कर संसार में श्रन्यत्र कहीं नहीं मिल पाता:

> जं सिव दंसणि परम सुहु पाविह झाणु करंतु। तं सुहु भुवणि वि अत्थिण वि मेह्रिवि देवअणंतु॥ (परमात्मप्रकाश)

परमात्मप्रकाश में इसी प्रसंग में मन की चंचलता तथा इंद्रियो की राग-लोख़पता का संकेत कर योगी को उसके निग्रह की शिचा दी गई है। परमात्मप्रकाश का निषय दार्शनिक होने के कारण शैली सरल होते हुए भी जटिल दिखाई पहती है। योगसार तथा सानयधम्मदोहा इससे श्रिषक सुबोध हैं।

वोगींद्र के बाद जैन रहस्यवाद (?) की दूसरी कृति मुनि रामसिंह का 'पाहुड-दोहा' है'। पाहुड (प्राम्त ) शब्द का अर्थ वताते हुए प्रो॰ हीरालाल जैन ने लिखा है कि 'पाहुड' का अर्थ अधिकार है और इस शब्द का प्रयोग समस्त श्रुत ज्ञान (धार्मिक सिद्धांत संग्रह ) के लिये पाया जाता है । पाहुडदोहा भी परमात्मप्रकाश की भाँति अध्यात्मपरक काव्य है। प्रो॰ जैन इसे रहस्यवादी काव्य मानते हैं। पर योगींद्र तथा रामसिंह की रचनाओं को रहस्यवाद कहने के पहले हमें रहस्यवाद के अर्थ को परिवर्तित करना होगा। अच्छा हो हम इन्हें अध्यात्मवादी या अध्यात्मपरक काव्य ही कहें। परमात्मप्रकाश की ही माँति पाहुडदोहा की शैली पर भी योग और तात्रिक पडित का प्रभाव है। चित्-अचित्, शिव-शक्ति, सगुण-निर्गुण, अच्हर, रिव-शिश, आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग

पातुडदोहा मुनि रामसिंह की रचना के नाम से प्रसिद्ध है। इसके संपादक प्रो० धीरालाल कीन भी इसे रामसिंह की ही रचना मानते हैं। दे० पातुडदोहा, भूमिका, कार्रजा, वि० १६६० (१६१६ ई०)। रामसिंह का समय वे १०५० वि० के लगमग मानते हैं, व्योंकि उनके कुछ दाहि टेमचंद्र में मिलते हैं। दे० वही, भूमिका, १० २६।

श्री मशुस्तन मोदी पाढुडदोहा को रामसिंह की कृति नहीं मानते। उनके गत से यह रचना भी जोहंदु की ही है। बीहंदु के परमात्मप्रकाश के कई दोहे ज्यों के त्यों पाटुटदोहा में भिलते हैं। उन्होंने बताया है कि कोल्हापुरवाली इस्तलिखित प्रति में पाहुटदोहा को जोहंदु की ही रचना माना गया है। श्री मोदी प्रो॰ जैन के मत का संउन कर हमे रामसिंह की कृति नहीं मानते। दे० मोदी: अपश्रंशपाठावली, टिप्पणी. १० =१।

र भो० जैन हारा मंपादित पाहुहदोहा, भूमिका, ए० १३।

मिलता है, जो जैन परंपरा के शब्द नहीं हैं। इन दोनो पर बौद्ध तात्रिकों तथा शाक्त योगियों का स्पष्ट प्रभाव है। यह दूसरी बात है कि जैन कवियों के इन दोहों में बौद्धों या नायिसदों जैसा तीत्र विध्वंसात्मक रूप नहीं पाया जाता पर रामिंह ने कई स्थान पर पाखंड की निंदा की है, यद्यपि वे कराह या सरह की माँति श्रपने विरोधी को जोर की फटकार नहीं बताते:

> यहुवह पढियहं मूढ पर ताल सुक्सह जेण । एक्क जि अक्सर तं पढहु सिवपुरि गम्मइ जेण ॥ ( पाउडदोहा, ९७ )

'श्ररे मूढ त्ने बहुत पढ़ा, जिससे तेरा ताल स्ख गया। श्ररे त् उस एक श्रच्र को क्यो नहीं पढ़ता, जिसके श्रनुशीलन से व्यक्ति मोच्च (शिवपुरी) प्राप्त करता है।'

शैव श्रौर शाक्त तांत्रिको की तरह रामिं हैं भी शिवशिक्त की श्रविच्छेय स्थिति का संकेत करते हैं। उनके मत से सारा संसार शिवशिक्त रूप है तथा मोहिवलीन संसार का रूप दोनों के स्वरूप को जानने पर ही जाना जा सकता है। श्रातः दोनों के संमिलित रूप को समभने पर ही साधक को वास्तविकता का पता चल सकता है:

सिन निणु सिन ण नानरइ सिड पुणु सिन निहीणु। दोहिं मि जाणहि सयछ जगु बुज्झइ मोह निलीणु।। (दोहा १५)

(३) बौद्ध दोहा एवं चर्यापद्—श्रापभंश साहित्य की तीसरी महत्वपूर्ण विधा बौद्ध दोहा एवं चर्यापद हैं। सर्वप्रथम म० म० हरप्रसाद शास्त्री के क्लाच्य प्रथलों से हमें कर्राह या कान्हपा (कृष्णापाद) तथा सरहपा (शरहस्तपाद) के दोहों एवं पदों का परिचय प्राप्त हुआ। इन्हीं को आधार बनाकर डा० शही दुस्ता तथा डा० बागची ने हन बौद्ध संतों के महत्वपूर्ण अपभंश साहित्य की खोज की हैं।

भ म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने नि० सं० १६७० (१६१६ ई०) में 'बौद्ध गान क्रो दोहां' के नाम से कपह तथा सरह की कुछ अपभंश रचानाएँ प्रकाशित की। बाद में डा॰ प्रवोधचंद्र बागची ने नि० सं० १६७५ (१६१८ ई०) में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जनंल आन् हिपार्टमेंट आन् लेटसें में कुछ और बौद्ध सिद्धों के गान प्रकाशित किए, जो पुस्तकाकार मी प्रकाशित हो गए है। डा॰ शहीदुल्ला ने कपह तथा सरह के दोहों एवं नर्यापदों की निस्त्रत फ्रेंच मूमिका तथा फ्रेंच अनुवाद के साथ 'ले शाँ द मिस्तीके द कान्ह ए सरह', नि० सं० १६८५, के नाम से प्रकाशित कराया, जिसके साथ तिब्बती टिप्पियाँ मी प्रकाशित है।

जैन साहित्य तथा बौद्ध संतो के साहित्य में एक महत्वपूर्ण भेद है। जैन साहित्य में टम परंपरा का निर्वाह श्रधिक देखते हैं। उनके प्रवंध काव्य वर्णनशैली, श्रप्रस्तत प्रयोग, काव्यरुढियों का विघान, श्रादि की दृष्टि से संस्कृत परंपरा के ही पोपक दिखाई पहते हैं। उनके संत कवियों के आध्यात्मिक मुक्तक भी श्रिधिकतर परंपरागत दार्शनिक शैली का प्रयोग करते हैं, उल्रटवासियो की 'संध्या भाषा' का प्रचर व्यवहार नहीं करते । यद्यपि जैन कवि भी ब्राह्मण धर्म के विरोधी हैं पर उनका विरोध उतना उप रूर लेकर नहीं श्राता । बौद्ध श्रपभंश साहित्य की शैली कुछ भिन्न प्रकार की है। इस श्रोर का सारा साहित्य, जो बहत कम उपलब्ध होता है, मुक्तक है। इस साहित्य में हम दो रूप पाते हैं, एक वह जिसमे बौद्ध संतो ने परमानंद की रियति का, उस मार्ग की साधना का, योगपरक वर्णन प्रतीकात्मक भाषा में किया है तथा दुसरी वह शैली जहाँ वे तत्कालीन समाज की क़रीतियो एवं नैतिक श्रीर सामाजिक रूढियो की निंदा करते तथा ब्राह्मण धर्म के पाखंड का भंडाफोड़ करते हैं। उनकी पहले ढंग की रचनाएँ प्रतीकारमक 'संघ्या भाषा' की शैली में लिखी गई', दूसरे ढंग की रचनाएँ साचात् ग्रभिघात्मक शैली में होते हुए भी व्यंग्य की श्रपूर्व चमता रखती हैं। इस शैलीगत दृष्टि से कग्रह तथा सरह दोनों की रचनाश्रो में समान गुणु परिलक्षित होते हैं । जैसा कि इस पहले बता चुके हैं, करह तथा सरह की रचनात्रों के उपलब्ध भापारूप को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसका श्रवयवसंस्थान, उसकी हददी का ढाँचा, पश्चिमी श्रपभ्रंश का ही जान पहता है जिसकी धमनियों में निःसंदेह यत्रतत्र पूरव की तत्कालीन बोली का रक्तसंचार भी देखा जा सफता है।

करह तथा सरह पर विचार करते समय वौद्ध तांत्रिक पद्धति पर दो शब्द कह दिए जायं। पूरव में बुद्ध के पहले से ही कई अनार्य जातियाँ—किरात, यद्ध, गंधर्व आदि—रहती थीं, जो अत्यधिक विलासी थीं। ये जातियाँ कामदेव, वक्षा और वृद्धों की उपा-सना करती थीं। इन्हीं के एक देवता वजपाणि थे। यही यद्धपरंपरा भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर एक और पुराणों में बुस पड़ी, दूसरी और इसने वौद्ध धर्म को प्रभावित किया। इनके देवता वजपाणि वोधिसत्व मान लिए गए। आगे जाकर इनके विलासमय जीवन, मदिरापान आदि ने वौद्ध धर्म में तांत्रिक साधना को जनम दिया जिसमें स्त्रीसंग और मदिरा आवश्यक अंग वन गई । वौद्ध तांत्रिकों से होती हुई यह परंपरा शैव और शाक्त साधना के 'पंच मकार' का रूप पल्लवित करने में समर्थ हुई। ईसा की सातवीं और आउवीं शती में विहार और वंगाल

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> टा० इजारीप्रसाद द्विवेटी : ६० सा० मृ०, ५० २२८-२३३ ।

२ टा॰ इवारीप्रमाट हिवेदी : ना॰ स॰, १० =२-=३।

बौद्ध तांत्रिकों के केंद्र थे। वज्रयान शाखा का नाम भी संभवतः यत्त देवता वज्रपाशि से ही संबद्ध है। एक श्रोर इस तांत्रिक साधना का प्रभाव बौद्ध संतों की रचनाश्रों में पाया जाता है जहाँ उन्होंने ऋपनी रहस्यात्मक मान्यता श्रों को स्त्रीसंग संबंधी प्रतीको से व्यक्त किया है, दूसरी श्रोर विद्वानों ने इस तरह की प्रतीक रचना में यह भी कारण हूँ ढा है कि वे ब्राह्मण धर्मानुयायी पंडितों को चिढाने के लिये ऐसी वस्तश्रों को विहित घोषित करते थे जिन्हें ब्राह्मण धर्म निषिद्ध मानता था। इस प्रकार जो वस्तु ब्राह्मण धर्म में बुरी समझी जाती है वह हमारे लिये श्रन्ती है. जो उनके लिये श्रच्छी है वह हमारे लिये बरी, इस तरह की धारणा इन बौद्ध संतो में पाई जाती है, जिसकी परंपरा नाथ सिद्धों को भी प्राप्त हुई है। यही कारण है कि बालरंडा, डोंबी, चांडाली, रजकी श्रादि के साथ भोग करना उन्होंने विहित समभा । पर इसमें भी त्रांतरिक तत्व कुछ त्रौर था । योगसंबंधी स्थिति का वर्णन करने के लिये ने इन अश्लील प्रतीको को जुनते थे परंत्र इनका श्रिभिन्न अर्थ भिन था। वालरंडा के साथ संभोग करने का ऋर्य वे कुंडलिनी को सुष्मना के मार्ग से ब्रह्मर्रं में छे जाना मानते थे। इसी तरह ग्रन्य के लिये वे वज्र या लिंग का प्रयोग करते हैं, उच्छीश कमल (सहस्रार चक्र) के लिये कमल, पद्म या भग का। इहा तथा भिंगला नाहियों के लिये बौद्ध तांत्रिक परंपरा में प्रतीकों का प्रयोग मिलता है: इन्हें क्रमशः ललना तथा रसना कहा जाता है । श्रागे जाकर नाथ-सिद्धों की परंपरा में इन्हे गंगा, यमुना भी कहा जाता है श्रौर कवीर ने श्रिषकतर इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग किया है? । कराह तथा सरह में इस तरह के तांत्रिक परंपरागत प्रतीकों का प्रयोग बहुत हुत्रा है। कगह तथा सरह की धार्मिक पदिति के विषय में संकेत करते समय डा॰ शहीदुछा ने उसे महायान शाखा के योगतंत्र के श्रांतर्गत माना है3।

किंतदंतियों के श्रनुसार करह, कान्ह या कृष्णापाद, मत्स्येंद्रनाथ श्रीर तंतिपा के गुरुमाई थे श्रीर ये घंटापाद के शिष्य कूर्मपाद की संगति में श्राकर उनके शिष्य हो गए थे । करह के समय के विषय में विभिन्न मत हैं, पर संभवतः करह का

<sup>े</sup> बीद तंत्रों के कुछ प्रतीकों के लिये देखिए : दोहाकीश के धार्मिक विचार, अध्याय १। शहीदल्ला : ले शॉ द मिस्तीके, पृ० १७।

२ भ्राचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी : क्वीर, ५० ८३-८४।

शहीदुल्ला : ले शॉ द मिस्तीके, पृ० १७।

<sup>🗸</sup> डा० इजारीप्रसाद दिवेदी : ना० सं०, पृ० ७७ ।

समय १० वीं शती है । कराइ कापालिक मत के माननेवाले थे। कराइ के टोहे तथा चर्यापद प्राप्त हुए हैं। इनमें श्रिधकतर दोहो का विषय बौद्धतंत्र तथा योग है। लेखक ने गुद्ध पारिभाषिक शब्दों या प्रतीको का प्रयोग कर योगसाधना की कई बातें कही हैं। शात निक्चल समाधिदशा के श्रानंद का वर्णन करते हुए कराइ ने कमल-मकरंद की उपमा दी है। सहस्त्रार कमल में महामुद्रा धारण कर सुरतवीर (योगी) श्रानंद का श्रनुभव उसी तरह करता है जैसे भौंरा पराग को सूपता है:

> एवंकार बीस छद्द कुसुमिसड सरविंदए। महुसर रुएं सुरखवीर जिंघद्द मशरन्दए॥

करह ने महामुद्रा के लिये गृहिशा तथा तरुशा जैसे प्रतीको का प्रयोग करते हुए त्रताया है कि गृहिशा या तरुशा के साथ निरंतर स्नेह तथा केलि किए तिना ज्ञान (बोधि) प्राप्त नहीं होता। परमसुख की प्राप्ति चाहनेवाले व्यक्ति को मंत्रतंत्र करने की श्रावश्यकता नहीं, श्रपनी गृहिशा के साथ केलि करे, गृहिशा के तिना पंचवर्श (पंचेंद्रियो) में विहार करना व्यर्थ है । यदि साधक समरसता को प्राप्त करना चाहता है तो श्रपने चिच को गृहिशा (महामुद्रा) में हसी तरह शुला मिला दे जैसे पानी में नमक शुल जाता है:

> जिस लोण विलिज्जइ पाणिएहि तिम घरिणी लड्ड चित्त । समरस जाई तक्षणे जड्ड पुणु ते सम चित्त ॥ (दोहा, ३२)

दूसरे बौद्ध सिद्ध सरह या शरहस्तपाद हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहे। सरह का समय १०वीं शती माना काता है । इनका नाम शरहस्तपाद इसलिये पड़ा कि वे नास (शर) बनानेवाली एक नीच जाति की स्त्री के साथ रहते ये। सरह की उक्तियाँ करह की अपेद्धा श्रिधिक तीखी हैं। वे भस्म लगाते

(दोहा २८)।

कएह सथा सरह के टोहे, शहीदुल्लावाले संस्करण से उद्धृत किए गए हैं; टांहों भी कमसंस्था उन्हों के अनुसार दी गई है।

<sup>े</sup> राहीदुल्ला बीद परंपरा के आधार पर कपह का समय ७५० वि० स० मानते हैं। देखिए—ले शॉं द मिरतीके, ६० २८। डा॰ जाडुर्ज्या इनका समय १२वी शती मानते हैं। डे॰ वे॰ लें॰, ए॰ १२२।

र एक्कुंच किज्जह मंत य तंत खिश्र घरियी लह केलि करंत। चित्र वरे घरियी जाब या मज्जह ताव कि पंचवएया विहरिज्जह।।

<sup>3</sup> ते शाँद मिस्तीके, पृ० ३१।

श्राचार्य, दीपक जलाते श्रीर घंटा बजाते ब्राह्मण उपासक, जैन च्रपण्क, रंडा को उपदेश देते साधु संन्यासियों, सभी को एक साथ लपेटते हैं श्रीर उनकी सटीक निंदा करते हैं। च्रपण्को की निंदा करते हुए सरह उनके लोमोत्पाटन, पिंछिकाग्रह्ण, उच्छमोजन सभी की मर्त्सना करते हैं श्रीर यह घोपणा करते हैं कि च्रपण्कों का मोच् उन्हें पसंद नहीं है। च्रपण्कों का शरीर तत्व से रहित होता है श्रीर तत्वरहित शरीर परमपद की साधना नहीं कर पाता:

जह नगा विश्व होइ मित्त ता शणह (सुणह) शियालह (सियालह)।।
लोमोप्पाट्टेण अत्थि सिद्धि ता जघह-णितंबह।।
पिंछीनाहणे दिव्व मोक्ख ता [मोरह चमरह]।
उञ्च मोअणें होइ जाण ता करिह तुरंगह।।
एव सरह भणइ खवणाण मोक्ष (मोक्ख) महु किम्मि न भावइ।
तत्त रहिल काया ण ताव पर केवल साहहै।।
(सरह ७, ८)

श्रीर उस 'मूर्ज' पंडित की श्रज्ञता का प्रदर्शन करने में सरह ने कोई कसर नहीं रखी है जो सारे शास्त्रों की न्याख्या करने का दावा करता है, पर श्रपने ही शरीर में स्थित श्रात्मा (बुद्ध) को नहीं जानता । उसने श्रपने 'पुनरिप जननं पुनरिप मरगां' को भी नहीं रोका है, पर निर्लंड्ज इतना होने पर भी घमंड करता है श्रीर श्रपने श्रापको पंडित घोषित करता है:

> पंडिअ समस्य सस्य बक्खाणह् देहिह बुद्ध बसंत ण जाणह् । गमणागमण ण तेण बिखंडिस तोबि णिलन्ज भणह् हुउं पंडिस ॥ ( सरह ७० )

समाधि में अनुभूत परम ज्योति का उदय होने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्मसाचात्कार का 'परमाणु' उसी तरह समस्त दुरितों का हरण कर लेता है, जैसे चंद्रकांत मणि (अयवा चंद्रमा रूपी मणि) सघन अधकार में प्रकाश को प्रसारित करता है:

भरह का यह उदाहरण शहीदुल्लावाले संस्करण से दिया गया है। शहीदुल्ला ने अपने संस्करण में 'व' व का मेद नहीं किया है, साथ ही 'शुणह' 'शियालह' में 'श' का प्रयोग मिलता है। इसी तरह 'मोक्ष' जैसे तत्सम शब्द का प्रयोग मिलता है। मैंने छोटे कोष्ठक () में अपने पाठ दे दिए हैं। ब-व वाले अमेद को रहने दिया है। बड़े कोष्ठक [] में शहीदुल्ला का ही पाठ है। देखिए—ले शॉ द मिस्तीके, पृ० १२७-रह।

घोरं घोरं चन्द्रमणि जिम उज्जोध करेइ । परम महासुख पृखु (एक्कु) खण हुरि आयेस हरेइ ॥ (सरह ९९)

टोहों के श्रतिरिक्त कपह तथा सरह के पद (चर्या) भी मिलते हैं। ये पद भैरवी, पटमंजरी, कामोद जैसी राग-रागिनियों में नित्रद्ध हैं। इन चर्यापटों में भी दोनों तरह के पद मिलते हैं, कुछ में योगसाधना की स्थिति का वर्यान है, कुछ में पाखंडों की कर्रु श्रालोचना। कपह का एक प्रसिद्ध रहस्यवादी पद वह है जिसमें 'डोंबी' के प्रतीक द्वारा कपह ने सुपुम्ना नाड़ी के मूलाधार में स्थित छुंडिलनी का वर्यान किया है। वह शहर से वाहर एक कुटिया में रहती है श्रीर कपह परमसुख की प्राप्ति के निसित्त उसे संग के लिये श्रामंत्रित करते हैं:

> नगर वाहिरि रे डोम्बि । तोहिरि कुढिआ छोड् छोड् जासि बाग्ह नादिआ । आलो डोम्बि । तोए सम करव म संग निधिण काण्ह कपालि जोड् छांग ।। एक सो पदमा चडशिट ( चडसिट ) पालुडि तिहिं चिं नाचअ डोंबी बापुडि ।।

> > (कण्ह, चर्यापद ३)

करह तथा सरह के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्ध के पद मिलते हैं। ये हैं भुसुक्कपाद, जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वानों में थे। इनके लगभग ८ पद उपलब्ध हैं। भुसुक्क के अतिरिक्त कक्कुरि, छह, शवर, शाति, कंत्रलांत्ररपाद आदि अन्यान्य सिद्धों के बौद्ध चर्यापद भी उपलब्ध हुए हैं जो विपय तथा शैली की दृष्टि से कर्मह तथा सरह का ही अनुगमन करते हैं।

(४) श्रपश्रंश का शौर्य एवं प्रण्य संबंधी मुक्तक काव्य—श्रपश्रंश के प्रण्य संबंधी मुक्तक काव्यो का पहला रूप इम कालिदास (४०० वि०) के विक्रमोर्वशीय की उन्मादोक्तियों में देख सकते हैं जो नवीन मान्यता के श्रनुसार उस फाल के लोकसाहित्य की देन है। विक्रमोर्वशीय की इन उक्तियों में श्रपश्रंश काव्यपरंपरा के बीज स्पष्ट रूप में पल्लवित दिखाई पढ़ते हैं। जैसा कि इम श्रागे वताएँगे, इनमें श्रपश्रंश की छुंद:परंपरा का रूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। कालिदास के द्वारा प्रयुक्त (श्रयवा विरचित) इन श्रपश्रंश पर्यों में विरह की मामिक दशा का चित्रस्म मिलता है। पुरुखा देखता है, सामने कोई हंस गंद गति

<sup>े</sup> रनमें में कुद के लिये देखिए—छा० बागची द्वारा संपादित बीट चर्यांपटों का संग्रह। ४४

से चला जा रहा है। इंस को यह अलस गति मिली कहाँ से ? आ़खिर यह तो उसे 'जवनभरालस' उर्वशी ही सिखा सकती है। उसे वह अवश्य मिली है। श्रीर वह छिपने की चेष्टा करते इंस से कह उठता है:

> रे रे हंसा किं गोविज्जइ। गइ अणुसारं महं रुविखज्जह।। कहं पहं सिक्खिउ ए गइ लालस। सा पह दिही जहण भरालस।। ( अंक ४ )

श्रीर वह इंसयुवा को इंसिनी के साथ गुरुतर प्रेमरस से क्रीड़ा करते देखता है। उर्वशी का विरह हृदय में टीस पैदा कर देता है। काश, वह भी इंस की तरह प्रिया के साथ होता:

> एक्कक्कम विद्वेड गुरुअर पेम्म रसे। सरि हंस जुवाणड कीलडू कामरसे।। (अंक ४)

ध्यान देने की बात तो यह है कि इन पर्धों की श्रामिन्यंजना शैली लोकगीतों के विशेष निकट है। ऊपरवाले पद्य का छुंद श्राडिल्ल है जो श्रापभ्रंश का श्रापना छुंद है तथा सबसे पहले यहीं मिलता है। इसी से हिंदी की चौपाई का विकास माना जाता है।

फालिदास के प्रण्यमुक्तकों के बाद दूसरी मोतियों की लड़ी हमें हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धृत पद्यों (दोहों ) में इतस्ततः विकीर्ण मिलती है। पुरुरवा के मुक्तकों में टीस, वेदना श्रीर पीड़ा की कसक है, हेमचंद्रवाले दोहों में शौर्य का ज्वलंत तेज, हॅसीखुशी मिलते युवक प्रेमियों का उल्लास, एक दूसरे से बिछुड़ते प्रगायियों की वेदना के विविध चित्र हैं। हेमचंद्र के इन दोहों में, जिन्हें व्याकरण की शारा पर खराद तराशकर उन्होंने हमारे सामने रखा है, हमें हेमचंद्र के पूर्व के गुजरात श्रीर राजस्थान का लोकजीवन तरिलत मिलता है। इनमें एक श्रोर वहाँ के जीवन का वीरतापूर्ण चित्र मिलता है, दूसरी श्रोर लोकजीवन की सरस श्रंगारी फाँकी। इनमें प्रगाय के भोलेपन श्रीर शीर्य की प्रीढ़िकी हामा दिखाई देती है। हेमचंद्र द्वारा -पालिश किए हुए इन रत्नों का पानिप अन्ठा है, पर कल्पना करना श्रसंगत न होगा कि लोकजीवन के कलकंठ की खान से निकली इन मिण्यों का असली लावराय कैसा रहा होगा, उनमें चाहे खुरदरा सौंदर्य ही रहा हो, पर उसमें भी अन्ठी विशेषता रही होगी। जो भी हो, हेमचंद्र के द्वारा उदाहत दोहे हेमचंद्र से कई शतियों पूर्व से लोकगीतों या लोकसाहित्य के रूप में प्रचलित रहे होंगे। आब भी गुजरात और राजस्थान की कामिनियाँ अपने लोकगीतीं के बीच बीच में इस प्रकार के दोहों का प्रयोग करती हैं। ये दोहे परंपरा से चले श्राए हैं, इनमें से अनेक दोला मारू रा दोहा जैसे संप्रद्तों में भी संप्रहीत हो गए हैं।

हेमचंद्र के दोहे भी इसी तरह परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी जनजीवन में गुजरते हुए उसके एक श्रंग वन गए होंगे। इन दोहों में गुजर जाति की भावनाश्रों का मितिबंब देखने की चेष्टा की जाती है जो साहसपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी, श्रीर साहसपूर्ण जीवन की फठोर भूमि पर जीवन की सरसता का श्रनुभव मजे से किया करती थी। कुछ भी हो, काव्य की हिष्ट से ये मुक्तक श्रपूर्व हैं। इन दोहों में रमणी का केवल विरह में कुम्हलानेवाला, या संयोग की कसीटी पर कनकरेखा की तरह दिखाई देनेवाला कर ही नहीं मिलता, उसका वह सगर्व रूप भी दिखाई देता है जहाँ वह प्रिय की वीरता से हिपत होती चित्रित की जाती है। उसको इस बात की चिंता नहीं कि प्रिय युद्ध से जीतकर श्रवश्य श्राप। हाँ, यदि वह हार जाता है तो श्रच्छा हो कि वहीं लड़कर कट मरे, उसे श्रपनी सिखयों के सामने लजित तो न होना पड़े:

भक्षा हुआ जु मारिका बहिणि महारा कंतु । रुज्जेज्जं तु वसंसिहु जह भगा घर एंतु ॥ (३५१)

हेमचंद्रवाले दोहों के वाद प्रबंधिवतामिया में मुंज के कुछ दोहे मिलते हैं। ये दोहे मुंज की ही रचनाएँ हैं, या मुंज के जीवन से संबद्ध लोकसाहित्य के रूप, श्रयवा किसी प्रबंध कान्य के, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन दोहों में मुक्तक की प्रकृति स्पष्ट परिलच्चित होती है:

> मुंज भणइ मुणालवइ जुन्वण गयुं ण सूरि । जइ सक्कर सय खंड मिय तो इस मीठी चूरि ।

मुंब कहता है, मृगालवित, गए हुए यौवन को न पछता। यदि शर्करा सी खंड हो बाय तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी:

एउ जम्मु गगाई गिउ भदसिरि खगा ण भगा । तिक्काँ तुरिय ण माणियाँ, गोरी गली ण रुगा ॥

यह जन्म व्यर्थ गया। न सुभटों के सिर पर खह्ग दृदा, न तेज घोड़े सनाए, न गोरी के गले लगा।

- े दोल्ला सामला घषा चम्पावएणी । याद सुवपणरेहकसबद्दद दिएणी ॥ (३३०)
- र देमजंद्र के दोदे पिरोल के मातेरियाल्येन वाले संस्कृत्या से छडाहन है। कोधन की संख्या दसी के अनुसार है।

यह पद्य श्रापभ्रंश के मुक्तक दोहों की भावव्यंजना का संकेत करता है, जिसमें घोड़े की पीठ पर बैठकर खड्ग से सुमटों के सिर को खंडित करनेवाला वीर्यदर्प, श्रीर सुंदरी के श्रालिंगन के धूपछाईं। चित्रों की रंगीन श्राभा दिखाई पड़ती है।

श्रपभ्रंश के पिछ्छे दिनों के साहित्य में एक महत्वपूर्ण श्रंगारी गीतिकाव्य उपलब्ध होता है। श्रद्दहमारा का 'संदेशरासक' ग्रपभ्रंश के काव्यों में श्रपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस काव्य का रचियता जाति से मुसलमान होते हुए भी संस्कृत तथा प्राकृत काव्यपरंपरा का पूरा जानकार दिखाई पहता है। परंपरागत काव्यरुढियों का जो प्रयोग संदेशरासक में मिलता है, वह इसका प्रमाण है। श्राब्दर्र हमान १२वों शती के उत्तरार्ध में रहे होगे श्रीर संदेशरासक इसी काल की रचना मानी जा सकती है । संदेशरासक की भाषा यद्यपि पूर्णतः परिनिष्ठित श्रापभंश नहीं कही जा सकती, तथा यह उस काल की रचना है जब नव्य भाषात्रों का उदय होने लग गया था,<sup>२</sup> तथापि संदेशरासक की भाषा में नव्य भाषाश्रों का श्रादि रूप इतना स्पष्ट नहीं हन्ना है। संदेशरासक की भाषा उस स्थिति का संकेत करती है जब उसमें श्रागे बढने की लालसा तो है, पर रह रहकर पुरातन का प्रेम उसे पीछे खींचे लिए जा रहा है। संदेशरासक को हम मेघदूत के ढंग का गीतिकाव्य कह सकते हैं। मेधदूत में प्रिया से वियुक्त यन्न की विरहवेदना है, संदेशरासक में खंभाइच (खंभात) गए प्रिय के विरह में दुर्बल एक प्रोपित-पतिका की टीस भरी करुण पुकार । एक में अचेतन मेघ संदेश का वाहक बनता है, दूसरे में राह चलते किसी पथिक से संदेश है जाने की प्रार्थना की जाती है। संदेशरासक तीन प्रक्रमों में विमक्त है। प्रथम प्रक्रम में कविपरिचय तथा श्रात्मनिवेदन है, शेप दो प्रक्रमों में संदेशरासक का वास्तविक कलेवर निवद है। द्वितीय प्रक्रम में वियोगिनी नायिका खंमात जानेवाले मार्ग पर खडी होकर पित को सँदेश पहुँचाने के लिये कई पथिकों से प्रार्थना करती है। कोई पथिक उसकी श्रोर ध्यान ही नहीं देता । श्राखिर एक दयाछ उसका संदेश सुनने को राजी हो जाता है। द्वितीय पक्रम में नायिका श्रपने विरह का दुखड़ा सुनाती है। वह श्रपनी विरहदशा का वर्णन करते करते ही इतनी व्यथित हो जाती है कि संदेश नहीं कह पाती श्रीर पथिक से प्रार्थना करती है कि वह उसके प्रिय से उसकी विरहावस्था का सारा वर्णन कर दे। कामदेव के बागों से वह इतनी जर्जर हो गई है कि संदेश कहा ही नहीं जा सकता। 'उससे इतना भर अवश्य कह देना कि उसके विरह

संदेशरासक, सिंधी जैन ग्रंथमाला, मुनि बिनविजय की अगरेजी सूमिका, प० ११।

२ वही, मिमका, ६० १५।

के कारण श्रंग ट्रट रहे हैं, श्रत्यधिक पीइ। श्रीर दुःख उसे सताते हैं, रात में जागरण किया करती है श्रीर श्रालस्य के कारण मार्ग में चलने पर उसकी गति लइखड़ाती हैं:

कि ण सिवत्थर सक्जि मयणाउहवहिय ह्य अवत्थ अम्हारिय कंतह सिव किह्य । अंगमंगि णिरु अणरङ् उज्जगड णिसिहि विहरुंघल गय मग्ग चलंतिहि आलसिहि ॥ ( २. १०५ )

तीसरे प्रक्रम के श्रंतर्गत पड्ऋत वर्णन है। ग्रीष्म के ताप को सहन करने के बाद वर्पा ऋतु श्राती है, चारों दिशाश्रो में सघन श्रंधकार प्रसारित कर मेघ गंभीर गर्जन करता है। हाय, इस समय भी घृष्ट श्रिय न श्राया:

> इम तिवयउ बहु गिंसु कह वि मइ बोलियउ पहिय पत्तु पुण पाउसु घिट्डु ण पत्तु पिड । चडिद्सि घोरंघारु पवन्नड गरुयमरु गयणि गुहिरु घुरहुरइ सरोसड अंबुहरु ॥ ( ३. १३९ )

संदेश के समाप्त होते होते नाथिका का प्रिय त्राता दिखाई देता है श्रीर निरह का निपादपूर्ण नातानरस हर्ष में नदल काता है।

### १०. श्रपभ्रंश साहित्य की परंपरा

- (१) हिंदी को रिक्थ—श्रपभंश भाषा श्रीर साहित्य हिंदी भाषा श्रीर साहित्य के साह्यात् पूर्वज हैं। इसिलये हिंदी को इनका रिक्थ मिलना श्रावश्यक है। श्रपभंश भाषा ने हिंदी के कलेवर की रचना में पूरा योग दिया है। ठीक इसी तरह श्रपभंश साहित्य भी हिंदी साहित्य के विकास में कुछ योग देता श्रवश्य देखा जाता है। किसी भी साहित्य की परंपरा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक विवेच्य विपयवाली परंपरा, दूसरी काव्य परिवेश की परंपरा।
- (श्र) विषयगत—हम देख चुके हैं कि विषय की दृष्टि से मोटे तौर पर श्रपश्रंश में हम तीन परंपरा मान सकते हैं। जैन पौराणिक विषय, शृंगार तथा वीरस के मानात्मक चित्र श्रौर श्राध्यात्मक या रहस्थनादी परंपरा, जिसका एक रूप नाह्याटंत्रर का विरोधनाला भी है। जैन पौराणिक विषयों की परंपरा का निर्वाह रम हिंदी साहित्य में नहीं पाते। इसके दो कारण हैं, प्रथम तो बाद के जैन कियों ने परिनिष्टित श्रपश्रंश में ही काव्यरचना करते रहना श्रपना श्रादर्श समझा, क्यों कि श्रपश्रंश उनके लिये धार्मिक श्रौर पूच्य भाषा थी श्रौर हिंदी में पौराणिक प्रयंध-काव्यों की रचना करना उन्होंने ठीक नहीं समझा। दूसरे इसका कारण यह भी हो सम्मा है कि हिंदी का विकास भित्कालीन श्रांदोलन से श्रीधक प्रभावित रहा है, जो

ध्राह्मण धर्म का श्रांदोलन था श्रीर जिसका जैन कवियों पर प्रभाव नहीं पहा। तीसरे, हिंदी के प्रबंधकवियों ने भी, जिनमें राजकवि, स्फी या सगुग् मक्त थे, इस परंपरा को नहीं श्रपनाया।

- ( आ ) काव्य परिवेश-श्रपभंश में ब्राह्मण धर्म की परंपरा के प्रवंध काव्य लिखे गए या नहीं, यह प्रश्न उठना स्वामाविक है, किंत्र उपलब्ध सामग्री की जितनी जानकारी मिलती है, उसके श्राघार पर यही कहा जा सकता है कि ऐसे प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए थे। इसका कारण स्पष्ट है, संस्कृत ब्राह्मण धर्म की मान्य भाषा थी, श्रीर इस धर्म के पोषक जो कुछ लिखते थे, संस्कृत में ही लिखते थे। मुक्तकों की वीर तथा शृंगारवाली परंपरा का विकास अवश्य हुआ। वीररसात्मक मुक्तकों का विकास प्राकृतपैंगलम् के मुक्तक 'वैलेड्स' में मिलता है, निसने उस काल में लिखे गए वीर प्रबंध काव्यों को भी प्रभावित किया है। शंगारी सक्तकों का पहला विकास हमें 'होला मारू रा दोहा' में मिलता है। विहारी के दोहों पर श्रपभ्रंश की शृंगारी मुक्तकों की परंपरा का सीधा प्रभाव नहीं दिखाई पहता । बिहारी पर यदि कोई अपभ्रंश प्रभाव माना का सकता है तो वह छंदोविधान का है। जहाँ तक विहारी के भावपन्न का प्रश्न है, उनमें गाथा-सप्तराती, अमदक, तथा गोवर्धन की आर्यासप्तराती की परंपरा अधिक दिखाई पड़ती है। श्रपभ्रंशवाली श्रंगारी परंपरा का शौर्यमिश्रित रूप यदि कहीं मिलेगा, तो वह डिंगल के दूहों में देखा जा सकता है श्रीर इसका श्रंतिम रूप इमें बहुत बाद में, सूर्यमल्ल के 'वीरसतसई' वाले दोही में मिल सकता है। बौद सिदों की काव्यपरंपरा फिर भी श्राखंड रूप में बहती रही है । यह परंपरा नायसिखों की दूटी फ़ूटी वाशियों से होती हुई कबीर श्रीर श्रन्य निर्शेश संतों के काव्यों में फूट पड़ी है। पर कबीर में जो भक्त रूप दिखाई पड़ता है वह सिद्धों की परंपरा नहीं है।
- (इ) अभिन्यंजना—श्रपभंश की श्रिमिन्यंजना शैली ने निसंदेह हिंदी को नई परंपरा दी है। श्रपभंश में हमें कुछ कथानकरूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। णेमिणाहचरिउ, करकंडुचरिउ श्रीर मिलस्यचकहा में ऐसी कई कथानकरूढ़ियाँ मिलती हैं जिनका मूल उत्त लोककथाश्रों में रहा है। करकंडुचरिउ में चित्रदर्शन या गुण्अनण से प्रण्योद्वोध होता है। वहीं सुएवाली कथा का प्रयोग है, जो लोककथाश्रों का विशिष्ट पात्र रहा है। सुएवाली कथानकरूढ़ि तो हमें सुबंध की वासवदत्ता श्रीर वाण की कादंबरी में भी मिलती है। इसी सुएवाली परंपरा

१ देखिए--करकंडुचरित, परिच्छैत ३।

को पृथ्वीराजरासो श्रीर जायसी के पद्मावत में भी देखा जा सकता है। तीसरी कृषि विहलद्वीप से संबद्ध है। धण्याल की भिवस्य कहा का द्वीप, जहाँ भिवस्य को सुंदरी पत्नी श्रीर श्रवुल संपित्त भिलती है, तिलकद्वीप है, पर करकंडु चरिउ में तो करकंडु सिंहलद्वीप ही काते हैं। वहाँ जाकर वे राजकुमारी रितवेगा से विवाह करते हैं। जहाज से लौटकर श्राते समय ही नायक-नायिका का वियोग हो जाता है। करकंडु को एक विद्याधरी उड़ा ले जाती है। जायसी के पद्मावत में भी रत्नसेन श्रीर पद्मावती का वियोग समुद्रयात्रा के समय ही होता है, यहाँ तूफान के कारण जहाज टूट जाता है। दोनों में श्रलीकिक शक्तियों की श्रप से नायक-नाथिका का मिलन होता है। इस विवेचन का श्रिभिप्राय उन कथानकरुढ़ियों की श्रोर संकेत करना था, जो लोकसाहित्य से श्रपश्रंश श्रीर हिंदी साहित्य दोनों को प्राप्त हुई हैं।

नहाँ तक कविसमयोक्तियो, श्राप्रस्तुतो श्रीर श्रन्य वर्णनों का प्रश्न है, जैन प्रबंध कान्य संस्कृत की ही परंपरा के पथिक हैं तथा हिंदी को मी यह परंपरा सीधे संस्कृत से प्राप्त हुई है। श्रपभंश की बौद्ध सिद्धोंवाली परंपरा ने कुछ नए प्रतीको, नई वर्णनशैली को जन्म दिया है, श्रीर यह शैली हिंदी के निर्णुण संतो को परंपरागत दाय के रूप में श्रवश्य प्राप्त हुई है। श्रामिन्यंजना पच्च की दृष्टि से श्रपभंश की जो सबसे बड़ी देन हिंदी को प्राप्त हुई है वह उसकी छंद:संपत्ति है, श्रतः श्रपभंश के इस महत्वपूर्ण दाय पर कुछ विशेष विवेचन करना श्रप्रासंगिक न होगा।

(ई) छंदःसंपत्ति—संस्कृत प्रवंध कान्यो का श्रंगसंस्थान श्रपभ्रंश प्रवंध कान्यों के श्रंगसंस्थान से सर्वथा भिन है। संस्कृत के महाकान्य कई सर्गों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक सर्ग में प्रायः एक ही छंद प्रयुक्त होता है, सर्ग के श्रंत में छंद बदलता है। कभी कभी कोई सर्ग श्रनेक छंदों का भी हो सकता है। श्रपभ्रंश ने इस विधान में परि-वर्तन किया है। प्राकृत का सेतुवंध महाकान्य संस्कृत परंपरा का ही निर्वाह करता देखा जाता है, वैसे प्राकृत के सर्ग 'श्राश्वास' कहलाते हैं। पर श्रपभ्रंश के जैन प्रवंध-कान्य सर्गों में विभक्त नहीं होते। श्रालंकारिकों का कहना है कि श्रपभ्रंश महाकान्यों के सर्ग 'कडवक' कहलाते हैं (सर्गाः कडवकाभिधाः)। पर इस संबंध में एक प्रदन उठना संभव है। जैन श्रपभ्रंश प्रवंध कान्यों को देखने पर पता चलता है कि

<sup>🧚</sup> देग्तिए—करकंडुचरित, परिच्छेत ७।

र देरिए—र० वं०, नवम मर्गः, किरातार्जुनीय, चतुर्थ मर्गः, शि० व०, चतुर्थ मर्गः, नै० च०, दादरा सर्गः।

वे सर्वप्रयम संधियों में विभक्त होते हैं। महापुराणु, पउमचरिय, रिट्टणेमिचरिउ. भविसयत्तकहा स्त्रादि संधियों में ही विभक्त हैं। करकंडुचरिउ की संधियाँ इस नाम से न पुकारी जाकर 'परिच्छेड' (परिच्छेद ) कही गई हैं। प्रत्येक संघि पुन: कडवकों में ( तथाकथित सर्गों में ) विभक्त है। कडवकों का छुंद कभी कभी सारी संधि में एक ही होता है, कभी कभी बदल भी दिया जाता है। प्रत्येक कहवक के अंत में 'घत्ता' पाया जाता है, जिसके लिये यह श्रावश्यक नहीं कि सदा यह 'घत्ता' नामक छंद में ही रचित हो। कोई कोई किव कडवक के आरंग में इसी तरह के किसी छंट का प्रयोग करता है। पुष्पदंत के महापुराख में कुछ स्थानों पर ऐसा प्रयोग देखा जा सकता है। पुष्पदंत के महापुरागा के प्रथम खंड में चौथी से दसवीं संधि तक कवि ने कडवक के आरंभ में प्रत्येक संधि में क्रमशः जंमेटिया (प्रत्येक चरण में मात्रा ), रचिता ( पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दोनों में २८ मात्रा ), मलयविलयिखा (प्रत्येक चरण में मात्रा), खंडयं (प्रत्येक चरण में १३ मात्रा), श्रावली ( प्रत्येक चरण में २० मात्रा ), हेला ( प्रत्येक श्रर्धाली में २२ मात्रा ), दुवई ( प्रत्येक श्रर्घाली में २८ मात्रा ) का प्रयोग किया है, तब कडवक का विशिष्ट छंद है, फिर घत्ता। पुणदंत में कडबक के खास छंद के पदो की कोई निश्चित संख्या नहीं पाई जाती। महापुराख में कई संधियों में नौ अर्घालियों के कडवक हैं, कई में १०, ११, १२, या १६ श्रर्धालियों तक के कडवक हैं। कमी कभी तो एक ही संधि के अलग अलग कडवकों की अर्घालियों की संख्या मिन २ होती है: जैसे, पुष्पदंत के हरिवंश की ⊏श्वीं संधि के १५ वें कडवक में १० अर्घालियों (२० चरगों ) के बाद घत्ता है, उसी संधि के १६वें कडवक में १२ ग्रर्धालियों (२४ चरणों ) के बाद घत्ता है। स्वयंभू ने प्रायः = श्रर्धालियो (१६ चरणों ) के बाद घत्ता का प्रयोग किया है श्रौर इसी पद्धति का पालन उसके पुत्र त्रिभुवन ने किया है। श्रपभ्रंश के कड़वकों को सर्ग मानने में हमें एक श्रापत्ति है। महाकाव्य में सर्ग का ठीक वही महत्व है, जो नाटक में श्रंक का । नाटक का श्रंक कया के किसी निश्चित विंदु पर समाप्त होता है, कहीं भी समाप्त नहीं किया जा सकता। वस्तुतः वह एक श्रवांतर कार्य की परिसमाप्ति की सूचना देता है। ठीक यही काम सर्ग करता है। इस दृष्टि से देखने पर त्रपभंश कवियों के कडवक इतने छोटे होते हैं कि वे इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते, जन कि संधि (या परिच्छे 3) में यह बात पाई जाती है। श्रतः संस्कृत के सर्गों के साथ इस श्रपभंश की संवियों की ही तुलना कर सकते हैं, कडवकों की नहीं। कडवकों के अंत में घत्ता देने की प्रथा को देखकर इसे ही सर्ग मानने की धारणा चल पड़ी है, जो ठीक नहीं जँचती । वस्तुता घता तो विश्राम है श्रीर पाठक को एक ही छंद को पढ़ने की ऊब से बचाने का नुस्ला। संभवतः कुछ लोग इसमें गायक की सुविधा को भी कारण मानें, जो धत्ता के द्वारा प्रभावोत्पादकता का समा बाँच सकता है।

श्रपभंश की इस परंपरा को इस भक्तिकालीन सूफी प्रवंधी तथा तलसी के गानस में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि पिछले दिनों प्रबंध फान्यों में चौपाई का कहवक बनाकर उसके बाद दोहे का घत्ता देने की परंपरा चल पड़ी । इस परंपरा की लाग लपेट से 'ढोला मारू रा दहा' भी नहीं बच पाया श्रीर कुशल-लाम (१७वीं शती पूर्वार्ध) ने 'ढोला मारू रा दूहा' में बीच बीच में चौपाई के फडवफ डालकर इसे पूरे प्रबंध काव्य का रूप दे दिया। कृतवन, मंभन, जायसी, शेख नवी श्रादि सूफी कवियों ने चौपाई श्रीर दोहे का कडवक बनाया है। इसी पद्धति को तलसी ने भी श्रपनाया । जायसी तथा तलसी के फहवकों की श्रघांलियों की संख्या में मेद है। जायसी ने प्रत्येक कडवक मे ७ श्रघांलियाँ रखी है. तलसी ने प्राय: ८ । बाद में जाकर नूर मुहम्मद (१८५०-१६०० वि०) ने तो अपनी अनुरागबॉसुरी में दोहे के स्थान पर 'बरवै' छंद का घत्ता भी दिया है। इस संबंध में एक बात श्रीर कह दी जाय कि श्रापनंश साहित्य में दोहे का घत्ता प्रायः नहीं मिलता, केवल जिनपद्मसूरि के श्रुलिमहफागु में ही उसका घत्ता मिलता है। दोहा वहाँ मुक्तक काव्य का छंद रहा है, प्रवंध काव्य का नहीं। हिंदी साहित्य में ग्राकर दोहे ने प्रबंध ग्रीर मुक्तक दोनो क्षेत्रो में समान रूप से श्राधिपत्य जमा लिया जिसका एक रूप जायसी श्रीर दुलसी में है, दूसरा विहारी श्रीर मतिराम के दोहों में। दोहा डिंगल साहित्य में भी प्रविष्ट हुश्रा पर उसमें यह मक्तफवाले रूप में प्रयुक्त होता रहा।

दोहा श्रपभंश का विशेप छंद है। श्रपभंश साहित्य के निजी व्यक्तित्व को यह ठीफ उसी तरह सामने ले श्राता है जैसे 'गाहा' छंद प्राकृत साहित्य के व्यक्तित्व को। इस देख चुके हैं कि संस्कृत के छंद वर्णिक वृत्त हैं। मात्रिक छंदो का प्रयोग सर्वप्रथम प्राकृत की देन है श्रीर इसके प्रमाव से संस्कृत छंदीरचना भी श्रद्धती नहीं रह सकी है। मात्रिक छंदों का बीज लोकगीतों की मात्रिक गेय प्रणाली में देखा जा सकता है। बैसे तो खोज करने पर संस्कृत के वर्णिक इन्हों का मूल भी मात्रिक वृत्तों में ही मिलेगा, किंतु गर्गों के विधान ने संस्कृत के नुचों को वर्णों के शिकंजे में जकड़ दिया है। प्राकृत के मात्रिक छंदों में गर्णों फी संख्या नियत नहीं है, गए। या वर्षा जितने भी हों, मात्रा की संख्या ठीक बैंडनी चाहिए। श्रपभ्रंश ने भी इस मात्रिक वृत्त परंपरा को श्रपनाया। पर श्रपभ्रंश यहीं नहीं ठहरा । उसने देखा, इंद को संगीत की रागिनी देने के लिये एक कमी है। यदि चरणों के श्रंत में तक मिले, तो यह संगीत की तान छंद में जान फूॅक दे। उसने कभी सम (२,४) श्रीर कभी विषम-सम (१,२) चरणों में तुक मिलाने की पद्धित को जन्म दिया। दोहा में यह तुक सम (२,४) चरणों में मिलता है, श्रिडिल्ल जैसे छंद में पहले-दूसरे, तथा तीसरे-चौथे चरणों में। छंदोविधान का यह नया प्रयोग हमें भरत में ही मिल सकता है। भरत ने

नाट्यशास्त्र में ध्रुवा का विवेचन करते समय ध्रुवा के कई मेदी का संकेत किया है। यहाँ पर हमें कुछ ध्रुवा मेदों में तुक मिलती दिखाई पड़ती है। श्रुपभ्रंश छंदो-विधान का स्पष्ट रूप इमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय में मिलता है। उपर्युक्त 'मइं जाग्रह''''' श्रादि दोहा है, 'रे रे हंसा'''' श्रादि पद्य श्रिडिल्ल । यही नहीं, कालिदास में चचरी ( २० मात्रा ), पारणक (१५ मात्रा ) तथा शशांकवदना (१० मात्रा) छंद भी मिलते हैं जिनका मूल लोकगीतों में ही ढूँढना होगा। त्र्यपभ्रंश में पद्धिया, द्विपदी, रोलंड, उल्लालंड, तथा राढंड, छुप्पंड (या वखु) जैसे मिश्रित छंद मी चल पड़े हैं। श्रापभंश के दो श्रीर प्रसिद्ध छंद है, एक वत्ता जो ६२ मात्रा का छंद होता है, जिसमें हर ऋर्घाली में १०, ८, १३ मात्रा पर यति होती है, दूसरा रासा ( रासक ) या श्राहाराय छंद, जिसके प्रत्येक चरण में २१ मात्रा होती है, ग्रीर ग्रंतिम मात्रा सदा लघु होती है। रासक काव्यों में भी प्रायः यही छंद प्रयुक्त होता होगा । पर इस नियम की पूरी पावंदी नहीं देखी जाती। श्रपश्रंश में संस्कृत के वर्णिक वृत्तो का प्रयोग बहुत कम मिलता है। संदेशरासक में मानिनी, नंदिनी तथा भ्रमराविल का प्रयोग हुन्त्रा है । अपभ्रंश साहित्य में श्रपनी छंदः परंपरा का पालन करने की प्रवृत्ति इतनी श्रधिक पाई जाती है कि प्राक्तत के गाथा कोटि के छंद (गाहिनी, सिंहिनी, खंधक आदि) तथा संस्कृत विशेष वृत्त बहुत कम मिलते हैं।

बौद्ध सिद्ध किवरों ने अपभ्रंश के विशिष्ट छंद दोहा को तो चुना ही, पर उन्होंने दोहा के उलटे सोरठा, पादाकुलक, श्राहिल्ल, द्विपदी, उल्लाला, रोला, आदि का भी प्रयोग किया है । इसके अतिरिक्त बौद्ध सिद्धों ने दूसरी छंद-परंपरा पदों की दी है। पदों की परंपरा का मूल लोकगीत ही हैं। साहित्य में पदों का सर्वप्रथम प्रयोग करनेवाले, वहाँ तक हमारी जानकारी है, बौद्ध सिद्ध ही हैं। बौद्धों की इस छंदःपरंपरा ने संस्कृत साहित्य को भी प्रभावित किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। जयदेव के गीतगोविंद में इस प्रभाव को दूँ हा जा सकता है। बाद में तो यह परंपरा एक ओर विद्यापित, चंडीदास, तथा हिंदी के सूर आदि कृष्ण-भक्त कियों में आई, दूसरी ओर नाथिद्धों के पदों से गुजरती कबीर के पदों में प्रकट हुई।

हिंदी भाषा की मूल प्रकृति को समझने के लिये ग्रापभ्र श भाषा की भाषा-वैज्ञानिक प्रकृति समझना श्रत्यिक श्रावश्यक है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से

१ देखिए--भरत: ना० शा०, ऋध्याय ३२, ५० १८८, ४०६।

२ देखिए-संदेशरासक, श्रॅगरेजी मूमिका, पृ० ७१।

ते शॉ ६ मिस्तीके, दोहाकोश के बंद तथा खंदःपरंपरा, पृ॰ ६३-६६।

श्रपभंश हिंदी के जितनी समीप है, उतनी संस्कृत नहीं। यह दूसरी बात है कि प्रारंभिक हिंदी में हम संस्कृत तत्सम शब्दसंपित की श्रोर हिंदी की उन्मुखता देखते हैं जो वर्ण्यत्नाकर, कीर्तिलता श्रादि की भाषा में पाई जाती है श्रीर भिक्तिकालीन हिंदी साहित्य में श्रत्यिक बढ़ गई है। पर भाषा का सचा स्वरूप तो उसकी पदरचनात्मक संघटना (मॉरफॉलॉजिकल स्ट्रक्चर) है, श्रीर हिंदी की पदरचनात्मक संघटना, साथ ही ध्वीनयों भी श्रपभंश का साज्ञात् विकास है। हिंदी साहित्य की विपुत्त घाराश्रों में श्रपभंश ने श्रपने करनो को श्राकर मिलाया है श्रीर इसकी साहित्य तरंगिणी को जीवन दान दिया है। हिंदी साहित्य की श्राधारमित्ति का श्रध्ययन करने के लिये श्रपभंश साहित्य का भी कम महत्व नहीं है श्रीर उसकी श्रोर से श्रांख मूँद छेने पर हम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक सर्वेज्ञण करने में समर्थ न होगे।

# चतुर्थे अध्याय

# प्रारंभिक हिंदी

## १. भाषा का संक्रमण और विकास

हेमचंद्र से लगभग सौ वर्ष पूर्व से ही श्रपभ्रंश भाषा नवीन भूमिका में श्रवतरित होने की तैयारी कर रही थी। उसे श्रव विलक्कल नए रूप रंग में श्राना था, नई श्रावश्यकतात्रों के श्रनुरूष, नए परिधान श्रीर नए पात्र का रूप धारण कर के। हेमचंद्र के समय की बोलचाल की अपभंश ठीक वही नहीं थी जो हमें शब्दा-नुशासन के श्रप्टम श्रध्याय के 'दूहों' में उपलब्ध होती है। उस समय की बोलचाल की भाषा का व्यवहृत रूप न लेकर हेमचंद्र ने श्रपभंश के परिनिष्ठित रूप का ही व्याकरणा उपस्थित किया है। पर वैयाकरणों के बाँध बाँध देने पर भी जनमाणा की स्वामाविक निःसरग्रशीलता श्रपने लिये उचित परीवाह मार्ग दूँ ह ही छेती है। उसे तो निरंतर बहते रहना है। परिवर्तनशीलता में. गति में ही उसका चीवन है। व्याकरण के नियमों की संकीर्ण सीमा में रहना उसकी स्वतंत्रता कमी सहन नहीं करती । उसे तो जनजीवन के साथ उत्तरीत्तर बढते रहना है, गति की स्थिरता उसका इनन कर देगी, नियमों की चहारदीवारी में वँघ कर वह भी 'मृत भाषा' हो जायगी, चाहे वैयाकरण उसे परिष्कृत ही क्यों न कहें। परिनिष्ठित अपभ्रंश की स्थिति को छोड़ देने पर वह आगे बढी। उसने अपने की शाखा, प्रशाखा में विभक्त कर जनजीवन की भाषा-मूमि की उर्वर कर दिया, पर फिर भी वह बहती रही । उसने संस्कृत श्रीर प्राकृत की जटिल पार्वत्य पद्धति छोड़ी। -श्रपभ्रंश में उसे स्वतंत्र समतल मूमि के कुछ कुछ दर्शन होने लगे पर उसके बाद तो उसे ऐसे चौरस मैदान में पहुँचना था जहाँ वक गति की अपेदा सरल गति ऋषिक हो।

संस्कृत की सुप् तथा तिङ् विमक्तियाँ प्राकृत में सरल हुई, द्विवचन इतना धिसा कि उसका चिह्न ही मिट गया श्रीर परस्मैपद-श्रात्मनेपद का मेद जाता रहा। उच्चारण सौकर्य के कारण वैदिक संस्कृत की जटिल ध्वनियाँ प्राकृत के साँचे में दलकर विलकुल नए रूप की हो गई। सोना वही था, पर उसे गलाकर नया रूप दे दिया गया। वैदिक संस्कृत के श्रनेक लकार सिमटकर केवल वर्तमान, भविष्यत्, श्राज्ञा, तथा विधि ही रह गए। भूत के लिये निष्ठा प्रत्यय के विकित्त रूपों का प्रयोग चल पड़ा। श्राप्रंश में श्राकर ज्वनियों में विशेष परिवर्तन नहीं

हम्रा पर नुपु तथा तिडू विभक्तियाँ बदलफर नए रूप में श्राई श्रीर नपुंचक लिंग श्रपने भावी लोप के संकेत देने लगा । श्रपभ्रंश में नपंसफ लिंग था पर उसका प्रयोग कम होने लग गया था। इतना ही नहीं, श्रपश्रंश ने ही वैदिक संस्कृत से चली ग्राती हुई सुपू प्रत्ययो की परंपरा को भी पहली बार झफ्झोर ढाला । यदापि उसने खयं उस परंपरा को पूरी तरह समाप्त नहीं फिया. फिर भी वह परसर्गों के प्रयोग के वे पदिच होड गई जिनपर चलकर उसकी श्रगली पीढ़ी ने सुपू विभक्तियों के जुए को श्रपने कंचे से उतार फेंका श्रीर उन्मक वातावरण की सॉस ली। ठेठ प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग घड़क्ले से चल पड़ा श्रीर उनके साथ ही परसर्गों की संपत्ति ऋद से ऋदतर होने लगी जो किन्हीं सुप् चिद्धां के श्रवशेष, कियाविशेषणीभृत श्रव्यय, संबंधवोधक श्रव्यय या संस्कृत के फर्मप्रवचनीय ग्रयवा उपसर्गी या ग्रन्य नामशब्दों का ग्राधार छेकर श्राने लगे। परसर्गी के प्रयोग श्रीर शुद्ध प्रातिपादिक रूपों के प्रचलन के कारण नव्य भाषाश्री फी वाक्यरचना एक निश्चित पद्धति को श्रपनाने के लिये बाध्य की गई, उसमें संस्कृत की सी वाक्यरचनात्मक स्वतंत्रता नहीं रह सकी ।

#### २. प्रारंभिक हिंदी-अवहट्ट

देमचंद्रोत्तर काल की अपभंश जिसे परिनिष्ठित अपभंश से अलग करने के लिये 'अवदृष्ट्' नाम देना अधिक ठीक होगा. मोटे तौर पर ११वीं शती से विकसित मानी जा सकती है। हेमचंद्र के समय श्रपभंश भी साहित्यिक भाषा हो चुकी थी। उरा काल में उसमें साहित्यिक कृतियों का प्रचर प्रसायन होने लग गया था जो वाद तक चलता रहा । हेमचंद्र के द्वारा शब्दानशासन में श्रपभंश का व्याकरण निवद करना र उसकी परिनिष्ठित प्रवृत्ति का ही द्योतक है। कथ्य भाषा श्रपना रुप बदलती रही श्रीर हिंदी साहित्य के मध्यकाल की विकसित दशा तक श्राने के पहले उसे फई सीढ़ियाँ पार करनी पड़ी होंगी । इसी सोपानपरंपरा को इस प्रारंभिक हिंदी के नाम से प्रकारते हैं जिसके प्रारंभिक रूप को 'श्रवहट्ट' भी कहा जा सकता रें। यद्यपि सभी नव्य भारतीय श्रार्यभाषाश्रों के श्राद्य रूप का पता पूरी तरह नहीं चल पाया है तथापि कुछ प्रंथों के प्रकाशन के कारण उस काल की भाषाशास्त्रीय फ़ड़ी नोड़ दी गई है। बौद्धचर्यापदा तथा हैमचंद्र या प्रबंधचिंतामिया में उदाहत पद्मा श्रीर कवीर या विद्यापति के बीच की भाषावैज्ञानिक कही का पता विद्वानों को भिद्धले १५-२० वर्षी से ही सार रूप में लग पाया है। श्रीर यदापि इस दृष्टि से पश्चिमी श्रवहट की रिथति का संकेत करने के लिये हमारे पास 'प्राक्रतपैंगलम्' था फिन

<sup>ो</sup> देन्द्रिए—हेम-देर : सम्दानुनामन, =. ४. ३६० से =. ४. ४४० तक ।

खेद है कि श्रमी तक मी 'प्राकृतपेंगलम्' का माषावैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित नहीं हो सका है। वैसे ढा॰ चाडुज्यों ने प्राकृतपेंगलम् की मापा पर कुछ संकेत 'बॅगला भाषा का उन्द्रव श्रीर विकास' नामक प्रबंध में दिया है। प्राकृतपेंगलम् का उपयोग श्राद्य हिंदी की साहित्यिक प्रवृत्तियों का संकेत करने के लिये श्राचार्य शुक्ल त्या ढा॰ द्विवेदी ने श्रवश्य किया किंद्र जो कुछ हुश्रा वह पथप्रदर्शक होने पर भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से प्रारंभिक हिंदी की श्राद्य स्थित का संकेत देने में प्राकृतपेंगलम्, उक्तिव्यक्तिप्रकरण्, वर्णरत्नाकर तथा कीर्तिलता का श्रवेक महत्व है। इन चारों ग्रंथों में भी उक्तिव्यक्तिप्रकरण् का श्रविक महत्व है जिसमें पूर्वी हिंदी के श्राद्य रूप की प्रकृति का विशेष स्पष्ट रूप मिलता है। इस ग्रंथ का महत्व इसलिये भी है कि यह ग्रंथ तिथि की दृष्टि से इन चारों ग्रंथों में सबसे पुराना है। प्राकृतपेंगलम्, पश्चिमी श्रवहट या श्राद्य पश्चिमी

- ९ डा० चाहुन्याः भो० डे० वें० तें०, भाग १।
- २ श्राचार्यं रामचंद्र शुक्तः हि० सा० ६०, ५० २४-२६।
- <sup>3</sup> डा० इजारीप्रसाद दिवेदी : ६० सा० त्रा०, १० ४४-४७ तथा ६० सा०, १० ७३।
- ४ प्राकृतपैगलम् के रचियता का पता नहीं। इसका रचनाकाल (संग्रहकाल) भी अनिश्चित है, संमवतः १४वीं शती का श्रंत या १५वीं शती का आरंग है। डा० चाडुन्याँ सरे १५वी शती के अंत की रचना मानते हैं। प्राकृतपैंगलम् में अनेक काल का आब पश्चिमी हिंदी रूप मिलता है। वर्णरत्नाकर का रचनाकाल चौदहवीं शती निश्चित है। इसके रचियता ज्योतिरीश्वर ठक्कर हैं। यह शंथ आदा मैथिली का संकेत करता है। उत्तिव्यक्ति प्रकरण गद्दडवाल राजा गोविंदचांद्र (११७१-१२१२ वि०) के सभापंहित दामोदर की रचना है जिसमें उस काल की कथ्य भाषा के द्वारा राजकुमारादि की संस्कृत सिखाने का ढंग अपनाया गया है। उक्तिव्यक्तिप्रकरण की माषा आब अवधी (या आब कोसली, पुरानी अवधी-मोजपुरी ) है । कीतिंलता विद्यापति का प्रसिद्ध अवहट्ट चरितकाब्य है, जो विद्यापति के काल की साहित्यिक अवहट्ट का संकेत करता है। इन सभी अंथों में उक्तिव्यक्तिप्रकरण ही एक ऐसा अंथ है जो कथ्य माषा का रूप पूरी तरह देने में समर्थ है श्रीर वह भी १२वीं शली की कथ्य भाषा का । प्राकृतपैंगलम् के दो संस्करण प्रकाशित हुए है, एक विन्लोधेका इंडिका में प्रकाशित है, दूसरा 'पिंगलस्त्राणि' के नाम से म० म० पं० शिवदत्त दाधीच द्वारा संपादित । उक्तिव्यक्तिप्रकरण डा० चाइज्यां की मापाशास्त्रीय मूमिका के साथ वि॰ सं॰ २०१० में सिंधी जैन प्रंथमाला (सं० ३६) में प्रकाशित हुआ है, तो वर्षास्ताकर वि० सं० १६६८ में इन्हीं विद्वान् के माषाशास्त्रीय प्रास्ताविक के साथ विश्लोधेका इंडिका में संपादित हुआ है। की तिलता हा वाबूराम सक्सेना के संपादन में नागरीप्रचारिखी सवा से प्रकाशित हुई है जिसका प्रथम संस्करण १६८६ वि० में छपा था, दूसरा संस्करण भाषावैज्ञानिक भूमिका के साथ २०१० वि० में छपा है।

हिंटी का रूप देने में समर्थ है, तो शेप श्राण पूर्वी हिंदी का । इन गंथो का हिंदी की श्राण प्रकृति के नानने के लिये ठींक वहीं महत्व है नो मराठी के श्राण रूप को नानने के लिये 'शानेश्वरी' का या वैंगला के श्राण रूप को नानने के लिये चंढीदास के 'श्रीकृष्णसंकीर्तन' का । इसके श्रातिरिक्त श्राण पश्चिमी राजस्थानी के निन हस्तलिखित गंथ भी इस स्थिति का कुछ संकेत करते हैं, किंतु वे हिंदी के विकास के लिये कोई विशोप महत्व नहीं रखते । ढा० तेस्सितोरी ने इन नैन गंथों के श्राधार पर हमें जूनी गुजराती या पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का भाषाशास्त्रीय विवरण दिया था ।

प्राइतपैंगलम् की भाषा में हमें शौरसेनी श्रवहट या पूर्वी राजस्थानी, वनपापा तथा खडी बोली के छादि रूप मिलते हैं। प्राकृतपैंगलम् के एक दो छंदों में कुछ पूर्वी प्रयोगों के बीज देखकर इस भ्राति में नहीं फँसना चाहिए कि प्राकृतपैंगलम् पूर्वी हिंदी भी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके दो कारण हैं: प्रथम तो प्राकृतपैंगलम् को भाषा एक काल की नहीं है। यह ग्रंथ एक कवि की कृति न होकर संग्रह है। दूसरे, भाषा का जो निर्वेध रूप हमें उक्तिन्यक्तिप्रकरण तथा वर्णरत्नाकर के गद्य में दिखाई पहता है, वह 'प्राकृतपैंगलम्' में छंदीबद होने के कारण नहीं मिलता। प्रथम दो ग्रंथ पूर्वी हिंदी की प्रकृति को जितना सामने रखते हैं उतना 'प्राकृतर्पेंगलम्' पश्चिमी हिंदी की श्राद्य प्रकृति को नहीं रख पाता। साय ही यह भी माना जा सफता है कि वर्त्रर, जज्जल जैसे दो एक कवियों के पद्म, जिनकी भाषा में पूर्वी प्रवृत्ति बताई जाती है, छंदों के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त करने के लिये संग्राहक ने ले लिए हैं। प्राकृतपैंगलम की भाषा को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि वहाँ केवल श्राद्य हिंदी ही नहीं परिनिष्टित प्राक्त तथा परिनिष्टित अपभ्रंश के भी पद्य मिलते हैं। प्राकृतपैंगलम् की भाषा की प्रकृति के ग्राप्ययन में इमें इन्हें नहीं लेना होगा। उदाहरण के लिये, सेतुबंध (१.६३) तथा फर्रमंजरी (निसके चार पद्म प्राकृतपैंगलम् में है ) तथा बाद के लिखे गए दो तीन प्राकृत पद्म ( यथा, १, ६२ 'मंचिह संदरि पार्थं' श्रादि गाथिनी छंद का उदाहर्सा ) परिनिष्ठित महाराष्ट्री प्राकृत का संकेत करते हैं जो भाषाशास्त्री के लिये विशेष महत्त्व के नहीं जान पहते । इतना ही नहीं, प्राकृतपैंगलम् की भाषा में कई स्थान पर श्विमता के चिछ श्रिधिक मिलते हैं, वर्णों की दित्व-प्रवृत्ति, जो श्रपभ्रंश में थी, यहुत पीछे तफ फविता में चलती रही, यद्यपि फथ्य भाषा में द्वित्व वर्णवाले श्रकर के पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ बनाकर उसे सरल कर दिया गया था। यह प्रकृति चंद की भाषा, रखमल्लर्छद की भाषा आदि में ही नहीं, रीतिकाल में भी थोड़ी बहुत

<sup>ै</sup> ट.० रेस्मिनोरी : नोट्स ज्ञान जोस्ट बेस्टर्न राजस्थानी, रं० ४०, मन् १६१८, १४ १६। (इसका दिटी जनुबाद ना० प्रकासमा, कारों से प्रकाशिन हो सुका है।)

भूषण तथा सूदन की भाषा में देखी जा सकती है। राजस्थानी की कृतिम साहित्यिक भाषा में तो यह इतनी घुसी कि डिंगल की खास विशेषताश्रो में यह भी एक विशेषता मानी जाने लगी।

### ३. प्राचीन हिंदी पद्रचना

सुप् तथा तिङ् रूपों में भी प्राकृतपैंगलम् में कुछ पुराने प्रयोग मिलते हैं जो निश्चित रूप से ११वीं श्रीर १४वीं शती के बीच की कथ्य भाषा में रहे होते। प्राकृतपैँगलम् में कुछ (यद्यपि बहुत कम) नपुंसक रूप मिल जाते है यथा-मत्ताइं (१. ८३), कुसुमाइं (१. ६०), श्रहाइं (१. ८३), ग्रामाइं (१. ५३) जो कथ्य भाषा में छप्त हो चुके थे। साथ ही कई छंदो में एक साय कहीं कुछ सुप विमक्तियाँ बची रह गई हैं, तो कुछ छप्त भी हो गई हैं। प्राकृत-पैंगलम् की यह प्रकृति संकातिकालीन भाषा का संकेत ग्रवश्य करती है। श्रपभ्रंश का 'उ' विमक्तिचिह्न प्राकृतपैँगलम् में पाया जाता है। यद्यपि शुद्ध प्रातिपदिक रूप भी बहुत चल पड़े हैं पर ऐसा अनुमान होता है कि अकारांत प्रातिपदिक रूप स्वरांत उच्चरित होते थे, खडी बोली हिंदी की तरह हलंत नहीं। श्रपभ्रंश का 'वोडउ' प्राकृतपॅंगलम् की भाषा में 'घोड' (२, २०३) भी मिलता है। प्राकृत पैंगलम् में कर्ता कारक एकवचन में तीन तरह के रूप मिलते हैं--(१) श्री-रूप, (२) उ-रूप एवं (३) शून्य रूप या शुद्ध प्रातिपदिक रूप। इनमें प्रथम प्राकृत स्म है ( यथा बुद्दन्त्रो, वृद्ध-कः ), दूसरा ऋपभ्रंश रूप ( यथा, हस्रगश्चनल, हयगननलं १. ७२ ) तथा तीसरा रूप हमें प्रारंभिक पश्चिमी हिंदी की प्रकृति का संकेत देता है ( यथा, जक्खरा वीर हमीर चले, यरिमन् चणे वीरो हमीरश्चलितः १. १४२ )। यहाँ यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि 'चले' (चलित:—चलिश्रो-चिलाउ-चिलात्र-चला) ग्रुद्ध प्रातिपदिक न होकर 'चला' का तिर्यक् रूप है जो श्रादरायें माना जा सकता है। यह 'ए' प्राकृतपैंगलम् की भाषा में कर्ती कारक बहुवचन का चिह्न है (दे॰ १. ११६)। कर्म एकवचन में श्रून्य रूप, उ-रूप तथा अनुस्वार (पुरदह्णं १. १४६ ) रूप मिलते हैं। इनमें भी श्रंतिम दो रूप क्रमशः श्रपभ्रंश तथा प्राकृत के परिनिष्ठित प्रयोग हैं। कर्म बहुवचन में शून्य रूप का प्रयोग मिलता है श्रीर इस तरह प्राकृतर्पैंगलम् में कर्मकारक बहुवचन में भी गुद्ध प्रातिपदिक प्रयोग मिलते हैं-यग जहगा (स्तनी जघनान् १.१४३)। करण एकवचन में सून्य रूप के साथ श्रपभंश कालीन ए, एं भी पाए जाते हैं तथा बहुवचन का सुप् चिह-हि ( गन्नहि तुरगहि १. १४५ ) है । संबंध में प्राकृत का 'स्स' भी देखा जाता है पर इस काल की भाषा का सुप् चिह्न 'ह' है । श्रिधिकरण में (१) ए (जीवहरे १. ११६) तथा (२) शून्य रूप (महि १. १२३, पश्च पश्च १. १३२) मिलते हैं। परसर्गों में सउ (सउं) (१.४२), सह २.१६२), उनिर (१. ५२), महं (मंहं) (तण्मंहं, खिरमंहं) (१. ८६), ढिल्लिमहं (१. ११७) रण्महं (१. १२०), फ (गाइ क िया २. ९४) (साथ ही इसफा स्नीलिंग रूप भी 'बाकी पिद्यला—यस्य प्रिय २. ६८), फए (तुम्ह कए १. ७०) प्रमुल हैं। प्राकृतपैंगलम् में सर्वनाम रूपों के प्रयोग भी हिंदी के प्रारंभिक रूप की स्वना देते हैं।

प्राकृतपैंगलम् के तिइत रुपों में वर्तमान, भविष्यत् , श्राशा तथा विधि रूप मिलते हैं। श्राज्ञारूप केवल मध्यम तथा श्रन्य पुरुष में ही मिलते हैं-देउ (१.१५५), तुमर (१.१२४) देक (२.५), तथा बहुवचन रूप करेह, फहेह (२. १२२)। उक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में आजा बहुवचन के 'हु' रूप नहीं मिलते, केवल एकवचन वाले 'उ' रूप ही मिलते हैं-परंज, कर । वर्ण रत्नाकर की भाषा में 'ह' रूप मिलते हैं- छेह, देह, तोरहर। प्रावृत्तपंगलम् के हु वाले रूप का विकास वस्तुतः संस्कृत के द्यात्मनेपदी लोट रूपों के मध्यम-पुरुष एकयचन से माना जा सफता है । कुरुष्य-कुरुख-फरह- फरेह (हि॰ रा॰फर)। खड़ी बोली हिंदी का 'ख्रो' रूप भी प्राकृतपैंगलम् की भाषा मे देखा जा सकता है-रक्लो (१. १३६)। इसके अतिरिक्त 'उ' का लोप होकर आज्ञा में केवल धातु रूप भी चल पड़े हैं (२. १८० )। विधि में 'स्ज-इस्ज' वाले रूप ( फरिस्जइ १. ३६ ) मिलते हैं। वर्तमान के रुपों में एक खास विशेषता प्राकृतपैगलम् की भाषा या संकेत देती है। प्राकृतपैगलम् की भाषा में श्रपभंश वर्तमानकालिक तिट् प्रत्ययों के द्यतिरिक्त कोरे शून्य रूप भी पाए जाते हैं जो श्रन्य पुरुप, उत्तम पुरुप तथा बहुवन्वन के साथ एक से हैं-बह (१.१२७), बरस जल (१.१२६), सह (में सहता हूँ, २. १२७), भम भमरा (भीरे घूमते हैं)। उक्तिव्यक्ति-प्रकरण में श्रन्य पुरुष एकवचन में 'करइ' प्रयोग कम मिलता है 'कर' श्रिधिक, 3 जब कि वर्गारत्नाकर की भाषा में 'इ' वाले रूप श्रिधिक भिलते हैं । भविष्यत के प्रयोग में कोई नई बात नहीं पाई जाती, सभी में 'ह' या 'हि' वाले रूप मिलते हैं। प्राकृतपैंगलम् में 'हि' वाले रूप मिलते हैं-बाइदि ( २. १६२ ), उक्तिव्यक्ति में 'इ' वाले-करिह ( पृ॰ ५८ )। भृतकाल में सभी परिनिष्टित रुप चल पड़े हैं, चलिश्च (प्रा॰ पैं॰ १. ७२) पहिरिश्च (प्रा॰ पै॰ १.८१), उट्टाविद्य (प्रा॰पैं॰ १.१४८)। प्राकृतपैंगलम् के इन रूपी में प्राञ्चतामामल श्रिथिक है, पु॰ हिंदी रूप चला, पहिरा, उडावा ( उडावा ) होना

<sup>ी</sup> टा॰ नारुज्यां : उ० व्य० ५०, नृमिका, ら ७४, ५० ५८ ।

२ टा॰ नाहऱ्यां : व॰ र॰, भूमिका, 🕻 ४८, ५० ५४।

उ दार चाहुन्सं : २० व्यर प्रत, भूमिया, 🕻 ७१, १० ४६ ।

४ ट:० आहुन्यों . व० २०, भृतिका, ६ ४७, ५० ४४ ।

चाहिए। उक्तिन्यक्तिप्रकरण की भाषा में यह प्रकृति स्पष्ट मिलती है। वहाँ गा, वढा, जैसे रूप मिलते हैं जिनके स्त्रीलिंग में 'बढी' जैसे ईकारान्त रूप होते हैं। पुंलिंग में बहुवचन 'ए' रूप (गए, मए) होते हैं, स्त्रीलिंग में श्रपरिवर्तित रहते हैं। वर्ण्यर्त्नाकर के भूतकालिक रूपों में ये 'उ' रूप में मिलते हैं—पिटश्रा एक वियर (२४ व), श्रीर इनके श्रतिरिक्त 'श्रल' प्रत्यय मी मिलता है, जो मैथिली की निजी विशेषता है—भमर पुष्पोदेशे चलल (२६ व), पियकजने मार्गानुसंघान करल (३० श्र) राजधरम चलल (३६ व)²। इस तरह के रूप विद्यापित में भी मिलते हैं—करल माधव हमें श्रकाज³। यह —श्रल प्रत्यय वस्तुतः मध्यकालीन भारतीय श्रार्थ प्रत्यय —ल का ही विकसित रूप है—गतः—गत—गद—गश्र+श्रव्ल—हल्ल, गश्रव्ल (गयव्ल), गश्रइब्ल—गइब्ल—गेल। पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी के श्राद्य रूपों के भाषावैज्ञानिक संस्थान पर विशेष विवेचन इतिहास के द्वितीय माग का विषय है, श्रतः यहाँ इतना संकेत पर्याप्त है।

इन भाषात्रों की वाक्यरचना परसर्गों के प्रयोगों तथा प्रातिपदिक हपों के विशेष प्रचलन से निश्चित सी हो चली है। प्राकृतपैंगलम् में छंदोबंधन के कारण वाक्यरचना में कुछ हेर फेर मिलता है, पर उक्तिव्यक्तिप्रकरण तथा वर्णरत्नाकर की भाषा इसका संकेत देती है जो नव्य भाषात्रों की श्राधुनिक वाक्यरचना को स्पष्ट करते हैं। कुछ श्रपवादों को छोड़कर वाक्यरचना प्रायः कर्ता + कर्म + किया है।

उक्तिन्यक्तिप्रकरण की भाषा में विदेशी शब्द श्रिधिक नहीं हैं । प्राष्ट्रत-पैंगलम् में देशज तथा विदेशी शब्दो की गवेषणा करने की स्नावश्यकता है ।

यद्यपि प्रारंभिक हिंदी की साहित्यिक रचनाश्रों में खुमाग्रासो, बीसलदेव-रासो, चंद का पृथ्वीराजरासो, खुसरो की मुरिकयाँ, विद्यापित की कीर्तिलता तथा पद, नाथसिद्धों और रामानंद के नाम से प्रसिद्ध पद तथा रचनाएँ और कबीर के पद लिए जा सकते हैं, पर इनमें केवल कीर्तिलता ही एक ऐसा ग्रंथ है, जिसकी भाषा हमें श्रविकृत रूप में मिली है। रासो कान्यों की भाषा इतनी विकृत हो गई है कि

९ डा० चाइन्यां : उ० व्य० प्र०, भूमिका, ९ ७५ (२) (ई), पृ० ५६-६०।

र डा० चादुरुयां : व० र०, भूमिका, ९ ४६ ( वी ), पृ० ४४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> डा॰ सुभद्र म्हा : विद्यापति, भूमिका, पृ॰ १६८ ।

४ देखिए—उ० व्य०, भूमिका, ९ ४८, ए० २२-२३।

प प्राक्कतपैंगलम् के शब्दकोश में कुछ नए शब्द ये है—पनखर (२.२०५), मयहा (१.१०४) (रा० महक्यो ≔रोटी या मालपुत्रा), खेह (२.११२), टोप्पर (२.२७७) (हिं० टोप, शिरकाण), छोडो (२.१८८) (दे० रा० छोडो, लकड़ी का उपरी छिलका), छल्ला (२.६८) (रा० छाल) (प्रा० पैवग्० षछल्ला-वाष का चमड़ा)।

उनके मल रूप तफ का पता नहीं चलता श्रीर कभी कभी तो इन ऋतियों की प्रामा-शिकता पर संदेह होता है। खसरो की मरकियाँ भी श्रमाविल भागास्त्ररूप रेफर नहीं भ्रा सकी हैं। नायसिद्ध, रामानंद श्रीर कत्रीर की भाषा को मौखिक परंपरा ने विकृत किया है तो विद्यापित के पदों में भी, उनका लोकगीतों के रूप में प्रचलन होने से, भाषासंबंधी परिवर्तन हो गया है । कीर्तिलता की भाषा को हम मैथिली 'श्रवटट्ट' फहेंगे। विद्यापित के पढ़ों की भाषा से इसकी भाषा में बहुत श्रंतर है। यह दसरी बात है कि कीर्तिलता में ही कई स्थानों पर कथ्य रूप के प्रयोग मिल जाते हैं पर फीर्तिलता की भाषा कृत्रिम साहित्यिक रूप का प्रदर्शन विशेष करती है श्रीर इस दृष्टि से वह उक्तिव्यक्ति की भाषा से भी श्रिषिक कृत्रिम है जो विद्यापित से लगभग २००-२५० वर्ष पूर्व की कथ्य भाषा है। कीर्तिलता के कई पद्यभाग श्रपश्रंश की दित्त-प्रवृत्ति से प्रभावित है, साथ ही उसका गद्यभाग कई स्थानों पर कृत्रिम तथा संस्कृत रोलीमय है। इतना होते हुए भी कीर्तिलता की भाषा कुछ कारणों से श्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। कीर्तिलता में परसर्गी का प्रयोग प्राकृतपैंगलम् की भापा से श्रिधिक मिलता है । कीर्तिलता का महत्व शब्दकोश की दृष्टि से भी है। उक्तिव्यक्तिप्रकरण में विदेशी शब्द बहुत कम है, प्राकृतपैंगलम् में श्रिधिक है, फिंत कीतिंलता में उससे भी श्रिथक है। श्रारवी श्रीर फारती के कई शब्द फीतिंलता में पाए जाते हैं जो तदभव तथा तत्तम शब्दों की ही भाँति प्रत्ययादि का प्रहर्ण करते हैं<sup>3</sup>।

इनके श्रितिरिक्त एक श्रीर महत्वपूर्ण प्रारंभिक भाषारूप का पता चला है जो पंद्रहवीं शती के बाद का होते हुए भी पश्चिमी हिंदी को उस भाषा का श्रादि रूप है जो श्राज भारत की राष्ट्रभाषा का पद श्रालंकृत करती है। यह है दिक्लिनी या दिक्लिनी हिंदी की भाषाप्रकृति तथा साहित्य का संकेत हम इसी श्राच्याय में उपसंहार के रूप में करेंगे।

भापारूप की इसी श्रव्यवस्था के कारण चंद वरदाई का काव्य श्राज भी समस्या बना हुश्रा है; उसके श्रागे के प्रश्निवह को पूरी तरह कोई नहीं सुलका पाया है। कुछ लोग उसे 'श्रवहट्ट' की रचना मानते हैं कुछ डिंगल की या प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी की, कुछ पंगल की। ऐसा श्रनुमान होता है कि चंद वरदाई

<sup>े</sup> विषापित के पर्शे का प्रामाधिक संस्करण ठा० सुमद्र भा न थोड़े दिन पहले नेपाल की प्रति के प्राधार पर प्रकाशित किया है। इसके साथ भाषावैद्यानिक भूमिता संलग्न है। विषापित के काल की कथ्यभाषा का रूप देने में यह संस्करण बेनीपुरी, मज्मदार, मासुर प्रादि के संस्वरणों की प्रवेदा विद्यानिक है।

र देरिय-जीविलता, टा॰ स्रामेना की मृनिका, १० ४३-४४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देशिय-वही, प्र० २५-२६ ।

( या चंद बलिद्देय ) का कान्य पूर्वी राजस्थानी-व्रजभाषा ( जो आरंभ में एक ही भाषा थी, दो नहीं ) की श्राद्य स्थिति में रहा होगा श्रीर उसकी भाषा उसके समय की कृत्रिम साहित्यक भाषा थी, कथ्यभाषा नहीं । मुनि जिनविजय जी को मिले छप्पय छंद रासो के आरंभिक रूप का संकेत देने में समर्थ हैं, पर वे पश्चिमी राजस्थानी के रूप न होकर पूर्वी राजस्थानी (व्रजमाषा, पिंगल ) के रूप का संदेत देते हैं, इसे भूलना नहीं होगा । जिनविजय जी को मिले छपयों की भाषा श्रापभंश की विशेषता श्रिषक लिए है, जो साहित्यिक प्रवृत्ति का संकेत करती है—दे । एक्क बाण (परवर्ती रूप, एक बार्ण)। डा॰ मेनारिया का यह मत कि चंद की रचना जालसाजी है श्रीर १३वीं शती की रचना न होकर १६वीं शती में मेवाड में लिखी गई थी, ठीक नहीं जान पहता । हाँ, संप्रति उपलब्ध रासी के रूप में अनेक अंश प्रक्रिप्त हैं जो १६वीं शती के या और भी बाद के प्रक्षेप जान पहते हैं। डा॰ मेनारिया का मत इस श्रंश में ठीक माना जा सकता है। पर इससे बहुत पहले ही चंद का काव्य किसी न किसी रूप में अवस्य विद्यमान था जो साहित्य तया भाषाविज्ञान के विद्यार्थियों के लिये ग्राभी तक ग्रांधकार का विषय बना है। नाथिखो श्रीर फनीर की पचमेल भाषा दूसरी समस्या है। क्या नाथिखो श्रीर रामानंद की भाषा का सच्चा रूप वही रहा होगा । जो आज हमें उपलब्ध होता है ? निःसंदेह नाथसिद्धो की या रामानंद की भाषा श्रविकृत नहीं है। यही बात कबीर पर लागू होती है। क्या कबीर ने अपनी रचना आद्य अवधी या आद्य काशिका (भोजपुरी) में लिखी थी ? कबीर की प्राचीनतम प्रति की भाषा पर भी, निसका उपयोग डा॰ स्थामसंदरदास ने अपने संपादन में किया है, पंनाबी श्रीर राजस्थानी का कम प्रभाव नहीं मिलता?। मीरा की भाषा भी इसी कोटि की है जिसके शुद्ध रूप का पता नहीं चलता। मीरा की भाषा में गुजराती, पश्चिमी राजस्थानी तथा व्रजमापा की प्रवृत्तियों का संमिश्रगा मिलता है। यह तो निश्चित है कि मीरा की भाषा का आदि रूप गुजराती नहीं रहा होगा। मीरा की भाषा का श्रादि रूप पूर्वी राजस्थानी तथा व्रजमाषा का ही कोई वैभाषिक मेद था जिस-पर पश्चिमी राजस्थानी का भी प्रमाव था ( भूलना न होगा, मीरा का जन्म पश्चिमी राजस्थानी भाषा-भाषी प्रांत में हुआ था ), यह अनुमान सत्य से विशेष दूर नहीं जान पड़ता । कालनिर्धारण की वैज्ञानिक दृष्टि से रामानंद, कवीर तथा मीरा को पुरानी हिंदी में मानना ठीक नहीं होगा किंतु प्राचीन काव्यों की भाषासंबंधी

१ रामानंद की हिंदी कविता, स्व० डा० वदुष्वाल द्वारा संपादित, ना० प्र० सभा। तथा नाथसिद्धों की बानी, संपादक डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, ना० प्र० सभा।

र डीला मारू रा दूहा, चार प्ररु संगा, भूमिका, पुरु १३१-१३६।

समस्या में इनकी भाषा भी बटिल प्रदन बनी हुई है, श्रतः यहाँ इसी दृष्टि से उसका उस्तेष्य कर दिया गया है। कालकम या साहित्यक युग की दृष्टि से ये तीनों कि भित्तकाल से संबंध रखते हैं। प्रारंभिक हिंदी का युग तो उसी दिन समाप्त हो जाता है जिन दिन समानंद ने श्रवतार ग्रहण किया। यही कारण है कि सामानंद तथा कवीर के साहित्यिकत्व पर इस श्रध्याय में विवेचन नही किया जा रहा है, हाँ, यवतव संकेत मिल सकता है।

#### ४. प्रारंभिक हिंदी का साहित्य

प्रारंभिक हिंदी के श्रंतर्गत हम उन रचनाश्री का समावेश करते हैं जो टिंदी साटित्य के श्रादिकाल की रचनाएँ हैं। जहाँ तक हिंदी साहित्य के इस काल के नामफरण का प्रश्न है, विद्वानों में परस्पर मतभेद पाया जाता है । श्रपने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य में श्रान्वार्य रामचंद्र शक्ल ने हिंदी के छादिकाल को 'वीरगाथाकाल' नाम दिया है। उन्होंने बताया है कि उक्त फाल फी उपलब्ध रचनाएँ दो तरह की हैं-प्रथम, श्रपभ्रंश की रचनाएँ, दसरी, देशभाषा की रचनाएँ। इनमें श्रापश्रंश की रचनाएँ श्राधिकतर जैन धार्मिक ग्रंय है, जिनमें जैन धर्मनिरूपण पाया जाता है तथा ये साहित्य कोटि में नहीं श्रातीं। केवल चार श्रपभंश कृतियाँ ऐसी हैं जो साहित्यिक कोटि की हैं-(१) विनयपालरामो, (२) इम्मीररासो, (३) कीर्तिलता तथा (४) कीर्ति-पताका । इनके स्रतिरिक्त शक्त जी ने इस काल की देशभाषा की स्राठ काव्यक्रतियों का अंकेत दिया है। इस प्रकार शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से शुक्ल जी १२ ग्रंथो का समावेश हिंदी के ब्रादिकालीन साहित्य में करते हैं तथा इस काल का नामकरण एवं लक्तरण तदनुसार ही निवद करना चाहते हैं। शुक्ल जी का मत है कि इनमें से श्रांतिम दो तया बीसलदेव रासो को छोडकर शेप सब ग्रंथ बीरगाथात्मक ही हैं। श्रतः ग्रादिकाल का नाम 'वीरगायाकाल' ही रखा जा सकता है<sup>9</sup>।

रसी प्रसंग में श्राचार्य शुक्ल ने मिश्रवंधुश्रो द्वारा इस काल के साहित्य में निर्दिष्ट १० पुस्तकों को साहित्यिक कृतियाँ मानने का खंडन किया है। वे बताते हैं कि इन १० वृतियों में से कुछ तो जैनधर्म के तत्विनरूपण से संबद्ध हैं, कुछ बाद की रचनाएँ हैं, श्रीर कुछ कृतियाँ नोटिस मात्र हैं। इस प्रकार शुक्ल जी ने इस बात को पुष्ट किया है कि इस काल की श्रिषकांश कृतियाँ वीरगाथात्मक होने के कारण इसे वीरगाथाकाल कहना श्रिषक ठीक है, मिश्रवंधुश्रो की तरह कोरा 'श्रादिकाल' कहना ठीक नहींर।

<sup>ै</sup> मानार्व रामचंद्र गुनन : हि० मा० ४०, त्र० म०, वस्तय, ५० ३-४। है वही, ५०४।

शुक्त जी का यह मत कि इस काल की श्रिधिकांश साहित्यिक इतियाँ वीरगाथात्मक ही हैं, धीरे घीरे एकांगी प्रमागित होता जा रहा है। इसर कई ऐसी जैन कृतियाँ उपलब्ध हो रही हैं जिन्हें शुक्त जी के मतानुसार केवल धर्म निरूपण्यंबंधी घोषित करना श्रन्याय होगा। यह माना जा सकता है कि जैन कियों द्वारा लिखे गए 'रास', 'फाग' या श्रन्य प्रकार के काव्यों पर उनकी धार्मिक मान्यता का प्रमाव पाया जाता है किंतु उनमें साहित्यिकता का श्रमाव नहीं। डा॰ इबारीप्रसाद दिवेदी के शब्दों में—'धार्मिक प्रेरणा या श्राध्यात्मिक उपदेश होना काव्यल का वाधक नहीं समभा जाना चाहिए।'

शुक्ल जी के बाद हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को अन्य विद्वानों ने भी नया नाम देने की चेष्टा की है। राहुल जी ने इसे 'सिद्ध-सामंत-युग' नाम दिया है तथा इस युग में उन्होंने न केवल १०५० वि० सं० से लेकर १३७५ वि० सं० तक की कृतियों का ही समावेश किया है अपितु वे अपभंश की कृतियों का भी समावेश कर सिद्ध-सामंत-युग का विस्तार सरहपा से आरंभ कर राजशें स्परि तक मानते हैं। इस प्रकार राहुल जी ने ८१७ वि० सं० (७६० ई०) से १३५७ वि० सं० (१३०० ई०) तक सिद्ध-सामंत-युग की अवधि मानी है । इस दृष्टि से राहुल की की परिभाषा में वे सारी कृतियाँ समाविष्ट हो जाती हैं जिनका उल्लेख इम अपभंशवाले अध्याय में कर जुके हैं। अपनी 'हिंदी काव्यधारा' में राहुल की ने इसी विशाल दृष्टिकोण से सरहपा, स्वयंभू, करहपा, पुष्पदंत, जोहंदु, कनकामर, हेमचंद्र आदि को भी हिंदी के प्राचीन कवियों में माना है। चूँकि इस काल में दो तरह की विरोधी साहित्यक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं । एक और बौद्ध सिद्धों तथा जैन साधुओं का साहित्य है, दूसरी और सामंती वीररसात्मक या शृंगारी साहित्य है। इन्हीं दो विरोधी गुणों के कारण राहुल जी ने इसे सिद्ध-सामंत-युग नाम दिया है।

डा॰ रामकुमार वर्मा ने श्रपने 'हिंदी साहित्य के श्रालोचनात्मक इतिहास' में इस काल को एक दूसरा नाम देने की चेष्टा की है—'चारण काल'। वर्मा बी का यह नामकरण संमवतः इस भ्रांत घारणा पर श्राश्रित है कि वीरगाया काव्यों के रचयिता भारः चारण थे। वस्तुतः वीरगाया काव्यों के रचयिता मह (ब्रह्ममह) थे, चारण नहीं। चंद, मह केदार श्रीर जगनिक चारण न होकर माट थे। चारण तथा माट मिन्न मिन्न जातियाँ हैं। चारणों की साहित्यक कृतियाँ, जो प्रायः डिंगल में उपलब्ध होती हैं (पिंगल में बहुत कम), १५वीं

<sup>🤊</sup> राहुल सांकृत्यायन : हिंदी काव्यधारा, श्रवतरियका, ए० १।

य वही : अवतरियका, पृ० ४७-५०।

शती से पूर्व की नहीं हैं। चारण किनयों के ढिंगल गीत इससे पुराने नहीं मिलते तथा राजस्थान के राजाश्रों के साथ चारणों का गठबंधन १५वीं शती के पूर्व का नहीं है। कहना न होगा, चारण जाति सर्वप्रथम चौदहवीं शती के श्रंत में सिंघ से राजस्थान की श्रोर श्राई थी।

डा० हजारीप्रसाद दिवेदी ने इस काल के नामकरण के प्रश्न को फिर से श्रपने 'हिंदी साहित्य का श्रादिकाल' में उठाकर मिश्रवंधुश्रों द्वारा दिए गए नाम—श्रादिकाल—के ही पक्ष में श्रपना मत दिया है। श्रपने प्रथम व्याख्यान में डा० दिवेदी ने श्राचार्य श्रक्ल के मत का खंडन करते हुए बताया है कि श्रक्ल जी द्वारा जिन १२ ग्रंथों के श्राधार पर इस काल को वीरगायाकाल नाम दिया गया है, उनमें से कई पीछे की रचनाएँ हैं, कई नोटिस मात्र हैं श्रीर कई के संबंध में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल रूप क्या था । श्रागे जाकर उन्होंने बताया है कि खुमाग्यासों, विजयपालरासों तथा वीसलदेवरासों बहुत पीछे की रचनाएँ हैं। इम्मीररासों, जयचंदप्रकाश, जयमयंकजसचंद्रिका, परमालरासों (श्राव्हा का मूल रूप ) नोटिस मात्र हैं तथा पृथ्वीराजरासों का वास्तविक मूल रूप क्या या इसका पता श्राज मी नहीं चल सका है। श्रतः दिवेदी जी के शब्दों में, 'राजपूताने में प्राप्त कुछ काव्यग्रंथों के श्राधार पर इस काल का नामकरण उचित नहीं है। 'र

श्राचार्यं गुक्त ने वीरगायाकाल के साहित्य में निम्नलिखित १२ कृतियों का समावेश किया है, जिनमें प्रथम चार को वे श्रपश्रंश की कृतियाँ मानते हैं, शोष म को देश्यमाषा की। श्रपने इतिहास के द्वितीय प्रकरण में उन्होंने विजयपाल-रासों को छोड़कर शोष तीन श्रपश्रंश कृतियों का संकेत किया है तथा तृतीय एवं चतुर्थं प्रकरण में शेष म देश्यभाषा कृतियों का विवरण दिया है। ये कृतियों हैं:

(१) विजयपालरासो, (२) इम्मीररासो, (३) फीर्तिलता, (४) फीर्तिपताका, (५) खुमाग्र्रासो, (६) बीसलदेवरासो, (७) पृथ्वीराजरासो, (८) जयमंदप्रकाश, (६) जयमयंकजसचंद्रिका, (१०) परमालरासो ( ख्राल्हा का मूल रूप), (११) खुसरो की पहेलियाँ ख्रादि, (१२) विद्यापित पदावली।

इनके श्रतिरिक्त प्राकृतपैँगलम् के पद्य, नाथसिद्धीं की रचनाएँ, ढोला मारू रा दोहा, तथा जैन कवियों के रास, फाग श्रादि कान्य, उक्तिन्यक्तिप्रकर्ण एवं

१ डा० इनारीप्रसाद द्विवेदी : हिं० सा० आ०, प्रथम व्याख्यान, पृ० ११।

व वही, पृ० १७।

वर्णिरताकर का समावंश मी इस काल की रचनाश्रों में किया जा सकता है, यह विज्ञानिक्यिक तथा वर्णरत्नाकर शुद्ध साहित्यक कृतियाँ नहीं हैं। श्रपने 'हिंदी साहित्य' में डा॰ द्विवेदी ने श्रद्ध हमाण या श्रब्दुर्रहमान के 'संदेशरासक' को हिंदी की प्रारंभिक कृतियों में ही गिना है । ऐसा जान पड़ता है, वे 'संदेशरासक' जैसे सुंदर कान्य को हिंदी की निधि स्वीकार करने का मोह संवरण नहीं कर सके। किंद्र, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कालकम की हिंदी के श्रादिकाल की रचना होने पर भी संदेशरासक परिनिष्ठित श्रपश्रंश के ही पदिचहो पर विशेषतः चलता दिखाई देता है।

प्रारंभिक हिंदी की उक्त कृतियों का साहित्यिक पर्यालोचन नीचे दिया जा रहा है:

(१) खुमानरासी—खुमानरासी का सर्वप्रथम संकेत शिवसिंहसरी में मिलता है। इसमें इसे फिसी द्यज्ञातनामा भाट की रचना माना गया है। श्राचार्य रामचंद्र गुक्ल ने श्रपने इतिहास में बताया है कि चिचौड़ में तीन खुमान (खुमाण) हो चुके हैं श्रीर खुमानरासी संभवतः दूसरे खुमाण (राज्यकाल वि॰ सं॰ ८७०-६००)से संबद्ध है। इसमें खुमागा तथा खलीफा श्रलमायूँ (राज्यकाल वि॰ सं॰ ८७०-८६०) के युद्ध का वर्णन है। खुमानरासी के रचयिता का नाम 'दलपतिवन्य' है। प्रस्तुत खुमाग्रारासो की प्रति में, जो हमें स्त्राज उपलब्ध है, कितना स्रंश पुराना है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । वैसे इस प्रति में महारागा प्रतापिंह तक का वर्णन मिलने से इस निष्कर्प पर पहुँचना श्रमुचित न होगा कि यह प्रंथ जिस रूप में आज उपलब्ध है, वह विक्रम की सत्रहवीं शती से प्राचीन नहीं है? | साय ही, दलपतिवजय वास्तविक ग्रंथ का रचियता था या परिशिष्टांश का, यह भी कहना कठिन है। ढा॰ मोतीलाल मेनारिया ने श्रपने 'राजस्थानी भाषा श्रीर साहित्य' में इस बात का संकेत किया है कि खुमानरासो की सरस्वती मंडार, उदयपुर, में सुरिच्ति प्रति में राणा राजसिंह तक का वर्णन मिलता है जो महाराणा प्रतापिंह के भी दो पीढ़ी बाद के हैं। मेनारिया जी ने इस ग्रंथ को वीरगाथाकालीन मानने से इन्कार किया है तथा इसकी रचना विक्रम की १८वीं शती के पूर्वार्ध की मानी है। वे लिखते हैं:

ये (दलपत) तपागच्छीय जैन साधु शांतिनिजय के शिष्य थे। इनका श्रस्ती नाम दलपत था, पर दीचा के बाद बदलकर दौलतिनजय रख दिया गया था। हिंदी

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> डा॰ द्विनेदी : हि॰ सा॰, पु॰ ७१।

२ ऋाचार्य शुक्ल : हि० सा० ६०, ५० ३३।

के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ के रावल खुमागा (सं॰ ८७०) का समकालीन होना श्रमुमानित किया है जो गलत है। वास्तव में इनका रचनार्काल सं॰ १७३० से छेकर १७६० के मध्य तक है।

इस प्रकार सप्ट है कि खुमानरासो, जिसे गलती से पुराने विद्वानो ने हिंदी साहित्य के श्रादिकाल की रचना मान लिया था, इस काल की रचना सिद्ध नहीं होता।

(२) वीसलदेवरासो—वीसलदेवरासो नरपित नाल्ह की रचना है। आचार्य ग्रुक्ल ने इस ग्रंथ के श्रधोलिखित निर्माणकाल का संकेत दिया है कि इसकी रचना विक्रम संवत् १२१२ में हुई थी:

वारह सै वहोत्तरां मझारि । जेठ वदी नवमी ब्रुधवारि ॥ नाल्ह रसायण आरंभइ । सारदा त्रूठी ब्रह्मकुमारि ॥

इस ग्रंथ में सर्वत्र वर्तमानकालिक किया का प्रयोग मिलता है, अतः इसके संपादक श्री सत्यजीवन वर्मा ने इसे त्रीसलदेव ( विग्रहराज चतुर्थं ) का समसामयिक माना है। विग्रहराज चतुर्यं का समय विक्रम- की तेरहवीं शती का प्रथम चरण ( १२००-१२२५ वि० सं० ) है। इस प्रकार श्री वर्मा के मत से नरपति नाल्ह का भी समय तेरहवीं राती का पूर्वार्ध है । प्रस्तुत काव्य में विग्रहराज (वीसलदेव) तथा उसकी रानी राजमती की प्रयायगाया है। इसमें चार खंड हैं। प्रथम खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से साँमर के वीसलदेव का विवाह वर्णित है। द्वितीय खंड में वीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाना तया वहाँ एक वर्ष तक रहना वर्णित है। तृतीय खंड में राजमती का विरहवर्णन तया वीसलदेव का उड़ीसा से वापस लौटने का वर्णन है। चतुर्थ खंड में भोज का ग्रपनी पत्री राजमती को ग्रपने घर लिवा जाना भ्रीर वीसलदेव का उसे फिर चिचीड लौटा लाने का प्रसंग पाया जाता है। इस विवरण से विग्रहराज चतुर्य परमार राजा मोज का समसामयिक सिद्ध होता है जो इतिहासविरुद्ध है. क्योंकि इन दोनों के राज्यकाल में खगमग १००-११० वर्ष का अंतर पडता है। श्राचार्य ग्रक्त ने इस विरोध को किसी तरह समाहित करने की चेष्टा की है। उनके मत से ऐसा हो सकता है कि धार के परमारो की उपाधि ही मोज रही हो श्रयवा वीसलदेव की रानी परमारवंश की होने के कारण उसे मोच की पुत्री मान लिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि मोज का नाम बाद में कहीं पीछे न

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मेनारिया, रा० मा० सा०, पृ० १०६।

व वीसलदेवरासो, सत्यजीवन वर्मा द्वारा संपादित, १० ५-७।

मिलाया गया हो। श्राचार्य ग्रुक्ल ने दो उद्धरण ऐसे दिए हैं जो राजमती (राजल) को जैसलमेर के किसी परमार सरदार की कन्या होना भी सिद्ध कर सकते हैं: 'जनमी गोरी तू जैसलमेर', 'गोरड़ी जैसलमेर की ?।'

बीसलदेवरासो के रचनाकाल के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है । श्राचार्य शुक्ल इसे बीसलदेव का ही समसामयिक मानने के पच्च में हैं । डा॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोका के मत से यह बीसलदेव की समसामयिक रचना तो नहीं है किंतु हम्मीर के समय की रचना श्रवश्य है । इस प्रकार डा॰ श्रोक्षा के मत से यह चौदहवों शती विक्रम की रचना जान पड़ती है । एक तीसरा मत डा॰ मोतीलाल मेनारिया का है । वे इसे प्राचीन हिंदी की प्रामाणिक कृति मानने के विपच्च में हैं । उनका कहना है कि पुस्तक की सबसे प्राचीन प्रति वि॰ सं॰ १६६९ की है तथा ऐसा जान पड़ता है कि यह १५वीं शती विक्रम से पूर्व की रचना नहीं है । मेनारिया जी ने नरपित नाल्ह को गुजराती किव नरपित से श्रीमन्न माना है । वे बीसलदेवरासो की भाषा में गुजराती से श्रत्यिक साम्य पाकर इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि बीसलदेवरासो इसी गुजराती किव नरपित की रचना है । उनके मत से इसका रचनाकाल १५४५-६० विक्रम के श्रासपास माना जा सकता है । डा॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी का बीसलदेवरासो के विपय में कोई श्रपना निजी मत नहीं है, वे मेनारिया जी की ही बात मानने के पच्च में हैं ।

बीसलदेवरासो की भाषा प्राचीन हिंदी का वह रूप कही जा सकती है, जिसमें राजस्थानी विभाषा का पुट है। इसमें कई ऐसे प्रयोग पाए जाते हैं जो राजस्थानी-गुजराती के अपने प्रयोग हैं, यथा 'सूकई छैं', 'पाटण थीं', 'भोज तणा', 'खंड खंडरा'। इसमें यत्रतत्र कई अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं, जिनके विषय में शुक्ल जी का मत है कि 'ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और किव द्वारा ब्यवहृत भी।'

विषयवस्तु की दृष्टि से बीसलदेवरासो पृथ्वीराजरासो जैसी कृति नहीं है। पृथ्वीराजरासो शौर्य तथा शृंगार दोनो रसो का भावप्रवर्ण काव्य है, जबिक बीसलदेवरासो त्रामूल चूल शृंगार का काव्य है। विग्रहराज चतुर्य का जो रूप इतिहास में प्रसिद्ध है, वह रूप इस काव्य में नहीं मिलता। यहाँ बीसलदेव एक शृंगारी नायक के रूप में चित्रित है। शास्त्रीय शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बीसलदेव का घीरोदात्तव यहाँ नहीं पाया जाता, काव्य में उसका धीरलिलतव ही

९ श्राचार्यं शुक्लः हि० सा० इ०, ५० ३५–३७।

२ डा० श्रोमा: राजपूताने का इतिहास, सूमिका, पृ० १६।

उ मेनारिया: रा० मा० सा०, पृ० ११६।

परिस्फुट होता है। संभवतः इसीलिये 'रासो' शब्द का 'वीररसात्मक काव्य' मात्र श्र्यं समझकर श्रान्वार्य शुक्ल ने बहे खेद के साय कहा था 'श्रतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का 'रासो' कहना खटकता है ।' किंतु, जैसा कि हम श्रागे बताएँगे, रास या रासो शब्द का प्रयोग केवल वीररसात्मक काव्यों के लिये ही नहीं होता था (यह दूसरी बात है कि बाद में यह भ्राति से इस श्रर्थ में रूढ़ माना जाने लगा हो)। रास या रासो (रासक) वस्तुतः किसी गेय काव्य का वाचक है जो मधुर (लिलत) या उद्धत किसी भी ढंग का हो सकता है। बीसलदेवरासो वस्तुतः संदेशरासक की भाति मधुर शैली का 'रासो' (रासक) है जविक पृथ्वीराजरासो मधुर तथा उद्धत दोनो शैलियों का मिश्रित 'रासो' है।

बीसलदेवरासो वस्तुतः एक प्रेमगीत है को गाने के लिये रचा गया है। बीसलदेवरासो प्रमुखरूपेगा विरह या विप्रलंभ शृंगार का काव्य है, यद्यपि इसमें श्रारंभ में बीसलदेव तथा राजमती के विवाह एवं श्रंत में पुनिम्लन के संयोगपरक चित्र भी हैं, तथापि काव्य का सचा सौंदर्य इसके विरहसंबंधी भावप्रविश्व स्थलों में ही है। एक बार राजमती के कटु शब्दों को सुनकर बीसलदेव रुष्ठ हो जाता है श्रीर यहीं काव्य के विरहवर्गान का बीज निक्तिस होता है। राजा अपने श्रापको समस्त भूपालों का शिरोमिंग कहता है, राजमती इसे नहीं सह पाती तथा उससे कहती है कि 'उड़ीसा का राजा दुमसे भी श्रिधिक समृद्धिशाली है। तेरे यहाँ जितनी नमक की खान है उतनी उसके यहाँ हीरे की खान है':

गरिब न बोलो हो सांमरणाराव । तो सरीखा घणा आर भुव।छ ।। ए वहीसा को धणी । वचन हमारइ तू मानि ख मानि ॥ ज्यूँ थारइ सांधर उमाहइ । राजा उणि घरि उगाहइ हीरा-खान ॥

बीसलदेव को बुरा लगता है, वह राजमती की कड़वी बात नहीं सुन सकता। यदि राजल कड़वी बात कहेगी तो वह उसे चित्त से उतार देगा। बात से बात नहीं छिप सकती। दावाग्नि से जले बृद्ध में कोपल फिर भी लग सकती है, पर जीभ से जले हृदय में फिर अनुराग नहीं उत्पन्न होता:

कडुवा बोल न बोलिस नारि । तू मो मेल्हसी चित्त बिसारि । जीम न जीम बिगोयनो । दव का दाधा कुपली मेल्हइ ॥ जीभ का दाधा न पांगुरइ । नाल्ह कहइ सुणजइ सब कोइ ॥ श्रीर यहाँ किव ने बडे सुंदर ढंग से दावाग्नि से दग्घ तथा जिह्ना (कटु वचन)

१ श्राचार्यं शुक्त : हिं० सा० इ०, ५० ३६।

से दग्घ वस्तुओं का व्यतिरेक स्पष्ट किया है। स्वामाविक रीति से नियोजित व्यतिरेक श्रालंकार का यह एक सुंदर निदर्शन है।

फलतः कद्वित से दग्बहृदय बीसलदेव रानी को छोड़कर उड़ीसा चला जाता है। पित के वियोग में प्रोषितपितका राजमती की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। राजमहल के अंतः पुर में बंदिनी की तरह दिन व्यतीत करती राजमती प्रिय के वियोग में अपनी परतंत्रता का और अधिक अनुभव करती है। काश, वह स्वतंत्र होती, मले ही वह पशु या पद्मी की योनि में ही क्यों न जनमती, भले ही वह घोरी गाय या कोयल ही क्यों न होती, उसे वन उपवन में विचरण करने की स्वच्छंदता तो होती:

> धणद्द न सिरजीय घटलीय गाद् । वनषंड काळी कोइळी ॥

राजमती के विरहवर्गान के प्रसंग में ही किव ने एक वारहमासे की योजना की है । बारहमासा कार्तिकमास से आरंभ होकर आदिवन में समाप्त होता है। इसमें विप्रलंभ शृंगार की उदीपनविभावगत प्रकृति का सुंदर चित्रण पाया जाता है:

बुरि असाद घडुकया मेह ।
खल्हल्या घल्या, बहि गई खेह ॥
अजी न आसाढां वाहुड्या ।
कोइल कुरल्ड् अंब की डाल ॥
मोर टहुकई सिखर थी ।
माता-पद्दगल न्युं पग देई ॥
सदी मतवांला ल्युं घलाई ।
तिणि घरी ओलगी कांई करेसत ? (३. १७)

काव्य में विप्रलंग श्रंगार के श्रंतर्गत नायिका की तत्तत् मानसिक दशाश्रों तथा संचारी भावों की भी सुंदर योजना पाई जाती है:

> भाज सखी सपनतर दीठ। राग चूरे राजा पच्यंगे बईस। ईसो हो झंझारो मह झंबीयो।

<sup>े</sup> बारहमांसे की परंपरा हिंदी में सर्वप्रथम यहीं परिलक्षित होती है। वैसे, विनयचंद्रस्रि कृत 'नेमिनाथचउपई' (रचनाकाल १३वीं शती विक्रम ) में भी इसका समावेश पाया जाता है। आगे तो जायसी के पद्मावत में भी इसकी योजना है।

बिंह र : अध्याय ४ व

जो हुँ सोणीहुई जाणती सांच ॥ हठि कर जातो राखती। जब जागुं जीव पढी गयो दाह ॥ (३.४)

प्रोषितपतिका राजमती को स्वप्न में श्रपने प्रिय की मृतिं दिखाई देती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनुराग से भरा प्रिय पर्लंग पर बैठा है। पर हाय, वह तो खप्न था। यदि उसे यह भी पता होता कि पति का वियोग उसे इतना दःखद होगा तो क्या वह पति को जाने देती। स्वप्न में तो प्रिय का मिलन उसे सुखद प्रतीत हुन्ना, किंतु जगने पर तो जैसे हृदय में ज्वाला लग गई। राजमती की इस उक्ति में एक साथ श्रीत्सक्य, चिंता, दैन्य श्रादि संचारी भावो की व्यंजना पाई जाती है।

(३-४) जयचंद्रप्रकाश तथा जयमयंकजसचंद्रिका-ये दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। ग्रुक्ल जी ने शिवसिंहसरोज के श्राधार पर इन्हें क्रमशः मद्द-केदार तथा मधुकर कवि की रचनाएँ माना है तथा इनका काल संवत् १२२४ तथा संवत १२४३ के बीच माना है। महकेदार तथा मधकर कवि दोनों को वे जयचंद्र का समसामयिक मानते हैं, परंत टिप्पशी में इस बात का भी संकेत करते हैं कि महमर्यात के आधार पर महकेदार जयचंद के किन न होकर शहाबुद्दीन गोरी के दरबारी कवि ये । महकेदार ने 'जयचंद्रप्रकाश' नामक महाकाव्य की रचना की थी जो श्राज उपलब्ध नहीं है। इस कान्य में कन्नीज के राजा जयचंद का गुणागान किया गया होगा। मधुकर भट्ट के नाम पर ग्रक्ल जी ने 'जयमयंकजसचंद्रिका' नामक काव्य का उल्लेख किया है जिसका विषय भी जयचंद से ही संबद्ध रहा होगा। दिवेदी जी ने मधकर भट्ट को माधो भाट से श्रमित्र माना है जो शहाब्दीन का राजकवि तथा विश्वासपात्र ग्राप्तचर था। इस संबंध में द्विवेदी जी ने एक दूसरा महमण्त उद्धृत किया है :

े भट्टमणंत का शाधार निम्नांकित कवित्त है जो शिवसिंहसरोज में उद्घृत है: प्रथम विधाता तें प्रगट भए बंदीजन. पुनि प्रशुज्ज्ञ तें प्रकास सरसान है। माने सत सौनकन वांचक परान रहे, जस को बखाने महासुख सरसान है।। चंद चौद्यान के, केदार गोरी साह जू के, गंग अकबर के बखाने गुन गान है। काव्य कैसे मांस अजनास धन मांटन को, लूटि धरै ताको खुरा खोजि मिटि जान है॥

हिंदू हिंदुअं बचने रचने मेच्छाय मेच्छयं वचनं । जं जं जेम समुज्ज्ञं तं तं समुझाय माधवं भट्टं ॥

यह संभव है कि शहाबुद्दीन गोरी से कुछ मट्ट कियों का संबंध रहा हो, संभवतः ये किव या तो महमूद से पहले के गजनी के हिंदू राजाशों के वंदीजनों के वंशज हों जिन्हें शहाबुद्दीन के समय तक संरक्षण मिलता रहा हो, श्रथवा ये जयचंद के किव हों श्रीर इन्होंने गोरी का भी संरक्षण प्राप्त कर लिया हो। कुछ भी हो, इतना श्रवस्य है कि रासो में भी इन दोनों कियों का नाम मिलता है तथा चंद श्रीर महकेदार के एक संवाद का भी उल्लेख एक स्थान पर पाया जाता है। इतना होते हुए भी इन कियों के श्रस्तित्व या नास्तित्व का हमारे लिये कोई महत्व इसलिये नहीं है कि जब तक इनकी तत्तत् काव्यकृतियाँ उपलब्ध नहीं होतीं, तबतक इनके विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं। दिवेदी जी के शब्दों में दोनों कृतियाँ 'नोटिस मात्र' हैं।

(४) हम्मीररासो—शार्क्षधर का हम्मीररासो भी ऐसा ही नोटिस मात्र है। ये वही शार्क्कषर माने जाते हैं जिनका आयुर्वेद का ग्रंथ प्रसिद्ध है तथा इसके अतिरिक्त 'शार्क्षधरपद्धित' के नाम से सुमापित-पद्यसंग्रह भी उपलब्ध है। शिवसिंह सरोज में लिखा है कि बंद के वंशज शार्क्षघर ने हम्मीररासो श्रीर 'हम्मीरकाव्य' की रचना की थी। शुक्ल जी ने इसी को आधार मानकर 'प्राकृतपँगलम्' में उपलब्ध हम्मीरिविषयक पद्यो को 'हम्मीररासो' का ही श्रंश घोपित किया है। वे लिखते हैं: 'प्राकृतपिंगलस्त्र' उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरगाथा आदि के कई पद्य छुंदों के उदाहरखों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्म असली 'हम्मीररासो' के ही हैं'।' इस प्रकार शुक्ल जी के मत में हम्मीररासो हम्मीर की समसामयिक (वि० सं० १३५० के लगभग) रचना रही होगी। 'प्राकृतपैंगलम्' के जिन हम्मीरिविषयक पद्यों को शुक्ल जी ने शार्क्षधररिचत 'हम्मीररासो' का अंश बताया है, उनमें एक प्रसिद्ध पद्य यह है:

> पिंघर दिह सन्नाह, वाह उप्परि पनखर दृह् । बंधु समिद रण घंसंड सामि हम्मीर वक्षण लहू ॥ उड्डल णहपह ममर्ड, खगा रिपु-सीसिह झ्ल्लं । पनखर पनखर पेल्लि पेल्लि पन्वम अप्फालर्डं ॥ हम्मीर कज्ज जज्जल भणह कोहाणल मह मह जल्लं । सुलितान-सीस करवाल दृह तिज्ज कलेवर दिश्र चल्लं ॥

<sup>🤊</sup> श्राचार्यं शुक्ल : हिं० सा० इ०, १० २५।

( दृढ़ कत्रच पहन हूँ, वाहनों के ऊपर पक्लर डाल हूँ, स्वामी हम्मीर का वचन छेकर मैं बांधवों से विदा होकर रुगा में घुसूँ, आकाश में उड़कर घूमूँ ( अथवा आकाश के तारों को घुमा दूँ ), शत्रु के सिर पर तलवार जड़ दूँ, पक्लर-पक्लर को ठेल ठालकर में पर्वतों को हिला दूँ। जज्जल कहता है कि हम्मीर के कार्य के लिये मैं कोध से जल रहा हूँ। सुलतान के सिर पर तलवार जड़कर में शरीर छोड़कर स्वर्ग चला जाऊँ।)

इस पद्य के विषय में दो मत हैं। ग्रुक्ल जी इसे 'हम्मीररासो' का श्रंश मानकर शार्क्वधर की कृति घोषित करते हैं। इस प्रकार उनके मत से यह जजल नामक किसी वीर (पात्रविशेष) की उक्ति है। राहुल जी इसे जज्जल कि की कृति मानते हैं तथा वे हम्मीरविषयक प्रायः समस्त पद्यों को जज्जल की ही कृतियाँ कहते हैं। वैसे राहुल जी ने इस बात का भी संकेत किया है कि 'जिन कविताश्रों में जजल का नाम नहीं है, उनके बारे में संदेह है कि इसी किव की कृतियाँ हैं।' श्रतः प्रथम तो इसी बात में संदेह है कि उक्त पद्य में जज्जल पात्र है या किव। यदि किसी तरह उसे पात्र की ही उक्ति मान भी लिया जाय तो भी यह शार्क्वधर-रचित श्रनुपल क्ष 'हम्मीररासो' का ही उद्धरण है, यह कैसे सिद्ध होगा ?

शार्क्ष पद्धित में संस्कृत-देशमाषा की खिचड़ी में रचित पद्य, शाबर मंत्र आदि अवश्य मिलते हैं। उदाहरण के लिये श्रीमल्लदेव की प्रशंसा मे रचित श्रीकंड पंढित का निम्नलिखित पद्य लिया जा सकता है:

नूनं बादल छाइ खेह पसरी निःश्राण शब्दः खरः। शत्रुं पाडि छुटालि तोढ़ि हनिसों एवं भणन्युद्भटाः। झूठे गर्वभरा मघालि सहसा रे कंत मेने कहे। कंठे पाग निवेश जाइ शरणं श्रीमल्लदेवं विशुम्॥

(६) विजयपालरासो—नल्लिस की कृति विजयपालरासो भी इसी काल की रचना मानी जाती है। मिश्रबंधुश्रों ने इसका समावेश श्रादिकाल की काल्यकृतियों में किया है। मिश्रबंधुश्रों के मतानुसार नल्लिस ने विजयपालिस तथा वंगराजा की लड़ाई का वर्यान इस काल्य में किया है जो वि॰ सं० १०६३ में हुई यी। नल्लिस को मिश्रबंधुश्रों ने विजयपाल का समसामयिक नहीं माना है तथा इसका रचनाकाल वि॰ सं० १३५५ के लगमग माना है । विजयपालरासों का नायक विजयपाल संमवतः विश्वामित्रगोत्रीय गुहिलवंशीय राजा विजयपाल से

१ देखिए--राहुल : हिंदी काव्यधारा, पृ० ४४२-४४५।

२ मिश्रबंधु विनोद, प्रथम साग, पृ० २०७।

मिन है, जिसने 'काई' नामक वीर को हराया या तथा जिसके प्रपीत्र विजयसिंह का एक हिंदी शिलालेख दमोह से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की भाषा उस काल की प्राचीन हिंदी की पद्यशैली का अनाविल रूप रखने में समर्थ है तथा इस बात का संकेत करती है कि उस काल के देशमापा के कवियों ने अपभ्रंश के मार्ग को नहीं छोड़ा या:

बिसिमित्त गोत्त उत्तिम चरित विसल पवित्तो गाण । अरधड् घड्णो संसिजय द्ववडो भूवाण ॥ द्ववडो पटि परिठियउं खत्तिय विज्जयपालु । जोगे काइउ रणि विजिणिउ तह सुस सुवण पालु ॥

× × ×

खेदिश गुजर गौदहह की अ अधिशं भारि। विजयसीह कित संहलहु पौरिस वह संसारि॥ भुं भुक देवह पअ पणवि पश्चित्रश्रीकेत्त समन्त्र। विजयसीह दिढ़ चित्तु करि आरंभिस सुख सन्त्र।

श्रीमछदेव-कृत विजयपालरासो को हिंदी साहित्य के श्रादिकाल की प्रामा-िर्मिक कृति मानने में बाधा है। द्विवेदी जी के मतानुसार इसकी भाषा श्रीर शैली पर विचार करने से मालूम होता है कि इसकी रचना बहुत बाद में हुई होगी<sup>2</sup>। शुक्ल जी ने विजयपालरासो को श्रपभंश की शैली में रचित माना है, किंद्य यह मत ठीक नहीं जान पड़ता। विजयपालरासो की शैली को भी देशभापात्मक ही मानना ठीक होगा, वैसे इसमें भी भाषा का श्रमाविल रूप उपलब्ध नहीं होता। विजयपाल-रासो की काव्यशैली का एक नमूना यह है:

> ज़रे ज़ुध यादव पंग मरइ गही कर तेग चढवो रणभइ। हंकारिज ज़ुझ दुहूं दल सूर, मनौ गिरि सीर जलध्यरि पूर्॥ हलौ हिल हांक बजी दल मिझ, भई दिन जगत कृक प्रसिद्धि। परस्पर तोप बहैं निकराल, गजें सुर सुम्मि सरगा पताल॥

(७) पृथ्वीराजरासो-पृथ्वीराज चौहान के मित्र कवि चंदबरदाई को हिंदी के महाकवियों में तिथिकम की हिंह से प्रथम स्थान दिया जाता है। इन्हीं

<sup>े</sup> डा॰ हजारीप्रसाद दिवेदी : हिं॰ सा॰ इ॰, पृ॰ २२ (ना॰ प्र॰ प॰, साग ६, अंत ४ से उद्धुत)।

र दिवेदी : हि० सा॰, पृ० ४४ । साथ ही देखिए-मेनारिया : हिंगल में वीररस, पृ० ३७ ।

महाकिव चंद की रचना पृथ्वीराजरासो है। महाकिव चंद ने पृथ्वीराज के ही राज्यकाल में अपने मित्र एवं आश्रयदाता के विषय में शृंगारवीर रसपरक चिरतकाव्य 'पृथ्वीराजरासो' की रचना की थी तथा पृथ्वीराज के गोरी द्वारा बंदी बनाकर गजनी छे जाए जाने के बाद 'रासो' का शेषांश उसके पुत्र जल्हण ने ठीक उसी तरह पूरा किया था जैसे भूषण ने बाण की अधूरी कादंबरी के उत्तरार्ध की रचना की थी। इस विषय में निम्निलिखित पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं—

पुस्तक जल्हण हत्य दे चिल गज्जन नृप-काज ।

× × ×

रघुनाथचरित हनुमंतकृत भूप मोज उद्धरिय जिमि । प्रथिराज सुजस कवि चंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिमि ॥

उपर्युक्त महमण्तं में श्रच्रशः विश्वास करनेवाले विद्वानों के श्रनुसार चंद पृथ्वीराज के समसामयिक (संवत् १२२५-१२४६ के लगभग) थे तथा उपलब्ध पृथ्वीराजरासो इन्हों की कृति है जिसका विस्तार 'सत सहस' (एक लाख) श्लोको का है। उपलब्ध पृथ्वीराजरासो की घटनाश्रों, तिथियो श्रीर नामो की ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यालोचना करने पर कुछ विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता के विषय में शंका की है तथा इसे बहुत बाद का (विक्रम की १६वीं-१७वीं शती का) जाली ग्रंथ ठहराया है। एक तीसरा मत मध्यमार्ग का अनुसरण करता हुआ इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि चंद नाम का कोई किव पृथ्वीराज का मित्र अवश्य रहा है तथा 'रासो' का मूल रूप उसकी कृति श्रवश्य है किंतु उपलब्ध पृथ्वीराजरासो पूरा का पूरा उसी की कृति नहीं है, इसमें श्रिधकांश प्रचित्त है। तथापि इसमें चंद की वास्तविक कृति भी है, पर श्राज उसको खोज निकालना कठिन हो गया है। इस इन तीनों सतो को संक्षेपतः यहाँ दे रहे हैं:

(अ) प्रथम मत के माननेवालों में पंडित मोइनलाल विष्णुलाल पंड्या, रासों के लाहीर वाले संस्करण के संपादक पं मधुराप्रसाद दीह्नित तथा डा॰ श्याम-सुंदरदास हैं जो रासों को पूर्णतः प्रामाणिक मानते हैं। पंड्यां जी ने तो रासों को इतिहाससंमत सिद्ध करने के लिये, इसकी तिथियों की संगति विठाने के लिये, 'अनंद संवत्' की कल्पना की थी। दीह्नित जी के अनुसार रासों की पद्यसंख्या केवल 'सत्त सहस' सात हजार श्लोक है तथा उन्होंने ओरियंटल कालेज, लाहौर, की प्रति को रासों का प्रामाणिक रूप माना है। यह प्रति रासों का लघु रूपांतर है। रासों के ऐसे ही लघु रूपांतर और भी मिले हैं, इनकी एक प्रति अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है। एक प्रति अगरचंद नाहटा जी के पास भी है। इनमें कोई भी प्रति १७वीं शताब्दी के पहले की नहीं है।

- (श्रा) रासो को सर्वथा जाली ग्रंथ माननेवालों में डा० चूल्हर, डा० गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा, मुंशी देवीप्रसाद तया कविराज स्यामलदास हैं। श्रोभा जी के ही पदिचिह्नों पर चलकर डा॰ मोतीलाल मेनारिया ने भी रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया है। श्रोक्ता जी के मतानुसार रासो में वर्णित नाम, घटनाएँ तथा संवत् माटी की कल्पनाएँ (गपोड़ें) हैं। उन्होंने काश्मीरी कवि जयानक रचित 'पृथ्वीराजविजय' कान्य तथा तत्कालीन शिलालेखों के श्राधार पर रासो की श्रामाशिकता सिद्ध की है। पृथ्वीराजविजय तथा शिलालेखों के अनुसार पृथ्वीराज सोमेस्वर तथा कर्पूरदेवी के पुत्र ये तथा कर्पूरदेवी चेदिराज की पुत्री थी। रासो में पृथ्वीराज को श्रनंदपाल का दौहित बताया है। साथ ही पृथ्वीराज तथा गोरी के युद्धों की तिथि में भी प्रामाशिकता नहीं है। स्रोक्षा जी के मत का सारांश यह है कि 'कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर उक्त बृहत् काव्य की रचना की गई है। यदि प्रभ्वीराजरासी प्रथ्वीराज के समय में लिखा जाता तो इतनी यही श्रश्रुद्धियों का होना असंभव था। भाषा की दृष्टि से भी यह ग्रंथ प्राचीन नहीं प्रतीत होता। इसकी दिंगल भाषा में जो कहीं कहीं प्राचीनता का आभास होता है, वह तो डिंगल की विशेषता ही है। ••• वस्तृत: प्रथ्वीराजरासी वि० सं० १६०० के श्रासपास लिखा गया है।
  - (इ) तीसरा मत वह है, जो रासो के कुछ न कुछ ग्रंश को उस काल की रचना मानता है। यद्यपि इस मत के माननेवाले विद्वानों में भी परस्पर भाषा संबंधी मतमेद पाया जाता है तया इसके मूल रूप की वास्तविकता पर कोई भी विद्वान् श्रंतिम रूप से कुछ नहीं कह सका है। मुनि जिनविजय जी ने प्रातन-प्रबंध-संग्रह में चंद के नाम से ४ छंद दिए हैं। इन छुप्यों की भाषा श्रपभ्रंश है तथा परिनिष्ठित श्रपभ्रंश के कुछ श्रागे की भापा-स्थिति का संकेत देती है। इनके श्राधार पर मुनि जी ने इस मत का प्रकाशन किया है कि ये मूल रासो के ही छापय हैं तथा इससे यह सिद्ध होता है कि मूल रासी अपभंश की रचना है। इन चार छुप्पयों में से तीन छुप्पय तो वर्तमान रासो में मिलते भी हैं। श्राजकल हिंदी के श्रिधिकांश विद्वान् इसी मत को मानते हैं तथा उनके मत से रासो की माषा डिंगल या पिंगल न होकर श्रपभंश थी। इस प्रकार ये रासो की मूल माघा को पश्चिमी अपभंश का पर-वर्ती रूप मानते हैं। इस संबंध में इतना कह दिया जाय कि रासो की 'श्रवहट्ट' या प्रारंभिक हिंदी ठीक वही रही होगी निसका एक रूप हमें 'प्राकृतपेंगलम्' के उदाहरखों की माषा में मिलता है। इस प्रकार राखे प्राचीन पूर्वी राजस्यानी ब्रबमाषा (जो श्रारंग में एक ही माषा थी) का ग्रंथ रहा होगा, निसप्र बाद में पश्चिमी राजस्थानी तथा डिंगल का पर्याप्त प्रभाव

पड़ने से उसका रूप विकृत हो गया है। मुनि जी के द्वारा जिन छुप्यों का प्रकाशन किया गया है उनकी माषा का नमूना निम्नलिखित छुप्य से मिल सकता है:

इक्कु बाणु पहुचीसु जु पहं कहंबासह मुक्को ॥
उर भितरी खउहडिउ घीर कक्खंतरि जुक्कड ॥
बीभं कि संघोड भमइ सुमेसर नंदण ।
एहु सु गडि दाहिमओ खणइ खुद्द सहंनरिवणु ॥
फुड छंडि न जाइ हुहु जुद्दिभउ वारइ पङ्कड खल गुल्ह ।
न जांणउं चंदबल्डिडं किं न वि खुट्ट इहफ्ल्ड ।

इघर हाल में ही उदयपुर से किन रान मोहनसिंह जी ने रासो का प्रथम खंड प्रकाशित किया है। इसमें इन्होंने रासो को प्रामाणिक रचना माना है। इनके मतानुसार रासो पिंगल की रचना है तथा इसमें रासो का प्रामाणिक श्रंश वही है जो किन्त ( छुप्पय ), साटक ( शार्दूल निक्रीडित ), गाहा ( गाथा ) तथा दोहा छंद में निनद है। इस मत की पुष्टि में किनराज जी ने रासो का यह पद्य उद्घृत किया है:

> छंद, प्रबंध कवित्त मति, साटक, गाह, दुहत्थ । छन्नु गुरु मंडित खंडि यह पिंगल अमर भरत्थ ॥

कि इन छंदों से इतर छंदों को प्रक्षेप मानकर निकाल देने पर भी काव्य की प्रबंधात्मकता में कोई विश्वंखलता नहीं आती, साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से जितनी विरोधी बातें हैं वे भी इन्हीं प्रक्षिप्त स्थलों में पाई जाती हैं?

ढा॰ इनारीप्रसाद द्विवेदी भी रासो के कितपय श्रंश को प्रामाशिक मानने के पन्न में हैं। उन्होंने विस्तृत विवेचन कर मुनि जी के मत की संपृष्टि की है। दिवेदी जी ने श्रपने 'हिंदी साहित्य का श्रादिकाल' के तृतीय श्रीर चतुर्थं व्याख्यान में रासो पर विस्तार से विचार किया है तथा रासो की इतिहासविकद्धता के मसले को सुलझाने के लिये भारतीय चरितकाव्यपरंपरा का पर्यालोचन करते हुए बताया है कि 'रासो चरितकाव्य है, इतिहासग्रंथ नहीं, श्रतः सभी ऐतिहासिक कहे जानेवाले

९ पुरातनप्रबंधसंग्रह, पद्य सं०, २७४, २७६, २८७ पर इन छ्रप्यों का संग्रह पाया जाता है।

राजस्थान भारती (पत्रिका), भाग १, श्रंक, २-३, १६४६, में 'पृथ्वीराजरासी की प्रामाणिकता पर पुनर्विचार' नामक लेख।

कार्व्यों के समान इसमें भी इतिहास श्रीर कल्पना का तथ्य तथा गल्प का मिश्रग् है। सभी ऐतिहासिक मानी बानेवाली रचनाश्रों के समान, इसमें भी कान्यगत श्रीर कथानकप्रथित रूढ़ियों का सहारा लिया गया है।।

द्विवेदी जी ने इससे भी श्रागे वढ़ कर पृथ्वीराजरासो के मूल रूप के विषय में कुछ कल्पनाश्रो का सहारा लिया है। उनके मत का सारांश यह है—

- (१) पृथ्वीराजरासी गेय 'रासक' काव्यशैली में नित्रद्ध था।
- (२) इसमें इतिहास श्रीर कल्पना का मिश्रग है।
- (३) रासो भी कीर्तिलता की भाँति संवाद रूप में नियद रहा होगा, यह संवाद किव तथा किविप्रिया में तथा शुक शुकी में किल्पत किया गया है। साथ ही हो सकता है कि कीर्तिलता की तरह रासो में भी बीच बीच में वार्तापरक गद्य रहा हो।
- (४) रासो में कई कथानक रूढ़ियों का व्यवहार हुआ है। द्विवेदी जी ने २०-२१ कथानक-रूढ़ियों की तालिका भी दी है।
- (५) मूल राखों के प्रामाखिक श्रंशों में निम्नलिखित श्रंश माने जा सफते हैं—(१) श्रारंभिक श्रंश, (२) इंछिनी विवाह, (३) शशिवता का गंधर्व विवाह, (४) तोमल पाहार द्वारा शहाबुद्दीन का पकड़ना, (५) संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इंछिनी श्रीर संयोगिता की 'प्रतिद्वंद्विता श्रीर सममीता।' द्विवेदी जी ने वताया है कि इन श्रंशों की मापा तथा शैली बताती है कि यहाँ कवित्व का सहज प्रवाह है तथा वेडील श्रीर वेमेल टूँस ठाँस नहीं है?।

इन्हीं काल्पनिक निष्कर्षों के श्राघार पर द्विवेदी जी ने रासो का एक संज्ञित संस्करण भी संपादित किया है<sup>3</sup> जो मूल रासो के स्वरूप का कुछ श्राभास देता माना जा सकता है।

पृथ्वीराजरासो श्रर्क ऐतिहासिक चरित काव्य है। प्राचीन तथाकथित ऐति-हासिक संस्कृत चरितकाव्यों की माँति 'रासो' भी शुद्ध ऐतिहासिक काव्य नहीं माना जाना चाहिए। इमने संस्कृत साहित्यवाले श्रष्ट्याय में इस बात का संकेत किया या कि बागा का हर्पचरित, विह्नगा का विक्रमांकदेवचरित तथा पद्मगुप्त का नवसाह-सांकचरित एवं श्रन्य परवर्ती ऐतिहासिक काव्यों में तथ्यों की श्रोर कि का ध्यान

<sup>🤊</sup> डा० दिवेदी : हि० सा० त्रा०, पृ० ८१।

२ वही, ५० ४६-८६।

S डा॰ दिवेदी द्वारा संपादित 'संचित्र पृथ्वीराचरासी', काशिका समिति, काशी, १६५३

कम रहा है। कवि तो कल्पना का पुजारी है, अतः उसने ऐतिहासिक व्यक्तित्व को भी कल्पना से अनुरंजित करने की चेष्टा की है। यही कारण है कि तथ्यो की अपेचा वहाँ संभावनाश्रों का श्रधिक प्रयोग पाया जाता है। फलतः इन कान्यों में तथ्य तथा कल्पना का मिश्रण पाया जाता है। 'रासो' भी इसी तरह ऐतिहासिक श्रंश तथा कविकल्पित श्रंश की मिश्रित उत्पत्ति है। डा॰ द्विवेदी ने श्रपने 'हिदी साहित्य का भ्रादिकाल' के तृतीय व्याख्यान में इस वात को पूरी तरह सिद्ध किया है कि 'रासो' की परंपरा ठीक वही है, जो रुद्रट तथा हेमचंद्र के द्वारा 'कथा'-साहित्य की परंपरा बताई गई है। संस्कृत तथा श्रपभ्रंश की कथा-श्राख्यायिका शैली में ही 'रासो' की रचना हुई है। 'रासो' की कयावस्तु की मिश्रित प्रकृति की दृष्टि से ही नहीं, श्रापित इसके 'ढाँचे' की दृष्टि से भी यह कथा-शैली का ही परिचय देता है। द्विवेदी जी ने विस्तार से बताया है कि प्राचीन साहित्य की कथाएँ वक्त-श्रोत-पद्धति को लेकर लिखी जाती थीं। इस पद्धति का संकेत हमें बृहत्कया, कादंबरी, पंचतंत्र श्रादि संस्कृत रोमानी एवं नीतिपरक दोनों ढंग की कथाश्रों में मिलता है। यहाँ तक कि इस पद्धति का ही एक दूसरा रूप दंडी के दशकुमार-चरित में देखा जा सकता है जहाँ पृथक् पृथक् कथाश्रों के वक्ता स्वयं तत्तत् कथा के भिन्न भिन्न नायक हैं। इस पद्धति का प्रयोग वैतालपंचिवंशति तथा शकसप्तति में किया गया है। 'रासो' भी इसी तरह की पद्धति में निबद्ध किया गया था। चंद के बाद विद्यापित ने कीर्तिलता की कहानी को भूंग भूंगी के संवाद रूप में निवद किया था। रासो कवि तथा कविप्रिया एवं शुक्त तथा शुकी के संवाद के रूप में नियोजित किया गया है। दिवेदी जी ने 'रासो' के कई समयो से उद्धरण देकर इस मत की पुष्टि की है, जहाँ शुक्र कथा का वक्ता तथा शकी श्रोता के रूप पाई जाती है। इतना ही नहीं, संयोगिता के प्रसंग में तो शुक-शुकी कथा के केवल वक्ता या श्रोता नहीं रह जाते, बल्कि पद्मावत के हीरामन सुए की तरह पृथ्वीराज तथा संयोगिता की प्रेमोत्पत्ति में सिक्रय सहयोग देते दिखाई पड़ते। इसी श्राघार को लेकर द्विवेदी जी ने 'रासो' के उन्हीं स्थलो की प्रामाणिकता अनुमित की है जिनमें ग्रुक ग्रुकी के वक्तु-श्रोतृत्व का संकेत मिलता है। वे स्पष्ट कहते हैं-- 'यह बात मेरे मन में समाई हुई है कि चंद का मूल ग्रंथ शुक-शुकी-संवाद के रूप में लिखा गया या श्रीर जितना श्रंश इस संवाद के रूप में है उतना ही वास्तविक है । ' डा॰ द्विवेदी का यह मत केवल कल्पना कहकर उड़ा देने

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> डा० द्विवेदी : हिं० सा० म्रा०, ए० ६५ ।

२ वही, ए० ६३।

योग्य नहीं है, बल्कि रासो के अनुशीलन करनेवालों को एक महत्वपूर्ण दीपस्तंभ का काम दे सकता है।

इतना ही नहीं, द्विवेदी जी का मत एक ग्रीर श्रिभनव विचार प्रकट करता है। ग्रब तक हम रासो को वीररस-प्रधान काव्य समभते थे, जिसका ग्रंगी रस वीर है, शृंगार केवल श्रंग रस के रूप में निवद किया गया है। साथ ही रासी एक दुःखांत काव्य है। द्विवेदी जी के मत से इन घारणाश्रों में भी परिवर्तन करना होगा। वे इसे सुखात काव्य मानते हैं तथा संयोगिताहरण के बाद की प्रेमलीला के साथ काव्य की सुखमय परिसमाप्ति मानते हैं । इस तरह तो 'रासो' का श्रंगी रस श्रंगार सिद्ध होता है श्रीर वीर रस श्रंग वन जाता है<sup>2</sup>। द्विवेदी जी ने इंछिनी, शशिवता तथा संयोगिता से संबद्ध प्रेमकथात्रों को रासी का प्रामाखिक श्रंश माना है। रासो के प्रसिद्ध पद्मावती समय को वे स्पष्टतः प्रचित श्रंश घोषित करते हैं तथा इसे १६वीं शती के बाद का प्रक्षेप मानते हैं । रासो की कथा में कई कथानकरूढियाँ पाई जाती हैं जिनका कुछ संकेत दिवेदी जी ने किया है। इसकी प्रमुख कथानकरूढि यह है कि शशिवता तथा संयोगिता दोनों को कवि ने मुनिशत अप्सरास्त्री का स्त्रवतार माना है। शशिवता चित्ररथा अप्सरा का अवतार है, संयोगिता मंजुघोषा अप्तरा का । ताथ ही कयानकरु दियों के रूप में पृथ्वीराज तथा शशिवता का समागम कराने में एक गंधर्व सचेष्ट पाया जाता है जो हंस का रूप धारण कर दोनों के हृदय में प्रेसांकुर पल्लवित करता है। इसी तरह संयोगिता के साथ पृथ्वीराज का समागम कराने में शुक तथा शुकी न्यस्त देखे जाते हैं। पुरानी कथान्रो की तरह ये भी मानव की भाषा बोलनेवाले पची हैं।

'रासो' रसप्रवर्ग अलंकृत काव्य है। संस्कृत तथा अपभ्रंश काव्यो की काव्यपरंपरा का चंद ने पूरी तरह प्रयोग किया है। शृंगार के विविध पात्रो का चित्रण, युद्ध की गंमीरता का आलेखन तथा अलंकारों की रेखामंगी की योजना में चंद की त्लिका अतिपद्ध है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि शब्दो को तोड़ मरोड़कर अपने माव के अनुरूप नाद सौंदर्य की सृष्टि करने में चंद अपना सानी नहीं रखता। व्याकरण या माषाशास्त्र की दृष्टि से चंद की मापा मलेही अञ्चद्ध, कृत्रिम या विकृत घोषित की जाय, किंद्र तत्तत् भाव का वहन करने में वह इतनी सशक्त है कि उस भाव की व्यंबना अन्य रीति से कराना असंमव जान पड़ता है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वही, पृ० यद-द्रश

वहीं, पृ०६७।

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup> वहीं, ५० ७७।

इस दृष्टि से चंद का भाषा पर पूर्ण श्रिषकार माना जा सकता है। चंद की कान्य-कला की उदाचता निम्नलिखित उदाहरणों से न्यक्त की जा सकती है:

कुंजर उप्पर सिंघ सिंघ उप्पर दोय पन्वय । पन्वय उप्पर मृंग मृंग उप्पर सिंस सुम्भय । सिंस उप्पर इक कीर कीर उप्पर मृग दिट्ठी । मृग उप्पर कीदंड संघ कंद्रप्य वयट्ठी ॥ अहि मयूर महि उप्परह हीर सरस हेमन जरुशो । सुर भुवन छंडि कवि चंद कहि तिहि धौषै राजन परशो ॥

यहाँ संयोगिता के नखिशख का वर्णन है, जो शृंगार रस का श्रालंबन विभाव है। संयोगिता की गति (चरणों) से लेकर उसके केशपाश तक का, तत्तत् श्रंग का वर्णन अध्यवसायमूला अतिशयोक्ति के द्वारा किया गया है। यहाँ गति, किट, कुच श्रादि उपमेयो का प्रयोग न कर चमत्कार सृष्टि के लिये कुंजर, सिंघ, पत्त्रय (पर्वत) श्रादि तत्तत् उपमानों का निगरणपरक प्रयोग किया गया है, श्रतः मेदे अभेदमूला अतिशयोक्ति (रूपकातिशयोक्ति) अलंकार पाया जाता है।

श्रंगार रस के उद्दीपन के रूप में निम्नलिखित वसंतवर्णन उद्घृत किया जा सकता है:

भवरि अंब फुल्लिंग कदंब रमनी दिघ दीसं।
भंवर भाव भुल्ले भ्रमंत मकरंद वरीसं॥
बहत बात उज्जलति मौर अति बिरह अगिनि किय।
कुह कुहंत कलकंठ पन्न-रापस अति अग्गिय।
पय लग्गि प्रानपति बीनवौं नाह नेह मुझ चित घरहु।
दिन-दिन अवद्धि जुल्बन घटय कंत वसंत न गम करहु॥

चंद के श्रधोलिखित युद्ध वर्णन को वीर रस के उदाहरण के रूप मे उपन्यस्त

मचै हूकहूकं बहै - सारधारं । चमक्कें चमक्कें करारं करारं ॥

समक्के समक्के बहै रचधारं । सनक्कें सनक्कें बहे बानभारं ॥

हबक्के हबक्कें बहे सेल मेलं । कुकें कूक फूटी सुरत्तान ढालं ॥

बकी जोगमाया सुरं अप्पयानं । बहै चह-पहं उघटं उलटं ॥

कुलट्ठा धरें अप्प-अप्पं उहट्ठं । दडक्कं बजे सेन सेना सुघट्टं ॥

छंदः प्रयोग की दृष्टि से चंद श्रपने पूर्व की समस्त छंदः परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक श्रोर जहाँ श्लोक (श्रनुष्टुप्) तथा साटक (शार्दू लविकीडित), भुजंगप्रयात श्रादि वर्णिक वृत्तों के द्वारा संस्कृत की वर्णिक छंदः परंपरा के वाहक हैं, वहाँ गाहा के द्वारा प्राकृत परंपरा को भी श्रश्चरण बनाए हुए हैं। इसके साथ ही दोहा तथा पद्धरी का प्रयोग अपभ्रंश छंदः परंपरा का संकेत करता है, तो रोला श्रोर उल्लाला के मिश्रण से बना छुप्य एक नई देशमापा की छंदः परंपरा का संकेत करता है। चंद प्रायः इन सभी छंदों के कुशल प्रयोक्ता हैं, पर जैसे कालिदास का श्रपना विशिष्ट छंद मंदाकांता रहा है, चंद की श्रात्मा छुप्य में ही पूर्णतः प्रतिविधित जान पड़ती है। क्या श्रंपार, क्या वीर दोनो रसो में चंद ने छुप्यय का सफल प्रयोग किया है। चंद को इसीलिये 'छुप्यो का राजा' कहा जाता है। संभवतः रासो के मूलरूप में छुप्यो की संख्या सर्वाधिक रही होगी।

(द) परमालरासो-पृथ्वीराजरासो की माँति ही जगनिक कवि रचित पर-मालरासो भी अर्धप्रामाशिक रचना है। सुना जाता है कि फालिंजर के राजा परमाल (परमर्दिदेव) के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट कवि थे। इन्हीं जगनिक ने महोवे के दो वीर युवको-ग्राल्हा तथा ऊदल-के चरित्र पर एक वीरकाव्य की रचना की थी। यह वीरगाथात्मक कान्य लोकगीत के रूप में प्रायः सारे उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो गया। गाँनो में आज भी आरहा समय समय पर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चार्ल इलियट ने लोकगीतो के त्राधार पर ही 'त्राल्हालंड' का संग्रह प्रकाशित किया था। जगनिक के मूल प्रंथ का क्या रूप था, यह कहना फठिन है। श्राचार्य शुक्त ने तो इस काव्य को साहित्यिक प्रवंघपद्धति पर न लिखा मानते हुए फहा है: 'यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंधपद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रिच्चित मिलतीं । वस्तुतः म्राव्हा या परमालरासों की रचना गाने के लिये की गई थी। यह भी प्रक्त हो सकता है कि क्या जगनिक परमाल के समसामयिक (१२५० वि० सं०) ये तथा क्या यह उन्हीं की रचना है ? यदि ऐसा है तो जगनिक का काव्य बहुत दिनो तक बुंदेलखंड से बाहर प्रचार न पा सका होगा। अन्यथा यह वहुत बाद की रचना है। अनुमान होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को इस काव्य का पता न था क्योंकि यदि उन्हें इस काव्यशैली का पता होता तो वे इस शैली में भी रामकथा अवश्य निबद्ध करते।

परमालरासी या श्राल्हा की भाषा मूलरूप में बैसवाड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि इसका मूल केंद्र बैसवाड़ा ही है, वैसे गेय रूप में प्रचिलत होने के कारण इसका कलेकर बदलता गया है। काल्य की भाषा तथा विषयवस्तु दोनों में परिवर्तन हो जाना श्रसंभव नहीं है। इसमें कई ऐसे विदेशी शब्द भी मिलते हैं जैसे बंदृक, किरिच, फिरंगी श्रादि जो या तो बाद में इसकी माषा में धुलमिल गए हैं, या

<sup>🤊</sup> श्राचार्य शुक्ल : हिं० सा० ६०, ए० ५१।

इसके बाद की रचना होने का संकेत करते हैं। श्राल्हा की शैली श्रलंकृत या ग्रुद्ध साहित्यिक नहीं कही जा सकती। इसमें 'वीर' छंद का प्रयोग हुआ है जो श्राल्हा छंद के नाम से भी प्रसिद्ध है।

(६-१०-११) विद्यापित ठक्कुर तथा उनकी तीन कृतियाँ—हिंदी साहित्य के आदिकाल में अकेले विद्यापति उक्कुर ही ऐसे कवि हैं जिनके विषय में हमें पूरी जानकारी है तथा जिनकी कृतियाँ प्रामािशक रूप में हमें उपलब्ध होती हैं। विद्यापित की पदावली की भाषा की प्रामाणिकता के विषय में चाहे संदेह हो. किंतु वे विद्यापति की ही रचना है, इस श्रंश में उनकी प्रामाशिकता क्षरारा नहीं होती । विद्यापित उक्कर मिथिला के बिसपी ग्राम के निवासी थे तथा हिंदी साहित्य के श्रादिकाल एवं भक्तिकाल की संधि में उत्पन्न हुए थे। इनका जन्म विक्रम की १४वीं शती के अंतिम दिनों में हुआ या तथा विक्रम की १५वीं शती में इनकी साहित्यिक रचनाएँ पल्लवित हुई थीं। इस प्रकार यद्यपि इनका रचनाकाल मोटे तौर पर आदिकाल की सीमा (१००० वि० सं०१४०० वि० सं०) से बाहर जा पड़ा है, तयापि विद्यापित त्रादिकाल की उत्पत्ति हैं तथा ब्रादिकालीन काञ्यपरंपरा के लच्चण उनकी 'कीर्तिलता' तथा 'कीर्तिपताका' में स्पष्टतः परिलच्चित होते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। 'कीर्तिलता' तथा 'कीर्तिपताका' विद्यापित ठक्कर की अवहट्ट रचनाएँ हैं, पदावली उस काल की बोलचाल की देशभाषा में लिखे गए पदों का संग्रह । कीर्तिलता तथा कीर्तिपताका दोनों ही कृतियों में विद्यापित ने श्रपने श्राश्रयदाता तिरहत के राजा कीर्तिसिंह की वीरता, उदारता, ग्राग्राशहता छादि का वर्णन किया है। इन दोनों ग्रंथों में अबतक केवल 'कीर्तिलता' ही प्रकाश में आई है। सर जार्ज प्रियर्सन ने विद्यापति की इन दोनों रचनाओं का संकेत किया था. किंत 'कीर्तिलता' का सर्वप्रथम प्रकाशन म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय की एक प्रति के आधार पर किया। शास्त्री जी ने नेपाल पुस्तकालय में 'कीर्तिपताका' की एक इस्तलिखित प्रति के होने का भी उल्लेख किया है<sup>9</sup>। कीर्तिलता का एक संस्करण डा॰ बाबूराम सक्सेना के संपादन में वि॰ सं॰ १६८६ (१६२६ ई॰ ) में नागरीप्रचारिगी सभा से प्रकाशित हुआ या जिसका द्वितीय संस्करण भी भाषानुवाद तया भूमिकासहित वि० सं० २०१३ में निकल चुका है।

'कीर्तिलता' ऐतिहासिक चित्तकान्यों की शैली का कान्य है जो तत्कालीन साहित्यिक शैली में लिखा गया है। जैसा कि इम देखते हैं, उस काल की साहित्यिक

<sup>े</sup> म० म० इरप्रसाद शास्त्री : नेपाल दरवार लाइनेरी के तालपत्र तथा अन्य अंथों का ध्चीपत्र, १६०५ ई०।

शैली अपभंशामास से अत्यिषक प्रमावित थी। यही कारण है कि कीर्तिलता की शैली भी अपभंशात्मक है। चिरतकाव्य होते हुए भी कीर्तिलता एक दृष्टि से अन्य तथाकथित ऐतिहासिक काव्यो से भिन्न है। इसमें ऐतिहासिक तथ्यो या घटनाओं को विकृत नहीं किया गया है प्रत्युत काव्य के नायक कीर्तिसिंह का चिरत स्पष्ट रूप से शंकित किया गया है। इसके साथ ही उस काल के हिंदू-मुसलमान, सामंत और साधारण नागरिक, सैनिको आदि का वर्णन यथार्थ है। उसका कारण यह है कि किय ने स्वयं देखे हुए वृत्त का ज्यों का त्यों वर्णन किया दे। वह इतिहास का कविदृष्ट जीवंत रूप है। इसलिय चिरतकाव्य होते हुए भी कीर्तिलता में वे कथानकरूढ़ियाँ बहुत कम पाई जाती हैं जो तत्कालीन श्रान्य चिरतकाव्यों में प्रचुरता से मरी पड़ी हैं तथा उनमें तथ्य की श्रापेत्ता करपना की श्रातिरंजना का श्रिषक समावेश कर देती हैं।

विद्यापित ने अपनी रचना की भाषा को 'अवहट्ट' कहा है । कीर्तिलता की भाषा पूर्वी अवहट कही जा सकती है। यत्रतत्र इसमें पुरानी मैथिली के भी चिछ पाए जाते हैं। कीर्तिलता की शैली बहुत कुछ वैसी ही है जैसी रासो की शैली रही होगी। त्रारंभ में मृंग त्रीर भृंगी के संवाद द्वारा कवि ने कीर्तिसिंह के चरित का गान किया है । कीतिंलता चार पल्लवो में विभक्त काव्य है। कवि ने प्रत्येक पछव के ब्रारंभ में भृंगी के प्रश्न तथा भृंग के उत्तर का उपन्यास करते हुए कया का निर्वोद्द किया है। कीर्तिलता का विपय बड़ा संचित्त है। मलिक श्रसलान नामक मुखलमान सामंत ने काव्य के नायक के पिता का दाध कर तिरहुत पर अधिकार जमा लिया । कीर्तिसिंह तथा वीरसिंह असलान की दंड देने के लिये जीनपुर के बादशाह इब्राहिमशाह के पास गए। द्वितीय पह्नव में जीनपुर नगर की समृद्धि का वर्णन पाया जाता है। इसी पछन में जौनपुर के हिंदू मुसलमानी का रहन सहन भी वर्णित है। तृतीय पछन में दोनों भाई वादशाह के पास पहुँचते हैं। बादशाह प्रसन्न होकर असलान को दंड देने के लिये एक सेना कीर्तिसिंह तथा वीरसिंह के साथ कर देते हैं। चतुर्य पछव में सेनाप्रयाण का वर्णन है। बादशाह की फीन असलान पर आक्रमण करने जाती है। युद्ध होता है और कीर्तिसिंह श्रसलान का वध कर श्रपने पिता का बदला चुकाते हैं।

कीर्तिलता का काव्यसौंदर्य उदात्त है। इसका श्रंगीरस वीर है। कितु

१ सक्तश्र वाणी बहुश्र न मावर । पाचश्र रस को मम्म न पायर । देसिल वश्रना सब सन मिद्रा । तं तैसन जंपिश्र अवस्ट्रा ॥ (प्रथम पल्लव)।

भ मृंगी पुच्छह सिंग सुन की संसारहि सार। मानिनि जीवन मासश्रो वीर पुरुस श्रवतार॥ (प्रथम पह्नव)।

द्वितीय पछव के नगर वर्णन में वेश्याश्रों के बाजार का वर्णन करते समय शृंगार का श्रामास मी पाया जाता है। वेश्याश्रो का वर्णन किव की रिसक प्रकृति का संकेत करता है तथा संस्कृत शृंगारी काव्यपरंपरा से प्रमावित है।

वेश्यार्त्रों का निम्नांकित गद्यमय वर्णन इसका प्रमाश है:

तिह केस कुसुम वस, मान्यजनक छज्जावछांवित मुखचंद्रचंद्रिका करी अघओगति देखि अंधकार इस । नयनांचछ संचारो अूछता मंग, जनु कज्जलकलो-छिनी करी वीचिविवर्त बड़ी बड़ी शफरी तरंग । अति सूक्ष्म सिंदूर रेखा निंदंते पाप, जनु पंचशर करो पहिछ प्रताप । (द्वितीय प्रकार, पृ० ३६)।

नगर की सुंदरता तथा समृद्धि का एक वर्णन निम्नोक्त है:

वकवार साकम बोध पपरि नीक नीक निकेतना । अति बहुत माँति विवट वट्टिं मुलेओ वड्डेओ चेतना ॥ सोपान तोरण यंत्र जोलन जाल जालओ पंडिआ । धव धवल हरघर सहस पेविखभ कनक कलकाहि मंडिआ ॥ (द्वितीय पहलव, पृ० २६)

कीर्तिलता के चतुर्थ पछव में वीररस का सुंदर परिपाक पाया जाता है। सेना प्रयाग तथा युद्र का वर्णन तीर तथा बीमत्स की वर्गजना करता है:

ढुईँ दिस पाखर ऊंट मांझ संग्राम भेट हो।
खगो सगो संघछित्र फुछुग उप्फल्ड अगि को।।
अस्सवार असिधार तुरम राउत सन्नो दुष्टइ।
वेलक बन्न निवास काभ कवयहु सन्नो फुट्टइ।।
अरि कुंनर पंजर सिल्ल रह रुहिर धार गभ गगण भर।
रा कित्तिसिंह को कज्ज रसें वीरसिंह संगाम कर।।
( चतुर्थं पल्लव, पृ० १०४ )

कीर्तिलता में विद्यापित ने दोहा, गीतिका, छुप्पय, भुजंगप्रयात, रह्वा, श्रादि छंदों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही वार्तापरक गद्य भी पाया जाता है। कीर्तिलता के गद्य पर संस्कृत गद्य की समासांत शैली का प्रभाव परिलच्चित होता है।

विद्यापित की पदावली का विषय प्रमुखतः राघाकृष्ण की प्रेमलीला है। यद्यपि विद्यापित के शित्र एवं देवी की मिक्त से संबद्ध पद भी मिलते हैं, तथापि वे संख्या में कम हैं। कुछ पद शिवसिंह के वर्णन में भी हैं। विद्यापित भक्त कि हैं या श्रंगारी किव, इस संबंध में विद्वानों में बड़ा मतमेद पाया जाता है। जहाँ तक विद्यापित के राधाकृष्ण-परक श्रंगारी पदों का प्रदन है, इनमें विद्यापित का

शृंगारी कवित्व ही झाँकता नजर म्राता है, मक्त कवित्व नहीं। जयदेव की भाँति विद्यापित भी कोरे श्रंगारी कवि हैं तथा उन्हें सूर के समान कृष्ण्यमक्त कवि मानना भ्रांति है। विद्यापित शिव के मक्त ग्रवश्य थे किंद्र उनका शिवमक्त रूप इस विपय में गौर्य है। जयदेव के गीतगोविंद से प्रभावित होकर ही विद्यापित ने राधाकृष्णपरक शृंगारी पदों की रचना की है। संमव है, राजदरवार का विलासी वातावरण भी इसमें सहायक हुआ हो। इस दृष्टि से विद्यापित को हम उस परंपरा का पहला कवि कह सकते हैं जो रीतिकाल में निर्गल रूप में प्रवाहित हुई है। विद्यापित के श्रंगारी पदों में कृष्ण एक उपपति के रूप में तथा राधा परकीया नायिका के रूप में चित्रित पाई जाती हैं। राघा का नखशिख वर्णन, सद्यास्नाता का वर्णन श्रादि स्थलों में नायिका रूप त्रालंबन विमाव की सुंदर व्यंजना पाई जाती है। इसके त्रातिरिक्त द्ती-संप्रेषण, मान, ईंग्यां, मिलन तथा रतिकीड़ा आदि संयोग श्रंगार के तत्तत् श्रंगो का भी संदर रसमय परिपाक देखा जाता है। विद्यापित भी जयदेव की भाँति मलतः श्रंगार के संयोग पत्त के ही किव हैं तथा यत्रतत्र को विप्रलंभ श्रंगार के पद मिलते हैं, उनमें विद्यापित का कवित्व इतना प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता । विप्रलंभ श्वंगार के वर्णन में विद्यापित ने प्रायः रूढ़ प्रणाली का ही श्रिधिक श्राश्रय लिया है। श्रंगार के उद्दीपन विमाव के रूप में विद्यापित ने वसंत, वर्पा श्रादि ऋतुश्रों का प्रकृतिवर्णन भी उपस्थित किया है किंतु वह भी परवर्ती संस्कृत काव्यों की रूढ प्रशाली का ही अनुसर्ग करता है। म॰ म॰ हरप्रसाद शास्त्री ने इसीलिये विद्यापित के पदों की आलोचना करते समय कहा था कि विद्यापित के पदों में किसी नवीन मौलिकता का पता नहीं चलता। उन्होंने जयदेव की ही भाँति पराने संस्कृत कवियों के भाव, कल्पना, श्रलंकार एवं रुढ़ियों को ज्यों का त्यों श्रपना लिया है। इतना होने पर भी विद्यापित के पदों में एक बहुत बड़ी विशेषता है। जिस तरह जयदेव ने काव्य श्रीर संगीत का समन्वय कर श्रपने काव्य को एक नई जान दे दी है, वैसे ही विद्यापित ने अपने पदों को तत्तत् रागरागिनी के आधार पर निवद्ध कर उनके लिये विशाल क्षेत्र खोल दिया है। विद्यापित के पदों की सबके बड़ी विशेषता यह है कि वे जनता की माषा में लिखे गए हैं, परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा में नहीं। यही कारण है कि विद्यापित के पद मिथिला में श्राज भी लोकगीतों के रूप में प्रचलित हैं।

विद्यापित के पदों की रसप्रविश्वाता तथा श्रालंकारगरिमा का संकेत निम्न-

आलसे अरुण लोचन तोर, अमिये मातल चंद चकोर ॥१॥ निचल भीहें न ले (अ) बिसराम, रण जीनि घतु तेजल (जिन) काम ॥२॥ एरे राधे न कर लथा, उक्कतिगुपुत वेकत कथा ॥३॥ कुच सिरीफल सहज सिरी, केंसु विकशित कनक गिरी ॥४॥ अलक बहल उघसु केंस, हरि पलिछल कामे संदेस ।।४॥

उपर्युक्त पद में रितिचिद्धिता नायिका का वर्णन है। इसके साथ ही 'रगा' 'काम' में उत्प्रेचा तथा 'कुच' 'गिरि' में उपमा श्रलंकार का चमत्कार पाया बाता है।

(१२) खुसरो- अभीर खुसरो प्रसिद्ध मुसलमान कि एवं विद्वान् हो चुके हैं। ये अलाउदीन खिलाजी के समसामयिक थे। इस तरह खुसरो का समय विक्रम की १४वीं शती का उत्तरार्घ माना जा सकता है। शुक्ल जी के मतानुसार इनका रचनाकाल वि॰ सं॰ १३४० से १३५१ तक रहा है। इनके कई दोहे, तुकवंदियाँ और पहेलियाँ मिलती हैं। इनकी रचनाओं में उस काल की दिख्छी की बोली का प्रयोग रहा होगा किंतु जिस रूप में वे आज उपलब्ध हैं, उनकी भाषा इतनी प्राचीन नहीं मानी जा सकती। साथ ही खुसरो के नाम से उपलब्ध कृतियों में कई कृतियाँ बाद की जान पड़ती हैं और आज यह कहना बहुत कठिन है कि इनमें खुसरो की वास्तविक कविताएँ कीन सी हैं। खुसरो की पहेलियों या तुकबंदियों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जिनसे स्पष्ट है कि शुद्ध साहित्यक हिए से खुसरो की इन कविताओं को उदान्त कोटि का नहीं माना जा सकता। खुसरो का वास्तविक लक्ष्य भी बोलचाल की माषा में ही कुछ चुमती हुई विनोदपूर्ण सक्तियों का निबंधन रहा होगा:

एक नार ने अचरज किया । साँप मारि पिंजड़े में दिया ॥ जों जों साँप ताळ को खाए । सूखे ताळ साँप मर जाए ॥ ( दियाबत्ती )

खुसरो की भावात्मक कविताश्रों में श्रवश्य कुछ उदात्त काव्यत्व का श्राभास मिलता है:

मोरा जोवना नवेलरा भयो है गुलाल । कैसे गर दीनी बकस मोरी माल ॥ सूनी सेज डरावन लागे । बिरहा-अगिन मोहि इस इस जाय ॥

इनके श्रतिरिक्त शुक्ल जी ने 'श्रादिकाल' में श्रीघर किन के 'रग्रमछर्छंद' का भी उल्लेख किया है जो संवत् १४५४ की रचना है। इस दृष्टि से इस काव्य का समावेश श्रादिकाल (१०००-१४०० वि० सं०) के श्रंतर्गत करना श्रनुचित होगा।

डा० सुमद्र का द्वारा संपादित विवापित पदावली, पद सं० १६०, प० १६० ।

क्षपर हमने उन बारह कृतियों का पर्यालोचन किया जिनके श्राधार पर श्राचार्य ग्रुक्ल ने अपने वीरगाथाकाल का प्रासाद खड़ा किया है। हम देख चुके हैं कि इनमें से केवल विद्यापित की कृतियों को छोड़कर बाकी सभी कृतियाँ अप्रामाणिक या अर्द्धप्रामाणिक हैं। इन कृतियों की प्रामाणिकता-श्रप्रामाणिकता का प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के लिये एक समस्या बना हुआ है। संभवतः इसीलिये डा॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी को छॅमलाकर यह कहना पड़ा था कि 'इस प्रकार साहित्यिक कोटि में आनेवाले ये ग्रंथ बहुत संदिग्ध हैं। कुछ तो निश्चित क्य से परवर्ती हैं, कुछ के अस्तित्व का ही टिकाना नहीं और कुछ का अस्तित्व केवल अनुमान से मान लिया गया है। आदिकाल के इतिहास-लेखकों ने इन ग्रंथों की ऐतिहासिकता के पच्च-विपन्न में बहुत सी व्यर्थ की दलीले पेश की हैं जो निर्यंक ही नहीं हैं साहित्य के विद्यार्थी के ऊपर बोझ के समान हैं और शुद्ध साहित्यक आलोचना की गित को रुद्ध करने का कार्य करती हैं'।

जैसा कि इस ऊपर वता चुके हैं इन कृतियों से इतर कई कृतियों ऐसी है, जो इस काल की प्रामाशिक रचनाएँ मानी जानी चाहिएँ। इन कृतियों में एक श्रोर जैन कियों के चर्चरी, रास तथा फाग काव्य हैं, दूसरी श्रोर प्राकृतपंगलम् के फुटकर मुक्तक पद्य। इनके श्रातिरिक्त कुछ ऐसी भी कृतियों हैं जो भाषा की दृष्टि से चाहे प्रामाशिक न भी हों, विषय की दृष्टि से निःसंदेह प्रामाशिक हैं। इनमें एक श्रोर दोला मारू रा दोहा की श्रृंगारी काव्यपरंपरा है, दूसरी श्रोर नाथिखें। की काव्यपरंपरा। इनके श्रतिरिक्त प्रारंभिक हिंदी के गद्य का स्वरूप जानने के लिये इस उक्तिव्यक्तिप्रकरश्च, वर्णरत्नाकर तथा श्री श्रगरचंद नाहटा द्वारा संवेतित जैन लेखकों के गद्य को छ सकते हैं।

#### ४. जैन काव्य

हिंदी साहित्य के आदिकाल की कई जैन कान्यकृतियाँ कमशः प्रकाश में आती जा रही हैं। यद्यपि ये कृतियाँ जैन धर्मोपदेश की प्रवृत्ति से संवित्तत हैं तथापि यह तथ्य इनके कान्यत्व को क्षुएण नहीं करता। इस काल में दो प्रकार की जैन कान्यकृतियाँ पाई जाती हैं—कुछ ऐसी हैं जो परिनिष्ठित अपभ्रंश में लिखी गई हैं और अन्य ऐसी जिनमें यद्यपि अपभ्रंशामास पाया जाता है तथापि किन ने देश-माषा के समीप की कान्यशैली अपनाई है। इस काल में लिखे गए पुराखो एवं चित्तकान्यों की शैली प्रायः गुद्ध परिनिष्ठित अपभ्रंश है; किंतु चर्चरी, रास तथा काग्रु कान्यों की माषा में इस परिनिष्ठितता की पाबंदी नहीं पाई जाती। इसका कार्या

१ डा० इनारीप्रसाद द्विवेदी : हि० सा०, ए० ५५-५६।

यह जान पड़ता है कि जैन मंदिरों या उपासको में श्रावकों के गाने के लिये जिन काव्यों का निबंधन किया जाता था उनकी माषा यथासंमव जनता की भाषा के समीप रखी जाती थी। यह दूसरी बात है कि पद्मबद्ध होने के कारगा उसमें क्रित्रमता का आ जाना स्वामाविक या। चर्चरी, रास तथा फागु काव्य शावको के गाने के लिये ही निबद्ध किए जाते थे। ये जैन काव्य पश्चिमी श्रवहट्ट में लिखे गए हैं तथा हिंदी, राजस्थानी एवं गुजराती तीनो भाषात्रों के श्रादि रूप की क्रतियाँ कहे जा सकते हैं। इन कृतियो को इम अपभ्रंश तथा हिंदी की संधिगत कृतियाँ कह सकते हैं। यही कारणा है कि इनका समावेश जहाँ एक श्रोर श्रपश्रंश के साहित्य में किया जा सकता है, वहाँ दूसरी स्रोर ये प्रारंभिक हिंदी की कृतियाँ भी मानी जा सकती हैं। इनमें प्राचीनतम काव्य शालिमद्र सूरि का बाहुबलिरास है, जिसका संकेत हम अपभंशवाले अध्याय के श्रांतिम अंश में कर चुके हैं। रास काव्यों की परंपरा के प्रतिनिधि रूप में इस कई अप्रकाशित रास काव्यो का नाम ले सकते है, यथा, जंबुस्वामिरास (रचनाकाल वि॰ छं० १२६६), रेवंतगिरिरास (वि॰ सं॰ १२८८), कब्रूलीरास (वि॰ सं॰ १३६३), गौतमरास (वि॰ सं॰ १४१२) स्रादि । इन रास काव्यो की भाषा प्रारंभिक हिंदी है। उदाहरण के लिये जंबुस्वामिरास का निम्नलिखित पद्य देखिए:

> जंबुदीय भरह खित्ति तिहिं नयर पहाणउ। राजगृह नामेण नयर पहुवि बक्खाणउ॥ राज करह सेणिय निरंद नरवरहं ज सारो। तासु तणइ पुत्त बुद्धिमंत मंति अभवकुमारो ॥

रास काव्यों में जैन पुराखों या चरितकाव्यों की किसी कथा को आधार बनाया जाता है । इन्हें हम प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं । रास काव्यो के अतिरिक्त प्रबंध काव्यों में चरित्र तथा संधि नामक कृतियाँ भी मिलती हैं। चरितकाव्यों में श्रिधिकतर त्रिषष्ठिशलाका पुरुषों में से किसी उदात्त पुरुष का या किसी अन्य जैन महापुरुष, गुरु आदि का चरित वर्णित किया जाता है। संधिकान्यो में अन्य प्रकार की कथा होती है जिसका लक्ष्य किसी धार्मिक सिद्धांत का उपदेश देना होता है। चरित्र-संघि-काव्यो तथा रास-फागु-काव्यो में शैलीगत मेद सप्ट है। एक तो चरित्र-संधि-काव्य पाठ्य काव्य जान पड़ते हैं श्रीर रास-फागु-काव्य गेय हैं। यह भी संभव है कि रास काव्यों में ग्रारंभ में 'रासक' छंद का प्रचुर प्रयोग होता हो, घीरे घीरे अन्य छंद मी चल पड़े हो श्रीर बाद में 'रासक' छंद का प्रयोग भी गौगा हो गया हो। दूसरे इनमें भाषागत मेद भी जान पड़ता है जो तत्कालीन दोनों प्रकार की रचनात्रों की वुलना से व्यक्त हो सकता है। इस काल के जैन चरितकान्यों में पडमसिरिचरिड (रचनाकाल संभवतः ११०० वि० सं०),

जंबुचरित्र (१२६६ वि० सं०), सुकोशलचरित्र (१३०२ वि० सं०), वयरस्यामि-चरित्र (१३१६ वि० सं०), गौतमस्वामिचरित्र (१३५८ वि० सं०) का पता चलता है। संधिकाव्यों में मदनरेखासंधि (वि० सं० १२६७) तथा नर्मदासुंदरीसंधि (१३२८ वि० सं०) का पता चलता है। रास-कागु-काव्यों की श्रमेद्धा इनकी शैली किस प्रकार परिनिष्टित श्रपभ्रंश की श्रोर पीछे देखती है, इसका प्रमाग इन उद्धरणों के रूप में दिया जा सकता है जो उपरिनिर्दिष्ट जंबुस्वामिरास के भी बाद की रचनाएँ हैं:

तेरहुरूत्तरबरिसे सिरिवीरिजिणिंदमोक्खकलाणे ।

क्ष्टलाणं कुणह सया पढंत गुणंताण भन्वाण ।।

( सुकोशळचरित्र )
सोहगामहानिहिणो सिरिवयरसामिणो चिर्धं ।
तेरहसोलुक्तरए रह्यं सुहकारणं जयत ।।

( वयरस्वामिचरित्र )
बारहसत्ताणउए वरिसे आसो असुब्रह्मीए ।
सिरिसंधपत्थणाए एवं लिहियं सुयामिहियं ॥

( मदनरेखासंधि )
तेरसय अहवीसे वरिसे सिरिजिणपहुपसाएण ।

एसा संधी विहिया जिणिंदवयणानुसारेण ॥

( नर्भदासुंदरीसंधि )

इस माषाशैली का विवेचन करने से पता चलता है कि ध्वन्यात्मक तथा पदरचनात्मक दोनों दृष्टियों से यह भाषा विक्रम की १३वीं-१४वीं शती की नहीं बल्कि परिनिष्ठित श्रपभंश है, बनकि रास या फागु कान्यों की भाषा इससे कहीं विकिस्त भाषा मालूम होती है।

इस काल की फागु-काव्य-कृतियों में दो कृतियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं— जिनपद्मसूरि कृत श्रेलमहफागु (१२५७ वि०) तथा राजशेखरस्रिकृत नेमिनाथ-फागु (१३७० वि० सं०)। संभवतः इनके अतिरिक्त और फागु-काव्यो की रचना भी हुई होगी। श्रूलिभहफागु अवतक प्राप्त फागु काव्यों में सबसे प्राचीन है, वैसे इससे भी लगभग ५० वर्ष प्राचीन एक और फागु काव्य की प्रति जैसलमेर के

श्रृतिभद्दकाग्र का रचनाकाल राहुल जी के मतानुसार १२०० ई० (१२५७ वि० सं०) के लगभग है जबिक अच्चयचंद्र शर्मा ने बसे १४वीं शती के उत्तरार्थ की रचना माना है। दे०—ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ५६, अंक १, में शर्मा की का लेख—सिर्थूलिभद्द काग्र पर्यालीचन।

जैन भांडार में बताई बाती है बिसका नाम है 'जिनचंद्रसूरिफाग'। फाग काव्यों की परंपरा संस्कृत में नहीं मिलती श्रीर इनका प्रचलन सबसे पहले हिंदी के श्रादिकाल में ही हुआ है। ऐसा जान पड़ता है, वसंत ऋतु में गाए जानेवाले लोक-गीतों से इन काव्यों की रचनाशैली को प्रेरणा मिली है, ठीक वैसे ही जैसे रास काव्यो को लोकनृत्यमिश्रित लोकगीतो से प्रेरणा मिली जान पड़ती है। इतना ही नहीं, फागु कान्य की एक श्रौर विशेषता है जो उसके कान्यमय रूप में पाई जाती है। यह है फाग़ काव्य में श्रलंकृत शैली का प्रयोग । फाग़ काव्य वस्तुतः श्रनुपास तथा यमकवंघ वाली शैली में निबद्ध पाए जाते हैं, किंतु यह विशेषता फागुकाव्य का लच्या नहीं है। इस देखते हैं कि थूलिमद्कागु तथा नैमिनाथकागु में इस अनु-प्रास-यमक-बंध का मोह नहीं पाया जाता । वस्ततः फागु काव्यो में वसंतवर्णन की प्रधानता होती है। 'उनमें किसी कया का आश्रय छेने के कारण प्रबंधात्मकता भी होती है। ये काव्य वस्तुतः खंड काव्य की कोटि के हतिष्रतात्मक गेय काव्य कहे जा सकते हैं। जिस तरह संस्कृत काव्य सर्गों में विभक्त होते हैं तथा अपभंश काव्य संघियों में वैसे ही कई फागु काव्यों का विभाजन 'भासों' में पाया जाता है। कित भासों का होना आवश्यक नहीं है। श्रुलिभदृदुफागु ७ भासों में निबद्ध है तो नेमिनाथफागु में ऐसा विमाजन नहीं पाया जाता।

श्र्लिमद्दफागु में मुनि स्थ्र्लभद्र (श्र्लिभद्द) की चारित्रिक उदाचता की कथा विश्वित है कि किस प्रकार कोशा वेदया उन्हें वश में करने के लिये अनेक प्रयत्न करती है, पर वे श्रटल रहते हैं। इस प्रकार शृंगार, नखशिखवर्णन, उद्दीपक-प्रकृति-वर्णन के परिपार्श्व को लेकर ब्रह्मचर्य तथा चारित्रिक संयम की विजयपताका फहराना ही हरिमद्रसूरि का लक्ष्य है। कान्य का समस्त शृंगारवर्णन शांत रस में पर्यवसित हो जाता है। कान्य में कोशा वेदया के नखशिख का वर्णन मनोहर वन पड़ा है:

मयण-खग्ग जिम छह्छहंत जसु वेणीदंडो । सरछड तरछड स्थामछड रोमावछिदंडो ॥ तुंग पयोहर उल्छसइ सिंगार यपक्का । कुसुमबाणि निय अमिय-कुंग किरयापणि सुक्का ॥ काजळ अंजिवि नयणज्ञय, सिरि संथड फाडेई । बोरियाविंद कंजुळिय पुण डरमंद्दळि तांडेई ॥ (४।१०)

(कोशा की काली वेगी कामदेव के स्थाम खड्ग की तरह लहलहा रही थी। उसकी सरल तरल स्थामल रोमाविल सुशोभित हो रही थी। उनुंग पयोघर ऐसे उछिसित हो रहे थे जैसे शृंगार (रूपी पुर्षों) के स्तवक हों अथवा मानी कामदेव ने अपने असृत के दो घड़ों को रख दिया हो। दोनों नेत्रों में काजल ऑजकर, ित में माँग निकालकर, ललाट में बोरिया तथा पट्टी (राखडी तथा पट्टी) देकर उसने वद्यास्थल में कंचुकी धारण की।)

इस पद्यांश में शृंगाररस के श्रालंबन विभाव का सुंदर वर्णन किया गया है। वेणी को कामदेव के खड़ग के समान बताकर उपमा तथा तुंग पयोधरों को कामदेव के श्रमृतकुंम बताकर उत्येचा श्रलंकार की कचिर योजना की गई है। शृंलिभद्दपागु का प्रकृतिवर्णन सुंदर है तथा नादसींदर्य का वहन करता है। शृंगार की उद्दीपक प्रकृति के रूप में निम्नोक्त वर्णवर्णन को उपन्यस्त किया जा सकता है:

क्षिरमिर झिरमिर झिरमिर ए मेहा वरिसंति ।

खळहळ खळहळ खळहळ ए वाहळा वहंति ।

झबझब झबझब झबझब ए बीजुळिय झबकक ।

थरहर थरहर थरहर ए, विरिहिनि मन कंपह ।

महुर गंभीर सरेण मेह जिमि जिमि गाजंते ।

पंच बाण नियकुसुमबाण तिम तिम साजंते ।

जिम जिम केतिक महमहंत परिमळ वियसावह ।

तिम तिम कामिय चरण छागि निज रमणि मनावह ॥ (४।६-७)

(ये बादल भिरमिर भिरमिर बरस रहे हैं। ये नाले खलखल शब्द फरते बह रहे हैं। बिजली सबसब सबसब चमक रही है श्रीर विरहिशी का मन धरहर थरहर कॉप रहा है। ज्यों ज्यों बादल मधुर गंभीर स्वर में गर्जना करता है, त्यों त्यों कामदेव श्रपने बायों को सजा रहा है। ज्यों ज्यों केतकी विकसित होकर श्रपनी सुगंब को दिग्दिगंत में फैलाती है त्यों त्यों कामी जन श्रपनी रमिश्यों के चरगों में गिर-गिरकर उन्हें मना रहे हैं।)

राजशेखरस्रिकृत नेमिनायफागु भी कान्यसौंदर्य की दृष्टि से मनोहर कान्य है। इसमें नेमिनाय तथा राजमती की कथा निनद्ध है। कान्य में राजमती के नखशिख वर्णन तथा शृंगार सजा का कचिर उपन्यास किया गया है, साय ही उत्तरार्घ में राजमती का विरहनर्णन भी ऋत्यिषक मार्मिक है। इस कान्य का शृंगार भी शांत रस में ही पर्यवसित होकर तीर्थंकर नेमिनाथ की चारित्रिक निष्ठा तथा संयम की न्यंजना में सहायक होता है। कान्य की शैली का संकेत राजमती की शृंगार-सजा के निम्नलिखित वर्णन से दिया जा सकता है:

> तरितय कज्जल रेह नयणि मुंहकमिल तंबीली । नागोदर कंठलंड कंठ अनुहार विरोली । मरगद जादर कंखुयड फुट फुटलह माला । करहीं कंकण-मणिवलय चूड खडकावय बाला ॥

रुणुञ्चणु रुणुञ्चणु रुणञ्चणु एं किं धाधिरयाली। रिमझिमि रिमझिमे रिमझिम एं पय नेउर जुयाली॥ निह आलत्तर बलवलर सेअंसुअ-क्रिमिसि। अंखडियाली रायमई प्रिन्न जोभइ मनरसि॥

(उसने श्राँखों में कजल की रेखा दी श्रौर मुख में तांबूल लिया, उसके कंठ में तदनुरूप नागोदर कंठुला (हार) सुशोमित हो रहा था। रेशमी जरी के वस्त्र तथा कंचुकी पहन, फूलों की माला श्वारण कर वह बाला राजमती हाथों में मिणा के कड़े, कंकण तथा चूड़े को खड़का रही थी। उसकी कमर में करघनी मज्य-फणायित हो रही थी तथा दोनों पैरीं में नूपुर मंकृत हो रहे थे। उसके नखों की घवेत कांति से मिश्रित श्रालक्तक जगमगा रहा था। इस प्रकार सज-धनकर राजमती मन में रस लिए (श्रनुरागपूर्वक) श्रॉखों से श्रपने प्रिय की बाट देख रही थी।)

फागु कान्यों की परंपरा बाद में भी चलती रही है तथा हमें बाद की कृतियों में हलराजकृत स्थूलिमद्रफाग (१४०६ वि०), राजकृत तक विरह-देखातुरी-फाग-वसंत तथा राजहर्षकृत नेमिफाग (विक्रम की १७वीं शती) का पता चलता है। यह परंपरा गुजराती के प्राचीन साहित्य में पाई बाती है। रास कान्यों की परंपरा भी गुजराती में श्रक्षुग्ण बनी रही है तथा १४०० वि० सं० के बाद की कई रासकृतियाँ गुजराती में पाई बाती हैं; यथा, गौतमरास, विद्यावितासरास, दशार्णभद्ररास, वस्तुपाल-तेजपालरास, श्रेशिकरास, पेयद्धरास, संवपति-समरसिंहरास, सागरदत्तरास, श्रादि। रास कान्यों की यह परंपरा ही हिंदी की आदिकालीन कृति बीसलदेवरासो, पृथ्वीराजरासो, परमालरासो में मानी जा सकती है, इसका संकेत हम आगे 'रासो' शब्द की न्युत्पत्ति पर विचार करते समय करेंगे।

## ६. मुक्तक कविताएँ

प्रारंभिक हिंदी की मुक्तक किवताश्रों का एक संकलन हमें प्राकृतपैंगलम् में मिलता है। इसमें जजल, बन्बर, विद्याघर, हरिब्रह्म श्रादि किवयों की रचनाएँ हैं। इनमें कई पद्यों में रचियता का नाम मिलता है, कई में नहीं। ये दूसरी कोटि की रचनाएँ किनकी हैं, यह कहना किठन है, इनमें से कई को राहुल जी ने उपर्युक्त चार किवयों की ही मानकर संकलित किया है। कालकम की हिए से इनमें बन्बर सबसे पुराने हैं जो कलचुरिनरेश कर्या के राजकिव (११०७ वि० सं० के लगभग) थे। बन्बर के नाम से कुछ पद्य प्राकृतपैंगलम् में हैं, यथा:

चल गुज्जर कुंजर तेजिज मही। तुभ बन्बर जीवण अज्जु णही। जह कुम्पिस कण्ण-णरेंद्वरा। रण को हिर को हर बज्हरा॥ (हे गुर्जरेश, हायी को छोड़कर जमीन पर भग, श्राच तेरा जीवन नहीं है। यदि राजा कर्ण कुपित हो जाय तो युद्ध में विष्णु कौन हैं, शिव तथा इंद्र भी कौन हैं ?)

इनके बाद कालक्रम की दृष्टि से विद्याघर त्याते हैं जो काशीनरेश जयचंद गहड़वाल (१२५० वि०) के महामंत्री थे। इनकी कई फुटकर कविताएँ भी वहीं पाई जाती हैं। निम्नलिखित पद्य मुख्य है, जिसमें विद्याघर ने काशिराज की प्रशंसा की है:

> मश्र भंजिअ वंगा भग्गु किल्गा, तेलंगा रण मुक्कि चले । मरहद्दा ढिद्दा लिग्य कद्दा, सोरद्दा भग पाभ पले ।। चंपारण कंपा पन्वश्र झंपा, ओत्था ओत्थी जीवहरे । कासीसर रामा किश्व प्रभाणा, विज्जाहर भण मंतिवरे ॥

(विद्याघर मंत्रिवर कहते हैं कि जब काशीश्वर ने युद्ध के लिये प्रस्थान किया तो बंगाल का राजा मय से आतंकित हो गया, किलंगराज मग गया, तैलंगराज युद्ध छोड़कर चला गया, मरहठे कष्ट से युक्त दिखाई देने लगे, सोरठ (गुजरात) के राजा मय से पैरीं पर गिर पड़े, चंपारन का राजा कॉपने लगा तथा पर्वत में जा लिपा।)

इनके श्रितिरिक्त श्रन्य किवयों की भी रचनाएँ प्राकृतपैंगलम् में संग्रहीत हैं। विषय की हिंध से 'प्राकृतपैंगलम्' में संग्रहीत सुक्तक किवताएँ सर्वप्रयम दो तरह की मानी जा सकती हैं—भिक्तमय स्त्रितियाँ, तथा इतर। स्त्रुतियरक सुक्तकों में विष्णु, शिव, शिक्त तथा दशावतार की स्त्रुतियाँ हैं। इतर सुक्तकों में एक श्लोर श्रिक संख्या राजप्रशस्तिपरक सुक्तकों की है, दूसरी श्लोर श्लंगारमय सुक्तकों की जिनके श्लंगरूम में ही ऋतुवर्णन से संबद्ध सुक्तक पद्यों को लिया जा सकता है। इनके श्लितिरक कुछ नीतिपरक स्किमुक्तक भी पाए जाते हैं। वर्णनशैली की हिंध से इन-पर संस्कृत साहित्य के स्तीत्रकाव्य, राजप्रशस्तिकाव्य तथा श्लंगारी एवं नीतिसंबंधी सुक्तकों का प्रमाव स्था परिलक्तित होता है।

इसी काल की रचना 'ढोला मारू रा दोहा' नामक प्रसिद्ध प्रेमगाथात्मक लोकगीत है। यद्यपि इसकी माषा लोकगीत के रूप में प्रचलित होने के कारण परि-वर्तित रूप में मिलती है तथापि यह विषयवस्तु की दृष्टि से हिंदी साहित्य के न्नादि-काल की रचना है। इसका रचनाकाल विक्रम की १३वीं-१४वीं शती माना जा सकता है। ढोला मारू रा दोहा प्रेमगाथा होते हुए भी मुक्तक काव्य के विशेष समीप है तथा मूलता ढोला द्वारा परित्यक्त मारवणी का विरहगीत है। ढोला तथा मारवणी से संबद्ध इस विरहगीत में कई कथात्रों को ऊपर से जोड़कर इसे प्रबंध काव्य का रूप देने की कई परवर्ती छेखकों ने चेष्टा की है। इस प्रकार का प्रथम प्रयत्न जैसलमेर-निवासी वाचक कशललाम

द्वारा १७वीं शती के पूर्वार्ध में किया गया था। कुशललाम ने चौपाइयो में श्राख्यान का निवंघन कर 'ढोला मारू दोहा' को बीच बीच में ऐसा सजा दिया है कि वह एक प्रबंध काव्य बन गया है। 'ढोला मारू' से संबद्ध दोहे राजस्थान तथा पिश्वमी प्रदेश में विशेष प्रचलित रहे होगे। कबीर की साखियों में कई दोहे 'ढोला मारू' से संबद्ध दोही के ही उलये जान पड़ते हैं । लोकगीतों की शैली में निबद्ध होने के कारण 'ढोला मारू रा दोहा' सरल होते हुए भी श्रत्यधिक मार्मिक एवं प्रभावोत्पादक है। मारवाधी के विरह से संबद्ध दोहे अत्यधिक भावगर्भित हैं। इनके श्रतिरिक्त ऋतुवर्णन, विशेषतः पावस का वर्णन, नखशिखवर्णन तथा संयोग के चित्र भी संदर बन पड़े हैं। 'ढोला मारू रा दोहा' की कलात्मकता का दिङ्मात्र संकेत निम्नांकित दोहों से मिल सकता है:

> जिणि देसे सज्जण वसइ तिणि दिसि वज्जइ वाउ। उभां लगे मो लगासी, उही लाख पसाउ॥ (७४) बीजुलियाँ चहला रहिल आमइ आमइ च्यारि। कद रे मिलडं की सरजना कांबी बाँह पसारि ॥ (४४) पावस मास, विदेस ध्रिय, घरि तरुणी कुछ सुष्ध। सारंग सिखर निसह करि मरइस कोमळसुध्य ॥ (१७४)

नखशिख वर्णन तथा संयोग शृंगार का एक नमना यह है: गति गयंद, जंघ केलि प्रभ, केहरि जिस कहि लंक। हीर उसण, विद्वम अघर, मारू अक्रुटि मयंक ॥ (४५४) कंठ विलगा मास्वी करि कंच्वा द्र। चक्रवी मिन आणंद हवड. किरण पसारवा सर ॥ (५५१)

यहाँ दोला जैसे लोकगीत में अलंकारों का रमग्रीय विघान देखा जा सकता -है। प्रथम पद्य में परंपरागत उपमानों का प्रयोग कर मारवाणी के तत्तत् श्रंग के सौंदर्य की व्यंजना की गई है। प्रथम पद्य में उपमालंकार है। द्वितीय पद्य में प्रतिव-स्तूपमा का चमत्कार पाया जाता है, जहाँ मारवाणी तथा चकवी के 'श्रानंदित होने' रूप समान धर्म का पृथक पृथक वाक्यों में उपादान किया गया है।

## ७. नाथपंथी साहित्य

इस काल की कई नाथपंथी रचनाएँ भी उपलब्ध है। स्वयं गोरखनाथ के ही नाम से ४० पुस्तकें प्रचलित हैं जिनका संकेत डा॰ पीतांबरदत्त बङ्थ्वाल ने

ढोला मारू रा दोहा, मूमिका, पृ० १३२-१३४, ना० प्र० सगा, सं० २०११।

किया है। इस काल के नाथिखों के साहित्य में प्राचीनतम साहित्यिक व्यक्तित्व गोरखनाथ का है। गोरखनाथ के काल के निपय में विद्वानों में वड़ा मतमेद है। ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। राहुल जी के मतानुसार इनका समय वि॰ सं॰ ६०२ (८४५ ई०) के ग्रासपास माना जा सकता है। इस प्रकार गोरखनाथ विक्रम की १०वीं शती में रहे हींगे। श्राचार्य शुक्ल को राहुल जी के मत में संदेह है तथा वे स्पष्ट कहते हैं: 'श्रतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की १०वीं शताब्दी मानते नहीं बनता ।' श्राचार्य शुक्ल संभवतः गोरखनाथ को विक्रम की १३वीं शती में मानते हैं। डा॰ इजारीप्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ का समय विक्रम की ११वीं शती मानते हैं । द्विवेदी जी गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध रचनाश्रों के विषय में यह मत प्रकट करते हैं कि चाहे ये कृतियाँ ठीक इसी रूप में उस समय की न हीं, परंतु इनमें भी प्राचीनता के प्रमाण विद्यमान हैं, जिससे कहा जा सकता है कि संभवतः इनका मूलोद्भव ११वीं शती ही में हुश्रा हो ।

नाथपंथ की सैद्धांतिक मान्यताश्रों का संकेत करना यहाँ श्रप्रासंगिक होगा।
हमें यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि श्रपभ्रंश साहित्य में चौद्ध सिद्धों की जो
साहित्यक परंपरा पाई जाती है उसी की कमिक धारा नाथपंथी सिद्धों का साहित्य
है। इनके साहित्य में जहाँ एक श्रोर उलटवॉसियों की शैली में रहस्यात्मक साधना
की व्यंजना पाई जाती है, वहाँ दूसरी श्रोर साधारण जनता की चोली में
पंडितों का पाखंड, ढोंग, जातिप्रथा, रूढ़िवादिता श्रादि की कर श्रालोचना भी
है। गोरखनाथ की कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं जो निपय की
हिंधे श्रादिकालीन हिंदी सिद्धकाव्य का संकेत करते हैं। जहाँ तक इनकी भाषा
का प्रश्न है, वह इस रूप में तो १५वीं शती से पुरानी नहीं जान पड़ती।

- (१) सिष्टि-उतपती बेली प्रकास, मूल न थी, चढ़ी आकास। करभ गौढ़ कियो विसतर, जाणनै जोसी करें विचार ॥ (११९।१)
- (२) दृष्टि अग्रे दृष्टि छुकाइ्बा सुरति छुकाइ्बा कार्न । नासिका अग्रे पवन छुकाइ्बा, तब रखि गया पद निर्वानं ॥ (२०।७५)
- (३) अबूझि बूझि छै हो पंडिता अकथ कथिछै कहाणी । सीस नवावत सतगुरु मिलिया जागत रैण विहाणी ॥ (७२।२२२)

<sup>ी</sup> राहुल : हिंदी काव्यथारा, पृ० १५६।

२ आचार्य शुक्त : हिं० सा० इ०, ए० १४।

<sup>3</sup> डा॰ द्विदी : ना॰ सं०, पृ० १०२।

<sup>🔻</sup> नहीं, पूर्व १०२।

गोरखनाथ की रचनाओं का एक :संग्रह डा० बड्थ्वाल ने हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग से सं० १६६६ में प्रकाशित किया था। डा० बड्थ्वाल ने गोरखनाय की एक श्रम्य स्वती' को सबसे श्रिषक प्रामाणिक रचना माना है। गोरखनाथ की एक श्रम्य रचना 'गोरखनोध' भी विशेष प्रिस्ट है तथा श्रिषक परिचित ग्रंथ है। गोरखनाथ के नाम से उपलब्ध ४० हिंदी रचनाश्रों में डा० बड्थ्वाल ने १४ रचनाश्रों को निःसंदेह प्राचीन माना है। नाथ साधुश्रों की परंपरा से हमें गोरखनाथ के श्रितिरक्त श्रम्य प्राचीन नाथसिद्धों की फुटकर रचनाश्रों का भी पता चलता है। इनकी प्रामाणिकता के विषय में भी निश्चयपूर्वक कोई बात कहना श्रसंभव है। कबीर से पूर्व के इन नाथसिद्धों में जिनकी रचनाश्रों का पता चलता है, उल्लेखनीय व्यक्तित्व से हैं—चौरंगीनाय, गोपीचंद, चुणकरनाय, भरथरी तथा जलंग्रीपाव। नाथसिद्धों के इन फुटकर पद्यों का संग्रह डा॰ हिवेदी के संपादकत्व में 'नाथसिद्धों की बानी' के नाम से प्रकाशित हो रहा है।

जहाँ तक नायसिद्धों की इन कृतियों की साहित्यक महत्ता का प्रश्न है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में इनका संग्रह करने में अरुचि दिखाई है। वे कहते हैं: 'उनकी रचनाओं का जीवन की स्वामाविक सरिएयों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षामात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोई मारा नहीं कह सकते ।' डा॰ द्विवेदी ने इन रचनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। वे कहते हैं: 'इस काल में साहित्यक क्षेत्र को यथासंमव व्यापक बना-कर देखना चाहिए। यहाँ तक कि इस काल में उत्पन्न महात्माओं और किवयों के नाम पर चलनेवाली और परवर्ती काल में निरंतर प्रक्षेप से स्कीत होती रहनेवाली पुस्तकों का भी यदि धैर्यपूर्वक परीक्षण किया जाय तो कुछ न कुछ उपयोगी बात अवस्य हाथ लगेगी। ''इस काल की कोई भी रचना अवजा और उपेचा का पात्र नहीं हो सकती। साहित्य की हिंह से, भाषा की हिंह से या सामाजिक गित की हिंह से उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की संभावना होती ही है। 'रे

#### इंदी गद्य का उन्मेष

हिंदी साहित्य का सर्वेच्च्या करने पर हमें पता चलता है कि हिंदी गद्य-साहित्य का विकास बहुत बाद की घटना है। आधुनिक काल के पूर्व जो कुछ

१ आचार्य शक्ल : हिं० सा० ६०, ५० २१।

<sup>🤻</sup> डा० द्विवेदी : हिं० सा० ऋा०, ५० २४–२५।

गद्यस्प का पता चलता है, वह व्रजमापा का वार्तापरक, टीकापरक या एक श्राध शुद्ध साहित्यिक कृति का गद्य है। यह गद्य साहित्य भी हमारे लिये महत्वपूर्ण वस्तु है। हिंदी के श्रादिकाल में गद्य की क्या दशा थी, इसका हमें कुछ भी पता न था, इबर उक्तिव्यक्तिप्रकरण तथा वर्णरत्नाकर के प्रकाशन से प्राचीन हिंटी गद्य का कुछ श्रामास मिलता है, साथ ही तेरिसतोरी के 'नोट्स श्रान श्रोल्ड वेस्टर्न राजस्थानी' के परिशिष्ट तथा नाहटा जी के द्वारा निर्दिष्ट जैन गद्य साहित्य में भी इसका एक स्वस्प देला जा सकता है। इस प्रकार हमें एक श्रोर उक्तिव्यक्ति तथा वर्णरत्नाकर में पूर्वी हिंदी के गद्य का नमूना मिलता है तो दूसरी श्रोर जैन गद्य में पश्चिमी हिंदी के गद्य का नमूना। विद्यापित की कीर्तिलता में भी हमें गद्यांश मिलते हैं, पर जैसा कि इस बता चुके हैं, वह संस्कृत गद्य से पूर्णतः प्रभावित शैली का होने के कारण तत्कालीन हिंदी गद्य का वास्तिविक स्वरूप नहीं प्रकट करता। हम यहाँ तीनों प्रकार के गद्य का थोड़ा थोड़ा श्रंश उद्धृत कर रहे हैं:

- (१) जस जस धर्मु बाढ, तस तस पाषु घाट ।'''याकर धर्मु उसस, ताकर पाषु ओहस ।'''जब पूतु पाठ पखाल, तय पितरन्हु सर्गु देखाल । जेत जेत परा घनु चौराअ, तेत तेत आपण पूतु हरायी, जैंम जैंम मा पूतुहि बुलाल, तेम तेम दूजणकर हिस जाल । ( उक्तिन्यक्तिप्रकरण, पृ॰ ३३, १८)।
- (२) कागजरक मीति तेलें सिचिल आइसिन रात्रि पछेयांकां वेगे काजरक मोंद फुजल आइसन मेघ निविल मांसल अंधकार देषु मेघप्रित आकाश भए गेल बल विश्वस्लताक तरंग तें पथिद्शज्ञान होंते अल लोचनक स्थापार निष्कल हाइतें छ।( वर्णरत्नाकर, पृ० १६)।
- (३) ( पश्चिमी हिंदी-राजस्थानी गद्य का निदर्शन )

तुरुमिणी नगरीहँ दत्त ब्राह्मणि महुन्तह राज्य आपणह वसि करी आगिलु जितसञ्जराजा काढी आपणह राज्य अधिष्ठिउँ। धर्मा नी बुद्धिहँ घणा माग मजिया। एक पारदत्त ना माउला कालिकाचार्य खुरु भाणेज राजा भगी तीणहँ नगरी आविया। मामउ भगी दत्त गुरु कन्हह गिउ। याग वुँ फल प्लवा लागु। (तेस्सितोरी द्वारा परिशिष्ठ ५ में धर्मदासकृत उपदेशमाला, गाथा १०५ की सोमसुंदरस्रिकृत टीका से)।

९ अगरचंद बाह्य : नीरगाथाकाल का जैन साहित्य, ना० प्र० प०, वर्ष ४६, अंक २, वि० सं० १६६=।

#### ६. दिक्लनी हिंदी या खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप

श्रमीर खुसरो ने श्रपनी हिंदी रचनाश्रों में जिस माषाशैली को श्रपनाया था वह दिल्ली के आसपास की बोली-खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप-मानी जाती है। ख़ुसरों के बाद खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप हमें दक्खिनी शिया राज्यों में लिखे गए दिनखनी हिंदी के साहित्य में मिलता है। विक्रम की १४वीं शती के उत्तरार्ध तथा १५वीं शती के पूर्वार्घ में उत्तरी मारत से कई मुसलमान दिच्या (दिक्खन) में जाकर बस गए। ये श्रपने साथ दिल्ली के श्रासपास की बोली ले गए थे। घीरे घीरे यह दिन्खन के मुसलमानों की श्रपनी 'जवान' हो गई श्रीर इसमें साहित्यरचना भी होने लगी। इस भाषा का जो भी साहित्य हमें उपलब्ध होता है, वह कुछ अरबी फारसी शब्दों की छौंक के अतिरिक्त व्याकरण तथा शब्दकोश दोनों दृष्टियों से हिंदी का ही साहित्य है। अंतर केवल यह है कि इनके लिये देवनागरी लिपि के स्थान पर फारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। उद साहित्य के इतिहासलेखक इन्हीं को उद की प्राचीनतम कृतियाँ मानते हैं। यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि उर्दू वस्तुतः अलग न होकर मूलतः हिंदी ही रही जो घीरे घीरे घार्मिक संकीर्णता के कारण अपनी वास्तविकता से दूर हटती गई। दिवखनी हिंदी के साहित्य का हिंदी साहित्य के हतिहास में कई दृष्टियों से बड़ा महत्व है। पहले तो यह मारत की राष्ट्रभाषा—खड़ी बोली हिंदी—की प्राचीनतम साहित्यिक निधि का संकेत करता है, दूसरी श्रोर इसमें पद्य ही नहीं प्राचीन गचसाहित्य भी उपलब्ध होता है, तीसरे इस साहित्य का इसलिये भी महत्व है कि इसके छेखक सभी मुसलमान हैं, तथा-उनकी ये कृतियाँ इस बात का प्रमाख है कि उर्दू का उदय बहुत बाद की चीज है। विषय की दृष्टि से ये साहित्यिक कृतियाँ या तो इस्लाम धर्म के प्रचार से संबद्ध हैं या कथासाहित्य हैं। तसव्बुफ (सूफी मत) से संबद्ध पद्य साहित्य में मसनवियों की प्रधानता है। दक्खिनी का श्रिधिकांश साहित्य सूफी मत से प्रमावित है।

दिक्लिनी हिंदी के सर्वप्रथम छेखक ख्वाजा बंदानवाज गेसूद्राज सैयद मुहम्मद हुसेनी (१३७५ वि० सं०—१४७६ वि० सं०) माने जाते हैं जो एक प्रसिद्ध फकीर थे। इनकी छोटी छोटी गद्यकृतियाँ मिलती हैं जिनमें इस्लाम धर्म के प्रचार की चेष्टा पाई जाती है। दिक्लिनी का सर्वप्रथम किव निजामी (१५१७ वि० सं०) था। इसने 'कदम राव व पदम' नामक मसनवी की रचना की थी। इसकी माषा शुद्ध हिंदी ही है, जिसमें अरजी फारसीपन वहुत कम है। जैसा कि 'दिक्त में उर्दू' के छेलक श्री नसीरदीन हाशिमी लिखते हैं—'हस्ज रवाज कदीम इसमें अरबी और फारसी के बजाय हिंदी अल्फाज ज्यादा है।' प्रस्तुत पुस्तक श्रमी अप्रकाशित है। इसके बाद तो दिक्लिनी हिंदी में कई मसनवियाँ

लिखी गई', जिनके लेखको में वजही, गवासी, इब्न निशाती प्रसिद्ध हैं। इनकी कृतियाँ कमशः कुतुवमुश्तरी, सैफुल्लमलूक, वबदीउज्जमाल, तथा फुलबन हैं। ये तीनो हिंदी शैली में लिखी प्रेमकथाएँ हैं तथा इन सभी का रचनाकाल विक्रम की १७वीं शती रहा है। इनके बाद भी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल तथा रीतिकाल की कई मुसलमान कवियों की दिक्खनी हिंदी की रचनाएँ भिलती हैं जिनकी भाषा हिंदीपन लिए है तथा जिन्होंने न केवल फारसी शैली पर मसनवी, गजल, रुवाई, मिसीया श्रादि ही लिखे हैं बल्कि भारतीय परंपरा के श्रनुसार नायिकावर्णन तथा श्रहतुवर्णन पर रचनाएँ की हैं श्रीर भारतीय छंदः परंपरा को भी श्रपनाया है। हा॰ सक्सेना के शब्दों में '(इन मुसलमान लेखकों ने) भाषा में बहुत हद तक मारतीयता निभाई श्रीर भावों में भी कुछ हद तक देशीपन कायम रखा।

#### १०, परंपरा और प्रगति

प्रारंभिक हिंदी का साहित्य उस फाल का साहित्य है, जब भारतीय जनजीवन संक्रांतिकाल से गुजर रहा था। यही कारण है, इस काल का साहित्य भी संक्रांतिकालीन लच्चणों से युक्त है। हर्षवर्धन की मृत्य के पश्चात समस्त उत्तरी भारत-विशेषतः मध्यदेश-कई छोटे छोटे राज्यों में बॅट गया था। इन राज्यों के राजा परसर लड़ा करते थे। शौर्य श्रीर विलासिता इनके जीवन के श्रंग थे. यही कारण है कि इस काल के एक कोटि के साहित्य में सामंती शौर्य श्रीर विलासिता की प्रचर व्यंजना पाई जाती है। यह वह काल है जम हिंदू सामंतवाद धीरे धीरे मरणासन स्थिति की श्रोर वढ़ रहा या श्रीर एक नया विदेशी सामंतवाद भारत की भूमि पर उदित हो रहा था। इस सामंती रंग में रॅगे हुए साहित्य से इतर साहित्य ऐसा भी है जो उस काल की सामान्य जनजीवन की वैचारिक काति का वहन करता है। बौद्ध तथा जैन धर्म ने, प्रमुखतः बौद्ध धर्म ने, जिस वैचारिक काति को जन्म दिया था उसी का एक रूप हम बौद्ध सिद्धों के श्रापश्रंश साहित्य में देख चुके हैं। यह साहित्य वस्तुतः सामान्य जनता का सामंती समाज के प्रति श्रांदोलन व्यक्त करता है। श्रपभ्रंश साहित्य की यह धारा श्रागे भी चलती रहती है जो नाथसिद्धों के साहित्य में देखी जा सकती है। इन दोनों साहित्यिक धाराश्रों में हम दो निरोधी बातें पाते हैं । एक धारा परंपरा, रुढ़ियो श्रीर गतानुगतिकता की पाबंदी करती है। यही कारण है कि यह धारा श्रपनी साहित्यिक प्रेरणा के लिये संस्कृत, प्राकृत या श्रापभ्रंश के राजस्तुतिपरक वीरगायाश्रों, शृंगारी काव्यों या नीति संबंधी रचनाश्रो का मुँह जोहती हैं। इनका विषय भी इन्हीं

१ डा० सक्सेना: दक्खिनी हिंदी, पृ० ६१।

तक सीमित रहा है। दूसरी घारा परंपरा, रूढ़ियों श्रीर गतानुगतिकताश्री को छोड़कर चलनेवाली है। इस घारा के किवयों ने बौद्ध सिद्धो द्वारा खोदकर उर्वर बनाई हुई नई साहित्यिक भूमि में बीज डाले हैं। इन्होंने घार्मिक रूढ़ियों, बाह्या- ढंवरों श्रादि का खंडन किया है, जातिप्रथा की कटु श्रालोचना की है। इसके साथ ही मगवर्ष्येम की निस्छल व्यंजना भी इस घारा की प्रमुख विशेषता है। संभवतः इसीलिये शुक्ल जी ने इस काल को 'श्रुनिर्दिष्ट लोकप्रवृत्ति' का युग तथा डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'स्वतोव्याघातों' का युग कहा है।

- (१) दो धाराएँ—श्रपनी 'हिंदी साहित्य की भूमिका' में द्विवेदी जी ने श्रादिकाल की इन दोनो धाराश्रों का संकेत करते हुए लिखा है : हिंदी में दो प्रकार की मिल जातियों की दो चीजे अपभ्रंश से विकसित हुई हैं : (१) पश्चिमी श्रपभ्रंश से राजस्तुति, ऐहिकतामूलक श्रंगारी काव्य, नीति-विषयक फुटकल रचनाएँ श्रीर लोकप्रचलित कथानक। (२) पूर्वी श्रपभ्रंश से निर्गुनिया संतों की शास्त्रनिरपेच्च उम्र विचारधारा, शाह्कटकार, श्रक्खहपन, सहज्ञमून्य की साधना, योगपद्धित श्रीर मिक्तमूलक रचनाएँ।'' श्रादिकाल से मारतीय जीवन में इस प्रकार की दो धाराएँ—रुद्धिवादी तथा रूद्धिविरोधी धाराएँ—वहती मिलती हैं। कुछ विद्वान इन दो धाराश्रों को दो जातियों—श्रार्यं तथा श्रायंतर—(कुछ के मत में बात्य) की प्रतिनिधि विचारधाराएँ मानते हैं, किंद्ध यह समीचीन नहीं है। वस्तुतः ये दोनो एक ही जाति की दो प्रवृत्तियों तथा स्तरों की विचारसरिग्यों हैं। रुद्धिवादी धारा सामंतवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, रुद्धिवरोधी धारा जनसामान्य की स्वर्तत्र मावना की प्रतीक है।
- (२) कान्यशैलियाँ—अपभंश में हम तीन प्रकार की कान्यशैलियाँ देख चुके हैं—(१) प्रवंघ कान्यों की शैली, (२) मुक्तक कान्यों की शैली तथा (३) गीतों की शैली। इन्हीं को क्रमशः पद्धियावंघ, दोहावंघ तथा गेयपदवंघ भी कहा जाता है। प्रवंघ कान्यों की शैली को पद्धियावंघ इसलिये कहा जाता है कि ये प्रायः पद्धिया या पद्धरी छंद के कदनकों में निवद्ध होते थे जिनमें प्रत्येक कदनक के बाद घत्ता का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे प्रवंघ कान्यों में इस नियम की शिथिलता पाई जाने लगी कि उसका छंद पद्धरी ही हो, वह १६ मात्रा का कोई भी छंद, अदिह्या या पद्धरी में से कोई एक,

१ दिवेदी : हि० सा० भू०, ५० २६।

हो सकता था। पृथ्वीराजरासो, कीर्तिलता श्रादि चरितकाव्य होने के फाररा ययपि इसी पद्धियावंध के वाहक कहे जा सकते हैं तथापि इन्होने इस छुंदःपछिति को बहुत कम अपनाया है। प्रवंधकोटि की आदियुगीन रचनाओं में रासो प्रमुख है श्रौर तथाकथित ऐतिहासिक चरितकाव्य होने के कारण इसमें प्रायः उन सभी कथानक-रूढ़ियो का प्रयोग पाया जाता है जो लोककथासाहित्य की विदोपता रही हैं। बृहत्कथा जैसे प्राकृत कथासाहित्य में तथा संस्कृत के गद्यकाव्यों में हम इन कथानक-रूढ़ियों का प्रचुर प्रयोग देखते हैं। वहीं से ये श्रपभ्रंश चरितकाव्यों में श्रा गई हैं। करकंडुचरिं आदि की आलोचना करते समय हम दन रुढ़ियां का संकेत कर चुके हैं। पृथ्वीराजरासो इन रुढ़ियों से श्रात्यधिक समृद्ध है। श्रापश्रंश से श्राई हुई ये ही कथानकरुढ़ियाँ भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानकाव्यों में भी प्रचुर रूप में पाई जाती है। ब्रादिकालीन प्रवंघकाच्यों की परंपरा का गौरा रूप से सुर्फा प्रेमारूयान काव्यो पर भले ही प्रभाव पड़ा हो फिंतु कोई विशेष नहीं जान पड़ता। इसी तरह गोस्यामी तलसीदास के 'मानस' को भी इनकी श्रविच्छित्र परंपरा में रखना ठीक नहीं होगा । वस्ततः जैसा कि इस अनुपद में ही संकेत करेंगे भक्तिकाल का साहित्य एगारे लिये इतने नवीन रूप में प्रकट होता है कि वह श्रादिकाल से विन्द्रित सा जान पड़ता है। पद्धरीबंध का जो रूप हमें आदिकाल में मिलता है यह भक्तिफाल में नधीं पाया जाता । यहाँ चौपाई तथा दोहे के कडवक का प्रयोग हुन्ना दे। चौपाई तथा दोहे के कड़वक का प्रवंध काव्य के लिये प्रयोग भक्तिकालीन प्रवंध फाट्यों भी ही विशेषता है। वैसे चौपाई छंद का प्रयोग श्रापभ्रंश में सरह ने किया था तथा दोश तो श्रपभ्रंश सुक्तक काव्य का प्रमुख वाहन रहा है।

श्रपश्रंश मुक्तक कार्वों की परंपरा का संकेत हम कर चुके हैं। हिंदी के श्रादिकाल में इनकी परंपरा शृंगारी मुक्तकों, राजप्रशस्तिपरक मुक्तकों तथा नीति एवं मिक्तपरक मुक्तकों के रूप में पाई जाती है। इनके श्रतिरिक्त मुक्तक काव्य की ही एक परंपरा निर्गुणप्रधान तथा धार्मिक उपदेशमूलक फुटकल पद्यों की है। श्रपश्रंश में मुक्तक काव्यों का प्रधान प्रतीक दोहा रहा है। वीररसपरक तथा शृंगाररसपरक दोहों का पता हेमचंद्राचार्य के व्याकरण में उद्धृत श्रपश्रंश दोहों से लगता है। यहीं श्रपश्रंश के नीतिपरक मुक्तकों का भी पता चलता है। दूसरी श्रीर बोद्ध सिद्धों के दोहे हैं। श्रादिकाल की हिंदी मुक्तक रचनाश्रों में दोहा के श्रतिरिक्त श्रन्य छंदों की भी तचिह्रविषयक फुटकर रचनाएँ मिलती हैं, जैसे प्राकृतपैंगलम् के मुक्तक पत्रों में, तथापि दोहा हस काल का भी प्रमुख छंद रहा है। इसका शृंगारी मुक्तक रूप हम दोला मारू रा दोहा में पाते हैं। इस काल में दोहा का प्रवेश प्रबंध काव्य में भी होने लगा था। पृथ्वीराजरासों में चंद ने दोहा छंद का प्रयोग किया है। इस प्रकार भिक्तिलीन हिंदी साहित्य को दोहा प्रवंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनो स्रोतों से मिला है। इसका प्रवंधकाव्य प्रतेष का दोहा अवंध काव्य दोनो स्रोतों से मिला है। इसका प्रवंधकाव्य प्रयोग हम जायसी श्रादि स्की कियों के तक्तत्

कान्यों में तथा तुलिंधी के रामचिरतमानस में देख सकते हैं। दोहा छंद का मुक्तकगत प्रयोग हमें विहारी, मितराम, रसलीन, मुवारक श्राली श्रादि के शृंगारी मुक्तकों में तथा रहीम, तुलिंधी, बृंद श्रादि के नीतिपरक मुक्तकों में मिलता है। दोहे का वीररसिविषयक प्रयोग डिंगल साहित्य में प्रचलित रहा है तथा वॉकीदास एवं सूर्यमा में उसे देखा जा सकता है। बौद्ध सिद्धों की परंपरा से दोहे का प्रयोग नाथसिद्धों को मिला जान पड़ता है। श्रादिकाल के नाथसिद्धों ने भी दोहे का प्रचुर प्रयोग किया होगा। वहीं से यह परंपरा कवीर, दादू श्रादि ज्ञानाश्रयी धारा के निर्गुषा संतों को मिली है।

श्रपश्रंश में मुक्तकों की एक श्रलग शैली गेयपदवंघो की है जिसका पहला रूप बौद्ध सिद्धों के श्रपश्रंश पदों में मिलता है। इसी परंपरा के दो रूप हमें श्रादिकाल में मिलते हैं एक श्रोर विद्यापित के पद, दूसरी श्रोर गोरखनाथ श्रादि नाथपंथियों के पद। मिक्तकाल में भी पदो की यह परंपरा श्रक्षुएण बनी रही है, जिसको सगुण एवं निर्मुण दोनों घाराश्रों के कवियों ने समान रूप से श्रपनाथा है। तुलसी, सर श्रादि राममक्त एवं कृष्णमक्त कवियों ने पदो का प्रयोग किया है। इघर कवीर, रैदास, दादू श्रादि संतों ने भी इस शैली को चुना है।

इनके अतिरिक्त 'रासक', 'फाग़' जैसे गीतिनाट्यों की शैली भी आदिकाल में पाई जाती हैं, पर इसकी परंपरा हिंदी में नहीं मिलती। 'रासक' शैली का सर्वप्रथम काव्य श्रपभ्रंश का 'संदेशरासक' है। इसी परंपरा में जैन रासक या रासकाव्य श्राते हैं। हिंदी के वीरगाथाकालीन 'रासो' काव्यो के संबंध में 'रासो' शब्द ने विद्वानों का ध्यान अपनी श्रोर विशेषतः श्राकृष्ट किया है। इस शब्द की अनेक न्युत्पत्तियों की गई हैं। इन अप्रासंगिक न्युत्पत्तियों की मीमांसा में जाना यहाँ श्रनावश्यक होगा। यहाँ इस संबंध में नवीन एवं संप्रति प्रामाणिक मानी जानेवाली व्युत्पत्ति का ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा। इस मत के अनुसार 'रासो' शब्द वस्तुतः ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिस श्रर्थ में 'रासक' या 'रास' शब्दों का प्रयोग 'संदेशरासक' तथा श्रन्य जैन रासकाव्यों में पाया जाता है । इस प्रकार इस शब्द का संबंध हम संस्कृत के १८ उपरूपकों की तालिका में निर्दिष्ट 'रासक' तथा 'रासिका' से जोड़ सकते हैं। 'रासक' वस्तुतः इल्लीश, श्रीगदित श्रादि की तरह नृत्यप्रधान गीतिनाट्य है। इसका मूल उद्गम शुद्ध साहित्यिक न होकर लोकनृत्य से संबंध रखता है। इस तरह इस शब्द का संबंध कृष्ण श्रीर गोपिकाश्री के 'रास' से भी बोड़ा जा सकता है। श्रीमद्भागवत में ही इस नृत्य के लिये 'रास' शब्द का प्रयोग पाया जाता है । श्रादिकाल

कर्णोत्पलालकविटंककपोलवक्त्रधर्मश्रियो वलयन् पुरुषोधवाधैः ।
 गोप्य-समं भगवता ननृतुः स्वकेशस्त्रस्वतो अमर्गायकरासगांष्ट्याम् ॥ (भागवत, दशम स्कंध)

में 'रास' काव्य की तीन प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं-(१) लास्य या मृदुल रास, (२) उद्धत रास तथा (३) मिश्रित रास । प्रथम शृंगाररसपरक होते हैं, द्वितीय वीररसपरक, तृतीय शृंगारवीरमिश्रित । संदेशरासक तथा वीसलदेवरासो एवं श्रधिकतर जैन रासकाव्यों को इस कोमल शैंली के रासकाव्य गानते हैं। बाहुबलिरास, जो जैन रासकाव्य है, कोरी उद्धत शैली का रास है, जिसमें भरत तथा बाहबित (तीर्थेकर ऋपम के दो पुत्रो ) का युद्ध वर्णित है। पृथ्वीराजरासो मिश्रित शैली का 'रास' काव्य है। कहना न होगा, संस्कृत 'रास' या 'रासक' शब्द से ही एक स्रोर जैन कान्यों का 'रास' शन्द बना है, दूसरी स्रोर रासक > रासस > रासस > रासस के कम से 'रासो' शब्द निष्पन्न हुन्ना है। 'रासक' का गीतिनाट्यों से संबंध जोड़ने स कुछ भ्रांति भी फैल गई है। कुछ विद्वान् 'संदेशरासक' को हिंदी का प्राचीनतग ( पहला ) नाटक मान बैठे हैं। ऐसा मत-प्रकाशन वैचारिक श्रपरिपक्वता का द्यांतक है। वस्तुतः इस आंत घारणा का द्याधार संदेशरासक के ४३वें पण की कह बहुकवि णिबद्धउ रासउ मासियइ' इस पंक्ति के 'रासउ मासियर' का डा॰ भाषाणी द्वारा प्रस्तुत श्रॅगरेजी श्रनुवाद है, जिसका श्राशय है—'(इस सामोर नगर में) रासक बहुरूपियो के द्वारा अभिनीत होता है'। संस्कृत टीकाकार 'भासियद' का संस्कृत रूपांतर 'माष्यते' लिखता है, जो स्पष्टतः 'रासक पढ़ा जाता है' इस गत की पुष्टि करता है। उपर्युक्त हिंदी लेखको की भ्रांत धारणा भायाणी जी के श्रॅगरेजी श्रतुवाद के कारण है। वस्तुतः मॉड़ों के द्वारा नौटंकियों में गाए जानेवारे गीतों के लिये 'रासक' शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीफ वैसे ही जैसे बनारस की फजली। कबली को इम 'नाटक' का रूप मान सके तो 'रासक' भी नाटक कहा जा सकता है। 'संदेशरासक' न तो नाटक ही है, न नाटकपरंपरा का किंचिन्मात्र भी वाहक कहा जा सकता है। इस विवेचन से हमारा तात्पर्यं उस मत की श्रवेशानिकता सिद्ध करना है जो हिंदी नाटकों का उद्गम खोजते खोजते हिंदी के श्रादिकाल तक जा पहुँचता है। यह दूसरी बात है कि श्रादिकालीन गीतिनाट्यों को गौग रूप से श्राज के लोकनाट्य-मंडैती, नीटंकी ब्रादि-से जोड़ा जा सकता है पर यह हिंदी की साहित्यिक नाटकपरंपरा के लिये श्रप्रासंगिक जान पड़ता है।

हिंदी साहित्य के श्रादिकाल से मिक्तकाल की श्रोर बढ़ते ही हमें पता चलता है कि जैसे हम किसी नई भाषा का नया साहित्य श्रथवा नई परंपरा का साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि श्रपभ्रंश की कान्यपरंपरा हिंदी साहित्य के श्रादिकाल में भी चलती रही है श्रीर उसकी पूर्ण परिसमाप्ति की स्चना हमें मिक्तकाल के श्राविभाव से मिलती है। वस्तुत: श्रपभ्रंश साहित्य का मात्रात्मक परिवर्तन श्रादिकालीन साहित्य में मिलता है जब कि मिक्तकालीन साहित्य में श्राकर उसमें पूर्णत: गुणात्मक परिवर्तन हो गया है। सर्वप्रम हम माथा को ही छे ले। प्राकृत तथा श्रपभ्रंश में तस्तम शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर पाया जाता है। श्रादिकाल

में संस्कृत शब्दों का प्रचार बढ़ चला है। तद्मव शब्दों के साथ ही साथ तत्सम तथा श्रद्धतत्सम रूप श्रिषक पाए जाते हैं। मिक्तकाल में श्राकर तत्सम शब्दो का प्रयोग श्रीर श्रधिक वढ़ गया है। विद्वानों ने इस प्रवृत्ति का मूल कार्ग वैष्णव एवं मागवत धर्म के प्रचार, तथा मिक के आदोलन में हूँ हा है। विषय की हिए से भक्तिकाल में जो राम तथा कृष्णासंबंधी काव्यपरंपरा पाई जाती है असे जैन ऋपभंश राम-कृष्ण-काव्यों की परंपरा में रखना अवैज्ञानिक होगा। वस्तुतः यह परंपरा भक्तिकाल की परिस्थितियों की अपनी उपन है। तुलसी या दसरे रामभक्त कवियो की परंपरा पर वाल्मीकि रामायण, श्रध्यात्म रामायण या राम संबंधी संस्कृत नाटको का प्रभाव है. तो कृष्णमक्त कवियों पर श्रीमद्भागवत तया गीतगोविंद की परंपरा का । श्रादिकाल में विद्यापित का ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी श्रंगारीपद परंपरा का प्रभाव कृष्णभक्त कवियों पर पाया जाता है। नायसिद्धों के फुटकर पद्यो की निर्गु-निया 'बानी' वाली परंपरा कबीर तथा श्रन्य निर्धेषा संतों के काव्यों में देखी जा सकती है, किंतु कबीर को पूर्णतः उसी परंपरा की उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता। कवीर में हठयोग, सहजयोग, रूढिवाद का खंडन आदि उस परंपरा की देन मले ही हों, उनकी कवितात्रों में कवीर की अपनी विशेषता है जो भक्तिकाल की ही परि-स्थितियों की देन है। यह है कबीर का भावयोग, कबीर का मक्तरूप। भूलना न होगा, बौद्ध सिद्ध या नायसिद्धों को हम भक्त नहीं कह सकते। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के आविर्भाव के कारगों में प्रमुख कारगा वैक्याव धर्म एवं पांचरात्र संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार है। शंकराचार्य के 'ब्रह्मविवर्तवाद' के विरोध में जो भक्तिसंबंधी आंदोलन दक्तिण में आरंभ में रामानुन, मध्य या निवार्क के द्वारा तथा बाद में उत्तरी भारत में भी गौडीय वैष्णव तथा वल्लभाचार्य के द्वारा विकसित किया गया उसी की लहर उत्तरी भारत में फैल गई। उसने उत्तरी भारत की उर्वर साहित्यिक भूमि में सूखे पड़े कमलवीजों को फिर श्रंकुरित किया श्रीर भक्तिकाल का साहित्यसरोवर अनेक शतदलों से मंडित हो समस्त भावी साहित्य को सौंदर्यप्रेम की प्रेरणा देता सहदयों के मानस को सरिम से भरने लगा।

# तृतीय खंड धार्मिक तथा दार्शनिक श्राधार श्रीर परंपरा

छेखक पंडित बलदेव डपाच्याय

## प्रथम अध्याय

# वैदिक धर्म

## १. अर्थ और महत्त्व

भारतीय साहित्य के इतिहास में वेदों का स्थान गौरवपूर्ण है। श्रुति की श्राधारशिला पर भारतीय संस्कृति का प्रासाद प्रतिष्ठित है। प्रातिभ ज्ञान के सहारे मंत्रद्रष्टा ऋषियों के द्वारा श्रनुसूत श्राध्यात्मक तन्तों की विशाल राशि का ही नाम 'वेद' है। वेद का मौलिक तात्पर्य श्रध्यात्मशास्त्र की समस्याश्रों का सुलस्ताना है। सायगा के शब्दों में वेद का वेदत्व यही है कि वह प्रत्यन्त श्रथवा श्रनुमान के द्वारा श्रगम्य श्रयवा श्रवोध्य तत्त्वों का सुगमता से बोध कराता है। वेद का प्रामागय यही है कि वह प्रत्यन्त श्रथवा श्रनुमान के द्वारा जिस वस्तु का ज्ञान न हो सके उसका भी ज्ञान कराता है:

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ।।

मारतीय विचार, मावना, विश्वास श्रीर उसको श्रिमिव्यक्त करनेवाले साहित्य को मली माँ ति समसने के लिये वेद एक मीलिंक साधन हैं। मनु के कथनानुसार वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन, सर्वदा विद्यमान रहनेवाला चक्षु है । लौकिक वस्तुश्रों के साचात्कार के लिये बिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार श्रलौकिक तत्त्वों के रहस्य जानने के लिये वेद की प्रकृष्ट उपयोगिता है। इस्प्राप्ति तथा श्रनिष्टनिवारण के श्रलौकिक उपाय को बतलानेवाला एकमात्र प्रंथ वेद ही है। ज्योतिष्टोम याग के संपादन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है श्रीर इसलिये वह प्राह्म है। कर्लज-मच्चण से श्रनिष्ट की उपलब्धि होती है, श्रतएव वह परिहार्य है। इसका ज्ञान सहस्रों तकों श्रीर श्रनुमानों की सहायता से भी नहीं हो सकता। प्रवल तर्क के वल पर विपिच्चिं की युक्तियों को द्विज्ञ भिन्न कर देनेवाले तर्ककुशल श्राचार्यों के सामने यदि स्वस्य वेदिनरोघ की छाया भी हिंगोचर होती है तो उनका मस्तक स्वतः नत हो जाता है। हम ईश्वरिनरोघ भी सहन कर सकते हैं,

<sup>े</sup> तैत्तिरीय संहिता का माध्योपोद्धात, पृष्ठ २। ( श्रानंदाश्रम संस्कृत श्रंथमाला, पूना )

२ पितृदेवमनुष्याणां वेदश्रकः सनातनम् ॥

परंत वेद का ग्रांशिक विरोध भी मुख्य भारतीय परंपरा के लिये ग्रासहा है। 'ग्रास्तिकता' की स्पष्ट पहिचान है वेद की सत्यता तथा प्रामाणिकता में श्रखंड विश्वास । वेद का निंदक ही 'नास्तिक' कहलाता है, नास्तिको वेदनिन्दकः । विद्वान के लिये 'स्वाध्याय' (वेद के अध्ययन ) की महत्ता का रहस्य इस तत्त्र में श्रांतिनिहित है ।

इस घर्मभूमि भारत में नितने धर्म कालांतर में उत्पन्न हुए, विकसित हुए तथा श्राज भी वर्तमान हैं, उनका मूल खोत वेद से ही प्रवाहित होता है। वेद ज्ञान के वे मानसरोवर हैं जहाँ से ज्ञान की श्रवस चाराएँ उत्पन्न होकर श्रनेक मार्गी से विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती रहती हैं। श्रायों की प्राचीनतम सामाजिक, श्रार्थिक एवं राजनीतिक दशा का ज्ञान हमें वेद की सहायता से ही हो सकता है। उनका धार्मिक तथा दार्शनिक महत्व सर्वतोभावेन महनीय तथा श्रक्ष्या है। उपनिपदीं में भारत के समस्त श्रास्तिक तथा नास्तिक दर्शनों के तत्वों की उपलब्धि वीजरूपेग् होती है। वेदांत के नाना मतों-श्रद्धैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत श्रादि-के गृत रूप तथा विकास को समभने के लिये उपनिपदों का शान नितांत श्रांपेश्वित है। वेद से बढ़कर प्राचीनतम ग्रंथ की उपलब्धि स्रभी तक नहीं हुई है। स्रातः भारत के धार्मिक विद्धांती के उदय तथा विकास की समीचा के लिये वेद ही प्राचीनतम साधन है।

# २. धर्मभावना का विकास

नैदिक श्रार्य श्रोजस्वी तथा श्राशावादी प्राग्री थे। वे प्रकृति की विचित्र लीलाओं को स्नानंद एवं स्राश्चर्य भरी दृष्टि से देखते ये स्नीर उनकी स्नोर उनका स्ना-भाविक श्राक्षवंग था। प्रातःकाल प्राची में किरणजालों को छिटकाकर भूमितल को कांचनरंजित बनानेवाला अभिमय सूर्वं का विंव तथा रजनी में रजतरदिगयों को विखेर-कर जगतीतल को शीतलता के समुद्र में गोता लगानेवाले गुधाकर का विंव किस मानव के हृदय में कौतुक तथा विस्मय को जन्म नहीं देते ? प्राचीन श्रायीं के हृदय पर इनका नवीनतम गहरा प्रमाव था। वैदिक श्रार्थों ने प्रकृति की इन लीलाश्रों को सीचे तौर पर सममाने के लिये नाना देवताओं की कल्पनाएँ की है। उन्हीं देवताश्रों के श्रनुग्रह से जगत् का समस्त कार्यजात संचालित होता है तथा भिन्न

१ म० रसृ० २/११ ( निर्यायसागर प्रेस, बंबई )

र यावन्तं ह वै इमां पृथिवी वित्तेन पूर्णां ददत लोवं, जयति, त्रिभिरतावन्तं जयति, शृयांसं च श्रचर्यं च य एवं विद्यानहरहः स्वाध्यायमधीते । तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतस्यः ॥ शत० ज्ञा० ११।४।६।१ ( अच्युत अंथमाला, काशी )

मिन प्राकृतिक घटनाएँ इन्हीं के कारण संघटित होती हैं। पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता के श्रनुसार ये देवता मौतिक जगत् के प्राकृतिक दश्यो के श्रिविष्ठाता है श्रर्थात मौतिक घटनात्रों की उपपत्ति के लिये ही श्रार्थों ने देवता की कल्पना को है। ऋग्वेद में नाना देवों की सत्ता होने के कारण विद्वान् तत्कालीन धर्म को बहुदेववाद ( पॉलीथीज्म ) के नाम से पुकारते हैं। कालांतर में घार्मिक मावना का विकास होने पर आर्थों ने इन बहुदेवों के अधिपति या प्रधान की खोज प्रारंभ की । डा॰ मैक्समुलर के श्रानुसार स्तुतिकाल में प्रत्येक वैदिक देवता सबसे बड़ा, सबका स्रष्टा तथा जगत का नियामक माना जाता है जिससे श्रन्य समग्र देवो की उत्पत्ति होती है। इस विशिष्टता के कारणा वे वैदिक धर्म को 'हेनोथीलम' नाम देते हैं। एक स्यायी देवविशेष की कल्पना आगे चलकर की गई जो 'प्रजापति' या 'पुरुष' नाम से श्रमिहित किया जाता था । धर्म के इस विकसित रूप का श्रमिधान है एकेश्वरवाद (मोनोथीज्म) जो श्रौर श्रागे चलकर सर्वेश्वरवाद (पैन्थीज्म) के रूप मे परिग्रुत हो गया। पुरुषस्क (ऋग्वेद १०।६०) इसी सर्वेश्वरवाद का प्रतिपादक प्रधान स्ता है: पुरुषं एवेदं सर्वं यदु भूतं यश्च भन्यम् । श्रीर इसी कारण दरातयी के स्कों में यह अपेचाकृत अर्वाचीन माना जाता है। इससे भी कॅची कल्पना ऋदैतवाद ( मोनीज्म ) की हुई जो 'एकं सद्विपाः बहुधा वदन्ति' आदि सक्तियों से स्पष्ट है।

पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा उद्मावित वैदिक धर्म के विकास की यह एक पद्धित है, परंतु भारतीय विचारकों की दृष्टि से यह पूर्णभावेन मान्यता नहीं रखती। यास्क तथा शौनक की संमित में इस जगत् के मूल में एक ही महत्त्वशालिनी शिक्त वर्तमान है जो माहाभाग्य से, महनीय ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण 'ईश्वर' या 'परमात्मा' नाम से श्रभिहित होती है। समस्त देव एक ही श्रात्मा के प्रत्यंग रूप होते हैं श्रीर उसी श्रात्मा की नाना प्रकार से स्तुति की जाती है:

माहाभाग्याद् देवतायाः एक एव आत्मा बहुधा स्त्यते । एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यंगानि भवन्ति ।

सर्वन्यापी सर्वात्मक ब्रह्मसत्ता (कारण सत्ता) कार्यवर्गों में श्रनुप्रविष्ट होकर सर्वत्र भिन्न भिन्न श्राकारों में परिलक्षित हो रही है । ऐतरेय श्रार्ययक के श्रनुसार एक ही महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी लोग 'उक्थ' मे, श्रध्वर्यु लोग

<sup>ी</sup> पुरुषसूक्त, मंत्र २। ( ऋ० वे० १०।६०।२ स्वाध्याय मगडल, श्रीय )

२ निरुक्त, ७।४।⊏,१ (वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई ) <sup>3</sup> बृहद्देवता, ऋष्याय १, श्लोक ६१, ६५। ( द्वारवर्ड श्रोरियंटल सीरीज, हारवर्ड )

'श्रुग्नि' में तथा सामवेदी लोग 'महावत' नामक याग में किया करते हैं । ऋग्वेद का प्रचुर प्रमागा इसी सिद्धांत का पोपक है।

ऋग्वेद की दृष्टि में देवगण श्रविनश्वर शक्तिमात्र हैं। वे श्रातश्यिवांसः ( स्थिर रहनेवाले ), श्रनंतासः ( श्रनंत ), श्रनिरासः, उरवः, विश्वतस्परि ( संसार से कपर रहनेवाले ) कहे गए हैं? । देवो का महत् सामर्थ्य एक ही है-महद् देवा-नामसुरत्वमेकम् । देवतात्रो के त्रिविषरूप का वर्गान त्रहुग्वेद में भिलता है । उनका जो रूप इमारे नेत्रों के सामने त्राता है, वह उनका रथूल रूप या श्राधिभीतिक रूप होता है। जो रूप भौतिक इंद्रियों से श्राप्राख तथा श्रतीत है, वह उनका गृढ़ सक्ष्म रूप या श्राधिदैविक रूप है। इन दोनों से श्रतिरिक्त उनका एक तृतीय रूप-श्राध्यात्मिक रूप-भी मंत्रों में प्रतिपादित है। सर्व के ये तीनों रूप मुक ही मंत्र में उत्, उत्तर तथा उत्तम रूप से क्रमशः वर्शित हैं :

> **उद् वयं** तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमगनम ज्योतिरुत्तमम् ॥

'ऋत' की दार्शनिक कल्पना भी इस सिद्धांत को पुष्ट करती है। 'ऋत' का श्रर्थ है सत्य, श्रविनाशी सत्ता। सृष्टि के श्रादि में 'मृहत' ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुश्रा। विश्व में सुन्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का कारगाभूत तत्व 'ऋत' ही है। सोम ऋत के द्वारा उत्पन्न तथा वर्धित होता है । सूर्य मृद्रत का ही विस्तार करता है तथा निदयाँ इसी ऋत को वहन करती हैं । ऋत का मूलभूत अर्थ है कारणस्ता, सत्यभूत ब्रह्म। ऋग्वेद के इस सुप्रसिद्ध मंत्र में मूल सत्ता की एकता तथा देवता श्री की उसकी नानात्मक श्रिभिव्यक्ति का तथ्य बड़े सुंदर तथा स्पष्ट शब्दो में विश्वित है :

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाह-

रथो दिन्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद् विप्रा वहुधा बद्नित

अर्गिन यमं सातरिश्वानसाहुः॥

निष्कर्ष यह है कि ऋग्वेद इस विश्व के नियासक श्रानुपम शक्तिसंपन्न नियंता के एकत्व से परिचित है तथा वह विभिन्न देवों को उसी की नाना शक्तियों का

१ ऐ० भ्रा० शशशश्य । (भ्रानंदाश्रम, पूना)

२ ऋ० वे० ४।४७।२।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वहीं, शरवारवा

४ वही, हाश्वदादा

प वही, शारव्यार्थ ।

प्रतिनिधि बताता है। वैदिक धर्म तथा देवतावाद ऋदैत तत्व के ऊपर आश्रित है। नाना में एकता की, भिन्नता में अभिन्नता की कल्पना आर्प चक्षु:संपन्न वैदिक ऋषियों की महती देन है। दार्शनिक जगत् में 'ब्रह्म' की संज्ञा से जो अद्वैत तत्व प्रतिपादित है, धार्मिक जगत् में 'पुरुप', 'हिरएयगर्म', 'प्रजापित', 'उच्छिष्ट', 'स्कम्म' आदि नाना अभिधानों से वहीं तत्त्व विश्वित है। देवगण उसी मूलभूत अद्वैततत्त्व परमात्मा की नाना शक्तियों के अभिन्यंजक रूप हैं।

#### ३. देवमंडल

वैदिक देवमंडल में विविध देवतात्रों का समावेश है। उनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। स्थानमेद से त्रिविध लोक के निवासी देवों के तीन प्रकार द (१) द्यस्थानीय, (२) अंतरिक्षस्थानीय, (३) पृथिवीस्थानीय। युस्थानीय देवों में वरुण, पूषा, मित्र, सविता, सूर्य, विष्णु, श्रिश्विन् तथा उपा मुख्य हैं। श्रंतरिच्चस्यानीय देवों में इंद्र, अपां नपात्, पर्जन्य तथा रुद्र की मुख्यता है तथा पृथिवीस्थानीय देवों में अग्नि, बृहस्पति तथा सोम प्रधान हैं। इन देवों में बरुण नितांत उदाच, जगत् के नैतिक नियंता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इंद्र दस्युश्रो के विजेता पराक्रमशाली आर्थों के बलिष्ट तथा ओकिष्ठ देवता है जिनकी लाति में सबसे अधिक स्कों की सत्ता उनके प्राधान्य तथा महत्व की परिचायिका है। 'श्राग्नि' का स्यान इंद्र से ही किंचिन्न्यून है। सबसे श्रधिक कमनीय खतियाँ, जिनमें सींदर्यभावना तथा सीकुमार्य कल्पना का स्निग्व मिश्रण है, उचा देवी के विषय में प्रस्तुत की गई हैं। लौकिक व्यवहार तथा जीवननिर्वाह का उपादक प्रकाशमय 'श्रमि' याज्ञिक वैदिक समाज का मान्य देव है। वह प्राणियो का सबसे श्रिधक हितकारक देवता है जिसकी अनुकंपा तथा प्रसाद से ही प्राणी दिन प्रति दिन धन, पुत्र, पौत्र स्त्रादि संपत्ति को प्राप्त करता है। इंद्र वीर योद्धात्रों को समरांगरा में विजय प्रदान करनेवाला तया शत्रुश्चों को पर्वत की गुफाश्चों में खदेड़नेवाला विलिष्ठ देव है । इंद्र का प्रधान ऋस्न वज्र है जिसकी सहायता से वह शवर, वृत्र श्रादि श्रनेक दानवों को मार मगाता है तया शत्रुश्रों के दुर्गवद पुरो को छिन्न भिन्न कर डालता है (पुरंदर )। उसका सबसे श्रिषिक महत्त्वशाली शौर्य वृत्र (दुर्भिन्न तया अकाल का दानव ) की पराजय है । इंद्र अपने वज से चूत्र ( अथवा अहि-सर्प ) को, जो जल को सर्वतः न्याप्त कर उसे गिरने तथा वहने से रोकता है, ध्वस्त कर देता है ( श्रप्युजित्=जल में विजयी )। उसके बुरे प्रभावों से निदयों का प्रवाह

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऋ० वे०, शश्रद्वश्रद्ध ।

र यो दासं वर्णमधरं गुहाकः। ऋ० वे० रा१रा४।

रक गया था। सप्तसिंधु प्रदेश की सातों निदयों की जलधारा कक गई थी, परंतु वृत्र का वध होने पर वे धाराप् वह निकलती हैं। सूर्य का उदय होता है। प्रकाश की रिसमया जगत् को प्रसन्न कर देती हैं। इंद्र-तृत्र के युद्ध का वर्णन वीररस का उत्पादक है जो नितांत सुंदर प्रतिभा के सहारे वर्णित है। तृत्र श्रवर्षण का श्रमुर है तथा इंद्र वृष्टि के देवता है।

द्यस्थान सौर देवतास्रो में पूपा, मित्र, सूर्य तथा सविता सूर्य के ही नाना गुणों के प्रतिनिधि देव हैं। गायत्री मंत्र के देवता यही सविता हैं जिनसे श्रपनी बुद्धि को शोभन कार्यों में प्रेरणा देने को प्रार्थना संध्यावंदन के समय नित्य की जाती है। विष्णु श्राकाशगामी सतत कियाशील सूर्य के ही प्रतीफ है। 'उनगाय' तथा 'उरकम' शब्दो से मंडित विष्णु ने तीन ही डगों में इस विशाल विश्व को माप डाला है (एको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ): विण्यु के तीन उगीं ( त्रिविक्रम ) का संबंध तीनो लोको से कमशः है। इसीलिये विष्णु के उच्तम लोक में शीव्रगामिनी भूरिश्टंग गाया (फिरगों ) का निवास है जहां मधु का उस्त (निर्भर) भक्तो की कामना पूरा करता हुआ लहराता है? । विष्णु के इस वैदिक का के श्रनुरूप ही उनके वामनावतार भी कल्पना पुरागों ने भी है। वामन के लिये 'त्रिवि-क्रम', 'उदगाय' तथा 'उदक्रम' शब्दो का प्रयोग इसी स्वारस्य से दे। भक्तिग्रंगों में 'गोलोक' की मंजुल कल्पना का आधार भी स्पष्टतः वंदिक है। पृपन् देव भूले भटको को राह लगाते हैं। उनका रथ वकरों के हारा खींचा जाता है जिन्हें चलाने के लिये उनके हाथ में चाबुक रहता है। वह मृत प्राणियों को पितरों के पास ले जाते हैं। व्रज (चरागाह) में जानेवाले पशुत्रों के वे प्रधान रक्षक हैं तथा इधर उघर भूल जानेवाली गायो को घर में सकुराल लाने की प्रार्थना इसीलिये उनसे की नाती है। मित्र मानवसमान का हितसाधन करते हैं। वस्त्या का उदाच रूप विश्व के नैतिक नियामक के स्वरूप का चरम उत्कर्ष है। वह विश्वतश्च हाः ( सर्वत्र हिः रखने-वाला ), धृतवत (नियमो का धर्ता ), युकतु (शोमन कर्मों का निप्पादक ) तथा सम्राट् ( सम्यक् प्रकाशनशील तथा शासक ) है। सर्वज्ञता से मंडित वरुग श्रंतरित्त में उद्देनवाले पित्त्यो तथा समुद्र में चलनेवाली नावो के मार्ग की भली मॉति जानता है। वह प्राणिमात्र के शुभाशुभ कर्मों का द्रष्टा तथा तचत् पत्लों का दाता माना गया है। वह स्पशों (सूर्य किरणों तथा गुप्तचरों) से सदा घिरा रहता है जो प्राशियों के हृदय में भी किए गए कार्यों की सूचना देते रहते हैं। वरुश

१ ऋ० वे० शश्यक्षाह ।

२ ता वां वास्तून्युश्मिस गमध्ये यत्र गावो मूरिशृंगा श्रयासः ॥ ऋ० वे० १।१५४।६ ।

का यह महनीय उदात्त रूप श्रवांतर काल में ििमटकर केवल उसके 'जलदेवता' के रूप में शेष रह गया।

रह तिदेवो में अन्यतम देव होने से पुराणों में सातिशय अद्धा तथा आदरणीय उपासना का पात्र है। उसके वैदिक रूप के विषय में आलोचकों में गहरा मतमेद हैं। अनेक आलोचक रह (शिव) को मूलतः द्रविड देवता मानते हैं जिसे आयों ने अपने देवमंडल में पीछे प्रहण कर लिया। परंतु वैदिक ग्रंथों की आलोचना से यह पृष्ट तथा प्रमाणित नहीं होता। रह अगिन के ही वस्तुतः प्रतीक हैं। रह के ज्योतिर्लिंग की कल्पना, जलधारी के बीच उनकी स्थापना, जल से अभिषेक, शिवमक्तों के मस्मधारण की प्रथा ये सब तथ्य इसी प्रतीक के पोपक हैं। अगिन अपनी घोरा तनु से संसार का संहार करने में समर्थ तथा वही अपनी अघोरा तनु से संसार का संहार करने में समर्थ तथा वही अपनी अघोरा तनु से संसार का कारण बनती है। उसी प्रकार उपरूप के हेतु जो देव 'रुद्र' हैं, वही जगत् के मंगलसाधन के कारण 'शिव' हैं। रुद्र-शिव की अभिनता की प्रथम सूचना ऋग्वेद" में ही उपलब्ध होती है। इस प्रकार रुद्र शिव को आर्य वैदिक देवता मानना ही सवैया उचित है।

वैदिक देवियों में 'उचा' की कल्पना वड़ी ही मनोहारिणी है। नर्तकी के समान चमकीले वस्तों से सजित, आलोकपुंज से आहत उषा जब प्राची चितिज पर उदय होती है तब वह रजनी के घोर अधकार को सिले हुए वस्त्र के समान दूर फेंक देती है। वह हिरग्यवर्णा है जिसके सीवर्ण रथ को लाल रंगवाले वलशाली घोड़े (किर्णो) खींचकर आकाश में लाते हैं। वह प्राचीन होकर मी नित्य नूतन है और इसीलिये 'पुराणी युवतिः' शब्द का प्रयोग उषा के लिये होता है।

इन प्रधान देवों के श्रतिरिक्त कालांतर में मन्यु, श्रद्धा श्रादि श्रमूर्त गुणों की प्रतीकरूपिणी नवीन देवताश्रों की भी कल्पना की गई है तथा प्राचीन देवों के रूपों में भी यथास्थान परिवर्तन लिखत होते हैं ।

देखिए—वलदेव उपाध्याय : धर्म और दर्शन, पृ० १७-२१। ( शारदा मंदिर, काशी )

र त्वमग्ने रुद्रो । ऋ० वे० २।१।६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वरनये। अ० वे० ७।⊏३।

४ अग्निवें रुद्र: । श० हा० ३।१।३।

५ ऋ० वे० राइइ।७।

६ वैदिक देवमंडल के विस्तृत स्वरूपवर्णन के निमित्त द्रष्टव्य-व्यवदेव उपाध्याय : वैदिक साहित्य श्रीर संस्कृति, ५० ४८४-५२०।

### ४. पूजापद्धति

- (१) प्रार्थना—सबसे सरल श्रीर प्राचीन पूजापद्धित प्रार्थना थी जो सबके लिये सुलम थी। वेदों के सूक्त श्रीर उनके मंत्र वास्तव में प्रार्थनाश्रों के ही संग्रह है। सिक्त, स्तुति, स्तवन, श्राशंसा श्रादि से देवताश्रों को प्रसन्न किया जाता था श्रीर पार्थिव सुलीं की प्राप्ति की श्राशा उनसे की जाती थी।
- (२) यज्ञ-यज्ञ वैदिक धर्म का प्रतीक है। श्राग्नि में नाना देवताश्रों के उद्देश्य से हविष्य श्रयवा सोमरस का हवन 'यश' के नाम से श्रिभिहित किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यश्चसंस्था का प्राधान्य है। वैदिक श्रार्थ श्रिम के उपासक थे। श्रिप्त के मुख्यतया दो प्रकार है ---(१) स्मार्ताप्ति, जिसका स्थापन प्रत्येक गृहस्य श्चर्यात विवाहित व्यक्ति के लिये नितात श्चावश्यक है, जिसमें गृह्यामि में कियमाण यज्ञ 'पाक्यक्ल' के नाम से ऋभिहित होता है; (२) श्रीतामि, जिसमें श्रीत यशों का विधान होता है। इसके भी चार श्रवांतर प्रकार हैं-गाईपत्य, श्राहवनीय, दिवाणात्रि तथा सम्याति । स्मार्त तथा श्रीत कर्मी की संमिलित गणना इकीस मानी बाती है—सात पाकयज्ञ, सात इविर्यंज्ञ, सात सोमसंस्था । 'श्रान्याधान' करनेवाला व्यक्ति ही इन यज्ञों के संपादन का अधिकारी होता है। अभि के आधान का पचीस के ऊपर तथा चालीस वर्ष से पूर्व वयवाले सपत्नीक व्यक्ति की श्रिधिकार है तथा स्थापन के अनंतर यावजीवन अभि की उपासना करते रहना श्रनिवार्य होता है। अग्निहोत्र प्रतिदिन प्रातः तथा सार्यकाल ग्रिय की उपासना है जिसमें मुख्यतः गोतुम्ब की तथा गौगातः यवागु, तंडुल, दिष तथा घृत की श्राहुति दी जाती है। दर्शपौर्णमास याग क्रमशः प्रति श्रमावस्या तथा प्रति पूर्णिमा को संपा-दित होता है। आप्रायण इष्टि नवीन उत्पन्न द्रव्यो, जैसे धान श्रीर जव, से शरद श्रीर वसंत में विहित है। चातुर्मास्य प्रति चार मासो में श्रनुष्टेय विशिष्ट याग की संज्ञा है। निरुद्धपशु प्रतिनत्सर वर्षा ऋतु में विहित है जिसमें छाग (वकरा) के हृदय, वत्, यकृत् श्रादि नाना श्रंगों का होम इंद्रामी, सूर्य श्रथवा प्रजापति के उद्देश्य से अभि में विहित है। सौत्रामिण भी पशुयाग का ही एक प्रकारांतर है जिसमें ऋश्विनी, सरस्वती तथा इंद्र के निमित्त ऋज, मेप तथा वृषभ की विल का क्रमशः विघान है। 'सौत्रामस्यां सुराग्रहः' सौत्रामसी याग में सुरा का पीना एकांत नियम नहीं है। आपस्तंत्र औत सूत्र (१९।२।२३) के अनुसार दुग्धपान भी वैषिल्पिष नियम है।

१ द्रष्टब्य---वही, ए० ५२१-५२८।

सोमयाग वैदिक श्रायों में ही नहीं प्रत्युत पारसी लोगों में भी बहुशः प्रचित याग है जिसमें सोम ( श्रवस्ता 'हश्रोम') के रस को चुलाकर श्रिम में हवन का विधान है। 'मूं जवान' नामक पर्वत के ऊपर उगनेवाली सोमलता को पत्थरों से कूटकर, पित्र से द्रोगाकलश में छानकर तथा गोदुग्ध मिलाकर नाना देवताश्रों के उद्देश्य से श्रिम में प्रक्षेप का विधान इस याग की विशेषता है। इसके सात प्रकारों में 'श्रिमिष्टोम' ही प्रकृतियाग है। 'यज्ञायज्ञा वो श्रमये' (साम सं० ३५) श्रहक् पर सामगान से समाप्ति इस याग के नामकरण का कारण है। यह पाँच दिनों में समाप्त होता है जिनमें बारह 'श्रक्कों' का प्रयोग होता है। उक्थ्य, घोडशी तथा श्रितरात्र को पूर्वयाग से संमिलित कर 'ज्योतिष्टोम' के नाम से पुकारते हैं। श्रत्यिष्टोम, श्राप्तीर्याम तथा वाजपेय मी पूर्वोक्त ज्योतिष्टोमों में श्रावापोद्वाप से निष्यन नवीन संस्थाएँ हैं। सोम का 'त्रिषवणा' होता है श्रर्थात् तीन बार प्रातः, मध्यंदिन तथा सार्य उसका रस चुलाया जाता है। सवनकर्म की ही श्रपर संज्ञा 'सुत्या' है।

इन यागों के अतिरिक्त 'गवामयन', 'वाजपेय', 'राजस्य' तथा 'अश्वमेघ'
नामक यशों का भी विधान मिल्न भिल्न अधिकारियों के उपयोग के लिये किया गया
है। ये समस्त यश दीर्घकालव्यापी होते हैं। 'राजस्य' यश का अधिकारी अभिषिक्त
चित्रय राजा ही होता है। ब्राह्मणा तथा वैश्य का इसमें अधिकार नहीं होता।
'अश्वमेघ' सोमयाग का ही एक प्रकार है परंतु अश्व के सवनीय पशु होने के कारण
यह इस विशिष्ट नाम से पुकारा जाता है। इसका अधिकारी अभिषक्त सार्वभीम
राजा ही होता है। यह भी दीर्घकालव्यापी यश होता है जिसमें एक विशिष्ट प्रकार
का अश्व एक सी अन्य अश्वों के संग में चार सी रिच्यों की संरच्चता में विभिन्न
दिशाओं के प्रांतों से निर्विध लीट आता था, तब उसके अंगों का अधि में इवन
किया जाता था। यह यश्वसंस्था संहिताकाल में विद्यमान थी, परंतु इसका परिखंहित
रूप ब्राह्मण युग की निजी विशिष्टता थी'।

(३) मंदिर श्रौर मूर्तिपूजा का श्रमाव—वैदिककाल में मंदिरो श्रौर मूर्तिपूजा का प्रायः श्रमाव था। मनुष्य प्राकृतिक श्रौर श्राध्यात्मिक शक्तियों का साचात् दर्शन श्रौर श्रनुमव करता था, श्रतः उसे मूर्ति जैसे प्रतीक श्रौर उसके संस्थान मंदिर की श्रावश्यकता न थी। संभवतः देवताश्रों की दावनिर्मित प्रतिकृतियाँ यशीय श्रवसरों पर बनती थीं।

<sup>े</sup> यइसंस्था के विशेष ज्ञान के लिये पठनीय ग्रंथ—म॰ म॰ विद्याघर श्रिष्ठोत्री रचित 'कातीय श्रीत स्त्र' की सरलावृत्ति की सूमिका, पृ॰ ४२-७५, (काशी)। चित्रस्वामी रचित 'यज्ञप्रकाश' (कलकत्ता)। रामेंद्रसुंदर त्रिवेदी रचित 'यज्ञकथा' (वँगला, कलकत्ता)। श्रार्थ विद्यासुधाकर (मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर)।

(४) शिश्नपूजा (१)-यह पूजा पद्धित भी वैदिक श्रार्थी में प्रचलित न थी। उनके शतुत्रों के विशेषगों में 'शिश्नदेवाः' (शिश्न = पुरुपेदिय को देवता माननेवाले ) भी कहा गया है। परंतु इसका दूसरा श्रर्य 'कासुक' भी है। परवर्ती लिंगपूजा शिस्तपूजा से भिन्न है और इसका विकास आगे चलकर हुआ।

#### ४. नीति

वैदिक समान में चतर्वगर्व की संगठित व्यवस्था थी। वैदिक यश का संपादक श्रीर निर्वाहक होने के कारण ब्राह्मण चारों वर्णों में श्रग्रतम था। वेद शास्त्र का श्रध्येता ब्राह्मण 'मनुष्यदेव' के महनीय श्रमिघान से मंडित था । ब्राह्मण का वल उसके मुख में, भाषरा में, वाक्शक्ति में ही माना जाता था, क्यों फि उसकी स्पष्टि विराट पुरुष के मुख से हुई थीर। ऐसे श्रनूचान ब्राह्मण के वश में च्निय के रहने पर ही राष्ट्र का मंगल तथा वीर पुरुपों का उदय माना जाता था3। इतिय राष्ट्र का रचक, वैश्य उसका वर्षक तथा श्रूद्र उसका सेवक समझा जाता था। फलतः उस युग में सामाजिक सहयोग, पारस्परिक सहानुभूति तथा अंतरंग सामंजस्य के जपर समाज व्यवस्थित था। नैतिक जीवन के ऊपर सर्वत्र श्राग्रह था। सत्यभाषणा, शोभन, सदाचार, विशुद्ध व्यवहार समाज का मेरदंड या। तांड्य ब्राहारा में श्रसत्य भाषरा वागा का खिद्र माना गया है श्रर्थात् जिस प्रकार छेद के भीतर से सब वस्तुएँ गिर जाती हैं, उसी प्रकार श्रवृतभाषी की वाणी में से उसका सब सार गिर जाता है। शतपथ के अनुसार सत्य का भाषण अभि का घृत से अभिषेक है अर्थात् उदीत करना है। अनृत जलते हुए श्रमि पर जल का श्रमिपेक हैं । अद्धा तथा सत्य ही उत्तम मिथुन है<sup>६</sup>, जिसकी सहायता से यजमान स्वर्ग लोक को जीतने में समर्थं होता है। समान में दान तथा त्रातिथ्य की प्रतिष्ठा थी। जो मनुष्य न देवां को, न पितरीं को श्रौर न श्रतिथियों को दान से तृप्त करता है, वह 'श्रमद्वा' (अन्त ) कहलाता है । सायंकाल में आए हुए अतिथि का किसी प्रकार निराकरण

१ ये ब्राह्मयाः शुश्रुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः । श० व्रा० २।२।२।६ ।

२ तस्माद् नाह्मस्यो सुस्तेन नीर्थं करीति । सुस्तो हि सुष्टः । तां० मा० ६।१।६ ।

अ तद्यत्र त्रझखः चत्रं वशमेति तद् राष्ट्रं समृद्धं तद् वीरवदाहारिमन् वीरो जायते। पे० मा० दाह ।

४ तद् वाचिरिछदं यदनृतम् । तां० बा० वा६।१२ (चौखंसा संस्कृत सीरीज, काशी )

प श० मा० रारारारह।

६ ऐ० हा० ७१० ( झानंदाश्रम, पूना )

७ वहीं, ७।३

न करना चाहिए । आतिथ्य ( अतिथि सकार ) यज्ञ का शिर माना जाता या श्रीर इसीलिये अतिथि का पूजन यज्ञ के मस्तक के पूजन के समान पवित्र तथा शोमन माना जाता था:

#### शिरो वा एतद् यज्ञस्य यद् आतिथ्यम् ।।

'पत्नी' शब्द भी समाज में स्त्री के महत्त्वपूर्ण स्थान का किंचित परिचय देता है। पत्नी शरीर का आधा माग मानी जाती थी अर्शेर इसीलिये पत्नी से विद्वीन पुरुष यज्ञ करने का कथमपि अधिकारी नहीं होता था । यज्ञ में यजमान की सहधर्मचारिगी होने के कारण ही पत्नी का पत्नीत्व है। पति पत्नी का संबंध केवल भौतिक न होकर घार्मिक तथा श्राघ्यात्मिक था । ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र की भन्य प्रशंसा समाज में वीर संतान का मृत्यांकन करने में पर्याप्त मानी जा सकती है। पत्र श्रात्मा से जन्म लेनेवाला स्वयं श्रात्मा ही होता है। वह श्रम से भरी वह नौका है जो इस संस्तिसरित् को पार करने में नितांत समर्थ होती है। 'ज्योतिर्ह पुत्रः परमे व्योमन्', 'नापुत्रस्य लोकोऽस्ति' ब्रादि श्रतिवाक्य पुत्र के सामानिक मूल्य की कल्पना के कतिपय निदर्शन मात्र हैं । नारी का परम धर्म पातित्रत धर्म का पालन था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो स्त्री एक की होती हुई दूसरे के साथ संगति करती है वह वरुग संबंधी (वरुग्य पाप ) कार्य को करती है अर्थात् नितांत पाप का भावन वनती है । वैदिक काल में समाज के लिये जो सदाचार का श्रादर्श स्यापित किया गया, उसी का प्रामाख्य भारतीय समाज ने अपने आचरण में माना तथा इमारे धर्मशास्त्रों एवं स्मृतिग्रंयों में उसी का विश्लेषण तया परिवर्धन भिन्न भिन्न समयों में नाना रूपों में किया गया।

# ६. श्रौपनिषद् तत्त्वज्ञान

छंदस् श्रौर वैदिक संहिताश्रों का तत्त्वज्ञान उपनिषदों में श्रिविक स्पष्ट श्रौर विकसित हुआ। श्रतः उपनिषदे प्रस्थानत्रयी के श्रांतर्गत प्रथम प्रस्थान के रूप में यहीत की गईं। उपनिषद् का शाब्दिक श्रर्थ है (उप+नि+सद्) रहस्यज्ञान के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> तस्मादाहुर्न सायमतिथिरपरुध्यः । ऐ० त्रा० ५।३० ।

२ ऐ० बा० शश्रा

उ श्रथा श्रभों वा एव आत्मनः यत् पत्नी । तै० त्रा० शश्रश्र (श्रानंदाश्रम, पूना)

४ श्रयशो वा एव यदपत्नीकः । तै० त्रा० २।२।२।६ ।

प द्रष्टव्य—ऐ० त्रा०, सप्तम पञ्चिका, तृतीय श्रध्याय ।

६ वरप्यं वा एतत् स्त्री करोति यदन्यस्य सती श्रन्येन चरति । वरणो वा एतं गृहाति यः पाप्पना गृहीतो भवति । ( श० त्रा० १२।७।२।१७ )

लिये गुरु के पास बैठना । किंतु 'उपनिपद्' का मुख्य श्रर्थ है श्रध्यात्म विद्या जो ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है (गति) तथा जिसके श्रनुशीलन से श्रविद्या का नाश (विशर्ष) श्रीर गर्भवासादि दुःखबृंदो का सर्वदा शिथिलीकरण (श्रवसादन) सिद्ध हो जाता है। तदनंतर श्रध्यात्म के प्रतिपादक ग्रंथों के लिये भी इसका व्यवहार होता है ।

भारत के श्रध्यात्म शास्त्रों की मूल भित्ति, दृढ़ श्राधारशिला, होने का गौरव इन्हीं उपनिषदों को प्राप्त है। भारतवर्ष की धार्मिक तथा दार्शनिक चिंताधाराएँ यहीं से प्रवाहित होकर सर्वत्र श्राप्लावित होती हैं। उपनिपदों का केवल इतना ही महत्व नहीं है, पश्चिम के महान् तत्त्ववेत्ताश्चों के ऊपर भी इसका प्रभाव श्रधुराण रहा है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक पाइयेगोरस, मध्ययुगी दर्शन निश्रो-प्लेटो-निज्म तथा जर्मन तत्त्ववेत्ता शोपेनहावेर के सिद्धांतो पर उपनिपदों की श्रमिट छाप तथा व्यापक प्रभाव की मान्यता सर्वत्र त्रंगीकृत है। करान में जिस गुह्य पुस्तक ( कितावे मकनून ) का उछेल किया गया है वह दाराशिकोह की व्याख्या के श्रनुसार उपनिषद् ही है<sup>२</sup>। पश्चिमी विद्वानों का यह श्राग्रह कि ज्ञानकांट का प्रथम उदय कर्मकांड के विरोध में उपनिपदों में ही सर्वप्रथम हुन्ना दुराप्रदमात्र है। उपनिपदों के मूल स्रोत का पता स्तर्य उन्हीं के प्रमाण पर संहिता में भिलता है। बृहदारगयक उपनिपद् ( २।५ ) मधुविद्या के सांगीपांग विवेचन के श्रानंतर स्त्रयं मधुनिद्या को दध्यब् आयर्श्य ऋषि के द्वारा उद्भावित बतलाती है तथा ऋग्वेद के मंत्रों को उद्धृत करती है । हैतवाद का प्रधान उद्बोधक मंत्र 'हा सुपर्शा ससुजा सलाया भ ऋग्वेद तथा श्रथवेवेद में उभयत्र प्राप्त होता है। संहिता के मंत्रों में उद्मावित तत्त्वज्ञान का ही विकसित रूप उपनिपदों का वैभव है। भारतीय तत्त्वज्ञान की विकासधारा के प्रवाह का यही निश्चित तथा सुन्यवस्थित कम है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (१०)६०), अदिति सूक्त (१।१६) तथा हिरएयगर्भ सूक्त (१०।१२१) श्रीर श्रयवंवेद के स्कंभ स्क (१० कांड, ७-८ स्क ) तथा उच्छिए स्क (११।६) संहितात्रों में उन्मीलित तत्त्वचितन के कतिपय संकेतमात्र है।

ऋग्वेद का नासदीय सूक्त (१०।१६६) श्रपनी श्राप्यात्मिक चिंतना के कारण नितांत गौरवपूर्ण सूक्त है। सृष्टि के श्रादिकाल की मीमांसा करता हुश्रा यह

१ द्रष्टव्य---कठ तथा तैत्तिरीय उपनिषदों के शांकर आध्य का उपीद्घात । (श्रानंदाश्रम, पूना)

र द्रष्टव्य—दाराशिकोह रचित 'रिसाल-ए-इक्तुमा' नामक फारसी शंथ का श्रीशचंद्र वसु द्वारा श्रॅगरेनी अनुवाद (थियोसाफिकल सीसाइटी, काशी)

<sup>3</sup> मार वेर शारश्हारर।

४ मुं० उ० शार, ऋ० वे० शारद्वार० तथा ऋ० वे० शारार० ।

ऋषि श्रद्धैत तत्त्व के निर्घारण में समर्थ होता है। उस समय न तो मृत्यु थी, न श्रमरत्त्र था, उस समय रात्रि तथा दिन का श्रमी पार्थक्य नहीं था। उस समय केवल एक ही था जो वायु के बिना भी श्रपने सामर्थ्य से सॉस ले रहा था श्रीर उससे श्रतिरिक्त श्रम्य कोई वस्तु थी ही नहीं:

न मृत्युरासीत् अमृतं न तर्हि । न राज्या अंद्ध आसीत् प्रकेतः । आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास ।।

यह है नितांत उदाच एकत्व धारणा तदेकम् (वह एक) श्रीर भारतीय दर्शन का यही मूल मंत्र है जिससे श्राज भी भारतीय संस्कृति श्रनुस्यूत, श्रनुप्राणित तथा परिपोषित है। इसी श्रमिन्नता तथा तान्त्रिक एकता का पछवीकरण उपनिषदों का प्रधान विषय है।

(१) ब्रह्म—उपनिषदों में श्रापाततः विरोधी सिद्धांतों का मी दर्शन स्थान स्थान पर होता है, परंतु उनकी यथार्थ मीमांसा हमें एक ही तथ्य पर पहुँचाती है— ब्रह्म तथा श्रात्मा का श्रमिकत्व । उपनिषदों में परमतत्त्व 'ब्रह्म' के व्यापक श्रमिधान से संकेतित है जिसके दो रूप हैं : सिवशेष श्रथवा सगुण रूप (श्रपर ब्रह्म), निर्विशेष श्रयवा निर्गुण रूप (परब्रह्म)। इन दोनों में निर्विशेष ब्रह्म ही श्रेष्ठ माना जाता है। निर्विशेष ब्रह्म वह है जिसे किसी विशेषणा श्रयवा लच्चण से लच्चित नहीं किया जा सकता। सिवशेष माव में गुण, चिह्न, लच्चण तथा विशेषणों की सत्ता विद्यमान रहती है। सिवशेष ब्रह्म सर्वंकर्मा, सर्वंकामः, सर्वंगंधः तथा सर्वरसः श्रादि शब्दों के द्वारा पुर्छिग में ही वर्णित किया जाता है। इसके विपरीत निर्विशेष ब्रह्म श्रस्थूलम्, श्रवण्, श्रहस्वम्, श्रदीर्घम् श्रादि नपुंसक पदों के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सगुण तथा निर्गुण, सोपाघि तथा निरुपिष श्रादि शब्द एक ही ब्रह्मतत्व के निर्देशक हैं। ब्रह्म, सत्य, ज्ञान तथा श्रनंत रूप है । वह विज्ञान तथा श्रानंद रूप है । छांदोग्य उपनिषद् केवल एक ही 'तजलान्' शब्द से उसके तटस्थ लच्चण का प्रतिपादन करता है। यह जगत् उस ब्रह्म से उत्पन्न होता है (तज्न), उसी में लीन

१ ऋ० वे० १०।१२६।

र संति उभयलिंगाः शुतयो ब्रह्मविषयाः । सर्वेकर्मांशाः सिवशेष लिंगाः, अस्थूलमनणु इत्येव-मायाश्च निविशेष लिंगाः । शांकरथाण्य (निर्णयसागर प्रेस, वंबई)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सत्यं शानमनंत ब्रह्म । तै० उ० २।१ ( श्रानंदाश्रम, पूना )

४ विज्ञानमानदं त्रहा। बू० उ० श्रहारदा

होता है (तल्ल) तथा उसी के कारण स्थितिकाल में प्राण धारण करता है । (तदन्)
तैचिरीय उपनिषद् इसी सिद्धांत का प्रतिपादन सुंदर शब्दों में करता है । निर्जुण
ब्रह्म का निर्देश निषेधमुखेन ही किया जा सकता है, भावमुखेन नहीं। इसी रूप की
परिचायिका श्रुति है 3 ;

स एव नेति नेति आत्मा । अथात आदेशो भवति नेति नेति । नहोतस्मात् अन्यत् परमस्ति ।

'नेति नेति' (यह नहीं, यह नहीं ) ही परव्रहा का यथार्थ परिचय है । वह देश, काल तथा निमित्त रूपी उपाधियों से निरहित होने के कारण निरुपाधि कहलाता है । केनोपनिपद् (१।५) में इस निष्प्रपंच व्रहा का बढ़ा ही हृदयंगम रूप विज्ञित है । ब्रह्म इस सृष्टि का सममावेन उपादान तथा निमित्त कारण दोनों ही है ।

(२) आत्मा—मांड्क्य उपनिपद् में श्रात्मा का शुद्ध रूप 'तुरीय' के नाम से विख्यात है। जाग्रत्, स्वप्न तथा सुपृति उसी श्रात्मा की विभिन्न श्रवस्थाएँ हैं। इन दशाश्रों से पृथक् तथा श्रंतरंग दशा शुद्ध श्रात्मा की 'तुरीय' दशा है जिसमें श्रात्मा श्रदृष्ठ, श्रग्राह्म, श्रव्यवहार्य, श्रचितनीय, श्रव्यपदेश्य (नामरिंदत), प्रपंची-पश्म, शांत, शिव श्रद्धित कहलाता हें । श्रोकार की तुरीय श्रर्थमात्रा शुद्ध श्रात्मा की इसी दशा की परिचायिका है। शुद्ध श्रात्मा तथा व्रद्धा में वस्तुतः श्रिमेश्रता है। जो मनुष्य इस जगत् में श्रवेकत्व की देखता है वह मृत्यु के श्रनंतर मृत्यु की प्राप्त करता है । इस जगत् में सर्वत्र व्यापक इस एकता का श्रनुभव करनेवाला व्यक्ति श्रपने श्रान के वल पर 'स्योमुक्ति' को एक ही जीवन में प्राप्त कर सकता है।

श्रातमा की श्रपरोच्च श्रनुभूति ही उपनिपदों का चरम लक्ष्य है । 'श्रते हानान्न मुक्तिः' ( ज्ञान के विना मुक्ति नहीं हो सकती ) भारतीय तत्त्वज्ञान का विडिमनाद है। 'स्व' रूप का विना साचात्कार किए शास्त्र का कोरा मंथन ( चर्वित चर्वेश ) व्यर्थ है। श्राचार्य शंकर ने ग्रुष्क ज्ञान की निंदा बड़े ही स्मर्ग्णीय शब्दों में की है। वागवैखरी, शब्दसरी ( शब्दों की शङ्गी ) शास्त्र तथा विज्ञान का

१ तज्जलानिति शांत उपासीत । खा० उ० ३।१४।६।

२ तै० उ० ३११।

उ बु० ड० ४।४।२२।

४ माराङ्क्य उपनिषद्।

प मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । कठ० ४।११ ।

ह तमेन निदित्ता ति मृत्युमिति नान्यः पंथा निह्यतेऽयनाय ॥ स्वे० ड० २।८ ।

कौशल, विद्वानों की वैदुषी सब भुक्ति के साधन हैं, मुक्ति के नहीं । परमतत्त्व के शान के श्रभाव में शास्त्र का श्रध्ययन निष्फल होता है। श्रतः उपनिषदों ने ध्यानयोग तथा तत्त्वज्ञान के बल पर परमतत्त्व की उपलब्धि को ही जीवन का ध्येय माना है।

(३) उपासना-- श्रोंकार की उपासना का इसी प्रसंग में विशेष महत्त्व विशात है। 'श्रोंकार' स्वयं परमतत्त्व का श्रद्धारमय विश्रह है जिसका निरंतर ध्यान करने से निगृढ़ देव का भी दर्शन किया जा सकता है । वास्तव में श्रानंद की प्राप्ति उस 'भूमा' के दर्शन में ही है। श्रात्मा की श्रपरोत्त श्रनुभूति करनेवाला जीव श्रपने श्रात्मा से प्रेम करता है ( श्रात्मरितः ), श्रपने श्रात्मा से कीड़ा करता है (श्रात्मकीडः), श्रपने श्रात्मा के संग का श्रनुभव करता है (श्रात्मिश्रनः) तथा श्रपने श्रात्मा में निरतिशय श्रानंद प्राप्त करता है (श्रात्मानंदः)। स्वोपलिंध का तात्पर्यं ही है अपने विग्रद आनंदमय रूप में अखंड विहार । उपनिषदों में इस आनंददशा की तुलना मौतिक जगत में प्रिया-प्रियतम के मिलन से की गई है<sup>3</sup>। प्रिया से श्रालिंगन किए जाने पर पुरुष न तो किसी बाहरी वस्त को जानता है, न भीतरी को । उसी प्रकार प्राज्ञ आत्मा से संपरिस्वक्त पुरुष न बाह्य को जानता है, न अंतर को । वही उसका त्राप्तकाम, त्रात्मकाम तथा त्रकाम रूप होता है । उस समय वागी का व्यापार बंद हो जाता है। केवल 'शिव: केवलोऽहम्' की श्रपूर्व उपलब्धि होती है। यह स्थिति स्वानुभूत्येक-गम्य है, अपनी ही अनुभूति यथार्थ निरूपक है। परानुमृति तो उसकी फीकी झलक है। यही अपरोच्चानुमृति वैदिक तत्त्वज्ञान का हृदय है तया भारतीय रहस्यवाद का मूल मंत्र है। श्रीपनिषद तत्त्वज्ञान का यही चुडांत सिद्धांत है।

### ७. हिंदी साहित्य में वैदिक परंपरा

वैदिक धर्म तथा वैदिक दर्शन के सिद्धांतों की परंपरा का निर्वाह करने का प्रयास हिंदी साहित्य में भी किया गया है। मध्ययुग में मिक्त साहित्य के उदयकाल में यह परंपरा अवश्यमेव प्रच्छन्न लगती है, परंतु वीरगाथाकाल के रासो ग्रंथों तथा मध्ययुगीन प्रबंध काल्यों में, विशेषतः रामकथा तथा महामारत कथा से संबद्ध काल्यों में, इस परंपरा की भाँकी स्रष्ट दिखाई पड़ती है।

<sup>े</sup> बागवैखरी शब्दमरी शास्त्र-विशान-कौशलम् । वैदुष्यं विदुषां तद्दत् मुक्तये न तु मुक्तये ॥ विवेक चूडामणि (पूना)।

र खे० उ०, शश्य।

उ वृ० उ०, ४।३।२१।

बीरगाथाकाल के अनेक रासी ग्रंथों में अर्दुद पर्वत के शिखर पर एक विशिष्ट यागविधान का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है जिससे राजपूर्तों के विशिष्ट कुलों की उलिच बतलाई जाती है। ये राजपूत लोग 'श्रिग्नवंशीय' नाम से इतिहास ग्रंथों में उल्लिखित फिए जाते हैं। इस यश के ऐतिहासिक महत्त्व के विषय में मान्य विद्वानों में पर्यास मतमेद है। कोई इसे अनार्यों के आर्यीकरण का प्रतीक मानता है, तो कोई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी चत्रियों से पृथक् राजपृतवंशों की एकात्मक सत्ता तथा उत्पत्ति का श्राध्यात्मिक प्रयास मानता है। फारता के विपय में मतमेद भले ही हो, परंतु वैदिक यज्ञविधान की परंपरा का यह पूर्ण निर्वाह श्रादचर्यजनक नहीं है। हम्मीररासो के आरंभ में ही अर्बुद पर्वत ( आधुनिफ आवृ पहाड़ ) के शिखर पर यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है जिसमें यज्ञ की सामग्री, ऋधियां का विवर्गा, यज की प्रक्रिया का विधान आदि विपयों का रोचक वर्गान है। इसी प्रकार पृथ्वीराजरासो के भी ४८वें तथा ४९वें समया में राजा जयचंद के द्वारा विहित राजसूय यश का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है । मंत्री ने राजा को बहुत ही समझाया कि इस कलियुग में श्रर्जुन तथा भीम के समान प्रतापी राजाश्रों का सर्वथा श्रमाव है श्रीर इसिलिये राजस्य का विघान सर्वथा वर्ष्य है परंतु जयचंद ने इन शब्दों पर कान नहीं दिया। राजाश्रो को निमंत्रस दिया गया तथा यज्ञ का आरंम बड़े ही उत्साह तथा उल्लास के साथ फिया गया। यह यज्ञ सोलह दिनों में समाप्त होने को या। इसका आरंभ हुआ था माघ कृष्ण पंचमी को श्रीर केवल आठ ही दिन बीते थे कि बालुकाराय की मृत्यु के कारण रंग में भंग हो गया<sup>२</sup>। इस अवसर पर कन्नीज नगर (जयचंद की राजधानी) की शोमा तथा सजावट का बढ़ा ही चमत्कारी वर्णन रासो में मिलता है । इस श्रवित श्रमंगल की घटना के कारण यश का विष्वंस होता है श्रीर पृथ्वीराज से वैर निर्यातन की मावना का वह उग्र रूप दृष्टिगोचर होता है जो हिंदू साम्राज्य के लिये जवनिका-पतन है।

राजस्य तथा अवनमेष का विधान मूर्धामिपिक सम्राटों के लिये मान्य तथा उपादेय बतलाया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (सप्तम पंचिका) तथा शतपथ ब्राह्मण में इन यज्ञो का सांगोपांग विधान ही निर्णीत नहीं हुआ है, प्रत्युत उन विशिष्ट सम्राटों के नाम तथा काम का भी पूरा विवरण यहाँ मिलता है जिन्होंने इन यागीं

१ द्रष्टन्य-पृथ्वीराज रासी के ४=२वें तथा ४६वें समय, विशेषतः पृष्ठ १२६३, १२६७ तथा पृष्ठ १३३१, १३३३ (नागरीप्रचारिखी समा का संस्करण, भाग ३, सन् १६०७)।

र जम्य उनाये श्रद्ध दिन । श्रद्ध रहे दिन श्रमा । तेरिस मामह पुन्न पत्र । सुंदर पुकारह जम्य ॥ पृथ्वीराज रासी, ४६ समय, प्रथम दूष्टा ॥ उ रासी, १० १३६१-१३३२ ।

का विधिवत् संपादन कर एकछत्र साम्राज्य मोगने का विरत्न गौरव प्राप्त किया था। ब्राह्मग्रावंशी पुष्यमित्र दो बार श्रश्वमेघ यज्ञ का संपादन कर वैदिकत्व के श्रपने प्रकृष्ट श्रिममान का परिचय देता है तथा जयचंद का यह रासोनिर्दिष्ट राजसूय भी इसी परंपरा की एक शृंखला है।

रामायण की कया में यश का दो बार प्रसंग श्राता है—एक बार बालकांड में 'पुत्रेष्टि' यश के श्रवसर पर तया लंकाविजय के श्रनंतर 'रामाश्वमेघ' के श्रवसर पर । रामकया के विषय में लिखित हिंदी प्रबंध काव्यों में इन दोनों यशों का वर्णन यथास्थान उपलब्ध होता है, किसी में कम श्रीर किसी में श्रिष्ठिक । पुत्रेष्टि यश का वर्णन स्वतंत्र काव्य के रूप में नहीं मिलता, परंतु रामाश्वमेघ हिंदी कियों के लिये नितांत रोचक विषय रहा है श्रीर इसीलिये इस विषय में श्रनेक स्वतंत्र काव्यों की रचनाएँ दोहा चौपाई शैली में उपलब्ध होती हैं। इनमें प्राचीनतम रामाश्वमेघ है मस्तराम विरचित । कविवर मस्तराम का व्यक्तित्व तथा कवित्व श्रालोचकों की दृष्टि से श्रमी तक इसीलिये श्रोक्तल है कि उन्होंने खोज-विवरिणका को छोड़ श्रमी तक हिंदी साहित्य के किसी इतिहास के पृष्टों में पदार्पण नहीं किया है। ये मस्तराम जी श्रपने-को गोसाई तुलसीदास का शिष्य बतलाते हैं जिनकी श्राण पाकर ही उन्होंने इस 'रामाश्वमेघ' की रचना रामचरितमानस की शैली पर की श्रीर श्रपने गुरु के श्रनेक छंदों को श्रपने ग्रंथ में संमिलित कर उसे गौरवशाली बनाया। ग्रंथ का निर्माणकाल उल्लिखित नहीं है, परंतु पूर्वोक्त विवरण की स्वयता में श्रश्रद्धा करने का कारण भी हमें दृष्टिगोचर नहीं होता।

केशवदास का रामाश्वमेष वर्णन कल्पक्रम से इसके अनंतर आता है। राम-चंद्रिका के तीन प्रकाशों (सर्ग, ३५-३८ प्रकाश) में इस अश्वमेष का विस्तृत वर्णन नाना छंदों में रोचक ढंग से किया गया है। केशवदास संस्कृत साहित्य के प्रकृष्ट पंडित थे। फलतः उन्होंने यहाँ अश्व के स्वरूप तथा गुण का, साथ में रक्षक चतुरंगिणी सेना का तथा लव कुश के युद्ध आदि विषयों का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत कर अपनी साहित्यमर्मज्ञता तथा पांडित्य का सुंदर परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त जिन कवियों ने इस विषय को स्वतंत्र काव्य के रूप में बाँघा है उनका

प्रत्य — हिंदी अंथों की खोज, १४वीं खोज-विवरियका, नं० १४३।

उलसी गुरु विमल कर आग्या सिस्यिह दीन।

मस्तराम अस नाम तिहि यथामुद्धि समकीन।

गुलसीदास कर प्ररेक, ताते कहा बुम्तय।

भूल चूक सजन सकल, सोधि लेडु मिटाय॥ पूर्वोक्त विवर्ष में उद्धृत।

रचनाकाल के साथ निर्देशमात्र ही पर्याप्त होगा । १. महुश्ररिदास (रचनाकाल सं० १८३२-३६), २. मोहनदास (र० का० सं० १८३९), ३. हरिसहाय गिरि (र० का० सं० १८५६), ४. नाथगुलाम त्रिपाठी (र० का० सं० १८६२), ५. जन हरिदेव (र० का० सं० १६१६), ६. गंगाप्रसाद माथुर (समय श्रज्ञात), ७. गुरुदीन (समय श्रज्ञात)।

महाभारत की कथा से संबद्ध जैमिनीय आश्वमेध का विषय तो रामाश्वमेध की अपेक्षा हिंदी किवयों के लिये वड़ा ही रोचक तथा लोकप्रिय रहा है। इसका वर्णन महाभारत के आश्वमेधिक पर्व तथा स्वतंत्र जैमिनि पुराण में विस्तार के साथ मिलता है। अहिंदी किवयों के लिये भी यह विषय कम रोचक नहीं रहा है?, परंतु हिंदी में इस विषय पर निबद्ध स्वतंत्र प्रबंधकाच्यों की रचना सबसे अधिक है। इनमें प्राचीनतम 'जैमिनि अश्वमेध' को पुरुपोत्तमदास किव ने १५५८ विक्रमी में दोहा चौपाइयों की शैली में रचा जो रामचरितमानस से भी ७३ वर्ष पूर्व लिखा गया। ये किव अयोध्या के पास ही किसी आम के निवासी थे। ग्रंथ की अनुष्टुप संख्या ३८४० है जो इसके विस्तार का परिचायक है। रितमान कि कालपी के पास इटीरा के निवासी थे तथा प्रशाम पंथानुयायी किसी परश्राम के शिष्य थे। इनका जैमिन पुराण सं० १६८८ (१६३१ ई०) की रचना है। पूरन कि का जैमिन पुराण (र० का० १६७६) भी विस्तार में काक्षी बड़ा तथा साहित्यक हिंध से रोचक है।

### श्रश्वमेध संबंधी प्रंथों की सूची

| क्र० सं०       | प्रंथ                                                                                                 | ग्रंथकार                                                   | र॰ फाल                                       | लि॰ काल                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ₹.<br>₹.<br>४. | जैमिनि ग्रश्नमेघ<br>जैमिनि पुरागा<br>जैमिनि पुरागा<br>जैमिनि पुरागा<br>जैमिनि पुरागा<br>जैमिनि पुरागा | पुरुषोत्तमदास<br>परमदास<br>रतिमान<br>पूरन क्षवि<br>सेवादास | सं० (५५५ वि०<br>सं० १६४६ वि०<br>सं० १६६८ वि० | १८५२ वि॰<br>१७६३ वि॰<br>१८४४ वि॰<br>१६०० वि॰ |

१ इन अप्रकाशित ग्रंथों का विवरण मिन्न भिन्न खोज विवरणों में मिलता है और वहीं से ये यहाँ संग्रहीत हैं।

व कल्ल साहित्य के महाकवि लहमीरा (१७वीं शती का उत्तरार्थं) का 'जैमिनि भारत' कर्णाटक प्रांत में सबसे प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय कान्य है, ठीक तुलसीदास के 'रामचिति-मानस' के समान । द्रष्टव्य—बलदेव उपाध्याय: 'भागवत संप्रदाय' नामक अंथ, पृ० ४२, ४३। (नागरीप्रचारिखी समा, काशी, सं० २०१०)

जैमिनि अश्वमेध के विषय में प्रशीत इन काव्यों की आलोचना इस वैदिक विषय की लोकप्रियता का पर्यात परिचायक है। कालक्रम से अश्वमेध के अव्यवहार्य होने पर भी इतने प्रथो की निर्मिति वैदिक परंपरा के निर्वाह का संदर संकेत मानी जा सकती है।

१८८२ वि॰

नंदलाल

प्रेमदास

जैमिनि पुरागा

जैमिनि प्राचा

20.

**₹**5.

वर्तमान हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य 'कामायनी' श्राधुनिक काल में वैदिक परंपरा के निर्वाह का सर्वोत्तम दृष्टांत है। इसके प्रणेता महाकि जयशंकर 'प्रसाद' ने शतपय श्रादि श्रानेक ब्राह्मणों तथा मागवत श्रादि पुराणों में वर्णित जलप्लावन, मनु के द्वारा यागविधान तथा तदनंतर उत्पन्न सृष्टि का बहा ही प्रतिभासंपन्न सरस विवरण प्रस्तत किया है।

उपनिषदों के सिद्धांतों की महत्ता की श्रोर भी मध्ययुगीन किवयों, संतों तथा ग्रंथकारों का ध्यान श्राकृष्ट हुश्रा था। ऊपर उपनिषदों के प्रथम भाषातंर का उल्लेख किया गया है जिसे दाराशिकोह ने काशी के पंडितों तथा संन्यासियों की सहायता से सं० १७१४ वि० (१६५७ ई०) में विशुद्ध फारसी भाषा में किया था। इसमें ५० उपनिषदों के श्रनुवाद 'सिर्र ए श्रक्षवर'(महान रहस्य)के नाम से प्रकाशित हुए थे। इसी फारसी श्रनुवाद का गद्यात्मक श्रनुवाद पुरानी ब्रजमिश्रित हिंदी में सं० १७७६ (१७२० ई०) में 'उपनिषद् भाष्य' के नाम से किया गया। लेखक के नाम का पता नहीं चलता। भाषा कुछ दुरूह सी श्रवस्य है, परंतु विषय को समसाने का

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> विशेष के लिये द्रष्टन्य—बलदेव उपाध्याय : वैदिक साहित्य श्रीर संस्कृति, ५० २५१-५२ ।

प्रयत्न श्लाघनीय है। छेखक ने स्वयं लिखा है कि दारा शिकोह के १७१२ सं० में रिचत उपनिषदों के 'यामनी मापा' अनुवाद का यह हिंदी रूपांतर है जो दिहीं में किया गया था। इसका रचनाकाल फारसी अनुवाद से ६४ वर्ष अनंतर है। चरणादासी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक चरणादास (१७६० सं०-१८३८ सं०) का ध्यान भी उपनिपदों की श्रोर विशेष आकृष्ट हुआ था। उनके संतमत में योग विद्या का महनीय स्थान होने के कारण उनका योगविषयक उपनिपदों की श्रोर आकर्षण होना बोधगम्य है। उन्होंने पाँच योग उपनिपदों—इंसनाद, तेजोविंदु, योगशिला, सर्वोपनिषद् तथा तत्त्वयोग—का पद्यानुवाद सरल हिंदी में किया । पद्य साफ तथा सरल है श्रीर मूल प्रथों के समझने में सहायक है। उपनिपदों के श्रन्य अनुवाद भी मिलते हैं।

यह स्वस्प समीचा इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि वैदिक कर्मकांट तथा तस्वज्ञान के मूल विषयों की श्रोर से हिंदी कवि पराङ्गुल नहीं ये। इन विषयों की परंपरा हिंदी साहित्य में जागरूक है।

प्रष्टव्य—हिंदी खोन विवरण, सन् १६०१, प्रं० ३३ ।
 विशेष वर्णन के लिये द्रष्टव्य—हिंदी खोन विवरण, वर्ध १६०३ ई० ।

# द्वितीय अध्याय

### जैन धर्म

#### १. उद्य

कतिपय विद्वानों की धारणा है कि कर्मप्रधान वैदिक संस्कृति के समानांतर रूप से निवृत्तिमार्गी असरा संस्कृति की घारा प्रवाहित हुई यी। मध्ययुगीन जैनपुराणों में इसकी पर्याप्त चर्चा है। अमण संस्कृति की आधार शिला अहिंसा, तपस्या, योगचर्या आदि घार्मिक आचारों पर अत्यधिक आग्रह माना जाता है। इस संस्कृति का प्राचीनतम संदेशवाहक जैन धर्म तया जैन दर्शन है। इस धर्म के उदय के विषय में भी मतमेद के लिये स्थान है। जैन परंपरा के अनुसार आदा तीर्थंकर ऋषभदेन ही इस मत के संस्थापक हैं। श्रीमद्मागवत में इनका चरित्र तथा उदाच उपदेश संकलित है जिसे जैन धर्म के मूल उपदेशों का आधार माना जा सकता है। ऐतिहासिक अनुशीलन के श्राघार पर इस धर्म का उदय विक्रम पूर्व श्रष्टम शतक श्रवश्यमेव माना जा सकता है जब अंतिम तीर्थंकर से पूर्ववर्ती तीर्थंकर पार्श्वनाय का आविर्मावकाल श्रंगीकृत किया जाता है। उपनिपद् युग के पीछे की शताब्दियों में वैदिक कर्मकाड तया ज्ञानकांड के प्रति तीव विरोध की मावना जाग्रत हुई। दार्शनिक क्षेत्र में संदेइ-वाद का इतना प्रवल साम्राज्य स्थापित हो गया कि इस काल में उत्पन्न नाना मतो का अपना कोई निश्चित चिद्धांत न होकर वितंडावाद (परमत का खंडन ) ही जीवन का उद्देश्य था। उस युग की तीन प्रवृत्ति 'अक्रियावाद' की थी जिसके अनुसार न तो कोई कर्म है, न तो कोई किया है और न कोई प्रयत्न है । इसके उत्तर में जैन धर्म ने 'क्रियावाद' का जोर से समर्थन किया और यह घोपणा की कि कर्म, उत्थान ( उद्योग ), वल तया वीर्य सबकी सत्ता है? । इस प्रकार दार्शनिक ग्रव्यवस्या के मीतर व्यवस्था की तथा धार्मिक संदेहवाद के भीतर श्रद्धा की प्रकृष्ट प्रतिष्ठा करने के कार्या जैन तथा बौद्ध धर्म जनता के प्रियपात्र वने, परंतु अन्य मत युक्तिविहीन। तथा तर्फरहित होने के कारण अकाल में ही कालकवित हो गए।

१ नित्थ कर्म्म नित्य किरियं, नित्य विरियं ।

र अस्य क्यानेति वा कमेति वा, बलेति वा, विरियेति वा।

### २. ज्ञानमीमांसा : श्रनेकांतवाद

जैन दर्शन का मेरदंड है अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीनय। किसी भी पदार्थ को यथार्थतः समझने के लिये अनेक दृष्टियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पदार्थ की सापेत्तिकी सत्ता होती है अर्थात् किसी अपेत्ता से ही उसे 'सत्' कह सकते हैं, परंतु वही उसका एकांत रूप नहीं है। क्योंकि अन्य की अपेत्ता से उसे 'असत्' मी मानना पड़ता है। सेरे हाय की छेलनी छेलनी की अपेत्ता से अवश्य विद्यमान है, परंतु मसीपात्र की अपेत्ता से वह उसी काल में 'असत्' है। अतः जैनियों की हि में दृष्टिमेद ही पदार्थों की सत्ता तथा असत्ता का मूल पार्यक्य हेतु है। फलतः कोई भी वस्तुतः एकांततः सत्य नहीं है। संशार में जो कुछ 'है', वह किसी अपेत्ता से 'नहीं' भी है। सर्वथा सत् अथवा सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं है।

जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक परागर्श से पिहले उसे सीमित तथा सापेल बनाने के विचार से 'स्यात्' विशेषण का जोड़ना आवरयक होता है। 'स्यात्' (कर्यचित्, किसी अपेला से ) राब्द अस् धातु के विधि लिंग का ति तप्रतिरूपक अव्यय है। पुरोवर्ती घट के विषय में हमारा परामर्श 'स्यादस्ति' (कथंचित् विद्यमान है) ही हो सकता है, क्योंकि वर्तमान काल तथा देश की हिए से विद्यमान रहने पर भी यह सत्ता के कालिक नहीं, अपि तु सापेलिकी है। प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में या प्रत्येक दशा में हमारा घटशान एकाकार नहीं हो सकता। पट की हिए से घट की सत्ता। पट की हिए से घट की सत्ता अविद्यमान है। 'सत्तमंगी नय' इसी अनेकांतवाद का विस्पष्ट परिचायक है।

### 'सप्तमंगी नय' के सात रूप होते हैं:

- १. स्यात् श्रस्ति=फथंचित् है।
- २. स्यानास्ति=कर्यचित् नहीं है।
- स्यादिस्त च नास्ति च=कथंचित् है श्रीर कथंचित् नहीं है ।
- ४. स्याद् श्रवक्तव्यम्=कयंचित् वर्णनातीत है।
- ५. स्यादस्ति च अवक्तव्यं च ( प्रथम तथा चतुर्थं का मिश्रण् )।
- ६. स्यानास्ति च श्रवक्तव्यं च (द्वितीय तथा चतुर्थं का मिश्रण)।
- ७. स्यादिस्ति च नास्ति च श्रवक्तव्यं च (तृतीय तथा चतुर्थ का मिश्रग्)।

किसी भी पदार्थ के विषय में ये सातों मंग यथार्थ हैं तथा प्रत्येक पदार्थ को अनैकांतिक सिद्ध कर रहे हैं। अनैकांतिक तत्त्व न संदेहवाद का नाम है और न

श्रनिश्चयवाद का श्रमिधान, प्रत्युत सापेक्षवाद का ही नामांतर है जो श्राधुनिक विज्ञान के द्वारा भी समर्थित हो रहा है ।

#### ३. तत्त्वमीमांसा

वस्तु श्रनंतधर्मात्मक होती है । किसी मनुष्य के स्वरूपशान के लिये उसके देश, काल, जाति, जन्म, धर्म, वर्ण, समाज श्रादि का ही ज्ञान श्रपेक्ति नहीं है, प्रत्यत उन निषेधात्मक धर्मों का भी ज्ञान आवश्यक है जो उसे अन्य तत्सहन वस्तुओं से पृथक् किया करते हैं। इनमें सत्तात्मक धर्मों का नाम है स्वपर्धाय तथा निषेधात्मक धर्मों का श्रिमिधान है परपर्याय । प्रत्येक वस्तु स्वपर्याय तथा परपर्याय का समुन्चयमात्र होती है। 'देवदत्त' के विषय में इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है कि वह भारतवासी, गौर वर्षा, हिंद तथा ब्राह्मण कुलोत्पन्न है ( स्वपर्याय ), प्रत्युत वह न यूरोपियन है, न चीनी, न श्वेत और न पीत, इन निषेधात्मक गुणो की भी जानकारी विशेष जरूरी है। इसी प्रसंग में 'द्रव्य' की भी जैन कल्पना जान लेनी चाहिए। द्रन्य त्रयात्मक होता है। वह उत्पाद (उत्पित्त), लय (विनाश ) तथा श्रीन्य ( ध्रुवता, निश्चितता ) से सतत संवलित होता है । सोने के घड़े को फोड़कर मुकुट बनाने के दृष्टांत पर विचार की जिए। मुकुट की उत्पत्ति, घड़े का नाश तथा दोनो दशाश्रों में सुवर्ण की स्थिति नितांत स्पष्ट है जिससे मुकट पहनने के इच्छक राजपुत्र को हर्ष, सुवर्ण घट चाहनेवाली राजपत्री को शोक तथा केवल सोना चाहनेवाले राजा को उदासीनता ( माध्यस्थ्य ) होना स्वामाविक है। आचार्य सामंतमद्र का यह दृष्टांत वडा ही रोचक तथा वोधक है ।

#### घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिप्वयम् । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥

इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के दो श्रंश होते हैं—शाश्वत श्रंश तथा श्रशाश्वत श्रंश। शाश्वत श्रंश के कारण वस्तु श्रीव्यात्मक (नित्य) होती है तथा श्रशाश्वत श्रंश के कारण वस्तु उत्पाद-व्ययात्मक (उत्पत्ति विनाशशाली श्रर्थात् श्रनित्य) होती है। श्रपरिणामशील धर्म का नाम है 'गुण्' तथा देशकाल श्रन्य परिणाम

१ द्रप्टच्य-वलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, पृ० १७२-१७३। ( शारटा मंदिर, काशी )

२ अनंतधर्मात्मकमेव तत्त्वन्।

उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सत् । तत्त्वार्थस्त्र ५।२१ । ( रामचंद्र जैन शारुमाला, वंबरं )

४ आसमीमांसा १, श्लोक ५६। (आगमोदय समिति, स्रत)

शाली धर्म का नाम है 'पर्याय'। गुण तथा पर्याय से विशिष्ट वस्तु की 'द्रव्य' कहते हैं । इस प्रकार गुण्हिं से द्रव्य नित्य होता है श्रीर पर्याय हिंट से श्रनित्य।

ह्रव्य के दो प्रधान मेद होते हैं—(१) एकदेशव्यापी ('काल' ही ऐसा एकमात्र ह्रव्य है) तथा (२) बहुप्रदेशव्यापी। काल को छोड़कर जगत् के समस्त ह्रव्यों में विस्तार उपलब्ध होता है श्रीर इसिलये उनकी संशा है श्रीस्तकाय। श्रस्ति (सत्ताशील) तथा काय (शरीरवत् विस्तारशाली )। ऐसे श्रस्तिकायों की संख्या ५ है—(१) जीव, (२) पुद्गल, (३) श्राकाश, (४) धर्म तथा (५) श्रधमें।

- (१) जीव—चैतन्य जीव का विशिष्ट लच्या है। प्रत्येक जीव श्रनंत जान, श्रनंत दर्शन तथा श्रनंत सामर्थ्य श्रादि गुयो से संपन्न माना जाता है, परंतु श्रावरणीय कर्मों के कारण इन स्वामाविक धर्मों का उदय जीवों में होता नहीं। नित्य होने पर भी जीव परिणामशील है। जीव शरीर से भिन्न होता है श्रीर उसकी सत्ता का प्रवल प्रमाण चैतन्य की उपलिध है। श्रातमा को विशु माननेवाले वेदांतियों तथा श्रणु माननेवाले वेप्युवों के उभय श्रंतों को होइकर मध्यममार्गी जैन दर्शन जीव को मध्यम-परिमाण-विशिष्ट मानता है प्रयांत् जीव शरीराविन्द्रन होता है। जितनी वड़ी देह उतना बड़ा जीव। प्रदीप के समान वह संकोच तथा विकाशशाली होता है। वह कर्ता, भोक्ता, स्वप्नकाश्य तथा प्रकाशक होता है। वह स्वयं श्रनंत है3।
- (२) पुद्गल-पुद्गल उन द्रव्यों की संज्ञा है जो प्रचयरूप से शरीर का निष्पादन करनेवाले होते हैं और प्रचय का नाश होने पर स्वतः छित्र भिन्न हो जाते हैं। श्रतएव 'पुद्गल' की निक्कि यथार्थ है: पूर्यित गलंति चं (श्रर्थात् किसी को पूर्ण कर देता है और पश्चात् स्वयं गल जाता है)। रूप, रस, गंध तथा स्पर्श गुणों को धारण करनेवाला चेतनाहीन मूर्त पदार्थ 'पुद्गल' कहलाता है। जैन दर्शन प्रश्नी, जल, तेज तथा वायु के परमाणुश्रों में कोई भी भेद नहीं मानता। भेद केवल परिणमन में है। श्रतः नैयायिकों के समान प्रश्नी श्रादि महाभूत चार पदार्थ न होकर एक ही द्रव्य होते हैं"।

१ गुग पर्यायवद द्रव्यम् । तस्वार्थं सूत्र ५।३७ ।

र संति जदो तनेरे श्रस्थीति मणंति निखनरा जम्हा । काया इव बहुदेसा तम्हा काया च श्रत्थिकाया य । द्रव्यसंग्रह, गाथा २५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> द्रष्टव्य—तत्त्वार्थं सूत्र, प्रा१६।

४ सर्वेदर्शन संग्रह : जैन वर्म का वर्णन । ( श्रानंदाशम, पूना )

प तत्त्वार्थं सूत्र, ४।२३. ४।२४ ।

- (३) आकाश—इसकी सत्ता श्रानुमानिक है श्रर्यात् जीव, पुद्गल श्रादि वहुप्रदेशन्यापी द्रन्यों के विस्तार की सिद्धि के लिये प्रदेश पर्यायवाले 'श्राकाश' की सत्ता मानना न्यायसंगत है। श्राकाश के द्विविध मेदों में लोकाकाश में द्रन्यों की स्थिति है तथा श्राकोकाकाश लोक से उपरितन प्रदेश की संज्ञा है।
- (४) धर्म—जीव तथा पुद्गल की गति में सहायता देनेवाले द्रव्यविशेष की संज्ञा 'धर्म' है। घर्म जीव को गति प्रदान करने में स्वयं श्रसमर्थ है, परंतु उसकी गति के लिये सहायता मात्र प्रदान करता है, ठीक जल के समान, जो मछली को गति में प्रेरणा न देकर केवल सहायता देता है।
- (४) श्रधर्म—स्थिति का तत्त्व श्रधर्म है। इस तत्त्व के श्रमाव में जीवों में केवल निरंतर गति ही विद्यमान रहती है। जिस प्रकार श्रांत पथिक के टहरने के लिये दृचों की छाया सहायक होती है, उसी माँति श्रधर्म जीव की स्थिति के लिये सहायक द्रव्य है।
- (६) काल-वर्तना (स्थिति), परिणाम (पक जाना), किया, परत्व (ज्येष्ठता) तथा श्रपरत्व (कनिष्ठता) इन पॉच वस्तुश्रों की उपपत्ति के लिये काल की सिद्धि श्रनुमान से व्यवहार के निमित्त मानी जाती है। काल का विस्तार नहीं होता इसलिये वह पूर्वोक्त पॉचो 'श्रस्तिकाय' द्रव्यों से भिन्न होता है।

इनके श्रितिरक्त सतिविध पदार्थों का भी वर्गीकरण जैन मत में मिलता है। श्रास्त्रव, बंध, संवर, निर्करा तथा मोस् पूर्वविधित जीव तथा श्रजीव पदार्थों के साथ मिलकर संख्या में सात होते हैं। जैन मत में श्रात्मा के प्रदेशों में जब कंपन होता है, तब पुद्गल (भूत चतुष्ट्य) का परमाणु पुंज श्राह्मष्ट होकर श्रात्मा के साथ मिल जाता है। इसी से 'कर्म' कहते हैं। जीवों के साथ कर्म के संबंध को श्रास्त्रव कहते हैं। बंध तो स्पष्टतः कर्मजन्य बंधन है। श्रागे श्रानेवाले कर्मों का मार्ग सर्वथा बंद कर देना 'संवर' माना जाता है। साधक के लिये संवर के श्रनंतर 'निर्जरा' की श्रावश्यकता होती है जिसके द्वारा संपादित तथा संचित कर्मों को इतना निर्वीर्य तथा चीया बना दिया जाता है जिससे वे फल के लिये जागरूक नहीं होते। समस्त कर्मों के स्वय का ही श्रिभिधान मोक्ष है । मुक्त जीवों में 'श्रनंत चतुष्ट्य', श्रनंत ज्ञान, श्रनंत वीर्यं, श्रनंत अद्धा तथा श्रनंत शांति की उत्पत्ति स्वतःसंपन्न हो ज्ञाती है तथा वे जीव समाज के मंगलसाधन में निरंतर लगे रहते हैं।

#### ४. श्राचार मीमांसा

जैन धर्म का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'त्राचार मीमांसा' है। मोल के त्रिविध साधनों में सम्यग् दर्शन (जैन दर्शन के सिद्धांतो में गहरी श्रद्धा), सम्यक् जान, सम्यक् चरित्र

९ बन्य हेत्वभाव निर्जराभ्याम् । फूरम्न १.र्मचयो मोजः । तन्वार्थ सत्र १०।२३ ।

त्रिरह्न के नाम से प्रख्यात है। सम्यक् चित्र की श्राराधना से ही मानव क्लेशों से तथा श्रशोमन कमों से नितांत पार्थक्य प्राप्त कर लेता है। 'केवली' इस धर्म का श्रंतिम पर्यवसान है। श्रावक तथा यित की देनंदिनी चर्या का विभान वहे विस्तार के साथ धर्मग्रंथों में किया गया है तथा उनका पालन भी उतने ही श्राग्रह तथा श्रद्धा के साथ श्राजभी श्रावस्यक समका जाता है। पार्श्वनाथ ने पहले चार महावतों— श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय तथा श्रपरिग्रह—का उपदेश किया था। चीवीशवें तीथेकर महावीर ने इनके साथ ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया। जैन धर्म में ये ही पंच महावत कहलाते हैं। 'श्रहिंसा' तो जैनाचार का प्राया है तथा श्रन्य सदाचार के नियम उसी को केदित कर जागरूक होते हैं। श्राज भारत में जैनधर्म एक सर्जाय प्रयत्न धर्म है जिसके श्रनुयायियों में धर्म, श्राचार तथा नेष्ठिक जीवन के प्रति नेर्धांगंक श्रद्धा है। वतों तथा तीथों के द्वारा यह धर्म जनता के ऊरर श्रपना प्रशृत प्रभाव बनाए हुए है।

### ४. देवमंडल : पूजापद्धति

जैन धर्म में मंदिर तथा मूर्ति का बड़ा महस्त है। इनके निर्माण में जैन कला का उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। जैन धर्म के चीर्त्रांगं तीर्थयर—श्रादिनाथ (ऋषभनाथ) से लेकर महावीर स्वामी तक—उपासना के विषय हैं। जैनियों में शिकि-पूजा का भी प्रचलन है। धर्मध्यान के श्रंतर्गत 'पदस्थ' नामफ ध्यान में हिंदुशों के पटचक्रवेध की पद्धित के श्रनुसार वर्णामयी देवता का चिंतन फिया जाता हैं। जैन मंत्रों में प्रणाव ( ऊंकार ), माया ( हीं ) श्रादि बीज श्रचर शाक्त तंत्रों के श्रनुस्य ही होते हैं। केवल मुख्य देवतारूप में 'श्ररिहंताण्म,' यह जैन पंचाचरी ली गई है। श्रेतांवर मत में प्रत्येक तीर्थकर की शासन देवता चक्रेश्वरी, श्राजितवला, दुरितारी, कालिका, महाकाली श्रादि मानी जाती है। जैन किवगण् शाक्त संप्रदाय के 'सारस्वत करूप' को मानते हैं श्रीर रोहिणी, प्रश्नित, श्रंखला श्रादि सरस्वती के वोडश विद्याब्यूह की मान्यता जैन धर्म में है । फलतः शक्ति की उपासना जैन धर्म में श्रमीष्ट है। लक्ष्मीघर ने तांत्रिक दिगंबरों की गणना कापालिकों के साथ की है ।

### ६. हिंदी साहित में जैन परंपरा

हिंदी साहित्य में जैन किनयों तथा छेखको ने श्रपना व्यक्तित्व तथा प्रभाव श्रक्षुच्या रखा है। श्रपभंश साहित्य का विकास तथा संवर्धन तो जैन छेखकों की ही

१ द्रष्टम्य-हेमचंद्र : योगशास्त्र, ७ तथा प्रकाश ।

२ कल्याचा, शक्त्यंक, वृष्ठ ५४४-५४६।

<sup>3</sup> सींदर्यलहरी की व्याख्या : खोक ३१। (मैस्र श्रोरिथंटल सीरीज, वंगलोर से प्रकाशित)

बहुमूल्य देन है। बहुत से जैन पंडितों ने उच कोटि के दार्शनिक ग्रंथों का हिंदी गदा में अनुवाद प्रखुत किया है। प्राचीन जैन कवियो ने 'रासा' नामक काव्यो की सृष्टि की है जिनमें तीर्थंकरों तथा तत्कालीन श्रन्य मान्य संतो का श्राध्यात्मिक जीवन-चरित बड़े ही उत्साह से जनता को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। श्री महेंद्रसूरि के शिष्य धर्मसूरि का 'जंब्स्वामी रासा' इस प्रकार के काव्य का प्राचीन उदाहरण है ( रचनाकाल सं॰ १२६६ )। श्री श्रंबदेव कृत 'संघपति समरा रास' भी इस कोटि के चरितकाव्य का नमूना है। जैन कवियों की कविता में श्राध्यात्मक तत्त्वों का विवेचन है जिसमें शांत रस का पूर्ण वैभव उपलब्ध होता है। १७वों तथा १८वीं शती के कवियो ने स्वतंत्र रूप से उपदेशप्रद कथानको तथा जैन-सिद्धांत-मंडित काव्यो का प्रण्यन कर जैन तस्वो को कविता के रोचक माध्यम के द्वारा जनता के हृदय तक पहुँचाने का श्लाधनीय प्रयत्न किया है। पद्मबद्ध श्राध्यास्भिक कथानको के लिखने में जैन कवि निःसंदेह सिद्धहस्त हैं। दोहा चौपाईवाली काव्य पद्धति का उपयोग जैन काव्यो में विशेषतः मिलता है। जैन कवियो में बनारसीदास (१७वीं शती विक्रमी ) तथा भैया मगवतीदास ( १८वीं शती विक्रमी ) प्रतिभाशाली श्राध्यात्मिक कवि ये जिन्होंने जनता के हृदय को अध्यात्म की ओर आकृष्ट करने के लिये सुंदर, सरस तथा सबोध काव्यों का निर्माण किया है। जैन काव्य प्रांगण की यह समुख्वल निर्मलता श्रौर पवित्रता उसके श्रालोक को लोक के लिये स्वास्थ्यकर श्रौर विवेक-वर्षक सिद्ध करती आई है । जैन कवि की यह कविता भाषा तथा भाव दोनो दृष्टियों से निःसंदेह रलाप्य है :

> राग उदै जग अंध भये, सहजें सन लोगन लाज गँवाई। सीस विना नर सीख रहै, विसनादिक सेवन की सुघराई। तापर और रचें रस काव्य, कहा कहिए तिनकी निदुराई। अंध असूझन की अँखियान में, झोंकत हैं रज रामदुहाई॥

१ जैन कवियों की हिंदी कविता के लिये द्रष्टव्य—नाध्राम प्रेमी : बै॰ सा॰ ६०, दंवई, १६३७। कामताप्रसाद जैन : हिंदी बैन सादित्य, काराी, १६३७।

# तृतीय अध्याय

## बौद्ध भर्म

#### १, उद्य

ऐतिहासिक गवेपणा बीद धर्म को जैन घर्म की परनितंनी निताधारा के रूप में प्रमाणित करती है। बीद 'निकार्यों' में श्रांतिम जैन तीर्थकर नाटपुत्त (महावार स्वामी) के नाम, सिद्धांत तथा मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख श्रीर जैन 'श्रंगों' में बुद्ध धर्म का विस्पष्ट श्रनुल्लेख इस ऐतिहासिक तध्य की श्राधारशिला है। इस धर्म के संस्थापक मगवान बुद्ध संसार की एक दिव्य विभृति थे तथा श्रपने युग की परिश्यित के श्रनुल्प उन्होंने किस धर्म का चक्रप्रवर्तन किया वह इतना सजीव, इतना व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय है कि उसकी शीतल द्याया में फरोड़ों प्राणी श्राज भी भवसंताप से मुक्ति पाते हैं, श्रपने जीवन को कल्याणमय बनाते हैं तथा मानव-जीवन की इतकृत्यता प्राप्त करते हैं। इसके दो रूप इतिहास के पृष्टा पर श्रंकित है— श्रुद्ध धार्मिक रूप, जिसमें श्राच्यात्मिक ग्रंथियों को विना खोले हुए जीवननिर्वाह तथा व्यवहार के निमित्त श्राचार का सरल प्रदिपादन है तथा दार्शनिक रूप, जिसमें प्रकांड वौद्ध पंडितों ने बुद्ध के ग्राचारप्रधान उपदेशों की श्राध्यात्मिक व्याल्या कर श्रुद्ध तक्ष के बल पर तत्वों का गंभीर श्रन्वेपण किया है।

#### २. श्रावारमीमांसा

कैन तथा बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांड के परिवृंहरा के प्रति ग्राचारमार्ग की प्रतिक्रियाएँ हैं। यग्नयान उपासना के प्रतीकात्मक रूप हैं जिनका उपयोग श्राच्यात्म मार्ग के पिथकों का उपादेय संबल था, परंद्ध श्रंतरंग तत्त्वज्ञान के हास श्रोर विहरंग हिंह के विस्तार के कारण उनका श्रुद्ध प्रतीक रूप साधकों से दूर हटता गया श्रीर उनके स्थान पर बच गया केवल विधिविधानों का एक विराट् विपम स्तूप, जिसके मीतर प्रवेश करना साधारण जीव के लिये एक दुरुह व्यापार था। युग के भौतिक तथा संदेहवादी वातावरण ने इस प्रवृत्ति को श्रीर भी श्रग्रसर किया। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' सिद्धांत के उम्र विरोध का लोकप्रिय रूप था जैन तथा बौद्ध धर्म का उदयतथा श्रम्युदय, उत्पत्ति तथा विकास। ये दोनो धर्म मूलतः श्राचारप्रधान थे। मानवसमान के शिथिल तथा विश्वंखल श्राचरण को सुधारना तथा व्यवहार श्रीर

श्रध्यात्म उभय दृष्टियों से स्वस्य तथा जागरूक समाज का निर्माण करना दोनो का यही मौतिक ध्येय तथा लक्ष्य था।

इस संसार में दुःखं की सत्ता इतनी न्यापक, इतनी प्रभावशाली, इतनी वास्तव है कि उसका अपलाप कोई मी धर्मोपदेशक और चिंतक कर ही नहीं सकता। दुःखं की सत्ता सिद्ध होने पर उसके उदय, निपेध तथा निरोधक मार्ग की मीमांसा प्रत्येक तत्त्वचिंतक का कर्तन्य होता है। तथागत ने विपयासिक्त के एक अंत तथा विषयप्रहास के दूसरे अंत को नितांत दुए वतलाकर दोनों के बीच में प्रवाहित होनेवाले मार्ग मध्यममार्ग को ही मानवों का कल्यासाधक बतलाया है। बुद्ध धर्म के 'मध्यम मार्ग' का रहस्य इसी गंभीर तत्त्व पर आश्रित है। गौतम ने एक और विशाल साम्राज्य, अदूर वैभव तथा वैयक्तिक सौख्य को लात मारा तथा दूसरी ओर घोर तपस्या, शारीरिक क्लेशदायक साधना को तिलांजिल दी तथा दोनों के मध्यस्य मार्ग का उपदेश अपने उदान्त प्रवचनों के द्वारा किया। बुद्ध के द्वारा उन्मीलित तत्त्व सम्यक् हि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मीत, सम्यक् आजीव (जीविका), सम्यक् व्यायाम (उद्योग), सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि तथागत शिद्धा की अष्टपदी है। इन आठों का संक्षेप इस आचारमार्गी सूत्र में किया गया है।

#### सञ्ब पापस्स अकरणं कुसलस्य उपसम्पदा । सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ।

समस्त पापों का न करना, पुग्य का संचय तथा श्रपने चित्त की परिशृद्धि (पर्यवदापन) बुद्ध का यही श्रनुशासन है। तत्त्वज्ञान विषयक प्रश्नों के उत्तर देने में बुद्ध का मौनावलंबन उनके तिद्धिषयक ज्ञानाभाव का स्वक न होकर उन प्रश्नों की व्यर्थता का परिचायक है। श्राग लगे घर में रहनेवाले व्यक्ति का काम श्राग बुक्ताना ही होता है, श्राग लगने के कारण श्रीर प्रकार का दूंढ़ना नहीं। फलतः क्लेशबहुल संसार के प्राणी को श्राचारमार्ग का श्रनुशीलन कर श्रपना परम कल्याण संपादन करने की श्रावश्यकता है। उस दुःख के कारणों की तात्विक समीचा करना तथा श्राध्यात्मिक रहस्यों की छानबीन करना उसके लिये नितांत श्रनुपयुक्त, एकदम व्ययं तथा बिल्कुल वेकाम है। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिचा की एकमात्र दिशा है चित्त परिशोधन की तथा सम्यक् श्राचरण की। श्रारंभिक श्राचार-प्रधान बौद्ध धर्म की यही शिचा श्राधारिशला है।

#### ३. हीनयान का दार्शनिक तथ्य

बुद्ध की इन श्राचारप्रधान शिकाश्रो के श्राधार रूप दो दार्शनिक तथ्य विशेष रूप से विचारणीय हैं—(१) नैरात्म्यवाद (संवातवाद) तथा (२)

परिगामवाद (संतानवाद)। बुद्ध की मान्यता से सकल दुष्कर्मी, पापों तथा दुष्प्रवृत्तियों के मूल में उपनिषदों का श्रात्मवाद है जिसके श्रनुसार शरीर, मन तथा इंद्रियों से पृथक् श्रात्मरूपी स्त्रतंत्र सत्ता स्वीकृत की जाती है। तथागत श्रात्मा के स्त्रतंत्र श्रस्तित्व के प्रवल विरोधी हैं तथा वे श्रात्मा की प्रत्यच्योचर मानस प्रवृत्तियों का, श्राधुनिक मनोवैज्ञानिको के समान, पुंज या संत्रात मात्र मानते हैं। पंचस्कंघों के श्रतिरिक्त बौद्ध मत में श्रात्मा नामक कोई पृथक् स्त्रतंत्र तत्व नहीं है। पंच रक्षंशे के द्यंतर्गत रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान की गणना है। 'रूप' से तात्पर्य पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु रूप चतुर्भूत तथा तजन्य शरीर हे है। भूत तथा भीतिक पदार्थं ( शरीर ) को 'रूप', फिसी वस्तु के साज्ञात्कार को 'संज्ञा', तज्ञन्य सुल, दुःख तथा उदासीनता के भाव को 'वेदना', श्रतीत श्रनुभव के द्वारा उत्पाद्य छीर स्मृति के कारणभूत सूक्ष्म मानसिक प्रदृत्ति को 'संस्कार', तथा चैतन्य को 'चिन्नोन' के नाम से पुकारते हैं। व्यक्ति के इन्हीं पंच स्कंधों का संवात होने से यह सिद्धांत संघातवाद् या नैरात्न्यवाद् के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार रस्ती, लगाग, चाबुक, दंढ म्रादि स्रवयवो के संघात से पृथक् 'रथ' नामक पदार्थ स्रसिद्ध है, उसी प्रकार इन संवातो से व्यतिरिक्त 'श्रातमा' नामक द्रव्य श्रसिद्ध है। त्रिपिटवीं के श्रनुसार श्रात्मा तथा जगत् श्रनित्य है। इनका कालिक संबंध दो द्वाग् तक भी नहीं रहता । बुद्धमत में इस विश्व में परिणाम ही सत्य है, परंतु इस परिणाम के भीतर विद्यमान किसी परिणामी पदार्थ का श्रास्तित्व सत्य नहीं है। परिणामशाली नगत् में एकत्व तथा ग्रभिनता का ग्राभास उसी प्रकार प्रतीत होता है, जिस प्रकार दीपशिखा तथा जलप्रवाह में । दीपक में च्या च्या भर में एक लौ निकलकर श्रस्त हो जाती है श्रोर दूसरी लो के उत्पन्न होने का कारण वनती है, तथापि दीपशिला के प्रभार्युं में एकत्व की हानि नहीं होती। जलप्रवाह में भी प्रतिच्या पुराने जल का गमन तथा नवीन बल का आगमन होता रहता है परंतु सामान्य दृष्टि इस पार्थंक्य तथा परिशाम का अनुभव नहीं करती । ये ही दोना सिद्धांत-नैरात्म्यवाद तथा परिगामवाद —तथागत की श्राचारशिक्ता के श्राधार तत्त्व हैं । परिगामवाद बुद्ध की दार्शनिक जगत् को एक बहुमूल्य देन है जिसके अनुरूप ही 'परिगामवाद' के व्याख्याता यूनानी हिरेक्लिटस तथा फ्रेंच तत्त्वज्ञ वर्गसों ने पश्चिमी जगत् में बिपल फीति अर्जित की है।

### ४. बौद्ध धर्म का सांप्रदायिक विकास

बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्षों के भीतर द्वितीय संगीति (३२६ वि० पू०) में

१ द्रष्टव्य मिलिंद प्रश्न, हिंदी अनुवाद, पृ० ३०-३३। ( महावोधि सोसाइटी, सारनाथ ) दीधनिकाय, पोठ्ठपाद सुत्त, पृ० ७३।

वात्सीपुत्रीय (विजिपुत्रीय) भिक्खुश्रों ने श्राचार तथा श्रध्यात्म के कतिपय महत्त्वपूर्ण िखांतों के विरोध में श्रपना विद्रोही भंडा ऊँचा िया। तभी से इस मत में दो वादों का जन्म हुम्रा—स्थविरवादी ( थेरवादी ) जो प्राचीन विनयो मे रंचक मात्र भी संशोधन के प्रतिकृत थे तथा महासंधिक (कठोर नियमों में देशकालानुसार परिवर्तन तथा संशोधनवादी )। इसी संगीति के लगभग सी वर्ष बाद अठारह संप्रदाय छोटी छोटी आचारसंबंधी बातों को लेकर उठ खड़े हुए जो 'निकाय' के नाम से प्रसिद्ध हैं । श्रद्धकथा के श्रनुसार महासंधिकों के श्रवांतर निकारों के नाम ये हैं-गोकुलिक, एकव्यावहारिक, प्रश्तिवादी, बाहलिक तथा चैत्यवादी । स्थविरवादी निकायों की संशाएँ निम्नलिखित थीं—महीशासक ( श्रवांतर निकाय सर्वास्तियादी, काश्यपीय, सांक्रांतिक, सौत्रांतिक तथा धर्मगुप्तिक ) तया चुनिपुत्रक या वात्सीपुत्रीय ( श्रवांतर निकाय धर्मोत्तरीय, मद्रयाणिक, पार्णा-गरिक तथा साम्मितीय )। अशोक के काल के अनंतर इनमें अन्य अनेक अवांतर मेद नवीन सिद्धांतों के रूप में उत्पन्न हो गए। इनमें से प्राचीनता के पच्चपाती थेरवाद को ही हीनयान के नाम से पुकारते हैं तथा महासंघिकों से ही अवातर परिवर्तनों के बाद महायान का उदय संपन्न हुन्ना । महासंधिक र, सर्वास्तिवादी, सामितीय<sup>3</sup> तथा वैपुल्यवादियों के विशिष्ट सिद्धांतों का ब्राह्मण दार्शनिकों द्वारा उल्लेख तथा खंडन उनकी महत्ता के पर्याप्त सचक हैं।

बौद्ध ग्रंथों में निर्दिष्ट त्रिविध यान का परिचय पूर्वोक्त संप्रदायों के कई सिद्धांतों के संकेत के लिये पर्याप्त होगा। यान तीन हैं तथा प्रत्येक यान में जीव-मुक्ति या बोधि की कल्पना एक दूसरे से नितांत विलक्षण है।

(१) श्रावकयान के श्रनुसार श्रावकवोषि का श्रादर्श 'हीनयान' को श्रमीष्ट है। 'श्रावक' का श्रर्थ है बुद्ध के पास धर्म सीखनेवाला व्यक्ति। वह स्वावलंबन से श्रष्टांगिक मार्ग का यथावत् श्रनुसरण् कर रागद्देषमयी विषयवागुरा से मुक्ति पा सकता है। श्रावक के श्रवस्याचतुष्टय में 'श्रर्हत्' ही सर्वश्रेष्ठ दशा है जिसमें

श आचार्य वसुमित्र ने अपने 'अष्टादश निकाय शास्त्र' में इन निकायों का विस्तृत विवरण दिया है जो आचार्य भन्य, दीपवंस तथा महावत्यु की अद्रुक्तथा (न्याख्या) में निर्दिष्ट वर्णनों से अनेक अंश में भिन्न है। इनके मतों का निर्देश महावत्यु की अद्रुक्तथा में विस्तार से है। द्रष्टन्य—महावत्यु के अँगरेजी अनुवाद की भूमिका, पाली टेक्स्ट सोसाइटी स०, लंदन।

र महासंविकों के विशिष्ट मत के लिये द्रष्टव्य---बलदेव टपाध्याय : बी॰ द॰ मी॰, नर्नीन संस्करण, पृ॰ १००-१०२ ( चीखंभा वियामवन, फासी )

उ द्रष्टव्यं-वही, पृ० १०३-१०४।

४ द्रष्टव्य-वही।

साधक श्रपने पराक्रम तथा तपःसाधना से 'निर्वाग' प्राप्त कर दुःखों से मुक्त हो जाता है।

- (२) प्रत्येक बुद्ध हितीय यान का श्रादर्श है। जिन न्यक्ति को निना गुरु के उपदेश से, स्वस्फरणा से ही, वुद्धत्व लाभ हो जाता है उसे कहते हैं 'प्रत्येक बुद्ध'। वह इंद्यमय जगत् से पृथक् हटकर निर्जन स्थान में एकांतवास करता हुश्रा विमुक्ति सुख का स्वयं श्रनुभव करता श्रवस्य है, परंतु उसे दूसरे का उद्धार करने की शक्ति नहीं रहती।
- (३) बोधिसत्त्व तृतीय यान महायान का चरम लक्ष्य होता है। बोधिसत्त्व का महायानी श्रादर्श बड़ा ही ऊँचा, उदाच तथा गीरवशाली होता है। महामेत्री तथा महाकरुणा से संपन्न बोधिसन्त्व दया का इतना बड़ा श्रवतार होता है कि इस विश्व में चींटी से लेकर हाथी तक एक भी प्राणी के तुःखी होने तक वह श्रपनी मुक्ति चाहता ही नहीं। उसका लक्ष्य बहुत ही बड़ा होता है। श्रपनी दया तथा मध्य-स्थता के कारण मुज्यमान जीवों के हृदय में हिलोरें मारनेवाले श्रानंद में ही वह श्रपने मुख का श्रनुभव करता है। रसहीन श्रुष्क मोच्न की उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती।

#### ४. महायान की घार्मिक विशिष्टता

पूर्वोक्षिषित बोधिसत्त्वयान की ही श्रपर संज्ञा है महायान । इसकी उदात्त श्रादर्श भावना, न्यापक महाकरुणा तथा साधना की भक्तिप्रवणता के परिचय के लिये उसकी प्रमुख विशिष्टता का ज्ञान नितांत श्रावश्यक है।

(१) बोधिसत्त्व का उच्चतम आदर्श—आईत् तथा वोधिसत्व का आदर्श परस्पर नितात भिन्न, स्वतंत्र तथा विस्पष्ट है। श्रपने ही क्लेशसमुच्य का विनाश, स्वार्थमयी निर्वाण की उपलब्धि तथा विश्व की मंगलभावना से एकदम श्रीदासीन्य अईत् के प्रमुख परिचायक गुण हैं, परंतु वोधिसत्त्व का जीवन ही परोपकार, प्राणियों के दुःखोपशमन की वेदी पर अपित रहता है। अईत् में बुद्धत्व का परिणमन कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धत्व गुरुत्व का प्रतीक है। शास्ता (मार्गदर्शक गुरु)

पर्व सर्वमिदं कृत्वा यन्मया साधितं शुभम् । तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशांतिकृत् ॥ मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोषसागराः । तैरेव ननु पर्याप्तं मोद्वेनारसिकेन किम् ॥ बोधिचर्यावतार, तृतीय परिच्छेद (वंगाल प्रियादिक सोसाइटो, कलकत्ता)।

होने के लिये प्रज्ञा के उदय के साथ साथ महाकरुणा का उदय नितांत श्रपेचित है। यह मौलिक तत्त्व वोधिसन्त का जीवनाधायक है। स्वार्थपरायण श्रर्हत में महाकरणा के उदय का ग्रमाव ही उनके शास्ता होने में महान वाघक होता है। वोधिसत्व मे ही पाँचों पारमिताओं ( पूर्णताओं ) का उदय होना भी एक महती विशिष्टता है। दान, शील, कांति, वीर्यं तथा प्रज्ञा पारमिता का सर्वोत्कर्प रूप से श्राविर्माव बोधिसत्त्व को बद्धत्व की श्रोर श्रग्रसर करने का मुख्य कारण वनता है।

- (२) त्रिकाय की कल्पना-निर्माणकाय, संभोगकाय तथा धर्मकाय-इस त्रिकाय की कल्पना महायान की स्राध्यात्मिकता तथा उदात्तता का एक विशिष्ट चिद्ध है। शिल्प, जन्म, महाबोधि तथा निर्वाग की शिक्ता देकर जगत् के कल्याणार्थ निर्मित काय ही निर्माणकाय<sup>र</sup> का श्रिमिंगन प्राप्त करता है। यह श्रनंत होता है। संभोगकाय निर्माणकाय की अपेचा नितांत सूक्ष्म होता है श्रोर इन तीनो में सूक्ष्मतम धर्मकाय सब बुद्धों के लिये एकरूप, सूक्स, उभय कायो से संबद्ध, संभोग तथा विमुता का कारण रूप होने से शब्दतः श्रनिर्वचनीय तथा स्वयंवेद्य होता है । हीनयान श्रंतिम दोनों कायों को जानता ही नहीं है। ब्राह्मण दर्शन के तारतम्य पर धर्मकाय ब्रह्म का, संभोगकाय ईश्वर का तथा निर्माणकाय अवतार विग्रह का प्रतिनिधि माना जा सकता है।
- (३) निर्वाण की कल्पना—हीनयानी निर्वाण क्लेशावरण के श्रपनयन से ही सिद्ध होता है, परंतु महायानी निर्वाण शेयावरण के भी अपनयन पर आश्रित रहता है। प्रथम यदि केवल दुःखाभाव रूप है तो दूसरा निःसंदेह ग्रानंद रूप है। निर्वाण श्रद्वेतरूप है जिसमें ज्ञाता ज्ञेय, विषय विषयी, विधि निपेध का द्वेत कथमपि विद्यमान नहीं रहता।
- (४) मक्ति की प्रयोजनीयता-हीनयान विल्कुल ज्ञानप्रधान मार्ग है जिसका चरम लक्ष्य श्रष्टांगिक मार्ग का विचिवत् परिशीलन तथा श्रानुगमन है। परंतु महायान निर्वाण की उपलब्धि में भक्ति की प्रयोजनीयता तथा उपादेयता को प्रमुख स्थान देता है। लोकोत्तर पुरुप होने से बुद्ध की भक्ति ही अब एकमात्र साधिका श्रंगीकृत की गई। महायान काल में बौद्धकला के श्रम्युद्य का रहस्य इसी भक्तियाद के प्रचर प्रचार के भीतर श्रंतिनिहित है।

१ द्रष्टव्य-प्रश्चा पारमिता तथा वीधिचर्यावतार में बीधिसरव का चर्याविधान।

२ द्रष्टव्य-श्रसंग-महायानस्त्रालंकार, शह्य (पेरिस से प्रकाशित)

<sup>3</sup> निर्वाण के लिये द्रष्टन्य—डा० निलनाचदत्तः ऐसपेनट्स भ्राव् महायान बुढिना, १० १२६-२०४ ( कलकत्ता ); शेरवात्त्की : सेंट्रल कॉन्सेप्शन आंव् निर्वाण; बनदेव उपाध्याय : बी० द० मी०, ए० १४३-१५७।

(१) द्राभूमि की कल्पना—हीनयान श्राहेत् पद की प्राप्ति तक केवल भूमिचतुष्टय का ही पोपक है, परंतु महायान मुदिता, विमला, प्रभाकरी, श्राचिष्मंती, सुदुर्जया, श्रामिमुक्ति, दूरंगमा, श्राचला, साधमती तथा धर्ममेघ—इन दशभूमियों की विशिष्ट कल्पना, उनका वैलज्ञ्य तथा श्राष्यात्मिकता भारतीय धर्म तथा दर्शन के विकास में विशेष श्रध्ययन की वस्तु है।

### ६. बौद्ध धर्म के दार्शनिक संप्रदाय

तत्त्वचितन की निविध धाराश्रों में चार धाराएँ मुख्य मानी गई हैं। सत्ता की मीमांसा करने के लिये चार संप्रदायों ने श्रपने विशिष्ट मतों का प्रतिपादन किया है। वैभापिक बाह्यार्थ प्रत्यक्त्वाद का समर्थक है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वाह्यार्थ प्रत्यक्रियेस स्त्य हैं। सीत्रांतिक बाह्यार्थानुमेयवाद का प्रतिपादक है, क्योंकि यह हमारे मानस पटल पर श्रंकित चित्रों के श्राधार पर ही उन्हें श्रंकित करनेवाले बाह्य श्रयों की स्वा मानता है, प्रत्यक्रिय से नहीं। योगाचार विशान (मन में उत्पन्न होनेवाले विचार) को ही एकमात्र सत्ता मानकर 'विशानवाद' के श्रन्थर्य नाम से प्रसिद्ध है, परंतु सत्तापरीचा का श्रवसान होता है माध्यितक में जो विशान को प्रमाण्यतः ध्वस्त कर 'श्रन्थ' को ही श्रद्धेत सत्ता है। इन चारों मतों का स्वष्ट परिचायक यह पद्य इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय है:

सुख्यो माध्यमिको वितर्तमिखिलं शून्यस्य मेने जगत्, योगाचार मते हि संति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः। अर्थोस्ति क्षणिकस्वसावनुमितो चुक् येति सौन्नांतिकः प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैमापिको भापते।॥

इन चारों में वैमाधिक का संबंध हीनयान से तथा श्रन्य तीनों का संबंध महायान से श्रद्धयवज्र ने माना है। तत्त्वसमीचा की दृष्टि से वैमाधिक एक छोर पर है, तो योगाचार माध्यमिक दूसरी छोर पर। सौत्रांतिक दोनों की मेलक शृंखला है।

(१) वैभाषिक ( बाह्यार्थप्रत्यक्षवाद )—वैभापिकों के अनुसार यह नानात्मक जगत् वस्तुतः सत्य है और इसकी स्वतंत्र सत्ता का अनुमव हमें प्रत्यक्त ज्ञान के ही सहारे होता है। ये भौतिक (बाह्य) तथा मानितक (आम्यंतर) दोनों जगतों को परस्पर निरपेच तथा स्वतंत्र सत्ता मानते हैं। ये प्रत्येक सत्तात्मक पदार्थ को 'धर्म' नाम से पुकारते हैं जो सासव ( मल सहित ) तथा अनासव ( मल रहित, अतएव विश्वद्ध ) मेद से दी प्रकार का होता है। हेतु तथा प्रत्यय से

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> मानमेयोदय में उद्धृत पत्र (अक्वार संस्करण)।

- जिनत होने के कारण सासव पदार्थ (या 'संस्कृत' धर्म') चिण्क माने जाते हैं श्रीर संख्या में ७२ प्रकार के श्रंगीकृत हैं। श्रनास्रव (श्रथवा श्रसंस्कृत धर्म) केवल तीन नहीं हैं—श्राकाश, प्रतिसंख्या निरोध तथा श्रप्रतिसंख्या निरोध। वैभापिकों के श्रनुसार निर्वाण धाद्ध भी दो प्रकार का होता है—सोपिधशेष तथा निरुपि शेप। श्रास्रव के चीण होने पर श्रह्तों की दशा का नाम है—सोपिधशेष निर्वाण, परंद्ध शरीरपात होने पर समस्त उपाधियों के श्रमाव में जो निर्वाण सिद्ध होता है उसका नाम 'निरुपिश्रेष' निर्वाण है। 'वैमापिक' नामकरण किनष्क के द्वारा श्राहूत चतुर्थ बौद्ध संगीति के श्राचार्यों द्वारा लिखित भाष्यग्रंथों (विभाषा) में पूर्ण श्रास्था तथा मान्यता के कारण है।

- (२) सौत्रांतिक (बाह्यार्थानुमेयवाद)—यह मत वैभापिकों के सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुन्ना जिसके श्राद्य त्राचार्य कुमारलात (या कुमारलब्ध) श्राचार्य नागार्जुन के समकालीन उपदेशक थे। ये तथागत के सच्चे उपदेशों को उपलब्ध अभिधम्म या विभाषा के भीतर न पाकर पिटकसुत्त के सूत्रों में ही प्राप्त करते हैं। इनके नामकरण का यही रहस्य है।
- (३) योगाचार (विज्ञानवाद)—योगाचार श्रथवा विज्ञानवाद की उत्पत्ति माध्यमिकों के श्रन्थवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। बाह्यार्थ की सत्ता का अनुमान ज्ञान के द्वारा ही होता है। श्रतः इस संप्रदाय के श्रनुसार ज्ञान, विज्ञान, विज्ञ ही वास्तव सत्ता है। ज्ञात् के पदार्थ भी वस्तुतः मायामरीचिका के समान निःस्वमाव तथा स्वप्न के सहश्च निरुपाख्य हैं। विज्ञान को ही एकमात्र सत्ता मानने के कारण यह संप्रदाय दार्शनिक ज्ञात् में 'विज्ञानवाद' के नाम से तथा योग श्रीर श्राचार पर विशेष श्राप्रह के कारण 'योगाचार' की संज्ञा से विख्यात है। विज्ञान वस्तुतः श्रद्धेत रूप है, परंतु श्रवस्थामेद से वह श्राठ प्रकार का होता है जिनमें 'श्रालय विज्ञान' शीर्षस्थानीय होता है। यही विज्ञान सब धर्मों का कारण होता है जिनमें कारण रूप से श्रनुस्यूत होने के हेतु यह 'श्रालय' कहा जाता है। इसी से जगत् के समस्त धर्म (पदार्थ) उत्पन्न होते हैं तथा इसी में लीन हो जाते हैं (श्रालय = लय होने का स्थान)। 'श्रालय विज्ञान' की कल्पना 'श्रात्मा' की कल्पना के सहश होने से वौद्धों के तीत्र प्रतिवादों का विषय बनी हुई है।

<sup>ै</sup> सर्वधर्मा हि श्रालीना विद्याने तेषु तत्त्रधा । श्रन्योन्यफलमावेन हेतु भावेन सर्वदा ॥ स्थिरमति : मध्यांतविभाग, १० २८ (कलकत्ता संस्कृत सीरीज )

योगाचार मत में सत्ता दो प्रकार की होती है—व्यावहारिक तथा पारमार्थिक । प्रथम सत्ता के दो अवांतर मेद होते हैं परिकल्पित सत्ता तथा परतंत्र सत्ता । रज्जु में सर्प का आरोप होता है। इसमें सर्प की आति का ज्ञान परिकल्पित सत्ता का श्रीर रज्जु की सत्ता परतंत्र सत्ता का उदाहरण है। पारमार्थिक सत्ता हन दोनों से भिन्न अथच त्रिकाल में एकाकार रहनेवाली होती है जिसे योगाचार मत 'परिनिष्पन्न' सत्ता की संज्ञा देता है। साधनापन्न में यह संप्रदाय योग तथा श्रानार का सम-धिक पन्नपाती है।

(४) माध्यमिक (शून्यवाद )—शून्यवाद बीद तत्वसमीचा का चरम उत्कर्ष माना जाता है। 'शून्य' के यथार्थ स्वरूप के विषय में विपुत्त विभिन्नता के कारण भी यह एक जिटला सिद्धांत वन गया है। किसी भी पदार्थ का स्वरूप निर्णय करने में चार ही कोटियों का प्रयोग किया जा सकता है—श्रस्ति (हे), नास्ति (नहीं है), तदुमयं (श्रस्ति श्रीर नास्ति) तथा नोमयं (न श्रस्ति, न च नास्ति) परंतु परमतत्त्व का निर्णय इन कोटियों की सहायता से कथमपि नहीं किया जा सकता'। वह मनोवाणी से श्रगोचर होने के कारण नितरां श्रनिर्वचनीय है। इसी श्रनिर्वचनीयता के कारण ही 'शून्य' का प्रयोग परमार्थ के लिये किया जाता है। मध्यम प्रतिपदा के उपासक माध्यमिकों की दृष्टि में वस्तु न तो ऐकांतिक सत् है श्रीर न ऐकांतिक श्रसत्, प्रत्युत उसका स्वरूप सत् श्रीर श्रस्त दोनों के मध्य बिंदु पर ही निर्णीत हो सकता है जो शून्य रूप ही होगा?। 'शून्य' श्रभाव से नितात भिन्न है। श्रमाव की कल्पना सापेच कल्पना है, परंतु शून्य निरपेच परम तत्त्व का स्वरूप है। यह समस्त नानात्मक प्रपंच शून्य का ही विवर्त (श्रतात्विक श्रन्यथा प्रथा) माना जाता है।

माध्यमिक श्राचार्य नागार्जन के श्रनुसार सत्य दो प्रकार का होता है पार-मार्थिक तथा सांवृतिक । संवृति (माया श्रयवा श्रविद्या) का कार्यभृत होने से बगत् की सत्ता सांवृतिक या व्यावहारिक है। श्रनुत्वन, श्रानिक्द, श्रनु-छेद, श्रशाश्वत श्रादि निपेषपरक विशेषणों से विशित तथा बुद्धगोचर श्रन्य ही पारमार्थिक

<sup>े</sup> व सन् नासन् सदसम् चाष्यनुभयात्मकम् । चतुष्कोटि-विनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥ माध्यमिक कारिका, ११७ (लेनिनग्राट, रूस)

श्रस्तीति नास्तीति उमे पि श्रन्ता शुद्धी श्रशुद्धीति इमे पि श्रन्ता । तस्मादुमे श्रन्त विवर्जीयत्वा मध्ये हि स्थानं प्रकरोति पंहितः ॥ समाधिराव ।

सत्य है। वस्तु का अकृतिम रूप ही परमार्थ है जिसके ज्ञान से संवृतिजन्य समस्त क्लेशों का अपहरण संपन्न हो जाता है। परमार्थ है धर्मनैरात्म्य अर्थात् सन्न धर्मों (पदार्थों) की निःस्वमावता। शून्यता, तयता (तथा का मान, वैसा ही होना), भूत कोटि (अंत्य अवसान), और धर्मधातु (वस्तुओं की समग्रता) इसी के पर्याय है। परमार्थ सत्य न तो वाक का निषय है और न चित्त का गोचर है, प्रत्युत वह प्रत्यात्मवेदनीय तल है। नागार्जुन के शब्द में शून्यता का परिनिष्ठित रूप यह है:

#### अपर-प्रत्ययं शांतं प्रपंचैरप्रपंचितम् । निर्विकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य रुक्षणम् ॥

इस प्रकार 'शून्य' तत्त्व परम भावरूप तत्त्व है, श्रभावरूप नहीं। उसका श्रभावात्मक रूप मानकर उसकी समीचा करनेवाले तत्त्ववेचा स्वयं श्रभांत नहीं माने जा सकते र

इस प्रकार महायान संप्रदाय ने निरीश्वरवादी निवृत्तिप्रधान हीनयान की कायापलट कर उसे प्रवृत्तिप्रधान तथा भक्तिभावान्वित बनाकर मानवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त बनाया । हीनयान ग्रुष्कज्ञानमूलक निवृत्तिप्रधान मार्ग है, परंतु महायान भक्तिमूलक प्रवृत्तिप्रधान पंथ है । आगे चलकर महायान में मंत्रतंत्रों के विधान ने इस धर्म का पर्याप्त रूपांतर कर ढाला । भोट ग्रंथों के अनुसार 'धान्यकटक' तथा 'श्रीपर्वत' के प्रांत में महायान का यह तांत्रिक रूप संपन्न हुआ ।

मंत्रयान>वज्रयान>सहज्ञयान>कालचक्रयान यही तांत्रिक वौद्ध धर्म के विकास की क्रमिक शृंखला है जिसका प्रचार, प्रसार तथा प्रभाव तिव्वत जैसे देशों में आज भी विद्यमान है।

#### ७. वज्रयानी साधना

वज्रयान की तांत्रिक उपासना को यथार्यतः समभने से उसके उदान रूप का परिचय प्रत्येक आलोचक को हो सकता है। श्रून्यत्रादियों का श्रून्य तत्व ही वज्रयानियों का 'वज्र' तत्त्व है। वज्र, हढ़, सार, कभी शीर्णं न होनेवाला, श्रूच्छेय, अभेद्य, अदाही तथा अविनाशी होने के कारण ही श्रून्यता का प्रतीक माना गया है । यह श्रून्य 'निरात्मा' है श्रूर्यात् देवी रूप है जिसके गाढ़ आर्लिंगन में वोधि-

१ माध्यमिक कारिका १८।६।

र राज्यवाद के विशेष विवरण के लिये द्रष्टव्य —दी० द० मी०, ए० २६६, ३१३।

<sup>3</sup> दृढं सारमसीशीर्यम् अच्छेषामेयलवणम् । अदाहि अविनाशि च श्रन्यता नज्ञमुच्यते ॥ नज्ञशेखरः अद्वर्यन्य संग्रह, पृ० २३ । (गायकवाढ ओरियंटल सीरीन, नदीटा)

चित्त सदा बद्ध रहता है तथा यह युगल मिलन सब फाल के लिये सुख तथा आनंद उत्पन्न करता है। इस प्रकार 'शन्यता' तथा 'करुणा' का वज्रथानी प्रतीक 'प्रजा' तथा 'उपाय' श्रयवा पदा तथा वज्र माना जाता है जिनके युगल मिलन की कल्पना शैवों के शिवशक्ति के मिलन के समान ही की गई है। वज्रयानी हठयोग के एकांत उपासक है। फलतः प्राचा श्रीर श्रपान की समता, इडा तथा पिंगला की समता, पुरक और रेचक का समभाव (क्रंमक), सुष्मना के द्वार का उन्मोचन एक ही पदार्थ के विभिन्न श्रिपियान है। सुष्मना के मार्ग को ही मध्यम मार्ग, सून्य पदवी श्रायवा ब्रह्मवादी कहते हैं। सूर्य श्रीर चंद्र को यदि पुरुष तथा प्रकृति का प्रतीक मान लें तो इम कह उकते हैं कि प्रकृति पुरुष के आलिंगन बिना मध्य मार्ग का उद्घाटन होता ही नहीं। इड़ा तथा पिंगला का समीकरण करने से कुंडलिनी शक्ति जाग्रत होती है। अब पट्चक का मेदन कर श्राज्ञाचक के ऊपर साधक की स्थिति होती है, तब कुंडलिनी शनैः शनैः कपर चढ़कर सहस्रार चक्र में स्थित परम शिव के साथ श्रालिंगन में बद्ध हो जाती है। इसी दशा का नाम 'युगल रूप' है। इसी श्रानंदमयी दशा का नाम है सहजदशा निसके निर्वाण, महासुख, सुखराज, महासुद्रा साचा-त्कार आदि अनेक अन्वर्यक अभिवान है। इस दशा में वायु का निरोध हो जाने से मन भी स्वयमेव निरुद्ध हो जाता है श्रौर मन के स्वमावतः लय हो जाने से इस दशा का तहिनया संकेत है उत्मतीभाव । इस समय साधक श्रपने निजस्वभाव श्रयात् अपने सचे रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही है श्रानंद का अगाध वारिधि अर्थात् महासुख नो प्रत्येक साधक के लिये अंतर्वर्ती होने से 'सहन' नाम से धंकेतित होता है।

### **म.** श्रवधूती मार्ग

वज गुरु की कृपा से ही साधक को मध्यममार्ग का दुर्लभ आश्रय प्राप्त होता है। तांत्रिक संकेत के श्रनुसार ललना, चंद्र तथा प्रज्ञा वामशक्ति के द्योतक तथा रसना, स्वर्थ और उपाय दिख्या शक्ति के बोषक हैं। इन दोनों के बीच में चलनेवाली शक्ति की संज्ञा है 'अवधूती' (पापों का अनायास अवधूनन करनेवाली) तांत्रिक साधन के फलरूप उमय शक्तियों की विश्वद्धि होने पर ही 'अवधूती' मार्ग का उन्मीलन होता है जो श्रंत में श्रन्थमय अद्धैतमार्ग का प्रतीक है। महासुख की प्राप्ति का यही एकमात्र मार्ग है। सहसमार्थ रागमार्ग है, प्रचृत्तिमार्ग है, वैराग्य या निश्चित मार्ग नहीं। राग की विचित्र महिमा है। राग से ही बंधन होता है और राग से ही मुक्ति होती है। श्रदाशुद्ध राग का रूप ही इस विषम परिग्राम का प्राप्त होता है। चित्र को निर्विषय बनाना ही साधना का चरम लक्ष्य है। विषयासक्त चित्त बंधन का हेतु उसी प्रकार होता है जैसे निर्विषय चित्त मोच्च

का। इसीलिये महासुख की उपलब्धि के लिये ग्रुद्ध विषयरस के सेवन की कथा शास्त्रों में निर्दिष्ट है ।

सहितया ग्रंथों में शक्ति की विश्विद्ध या मिलनता के कारण उसके तीन रूपों का परिचय कराया जाता है—अवधूती, चांडाली तथा वंगाली (या डोंबी)। अवधूती में द्वेत का, चांडाली में द्वेताद्वेत का तथा वंगाली में अद्वेतभाव का निवास रहता है। सिद्धाचार्यों का ऋजु वाट (ऋजु वर्स=सीधा मार्ग) यही है जिसमें साधक वाम तथा दिच्या के टेढ़े मार्ग को छोड़कर मध्य मार्ग से प्रस्थान करता है । इस मार्ग के अवलंबन से आंतिम च्या में रागािंग आप से आप शात हो जाती है जिसमें मन तथा वायु की, चंद्र तथा सूर्य की गित स्तंभित हो जाती है और साधक अद्वेत आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस महासुख की प्राप्ति का संकेतमंत्र 'एवं' है जो सहजिया संप्रदाय का एक अतीव गंभीर आध्यात्मक रहस्य है ।

#### १. देवमंडल

बौद्ध में में देवमंडल का उदय वजयान की महती देन है। हीनयान में बुद्ध के मानव तथा ऐतिहासिक रूप के ऊपर विशेष आग्रह होने से तथा निवृत्ति की प्रधानता होने से देवों की कल्पना का अवसर ही प्राप्त नहीं था। महायान के मिक्तप्रधान तथा प्रवृत्तिपरायण होने के हेतु बुद्ध की देवरूप में कल्पना अवश्य हुई, परंतु अन्य देवों के विकास का सर्वथा अमाव था। कालक्रम से तांत्रिक बौद्ध वर्म अर्थात् वज्रयान और सहज्यान के उदय के साथ साथ बौद्ध देवमंडली का विस्तृत विकास संभव हुआ। उपासक की 'भावना' के अनुरूप ही शून्य तत्त्व की अमिन्यक्ति नाना रूपों में होती है। तांत्रिक बौद्ध धर्म में प्रधान देवता पाँच हैं जो पंचध्यानी बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो पंच स्कंघों के ही मूर्त प्रतीक माने जाते हैं। इन पाँचों के नाम हैं—अद्योग्य, वैरोचन, अमिताम, रत्नसंभव तथा अमोघसिद्ध। चक्रपूचा में इनकी विशिष्ट दिशाएँ, मुद्रा, वर्ण तथा वांहन

<sup>9 &#</sup>x27;श्राजु मुसुक् वंगाली भइली' मुसुक पाद की इस नितांत प्रसिद्ध उक्ति का तात्पर्य इसी राक्तिसिद्धि से है, उनके वंगदेशीय वंगाली होने से नहीं है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> मजुरे जजू छाड़ि ना लेरे वंक । निश्रहि बोहिया जाह़ रे लॉक ॥ सरहपाद ।

एष मार्गवरः श्रेष्ठो महायान-महोदयः ।
 येन यूयं गमिष्यन्तो भविष्यथ तथागताः ॥ तंत्रवचन ।

४ द्रष्टन्य—गोपीनाथ कविराज जी का अनुशीलन । बलदेव उपाध्याय : वी० द० मी०, ५० ३७६।२ ।

स्थायी रूप से निर्णीत हैं जिनकी सहायता से उनके विशिष्ट नाम तथा रूप का भी परिचय मिल सकता है:

| सं० | ध्यानी बुद्ध | दिशा   | सुद्रा    | वर्ण    | वाहन   |
|-----|--------------|--------|-----------|---------|--------|
| \$  | श्रद्धोम्य   | पूर्व  | भूस्पर्श  | नील     | इस्ती  |
| २   | वैरोचन       | सध्य   | धर्म चक्र | उज्ज्वल | सर्प   |
| ą   | श्रमिताभ     | पश्चिम | समाधि     | लाल     | मयूर   |
| ¥   | रत्नसंभव     | दिव्य  | वरद       | पीत     | श्रश्व |
| 4,  | श्रमोषसिद्धि | उत्तर  | श्रभय     | हरित    | गरह    |

इन्हों ध्यानी बुद्धों से देवता के पाँच कुल क्रमशः उत्पन्न होते हैं—(१) द्वेप, (२) मोह, (३) राग, (४) चितामिण, (५) समय। इन कुलों में श्रनेक देवता श्रंतर्भुं क होते हैं लो 'कुलेश' ( कुल के स्वामी ) मूल देव के समान ही दिशा, मुद्रा, श्रादि धारण करते हैं। यह 'गुह्मससान' तंत्र की मान्यता के श्रनुरूप है। 'निध्यन्न योगावली' में इन विषयों में बहुत ही उपयोगी तथ्यों का उपादेय संकलन किया गया है। उदाहरणार्थ 'धर्मधातु वागीश्वर' मंडल में पूर्व दिशा स्थित देवों के कुलेश 'श्रक्तोम्य' हैं, दिल्च दिशावाले देवों के कुलेश 'रत्नसंभव', पिक्चम दिशावाले देवों के कुलेश 'श्रमिताम' तथा उत्तर दिशावाले देवों के कुलेश 'श्रमोशिसिद्ध' हैं। इसी प्रकार अवांतर दिशाश्रो में स्थित देवों के भी कुलेश, वर्ण श्रादि के वर्णन मिलते हैं।

#### १०. हिंदी साहित्य में बौद्ध परंपरा

हिंदी साहित्य में प्राचीन बौद्ध धर्म की परंपरा की उपलिब्ध समय के विपर्यय के कारण स्वतः असिद्ध है। इसीलिये यहाँ न हीनयानी तथ्यों की कहीं झलक है और न महायानी सिद्धांतों की। नज़यान का उद्भव तथा विकास, उदय तथा अम्युदय हिंदी के उदय का समकालीन माना जाता है और इसीलिये हिंदी की प्राचीनतम कविता की मन्य झाँकी हमें सिद्धों के दोहे तथा गीतिकान्यों में पूर्ण रूप से मिलती है। चौरासी सिद्धों की लंबी परंपरा अष्टम शतक से आरंभ कर द्वादश शतक तक फैली हुई है, परंतु इन सिद्धों में सहजयानी सिद्धों के साथ नाथपंथी सिद्धों का भी गंगाजमुनी मेल आध्यात्मिक पारिखयों की समन्ययनुद्धि का स्वक है। सहजयानी सिद्धों की जो कविता मूल रूप में कम, परंतु तिन्त्रती तंत्र में तिन्वती रूप में विशेष रूप से उपलब्ध होती है वह प्राचीन हिंदी कान्य तथा अपभ्रंश के बीच की एक आवश्यक शृंखला है जिसको पकड़कर हम हिंदी साहित्य के आदिम युग के रूप तथा संपत्ति का मरपूर आमास पाते हैं। तथ्य यह है कि हिंदी कान्य का प्राचीनतम रूप हमें इन पहुँचे हुए सिद्धों की लोकप्रिय गीतिकाओं में मिलता है जिसका प्रणयन लोकद्धदय के आवर्षन को हिंदी में स्वकर किया गया है। जुनता का द्धदय अपनी बोली में लिखे गए कान्यों से ही रखकर किया गया है। जुनता का द्धदय अपनी बोली में लिखे गए कान्यों से ही

पिघलता है। उनका ग्रावर्जन तथा ग्राकर्पण जनता की सहज बोली ही पर्याप्त रूप में करती है। इसी हेत सिद्धों ने ग्रपने उच तात्रिक सिद्धांतों को जनता की बोली में परिचित घरेलू दृष्टांत, उपमा तथा रूपक की सहायता से ग्रामिन्यक करने का सफल प्रयत्न किया है।

सहजयानी सिद्धों की कान्यभाषा की पहचान के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है। महामहोषाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने इन कान्यों को 'नोद्ध गान श्रो दोहा' नाम से ही प्रकाशित नहीं किया था, प्रत्युत उनकी हिंध में इनकी भाषा प्राचीन वँगला ही हैं। परंतु इनकी तात्विक समीन्ता इसे प्राचीन हिंदी (या मागधी) का निःसंदिग्ध रूप मानने के लिये श्रालोचकों को वाध्य करती हैं। दोहा छंद वंगभाषा की प्रकृति के ही विरुद्ध नहीं है, प्रत्युत वह हिंदी का श्रपना चिर श्रम्यस्त छंद है। तथ्य तो यह है कि सिद्धों की कान्यभाषा उस युग की माबा है जब प्रांतीय बोलियों ने प्राचीन सार्वभीम मागध श्रपभंश से प्रथक् होकर श्रपने संकीर्ण रूप को प्राप्त नहीं किया था। फिर भी उनकी भाषा में श्रधिकांश शब्दरूप उन कान्यों को हिंदी के पास पहुँचाते हैं। सिद्धों का गढ़ था विद्यार प्रांत—मगध प्रदेश, नहाँ की बोली में उन्होंने श्रपने हृदय के श्राध्यात्मिक उद्गारों को प्रकृट किया। इसीलिये सिद्धों के कान्यों में इम हिंदी कान्य की प्राचीनतम मत्तक पाते हैं।

प्राचीनतम सिद्धों की गुरुशिष्य परंपरा—

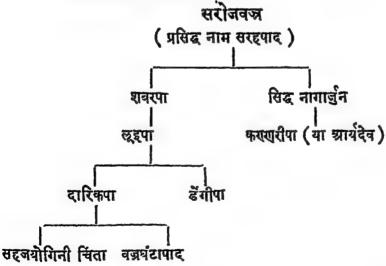

१ द्रष्ट्रच्य-हरप्रसाद शास्त्री : 'बीद गान श्री टीहा' (बंगला शंध ), भृभिना । बंगीय माहित्य परिषद् द्वारा प्रकाशिन, दितीय संस्करण, बनकता ।

२ राष्ट्रत सांकृत्यायन : पुरातस्व निर्वधावनी, इंटियन प्रेम, प्रयाग, मन १६३७, ५० १६०-२०४।

इन सिद्धों में प्राचीनतम पुरुष सरोजवज़ ही हैं जो पूर्व दिशा में फिसी राजी नामक नगर में ब्राह्मण कुल में उत्पन हुए। किसी बाग बनानेवाली कन्या को 'महामुद्रा' बनाने के कारण ही ये 'सरहपाद' (शर = वाण ) के नाम से विख्यात हुए। पालवंशी नरेश धर्मपाल ( ७६० ई०-८०६ ई० ) के समकालीन होने से इनका समय श्राठवीं शती का सध्यकाल है। इनके प्रथम शिष्य के शिष्य लूइपा धर्मपाल के कायस्य ( लेखक ) थे। सिद्धाचार्यों की सूची में इनकी प्रथम गणना इनके आध्यात्मक गौरव की परिचायिका मानी जा सकती है। छ इपा के दोनों शिष्यों में दारिकपा उत्कल के राजा तथा हेंगीपा उन्हीं के महामात्य थे जो श्रपने श्रतुल वैभव को लात मारकर श्राध्यात्मिक पंथ के पियक वने तथा इस नाम से प्रसिद्ध हुए । सरोजवज्र के द्वितीय शिष्य सिद्ध नागार्जुन को हमें शून्यवाद के प्रतिष्ठाता माध्यमिक नागार्जुन से पृथक् करना होगा। दोनों की विभिन्नता मानने में विद्धांतों का पार्थक्य ही कारण नहीं है, प्रत्युत समय का विपर्यय भी । इनके शिष्य कर्णारीपा भी माध्यमिक आर्यदेव से सर्वथा विभिन्न व्यक्ति हैं। दारिकपाद के दो शिष्य हुए जिनमें सहजयोगिनी चिंता शिष्या थीं तथा वज्रघंटापाद शिष्यों में प्रधान थे। नवीं शती के मध्यकाल में 'करहपा' (या कृष्णपाद) एक प्रसिद्ध सिद्ध हुए जो महाराज देवपाल (८०६-८४६ ई०) के समसामयिक कर्गाटकदेशीय मिखु थे। इन सब महनीय सिद्धों ने मागधी भाषा में अपने कान्यों का प्रश्यन किया। चौरासी सिद्धों में कवित्व श्रौर विद्या, दोनों दृष्टियों से ये सबसे बड़े सिद्धों में से हैं। इनके सात शिष्यों तथा शिष्याश्रीं की चौरासी सिद्धों में स्थान-प्राप्ति भी इनकी आध्यात्मक महनीयता का संकेत करती है। इस विशाल गीतिसाहित्य का गंभीर अनुशीलन अभी अपेद्यित है।

एक दो उदाहर्य ही पर्यात होगा । सरहपाद के दो प्रख्यात दोहों के भाषा तथा भावगत सौंदर्य को परिखए:

> जह मन पवन न संचरह, रवि शशि नाह पवेश । तिह वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिअ उवेश ॥ घोरे न्यारें चंद्रमणि जिमि उज्जोअ करेह । परम महासुष्ट एकुकणे, दुरिअ अशेष हरेह ॥

सिद्ध भूसुकु की यह गीति दार्शनिक तत्त्व की प्रौढ़ परिचायिका है-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इन सिद्धों की कविता तथा उनके उदाहरण के लिये द्रष्टव्य—राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्त्व निवंधावली, ए० १६०-२०१।

[ संद ३ : अध्याय ३ ]

अधराति भर कमल विकसत । बतिस जोड्णी तसु अंग उद्घासित ॥ कमलिनी कमल वहड् पणालें । 'मूसुकु' भणड् भड् वृक्षित्र मेलें सहजानंद महासुख लोलें ॥

# चतुर्थ अध्याय

### दर्शन

#### १. प्रस्ताविक

भारतवर्ष स्वभाव से ही विचारप्रधान देश है। श्रन्य देशों से इसकी तुलना इस विषय में नहीं की जा सकती। पश्चिमी देशों में जीवनसंग्राम इतना मीपरा है तथा व्यावहारिक जीवन की समस्याएँ इतनी उलभी हुई हैं कि वहाँ के निवासियों का जीवन इन्हीं के युलझाने में व्यतीत हुआ करता है श्रीर श्राध्यात्मिक तत्त्वों की छानबीन फरना उनके जीवन की श्राकरिमक घटनाएँ हैं। परंत प्रकृति ने इस भारत-भूमि को जीवन की समग्र त्रावश्यक सामग्रियों से परिपूर्ण बनाकर यहाँ के निवासियों को ऐहिक चिंता से मुक्त कर पारलौकिक चिंतन की ओर स्वतः अप्रसर कर रखा है। इसलिये मारतवासी निसर्गतः विचारप्रधान होते हैं। श्रध्यात्मविद्या श्रर्थात् दर्शनशास्त्र भारत की समग्र विद्याश्रो में श्रेष्ठ समझी जाती है। इसीलिये मुंडक उपनिषद् ब्रह्मविद्या को सन विद्याश्रों की प्रतिष्ठा (सर्व-विद्या-प्रतिष्ठा ) मानता । है तथा श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण श्रध्यात्म विद्या को श्रपनी विभूतियों में श्रन्यतम मानते हैं । अर्थशास्त्र के कर्ता कौटिल्य की दृष्टि में आन्वीचिकी विद्या (दर्शन शास्त्र ) सब विषयों को प्रकाशित करने के कारण दीपक-स्थानीय है तथा सब कर्मों के श्रनुष्ठान का उपाय है श्रीर सब धर्मी का श्राश्रय है<sup>3</sup>। तथ्य यह है कि दर्शन-शास्त्र को जो महत्ता तथा स्वतंत्रता इस मारतवर्ष में प्राप्त हुई है वैसी इसे अन्य किसी भी देश में प्राप्त नहीं हुई।

(१) दर्शन की महत्ता—भारतवर्ष में दर्शन का महत्त्व बहुत ही श्रिषिक है। यह हमारे जीवन की प्रतिदिन की घटनाश्रों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। पाश्चात्य देशों में मी तस्वज्ञान की छानबीन प्राचीन काल से होती श्राई है, परंतु उसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही रहा है। 'फिलासफी' शब्द का श्रर्थ ही है—विद्या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सुंडक डपनिषद् , १।१ ( निर्णय सागर संस्कर्ण )

र अध्यात्मविद्या विद्यानाम्—गोता १०।३२

अदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वेकर्मणाम् ।
श्राश्रयः सर्वेधर्माणां शश्रदान्वीचित्री मता ॥ अर्थशास्त्र १।२

का अनुराग ( फिल = प्रेम, सोफिया = विद्या )। प्लेटो ( अफलातून ) के अनुसार फिलासफी का उदय आश्चर्यभरी घटनाओं की व्याख्या में होता है (फिलासफी विशिन्स इन वंडर )। विश्व के मीतर श्राश्चर्य से पूर्ण नाना घटनाएँ प्रतिदिन हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं श्रीर इन्हीं की यथावत् श्रालोचना के लिये पश्चिमी तत्त्वज्ञान का आरंभ होता है। श्रतएव पश्चिमी जगत् में तत्त्वज्ञान विद्वज्ञों के मनोविनोद का साधन मात्र है, परंतु भारतवर्ष में इसका मूल्य नितांत व्यावहारिक है। भारत में तत्त्वज्ञान का आरंभ एक वड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या को सलझाने के लिये होता है श्रीर वह समस्या है त्रिविध ताप से संतप्त जनता के क्लेशों की म्रात्यंतिक निवृत्ति। दिन प्रतिदिन दुःखों की एक निशाल राशि प्राशियों को सतत व्याकल और वेचैन बनाए रहती है। इससे छुटकारा पाने के उपायो को बतलाना तत्त्वज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिये दर्शन का धर्म के साथ भारत भूमि पर इतना धनिष्ठ मेल मिलाप है। विचार तथा आचार का गंभीर संपर्क भारतवर्ष में सदैव दृष्टिगोचर होता है। दार्शनिक विचार की आधारशिला के बिना धर्म की सत्ता अप्रतिष्ठित है और धार्मिक आचार के रूप में कार्यान्वित किए विना दर्शन की स्थिति निष्फल है। इस प्रकार धर्म के साथ सामंजस्य रखना भारतीय दर्शन की महती विशिष्टता है। पश्चिमी जगत में ईसाई धर्म तथा तत्वज्ञान के बीच जो विपम कदता वर्तमान रही है वह भारतवर्ष में कभी नहीं रही। यहाँ तो धर्म तथा दर्शन दोनों के बीच मंज़ल सामरस्य विद्यमान रहा है श्रीर श्राज भी है।

(२) मुख्य संप्रदाय-भारतीय दर्शन की जैन तथा बौद्ध विचारघारा का संज्ञिप्त परिचय पहले दिया जा चुका है। यहाँ पड्दर्शन के विचारों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय दर्शन की आस्तिक घारा के अंतर्गत छ: दर्शनों को मुख्यता प्राप्त है जिनके नाम हैं—(१) न्याय, (२) वैशेपिक, (३) सांख्य, ( ४ ) योग, ( ५ ) कर्ममीमांसा तथा ( ६ ) वेदांत । श्रिधिकारीमेद से इन दर्शनो की भिन्नता है, परंत्र कतिपय ऐसे सामान्य सिद्धांत हैं जिन्हें प्रत्येक दर्शन समानभावेन स्वीकार करता है तथा श्रपने विचारों के लिये उन्हें श्राधारपीठ मानता है। इन दर्शनों के उदय का संबंध उपनिषदों के ग्रानंतर प्रचलित युग के साथ है। उपनिपत्कालीन तत्त्वज्ञान का महनीय मंत्र है 'तत्त्वमिं महावाक्य । इस वाक्य के द्वारा ऋषि लोग डंके की चोट प्रतिपादित करते हैं कि त्वम् (= जीव) तया तत् (=त्रहा ) पदार्थों में नितांत एफता है। इस महावाक्य की मीमांसा करने के लिये श्रवांतर दर्शनों की उत्पत्ति हुई। कुछ दार्शनिक लोग कहने लगे कि जीव तया जगत् ( पुरुप तथा प्रकृति ) के परस्पर विभिन्न गुर्णी को न जानने से संसार है श्रीर प्रकृति-पुरुष के स्वरूप को मली मॉित जानने पर ही तत् और त्वम् की एकता सिद हो सकती है। इस ज्ञान का नाम है—सम्यक्ख्याति (=विवेक ज्ञान या सांख्य)। इस प्रकार सांख्य दर्शन का उदय सर्वप्रथम हुन्ना श्रीर उसके पुरस्कर्ता कपिल-

मुनि इसीलिये 'त्रादि विद्वान्' के नाम से दर्शन ग्रंथों में त्रिमिहित किए गए हैं।" यह तो हुन्ना श्रलौकिक साज्ञात्कार, परंतु इतने से कार्य की सिद्धि न होते देखकर व्यावहारिक साम्चात्कार की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसके लिये योग का उदय हुआ। 'सांख्य योग' एक ही तात्विक विचारधारा के दो रूप होते हैं-सिद्धांतपच्च का नाम है सांख्य श्रौर व्यवहारपच्च का नाम है योग । श्रन्य दार्शनिकों ने जीव श्रीर जगत् के गुणों ( विशेष ) की छानवीन करना श्रावश्यक समभा। इस प्रकार आतमा और अनात्मा के गुगो की विवेचना करने से 'वैशेपिक' दर्शन की उत्पत्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के लिये तर्क की भी एक निश्चित प्रणाली की आव-इयकता होती है श्रीर इसकी पतिं करने के लिये 'न्याय दर्शन' का उदय हुआ । परंतु न्याय में तर्क के ऊपर इतना आग्रह है कि विचारकों को यह घारणा जमाते देर न लगी कि केवल शुष्क तर्क की सहायता से श्रात्मतत्त्व का साह्यात्कार हो नहीं सकता। श्रतः विचारको ने श्रुति की श्रोर श्रपनी दृष्टि फेरी तथा प्रथमतः वैदिक कर्मकांड की विवेचना श्रारंम कर दी जिसका फल हुआ कर्मसीमांसा का उदय। परंतु मानवीं की आध्यात्मिक भावना केवल कर्म के अनुष्ठान से तृप्त न हो सकी और इसीलिये वेदी के ज्ञानकांड की भी मीमांसा होने लगी जिससे वेदांत का जन्म हुआ। इस प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य की यथार्थ व्याख्या करने के लिपे पड्दर्शनों की उत्पत्ति उक्त कम से निष्पन हुई।

- (३) सामान्य सिद्धांत-इन प्रसिद्ध पड्दर्शनीं में श्रापाततः भेद भले ही प्रतीत हो, परंतु इनके भीतर कतिपय मान्य सिद्धांतों को स्वीकार करने में एक ऐकमत्य उपलब्ध होता है जिसका संक्षेप रूप से यहाँ निर्देश किया जाता है:
- (क) नैतिक व्यवस्था में विश्वास—भारतीय दर्शन आशावादी है। क्रांतदर्शी ऋषियों ने खोब निकाला या कि इस आपाततः अञ्यवस्थित प्रतीत होनेवाले जगत् के भीतर व्यवस्था का पूर्ण साम्राज्य है। वैदिक ऋषियों ने इस श्रपरिवर्तनशील नैतिक व्यवस्था को 'ऋत' की संज्ञा दी है। इस जगत् में सबसे पहले उलन होनेवाला तन्व यही 'ऋत' है और ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में सत्य के उदय से पहिले 'ऋत' की उत्पत्ति का निर्देश है<sup>२</sup>। भारतीय दार्शनिकों ने 'ऋत' के चिद्धांत को मिन्न मिन्न रूपों में श्रपनाया है। न्याय-वैशेषिक में 'श्रदृष्ट'

२ ऋतं च सत्यं चाभीबात्तपसोऽध्यनायत—ऋग्वेद १०।१६०।१।

१ 'ऋषिं प्रस्तंं करिलम्' ( स्वेतास्वतर उप० ४,२ ) मे कपिल शब्द कपिल सुनि का वाचक सर्वत्र स्वीकृत नहीं किया जाता। परंतु व्यास माध्य में परमिं कपिल 'झादि विद्वान्' की उपाधि से मंदित है। इष्टव्य-'व्यासमाध्य' ( श्रानंदाश्रम संस्कृत्या, पूना ), स्त्र १।२४

की तथा कर्ममीमांसा में 'त्रपूर्व' की दार्शनिक कल्पना का श्राधारभृत तत्त्व यही 'ऋत' है।

- (ख) कर्म सिद्धांत—जगत् की नैतिक सुन्यवस्था का मूल कारण कर्म का सिद्धांत है। वर्तमान दशा के लिये इम स्वयं उत्तरदायी हैं। जो कुछ कर्म एम करते हैं उसका फल अवश्यमेव हमें भोगना पड़ता है। कर्म तथा फल-दोनों का कार्य-कारण-संबंध अकाट्य रूप से निश्चित है। कर्मसिद्धांत का यही तात्पर्य है कि इस विश्व में यहच्छा के लिये कोई स्थान नहीं है और न हमें अपनी वर्तमान दशा के लिये किसी दूसरे पर दोषारोपण करना है।
- (ग) वंधन का कारण—संसार के समस्त वंधनों का एकमात्र कारण है—अविद्या। अविद्या से ही इस जगत् में प्राणिमात्र का जन्म मरण हुआ करता है। अविद्या के रूप के विषय में दार्शनिकों में मतमेद नहीं है। योगस्त्रों के अनुसार अनित्य, अञ्चित, दुःख तथा अनात्मा को क्रमशः नित्य, शुचि, मुख तथा आत्मा मान वैठना अविद्या है। यह अविद्या ही अन्य समस्त क्लेशों अस्मिता, राग, द्वेप तथा अभिनिवेश का कारण है।
- (घ) मोक्ष-धर्म, अर्थ, काम तथा मोच-मानव के लिये चार पुक्पार्थ होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य सर्वदा प्रयत्नशील रहता है। इन पुक्पार्थी में श्रांतम पुक्षार्थ है मोक्ष जिसकी सत्ता में प्रत्येक दर्शन को विश्वास है। मोच निशत दूरस्य आदर्श नहीं है जो इस जन्म में साध्य न हो सके। मानव जीवन का लध्य परोच्च में दुःख की निवृत्ति न होकर जीते जी इसी देह में उस आदर्श को सिद्ध करने में है। जीवन्मुक्ति का आदर्श उपनिपदों की बहुमूल्य देन है जिसे आदीत वेदांत पूर्णतया मानता है। कठोपनिपद् ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है कि जब हृदय में रहनेवाली समग्र कामनाओं का नाश हो जाता है, तब मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है और यहीं (अर्थात् इसी शरीर में) उसे ब्रह्म की उपज्ञास्या है, तथापि उनके मत में भी ज्ञानी ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुँच जाता है जिसमें जीवन का उद्देश्य ही साधारण कोटि से अपर उटकर उन्नत परमार्थ कोटि तक पहुँच जाता है।

९ त्रनित्वाशुचिदु सामात्मम् नित्वशुचिम्रसात्मस्यानिरिवण —योगसूत्र २,४ ( कार्नेअधम पूना)

२ यदा सर्वे दिमुख्यन्ते कामा राख्य दृदि खिनाः । तटा मत्योऽमृतो भवत्यव ब्रह्म समस्तुते ॥ कठ द्यनिषद सारार्थ

(इ) मोक्ष का उपाय—भारतीय दर्शन का चरम सिद्धांत है—
ऋते ज्ञानात्र मुक्तिः अर्थात् ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान ही
मुक्ति का एकमात्र चरम साधन है। जब अविद्या ही बंधन का मूल कारण है, तब
उसकी यथार्थ निवृत्ति विद्या या ज्ञान के अमाव में दूसरे साधन से हो नहीं सकती।
इसिलये मोच्न के इस उपाय में पड़द्शांनों की एकवाक्यता है। परंतु शुक्त ज्ञान से
यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान को अपने व्यवहार में लाने की परम आवइयकता होती है। इसिलये मारतीय दर्शन की प्रत्येक घारा में आचार की मीमांसा
प्रमुख स्थान रखती है। अवण तथा मनन के अनंतर निद्ध्यासन आत्मसाधना
का प्रमुख साधन है। अय—मार्ग वास्तव में परम मंगल साधन करने का रास्ता है,
परंतु इसपर चलने के लिये आत्मसंयम तथा चित्तशुद्धि की नितांत आवश्यकता
होती है। फलतः योग के अष्टिवय अंगों का उपयोग प्रत्येक भारतीय दर्शन
करता है।

इस प्रकार श्रिषकारी मेद से इन दर्शनों में मेद होना स्त्रामाविक है, परंतु पूर्वोक्त निर्देष्ट सिद्धांतों के मानने में ये छुहों दर्शन एकमत हैं। इसलिये हम कह सकते हैं कि इन दार्शनिक संप्रदायों में एकता है, भिन्नता नहीं। इसमें सामरस्य है, विरोध नहीं। श्रपनी दृष्टि से परम तत्त्व का सुंदर विवेचन करने के कारण ये दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं।

(च) कार्य-कारण की मीमांसा-कार्यकारण के संबंध को छेकर इन दर्शनों का विशिष्ट विमाग प्रस्तुत किया जाता है। कतिपय दर्शनों के स्ननुसार कार्य कारण से मित्र एक स्वतंत्र सत्ता है। कारणव्यापार के द्वारा कार्य उत्पन्न किया जाता है जो उसके जीवन में एक नई स्थित का सूचक होता है। परमाणुत्रों से ही बगत् की उत्पत्ति होती है जिसमें ईश्वर की इच्छा प्रवल मानी जाती है। इस सिद्धांत का नाम है श्रारंभवाद जिसके श्रनुसार कार्य कारण की श्रपेद्धा वस्तुतः नवीन पदार्थ होता है। इस सिद्धांत के माननेवाले दर्शन हैं - न्याय, वैशेषिक तथा फर्ममीमासा । अन्य दर्शनों के अनुसार कार्य कारग्वयापार से पहिले ही कारग् में विद्यमान रहता है। वह कारण में अञ्यक्त रूप से वर्तमान रहता है श्रीर कारण व्यापार के द्वारा वही अव्यक्त रूप व्यक्त बनाया जाता है। घड़ा मिट्टी में स्वतः विद्यमान रहता है, परंतु वह अव्यक्त रूप में ही रहता है। कुम्हार अपने साधन तथा व्यापार से मिट्टी में अव्यक्त घड़े को व्यक्त बना देता है। इस सिद्धांत का नाम है परिशामवाद श्रीर सांख्य तथा योग एवं रामानुब श्रादि वैष्णुवदर्शनीं का यही सान्य मत है। कार्य कारण के संबंध में एक तीसरा सत है जिसके अनुसार कारण ही वस्तुतः सत्य है श्रीर कार्यं उसकी काल्पनिक तथा श्रसत्य श्रिमिन्यक्ति है। इस जगत् का कार्यारूप ब्रह्म ही एकमात्र सुत्य पदार्थ है तथा उससे उत्पन्न यह जगत् एकदम मिथ्या है तथा माया के द्वारा निर्मित होने से नितांत गायिक है। इस मत का नाम है—विवर्तवाद श्रीर श्रद्धैतवाद का यह विशिष्ट मत है। परिगाम तथा विवर्त का परस्पर मेद नितांत स्पष्ट है। तान्तिक परिवर्तनों को विकार तथा श्रतान्तिक परिवर्तन को विवर्त कहते हैं। दही दूध का विकार है, परंतु सर्प रच्यु का विवर्त है, क्योंकि दूध श्रीर दही की सत्ता एक प्रकार की है, परंतु रच्यु श्रीर सर्प की सत्ता भिन्न प्रकार की है। सर्प की सत्ता काल्पनिक है, परंतु रच्यु की सत्ता करतिक है। 'विवर्त' को ही 'श्रध्यास' कहते हैं।

इस सामान्य परिचय के श्रनंतर पड्दर्शनों का श्रलग श्रलग मंदिस विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है:

#### २. पडदर्शन परिचय

(१) न्याय दर्शन-न्याय दर्शन के प्रवर्तक महाप गीतम हैं जिनके सूत्रों के ऊपर लिखा वात्स्यायन ने भाष्य, उद्योतकर ने लिखा भाष्य पर वातिक, वाचस्पति ने वार्तिक पर ताल्पर्य टीका तथा उदयनाचार्य ने ताल्पर्य टीका पर ताल्पर्य-परिश्रुद्धि लिखकर न्याय दर्शन के मौलिक सिद्धांती का वहा ही प्रामाणिक प्राजल तथा पांडित्यपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया । न्याय वस्तुवादी दर्शन है जो पदार्थों के ज्ञान के लिये चार प्रकार के प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण है-प्रत्यज्ञ. श्रनुमान, उपमान तथा शब्द । पदार्थी के साज्ञात् या श्रपरोज्ञ ज्ञान को प्रत्यच् कहते हैं निसकी उत्पत्ति पदार्थ तथा शानेंद्रिय के संयोग से होती है। प्रत्यच् शान दो प्रकार का होता है-बाह्य तथा श्रंतर । वाहरी ज्ञानेंद्रिया (जैसे कान, नाक, श्रॉख श्रादि ) से उत्पन्न प्रत्यच्च बाह्य कहलाता है तथा केवल (श्रंतरिंद्रिय ) मन के संयोग द्वारा उत्पन्न प्रत्यच् द्यांतर या मानस प्रत्यच् कहलाता है। श्रनुमान किसी ऐसे लिंग या साधन के ज्ञान पर निर्भर रहता है, जिसके अनुभित वस्तु (साध्य) का एक नियत संबंध रहता है। साधन (लिंग या हेतु) तथा साध्य ( श्रनुमान की जानेवाली वस्तु ) के इस नियम संबंध को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम का श्राग्नि के साथ संबंध । इसी व्याप्तिज्ञान के ऊपर श्रानुमान की सत्यता निगर रहती है। श्रनुमान में कम से कम तीन वाक्य होते हैं श्रीर श्रिधिक से श्रिधिक तीन पद होते हैं जिन्हे पत्त, साध्य श्रीर हेतु फहते हैं। हेतु (लिंग) उसे फहने हैं जिसकी सहायता से श्रानुमान किया जाता है। पश्र वह है जिनमें लिंग पा श्रान्तिल

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> सनस्वतीऽ यथा प्रथा विकार इत्युरीरितः । धनस्वतेष्टस्यभा प्रथा विवर्ते इत्युरम्पाः ॥ वेदान्तमागर् ( निर्णयमागर ), ए० =

माल्म है और साध्य का भ्रस्तित्व सिद्ध करना है। साध्य वह है जिसका श्रस्तित्व पच्च में सिद्ध करना होता है। उदाहरण के लिये अनुमान की इस प्रणाली पर ध्यान दीजिये—

यह पर्वत विद्वमान् है ( प्रतिज्ञावाक्य ) क्योंकि यह धूमवान् है ( हेतु वाक्य )

जो धूमवान होता है वह विहमान होता है ( उदाहरण वाक्य )

इस अनुमान वाक्यों में पर्वत 'पच्च' है, विह्न 'साध्य' है तथा धूम 'साधन' ( लिंग या हेतु ) है।

संज्ञा (नाम) तथा संज्ञी (नामी) के संबंधज्ञान को उपमान कहते हैं श्रीर यह त्राधारित रहता है साहश्यज्ञान के ऊपर। उदाहरणार्थ यदि हम जानते हैं कि 'गवय' (नील गाय) नामक पशु गाय के समान होता है, तो जंगल में जाने पर गो के समान किसी पशुनिशेष को प्रथम बार देखते ही हम जान छेते हैं कि यही पशु 'गवय' नामधारी है। गवय में गौ की समानता देखते ही हम जान छेते हैं कि यही पशु 'गवय' पद का वाच्य है। फलतः यह ज्ञान उपमान कहलाता है।

श्राप्त (प्रामाणिक) पुरुषों के कथन से किसी श्रज्ञात पदार्थ के विषय में जो हमारा ज्ञान होता है वह 'शब्द' कहलाता है। किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन तथा कार्यकलाप का ज्ञान हमें प्रामाणिक लेखकों के कथन पर होता है तथा कमें श्रीर कमें फल के संबंध, श्रात्मा के श्रस्तित्व श्रादि विषयों का ज्ञान 'वेद' के द्वारा होता है। श्रतः ये शब्द प्रमाण के श्रंतर्गत हैं। नैयायिकों के श्रनुसार इन्हीं चारों प्रमाणों के श्रंतर्गत इतर प्रमाणों का भी सन्निवेश श्रभीष्ट है।

आत्मा—को सांसारिक वंघनों से सुक्त करना न्याय को उसी प्रकार श्रमीष्ट है निस प्रकार श्रन्य दर्शनों को । श्रात्मा, शरीर, इंद्रिय तथा मन इन तीनों से मिन्न तथा पृथक् है। शरीर पृथ्वी जल तेज श्रादि भूतों की समिष्ट से निर्मित एक मौतिक पदार्थ है। मन सूक्ष्म, नित्य तथा श्रणु है। चक्षु प्राचा श्रादि बहिरिद्रिय है, परंतु मन श्रंत-रिंद्रिय (मीतरी इंद्रिय) है श्रीर वह श्रात्मा के लिये सुख तथा दुःख के श्रनुभव उत्पन्न करने का साधन है। जब श्रात्मा का मन के साथ संपर्क होता है, तब उसमें चैतन्य का संचार होता है। जैतन्य श्रात्मा का श्रागंतुक गुचा है जो मन के साथ संयोग होने पर होता है । चैतन्य श्रात्मा का श्रागंतुक गुचा है जो मन के साथ संयोग होने पर होता है श्रात्मा का नाश होते ही वह नष्ट हो जाता है। श्रात्मा नित्य विभु तथा श्रनेक है। इसके विपरीत मन सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा श्रणु है। श्रात्मा कर्म करने में स्वाधीन है। वही श्रपने किए गए कर्मों के फलों को भोगता है। मिथ्या ज्ञान,

रागद्वेष तथा मोह से प्रेरित होने पर जीव नाना प्रवृत्तियों में उलझा रहता है श्रीर तत्त्वज्ञान होने पर ही श्रात्मा श्रपवर्ग को प्राप्त करता है। श्रपवर्ग का श्रर्थ है मुक्ति या मोल । श्रन्य दार्शनिकों के विपरीत नैयायिको की दृष्टि में श्रपवर्ग श्रानंदमय नहीं होता । कारण यह है कि श्रानंद या मुख की भावना दुःख के बिना हो नहीं सकती। फलत: मुखमयी दशा में भी दुःख की सत्ता वर्तमान रहती है। इसीलिये न्यायदर्शन मोल में दुःख के समान मुख का भी नितांत श्रमाव मानता है। चैतन्य भी श्रात्मा का श्रागंतुक गुण ठहरा श्रीर फलत: मोल दशा में चैतन्य की भी सत्ता नहीं रहती।

न्यायदर्शन परमात्मा या ईश्वर का श्रस्तित्व श्रनेक युक्तियो के सहारे सिद्ध करता है। उदयनाचार्य की 'न्यायकुसुमांजलि' ईश्वरिसिख के निपय में नितांत प्रौढ़ तथा पांहित्यपूर्ण प्रतिपादन मानी जाती है। विश्व के समग्र मनुष्य, पशु, पची, नदी, समुद्र भ्रादि पदार्थ भ्रवयवी या ग्रंशो से युक्त हैं। (सावयव) तथा साथ ही साथ अवांतर परिमाण से मंडित हैं। संसार के ये पदार्थ परमाणुत्रों में विभाजित हो सकते हैं। परमाणु पदार्थों के सूक्ष्मतम ग्रांश है जिनसे सूक्ष्म पदार्थ की कल्पना मानी नहीं जा सकती। इन परमाणुश्रों से ही वे समग्र पदार्थ निर्मित हैं। इनका निर्माता कौन हो सकता है ? मनुष्य की बुद्धि तथा शक्ति सीमित है श्रीर इसलिये वह परमाणुश्रो का संमिश्रण नहीं कर सकता जिससे भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति हो सके। फलतः इस विश्व का निर्माता कोई चेतन आत्मा है जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् तथा संसार की नैतिक न्यवस्था का संरत्तक है। स्त्रीर वही ईश्वर है। ईश्वर ने इस विश्व की रचना परमाणु, काल, दिक्, श्राकाश तथा मन श्रादि उपादानों से श्रपने किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये नहीं प्रत्युत प्राणियों के कल्याण के लिये की है। मनुष्य कर्म करने के लिये स्वतंत्र है। वह अञ्छा या बुरा कर्म कर सकता है और तदनुसार सुख या दुःख भोगता है। परंतु ईश्वर की दया तथा मार्गप्रदर्शन से मनुष्य अपनी श्रात्मा तथा विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है श्रीर इस प्रकार वह श्रपने क्लेशी से मुक्ति पा सकता है। न्यायदर्शन का यही संचित्र सिद्धांत है।

(२) वैशेषिक दर्शन—वैशेषिक दर्शन न्यायदर्शन के साथ अनेक सिद्धांतों में समानता रखने के कारण 'समानतंत्र' माना जाता है। इसमें सत्य की जो मीमांसा है वह भौतिक विज्ञान की दृष्टि को सामने रखकर की गई है। न्यायदर्शन का प्रधान लक्ष्य अंतर्जगत् तथा ज्ञान की मीमांसा है, वैशेषिक का मुख्य तात्पर्य वाह्य जगत् की विस्तृत समीद्धा है। वैशेषिक दर्शन बड़ा पुराना दर्शन है, इसके प्रवर्तक महर्षि क्याद हैं जिनके सूत्र न्यायसूत्र से प्राचीन माने जाते हैं। वैशेषिकों पर बौद्धों की बड़ी आस्था तथा अद्धा थी। प्राचीन वैशेषिक लोग किसी समय प्रत्यन्त तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानते थे। इसी कारण ये लोग आधे समय प्रत्यन्त तथा अनुमान दो ही प्रमाण मानते थे। इसी कारण ये लोग आधे बौद्ध (अर्द्ध वैनाशिक) माने गए हैं। वैशेषिक ग्रंथकारों में प्रशस्तपाद माध्यकार

के नाम से श्रमिहित किए जाते हैं जिनके वैशेषिक माष्य 'पदार्थधर्मसंग्रह' पर कालांतर में बड़ी प्रौढ़ टीकाश्रों का निर्माण हुन्ना जिनमें व्योमशिवाचार्य की 'क्योमवती', उदयनाचार्य की 'किरणावली' तथा श्रीघर की न्यायकंदली, विशेष प्रख्यात तथा प्रौढ़ व्याख्याएँ हैं। विश्वनाय व्यायपंचानन (१७वीं शती) की कृति 'मुक्तावली' तो इस दर्शन की नितांत लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध रचना मानी जाती है।

वैशेषिक दर्शन विश्व की समस्त वस्तुश्रों को सात पदार्थों के श्रंतर्गत विभक्त करता है। इन पदार्थों के नाम हैं—(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४) सामान्य, (५) विशेष, (६) समवाय तथा (७) श्रभाव।

(१) द्रव्य-गुरा तथा कर्म के आश्रयमूत पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसी भी कार्य का उपादान कारण होता है जिससे नई वस्तुएँ बनाई श्रीर गढ़ी जाती है श्रीर साथ ही साथ उसमें गुजा तथा किया भी रहती है। द्रव्य नौ प्रकार का होता है-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिक्, श्रात्मा श्रीर मन । इनमें प्रथम पाँच महाभूत कहलाते हैं जिनके गुण क्रमशः हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द। पृथ्वी, जल, तेन, वायु-ये चारीं भूत चार प्रकारीं के परमाणुश्रों से बने होते हैं। परमाणु की वैशेषिक घारणा तथा कल्पना वैज्ञानिकों के समान है। परमाणु पदार्थी के सूस्मतम अवयव हैं जिनका न विभाजन हो सकता है श्रीर न नाश । ये नित्य है। इन्हीं नित्य परमाणुश्रों से सृष्टिव्यापार होता है। दो परमाणुश्रों के योग से बनते हैं द्यणुक श्रीर तीन द्यणुकों से योग से बनते हैं त्र्यणुक या त्रसरेणु श्रीर इसी प्रकार स्हम से स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। त्राकाश, काल तथा दिक् एक एक हैं, नित्य हैं श्रीर विभु हैं। मन नित्य है परंतु यह विभु न होकर श्रणु है। मन श्रंतिरंद्रिय है जो संकल्प श्रादि मानसिक क्रियाश्रों का सहायक होता है। परमाणु के समान अर्त्यत सूक्ष्म होने के कारण मन में एकसाय एक ही अनुभूति हो सकती है। किसी वस्तु के प्रत्यच्ज्ञान के लिये आत्मा, इंद्रिय तथा विषय ही पर्याप्त साधन नहीं है, परंतु मन की भी सहायता सर्वदा श्रोपेक्तित रहती है। श्रात्मा तथा मन का संयोग होने पर हमें किसी वस्तु का, जैसे बगीचे में गुलाब का, ज्ञान होता है, परंतु यदि हमारा मन दूसरी स्रोर लगा रहता है तो सुंदर गुलाब हमारे सामने पड़ा ही रह जाता है, उसका हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता। फलतः प्रत्येक ज्ञान का साधन होने के कारण मन की सत्ता सिद्ध होती है।

आत्मा—श्रातमा शरीर, इंद्रिय तथा मन से मिल तथा स्वतंत्र एक पृथक् द्रव्य है। वैशेषिकों ने इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिये श्रानेक युक्तियाँ दिखलाई है जिनमें से कतिपय नीचे दी जाती हैं:

(क) श्वासप्रश्वास से शरीर फूलता तथा संकुचित होता है। जैसे लोहार की भायी का फूलना श्रीर संकुचित होना भायी फूँकनेवाले प्राची के व्यापार से होता है, वैसे ही शरीर के ये व्यापार किसी चेतन पदार्थ के द्वारा ही संपन्न होते हैं (प्राणायाम)।

- (ख) शरीर में घाव लगता है श्रौर फिर वह भर जाता है। यह शरीर के भीतर स्थित श्रात्मा के द्वारा ही हो सकता है, जैसे घर में रहनेवाला घर की मरम्मत फरता है (जीवन)।
- (ग) जैसे वालक अपनी इच्छा से गोली या गेंद इघर उधर फेंकता है वैसे ही आत्मा भी अपनी इच्छा के अनुसार मन को इघर उघर दौड़ाया करता है। फलत: मनोगति आत्मा के अस्तित्व की साधिका है (मनोगति)।
- (घ) मीठे श्राम को देखकर मुँह में पानी भर श्राता है। उसका कारण क्या है ? रूपविशेप के साथ रसिवशेप का श्रनुभव पहले हो चुका है श्रीर उसी का स्मरण वर्तमान दशा में हो रहा है। श्रनुभव तथा स्मरण का श्राश्रय एक ही होना चाहिए। सब इंद्रियो का श्रिष्ठाता एक ही चेतन है श्रीर वही श्रात्मा है।

यह श्रात्मा एक न होकर श्रनेक है, इसका प्रधान कारण है—व्यवस्था। जगत् के प्राणियो पर दृष्टिपात करने से पद पद पर हमें भिन्नता मिलती है। कोई युखी है तो कोई दुखी। कोई घनी है तो कोई गरीन। इससे सिद्ध होता है कि प्रति शरीर में श्रात्मा भिन्न है।

- (२) गुण-गुण वह पदार्थ है को किसी द्रव्य मे रहता है परंतु स्वयं उसमें कोई गुण नहीं रहता। गुण में न कोई गुण रहता है श्रोर न कोई कमें। द्रव्य निरपेद्य है परंतु गुण को द्रव्य की श्रपेद्या रहती है। कुल गुणो की संख्या २४ है—रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रयक्तव, संयोग, विभाग। (१०) परत्व, श्रपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्रेष, प्रयत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, (२०) स्नेह, संस्कार, शब्द, धर्म श्रोर श्रधमं। धर्म श्रात्मा का गुण है किसके द्वारा कर्ता को युख, प्रिय वस्तु तथा मोद्य की प्राप्ति होती है। वही गुण धर्म है। यह श्रतीद्रिय है। श्रंतःकरण की ग्रद्धता तथा पित्रत्र संस्कारों के द्वारा यह उत्पन्न होता है तथा श्रांतिम सुख मोग लेने पर यह समाप्त हो जाता है। श्रधमं धर्म का विरोधी गुण है को कर्ता को श्रदित तथा दुःख की प्राप्ति करानेवाला होता है। श्रत्य गुण भी भिन्न द्वयों में एक साथ श्रयवा श्रलग श्रलग रहते हैं।
- (३) कर्म-गुण के समान ही कर्म द्रव्य में आश्रित रहनेवाला पदार्थ है। कर्म गुण से भी भिन्न होता है। गुण द्रव्य का सिद्ध धर्म है अर्थात् वह अपने

१ द्रष्टन्य—वैशेषिक स्त्र, ३।२।४ तथा इसपर प्रशस्तपादमाच्य । (चौखंगा संस्कृत सीरीज, काशी)

स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, परंतु कर्म अभी सिद्धावस्था में होता है। कर्म की वृत्ति मूर्त द्रव्यों में ही रहती है। अरूप परिमाणवाले द्रव्य मूर्त कहलाते हैं। ये पाँच हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन। कर्म की वृत्ति इन्हीं पाँचों द्रव्यों में होती है। कर्म पाँच प्रकार का होता है—उत्क्षेपण ( ऊपर फेंकना ), अपक्षेपण ( नीचे फेंकना ), आकुंचन (सिकोड़ना ), प्रसारण (फेलाना ) तथा गमन ( जाना )।

- (४) सामान्य—स्वयं एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं में समवाय संबंध से रहनेवाला पदार्थ सामान्य कहलाता है। इसी का दूसरा नाम है जाति; जैसे गोल तथा मनुष्यल । गौ तथा मनुष्य अनेक हैं, परंतु उनमें रहनेवाली जाति एक ही है और वह नित्य है। इस प्रकार सामान्य नित्य, एक तथा अनेक में अनुगत (अर्थात समवाय संबंध से संबद ) रहता है। सभी गायों में एक समानता है जिसके कारण उन सबों की एक जाति होती है तथा उन्हें अन्य जातियों से प्रथक सममा जाता है। इस सामान्य को 'गोल' कहते हैं जो न तो गाय के जन्म छेने पर उत्पन्न होता है और न जो गाय के नष्ट होने पर नष्ट होता है। अतः गोत्य नित्य है। व्यापकता की दृष्टि से सामान्य तीन प्रकार का होता है—(१) पर सामान्य—सबसे अधिक व्यक्तियों में रहनेवाली जाति (जिसका दूसरा नाम 'सत्ता' है), (२) 'अपर सामान्य'—सबसे कम व्यक्तियों में रहनेवाली जाति, जैसे गोत्व, मनुष्यत्व आदि, (३) परापर सामान्य—दोनों के बीच में रहनेवाली जाति जैसे द्रव्यत्व सामान्य जो 'सत्ता' की अपेना छोटा है, परंतु गोत्व तथा मनुष्यत्व आदि जातियों की अपेना कहीं बहा है। अतः द्रव्यत्व पर भी है तथा अपर भी।
  - (४) विशेष—नित्य द्रव्यों में पार्थक्य के मूल कारण को 'विशेष' कहते हैं।
    भिन्न भिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणी में बद्ध होने का कारण यदि 'सामान्य' है तो ठीक हसके विपरीत एक श्रेणी के समान गुण्यवाले व्यक्तियों के पारस्परिक मेद को सिद्ध करनेवाला पदार्थ 'विशेष' है। एक ही जाति के दो घड़ों में परस्पर मेद उनके श्रवयवों को लेकर होता है। दोनों घड़ों के टुकड़े करते जाइए। ये टुकड़े श्रापस में भिन्न होते जाएँगे। विश्लेषण करते करते हम परमाणुश्रों तक जा पहुँचते हैं। घड़े के परमाणु तो एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसी दशा में क तथा ख घड़ों के परमाणु एक समान होने के कारण दोनों में मेद क्योंकर होता है ? इसका उत्तर है—'विशेष' के कारण। परमाणुश्रों में विशेष नामक पदार्थ रहता है जो उन्हें समान परमाणुश्रों से श्रलग करता है। इस प्रकार विशेष की स्थिति सावयव पदार्थों में न होकर निरवयव परमाणुश्रों में होती है। 'विशेष' नित्य द्रव्यों के ऊपर रहता है। 'विशेष' की कस्पना मानने के कारण ही यह दर्शन 'वैशेषिक' के नाम से प्रसिद्ध है। 'विशेष' की कस्पना मानने के कारण ही यह दर्शन 'वैशेषिक' के नाम से प्रसिद्ध है।
  - (६) समवाय—स्थायी या नित्य संबंध को 'समवाय' कहते हैं। श्रंग-श्रंगी में, गुण-गुणवान् में, किया-क्रियावान् में, जाति-व्यक्ति में तथा

विशेष नित्य द्रव्यों में जो नित्य संबंध रहता है वही 'समवाय' कहलाता है। वस्न का श्रस्तित्व उसके धागों मे है क्योंकि धागों के बिना वस्न रह नहीं सकता। इसी प्रकार गुलाव की लालिमा गुलाव के फूल को, ठेखनिक्रया ठेखक को, मनुष्यत्व-जाति मनुष्य व्यक्तियों को तथा 'विशेष' श्रात्मा श्रीर परमाणु श्रादि नित्य द्रव्यों को छोड़कर श्रलग एक च्या के लिये मी टिक नहीं सकता। इस प्रकार ये पदार्थ सर्वदा संलम रहते हैं। ऐसे 'श्रयुत सिद्ध' पदार्थों में रहनेवाला संबंध 'समवाय' कहलाता है।

(७) श्रभाव-पूर्वोक्त छहो पदार्थ मानात्मक होते हैं। श्रभाव श्रांतिम पदार्थ है। 'यहाँ कोई सर्प नहीं है', 'यह फूल लाल नहीं है', 'शुद्धजल में गंध नहीं होती?-ये वाक्य क्रमशः सर्प. लालरंग, श्रीर गंध का उपर्यंक्त स्थानों में श्रमाव प्रकट करते हैं। श्रभाव मुख्यतया दो प्रकार का होता है—( क ) संसर्गामाव तथा (ख) श्रन्योन्यामाव । संसर्गामाव तीन प्रकार का होता है—(१) प्रागमाव, (२) प्रध्वंसाभाव तथा (३) ग्रत्यंताभाव । संसर्गाभाव दो वस्तुत्रो में होनेवाले संसर्ग या संबंध का अभाव है अर्थात् कोई वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है। किसी वस्तु की उत्पत्ति के पहले उपादान में जो उसका अभाव रहता है उसे प्रागमाव कहते हैं। कुंमकार द्वारा बरतन बनाने के पहले मिट्टी में बरतन का अभाव रहता है-यही है प्रागमान का दृष्टांत । किसी वस्त का ध्वंस हो जाने के बाद उस वस्त का जो श्रमाव हो जाता है उसे प्रध्वंसामाव कहते हैं. जैसे घडा फट जाने के बाद उसके दुकड़ों में घड़े का श्रमाव । दो वस्तुत्रों में भूत, वर्तमान तथा भविष्य श्रर्थात् सर्वदा के लिये जो संबंध का अभाव होता है उसे अत्यंतामाव कहते हैं, जैसे वायु में रूप का श्रमाव । जब दो वस्तुश्रो में पारस्परिक मेद रहता है तब उसे 'श्रन्योन्याभाव' कहते हैं, जैसे घट श्रीर पट दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। फलतः घट पट नहीं है श्रीर न पट ही घट है। एक का दूसरा न होने का नाम 'श्रन्योन्यामाव' है।

ईश्वर तथा मोच के विषय में वैशेषिकों की घारणा न्यायदर्शन के समान ही है। वैशेषिकों की श्रान्वारमीमांसा नैयायिकों के सिद्धांतों से बहुत दूर नहीं जाती। वैशेषिक दर्शन के प्रथम सूत्र से ही पता चलता है कि धर्म की व्याख्या करना महर्षि कणाद का प्रधान लक्ष्य है?:

# यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिन्धिः स धर्मः

किरगावली तथा उपस्कार के व्याख्यान के अनुसार अभ्युदय का अर्थ है तत्त्वज्ञान तथा निःश्रेयस (परम कल्याग् ) से तात्पर्य है मोच । अतः धर्म वही है

१ वैशेषिक सूत्र शशार ( गुजराती प्रेस, बंबई )

जिसके द्वारा तत्त्वज्ञान श्रीर मोच्न की उपलिध हो या तत्त्वज्ञानपूर्वक मोच्न की प्राप्ति हो। धर्म के साधक कर्म दो प्रकार के होते हैं—सामान्य श्रीर विशेष। सामान्य कर्मों में श्राहिंसा, सत्यवचन, श्रस्तेय श्रादि की गणाना है। विशेष धर्मों में वर्णाश्रम के कर्म संमितित हैं। वैशेषिकों का श्राग्रह निष्काम कर्मों के ऊपर है। निष्काम कर्म का श्राचरण तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति करता हुश्रा मोच्न की सिद्धि परंपरया कराता है। इस प्रकार वैशेषिक श्राचारमीमासा की यह क्रिमिक श्रंखला है: निष्काम कर्म> सत्त्वग्रदि > तत्त्वज्ञान का उदय > मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति > मोच्न की प्राप्ति। इस प्रकार मोच्न के उदय के प्रति तत्त्वज्ञान साच्चात्कारण है परंतु निष्काम कर्म परंपराकारण है। जाति, विशेष तथा परमाणु के समीच्चण में वैशेपिकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का साच्चात्कार हमें होता है। न्याय तथा वैशेपिक के द्वारा मीमासित तथ्यों को ग्रहण कर ही हम दार्शनिक तत्त्वचितन में श्रग्रसर हो सकते हैं। श्रतः श्रारंमवादी दृष्टिकोण से इन दोनो दर्शनो की विशेष उपयोगिता है।

(३) सांख्यदर्शन—साख्यदर्शन द्वैतवादी दर्शन है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। इसके मान्य तथ्यों का संकेत हमें उपनिपदों में मिलता है, विशेषकर कठोपनिषत् तथा श्वेताश्वतर उपनिपद् में । सांख्यदर्शन का मूल ग्रंथ साख्यसूत्र है जो कपिल मुनि की रचना माना जाता है, परंतु यह उतना प्राचीन नहीं माना बाता। कपिल के साल्वात् शिष्य त्रासुरि ये जिनके शिष्य पंचशिख ने पष्टितंत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके वर्ण्य विषयों का परिचय इमें अनेक ग्रंथों में मिलता है। पंचशिख के अनंतर शिष्यपरंपरा से यह दर्शन ईश्वरकृष्ण (विक्रमी तृतीय शती) को प्राप्त हुआ जिन्होंने सांख्य के सिद्धांतों का सारांश श्रपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सांख्यकारिका में दिया है। इस ग्रंथ में केवल ७० कारिकाएँ हैं जिनमें इस दर्शन के समस्त सिद्धांत बड़े ही संक्षेप में परंतु वैशद्य के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इसपर श्रमेक प्रख्यात टीकाएँ हैं बिनमें माठर की वृत्ति, गौडपादाचार्य का भाष्य, वाचरपति मिश्र की तत्त्वकौमुदी तथा श्रज्ञातनामा श्राचार्यं की युक्तिदीपिका श्रत्यंत ग्रीढ़ तथा प्रसिद्ध हैं। इस सांख्यकारिका का व्याख्या के साय अनुवाद चीनी भाषा में परमार्थ ने छठी शती में किया या जिसमें इस ग्रंथ का नाम 'हिरस्यसप्ति' या 'सुवर्गा सप्ति' बतलाया गया है। सांख्याचार्य विध्यवासी के विलच्च्या सिद्धांत इधर उधर विखरे मिलते हैं, परंतु समग्र ग्रंथ का परिचय नहीं चलता। विज्ञानभिक्षु सांख्यदर्शन के इतिहास में एक महनीय त्राचार्य माने जाते हैं जिन्होंने सांख्यसूत्रों पर सांख्यप्रवचन माध्य, व्यासभाष्य पर योगवार्तिक तया ब्रह्मसूत्रीं पर विज्ञानामृत भाष्य लिखकर सांख्य का वेदांत के साथ मंजुल समन्वय उपस्थित करने का श्लाधनीय प्रयत्न किया है । विज्ञान-भिक्षु काशी में १६वीं शती के प्रथमार्थ में विद्यमान थे और उस युग के एक प्रख्यात संन्यासी थे, न कि बौद्ध, जैसा इनकें नाम से भ्रम होने की संभावना है।

पुरुष—सांख्यदर्शन के अनुसार दो मौलिक तक्त हैं—पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति अपने अपने अस्तित्व के लिये परस्पर निरपेच्च हैं। इन दोनों में पुरुष न्वेतन तक्त्व है और प्रकृति जड़ तक्त्व। चैतन्य पुरुष का गुगा नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप ही है। पुरुप शरीर, इंद्रिय और मन से मिल है। वह असंग है और नित्य है। संसार में जितने परिवर्तन और व्यापार होते रहते हैं उन सबको पुरुप अलग से देखता है और इसीलिये वह द्रष्टा तथा उदासीन कहा जाता है। वह स्वयं कोई कार्य नहीं करता। वह तटस्य रूप से रहता हुआ केवल द्रष्टा और साची बना रहता है। प्रकृति की परिधि से बाहर होने के कारण पुरुप न सुख मोगता है और न दुःख। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं उत्पन्न होता। परिवर्तन तो प्रकृति के कारों में होता है। सच तो यह है कि पुरुष (चितिशक्ति) को छोड़कर संसार के सब मान प्रतिच्चण में परिणामशाली हैं। वही एक ऐसा है जो इस परिणाम के चक्कर के बाहर है, इसलिये वह नित्य कृटस्य माना जाता है।

जिस प्रकार संसार के पदार्थों — जैसे कुसी, टेबुल, पलॅग ग्रादि उपादेय वस्तुश्रों — का भोक्ता मनुष्य होता है, उसी प्रकार प्रकृति के परिणामों के उपमोग के लिये किसी उपमोक्ता की श्रावश्यकता बनी रहती है। यह उपमोक्ता पुरुष ही है। पुरुप प्रति शरीर में भिन्न भिन्न होता है। वह एक नहीं, श्रनेक होता है। पुरुप की श्रनेकता को सिद्ध करनेवाली बहुत सी युक्तियाँ हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जनन-मरण में, ज्ञान तथा किया में बड़ा श्रंतर होता है। एक ही समय में नाना प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कोई प्राणी सुख से जीवन विताता है तो उसी समय श्रन्य प्राणी दु:खों के मारे कप्टमय जीवन विताता है। किसी का देहांत हो जाता है तो उसी समय श्रन्य प्राणी जीवित रहते हैं। प्रवृत्ति की भिन्नता तथा स्वभाव का पार्थक्य इस बात का प्रमाण है कि पुरुप एक न होकर श्रनेक हैं। इस प्रकार पुरुषबहुत्व का सिद्धांत सांख्य का श्रपना विशिष्ट मत है।

प्रकृति—प्रकृति एक नित्य श्रीर जह वस्तु है। यह सर्वदा परिवर्तनशील है। इस संसार का यह मूल कारण है श्रीर इसिलये यह 'मूल प्रकृति' भी कही जाती है। सत्त्व, रज, तथा तम—ये तीन प्रकृति के उपादान या गुण कहलाते हैं। ये तीनों स्वयं द्रव्य रूप हैं इसिलये उनका 'गुण' नाम एक विशेष श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार कोई तिगुनी रस्त्री तीन डोरियो की बनी हुई होती है, उसी तरह प्रकृति भी इन तीन मौलिक उपादानो से बनी हुई है। इसीलिये इन तीनों गुणो की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मे तीन गुणो की सत्ता मानने के लिये यथेए युक्तियों हैं। संसार के पदार्थों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्येक वस्तु में सत्त्व, रज तथा तम गुणो का मिश्रण सर्वदा

वर्तमान रहता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ सुख, दुःख तथा मोह का जनक है। उदाहरणार्थ पेढ़ से एक मीठा आम गिरता है जिसे पाने के लिये दो लड़के दौड़ पढ़ते हैं। आम पानेवाले को तो आनंद आता है परंतु न पानेवाले को उसी आम से दुःख होता है और इसे देखनेवाले एक तीसरे लड़के को केवल उदासीनता होती है—न सुख और न दुःख। एक ही आम ने तीन विभिन्न व्यक्तियों में तीन प्रकार की प्रतिक्रिया की। इसी प्रकार संगीत सबको एक समान आनंदित नहीं करता। वह रिसक को तो आनंद देता है परंतु बीमार को कष्ट पहुँचाता है और अन्य व्यक्ति को न सुख देता है न दुःख। तात्पर्य यह है कि जगत् के समस्त पदार्थ त्रिगुणा-त्मक होते हैं। सांख्य के अनुसार जो कुळ, कार्य में विद्यमान रहता है वह कारण में भी अव्यक्त रूप में वर्तमान रहता है। कार्य तथा कारण का नितांत घनिष्ठ संबंध होता है। फलतः कार्य में सन्त, रज तथा तम का आस्तित्व इसका प्रवल प्रमाण है कि प्रकृति में भी इन गुणों का अस्तित्व अवस्थमेव रहता है।

सांख्यदर्शन का कार्यकारण के संबंध में एक विशिष्ट मत है। सांख्य कार्य तथा कारण को वस्तुतः एक मानता है। कार्य कारण का विकसित रूप है। कारण ज्यापार होने से पूर्व ही मिट्टी में घड़ा तथा डोरे में कपड़ा वर्तमान है। श्रंतर इतना ही है कि तंतुओं में वस्त्र अव्यक्त रूप से रहता है श्रोर तुरी वेमा श्रादि साधनों से तंतुवाय उस वस्त्र को प्रकट कर दिखलाता है। दूध में यदि दही पहले ही वर्तमान नहीं होता तो लाख उद्योग करने पर भी वह पैदा नहीं किया जा सकता। सांख्य के इस सिद्धांत का नाम है—सत्कार्यवाद (श्रर्थात् कारण में कार्य की सचा का सिद्धांत )। इस सिद्धांत के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के मूल कारण—प्रकृति या प्रधान—में सुख, दु:ख तथा विषाद के कारण अवस्य होगे। सुख, दु:ख तथा विषाद का कारण कमशः सच्च, रज, तथा तम है। इसलिये प्रकृति में इन तीनों गुणों की सममावेन स्थिति अनिवार्य है। सन्व लघु तथा प्रकाशक होता है, रज चंचल तथा उपष्टमक होता है और तम अचल तथा आवरणकारी होता है।

सृष्टिक्रम—पुरुष के संभोग से प्रकृति सृष्टि का आरंम करती है। प्रकृति आरंम में साम्यावस्था में वर्तमान रहती है, परंतु पुरुष का संयोग होते ही यह साम्यावस्था मग्न हो जाती है और गुणों में जोम उत्पन्न हो जाता है। कोई गुण अधिक हो जाता है तो कोई कम। इस प्रकार जगत् की सृष्टि आरंभ होती है। प्रथमतः प्रकृति से (१) 'महत्तत्त्व' की उत्पिच होती है जो इस विश्व के जमने के लिये महान अंकुर के समान है। महत् तो स्वयं जह ही है, परंतु पुरुष का चैतन्य पड़ने से वह चेतन प्रतीत होता है। फलतः प्रकृति सुप्त अवस्था से मानो जाग्रत अवस्था में चली आती है और साथ ही साथ चिंतन का भी आरंभ होता है। इसीलिये महत्तत्त्व को जुद्धि भी कहते हैं। जुद्धि का रूपांतर (२) आहंकार में

होता है। श्रहंकार से तात्पर्य है श्रिमिमान से जिसके संयोग से श्रात्मा कर्ता न होते हुए भी श्रपने को कर्ता मानने लगता है। श्रहंकार में जब सत्त गुण की प्रधानता. होती है तब उससे पाँच शानेंद्रियाँ, पाँच कमेंद्रियाँ, तथा मन की सृष्टि होती है। मन उमयेंद्रिय माना जाता है, क्योंकि वह शान तथा कर्म इंद्रियाँ, दोनों का चालक होता है। श्रहंकार में जब रज की प्रवलता होती है तब पंचतन्मात्रों—शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध—की सृष्टि होती है। इन्हीं तन्मात्रों से पंचमहाभूत—श्राकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी—की सृष्टि क्रमशः होती है। इस प्रकार संख्य में सब मिलाकर २५ तत्व है जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है:

| स्वरूप             | संख्या | नाम                                                     |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| प्रकृति            | 8      | प्रकृति, प्रधान या श्रव्यक्त ।                          |
| प्रकृति-विकृति     | ø      | महत्तत्व, श्रहंकार, तन्मात्र (५)                        |
| विकृति             | १६     | ज्ञानेंद्रिय (५), कर्मेंद्रिय (५),<br>मन तथा महाभूत (५) |
| न प्रकृति—न विकृति | \$     | पुरुष                                                   |
|                    | ર્ય    |                                                         |

'प्रकृति' का श्रर्थ है वह पदार्थ जो जगत् के प्रत्येक पदार्थ का कारण तो है परंदु उसका कोई कारण नहीं है। 'प्रकृति-विकृति' का अर्थ यह है कि ये पदार्थ ' स्वयं उत्पन्न हुए हैं श्रीर श्रन्य पदार्थों के उत्पादक भी हैं। 'विकृति' का श्रर्थ है परिणाम श्रर्थात् ये १६ पदार्थ श्रपने श्रपने कारणों के केवल परिणाम हैं तथा स्वयं किसी ऐसे परिणाम के कारण नहीं हैं जिनका स्वरूप इनसे भिन्न हो। ये चौबीस प्राकृतिक हैं। परंदु पुरुष न तो किसी का कारण है श्रीर न किसी का परिणाम ही श्रीर इसीलिये वह श्रलग स्वतंत्र है। वह न प्रकृति है श्रीर न विकृति।

कैवल्य—पुरुप वस्तुतः श्रसंग, निरपेद्ध तथा श्रमर है, परंतु वह श्रपने श्रापको प्रकृति तथा प्राकृतिक परिणामों से भिन्न नहीं मानता । शरीर, इंद्रिय तथा मन से वस्तुतः भिन्न होने पर भी वह श्रपने को भिन्न नहीं समझता । इसी श्रविवेक के कारण हमारे नाना प्रकार के दुःखों का उद्मव होता है । यदि हमारा शरीर रोग से प्रस्त हो जाता है, तो हम श्रपने को रोगी समभते हैं । यदि हमारे मन में सुख या दुःख विद्यमान रहते हैं, तो हम श्रपने को सुखी या दुःखी मानते हैं । इस प्रकार शरीर तथा मन के धर्मों का प्रमाव हमारी श्रात्मा के उत्पर पहता है श्रविवेक के कारण । परंतु ज्योंही हमारी श्रात्मा में विवेक का उदय हो जाता है श्रीर हम श्रपने को शरीरादिकों से भिन्न समझने लगते हैं त्योंही हमारे दुःख का श्रंत हो जाता है ।

तब पुरुष का संसार के किसी पदार्थ से श्रानुराग नहीं होता श्रीर वह केवल द्रष्टा या साम्नीमात्र रह जाता है। इसी का नाम है कैवल्य या मुक्ति श्रीर यह जीवित रहते भी संभव होती है। परंतु ध्यान देने की बात है कि विवेक मात्र से श्रात्मज्ञान पूर्णत्या संपन्न नहीं हो जाता, परंतु उसके लिये योगशास्त्र में निर्दिष्ट श्राध्यात्मिक श्रम्यास की भी श्रावश्यकता होती है। विवेक ज्ञान होने पर हम पुरुप को विशुद्ध चैतन्य तथा देश-काल, कार्य-कार्या श्रादि से पृथक समसने लगते हैं। प्रकृति के प्रपंचों से पृथक होने पर पुरुषों को सब दु:खों से मोच्न प्राप्त हो जाता है श्रीर यही जीवन्मुक्ति की दशा है।

सांख्यदर्शन निरीश्वरवादी है। उपनिपत् तथा पुराणों के युग में भी सांख्य, का श्रास्तित्व था, एवं वह उस समय ईश्वर की सत्ता मानता था परंतु सांख्यस्तों के उपदेशों पर श्राश्रित सांख्य ईश्वर को प्रमाण्तः सिद्ध नहीं मानता। जगत् की स्टिष्ट के लिये प्रकृति स्वयं एकमात्र कारण है। सांख्य मत में कारण तथा परिणाम वस्तुतः श्राभित्र होते हैं क्योंकि कारण ही परिणाम के रूप में परिण्तत हो जाता है। यदि ईश्वर को कारण माना जायगा तो वह भी परिणामी तथा परिवर्तनशील होने लगेगा जो उसके स्वमाव के नितांत विरुद्ध है। फलतः ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। परंतु विज्ञानिम्सु का मत इससे मित्र है। 'सांख्यस्त्र' के 'सांख्यप्रवचन माज्य' में उनका स्पष्ट मत है कि ईश्वर प्रकृति का स्वष्टा नहीं है, प्रत्युत द्रष्टा मात्र है। इस प्रकृत के खांख्य को श्रान्य सेश्वर दर्शनों की कोटि में लाने का उद्योग करते हैं, परंतु श्वर्य सांख्यान्वार्यों को यह मत श्रमीष्ट नहीं है।

( शं ) योगदर्शन—योगदर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंत्रिल हैं। उनके सूत्र चार श्रध्यायों में विभक्त हैं तथा श्रन्य दर्शनस्त्रों की श्रपेक्षा संख्या में नितांत खल्य हैं। इन स्त्रों के अपर व्यासमाप्य नामक एक प्रख्यात प्रौढ़ माध्य है जिसके रचिता व्यास प्रसिद्ध महर्षि व्यासदेव से कोई भिन्न व्यक्ति हैं। योगदर्शन की तत्व-मीमांसा सांख्य के समान ही है। योग भी २५ तत्त्वों को मानता है, परंतु सांख्य से विपरीत यह ईश्वर को भी एक नवीन तत्त्व के रूप में पूर्णतया श्रंगीकार करता है। सांख्य के श्रनुसार विवेकज्ञान मोक्याित का प्रमुख साधन है, परंतु इसकी उपलब्धि योगाम्यास के द्वारा ही हो सकती है श्रीर इसी योगाम्यास का वर्णन योगदर्शन करता है। फलतः योग सांख्य का पूरक है श्रीर इसीलिये ये दोनों एकांततंत्र के रा में स्वीकृत किए जाते हैं।

योगदर्शन चंचल मन को वश में करने के उपायों का वैज्ञानिक वर्णन करता है। श्राधुनिक मनोविज्ञान के विषयों का यहाँ विशेष ऊहापोह किया गया मिलता है। योग का शर्य है—चित्तवृत्तियों का निरोध, रोकना, वश में करना। योगश्चित्त-वृत्तिरोध:—योग का यह सुप्रसिद्ध लज्ञ्या है।

चित्त की पाँच प्रकार की भूमियाँ हैं:

- (१) मूद्—इस भूमि में चिच तमोगुण की श्रधिकता के कारण विवेक से श्रून्य रहता है श्रीर इसिलिये श्रूपने कार्य तथा श्रुकार्य का निर्णय नहीं कर सकता।
- (२) क्षिप्त—इस मूमि में चित्त सांसारिक विषयों में आसक्त बना रहता है।
- (३) विश्चिप्त—इस भूमि में चित्त सत्त्व की श्रिधिकता के कारण सुल के साधन शब्दादि विषयों में प्रवृत्त रहता है। जिस दशा में रजोगुण की श्रिधिकता रहती है श्रीर इसिलये चित्त कभी स्थिर नहीं हो सकता। परंतु विज्ञिस दशा में चित्त कभी कभी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। 'जिस' के पहले रखा गया 'वि' उपसर्ग इसी विशिष्टता को स्वित करता है। इन तीनो दशाश्रों में चित्त समाधि के लिये उपयुक्त नहीं होता।
- (४) एकाय—ग्रंतिम दोनों भूमियों में चित्त समाधि के लिये श्रानुक्ल होता है। बाहरी वृत्तियों के रोफ देने पर जब चित्त एक ही विषय में एकाकार वृत्ति धारण करता है तब उसे 'एकाय़' कहते हैं। यहाँ चित्त किसी एक विशिष्ट विषय के चिंतन में केंद्रीभृत रहता है।
- (४) निरुद्ध—यहाँ चिंतन का ही श्रंत हो जाता है। सत्र वृत्तियो तया संस्कारों के लय हो जाने पर चित्त 'निरुद्ध' दशा में उपनीत होता है। पूर्वभूमि के समान यह भूमि भी समाधि के श्रनुकूल होती है।

योगांग—योगाम्यास के आठ अंग होते हैं जो योग में उपयोगी होने से योगांग के नाम से पुकारे जाते हैं। इनके नाम हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। हिंसा, असत्य, स्तेय (चोरी), व्यभिचार तथा परिग्रह (विपयो का अर्जन तथा रज्ञ्ण) से मन को नियंत्रित करने का नाम (१) 'यम' है। शौच, संतोप, तप, स्वाध्याय (वेद का अध्ययन) तथा ईश्वर-प्रणिधान (ईश्वर में भित्तपूर्वक कार्यों का समर्पण) इन आचारों के अभ्यास का नाम है—(२) नियम। स्थिर तथा सुख देनेवाले बैठने के प्रकार को अयवा आनंदप्रद शारीरिक स्थिति को (३) 'आसन' कहते हैं। नियंत्रित रूप से शास के प्रहण, धारण तथा त्याग को (४) 'प्राणायाम' कहते हैं। बाहरी वायु के प्रहण अर्थात् श्वास के ग्रहण को 'पूरक' कहते हैं, श्वास के कतिपय ज्ञ्णो तक धारण रहने को कुंभक कहते हैं तथा धारण किए गए श्वास को घीरे घीरे छोड़ने को रेचक कहते हैं। इन तीनों में समय का नियमन रहता है। इंद्रियों को विषयों से हटाने का नाम (५) 'प्रत्याहार' (या 'इंद्रियसंयम') है। 'प्रत्याहार' का व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ है—प्रति = प्रतिकृत्व, आहार = वृत्ति। बाहरी वृत्तिवाली इंद्रियों को बाहरी विषयों से खींचकर अंतर्भुत्वी बनाना 'प्रत्याहार' है। शरीर के भीतर की बाहरी विषयों से खींचकर अंतर्भुत्वी बनाना 'प्रत्याहार' है। शरीर के भीतर की

जैसे हृदयकमल, नासिका का श्राप्र माग श्रादि या बाहर की किसी वस्तु पर चित्त को लगाना (६) 'धारणा' कहलाता है। किसी वस्तु का सुदृढ़ या श्रविराम चिंतन ध्यान कहलाता है श्रर्थात् देशविशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब एकाकार प्रवाहित होता है श्रीर उसे दवाने के लिये कोई दूसरा ज्ञान उपस्थित नहीं होता, तब उसे (७) ध्यान कहते हैं। (८) समाधि चित्त की वह दशा है जब ध्यानशील चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में तल्लीन होकर श्रात्मविस्मृत हो जाता है। 'समाधि' का व्युत्पत्तिलम्य श्रर्थ है-विक्षेपों को इटाकर चित्त का एकाग्र होना जहाँ ध्यान ध्येय वस्तु से मिलकर श्रपने स्वरूप से शून्य हो जाता है। समाधि दो प्रकार की होती है—(१) संप्रज्ञात तथा (२) श्रासंप्रज्ञात । जब चित्त ध्येय विषय में पूर्णतया तन्मय हो जाता है जिससे चिन्त को उस विषय का पूर्ण तथा स्पष्ट ज्ञान होता है तब इसे 'संप्रज्ञात' के नाम से पुकारते हैं। इसे ही सबीज समाधि कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में चित्त को समाहित वा एकाग्र होने के लिये कोई न कोई बीज या श्रालंबन बना रहता है। श्रसंप्रज्ञात इससे श्रागे की दशा होती है जिसमें मन की सभी क्रियार्श्नों का लोप हो जाता है तथा उसकी सब वृत्तियाँ निरुद्ध या वंद हो जाती है। प्रथम प्रकार की समाधि में ध्येय वस्तु का ज्ञान वना रहता है, परंतु श्रसंप्रज्ञात समाधि में ध्येय, ध्याता तथा ध्यान के एकाकार होने से ध्येय वस्त (ध्यान किया जानेवाला पदार्थं) का पृथक सान नहीं होता। इसी कारण इसे निर्वीज समाधि भी कहते हैं क्योंकि यह बीज या आलंबन से रहित होती है। श्रंतिम तीन योगांगो का नाम 'संयम' है। इन ग्राठों साधनों के श्रभ्यास से चिच की द्वियाँ निरुद्ध हो जाती है तथा आत्मा का साज्ञात्कार हो जाता है। यही योग का श्रंतिम लक्ष्य है।

योग में ईश्वर—योगदर्शन ईश्वर की सत्ता मानता है। योग में ईश्वर की महती श्रावश्यकता है। योग के श्रनुसार चित्त की एकाप्रता के लिये तथा श्रात्म-ज्ञान के हेतु 'ईश्वर' ही घ्यान का सर्वोत्तम विषय है। जो पुरुष क्लेश, कर्म, विपाक (कर्मफल) तथा श्राशय (विपाक के श्रनुरूप संस्कार का उदय) से शून्य रहता है वह 'ईश्वर' कहलाता है'। ऐश्वर्य तथा ज्ञान की जो पराकाष्टा है वही ईश्वर है। ईश्वर की सिद्धि में योग का तर्क यह है:

(क) जहाँ तारतम्य होता है वहाँ सर्वोच का होना नितांत आवश्यक होता है। ज्ञान में न्यूनाधिक्य है। अनेक शास्त्रों के वेचा व्यक्ति की अपेच् एक शास्त्र के

<sup>ै</sup> क्लेश-कर्म-विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । योगसूत्र ११२४ तथा यहाँ का व्यास-भाष्य देखिए ।

श्रम्यासी पुरुष का ज्ञान श्रवस्य ही न्यून होता है। श्रतः पूर्ण ज्ञान तथा सर्वज्ञता का होना श्रनिवार्य है। जो पूर्ण ज्ञानी या सर्वज्ञ है वही ईश्वर है।

- (ख) प्रकृति तथा पुरुष का संयोग एवं वियोग सिद्ध करने के लिये ईश्वर की आवश्यकता है। प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से सृष्टि एवं वियोग से प्रलय होता है। यह संयोग वियोग होता क्योंकर है? यह स्वामाविक नहीं हो सकता। ऐसे पुरुषविशेष की सत्ता आवश्यक है जो पुरुष के अनुसार प्रकृति—पुरुष के संयोग और वियोग की स्थापना करता है। फलतः वही ईश्वर है।
- (ग) ईश्वर के प्रणिधान (मिक्त या कर्मफल-त्याग) से क्लेश जीए हो जाते हैं तथा समाधि की सिद्धि सुगमता से हो जाती है ।

इस प्रकार ईश्वर का योगशास्त्र में मौलिक उपयोग है। ईश्वर की कृपा से इमें श्रात्मसाचात्कार होता है जिससे हमारे क्लेश का सर्वथा नाश हो जाता है।

(४) भीमांसादर्शन—मीमांसा तया वेदांतदर्शनों में वेद के ही सिद्धांतों का पुंखानुपुंख विवेचन है। वेद के दो कांड हैं—(१) कर्मकांड तया (२) ज्ञानकांड जिनमें संहिता तथा ब्राह्मणों में प्रतिपादित होने के कारण कर्मकांड का निर्देश प्रथमतः किया गया है। उपनिषदों में ज्ञानकांड का प्रतिपादन है जो कर्मकांड के अनंतर आता है। कर्मकांड का प्रतिपादक होने के कारण ही यह दर्शन कर्मभीमांसा, पूर्वभीमांसा या केवल भीमांसा के नाम से प्रख्यात है तथा ज्ञानकांड की विवेचना के कारण वेदात उत्तरमीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है।

मीमांसादर्शन के दो प्रधान विषय हैं—(क) वैदिक कर्मकांड की विधियों में को परस्पर विरोध दिखलाई पड़ते हैं उनके परिहार के लिये व्याख्यापद्धति का स्नाविष्कार करना। (ख) कर्मकांड के स्नाधारभूत सिद्धांतों को युक्ति तथा तर्क के द्वारा व्यवस्थित तथा प्रतिष्ठित करना। मीमांसादर्शन में दोनों विषयों का वर्षान बड़े विस्तार के साथ किया गया है। कर्मकांड के कतिपय मान्य सिद्धांतों का प्रति-पादन मीमांसा दर्शन इस प्रकार करता है:—

कर्मकांड का श्राधार वेद है। मीमांसा के श्रनुसार धर्म का लच्या यही है—चोदनालक्ष्यणोऽर्थो धर्मः । 'चोदना' के द्वारा लच्चित श्रर्थ धर्म कहलाता है। 'चोदना' का श्रर्थ है वेद का विधिवाक्य। श्रतएव वेद के विधिवाक्यों के द्वारा जिस श्रमिलियत वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है वही 'धर्म' है। कर्म-मीमांसा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राणी वेद के द्वारा प्रतिपादित श्रमीष्टसाधक

138

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> समाधिसिद्धिरीश्वरप्रियानात् । योगसूत्र २।४४

य मीमांसास्त्र रारार ( शानंदाश्रम संस्कृत माला, पूना )

कार्यों में लगे श्रीर श्रपना वास्तव कल्याण संपादन करे। यह यागादि में किसी देवताविशेष (जैसे इंद्र, वक्ण, विष्णु श्रादि ) को लक्ष्य करके श्राहुति दी जाती है। मीमांसा के मत में देवता संप्रदानकारक-सूचक पदमात्र हैं। इससे बढ़कर उनकी स्थिति नहीं है। देवता मंत्रात्मक होते हैं श्रीर देवताश्रों की सत्ता उन मंत्रों को छोड़कर श्रलग नहीं होती जिनके द्वारा उनके लिये होम का विधान किया जाता है।

वेद प्रतिपादित कर्म तीन प्रकार के होते हैं:

- (क) काम्य-किसी कामनाविशेष के लिये करणीय कर्म जैसे; 'स्वर्ग-कामो यजेत' श्रर्थात् स्वर्ग की कामना करनेवाला व्यक्ति यश का संपादन करे। यहाँ 'यश' कर्म काम्य कहलाएगा।
- (ख) तिषद्ध-श्रनर्थं उत्पादन होने से न करने योग्य कर्म । जैसे 'कर्लं न मच्चेत्' (= विषदग्ध शस्त्र के द्वारा मारे गए पश्च का मांस नहीं खाना चाहिए)। यहाँ कर्लं का मच्च्या निषिद्ध कर्म है।
- (ग) नित्य—श्रहेतुक करणीय कर्म। जैसे संध्यावंदन नित्य कर्म है। नित्य कर्मों के संपादन से सद्यः फल मले न हों, परंतु उनके न करने से कर्ता को प्रत्यवाय होता है। इसी के समान विशेष श्रवसरों पर किए जानेवाले कर्म नैमित्तिक कहलाते हैं; जैसे आद श्रादि।

इन कर्मों में काम्य तथा नित्य का संपादन करना हमारा परम कर्तव्य है तथा उसी प्रकार निषिद्ध का वर्जन भी। इस प्रकार वेदविहित कर्मों का अनुष्ठान तथा निषिद्ध कर्मों का त्याग धर्म कहलाता है।

विचारणीय प्रश्न है कि वैदिक कर्म का श्रनुष्ठान किसलिये करना चाहिए। सामान्य रीति से इम कह सकते हैं कि किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिये ही इन कमों का पालन किया जाता है। परंतु मीमांसा का मान्य सिद्धांत यह है कि वेद-विहित कमों का श्रनुष्ठान किसी फल की श्राशा से कभी न करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें वेद का श्रादेश सममकर ही करना चाहिए। श्रवियों के प्रातिम चक्षु के द्वारा हुए वैदिक मंत्रों में प्रतिपादित धर्म इमारे परम कल्याण के लिये ही होता है। श्रतः निष्काम भावना से कम का श्रनुष्ठान करना चाहिए—मीमांसा का यही उद्देश्य है। नित्य कमों के निष्काम श्राचरण से पूर्वार्जित कमों का नाश हो जाता है श्रीर देहांत होने पर मुक्ति मिलती है। प्राचीन मीमांसा के श्रनुसार स्वर्ग तथा मुक्ति में श्रांतर नहीं है। उसके श्रनुसार स्वर्ग या विश्वद्ध सुख की प्राप्ति ही पर्म पुरुषार्थ या मोच्च है। परंतु श्रागे चलकर मोच्च का पार्थक्य स्वर्ग से कर दिया गया है श्रीर मोच्च से केवल जन्मनाश तथा दुःल का श्रंत समझा जाने लगा है।

अपूर्व का सिद्धांत—विचारणीय प्रश यह है कि कमों के द्वारा फल का उत्पादन किस प्रकार होता है। कमें करते ही उसके फल की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत कालांतर में होती है। तब फलकाल में कमें का नाश हो गया रहता है। अतएव फल उत्पन्न क्योंकर होता है । मीमांसा शक्ति को एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में मानती है। उसका उत्तर है कि 'अपूर्व' के द्वारा ही कमें फल का जनक होता है। प्रत्येक कमें में अपूर्व (= पुराय तथा अपुराय) उत्पन्न करने की शक्ति रहती है। कमें से होता है अपूर्व और अपूर्व से होता है फल। कमें > अपूर्व > कमंफल। श्रतः अपूर्व कमें तथा फल के बीच की दशा का द्योतक है। इसीलिये शंकराचार्य ने अपूर्व को कमें की सहम उत्तरावस्था या फल की पूर्वावस्था माना है। अपूर्व की यह कर्यना मीमांसकों की कमेंविषयक मीलिक कर्यना मानी जाती है। शंकराचार्य का स्पष्ट कथन है कि बिना किसी अपूर्व को पैदा किए इस समय नष्ट होनेवाला कमें कालांतर में फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। अतः कर्म की जो सहम उत्तर अवस्था है या फल की पूर्व अवस्था है वही अपूर्व कहलाती है ।

वेद की अपीरुषेयता—धर्म के लिये वेद का प्रामाग्य है, परंत्र वेद के प्रामायय के लिये युक्ति कौन सी है ? भीमांसा के श्रतसार वेद स्वतःप्रमाया है। मीमांसा के मत में वेद मनुष्यरचित कृति नहीं है, प्रत्युत वेद नित्य, स्वयंभूत तथा श्रपौरुषेय है। ऋषियों के प्रातिम चक्षु के द्वारा उद्मावित तथ्यों या श्रनुभूतियों की महनीय राशि का नाम ही वेद है। वेद की प्रामाणिकता के विषय में न्याय तथा मीमांसा में गहरा मतमेद है। न्याय वेद को परतः प्रमाण मानता है, परंतु मीमांसा वेद को स्वतः प्रमागा मानती है। इसे सिद्ध करने के लिये मीमांसकों ने बड़ी प्रौढ़ युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं। वेद की नित्यता का सबसे पक्का प्रमाण है शब्द की नित्यता का सिद्धांत । शब्द स्वयं नित्य होता है। कानी में सुनाई पड़नेवाली ध्वनि श्रनित्य है, वह केवल शब्द के स्वरूप की सूचिका है। उचारण के द्वारा शब्द की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत उसके रूप का भ्राविर्माव होता है। भ्रातएव उचारण के ऊपर अवलंबित न होने से शब्द नित्य है। शब्द का अर्थ के साथ संबंध भी स्वामाविक तथा नित्य है। वेद नित्य शब्दों का समूह है श्रीर इसलिये वेद भी नित्य है। वेद मनुष्य की रचना नहीं है। फलतः वह निर्दोष है। वेद ईश्वर की भी रचना नहीं है, क्योंकि मीमांसा के मत में ईश्वर की सत्ता ही श्रिसिद्ध है। फलतः वेद श्रापीरुषेय है, नित्य है तथा स्वतः प्रमागा है। इसलिये वेद-प्रतिपादित धर्म की प्रामागिकता के लिये हमें श्रन्य प्रमागों की श्रावश्यकता नहीं रहती I

<sup>े</sup> द्रष्टन्य---बह्मसूत्र शशाय पर शांकरमाध्य ।

प्रमागा मीमांसा-मीमांसा की दो प्रधान शाखाएँ हैं। एक के प्रवर्तक का नाम है-प्रभाकर ( गुरु मत ) तथा दसरी घारा के प्रवर्तक की संज्ञा है-कुमारिल ( मह मत ) प्रमाकर के मत में पाँच प्रमाण होते हैं—प्रत्यन्त, श्रनुमान, उपमान, शब्द तथा श्रर्थापति । इनमें प्रथम चार न्यायदर्शन के समान ही होते हैं। मीमांसकों की उपमान-कल्पना नैयायिकों से किसी श्रंश में भिन्न है। जन हम किसी विरोधात्मक विषय की न्याख्या ठीक नहीं कर सकते, तब हम अर्थापत्ति का सहारा लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन में भोजन न करे श्रीर साथ ही मोटा होता जाय तो हमें मानना होगा कि वह रात में भोजन श्रवश्य करता है। यदि कोई मनुष्य जीवित हो श्रीर घर में नहीं दिखलाई पड़ता, तो श्रर्थापत्ति के द्वारा हमें मानना पड़ता है कि वह कहीं अन्यत्र है। क्रमारिल अनुपलव्धि नामक घष्ट प्रमाग् भी मानते हैं। अभाव का ज्ञान हमें अनुपलव्धि के द्वारा होता है। हमारी इंद्रियाँ मावात्मक पदार्थों को ही बतला सकती है, अभाव को नहीं। अभाव तो नेत्रों के द्वारा कयमपि देखा नहीं जा सकता क्योंकि वह स्वयं श्रभावरूप ठहरा। श्रतः श्रमाव को बतलाने के लिये अनुपल्लिध की स्वतंत्र सत्ता है। किसी घर में प्रवेश करने पर इघर उघर देखकर यदि इम कहें कि वहाँ वस्त्रामाव है, तो यह प्रत्यच्जान नहीं है। प्रत्यच्चज्ञान विषय का इंद्रियों से संयोग होने पर ही होता है। यहाँ विषय ही नहीं है। फलतः प्रत्यच्जान यहाँ हो नहीं सकता। 'श्रनुपलिभ' से तात्पर्य है नहीं मिलने से। यदि वस्त्र होता, तो वह प्राप्त होता। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। फलतः इस घर में वस्त्र का स्रमान प्रमाखित होता है।

मीमां बाह्यसत्तावादी है। वह मौतिक जगत् की सत्यता मानती है श्रौर इसके श्रितिक्त श्रात्माश्रों के श्रस्तित्व को भी मानती है। किंतु वह जगत् के ख़श् ईश्वर को नहीं मानती। मीमांसा कर्म की महनीय शक्ति को स्वीकार करती है। सांसारिक वस्तुश्रों का निर्माण श्रात्मा के पूर्वाजित कर्मों के श्रनुसार मौतिक तत्त्रों से होता है। ईश्वर की श्रावश्यकता है न जगत् की सृष्टि के लिये श्रौर न कर्मों के फल देने के लिये। ईश्वर न जगत् का स्रष्टा है श्रौर न कर्म के फलों का दाता। कर्मफलों का संपादन तो 'श्रपूर्व' के द्वारा होता है। उसके लिये ईश्वर की श्रावश्यकता नहीं। नव्यमीमांसक लोग ईश्वर की सत्ता को प्रमाणों से सिद्ध मानते हैं। परंतु कर्म की महती प्रतिष्ठा करनेवाली मीमांसा वस्तुतः निरीश्वरवादी ही है।

हिंदी में दर्शनों का प्रभाव—प्रिद्ध षड्दर्शनों में से प्रथम पाँच दर्शनों के सिद्धांतों का संद्धिप्त परिचय कपर दिया गया है। वेदांत का परिचय आगे दिया जायगा। इन दर्शनों की विचारघारा का प्रभाव हिंदी साहित्य के ऊपर कम नहीं पड़ा है—विशेषतः सांख्य, योग तथा कर्मभीमांसा का। कर्मभीमांसा ने वेद के स्वरूप के विषय में जो विचारघारा प्रवाहित की उसका व्यापक प्रभाव भारतीय

धर्म के अनुयायियों पर पड़ा। हिंदी साहित्य के छेखक तथा किन्या भी उसी विचारपहित के अनुयायी तथा समर्थक हैं। वैदिक कर्मकांड में पूर्ण आत्था तथा अदूर श्रद्धा का विकास हम हिंदी के प्राचीन प्रवंधकान्यों में पाते हैं। वैदिक कर्मकांड का यथावत् पालन धर्म का विमल आदर्श है और उस कर्मकांड का हास अधर्म की वृद्धि का गूढ़ संकेत है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में सप्टतः दिखलाया है कि जंव रावणा ऋषियों के तपश्चरण में विन्न डालने लगा तथा उसने यज्ञयागादिकों के अनुप्रान में विपम संकर उपस्थित कर दिया, तब सर्वेसहा होने पर भी पृथ्वी व्याकुल हो उठी और अपने त्राता तथा संरक्षक की खोज में शेषशायी मगवान के पास देवताओं के झंड के साथ प्रार्थना करने के लिये गई। वेद सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा जगित्रयंता मगवान की वाणी है जिसका स्वतः प्रामाण्य है। इस तथ्य को हिंदी के किन्यों ने पूर्णतया अपनाया है। वे ईश्वर के अस्तित्व के विपय में नैयायिकों की विचारधारा से पूर्णतया अपनाया है। वे ईश्वर के अस्तित्व के विपय में नैयायिकों की विचारधारा से पूर्णतया अवगत मले ही न हों, परंतु ईश्वर हस विश्व का स्वष्टा, नियंता, पालनकर्ता तथा संहर्ता है—इस नैयायिक तथ्य को वे मली माँति जानते हैं और अवसर आने पर इसका दिचर उपयोग करने से वे कभी नहीं चूकते।

हिंदी के संत कियों के ऊपर योगदर्शन का प्रमाव बहुत ही अधिक तथा व्यापक है। संत मत में हठयोग का विशेष तथा महत्त्वपूर्ण स्थान है। पातंजल योग राजयोग का प्रतिपादन करता है। अनेक योगसंवंधी उपनिषदों में हठयोग की प्रिक्रिया, पद्धित तथा सिद्धांतों का स्पष्ट वर्णन हठयोग की प्राचीनता का सूचक है। क्रिया का योगमार्ग राजयोग और हठयोग का मंजुल समन्वय उपस्थित करता है। वहुत संभव है कि संत कियों के योगमार्ग में अनेक तथ्य उनके वैयक्तिक अनुभूति के ऊपर भी आश्रित हों, परंतु मारतीय दर्शन का योगप्रवाह हिंदी साहित्य के आध्यात्मिक कान्यों के ऊपर अपना व्यापक प्रभाव डालने में समर्थ हुआ है। इस तथ्य का कथमि अपलाप नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इन दर्शनों का व्यापक प्रभाव हिंदी साहित्य को समृद्ध बनानेवाले कियों के ऊपर विशेष रूप से पड़ा है—यह सिद्धांत उदाहरणों से भी पृष्ट कर दिखलाया जा सकता है, परंतु स्थानामाव से यहाँ नहीं दिखलाया जा रहा है।

# पंचम अध्याय

# पौराणिक धर्म

#### १. महत्त्व

भारतीय संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार में पुराणों का महत्त्व सर्वमान्य है। हिंदू धर्म का विस्तृत विकास, भारत तथा भारतेतर प्रदेशों में उसका व्यापक प्रसार तथा लोकप्रियता का रहस्य पुराणों के गंमीर, सर्वागीण धार्मिक विवेचन के ऊपर आशित है। एक समय था जब पुराणों के गंमीर तथ्यों की अवहेलना तथा तिर-स्कार आलोचकों का प्रिय विषय था, परंतु आधुनिक गवेषणा ने उनके विद्धांतों को स्पष्ट करने का तथा उनकी महर्षता सिद्ध करने का अपूल्य कार्य किया है। प्राचीन लच्चण के अनुसार 'पंचलच्चण पुराण' के अंतर्गत सर्ग (जगत् की सृष्टि), प्रतिसर्ग (सृष्टि का विस्तार, लोप तथा पुनःसृष्टि), वंश (राजाओं की वंशावली), मन्वंतर (मिल मिल मनुश्रों के समय में संपन्न महनीय घटनाएँ), तथा वंशानुचरित (अत्यंत गौरवपूर्ण राजवंशों का विस्तृत वर्णन)—ये पाँच विषय वर्णित हैं। परंतु यह केवल उपलच्चणमात्र हैं। पुराणों को यदि ज्ञान-विज्ञान का, धर्म तथा इतिहास का 'विश्वकोश' या 'ज्ञानकोश' नाम दिया जाय, तो बहुत ही अन्वर्थक होगा।

इतिहास की भारतीय कंट्यना राजनीतिक तथा घटनावर्णन-परक पाश्चात्य घारणा से नितांत भिन्न तथा स्वतंत्र है। पश्चिमी जगत् में कुछ समय पहले तक इति-हास विशेषकर राजनीतिक तथा सामाजिक संघर्षों, घटनाश्चों तथा तिथिकम का एक समुज्वयमात्र समझा जाता था परंतु मारतवर्षीय परंपरा के श्चनुसार वह पुरुषार्थ-चतुष्टय के उपदेशों से संवितत पूर्वश्चन कथाश्चों का वर्णन है विसमें केवल राजाश्चों का ही चरित्र चित्रित नहीं है, प्रत्युत विद्वत्ता के जाज्वल्यमान प्रतिनिधि

भर्मश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्॥

२ धर्मार्थंकाममोचाखासुपदेशसमन्दितम् । पूर्वदृत्त-कथायुक्तमितिहासं प्रचचते ॥ म० मा०

महर्पियों का चरित्र तथा भविष्य में होनेवाली श्रद्भुत बाते श्रीर धर्म का भी वर्णन मार्मिकता के साथ किया जाता है ।

इतिहास की यह घारणा 'पुराण' का मेक्दंड है। किसी भी मानव समाज का इतिहास तब तक अपूर्ण ही रहता है, जब तक उसकी कहानी सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान काल तक कमबद्ध रूप में वर्णित न हो। पंचलक्षा पुराण का यही आदर्श है कि वह सृष्टि से आरंभ कर प्रलय तक की कया तथा मध्यकालीन मन्वंतरों तथा महनीय राजवंशों के उत्थान-पतन की कथा को धार्मिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर निबद्ध करता है। आधुनिक काल में सुप्रसिद्ध विचारशील विद्वान् एच० जी० वेल्स ने अपने 'इतिहास की रूपरेखा' (आउटलाइन आफ् हिस्ट्री) नामक अँगरेजी ग्रंथ में इसी पौराणिक प्रणाली का मानवसमाज के इतिहास प्रण्यन में अनुसर्ण कर विशेष गौरव प्राप्त किया है।

#### २. भ्रांति

पुराणों की वर्णनशैली का अज्ञान भी उनके प्रति अनेक भ्रांत धारणाओं का नीज नना हुन्ना है। भारतीय शास्त्रों में वस्तुकथन के तीन प्रकार मिलते हैं जिन्हें आलंकारिक रूप में स्वभावकथन, रूपककथन तथा अतिश्योक्ति-कथन के नाम से पुकार सकते हैं। स्वभावकथन वैज्ञानिकों का वर्णन प्रकार है। रूपककथन वैदिक उक्तियों का मूलाधार है जहाँ सूर्य की सप्तरंगी रिक्मयाँ अश्व के रूप में कल्पित की जाती हैं। अतिश्योक्ति पौराणिक शैली का विशिष्ट आभूषण है जिसमें वस्तुओं के विस्तार तथा प्रसार का कमनीय वैभव विराजता है। इंद्र वृत्र का जो युद्ध ऋग्वेद में रूपक शैली से मेव तथा अवर्षण के परस्पर संघर्ष के प्रतीक रूप में अनेकशः वर्णित हैं वही पुराणों में एक विशाल भूमिपाल के निजी शत्रु के घनधार संप्राम के रूप में अतिश्योक्ति पद्धति से उपन्यस्त हैं । घटना तथा तात्पर्य एक ही है, परंतु कथन के प्रकारों में मिन्नता है। इस शैली के वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर पुराणों की मीमांसा प्राचीन इतिहास तथा समाजशास्त्र, धर्म तथा तत्त्वज्ञान के महनीय सिद्धांतों की उद्मावना में निःसंदेह समर्य होगी।

श्रायादिवहुन्याख्यानं देविविचिरिताश्रयम् ।
 इतिहासमिति प्रोक्तं भविष्याद् मुत्रधर्ममाक् ॥
 —वि० प्र० की श्रीधरी में उद्भृत । (वेंकटेश्वर प्रेस, ववर्ष )

२ द्रष्टव्य---ऋ० वे०, २।१२।११-१२

इष्टम्य—भाग० पु०, स्कंव ६, झ० १२
 (गीता मेस, गोरखपुर)

# ३. पुरागा तथा वेद

वैदिक तत्त्वों के उन्मीलन के निमित्त ही श्रवांतर युग में पुराणों का श्राविर्माव हुंग्रा। वैदिक भाषा समझने की और वैदिक मंत्रों के तात्पर्य को हृदयंगम करने की योग्यता दीचा श्रौर उपनयन से विशिष्ट संस्कारों के ऊपर श्राश्रित रहती है। फलतः उनसे वंचित समाज के ज्ञानवर्धन तथा धर्मप्रवणता के लिये महर्षि वेदव्यास श्रौर उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने वेदरूपिग्री सरस्वती को सामान्य जनता के पास पहुँचाने के लिये पुराखों का प्रख्यन तथा प्रचारण किया। पुराखों ने श्रपनी सरल देववाग्री के बल पर भारत तथा भारतेतर द्वीप-द्वीपांतरों में श्रीर देशा-देशांतरों में सनातन वैदिक विचारधारा, कर्मधारा श्रीर भावधारा को प्रवाहित किया। पुराखो का प्रधान गौरव यह है कि वेद ने जिस परम तत्त्व को ऋषियों के भी इंद्रिय, मन और बुद्धि से अगम्य देश में रख दिया था, पुराणों ने उसे सर्वसाधारण की इंद्रिय, मन श्रीर बुद्धि के समीप लाकर रख दिया है। वेदों के सत्यं ज्ञानम् स्ननन्तं ब्रह्म ने पुराशो में सींदर्यमूर्ति तथा पतितपावन भगवान् के रूप में अपने की प्रकाशित किया है। वेदों ने घोषगा की है-ब्रह्म सब प्रकार के नाम, रूप तथा भावों से परे है। पुरागा कहते हैं-भगवान् सर्वनामी, सर्वरूपी तथा सर्वभावमय है। वेद कहते हैं-एकं सद्विपा बहुधा बदन्ति। पुराग्र कहते हैं-एकं सत प्रेम्णा बहुधा भवति । विभिन्न रूपो श्रीर नामों में, विचित्र शक्ति, सामध्ये तथा सैंदर्य को प्रकटकर जगत में रमनेवाले भगवान की ललित लीलाओं का प्रदर्शन पुराखों का वैशिष्ट्य है। इस प्रकार पुराखों ने सर्वातीत ब्रह्म को सबके बीच में लाकर, मनुष्य के मीतर देवत्व के बोध को, मानवता के भीतर भगवत्ता की अनुभूति को, जाग्रत कर सनातन धर्म को लोकप्रिय धर्म बनाने में नितांत स्तत्य कार्य किया है।

वेद श्रीर पुराण की इस मौलिक एकता से अपरिचित व्यक्ति ही वैदिक तथा पौराणिक जैसे विभिन्न धर्मों की चर्चा करता है श्रीर दोनों में श्राभासमान पार्थक्य को महत्त्व प्रदान करता है। वेद में श्रद्धाञ्च तथा पुराण में श्रास्थाहीन व्यक्ति हिंदुत्व के तथ्य से नितांत श्रनिभन्न है। वेद के ही महनीय तत्त्वों के बोधगम्य भाषा में सरल रीति से श्रमिव्यंजक ग्रंथों का ही नाम 'पुराण' है। पुराणों में मगवान के प्रति श्रखंड श्रनुराग का, परा श्रनुरिक्त का, भूयसी मिक्त का विशाल साम्राज्य है, परंतु यह घटना कर्म तथा ज्ञान की उद्गमस्थली श्रुति से पुराणों की मौलिक एकता सिद्ध करने में व्यापक नहीं बन सकती। वेद जिस प्रकार कर्मकांड तथा ज्ञानकांड का उद्बोधक ग्रंथ है, उसी प्रकार वह मिक्तत्त्व के रहस्यों का भी उद्घाटन करता है। मंत्रों की श्रंतरंग परीन्ना से कोई भी निष्यन श्रालोचक इस निष्कर्ष पर पहुँचे

बिना नहीं रह सकता है कि मक्ति का सिद्धांत वैदिक है? । ऋग्वेद के मंत्रों में श्रीर उपनिषदों में मक्ति के सामान्य रूप का ही संकेत न होकर उसके प्रख्यात नवधा प्रकारों का संशयहीन निर्देश है । ऋग्वेद का एक महनीय ऋषि दीर्घतमा श्रीचथ्य भगवान विष्णु की स्तति तथा नामस्मरण का संकेत करता है3, तो दूसरे मंत्र में वही भगवान् के अवगा, कीर्तन श्रीर समर्पण को साधक के जीवन का लक्ष्य बतला रहा है । कठोपनिषद स्पष्ट शब्दों में प्रसाद या श्रनुप्रह तत्त्व का संकेत करता हुन्ना कह रहा है कि यह आत्मा न प्रवचन से लम्य है, न मेघाशक्ति से और न अधिक श्रवगा तथा श्रध्ययन से, प्रत्युत यह श्रात्मा उसी साधक के द्वारा लम्य होता है जिसके प्रति वह श्रपने स्वरूप की श्रमिन्यक्ति करता है । वैष्णुव धर्म का मूलाधारमूत 'प्रसाद' (दया, अनुग्रह) तत्त्व उपनिषदो में नितांत स्पष्ट शब्दों में अपनी श्रमिन्यक्ति पाता है । 'प्रपत्ति' (शरगागित ) ही साधक को मगवान के पास पहुँचाने में नियमतः जागरूक होती है—यह मिक का तत्व श्वेताश्वतर उपनिषद् में विशद्तया प्रतिपादित है । भक्तिशास्त्र में गुरु मगवत्त्वरूप ही त्रंगीकृत किया जाता है श्रीर इसीलिये उसकी कृपा के बिना भक्त उसी प्रकार संसार समुद्र में पड़कर सैकड़ों क्लेशों से न्याकुल रहता है जिस प्रकार जहाज से न्यापार करनेवाला बनिया (पोत-विष्कि ) मलाइ के विना समुद्र में नाना प्रकार के दुःख पाता है । श्रीमद्मागवत की उपनिषदो की रहस्यभूता वेदस्तुति में निवद यह उक्ति निःसंदेह श्रुतिमूलक है 1°। इस प्रकार अनुरागात्मिका भक्ति तथा शरणागतिभूता प्रपत्ति, भगवनाम का कीर्तन, श्मरण तथा मनन, गुरु की उपादेयता—म्यादि मक्तिशास्त्रीय तथ्यों का मंत्रों तथा

१ द्रष्ट-य---त्रलदेव उपाध्याय: मागवत संप्रदाय, ५०६३-७५ (ना० प्र० समा, काशी)

२ द्रष्टव्य-'भक्तिः प्रमेया श्रुतिस्यः' (शाबिडल्य भक्तिसूत्र १।२।१) पर नारायण तीर्थं की 'मक्तिचन्द्रिका', १० ७७-८२ ( सरस्वती भवन प्रवमाला, काशी )

उ ऋ० वे० शाश्यदा इ

४ वही शश्रदार

५ कठोपनिषद् शरारह

६ पोषणं तदनुग्रहः। —मागवत रा१०।४

७ तमकतः पश्यति वीतशोको थातः प्रसादान्महिमानमात्मनः । —कठ० शशर०

८ यो ब्रह्मायां विद्धाति पूर्वं यो वेदांक्ष प्रहिखोति तस्मै। तं इ देवमात्मबुद्धिप्रकारां सुमन्नुवै शरखमहं प्रपत्ने ॥ —श्वे० ड० ६।१८

९ मा० पु० १०।८७।३३

<sup>9°</sup> गुरुतत्त्व की प्रतिपादक श्रुतियों के लिये द्रष्टच्य--आं० उक ६।१४।२, कठ० १।२।६, मुण्डक शशाश्य

उपनिषदों में विशद उल्लेख मिक के वैदिकल का स्पष्ट श्राधार श्रंगीकृत किया जा सकता है। इस परंपरा के भीतर श्रंतर्भक्त होने के कारण पुराणों का धार्मिक पंगा वैदिक धर्म का ही विशिष्ट परिस्थिति में एक विकसित मार्ग है।

४. देवमंडल

पुरागों में प्रतिष्ठित देवमंडली में पंचदेव की उपासना मुख्य है। इन पंचदेवों में विष्णु, शिव, शक्ति, गगापित तथा सूर्य की गगाना सर्वत्र मान्य है। छेलक की दृष्टि में ये पाँचों ही वैदिक मंत्रों में निर्दिष्ट तथा बहुशः प्रशंसित वैदिक देवता हैं, परंतु इस युग में इन्हें जो प्रतिष्ठा तथा सत्कार प्राप्त है वह वैदिक युग में नगर्य ही था।

पौराशिक धर्म का पीठस्थान अवतारवाद है। श्रीमद्भग्वद्गीता के विख्यात शब्दों में श्रीकृष्ण ने अपने अवतार का कारण वर्म की संस्थापना तथा अधर्म का विनाश बतलाया है। जगत् में विद्यमान नैतिक तथा धार्मिक व्यवस्था श्रानैतिकता तया अधर्म के प्रवल आक्रमणों के कारण जब छिन्न भिन्न हो जाती है तथा आलोक के स्थान पर अंधकार का, ऋत के स्थान पर अन्त का, धर्म के स्थान पर अधर्म का रामाज्य इस ब्रह्मांड में विराजने लगता है तब करुणा-वरुणालय मगवान् की शक्ति इस भतन पर अवतीर्या होती है। अवरोह तथा आरोह. उतार तथा चढान-इन उमयविद्य क्रियाप्रतिक्रिया की संपन्नता होने पर ही स्रवतार की चरितार्थता होती है। मक्तों की ब्रातिं के विनाश के लिये भगवत्यक्ति का अवतरया इस भूतल पर अवश्यमेव होता है, परंतु साथ ही साथ मानवता का ईश्वर तत्त्व में उत्तरण ( कर्ष्वंगमन ) भी होता है। भागवत की स्पष्ट ' उक्ति है कि यदि भगवान अपने पूर्ण वैभव तथा विलास के साथ इस मृतल पर अवतीर्ण नहीं होते, तो अल्पन्न जीव उनके विलच्च सींदर्य, माध्यं, गांभीयं, श्रीदार्य, कारुख श्रादि नाना दिन्य गुणों का ज्ञान ही किस प्रकार प्राप्त करता ? हसीलिये मगवान की अभिव्यक्ति प्राशियों-स्यावर तथा जंगम जीवों-के निःश्रेयस या लीलानंद के निमित्त होती है। कुछा का श्रवतार होने पर ही भगवान् की निखिल लोकातिशायिनी रूपमाधरी का परिचय जीव को प्राप्त हन्ना था ।

यह अवतारवाद पौराणिक वर्म का मान्य आघार तत्त्व है। वेद में भी विष्णु के अनेक अवतारों की सूचनाएँ स्थान स्थान पर उपलब्ध होती हैं। मत्स्या-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> नृषां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिमंगवती नृप । श्रव्ययस्याप्रमेयस्य निर्शुंशस्य ग्रुखात्मनः ॥ ——भा० पु०, १०।२६।१४

ह भा० पुरु १०।२१।४०

वतार का स्पष्ट निर्देश शतपथ ब्राह्मण के जलप्लावन की कथा में किया गया है । ब्राह्मण बंधों में सृष्टि की आरंभिक दशा में प्रजापित द्वारा जल के ऊपर कूर्म रूप धारण करने का संकेत है । विष्णु के वराह रूप धारण करने की कथा से तैचिरीय संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण ही नहीं, प्रत्युत ऋग्वेद मी परिचय रखता है। तैचिरीय संहिता में विस्तृतरूपेण वर्णित वामन की कथा ऋग्वेद में स्पष्टतः निर्दिष्ट है । फलतः अवतारवाद का तथ्य वेदमूलक ही है।

(१) विद्या ु-विष्णु की महत्ता का विकास ब्राह्म गायुग से होता हुआ पुरायों में अपनी चरम सीमा पर है। पुरायों की स्पष्ट उक्ति है-

### हरिरेव जगत् जगदेव हरिः। हरितो जगतो महि भिन्नतनुः॥

हिर श्रीर जगत् में रंचकमात्र भी मेद नहीं है। यह विशाल विश्व उस ऐश्वर्यशाली विष्णु की ही शक्तियों की नाना श्रिभिव्यक्ति है। भगवान् विष्णु के श्रवतारों की इयत्ता नहीं। भागवत के कथनानुसार जिस प्रकार न स्ख़नेवाले सरोवर से इजारों कुल्याएँ (ह्योटी निदयाँ) निकलती हैं, उसी प्रकार उस सत्वनिधि हरि से श्रसंख्यों श्रवतारों का उदय होता है। तथापि श्रधिकतम संख्या श्रवतारों की २४ हैं तथा न्यूनतम संख्या १० है। श्राज की गणना के श्रनुसार मत्त्य, कन्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध तथा कन्की की दशावतारों में प्रतिष्ठा है, परंतु प्राचीन ग्रंथों में, जैसे महामारत के प्राचीन भागों में, बुद्ध का नाम न होकर इंसावतार का ही निर्म्नोत निर्देश उपलब्ध होता है। 'कुष्णास्तु भगवान स्वयम्' उक्ति के श्रनुसार भगवत्ता के साञ्चात् प्रतिनिधि होने के हेत्र

१ शुक्र मारु शहारार

२ वही ७।४।१।४ जैमिनीय ब्राह्मण १।२७२ ( नागपुर )

<sup>3</sup> तै० सं० षाशप्रार

४ श० बा० १४।१।२।११

५ ऋ० वे० दाख्धारे०

६ तै० सं० राशशार

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> ऋक्० शश्प्रधार

<sup>&</sup>lt; श्रवतारा द्यसंख्येया हरेः सत्वनिधेर्द्विजाः । यथाऽविदासिनः कुल्याः सरसः स्यु सदस्रशः ॥ —भा० प० १।३।२६

९ द्रष्टव्य-सा० पु० शशह-रूप, शकार-४४

१० द्रष्टव्य-भा० पु० शशाय

श्रीकृष्ण की गणना पूर्वोक्त दश श्रवतारों में नहीं की जाती। उनके साथ 'वलराम' की गणना श्रंगीकृत कर दश संख्या की पूर्ति पुराणों में की गई है।

(२) शिव-शिव-हर के वैदिक देवता होने का यथेए प्रमाण पिछ्ले प्रकरणों में किया गया है। विष्णु के अनंतर शिव की भूयसी महत्ता पुराणों में, विशेषतः शैव पुराणों में, उपलब्ध होती है। शिवपुराण के श्रनुसार शिव प्रकृति तथा पुरुष दोनो से परे एक परम तत्व है । शिव की इच्छाशक्ति कार्य में दो रूप से कार्य करती है-मल प्रकृति तथा देवी प्रकृति जिनमें प्रथमा गीता के शब्दों में श्रापराप्रकृति तथा दितीया परा प्रकृति के रूप में गृहीत की गई है। शिव त्रिदेवों से पृथक् तथा स्वतंत्र है । जगत् के विशिष्ट कार्यों के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र का श्राविर्माव शिव से ही होता है। सहेश्वर तो श्रनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। गुणत्रय से श्रतीत मगवान शिव चार व्यहीं में विमक्त हैं-ब्रह्मा, फाल, उद श्रौर विष्णु । शिव सबसे परे, परात् पर, नित्य निष्फल, परमेश्वर हैं जिनके स्त्राधार के ऊपर ही यह जगत् भाषित होता है। शिवलिंग चिन्मय होता है, स्थूल नहीं। शिवलिंग शिश्न नहीं, ज्योतिर्लिंग तथा ज्ञान का प्रतीक है। वैदिक काल में कद्रयाग में प्रज्यलित श्रमिशिखा ही श्रागे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुई। पुराणों में शिव की पंचमूर्ति तथा ऋष्टमूर्ति का उल्लेख बहुश: मिलता है। वायवीय संहिता (चतुर्थं श्रध्याय ) के श्रनुसार (१) ईशानमूर्ति साचात् प्रकृतिभोका क्षेत्रज्ञ पुरुष में अधिष्ठित रहती है, (२) तत्पुरुप मूर्ति त्रिगुग्गमयी प्रकृति में श्रिधित है, (१) घोर मूर्ति धर्मादि श्रष्टांगसंयुक्त बुद्धि में श्रवस्थित रहती है, (४) वामदेव मूर्ति श्रहंकार की तथा (५) सद्योजात मूर्ति मन की श्रिषिष्ठात्री है। ब्राट मूर्तियों की बहुल प्रसिद्धि कालिदास के काव्यग्रंथों में भी मिलती है। शिव की श्रर्धनारीश्वर मूर्ति शिव तथा शक्ति के मंजुल सामरस्य की प्रतिपादिका है तथा नटराज मूर्ति मगवान् शंकर के तांडव नृत्य का प्रदर्शन करती हुई सृष्टि तत्त्व की उद्माविका है। पशुपति की प्राप्ति के निमित्त 'पाशुपत योग' नामक एक विशिष्ट योगविधि है जिसके तथ्यों में पातंजल योग से पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> द्रष्टच्य--जयदेव : गीतगोविंद, प्रथम सर्ग ।

२ वायबीय संहिता, २८।३३ (वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई)

मृष्टिस्थितिलयाख्येपु कर्मसुत्रिषु हेतुताम्।
 प्रमुत्वेन सहैतेषां प्रसीदित महेश्वरः॥ —वा० सं०, अ०, २

४ द्रष्टन्य-शिवपुराण में एतत् प्रकरण । (वैंकटेमर प्रेस, वंबई )

५ द्रष्टव्य-शिवपुराय की सनत्कुमार संहिता, अ० ५६-५८ (वही )

वेदों में रुद्रविषयक स्क प्रायः समी संहिताओं में उपलब्ध होते हैं। प्रश्नेद के तीन स्कों (शाश्य, शाश्य, शाय, शाय, शाय, की ही प्रशस्त स्तृति मिलती है। यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में रुद्र का स्थान वैदिक देवमंडली में अपेद्धा- कृत अधिक महत्त्वशाली है। माध्यंदिन संहिता के १६वे अध्याय (रुद्राध्याय) में रुद्र के लिये शिव, गिरीश, पश्चपित, नीलग्रीन, शितिकंठ, मन, शर्व, महादेन आदि नामों का प्रयोग अपना वैशिष्ट्य प्रकट कर रहा है। यही रुद्राध्याय तैत्तिरीय संहिता (कांड ४, प्रपाठक ५ और ७) में प्रायः उन्हीं शब्दों में उपलब्ध होता है। अथर्ववेद (१११२) में रुद्रदेव की स्तृति के प्रसंग में महादेव (११७७), मन तथा पश्चपित अभिधान का प्रयोग रुद्र की महत्ता का स्पष्ट द्योतक है। मार्कंडिय पुरास तथा विष्णुपुरास की उपपत्ति शतपथ ब्राह्मस (६।१।३।७–१६) तथा शाखायन ब्राह्मस (६।१।१–६) में विर्योत इत्त से नितांत अभिन्नता रखती है।

(३) गरापित —गरापित के यथार्थ रूप के विषय में विद्वानों में गहरा मतमेद है। पाश्चात्य समीक्तों तथा तदनुयायी भारतीय पंडितों की दृष्टि में गरापित द्रविद्ध जाति के कोई विशिष्ट देवता थे जिन्हें श्रायों ने उपयोगी समसकर श्रपनी देवमंडली के मीतर श्रंतर्भुक्त कर लिया। परंतु प्रस्तुत छेखक की दृष्टि में यह मत नितांत भ्रांत तथा श्रप्रामाशिक है। वेदों में श्रनेकशः उिछितित 'श्रक्षशास्पति' ही गरापित के वैदिक प्रतिनिधि हैं। श्रक्षशास्पति के श्रनेक मंत्रों में 'गरापित' शब्द विशेषश रूप से प्रयुक्त हुआ है जो आगे चलकर विशेष्य के रूप में यहीत कर लिया गया है। वेद के श्रनेक मंत्रों में 'महाहस्ती', 'एकदंत' वक्रतंड तथा दंती शब्दों के द्वारा निर्दिष्ट देवता गरापित से श्रमित्र ही प्रतीत होते हैं।

गण्पति के प्रचारक 'मौद्गल पुराण' के अनुसार 'ग' अन्तर मनोवाणी-मय सकल दृश्यादृश्य विश्व का तथा 'ण' श्रन्त्र मनोवाणीविद्दीन रूप का बोधक है श्रीर उसके पति होने से गणेश सर्वतोमहान् देव हैं । गण्पति के नाना रूपों—

१ गणानां त्वा गणपति इवामहे, कवि कवीनामुपमम्भवस्तमस्। ब्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत श्रा नः शृणवन्नू तिभिः सीद सादनस्॥ ऋ० वे० २।२१।१, तै० सं० २।१।१४३

<sup>3</sup> गणपति के आध्यात्मिक रहस्य के लिये द्रष्टव्य—वलदेव व्याध्याय : धर्म और दर्शन, ५० २३--२= (शारदा मंदिर, काशी)

महागगापति, कर्म्ब गगापति, पिंगल गगापति श्रादि—की तांत्रिक उपासना से गागा-पत्य पुरागा भरा पड़ा है। प्राचीन काल में 'गागापत्य' नामक एक स्वतंत्र धार्मिक संप्रदाय ही था जिसका कुछ श्रामास वर्तमानकाल में महाराष्ट्र में प्रचलित गगापति-महोत्सव में मिल सकता है।

श्रायों ने श्रपने नवीन उपनिवेशों में सर्वत्र गणेश के पूजन का प्रचार किया। तचत् देशों में गण्पति का नाम तथा पूजासत्कार इस कथन का स्पष्ट प्रमाण् है। गण्पति का तिमल में नाम है 'पिल्लैयर', मोट भाषा में 'सोग्स दाग', बरमी भाषा में 'महा पियेन्ने', मंगोलियन में 'त्वोतखारून खागान', कंबोज भाषा में 'प्राह केनीज', चीनी भाषा में 'कुश्रान-शी-तियेन', जापानी भाषा में 'कागीं तेन'। बौद्ध देशों में गण्पति का प्रचार बुद्ध धर्म के संग तथा प्रमाव से ही संपन्न हुश्रा क्यों महायान की तांत्रिक पूजा में 'वज्ञधातु' श्रीर 'गर्म धातु' के रूप में विनायक की पूजा का विपुल प्रचार हिएगोचर होता है। इन सब के मूल गण्पति की उपासना पूर्णत्या वैदिक हैं।

- (४) सूर्य—सौर देवताश्रों में सूर्य जगत्—जंगम जीवों तथा तस्थुपः—स्थावर जीवों के श्रात्मा माने गए हैं। सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुपश्चिरः। प्रत्येक दिज देवता के रूप में सूर्य की उपासना श्रार्यंधर्म का एक महनीय श्रंग है। प्रत्येक दिज प्रातः तथा सायंकाल गायत्री मंत्र के जप द्वारा सूर्य से ही श्रपनी बुद्धि को ग्रभ श्रनुष्ठानों में प्रेरित करने की प्रार्थना किया करता है। पौराशिक युग में सूर्यपूजा में शक्देशीय पूजापद्धित का मिश्रग पुराशों के श्राधार पर निर्दिष्ट किया गया है। कृष्ण के पुत्र सांव को कुछ रोग से गरह ने शाकदीपीय ब्राह्मशों को शकदीप से लाकर सूर्यपूजा के द्वारा किस प्रकार मुक्ति प्रदान की। यह घटना गरुड़ पुराशा में तथा श्रन्यत्र भी श्रनेकत उिछाखित है।
- (४) शक्ति—अपर वर्णित देवताश्रों के समान शक्ति की उपासना के बीज वैदिक मंत्रसंहिताश्रों में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल का एक पूरा सक्त ही शक्ति की उपासना का बोधक माना जाता है । यह सक्त 'देवीसूक्त' के नाम से तांत्रिकों में प्रख्यात है। महर्षि श्रम्यण की ब्रह्मवादिनी दुहिता का नाम 'वाक्' था। उसने देवी के साथ श्रमिजता प्राप्त कर ली थी श्रीर उसी के उद्गार इस सक्त में मिलते हैं। वह कहती है—मैं संपूर्ण जगत् की श्रधीश्वरी हूँ। श्रपने

१ विशेष द्रष्टव्य---ए० गेट्टी कृत 'गणेश' नामक अँगरेजी ग्रंथ, आक्सफोर्ड, १६३६ तथा श्री संपूर्णानंद : 'गणेश' (काशी विवापीठ, काशी )।

व ऋ० वे० शशप्त

उ ऋ० वे० १०।१२५ स्ता।

उपासकों को घन की प्राप्ति करानेवाली, साद्धात्कार करने योग्य परब्रह्म को ख्रपने से ख्रिमित्र रूप में जाननेवाली तया पूजनीय देवताओं में प्रधान हूं। मैं प्रपंच रूप से ख्रमेक भावों में स्थित हूं। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहनेवाले देवता जहाँ कहीं को कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं:

अहं राष्ट्री-संगमनी वस्नां चिकितुषी प्रथमा यश्चियांनास् । तां मा देवा व्यद्धुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीस् ।।

यह मंत्र स्पष्टरूप से देवी की श्रद्धैतता सिद्ध कर रहा है। जगत् के उद्भव, पालन तथा संहार का कार्य शक्ति की ही लीला का विलास है। शक्ति का तन्व नितांत व्यापक है। वह पृथ्वी तथा श्राकाश दोनों से परे है—परो दिवा पर एना पृथिव्या। उपनिषदों में भी शक्ति की भावना विकसित रूप में दृष्टिगोचर होती है। केन उपनिषद में उमा हैमवती ज्ञान की श्रिष्ठात्री देवी हैं श्रीर उनका प्रादुर्भाव देवताश्रों को यह शिक्षा देने के लिये होता है कि श्रपनी तुच्छ शक्ति के ऊपर उन्हें कभी गर्व तथा श्रमिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परब्रह्म की ही शक्ति के वे प्रतीकमात्र हैं। उसी नियंता के शासन में रहकर ही वे श्रपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, श्रन्यया नहीं। शक्ति की उपासना के द्योतक श्रनेक उपनिषद भी मिलते हैं जिनमें श्रनेक की प्राचीनता संदेहरहित है।

रामायण तथा महाभारत में शक्तिपूजा का अनेक अवसरो पर विस्तृत वर्णन है। पुराणों में शक्तिपूजा के प्रचारक अनेक स्वतंत्र पुराणा भी है। मार्केडेय पुराणा में वर्णित दुर्गासप्तराती शक्ति की उपासना का एक महनीय ग्रंथ है जिसका प्रचार आज भी हमारे बीच उसी व्यापकता के साथ है। तुर्गासप्तशतो में शक्ति के तीन रूप वर्णित हैं—(१) महाकाली (प्रथम अध्याय), (२) महालक्ष्मी (२ अध्याय से लेकर ४ अध्याय) तथा (३) महासरस्वती (५ अध्याय—१३ अध्याय)। इन तीनों रूपों में शक्ति का चरित्र वर्णित है। इस पुराण के अनुसार देवी ही सब प्राणियों में शक्ति, दया, शांति, द्याति, द्रष्टि, बुद्धि तथा माता आदि नाना रूपों में विराजमान हैं। शक्ति ही पृथ्वीरूप से जगत् की आधारस्थानीया है। जलरूप से स्थित होकर वह संपूर्ण विश्व को तृप्त करती है। वही बलसंपन वैध्यवी शक्ति है। इस विश्व की कारणाभूता परा माया वही है। बंधन की तथा मोच्न की

१ ऋ० वे० १०।१२५।३

वह कार्या है। संपूर्ण विद्याएँ उसी की स्वरूप हैं। जगत् की समस्त स्त्रियाँ उसी की मूर्तियाँ हैं। जगत् में वही एकमात्र व्यापक है तथा परा वाणी वही है । स्पष्टतः यह पूर्ण ब्रह्मैत भावना है श्रीर वह ब्रह्मैत तत्त्व शक्ति से श्रिभिन्न है।

### ४. पूजनपद्धति

(१) समवेत—उपरिवर्णित देवताश्रों का यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक भक्तिप्रवर्ण हृदय से बोडश उपचारों के द्वारा पूजाविधान पौराणिक धर्म का मुख्य श्रंग
है। सामान्यतः पुराण किसी एक ही देवता की उपासना प्राधान्य रूप से वतलाता
है, परंतु वह किसी श्रन्य देवता के साथ संवर्ष श्रयवा विरोध का पच्चपाती कथमपि
नहीं होता। पुराणों की धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर ही हिंदू धर्म की धार्मिक
समन्वयमावना का महान् प्रासाद प्रतिष्ठित है। वैष्णव पुराण शिव का विरोधी है
तथा शैव पुराण विष्णु का, यह कथन नितांत भ्रांत, निराधार श्रीर प्रमाणाग्रन्य है।
पुराणों का तात्यर्थ ही समन्वयमावना में है। शिव तथा विष्णु एक ही परम तत्व के
नाना श्रमिधान हैं। फलतः उन दोनों की श्रमित्रता में ही पुराणों की श्रास्था है।
मक्त की किसी एक देव में भिक्तनिष्ठा का श्राग्रही पुराणों की श्रास्था है।
विरोध की मावना को कभी प्रश्रय दे सकता है? बृहन्नारदीय जैसा वैष्णुव पुराण दोनों की श्रमित्रता की घोषणा उच्च त्वर से कर रहा है:

> 'शिव एव हरिः साक्षाद् हरिरेव शिवः स्वयम् । इयोरम्तरहग् याति नरकान् कोटिशः खलः ॥'

वर्णाश्रम धर्म पर पुराखों का श्राग्रह होना नैसर्गिक है, क्योंकि वर्णधर्म तथा श्राश्रमधर्म की पूर्ण मान्यता मारतीय समाज का श्राधार है। मिक्त के साथ सदाचार पर सभी पुराखों का श्राग्रह है। धर्म का मुख्य लच्च्या श्राचार ही है?। चिरत्र ही संतों की कसौटी है। मनुस्मृति का यही परिनिष्ठित मत है कि मानवों के लिये पिता तथा पितामहों के द्वारा श्रनुष्ठित पंथा का श्राश्रय नितरां श्रेयस्कर होता है । ध्वाचारहीनं न पुनन्ति वेदाः यह उक्ति भारतीय धर्म में श्राचारहीनता के प्रश्रय का सबैया वारख करती है। श्रिखल-रसामृत-मूर्ति मगवान् के प्रति गाढ़ श्रनुराग के

१ दुर्गासप्तराती ११।४-६

य आचारलवणी धर्मः सन्तश्चारित्रलवणाः । साधूनां च यथावृत्तमेतद् आचारलवणम् ॥

<sup>3</sup> येनास्य पितरी याता येन याता पितामहाः । तेन यायात सतां मार्गम् । (मनु०)

साथ दैनंदिन कार्यों का पूर्णतया निर्वाह तथा सदाचार का एकांतिन्छा से पालन भारतीय वर्म में मिश्रिकांचन योग का एक नमूना है।

- (२) मृर्तिपूजा—विविध देवताओं की मृतियों का पूजन पौराणिक धर्म की एक विशेषता है। सर्वसाधारण के लिये धार्मिक तथा दार्शनिक विषयों को सुबोध बनाने में विग्रह तथा मृति की उपयोगिता पर पुराण बहुत बल देते हैं। मंदिरों तथा मृतियों का निर्माण, स्थापना और पूजन पौराणिक धर्म में बहुत ही विस्तृत हुए।
- (३) तीर्थयात्रा—तीर्थयात्रा पौराणिक धर्म का एक मान्य श्रंग है। तीर्थी की कल्पना धार्मिक होने के श्रतिरिक्त राष्ट्रीय ऐक्य की भी प्रतिपादिका है। भारतवर्ष के चारों कोनों में बिखरे हुए ये पवित्र तीर्थ इस तथ्य के प्रबल साची हैं कि भारत की राष्ट्रीय अखंडता में पराशों का अटट विश्वास है। भागवत, विष्णु पराश आदि अनेक पुराखों में भारतभूमि की भूयसी प्रशंसा भारतीयों के हृदय को उछिसित करने-वाली राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कर्मभूमि मारत में जन्म छेने के लिये स्वर्ग में श्रनुपम सौख्य भोगनेवाले देवता भी लालायित रहते हैं, मानवा की तो कथा ही न्यारी है। नाना श्रवतारों की उदयस्थली तथा लीलासूमि होने के कारण ही तीथीं का 'तीर्थत्व' है। नदियों की धार्मिक महत्ता भी इसी प्रसंग में अनुसंघेय है। ऋग्वेद के नदी सूक्त (१०।७५) में नदियों में अप्रगर्थ सिंधु की स्तुति के समान ही पुराशों में गंगा, यसुना, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा श्रादि नदियों के विषय में केवल स्त्रतिपरक उछात ही नहीं है, प्रत्युत इनका भौगोलिक वर्णन इतने विस्तार के साथ दिया गया है कि आज के सुलम यातायात के युग में भी यह कम श्राश्चर्यकारी नहीं है। तीर्थों की महिमा का सूत्रपात तो महामारत में ही दृष्टिगोचर होता है परंतु पुरायों का यह प्रधान विषय है। स्कंदपुराया के नाना खंडों में भारत के पवित्र भूमिखंडों या नगरों का भौगोलिक विवरण श्राज भी श्रपनी उपयोगिता से वंचित नहीं है। इस पुराग का 'काशी खंड' श्राधुनिक गवेषगा तथा अनुसंघान के लिये भी प्रचुर सामग्री से मंडित होने के कारण विशेष महत्त्वशाली, उपयोगी तया उपादेय है। पुराखों में मारत के उत्तराखंड से लेकर सुदूर दिव्य तक, तथा श्रासाम से लेकर विलोचिस्तान तक भिन्न मिन्न तीयों की पुरायमयी यात्रा का तत्तत् उपास्य देवता की पूजा के साथ वर्णीन भारतीय धर्म की व्यापकता, सावभौमता तथा विशालता का एक जान्वस्यमान प्रतीक है।

१ भाग० पु०, पंचम स्कंध ।

(४) व्रत-वर तथा उपवास का श्रदूट संबंध है। कर्मसामान्य के श्रर्थ में 'वत' शब्द का प्रयोग बहुत ही प्राचीन है। पौराशिक अर्थ में भी वत का प्रयोग 'श्रमें व्रतपते व्रतं चरिष्यामि' जैसे वैदिक मंत्रों में उपलब्ध होता है। व्रत का प्रधान उद्देश्य श्रात्मशुद्धि तथा परमात्मंचितन है। वेदोदित स्वकीय कर्म के श्रनुसार ही वती भी चर्या पुराखों में सर्वत्र मान्य है। त्रिविध वर्तों में नित्यव्रत हमारे लिये नितांत श्रावश्यक होता है; जैसे एकादशी का विष्णुवत तथा शिवरात्रि का शिववत । नैमित्तिक वत किसी निमित्त (कारण या अवसर ) को लेकर प्रवृत्त होता है जैसे चांद्रायग त्रत । कामनाविशेष की सिद्धि के लिये प्रयुक्त काम्य त्रतों की महती संख्या है। व्रतों का संबंध ऋतुपरिवर्तन से भी विशेष रूप से होता है, यथा वसंत-पंचमी श्रीर होली। रामनवसी, जन्माष्टमी, परशुराम जयंती श्रादि व्रत भगवान की किसी महनीय विभूति अथवा अवतार से संबंध रखने के कारण ऐतिहासिक महस्व से विशेषतः मंडित हैं। मासों के साथ भी विशिष्ट देवों की पूजाश्चर्चा का श्रपूर्व संबंध पुरागों में प्रतिपादित है। वैशाख, कार्तिक तथा आप्रहायगा विष्णु की अर्ची के लिये उपयक्त माने जाते हैं। श्रावरा का सोमवार मगवान शंकर का मान्य वत है। वर मानव की श्राप्यात्मिक उन्नति के मार्ग में एक उपादेय संवल है जो दीचा तथा अदा के साथ उसे 'सत्य' की उपलब्धि करा देता है :

> वतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽप्नोति दक्षिणाम् । श्रद्धां दक्षिणयाऽप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥

वत के दिन किया गया उपवास शारीरिक शुद्धि का ही कारण न होकर मानिक शुद्धि का भी प्रधान हेतु होता है। इष्ट देवता का चितन करते हुए उसमें तन्मयी भाव होना 'उपवास' (उप समीपे वास:) का वास्तविक तात्पर्य है?)

पुराग सगुग उपासना जा प्रतिपादक है। फलतः भावमयी मूर्तियों के तथा विशाल कलात्मक मंदिरों के निर्माण की श्रोर भी उसका ध्यान श्राकृष्ट हुश्रा है। मध्ययुगीय मंदिरकला के श्रनुशीलन की प्रचुर सामग्री पुरागों में विखरी पड़ी है। नाना प्रकार के समाजोपयोगी पुराय कर्म—कुश्राँ या तालाव खोदवाना, धर्मशाला बनवाना, मगवान के मंदिर का निर्माण, पूजा का विधिविधान श्रादि नाना कार्यों—

२ वर्तों के लिये विशेष द्रष्टव्य-गौरीशंकर उपाध्याय : 'वतचंद्रिका'।

(१६५२, शारदामंदिर, काशी)

<sup>े</sup> वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । ति कुर्वेन् यथाराक्ति प्राप्नोति परमां गतिस् ॥ म० स्मृ० ।

का (जिसके लिये 'पूर्त' शब्द का व्यवहार किया जाता है) विधान भी इस धर्म के श्रंतर्गत माना जाता है।

तथ्य यह है कि श्राजकल के हिंदू समाज के संचालन तथा नियमन, पूजा तथा उपासना, श्राचरण तथा व्यवहार का विधान पुराशों के श्रनुसार ही होता है। पुराशों से छनकर श्राया हुश्रा वैदिक धर्म ही वर्तमान काल का हिंदू धर्म है।

### ६. हिंदी साहित्य में पौराणिक विषय

हिंदी साहित्य के मध्ययुग से ही आरितक जनता की वार्मिक आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त पुराग से संबद्घ विषयों का वर्णन बहुशः उपलब्ध होता है। वर्त तथा तीर्थ के विषय को लेकर हिंदी किवयों ने नितांत सरल मापा में, दोहा चौपाई की शैली में, अनेक प्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों का मूल्य विशेषतः साहित्यक न होकर धार्मिक है। इनमें कोमल कला की उपासना का माव नहीं मिलेगा, परंतु सामान्य जनता के हृदय तक पहुँचनेवाले सरल मावों की अभिन्यक्ति अवश्यमेव विद्यमान है। अधिकांश ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित रूप में ही मिलते हैं जिनमें कितपय मान्य ग्रंथों का ही परिचय यहाँ दिया जाता है:

वतों में एकादशी की महिमा सर्वातिशायिनी है। वैष्णव वर्तों में एकादशी का गौरव श्रद्धलनीय है जिसका परिचय इस विषय पर निषद्ध नाना काव्यग्रंथों की प्राप्ति से मिलता है। रिसकदास का एकादशी माहात्म्य ऐसे ग्रंथों में प्राचीनतम प्रतीत होता है, क्योंकि इसके हस्तलेख का काल १७७६ वि० (१७२२ ई०) है। 'एकादशी माहात्म्य' के श्रन्य रचियताश्रों में क्तानंद (रचनाकाल सं० १८३२), कृष्णदास (लि० का० सं० १८५०), प्रवीनराय (र० का० सं० १८८२), मनतदास (लि० का० सं० १८८५) हैं। इन ग्रंथों में दोहा तथा चौपाई छंदों में लेखकों ने प्रायः चौबीसों एकादशी की कथा, फल तथा माहात्म्य का विशद विवरण प्रस्तुत किया है। रंगनाथ के 'व्रतमृष्टि' (लि० का० सं० १६०२) में तथा महेशद्त्त त्रिपाठी के 'व्रतार्क माषा' में श्रन्य व्रतों का भी उपादेय वर्णन कमशः पद्य तथा गद्य में किया गया है।

मासमाहातम्य के प्रसंग में 'कार्तिक माहात्म्य' तथा 'वैशाख माहात्म्य' के विषय में श्रनेक काव्यों की दोहा चौपाइयों में उपलब्धि होती है। भगवानदास निरंजनी का तथा रामकृष्णा का 'कार्तिक माहात्म्य' प्रायः समकालीन हैं, क्योंकि इन्होंने १७४२ वि० (१६८५ ई०) में एक ही समय इसकी रचना की है। वसंतराम

<sup>े</sup> इन प्रथकारों के निशेष ग्रंथनिनर्य के लिये द्रष्टव्य—इस्तलिखित हिंदी पुरतकों के खोज निनर्य (नागरीप्रचारियी समा, काशी )

का कार्तिक माहात्म्य श्रपेक् कृत नवीन है (रचनाकाल सं० १६२५ वि०=१८६८ ई०)।
यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसका विस्तार बाईस सौ श्लोकों तक है। रामदास
का 'तीर्थमाहात्म्य' (रचनाकाल १८३६ ई०) भी श्रपने विषय का उपादेथ
ग्रंथ है। श्राजकल प्रायः मूल संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में गद्यात्मक श्रनुवाद ही
बहुलता से उपलब्ध होता है, परंतु मारतेंदु के काल तक ऐसे विषयों को पद्य में
बाँघने की प्रथा थी। भारतेंदु ने गद्यपद्य दोनों में श्रनेक मासों का-विशेषतः
कार्तिक, श्रगहन, वैशाख का—वर्णन प्रस्तुत कर लोककिन का श्रनुवर्तन किया है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का 'कार्तिक स्तान' (रचनाकाल सं० १८३६=१८८२ ई०) बड़ा
ही विचर तथा प्रतिभासंपन्न लघुकाव्य है जिसमें कार्तिक मास के व्रतों तथा
उत्सवों का बड़ा ही सरल वर्णन मिलता है। दीवाली की शोभा का यह वर्णन
देखिए—

आज तरनि-तनया निकट परम परमा प्रगट,

जन बधुन मिलि रची दीपमाला ।

जोति जाल जगमगत दृष्टि थिर निर्दे लगत,

छूट छिब को परत अति विसाला ।

खदी नवल बनिता बनी चारि दिसि,

छिब-सनी हँसिंह गाविंह विविध स्याला ।

निरिष्क ससी 'हरीचंद' अति चिकत सी ह्वै,

कहत 'जयित राधे', 'जयित नेदलाला' ॥

हरिश्चंद्र का दूसरा ग्रंथ 'वैशाख माहातम्य' संवत् १६२६ (१८७२ ई०) की रचना है जिसमें वैशाख मास के महत्त्वपूर्ण उत्सवीं तथा व्रतीं का विवरण दोहीं में दिया गया है।'

श्राघुनिक युग में महत्त्वपूर्ण पुराणों के श्रानुवाद हिंदी गद्य में श्रानेक स्थानों से प्रकाशित हुए हैं। इन पुराणों में गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद्भागवत तथा विष्णुपुराण के श्रानुवाद श्रात्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हैं।

<sup>े</sup> भारतेंदु के ये दोनों अंथ प्रकाशित है। इष्टन्य—भारतेंदु अंथावली, भाग २, पृष्ठ ७७-६७, नागरीप्रचारियो समा, काशी, सं० १६६१।

## षष्ठ अध्याय

# तांत्रिक धर्म

#### १. भारतीय धर्म में स्थान

मारतीय संस्कृति निगमागममूलक है। निगम (नैसर्गिक श्रथवा प्रातिम सहज साद्यात् ज्ञान) तथा श्रागम (तर्क पर श्राघारित श्रथवा नियोजित ज्ञान) उसकी स्थिति के लिये दो श्राघारस्तंम हैं जिनमें 'निगम' वेद का स्वक है तथा 'श्रागम' तंत्र का द्योतक है। तंत्रों की साधनापद्धति नितांत रहस्यमयी तथा गृढ़ है। इसीलिये उनके प्रति जनसामान्य की उपेद्या बनी हुई है। परंतु वस्तुतः ऐसी घारणा श्रज्ञानमूलक होने से नितांत भ्रांत तथा निराधार है। तंत्रों के दार्शनिक विचार उतने ही उदाच तथा प्रांजल हैं जितने पड्दर्शनों के तथा उनकी साधनापद्धति मूलतः उतनी ही पवित्र श्रौर उपादेय है जितनी वेदो की। 'तंत्र' शब्द का ज्यापक श्रयं शास्त्र, सिद्धांत तथा श्रनुष्ठान है । उनके 'श्रागम' कहलाने का भी यही कारण है कि उनके श्रनुशीलन से श्रम्युदय (लौकिक कल्याण) तथा निःभ्रयस (मोच्च) के उपाय बुद्धि में श्रारूढ़ होते हैं । परंतु संकीर्ण रूप में 'तंत्र' का एक विशिष्ट श्रयं है। बाराही तंत्र के श्रनुसार सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्वधापन, पुरश्चरण, पट्कर्म (शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन श्रौर मारण) 'तंत्र' के प्रधान विषय हैं।

तंत्रों के भी दो प्रकार हैं—वेदानुकूल तथा वेदबाहा; वेदबाहा तंत्रों के ऊपर बीद प्रभाव तिब्बत तथा भूटान की श्रोर से माना जाता है जिसका विशेष उम्र रूप वामाचार पूजा में दिखलाई पड़ता है। श्रीवकांश तंत्र वेदसंमत हैं तथा उनकी प्रामाणिकता—साधना तथा साध्य की दृष्टि से—श्रक्षुग्ण है। तंत्र की प्रामाणिकता के विषय में दो मत हैं—मास्कर राय श्रीर राधव की संमति में श्रुत्यनुगत होने से तंत्रो का परतःप्रामाण्य है, परंतु श्रीकंठाचार्य के मत में श्रुति के समान ही इनका

तनोति निपुलानर्थान् तस्त्र-मन्त्र-समन्तितान् ।
 त्राणं च कुरुते यस्माद तन्त्रमित्यभिषीयते ॥

२ आगच्छन्ति बुद्धिमारोइन्ति यस्माद् अन्युदय निष्प्रेयसोपायाः स आगमः । —वाचस्पति : तत्त्वनैशारदी ( वंबई संस्कृत सीरीज, पूना )

स्वतःप्रामाएय है। कुल्ल्क मह ने मनुस्मृति (२।१) की व्याख्या में हारीत ऋषि का एक वाक्य उद्भृत किया है (श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तांत्रिकी च), जो तंत्र को वेद के समक्च ही स्वतःप्रमाण वतलाता है। श्रीकंठाचार्य ने भी तंत्र का वेदतुल्य श्रक्षुएण प्रामाएय माना है। इस प्रकार तंत्रों का विशेष प्रामाएय भारतीय धर्म के सिद्धांतों के विकास में माना जाता है।

### २. जीवनदर्शन

जीवन के प्रति तंत्र की एक निशिष्ट दृष्टि है। तंत्र मानव की संपूर्णता तथा समप्रता का पञ्चपति है। संसार के प्रपंचों में पड़नेवाला मानव अपनी इनी गिनी शिक्तयों के निकास में ही कृतकार्य होता है। उसका चेतन मन कितपय निचारों तथा आचारों को मुलझाने में ही ज्यस्त रहता है। उसके अचेतन अथवा उपनेतन मन में अगाध, अपरिसीमित तथा अनुद्बुद्ध निचारघारा पड़ी हुई चेतन मन के स्तर पर आने के लिये अपने अवसर की प्रतीचा किया करती है। उन सबको उद्बुद्ध कर चेतन के स्तर पर लाने से ही मानव की समप्रता सिद्ध हो सकती है। मनुष्य समावतः युगलस्य है। न पुष्प नारी (या शक्ति या मुद्रा) के बिना पूर्णता पा सकता है और न नारी पुष्प के बिना। इन दोनों का सामंजस्य आध्यास्त्रिक निकास की पूर्णता के लिये तंत्रों को अमिष्ट है। तांत्रिक मापा में इसका नाम है—युगनद्ध (अर्थात् संयोजन, ऐक्य)। तांत्रिक पूजा मनोवैज्ञानिक निक्त्येपण पर आश्रित है और इसीलिये इस युग में वह बहुत ही समर्थ, उपादेय और उपयोगी मानी जाती है।

#### रै. तंत्रमेद

भारतवर्ष के तीनों धर्मों में तांत्रिक आचार तथा पूजन का प्रचलन है। जैनियों में तंत्रों का प्रचार अपेचाकृत स्वस्य है, परंतु उसकी सत्ता अवस्य है। बौद्ध तंत्र का—वज्रयान का—संचिप्त परिचय भी उसकी व्यापकता का स्वक है। ब्राह्मण तंत्र उपास्य देवता के मेद से तीन प्रकार के हैं:

- (१) वैष्णव श्रागम-पांचरात्र, वैखानस या भागवत
- (२) शैव त्रागम-पाश्चपत, विद्धांती मेद से नाना प्रकार
- (१) शाक श्रागम—त्रिपुरा तथा कौल।

दार्शनिक विद्यांतों में मेद होने से भी श्रागमीं में हैत प्रधान, हैताहैत तथा श्रहैत मेद किए जा सकते हैं। रामानुच पांचरात्र तंत्र की विशिष्टाहैत का प्रतिपादक

१ वेदांतसून-श्रीकंठमाष्य, शशहः (बंगलोर से प्रकाशित)

मानते हैं। शेव श्रागमों में तीनों मतों की उपलिष्य होती है। पाशुपत तथा सिद्धांती स्पष्टतः द्वेतवादी है, वीर शेव द्वेताद्वेती है तथा प्रत्यमिशा पूर्णतः श्रद्धेतवादी है। शाक्त श्रागम में केवल श्रद्धेत मत की ही विस्तृत व्याख्या है। द्वेत को तो कहीं भी श्रवकाश नहीं है। इन तंत्रों का इसी कम से संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है:

पांचरात्र श्रागम में विष्णु की मक्ति का प्रधानतया वर्णन है। श्रतः श्रारंभ में इस विषय के ऐतिहासिक पन्न का सामान्य वर्णन पूर्वेपीठिका के रूप में किया जा रहा है:

## (१) पांचरात्र आगम

(अ) विष्णुभक्ति की प्राचीनता—व्याकरण शास्त्र के प्राचीन प्रंथ— महामाष्य एवं अष्टाच्यायी तया प्राचीन शिलालेखों के अनुशीलन से विष्णुभिक की प्राचीनता के निःसंदिग्ध प्रमाण उपलब्ध होते हैं। पतंजिल (वि॰ पू॰ द्वितीय शतक ) ने अपने महाभाष्य में विष्णु के नाना अवतारों के आधार पर रचित 'कंसबध' तथा 'बलिबंधन' नामक नाटकों का उल्लेख ही नहीं किया है, प्रत्युत 'भागवत' के सहश एक 'शैव भागवत' नामक शैव संप्रदाय का भी उल्लेख किया है । घोसूँडी ( चित्तीइगढ़ ) के समीपस्य 'नगरी' के पास के शिलालेख ( ई॰ पू॰ प्रथम शती ) में कंकवंशी राजा सर्वतात के द्वारा निर्मित भगवान संकर्षण तथा वासदेव के उपासनामंदिर के लिये 'पूजा-शिला-प्राकार' का स्पष्ट उच्लेख है। महाच्चत्रप शोडाश (ई॰ पू॰ ८०-ई॰ पू॰ ५७) के समकालीन मथुरा शिलालेख का कहना है कि वसु नामक व्यक्ति ने महास्थान ( जन्मस्थान ) में भगवान् वासुदैव के एक चतुःशाला मंदिर, तोरण तथा वेदिका की स्थापना की थी। वेसनगर के शिलालेख ( २०० ई० पू० ) में यवन 'हेलियोडोरा' के द्वारा देवाघिदेव वासुदेव की प्रतिष्ठा में गरुइस्तंम के निर्माण का निर्देश इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि उस युग में भागवत धर्म की महती प्रतिष्ठा थी जिसमें विदेशी धर्मावलंबियों को भी वैष्णुव धर्म में दीचित होने का अधिकार प्राप्त था। पाणिनि (वि॰ पू॰ छठी शती ) का निर्देश प्राचीनतम है। पाणिनि ने 'वासुदेवार्जुनाम्यां बुन्' (४।३।६८) सूत्र से वासुदेव की भक्ति करनेवाले व्यक्ति के अर्थ में बुन् प्रत्यय का विधान किया है। इस सूत्र के आधार पर वासुदेव की भक्ति करनेवाला पुरुष (वासुदेवः मिक-रस्य ) 'वासुदेवक' कहलाता है। इस सूत्र के महाभाष्य से नितांत एफुट है कि यहाँ

१ अयः श्रल दंडाजिनाभ्यां ठनठभौ (पा० प्रारा७६ ) पर महाभाष्य (निर्णयसागर, वंदई )

य इस विष्णु गायत्री में विष्णु की एकता नारायण तथा बाह्यदेव के साथ संपन्न की गई है।

पाणिनि का 'वासुदेव' शब्द से लक्ष्य यादववंशी किसी चित्रय से न होकर भगवान् से ही है। फलतः पाणिनि के समय में 'वासुदेव' भगवान् विष्णु का ही अपर पर्याय माना जाता था तथा उसकी भक्ति का प्रचार जनता में था। इन अकाट्य प्रमाणों से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विष्णु की मिक्त का उद्गम भारतवर्ष में पाणिनि (वि॰ पू॰ दवीं शती) से भी प्राचीन है। अतः क्राइस्ट की कतिपय जीवनघटनाओं का कृष्णचरित्र में आमास पाकर तथा श्रीमद्भगवद्गीता के सिद्धांतों पर बाइबिल की समानता उपलब्ध कर कृष्णभक्ति का उद्गम ईसा के जन्म की अवांतरवर्तिनी घटना मानना नितात युक्तिविहीन, प्रमाण्यहित तथा हतिहास-विषद्ध सिद्धांत है। भागवत संप्रदाय के उपास्य देव 'वासुदेव' का नाम पाणिनि से भी पहिले तैचिरीय आरख्य (प्रपाठक १०) में विष्णु गायत्री के प्रसंग में आया है:

### नारायणाय विद्याहे वासुदेवाय धीमहि तंत्रो विष्णुः प्रचोदयात् ॥

वैष्णव श्रागम का प्रचलित रूप श्राज 'पांचरात्र' में उपलब्ध होता है, परंतु उसका प्राचीन रूप 'वैखानस' के नाम से कभी विख्यात था। वैखानस पांचरात्र की श्रपेचा निःसंदेह प्राचीनतर है, परंतु श्री रामानुजाचार्य के प्रवल उद्योग तथा प्रकृष्ट प्रयास के कारण यद्यपि पांचरात्र का उत्कर्ष दिच्च भारत में स्वीकृत कर लिया गया, तथापि श्राज भी वैखानस की पूजापद्धित का प्रचार 'तिरुपित' श्रादि कितपय मान्य मंदिरों में विद्यमान है। वैखानस श्रागम का विशाल साहित्य श्राज छुतप्राय है, केवल मरीचिप्रोक्त 'वैखानस श्रागम' श्राज इस प्राचीन तंत्र का विशिष्ट प्रितिनिधि ग्रंथ है। वैखानसों का संबंध कृष्ण यजुवेंद की 'श्रोखेय शाखा' के साथ है श्रीर इसीलिये श्रप्यय दीचित इसे विशुद्ध वैदिक तथा इसके सिद्धांतों को सर्वथा वेदानुकृत मानते हैं। परंतु पांचरात्रों के वैदिकत्व के विषय में प्राचीन श्राचारों में ऐकमत्य नहीं है। 'त्रयी सांख्यं योगः पश्चपित मतं वैष्णविमिति' के श्रनुसार वैष्णव मतत्रयी से मिन्न तथा पृथक् सिद्ध होता है, परंतु श्रीवैष्णव श्राचारों की संमित में पांचरात्र मत में वेद से किविन्मात्र मी विरोध नहीं है ।

(आ) अर्थ-'पांचरात्र' शब्द की व्याख्या के विषय में आचार्यों में नाना मत मिलते हैं। नारद की संमति में परम तत्त्व, मुक्ति, युक्ति, योग तथा

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> अनंतरायन ग्रंथमाला ( ग्रं० सं० १२१ ) में प्रकाशित ।

य महिम्नस्तीत्र, रलोक ५।

<sup>3</sup> द्रष्टन्य--यामुनाचार्यः 'आगम प्रामायय' (बृंदावन); वेदांत देशिकः 'पांचरात्ररचा'; महारक वेदोत्तमः 'तंत्रशुद्ध' नामक ग्रंथ (अनंतरायन ग्रंथमाला में प्रकाशित)

विषय ( संसार )—इन पॉच पदार्थों के ज्ञान का प्रतिपादक होने के कारण यह नामकरण है:

#### रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पंचविधं स्मृतम् ।

महाभारत के अनुसार चारों वेदों तथा सांख्ययोग का समावेश होने के कारण श्रीर 'विष्णु संहिता' के अनुसार पंच महाभूत अयवा पंच विषयो का प्रतिपादक होने के कारण अयवा उसके सामने पाँच अन्य शास्त्रों के रात्रि के समान मिलन पद जाने के कारण अयवा शांडिल्य, अीपगायन, मौंजायन, कौशिक तथा भारद्वाज नामक पाँच ऋषियों द्वारा उपदिष्ट तथा प्रचारित होने के कारण इस आगम का नाम 'पांचरात्र' माना जाता है। नामनिक्ति की इस विभिन्नता से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 'पांचरात्र' शब्द की उत्पत्ति किसी सुदूर प्राचीनकाल में हुई यी जिसकी परंपरा किसी कारण से अवांतर काल में धूमिल हो गई।

(इ) वेदमूलकता—'पांचरात्र' का संबंध शतपय ब्राह्मणा (१३१६११) में विश्वित 'पाञ्चरात्र सत्र' के साथ भी स्थापित किया गया है। नारायणा ने समग्र प्राणियों के ऊपर श्राधिपत्य प्राप्त करने के लिये इस तंत्र का विधान किया था। पांचरात्र श्राचार वैदिक श्राचार के ऊपर श्राधित है। इसीलिये महाभारत का कहना है कि चित्रशिखंडी नामक सप्तिषयों ने वेदों का निष्कर्ष निकालकर इस नवीन शास्त्र का प्रण्यन किया। राजा उपरिचर वसु ने बृहस्पति से पांचरात्र श्रागम का श्रथ्ययन कर स्वयं वैदिक यज्ञ किया था जिसमें पश्च के स्थान पर बव-तिल की बिल दी गई थी"। श्रतः यजीय हिंसा के विषय में पांचरात्र सांख्ययोग का ही समकच्च है, क्योंकि इन दोनों मतों में यज्ञ में पश्चित्तं श्रमान्य थी। पांचरात्र में वैदिक याग का श्राचरण तथा विधान सर्वथा मान्य था, इसकी स्चना हमें एक बात से श्रीर मिलती है। श्रेतद्वीप में नारद मुनि को इस तंत्र की शिच्चा देनेवाळे मगवान् नारायणा के हायों में वेदि, कमंडख, श्रम मिल, कुश, श्राचन (मृग चर्म), दंडकाष्ठ तथा ज्वितत हुताशन के होने का उल्लेख मिलता है जिससे पांचरात्रियों की वैदिक यग्रयागों में पूर्ण श्रास्था प्रतीत होती है।

१ नारद पांचरात्र शार्थ। (कलकत्ता)

र शांतिपर्व ३३६।११-१२।

उ पाद्यतंत्र, श्लोक १।

४ ईश्वरसंहिता, अध्याय २१।

प म० भा०, शां० प०, अध्याय ३३४ ।

६ वही।

- (ई) एकायन शाखा-पांचरात्र 'एकायन विद्या' का प्रतिपादक तंत्र माना जाता है। 'एकायन' का अर्थ है—(मोच प्राप्ति का) एक अयन, केवल मार्ग, सर्वश्रेष्ठ साधन । छांदोग्य उपनिषद् में भूमाविद्या के प्रसंग में नारद द्वारा श्रभीत विद्याश्रों के प्रसंग में 'एकायन' का स्पष्ट उल्लेख श्रवश्य मिलता है रे, परंतु व्याख्याकारीं की व्याख्यार्थे इस विषय में एकरूप नहीं हैं । ध्यान देने की वात है कि पांचरात्र तंत्र के महनीय स्राचार्य नारद इस उपनिषद् में एकायन विद्या के साथ विशेष रूपेगा संबद्ध दिखलाई पढ़ते हैं। इस संबंध-विशेष के कारगा 'एकायन विद्या' का अर्थ भक्तिमार्गीय तंत्र मानना ही उचित प्रतीत होता है। नागेश नामक एक मुर्वाचीन ग्रंथकार की सम्मति में शुक्ल यजुर्वेदीय काएव शाखा की ही श्रपरसंज्ञा 'एकायन शाखा' है । प्रपत्तिशास्त्र में निष्णात श्रीपगायन तथा कौशिक ऋपियों के कारवद्माखाध्यायी होने से भी यही तथ्य पुष्ट तथा समर्पित होता है । उत्पलाचार्य ( दशम शतक ) ने 'पांचरात्र भ्रुति' तथा 'पांचरात्र उपनिपद्' से जो श्रनेक उद्धरण श्रपनी 'स्पन्द-प्रदीपिका' में दिये हैं , उनका भी संबंध 'एकायन शाखा' से संभवतः प्रतीत होता है। उत्पल के इन निःसंदिग्ध निर्देशो से दशम शती तक इन प्रंथों के श्रस्तित्व का श्रतुमान इस भली मॉित कर सकते हैं। पांचरात्रों का प्राचीनतम सिद्धांत-वर्णन महामारत के 'नारायणीय उपाख्यान' (शांतिपर्व, श्रध्याय ३२४-३५१) में उपलब्ध होता है, परंतु गुप्तकाल में भागवत धर्म के उदयकाल में पांचरात्र विषयक संहिताओं का निर्माण प्रचरता के साथ हुआ। इस पांचरात्र साहित्य की लोकप्रियता का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि इसमें लगभग दो सी संहिताओं का नामनिर्देश श्रान भी पाया जाता है, यद्यपि श्रहिद्धेद्धन्य संहिता, ईश्वर संहिता, जयाख्य संहिता आदि लगभग एक दर्जन से अधिक संहिताओं को प्रकाशित होने का अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है।
  - (उ) साध्य तत्त्व—ब्रह्म-पांचरात्र में ब्रह्म के उभय भाव—सगुगा तथा निर्गुगा—सममावेन स्वीकृत किए गए हैं। परब्रह्म श्रद्धितीय, दुःखरहित, निरवेद्य तथा

२ छान्दोग्य उपनिषद् ( सप्तम प्रपाठक, प्रथमखंड, द्वितीय अंश )

भोज्ञायनाय वै पन्या पतदन्यो न विचते । तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिखः ॥

<sup>3</sup> शंकराचार्यं के मत में 'एकायन' = नीतिशास्त्र, रंगरामानुज की संमति में एकायन = एकायन शाखा = पांचरात्र तन्त्र। (द्रष्टव्य तत्त्वर् माध्य)।

४ 'कायनशाखा महिमसंग्रह' नामक इस्तलिखित ग्रंथ में। द्रष्टन्य—मद्रास गवनैमेंट श्रोरियंटल लाइमेरी कैंटेलाग, पृ० ३२६६।

प जयाल्य संहिता १।१०६।

द रपन्द प्रदीपिका, ए० २ तथा पू० ४० (विजयनगरम् संस्कृत सीरीज, काशी)

निर्विकार है। विना तरंगों के श्रक्षुच्य प्रशांत महार्ग्य के समान ब्रह्म प्रशांत तथा महाविशाल है। वह प्राकृत गुणों के स्पर्श से हीन है, परंतु श्रप्राकृत गुणों का निकेतन है। वह इदंता (स्वरूप), ईहक्ता (समानता) तथा इयत्ता (परिमाण)— इन तीनों व्यवच्छेदक पदार्थों से वह श्रविच्छिन नहीं होता। पड्गुणों से मंडित होने के कारण वह 'मगवान' है, समस्त भूतवासी होने के कारण 'वासुदेव' तथा समस्त श्रात्माश्रों में श्रेष्ठ होने के कारण 'परमात्मा' कहलाता है प्वं नर समूहो (नार) की श्रंतिम गति (श्रयन) होने से उसे ही 'नारायण' के नाम से पुकारते हैं। वह निर्गुण होकर भी सगुण है। उसके श्रप्राकृत गुणों की इयत्ता नहीं है, तथापि वह छः गुणों—ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वल, वीर्य तथा तेज—का मुख्यतया जगत् के उत्पादन तथा शिक्ण व्यापार के लिये श्राधार माना जाता है। ये छहीं गुण उसके शरीर-स्थानीय है श्रीर इसीलिये नारायण 'वाड्गुण्य विमह' की संज्ञा से मंडित हैं।

भगवान् की शक्ति का सामान्य नाम 'लक्ष्मी' है। भगवान् तथा लक्ष्मी में— शक्तिमान् तथा शक्ति में—परस्पर श्रद्धेत संबंध प्रतीत होता है, परंद्ध दोनों में वस्तुत: श्रद्धेत नहीं है। प्रलय दशा में प्रपंच के विलय होने पर लक्ष्मी तथा नारायण का नितांत ऐक्य नहीं होता। उस समय में भी नारायण तथा नारायणी शक्ति 'मानो' (वस्तुत: नहीं) एकत्व धारण किए हुए रहते हैं । धर्म श्रीर धर्मी, चंद्र श्रीर चंद्रिका श्रादि के समान शक्ति श्रीर शक्तिमान् में 'श्रविनामाव' संबंध श्रवश्यमेव स्वीकृत किया गया है, परंद्ध मूल में मेद रहता ही है ।

(क) सृष्टि तत्त्व—भगवान् नगत् के परम मंगल के लिये स्वतः चार रूपों की सृष्टि करते हैं—व्यूह, विभव, श्रचीवतार तथा श्रंतर्यामी। पूर्वकथित गुणों में से दो दो गुणों का प्राधान्य होने पर तीन व्यूहों की सृष्टि होती है। संकर्षण में रहता है ज्ञान तथा वल का श्राधिक्य, प्रसुक्त में ऐश्वर्य तथा वीर्य का एवं श्रानिकद्ध में शक्ति तथा तेन का। इन व्यूहों के कार्य प्रथम् विभक्त रहते हैं। संकर्षण का कार्य है नगत् की सृष्टि श्रीर ऐकांतिक (पांचरात्र) मार्ग का उपदेश। प्रसुक्त का कार्य है तन्मार्गसंगत किया की शिचा तथा श्रानिकद्ध का कार्य है कियाफल— मोचतत्त्व का शिच्णा। वासुदेव को संमिलित कर ये 'चतुर्व्यूह' के नाम से वैदिक संप्रदाय में प्रख्यात हैं। ये चारो भगवान के ही रूप हैं, परंत्र शंकराचार्य के

१ द्रष्टव्य--- प्रहिर्दुं ध्व्य संहिता, अध्याय २, श्लोक २२-२४। (अङ्यार, मद्रास )

२ इतके अर्थ तथा स्वरूप के लिये द्रष्टव्य-वही, खोक ४४-६२ तथा पंज्यलदेव उपाध्याय: माज द०, पूज ५३०-३१ (शाखा मंदिर, काशी)

अव्यापकावति संश्लेषादेकं तस्विमव स्थितौ । —अहि० सं० ४।७८

४ देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणःन परमेष्टिनः। --वही शरपार७

उल्लेखानुसार वासुदेव से उत्पत्तिकम यह है—वासुदेव (ब्रहा )—संकर्पण (बीव )—प्रद्युम्न (मन )—श्रनिरुद्ध (श्रहंकार )। शंकरिनर्दिष्ट यह प्रख्यात पांचरात्रीय सिद्धांत श्रनेक संहिताश्रों में उपलब्ध नहीं है, परंतु महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में, जो इस विषय का प्राचीनतम प्रमाण ग्रंथ माना जाता है, श्रवश्यमेव विद्यमान है । 'विभव' का श्र्यं है श्रवतार । श्रचीवतार से तात्पर्य मगवान की प्रस्तरादि मूर्तियों से है तथा सब प्राणियों के हत्युंडरीक में निवासी नियामक भगवान का रूप श्रंतर्थामी के नाम से व्यवहृत होता है। पूर्वनिर्दिष्ट चारी तत्त्वों की सृष्टि 'शुद्ध सृष्टि' कहलाती है, इनके श्रतिरिक्त जगत् की श्रीरसृष्टि 'शुद्धेतर सृष्टि' कहलाती है जो सांख्यों के प्रचलित मत से विशेष मिलती है।

जीव—भगवान् में मुख्यतया पाँच शक्तियों का निवास रहता है 3—उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, निग्रहशक्ति (= माया, श्रविद्या श्रादि नामधारिशी तिरोधान शक्ति) श्रीर श्रनुप्रह शक्ति (= कृपा शक्ति)। जीव मगवान् के समान ही स्वभावतः सर्वशक्तिशाली, व्यापक श्रीर सर्वश्च होता है, परंतु सृष्टिकाल में भगवान् की तिरोधान शक्ति जीव के विमुत्व, शक्तिमत्व श्रीर सर्वश्च का तिरोधान कर देती है जिससे जीव कमशः श्रणु, किंचित्कर तथा किंचिक्जाता वन जाता है। इन्हें ही 'मल' के नाम से पुकारते हैं। जीवो की दीन हीन दशा के साज्ञात्कार से भगवान् के हृदय में 'श्रनुप्रह शक्ति' का स्वतः श्राविमांव होता है जिसे श्रागम शास्त्र में 'शक्तिपात' कहते हैं।

(ए) साधन मार्ग—वैष्णव को चाहिए कि वह भगवान् की उपासना में अपने समय को निरंतर लगावे। इस उपासना विधान की संज्ञा है—पंचकाल को कमशः अभिगमन (अभिमुख होना), उपादान (पूजा सामग्री का संग्रह), इज्या (पूजा), अध्याय (वैष्णव ग्रंथों का मनन) तथा योग (अष्टांग योग) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही प्रपत्ति या शरणागित (=न्यास) साधना का उत्कृष्ट साधन है। शरणागित का शास्त्रीय विभाजन ६ रूपों में है —(१) आनुकृत्य का संकल्प, (२) प्रातिकृत्य का वर्जन, (३) रज्ञा का पूर्ण विश्वास, (४) भगवान् को रज्ञक मानना, (५) आतमसमर्पण तथा (६) कार्पणय (अत्यंत दीनता)।

१ ब्रह्मसूत्र २।२।४२-४५ पर शांकर साष्य । ( निर्धंय सागर, वंबई )

२ द्रष्टव्य--म० सा०, शां० प०, ऋ० ३३६।४०-४२।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रहि० सं० १४।१३–१४।

४ जयाख्य संहिता २०१६५-७५ ।

ष अहि० सं० २७।३।

इस उपासना के बल पर 'ब्रह्मभावापत्ति' होना ही मोच है । पांचरात्र जीव तथा ब्रह्म के एकत्व का पच्चपाती दर्शन है, परंतु वह विवर्तवाद को न मानकर 'परिगाम वाद' का पच्चपाती है।

शैव तंत्र—शिव के वैदिक देवता होने का प्रमाण वैदिक देवताश्रों के वर्णनप्रसंग में पूर्व ही उपन्यस्त किया जा चुका है। शिव के तांत्रिक रूप का संकेत हमें वैदिक साहित्य में भी मिलता है। श्रार्थविश्वरस् उपनिषद् में पश्च, पाश्च, पाश्चपत व्रत श्रादि तंत्र के पारिमाषिक शब्दों की उपलब्धि सर्वप्रथम होती है जिससे पाश्चपत विद्वांत की प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती है। महामारत तथा पुराणों में शैव संप्रदायों के नाम तथा सिद्धांत का बहुशः विवरण उपलब्ध होता है। नामों के विषय में एकरूपता नहीं मिलती। सामान्यतः माहेश्वर संप्रदाय चार रूपों में विमक्त है—शैव, पाश्चपत, कालामुख तथा कापालिक। इन्हीं मतों के मूल ग्रंथों को शैवागम के नाम से पुकारते हैं। मगवान् शंकर ने श्रपने मक्तों के उद्धार के लिये पॉच गुखों से २८ तंत्रों का श्राविर्माव किया । इनमें कामिक श्रागम प्रथम तथा वातुल श्रागम श्रंतिम है। इनमें १० तंत्र द्वैतमूलक हैं तथा १८ तंत्र द्वैताद्वेत प्रधान हैं जिनकी शिचा भिन्न भिन्न श्रधिकारियों को दी गई। इन श्रागमों के श्रनेक श्रंगमूत श्रागम भी हैं जो 'उपागम' के नाम से प्रख्यात हैं। 'कामिक' का उपागम 'मृगेद्र' तंत्र नारायण कंठ की वृत्ति श्रोर श्रवार शिवाचार्य की दीपिका के साथ प्रकाशित है।

कालामुख तथा कापालिक शैनो का संप्रदाय उच्छिनप्राय है। उनकी कियाओं की भीषण्ता तथा रौद्रता इसका कारण प्रतीत होती है। 'मालतीमाधन' तथा 'शंकर दिन्निजय' के अध्ययन से कापालिकों की 'श्रीपर्नत' पर स्थिति, महा-मांस निक्रय आदि जधन्य कर्म, शंकराचार्य के हाथों इनके अध्यद्ध के पराजय की घटना का परिचय हमें मिलता है। परंतु इनका सिद्धांत आज छप्तप्राय है। आज शव तंत्र के मानवीय पाँच संप्रदायों के सिद्धांतों के संज्ञिप्त वर्णन से ही संतोष करना है। इन संप्रदायों के नाम हैं—(१) शैन सिद्धांत, (२) पाशुपत, (३) नीर शैन, (४) रसेश्वर तथा (५) प्रत्यमिशा।

<sup>ी</sup> जवाख्य सं० ४।१२१, १२३।

२ इनके नाम के लिये द्रष्टव्य-वलदेव उपाध्याय : मा० द०, पृ० ५५०-५१।

उ द्रष्टव्य--'मालतीमाधव' का अंक ६, ( बांवे संस्कृत सीरीज, पूना )

४ द्रष्टव्य--शंकर दिग्विजय का लेखक द्वारा श्रनुवाद, पृ० ४८६-६२ । ( प्रकाशक--श्रवखनाथ ज्ञानमंदिर, हरिद्वार )

- (१) शैव सिद्धांत-इस मत का प्रचार दिच्या भारत के तमिलनाड़ प्रांत में है तथा इस मत के मौलिक सिद्धांत ग्रंथ 'तमिल' भाषा में भी उपलब्ध होते हैं। यह 'सिद्धांत' मत के नाम से प्रख्यात संप्रदाय दार्शनिक दृष्टि से द्वेतवादी है। इसके श्रनसार तीन रत्न माने जाते हैं-शिव, शक्ति तथा बिंदु । शुद्ध जगत् के फर्ता शिव हैं, करण शक्ति है तथा उपादान बिंदु है। 'सिद्धांती' का यह बिंदु तत्त्व पांचरात्री के 'विश्रद सत्त्व' के समकत्त्व है। यही बिंदु श्रद्ध ब्रह्म, कुंडलिनी, विद्या शक्ति के नाम से श्रमिहित होता हुआ योग्यरूप में परिगात होकर शुद्ध जगत् की सृष्टि करता है। इसी का श्रपर श्रभिधान 'महामाया' है। शिव की दो शक्तियाँ होती हैं-समवायिनी श्रौर परिप्रहरूपा । समवायिनी शक्ति चिद्रपा, निर्विकारा तथा श्रप-रिगामिनी है जो 'शक्तितत्त्व' की ग्राख्या से मंडित है। परिग्रहशक्ति ग्राचेतन तथा परिगामशालिनी है जो 'बिंदु' के नाम से प्रख्यात है। बिंदु भी शुद्ध श्रीर श्रशुद्ध मेद से दो प्रकार का होता है। गुद्ध बिंदु = महामाया श्रीर श्रशुद्ध बिंदु = माया। दोनों में श्रांतर यही है कि ये दोनो भिन्न भिन्न जगतों के उपादान कारण माने जाते हैं। महामाया उपादान कारण है सात्विक जगत् का, तो माया उपादान कारण है प्राकृत जगत् का। जब शिव अपनी समवायिनी शक्ति से विंदु का आधात करते हैं, तव उसमें चौम उत्पन होता है श्रीर शुद्ध जगत् की सृष्टि होती है। माया के चौम से प्राकृत जगत की सृष्टि होती है।
- (अ) पित-शैन विद्धांत के अनुसार तीन ही सुख्य पदार्थ होते हैं—
  (१) पित = शिन, (१) पश्च = जीन, (३) पाश्च = मल, कर्म आदि। 'पित' वे अमिश्राय है शिन वे। शिन परम ऐश्वर्य से संपन्न, स्वतंत्र तथा सर्वज्ञ होता है। शिन नित्यमुक्त है। शिन में स्वमानविद्ध नित्यनिर्मल निरितश्य अर्थश्चान और कियाशिक का समुच्य रहता है। उनका कर्मफल रूप शरीर नहीं है, उनका शरीर शक्ति (मंत्र) रूप है। पंचमंत्र तनु शिन का 'ईशान' मंत्र मस्तक है, 'तत्पुक्प' मुख है, 'वोर' हृदय, 'कामदेन' गुह्य अंग तथा 'सद्योजात' उनका पाद है। शिन इन पाँच कृत्यों का साज्वात् कर्ता है—सृष्टि, स्थिति, कंहार, तिरोमान और अनुग्रह। शिन की दो अनस्थाएँ होती हैं—लयानस्था तथा मोगानस्था। जिस समय शक्ति समस्त व्यापारों को समास कर स्वरूप मात्र में अनस्थान करती है, तन यह होती है लयानस्था। जिस समय शक्ति उन्योज को प्राप्त कर निंदु को कार्य उत्पादन की और अग्रसर करती है और कार्य का उत्पादन कर शिन के शान और क्रिया में अभिवृद्धि करती है, तन शिन की मोगानस्था होती है।
- (आ) पशु—श्रणु, परिच्छिन्न, सीमित शक्ति से समन्वित, क्षेत्रज्ञ जीव को ही 'पशु' कहते हैं। जीव सांख्य पुरुष के समान 'श्रक्तों' नहीं है, क्योंकि पाशों के दूर होने पर, शिव रूप होने पर, उसमें निरतिशय ज्ञानशक्ति श्रीर कियाशक्ति का

उदय होता है। अतः वह 'कर्ता' माना जाता है। पशु तीन प्रकार के होते हैं---विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल । यह मेद मर्ली के तारतम्य के कारण होता है। जिन पशुत्रों में विज्ञान, योग तथा सन्यास से ऋयवा भोगमात्र से कर्म जीया हो जाते हैं तथा शरीरबंध की उत्पत्ति नहीं होती उन्हें 'विज्ञानाकल' कहते हैं। इनमें केवल आगावमल अवशिष्ट रहता है। प्रलयाकल जीव में प्रलय दशा में शरीरपात होने से 'मायीय' मल नहीं रहता, परंतु श्राणव मल तथा कार्मण मल की सत्ता बनी रहती है। 'सकल' जीवों में तीनों मलों का श्रस्तित्व विद्यमान रहता है। विज्ञानाकल पश्च भी समाप्तकलुष तथा असमाप्तकलुष के मेद से दो प्रकार का होता है। जब इन जीवो का मल परिपक्व हो जाता है तब परम शिव श्रपनी श्रनग्रह शक्ति से इन्हें 'विद्येश्वर' पद प्रदान करते हैं जो संख्या में ब्राट है-श्रनंत. सूहम, शिवोत्तम, एक नेत्र, एकरुद्र, त्रिमृति, श्रीकंट तथा शिखंडी । ऋपक्वमल वाले जीवों को शिव दया से 'मंत्र' का रूप देते हैं जो संख्या में सात कोटि हैं और विद्या-तत्त्व के निवासी हैं। प्रलयाकल जीवों में यही दोनों मेद होते हैं जिनमें पक्वमल वाले इन जीवों को शिव मुक्ति प्रदान करते हैं श्रीर दूसरे इस संसार की नाना योनियों में भ्रमण किया करते हैं। सकल जीवो में भी पक्वमल वाले जीवों को शिव श्रपने शक्तिपात से 'मंत्रेश्वर' पद प्रदान करते हैं श्रीर दूसरे प्रकार के जीव संसार में नाना विषयों का भोग किया करते हैं।

- (इ) पाश—'पाश' का अर्थ है बंधन जिसके द्वारा शिवल्प होने पर भी जीव को पश्चल्व की प्राप्ति होती है। ये चार प्रकार के होते हैं—मल, कर्म, माया तथा रोघशक्ति। जो जीव की स्वामाविक ज्ञान-क्रिया-शक्ति को तिरोहित करता है उसका नाम है—मल (या आग्राव मल, अग्रुता=परिन्छिकता)। फलार्यी जीवों के द्वारा क्रियमाण, बीज-अंकुर न्याय से अनादि, कार्यकलाप का नाम है कर्म (= घर्म या अधर्म)। प्रलयकाल में जीवों को अपने में लीन करनेवाली तथा स्वष्टिकाल में उन्हें उत्पन्न करनेवाली 'माया' कहलाती है। रोघशक्ति के द्वारा शिव जीवों के स्वरूप का तिरोधान करते हैं और इसीलिये वह पाश रूप मानी जाती है।
- (ई) साधन मार्ग-जीव वस्तुतः शिव रूप ही है, परंतु पूर्वोक्त पाशों के कारण वह अपने को बंधन में पाता है। मलों के दूर करने का उपाय न तो ज्ञान है और न कर्म, अपितु 'किया' के द्वारा ही उसका अपसारण होता है। मलों का पाक होना नितांत आवश्यक होता है। मलापसारण का एकमात्र साधन है परम शिव की अनुअह-राक्ति जो 'शक्तिपात' के नाम से तंत्रों में अमिहित की गई है। इसी का स्थावहारिक रूप है दीचा। शिव ही आचार्य के रूप में शिष्य को दीचा प्रदान करते हैं तथा जगत् के प्रंचों से उसको सुक्ति दिलाते हैं। तांत्रिकी सुक्ति की

विलक्ष्याता यही है कि उसमें ज्ञानशक्ति के साथ कियाशक्ति का उदय स्वतः स्राविर्मूत हो जाता है।

(२) पाशुपत मत—पाशुपत मत का मुख्य क्षेत्र राजस्थान तथा गुलरात रहा है। इसका दूसरा नाम नकुलीश पाशुपत भी है। इस मत के ऐतिहासिक संस्थापक कोई नकुलीश या लकुलीश नामक श्राचार्य थे नो शंकर के श्रठारह श्रवतारों में श्राद्य श्रवतार माने जाते हैं। इनकी मूर्तियाँ भी मिलती हैं निनके वाएँ हाय में लगुह या दंड रहता है तथा दाहिने हाथ में बीजपूर का फल तथा मस्तक केशों से ढका रहता है। लकुलीश का समय प्रथम शताब्दी के श्रासपात स्वीकार किया जाता है। समान्य दृष्टि से 'पाशुपत' 'शैव' के पर्यायवाची माने जाते हैं, परंतु बस्तुत: दोनों में मेद है। इसीलिये गुणरत्न ने नैयायिकों को 'शैव' तथा वैश्वेषिकों को 'पाशुपत' माना है। पाशुपतों का साहित्य श्राज श्रधूरा श्रीर श्रपूर्ण मिलता है। सर्वदर्शनसंग्रह में नकुलीश पाशुपत के नाम से, भासर्वस्त्र (श्रष्टम शती) की 'गाणुकारिका' में तथा महेश्वररचित 'पाशुपतस्त्र' में इस मत का प्रामाणिक विवरण इनके सिद्धांतों के ज्ञान के लिये एकमात्र साधन है।

पाशुपतों की दार्शनिक दृष्टि द्वैतवादी है। इसके श्रनुसार पाँच पदार्थ ग्रन्थ माने गए हैं—कार्य, कारस, योग, विधि श्रीर दुःखांत।

- (अ) कार्य—कार्य उसे कहते हैं विसमें स्वातंत्र्य शक्ति न हो। यह ती। प्रकार का होता है—विद्या, कला और पशु। जीव और जड़ दोनों का अंतर्भाव काय के मीतर होता है। विद्या जीव का गुण है जो दो प्रकार की है—वोघ और अवोध । बोधस्वमाव विद्या का ही नाम चित्त है तथा जीव को पशुत्व की प्राप्ति कराने वाली धर्माधर्म से सुक्त विद्या अवोधस्था है। चेतन के अधीन स्वयं अचेतन पदार्थ का नाम कला है। 'कला' दो प्रकार की होती है—कार्य तथा कारणस्या। कार्यस्था कला में प्रियवी आदि पाँचों तत्वों तथा गंधादि उनके विषयों का समावेश होता है। कारणस्था कला में अयोदश इंद्रियों का अंतर्भाव होता है। पाशों के द्वारा वंधन पानेवाले 'पशु' जीव के प्रतीक हैं जो शरीर-इंद्रिय से संबद्ध होने पर 'सांजन' तथा शरीर-इंद्रिय से विद्रित होने पर 'निरंजन' कहलाता है।
- (श्रा) कारण्—कारण का अर्थ है इस विश्व की सृष्टि श्रादि कार्यों का निर्वाहक-तत्त्व परमेश्वर या महेश्वर। महेश्वर अपरिमित ज्ञानशक्ति से जीवों का प्रत्यच्च करते हैं श्रीर अपरिमित प्रभुशक्ति से जीवों का पालन करते हैं। श्रतः ज्ञानशक्ति तथा प्रभुशक्ति से समन्वित परम ऐश्वर्य से युक्त महेश्वर ही 'पित' नाम से

१ द्रष्टव्य--वलदेव उपाध्याय, मा० द०, प्० ५४६-५०।

श्रिमिहित किए गए हैं। वह परम स्वतंत्र, ऐश्वर्यवान्, श्राद्य, एक तथा कर्ता है। उसी की इच्छाशक्ति से जीवों को इष्ट, श्रिनिष्ट, शरीर, विषय तथा इंद्रियों की प्राप्ति हुश्रा करती है। इसिलये वह स्वतंत्र कर्ता कहलाता है जिसमें स्वातंत्र्य शक्ति तथा कर्तृत्व शक्ति का पूर्ण सामंजस्य रहता है—स्वतंत्रः कर्ता । वह श्रपनी कीड़ा या लीला के लिये जगत् का श्राविर्माव श्रीर तिरोमाव किया करता है। इसी कारण वह 'देव' तथा निरपेच्च होने से 'सार्वकामिक' कहा जाता है।

- (इ) योग—चित्त के द्वारा श्रात्मा तथा ईश्वर के संबंध को 'योग' कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है—(१) क्रियात्मक (= जप, तप, ध्यान श्रादि), (२) क्रियोपरम (= क्रिया की निवृत्ति)। इस दूसरे प्रकार के श्रंतर्गत मगवान् में एकांतिकी भक्ति, ज्ञान तथा शरणागित की गणना की जाती है। पाशुपत योग का विस्तृत वर्णन शैवपुराणों में उपलब्ध होता है। पातंजल योग का फल कैवल्य की प्राप्ति होता है, परंतु पाशुपत योग का फल दुःख की निवृत्ति के साथ साथ परम ऐश्वर्य का लाभ भी होता है। उनमें श्रीर भी मेद होता है।
- (ई) विधि—महेश्वर की प्राप्ति करनेवाला साधक-न्यापार विधि की संज्ञा पाता है। यह दो प्रकार का होता है—मुख्य तथा गौगा। मुख्य विधि (चर्या) के दो मुख्य मेद हैं—झत तथा द्वार। मस्मस्तान, मस्मशयन, जप, उपहार तथा प्रदिचिगा—ये पंचविध वत कहलाते हैं। उपहार अथवा नियम छः प्रकार का होता है—हिंसत, गीत, तृत्य, हुड्डुकार, नमस्कार और जप्य जिनमें साधक को शिव की पूजा के समय कमशः हॅसना, गाना, नाचना, वैल के समान शब्द करना, नमस्कार तथा जप का अनुष्ठान करना पड़ता है। द्वार के छः प्रकार हैं—(१) काथन=असुप्त पुरुष को सुप्त पुरुष के समान चिह्न धारण करना। (२) संदन = शरीर के अंगों का कंपन, (३) मंदन = लॅगड़ाते हुए चलना, (४) श्रंगारण = कामिनी को देखकर कामुक के समान चेष्टा, (५) अवितत्करण = अविवेकी के समान निंदित कर्मों का आचरण, (६) अवितद्भाषण = अनर्गल ऊटपटाँग बोलना। ये सब व्रत और द्वार प्रधानविधि के अंतर्गत हैं। गौगा विधि में अनुस्तान, मैक्स, उच्छिष्ट, निर्मांच्य धारण आदि चर्या के अनुग्राहक कर्मों की गणना की जाती है।
- (उ) दुःखांत—'दुःखांत' का अर्थ है दुःखों की अत्यंत निवृत्तिरूपा मुक्ति। पाँच प्रकार के दोषों (अर्थात् मलो) के द्वारा पशु सदा बंधन में पड़ा रहता है जिनके नाम हैं—(१) मिथ्या ज्ञान, (२) अधर्म, (३) सक्तिहेतु (विपयो में

१ पाशुपत सूत्र ११८ । (अनंतरायन संस्कृत ग्रंथमाला, त्रिवेंद्रस् ) ६५

श्रासिक का कारण विषयों से संपर्क, (४) च्युति (क्द्रतत्त्व से चित्त का च्युत होना), (५) पशुत्व (श्रव्यज्ञत्व श्रादि पशुत्व के उत्पादक धर्म)। ऊपर वर्णित योग (श्रांतरिक साधना) श्रीर विधि (बाहरी साधना) के द्वारा मन का सर्वथा उपनयन किया जाता है। मोज्ञलाम में पंचविध उपायों में 'प्रपित्त' श्रांतिम साधन है। प्रपित्त के द्वारा शिव का चित्त साधकों के प्रति दयाई हो जाता है श्रांर तव उनके श्रनुग्रह के कारण जीव को मुक्ति प्राप्त होती है।

दु:खांत के दो प्रकार होते हैं—(१) अनात्मक अर्थात् दु:खों की केवल निवृत्ति, (२) सात्मक निसमें परमैश्वर्य का लाम होता है तथा ज्ञानिक्रया शक्ति का उदय संपन्न होता है। मुक्त पुरुषों को विलक्षण शक्ति उत्तन हो निती है निससे उन्हें पाँच प्रकार की ज्ञानशक्ति का लाम हो जाता है—'दर्शन' (स्क्ष्म, न्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान), 'अवण' (सर्वविध शन्दों का ज्ञान), 'मनन' (समस्त चितित विपयो की सिद्धि), 'विज्ञान' (समग्र शास्त्रों का शन्दतः और अर्थतः ज्ञान), और सर्वज्ञत्व (समग्र पदार्थों का पूर्ण ज्ञान)। क्रियाशक्ति भी मुक्त पुरुषों में अद्भुत रूप से पैदा होती है। अन्य मतों से इस मत में अनेक विलक्षणताएँ स्वतः सिद्ध हैं। पाञ्चपत योग के फल का संकेत ऊपर किया ना चुका है। अन्य दर्शनों में 'विधि' का फल होता है पुनरावृत्ति के सहित स्वर्ग, परंतु पाञ्चपत विधि का फल है पुनरावृत्ति से रहित सामीप्य आदि। पाञ्चपत मुक्ति परमैश्वर्य की उपलन्धि रूप है। इस प्रकार पाञ्चपत मत का अपना वैशिष्ट्य स्पष्ट, विशद तथा मुनोध है।

(३) वीर शैव मत—'वीर शैव' लोग लिंगायत या जंगम के नाम से विख्यात हैं। यद्यपि इस मत के आद्य प्रचारक एक आहागा थे, तथापि ये लोग वर्गाव्यवस्था को नहीं मानते श्रीर शिवलिंग को चाँदी के संपुट में रखकर हर समय
अपने गळे में लटकाए रहते हैं। इनकी मान्यता है कि पाँच महापुरुपों ने इस
प्राचीन धर्म का मिन्न मिन्न समयों में उपदेश दिया जिनके नाम हैं—रेणुकाचार्य,
दारुकाचार्य, एकोरामाचार्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य। ये शिव के विशिष्ट लिंगों
से आविर्मृत हुए ये तथा रंमापुरी (मैसूर), उज्जैन, ऊलीमट (केदारनाय),
श्रीशैल श्रीर काशी में कमशः अपने विशिष्ट सिहासनों की प्रतिष्ठा की थी। काशी में
जंगमवाड़ी मुहल्ला जंगमों के ही नाम से प्रसिद्ध है जहाँ इनका एक प्रधान पीट
(विश्वाराध्य-महासंस्थान) श्राज मी जागरूक तथा क्रियाशील है। श्रीपति
(२०६० ई०) ने ब्रह्मसूत्रों के ऊपर 'श्रीकरभाष्य' लिखकर इस मत को उपनिपनमूलक सिद्ध किया है। इसके श्रादिप्रचारक का नाम वसव है। ये कलचुरी नरेश
विजल के मंत्री ये श्रीर इन्होंने श्रपने राजनीतिक श्रधिकार का सदुपयोग इस मत के

प्रचुर प्रचार के द्वारा किया । वसन को नीर शैन लोग श्रपने मत का श्रादिप्रचारक नहीं मानते, प्रत्युत उपबृंहगाकर्ता ही मानते हैं।

वीर शैवो के द्वारा लिखित एक साहित्य है जो संस्कृत में न्यून परंतु कलड़ भाषा में बहुत ही श्रिषिक है। कलड़ माषा के मध्ययुग में वीर शैवी साहित्य का विपुत्त प्रचार था और इनके द्वारा कलड़ साहित्य की विशेष उन्नति हुई । श्री शिव-योगी शिवाचार्य का 'सिद्धांत शिखामिणि' इस मत के सिद्धांत तथा साधना का परिचायक एक माननीय संस्कृत ग्रंथ है।

- (अ) सिद्धांत—वीर शैव का दार्शनिक मत शक्तिविशिष्टाद्वेत है। शक्ति-विशिष्ट जीव तथा शक्तिविशिष्ट शिव—इन दोनो का सामरस्य अर्थात् एकाकार है। शंकर का श्रद्धेत ज्ञानप्रधान है, परंतु यह मत कर्मप्रधान है। यह निष्काम कर्म का मार्ग प्रदर्शित करता है और इसीलिये इसे वीर धर्म या वीर मार्ग के नाम से पुकारते हैं।
- (आ) शिव—परम तत्व एकमात्र शिव है को पूर्ण श्रहंता रूप तथा पूर्ण स्वातंत्र्य रूप है। उसका पारिमाषिक श्रमिधान 'स्थल' है। इस नामकरण की सार्थकता भी है। यह चराचर जगत् शिव में स्थित रहता है (स्थ) तथा श्रंत में शिव में लय प्राप्त करता है (ल²)। इसीलिये वह परमशिव 'स्थल' के नाम से प्रख्यात होता है। जब परम शिव में उपास्य श्रीर उपासक रूप से कीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब उनके सामरस्य का निमेद हो जाता है श्रीर 'स्थल' के दिविध रूप हो जाते हैं जिनमें एक को 'श्रंगस्थल' श्रीर दूसरे को 'लिंगस्थल' कहते हैं। 'लिंगस्थल' उपास्य श्रीर शिव रूप है तथा 'श्रंगस्थल' उपासक तथा जीव है। शिक के मी इसी प्रकार दो रूप हो जाते हैं। लिंग (शिव) की शक्ति का नाम 'कला' है श्रीर श्रंग (जीव) की शक्ति का नाम 'मिक्त' है। कलाशिक के द्वारा जगत् परम शिव से उत्पन्न होता है (प्रवृत्ति) तथा मिक्तशिक के द्वारा जगत् शिव के साथ एकीकृत होता है (निवृत्ति)। कला के द्वारा जीव शिव से उत्पन्न होता है श्रीर मिक्त के द्वारा वह शिव के साथ एकाकार हो जाता है।
- (इ) लिंग-लिंग के तीन रूप होते हैं—(१) भावलिंग, (२) प्राग्-लिंग श्रीर (३) इष्टलिंग। इनमें प्रथम प्रकार कलाविहीन, सत् रूप, काल तथा

१ द्रष्टव्य--राइस : हिस्टी श्राफ् कानारीज लिटरेचर । (हेरिटेज श्राफ् इंडिया सीरीज, कलकत्ता)

२ स्थीयते लीयते यत्र जगदेततः चराचरम् । तद् ब्रह्म स्थल,मित्युक्तं स्थलतक्तविशारदैः ॥

दिक से श्रपरिन्छन्न तथा परात्यर है। प्राग्तिंग कलाविहीन तथा कलायुक्त दोनों होता है। प्रथम का साज्वात्कार श्रद्धा के द्वारा होता है, तो इसका श्रवगमन बुद्धि के द्वारा। इष्टलिंग कलायक है और चक्ष के द्वारा इसका दर्शन होता है। ये तीनों क्रमशः सत्, चित् तथा आनंदरूप होते हैं। मावलिंग परमतत्व है। प्राचिंग उसका सक्ष्म और इष्टलिंग स्थल रूप है।

- (ई) श्रंगस्थल-श्रंगस्थल श्रर्थात् जीव के भी तीन प्रकार होते हैं-
- (१) योगांग-जीव शिव से योग श्रर्थात् एकीमाव प्राप्त कर श्रानंद की प्राप्ति करता है सुष्ति-चैतन्य के समान।
  - (२) भोगांग-जीव शिव के साथ ही साथ त्रानंद का उपभोग करता है। खप्न चैतन्य के समान दशा। सूक्ष्म शरीर तुल्य।
- (३) त्यागांग-संसार को च्यामंगुर तथा श्रनित्य मानकर उसका त्याग। स्यूल शरीर तथा जाग्रत चैतन्य के समान ।

वेदांत के शब्दों में ये तीनों क्रमशः कारणाल्य प्राज्ञ, सूक्ष्म रूप तेजस तथा स्थूलरूप विश्व के प्रतीक तथा प्रतिनिधि हैं। जीव शिव का श्रंशरूप है। जीव तथा शिव का पारमार्थिक मेदामेद है विह तथा विहक्यों के समान। परम शिव से उत्पन्न जगत् भी मिच्या नहीं, सत्य ही है।

शिव की कृपा से ही बीव को मुक्ति का लाम होता है। गुरु के द्वारा दीचा का कार्य वीर शैवों में एक आवश्यक वस्तु माना जाता है। गुरु अपने शिष्य की पंचाक्तर संत्र ( कं नमः शिवाय ) का उपदेश देता है तथा यशोपनीत के स्थान पर शिवलिंग वारण करने का भी उपदेश करता है। दीचा प्राप्त कर छेने पर जीव शिव स्य बन जाता है। शिव के साथ तादातम्य प्राप्त होने पर जीव मुक्त हो जाता है। 'वीर' शब्द के प्रथम खंड 'वी' का श्रर्य है जीव तथा शिव की ऐक्य-बोधिका विद्या एवं द्वितीय खंड का अर्थ है 'र'= रमण करनेवाला। अतः 'वीर शैव' का यथार्थ है - जीव तथा शिव की एकता में रमगा करनेवाला व्यक्ति । यह मत रामानुज के सिद्धांत के ऋधिक पास है। शक्तिविशिष्ट शिव ही परम तत्त्व है?।

२ विशेष के लिये द्रष्टक्य—

कारीनाथ शास्त्री : शक्तिविशिष्टादैत सिद्धांत । ( जंगमवाड़ी, कारी ) बलदेव डपाध्याय : मा० द०, पृ० ५७०-५७८ ।

१ वी रान्देनोच्यते विद्या शिवजीवैद्यवीधिका। तस्यां रमन्ते वे शैवा वीररीवास्तु ते स्मृताः॥

(४) रसेश्वर दर्शन—इस मत में जीवन्युक्ति ही वास्तव युक्ति है श्रीर उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है स्थिर या दिन्य देह की प्राप्ति। युक्ति ज्ञान के द्वारा प्राप्य है श्रीर ज्ञान योग के श्रम्यास से; श्रीर यह तभी संभव है जब नाना प्रकार की सहज न्याधियों से मुक्त होकर देह स्थिर या वज्रमय हो जाय। इस सिद्धांत का नाम है—पिंडस्थेये (या शरीर की स्थिरता)। शरीर को स्थिर, हद तथा न्याधिविरहित बनाने के लौकिक उपायों में 'पारद' (पारा) के मस्म का सेवन सर्वोत्तम है। मारतीय चिकित्साशास्त्र में पारद मस्म की महिमा श्रवुलनीय है। सांसारिक दुःखीं से मुक्ति देने तथा उस पार पहुँचा देने के कारण ही 'पारद' के नाम की ('पार' देनेवाला) सार्थकता है। वैद्यक के श्रवुसार 'पारद' की शक्ति विलद्धण होती है। पारद भगवान शंकर का वीर्य माना जाता है तथा श्रमुक पार्वती का रज। इन दोनों के योग से उत्पन्न मस्म प्राणियों के शरीर को दिन्य बनाने में सर्वथा समर्थ होता है। इसमें श्राक्षर्य ही क्या है इसके साथ प्राण्वायु का नियमन भी सर्वथा उपकारी होता है। इसलिये इठयोग के साथ साथ पारदमस्म के सेवन से दिन्य देह की प्राप्ति प्राचीन काल में सुनी जाती है।

'पारद' का ही नाम 'रस' है श्रीर यही 'रस' ईश्वर माना जाता है इस दर्शन में । स्वेदन, मर्दन श्रादि श्रठारह संस्कारों के द्वारा पारद सिद्ध किया जाता है श्रीर इस सिद्ध रस के द्वारा जरा तथा मरण का भय सदा के लिये छूट जाता है। भर्तृहरि ने इसी तथ्य की श्रोर इस प्रख्यात पद्य में संकेत किया है:

> जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः । नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम् ॥

पारद भस्म की यही पहचान है कि ताँबा पर रगड़ते ही वह सोना बन जाता है। यह बाहरी परीचा है। उसका सेवन करने से शरीर के परमाणु बदलकर नित्य तथा हु बन जाते हैं। इस मत में साधना का क्रमिक विकास है—पारद भस्म के प्रयोग से दिन्य शरीर बनाना—योगाम्यास करना—तथा आत्मा का इसी शरीर में दर्शन। रस को ईश्वर मानने के कारण ही यह मत 'रसेश्वर' के नाम से अभिहित किया गया है। इस मत में 'जीवनमुक्ति' ही वास्तव मुक्ति है। तैचिरीय उपनिषद का यह महनीय मंत्र हस दर्शन की आधारशिला है—

रसी वै सः । रसं ह्येवायं छज्जाऽऽनन्दी सवति ।

इस दर्शन का भी एक साहित्य या जो प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था।

१ तै० उ० राषार ।

बौद्ध श्राचार्य नागार्जुन ने 'रसरबाकर' लिखकर रसतत्त्व की वड़ी सुंदर मीमांसा की है। उन्हें रस सिद्ध या श्रीर इसीलिये वे 'सिद्ध नागार्जुन' के नाम से विख्यात थे। गोविंद मगवत्याद ने 'रसद्धदय' नामक ग्रंथ में रसशास्त्र का दृदय खोलकर रख दिया है। यह ग्रंथ किरातदेश के राजा मदनरय के श्राग्रह पर संभवतः हिमालय के किसी प्रदेश में लिखा गया था। 'रसरबसमुख्य' तेरहवीं शती का श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के प्रथम श्रप्थाय (क्लोक २-७) में प्राचीनकाल के रससिद्धि के विशेषत्र २७ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिनमें नागार्जुन तथा गोविंद के श्रातिरिक्त चंद्रसेन, लंकेश, विशारद, मांडव्य, मास्कर, सुरानंद श्रादि के नाम उिह्नालित हैं। इसके लेखक वाग्मट प्रख्यात वाग्मट से भिन्न व्यक्ति हैं। रसशास्त्र का विशाल साहित्य धीरे धीरे प्रकाश में श्रा रहा है। इनका श्रायुर्वेदिक मृत्य के श्रातिरिक्त दार्शनिक महत्त्व भी कम नहों है। 'सर्वदर्शनसंग्रह' में रसेश्वरदर्शन का संद्धिप्त परिचय मूल सिद्धांतों की जानकारी के लिये पर्याप्त है।

(१) प्रत्यभिज्ञा दर्शन—काश्मीर में प्रचलित शिवाद्देत सिद्धांत को प्रत्य-भिशा, संद श्रथवा त्रिक दर्शन के नाम से पुकारते हैं। संद तथा त्रिक एक ही दर्शन की दो भिन्न भिन्न शाखाएँ हैं जिनमें श्राध्यात्मिक तत्त्वो का एक समान विवरण उपलब्ध होता है। 'त्रिक' नामकरण के श्रनेक कारण हैं। ६२ श्रागमों में सिद्धा, नामक तथा मालिनी इन तीन श्रागमीं के प्रधानतया उपकीव्य होने के फारण श्रयंवा पद्य, पति तथा पाश इन त्रिविध विषयों की व्याख्या के हेतु यह दर्शन 'त्रिक' नाम से पुकारा जाता है। इस दर्शन की दार्शनिक दृष्टि पूर्ण श्रद्धैतवादी है तथा साधना-मार्ग में भक्ति तथा ज्ञान के पूर्ण सामंबस्य का यह पत्त्वपाती है। इस दर्शन के भाषारपीठ केवल ७७ सूत्र हैं जिन्हें मगवान श्रीकंठ के स्वप्नादेश से श्राचार्य वसुगुप्त ( ८०० ई० के आसपास ) ने महादेव गिरि के एक विशाल शिलाखंड पर उद्दंकित पाया तथा उद्धार किया। वसुगुप्त के दो पट्टशिय्य हुए-कल्लट तथा सोमानंद जिनमें प्रथम ने स्पंद्सिद्धांत का प्रचार किया तथा दूसरे ने प्रत्यभिज्ञा (या त्रिक) मत का प्रसार किया 'शिवदृष्टि' नामक ग्रंथ में । सोमानंद के शिष्य हुए उत्पताचार्य जिनकी 'ईश्वर-प्रत्यिमशा-कारिका' परपन्न का खंडन कर श्रद्धेत का मंडन करनेवाला संप्रदाय का मननशास्त्र है। उत्पल के प्रशिष्य तथा लक्ष्मण गुप्त के शिष्य परममाहेश्वर त्राचार्य अमिनवर्गुप्त इस संप्रदाय के शंकराचार्य हैं जिनके प्रीढ़ प्रतिपादन, दार्शनिक विश्लेषण तथा साधनापरक मीमांसन के कारण यह दर्शन श्रपने पूर्या वैभव तथा उन्नति पर चढ़ा हुआ है। श्रिमिनवगुप्त (६५० ई०-१००० ई०) के मौढ़तम ग्रंथ हैं ईश्वरप्रत्यिमशाविमशिखी (उत्पत्त के ग्रंथ की व्याख्या ), तंत्रालोक ( तंत्र के दार्शनिक तथा उपासनापरक तथ्यों का विशाल विवेचन )। इनके शिष्य क्षेमराज (६७५ ई०-१०२५ ई०) ने प्राचीन तंत्रीं

की सुलभ व्याख्या तथा गुरु के मान्य ग्रंथों पर माष्य तथा 'प्रत्यमिज्ञाहृद्य' श्रादि मौलिक ग्रंथो का निर्माण कर इसे श्रत्यंत विस्तृत तथा व्यापक बनाया ।

(अ) परम तत्त्व—त्रिक दर्शन तथा शक्ति दर्शन की आध्यात्मिक दृष्टि अद्वेतवाद की है क्योंकि दोनों के मत में एक ही अद्वय परमेश्वर परम तत्त्व है जो शिव तथा शक्ति का, कामेश्वर तथा कामेश्वरी का सामरस्य रूप है। यह आत्मा चैतन्य-रूप है तथा स्वयं निर्विकार रूप से जगत् के समस्त पदार्थों में अनुस्यूत है। चैतन्य, परा संवित्, अनुत्तर, परमेश्वर, रपंद तथा परम शिव—ये सब उस परम तत्त्व के मिन्न भिन्न अभिधान हैं। परमेश्वर के दो माव होते हैं—'विश्वात्मक' तथा 'विश्वोत्तीर्यां'। विश्वात्मक रूप से वह जगत् के प्रत्येक वस्तु में व्यापक रहता है, परंतु व्यापक होकर भी वह अपने 'विश्वोत्तीर्यां' रूप से सब पदार्थों का अतिक्रमण करता हैं। परम शिव इस विश्व का उन्भीलन स्वयं करते हैं। वह परम स्वतंत्र हैं। अत्रप्त अपनी स्वातंत्र्य शक्ति से संपन्न होकर परम शिव स्वेच्छ्या स्वभित्ति में अर्थात् अपने ही आधार में जगत् का उन्भीलन करते हैं । जगत् की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत पूर्वस्थित जगत् का केवल प्रकटीकरण होता है। आचार्य वसुगुप्त द्वारा शिव तत्त्व का यह प्रतिपादन नितांत प्रसिद्ध तथा विश्वद है—

#### निरुपादान-संभारमभित्तावेव तन्वते । जगत्-चित्रं नमस्तस्मै कलाइलाध्याय शूलिने ॥

लौकिक चित्रकार सामग्री के बल पर मिचि के ऊपर ही चित्र को बनाता है, परंतु परम शिव एक विलक्षण चित्रकार है जो बिना किसी सामग्री के ही श्रौर मिचि (श्राधार) के बिना ही इस विशाल जगत् रूपी चित्र की रचना करता है। खातंत्र्य शिक्त या इच्छा शक्ति ही इस विलास का कारण है। परमेश्वर की पॉच ही शक्तियाँ मुख्य मानी जाती हैं—चित्, श्रानंद, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया। इन शक्तियों की विस्तृत व्याख्या तंत्रग्रंथों में दी गई हैं ।

(आ) जगत् के साथ संबंध—परमेश्वर तथा जगत् का संबंध दर्पण-विववत् माना गया है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में ग्राम, नगर आदि प्रतिविवित होने पर उससे अभिन्न होने पर भी दर्पण से और परस्पर भी मिन्न प्रतीत होते हैं,

१ द्रष्टन्य—चैटर्जी: काश्मीर शैविजम (ग्रॅ॰) (श्रीनगर, काश्मीर) बलदेव उपाध्याय: भा॰ द॰, पृ॰ ५५३-५५।

२ प्रस्यमिज्ञाहृदय-सूत्र ३। (काश्मीर शैव ग्रंथमाला, श्रीनगर)

उ स्वेच्छ्या स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति । —प्रत्यमिशाहृदय, स्त्र २।

४ श्रभिनव ग्रुस: तंत्रसार, श्राह्विक १। (श्रीनगर)

उसी प्रकार परमेश्वर में प्रतिबिंबित यह विश्व श्रामिक होने पर भी घटपटादि रूप से मिन्न श्रवमासित होता है? । द्वेत मावना किस्पत है । श्रद्धेत मावना वास्तव है । यह श्रामास या प्रतिबिंब तत्त्व मानने के कारणा ही त्रिक दर्शन की दार्शनिक हिए श्रामासवाद के नाम से विख्यात है । यह विश्व चिन्मयी शक्ति का स्फुरणा है । श्रतः यह कथमपि श्रयत्य नहीं हो सकता । परिणामवाद में वस्तु का स्वरूप तिरोहित होकर श्रन्य रूप धारणा करता है, परंतु इस दर्शन के श्रनुसार तो शिव के प्रकाश के तिरोधान से यह जगत् ही श्रंघा हो जायगा । कलतः न यहाँ परिणामवाद श्रंगीकृत है श्रोर न विवर्तवाद, प्रत्युत स्वातंत्रयवाद या श्रामासवाद ही केवल मान्य सिद्धांत है ।

(इ) छत्तीस तत्त्व—शैव तथा शक्ति तंत्रों के श्रनुसार ३६ तत्त्व हैं जी तीन भागों में विमक्त होते हैं—

| तत्त्व<br>( क ) शिवतत्त्व<br>( ख ) विद्यातत्त्व | संख्या<br>(२)—<br>(३)— | नाम<br>(१) शिव, (२) शक्ति।<br>(३) सदाशिव, (४) ईश्वर, (५)<br>शुद्ध विद्या।                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (ग) श्रात्मतस्व<br>तत्त्व                       | ,,                     | (६) साया, (७) कला, (८) विद्या, (६) राग, (१०) काल, (११) नियति, (१२) पुरुष, (१३) प्रकृति, (१४) बुद्धि, (१५) अहंकार, (१६) मन, (१७-२१) पंच कानेंद्रिय, (२७-३१) पंच विषय तथा (३२-३६) पंच महासूत। |

परमेश्वर के हृदय में निश्वसृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो रूप हो जाते हैं—शिनरूप तथा शक्तिरूप। शिन प्रकाशरूप है तथा शक्ति निमर्शरूपा है। 'निमर्श' का अर्थ है—पूर्ण अकृत्रिम अहं की स्फूर्ति। अहमंश प्राहक शिन है तथा ग्राह्म इदमंश शक्ति है। जिस प्रकार बिना दर्पण के मुख का प्रत्यन्त नहीं होता, उसी प्रकार बिना निमर्श के प्रकाश के रूप की खिद्धि नहीं होती। मधु में मिठास तो है, परंतु वह स्वयं अपने मिठास का स्वाद नहीं हे सकता। उसी प्रकार शक्ति के

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> श्रमिनव ग्रप्तः परमार्थंसारकारिका १२, १३। (श्रीनगर )

बिना शिव को अपने प्रकाशस्वरूप का शान नहीं होता। इस प्रकार शिव में चेतनता का शान शक्ति के कारण होता है। शक्ति ( नीज 'इ') के बिना शिव शव ही है। आचार्य शंकर का कथन इस विषय में यथार्थ है। शिव तथा शक्ति का परस्पर संबंध अविनामाव का है आर्थात् न तो शिव शक्ति से विरिहत रह सकते हैं और न शक्ति शिव से। चंद्र और चंद्रिका के समान दोनों में किंचिन्मात्र भी अंतर नहीं होता:

#### न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः। नानयोरन्तरं किंचित् चन्द्र चन्द्रिकयोरिव।।

शिव-शक्ति के अंतर उन्मेष की सदाशिव तथा बाह्य उन्मेष की ईश्वर कहते हैं। सदाशिव दशा में प्रमा का अहमंश इदमंश को आच्छादित कर वर्तमान रहता है। ईश्वर दशा में 'श्रहं' इदं (जगत्) का अनुभव आत्मा के अभिन रूप में प्रह्ण करता है। 'सत् विद्या' ज्ञान की वह दशा है जिसमें आहं (विषयी) तथा हदं (विषय) का पूर्ण सामानाधिकरण्य रहता है आर्थात् दोनों की रिथित समान-रूपेण रहती है। अब माया का कार्य आरंभ होता है जो आई तथा इदं को प्रयक् प्रयक् कर देती है। अहमंश हो जाता है पुरुष तथा इदमंश होती है प्रकृति। माया शिव की पुरुष रूप में परिणित के निमित्त पाँच उपाधियों (या कंजुकों) की सृष्टि करती है।

- (ई) पंचकंचुक—जीव के सर्वकर्त्ल को संकृचित करनेवाला तत्त्व कला है जिसके कारण वह किंचित कर्त्ल की शक्ति से युक्त होता है। सर्वज्ञता का संकोचक तत्त्व विद्या है तथा नित्य तृप्तित्व गुण का संकोचक तत्त्व राग है जिसके कारण जीव विषयों से प्रेम करने लगता है। नित्यत्व को संकुचित करनेवाला तत्त्व 'काल' तथा जीव की स्वातंत्र्य शक्ति को संकुचित करनेवाला तत्त्व 'नियति' (नियमन हेतु) होता है। जीव के स्वामाविक सर्वज्ञत्वादि गुणों का आवरण करने के कारण इन पाँचों की तांत्रिकी संज्ञा 'कंचुक' है। ये ही एकादश तत्त्व संख्यों के २५ तत्त्वों के कपर तंत्रों में सहम तत्त्व के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। अंतिम पचीस तत्त्वों का विकाशक्रम सांख्यों के ही अनुरूप है।
- ( छ ) साधनमार्ग-प्रत्यिम् का साधनमार्ग एक विशिष्ट उपासना मार्ग है जिसमें मिक्त तथा ज्ञान का पूर्ण सामंजस्य माना जाता है। शंकर के अहतवाद की चरम दशा में ज्ञान का ही पूर्ण साम्राज्य विराजता है और वहाँ मिक्त का स्थान नहीं रहता। मिक्त हैतवाद पर प्रतिष्ठित रहती है, परंतु यह साधनरूपा अज्ञानमूलक

१ सींदर्यंतहरी, खोक १। (अड्यार, महास)

भक्ति होती है। जीव वस्तुतः शिव है। उसमें नित्यसिद्ध ज्ञान तथा भक्ति की सत्ता है, परंतु व्यवहार दशा में उसके ऊपर आवरण पड़ा रहता है। उसी आवरण के भंग से मोज्ज या 'चिदानंदलाम' का उदय होता है।

इस मोज् की सिद्धि के उपायों के विषय में स्पंद तथा प्रत्यिमशा की दृष्टि में पार्थक्य है। स्पंद के श्रनुसार उपायत्रयी के द्वारा श्रानंदलाभ होता है जिसके श्रांतर्गत तीन उपाय मान्य हैं:

(१) क्रियोपाय ( श्राग्वोपाय-मंत्र, तंत्रादि किया)

(२) ज्ञानोपाय (शाक्तोपाय—द्वेत ज्ञान की श्रद्धेत ज्ञान में परिखाति)

(३) शाक्तोपाय (इच्छोपाय—इच्छामात्र से परम तत्त्व का ज्ञान। विस प्रकार किसी जौहरी को रत्न को देखते ही उसके मूल्य का ज्ञान सद्यः हो जाता है, उसी प्रकार विचारों के एकीकरण (अनुसंधि) के विना केवल इच्छामात्र से परम तत्त्व का ज्ञान विशिष्ट साधकों को हो जाता है ।)

प्रत्यभिज्ञा के अनुसार ये तीनों साधन अकिंचित्कर है। परम तत्त्र का साक्षा-त्कार 'प्रत्यभिज्ञा' के द्वारा ही हो सकता है, 'प्रत्यभिज्ञा' का अर्थ है ज्ञात वस्तु को फिर से जानना था पहचानना और यह गुरु के द्वारा दी गई 'दीक्ना' के द्वारा होता है।

दिशा का श्रर्थ है पशुवंधन या श्रज्ञान का च्या या नाश कर सत्यज्ञान की प्राप्ति कराना । तत्वज्ञ गुद के एक शब्द से ही यह तत्त्व स्फुरित हो जाता है । इस तत्व के परिचय के लिये कामिनी का दृष्टांत बड़ा ही सुंदर तथा सटीक है । कोई सुंदरी मदनलेख, प्रेमपत्र तथा दूती के मेजने से श्राए हुए तथा समीप में खड़े होनेवाले प्रियतम को पाकर भी श्रानंदित नहीं होती परंतु दूती के वचन या लच्चणों के द्वारा उसे पहचानकर श्रानंद लाम करती है । साधक की भी ठीक यही दशा होती है । श्राण्व, शाक्त तथा शांमव उपायों से श्रात्मचतन्य का स्फुरण होने पर भी 'श्रहं महेश्वरः' यह श्रद्धित ज्ञान वह तभी प्राप्त करता है जब गुरु के उपदेशों से शिव को ठीक ठीक पहचान लेता है । श्रतः 'प्रत्यिम्ञा' ही शिवत्व लाभ का प्रधान साधन है उ

वथा विस्फुरितदृशामनुसन्धि विनाप्यलम् ।
 भाति भावः स्फुटस्तदृत् केवामपि शिवारमता ।

<sup>—</sup> तंत्रालीक शश्टह (काश्मीर सीरीज, श्रीनगर)

२ दीयते शानसद्भावः चीयते पशुवन्धना । दान-चपण-संयुक्ता दीचा तेनेष्ठ कीर्तिता ॥ —तंत्रालोक १।८० 3 द्रष्टव्य—ईश्वर् प्रत्यभिष्ठा ४।२।६ । (कार्मीर सीरीज, श्रीनगर )

तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तन्त्याः स्थितोऽप्यन्तिके कान्तो छोकसमान प्वमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा छोकस्यैव तथा नवेक्षितगुणः स्वातमापि विश्वेश्वरो नैवार्छ निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता।

(७) ब्रह्माहैत तथा ईश्वराद्वयवाद-श्राचार्य शंकर द्वारा प्रचारित श्रद्धैतवाद तथा प्रत्यभिज्ञासंमत ईश्वराद्धयवाद मूलतः श्रद्धयवादी होने पर भी ठीक एक ही प्रकार के नहीं हैं। 'माया' के स्वरूप को छेकर दोनों में गंभीर मतमेद है। श्रशान के प्रथम श्राविर्माव की मीमांसा श्राद्वेत वेदांत में उतनी रुचिकर तथा संतोष-प्रद नहीं है। प्रत्यभिज्ञा की समीचा अन्य रूप ग्रहण करती है। यहाँ माया की प्रवृत्ति श्राकरिमक नहीं है। वह तो श्रात्मा का खातंत्र्यमूलक—श्रपनी इच्छा से परियहीत रूप है। परम स्वतंत्र परमेश्वर जब अपने स्वरूप को दक देता है, तब भी उसका आवरगहीन रूप अच्युत भाव से विद्यमान रहता है सूर्य के समान । इस प्रकार माया ईश्वर की स्वातंत्र्य शक्ति का विज मण मात्र है। शंकर वेदांत में ब्रह्म में कर्तृत्व का अभाव रहता है परंतु आगममत में यह त्रुटि नहीं रहती। परमेश्वर के लिये ज्ञान श्रीर किया एक समान होते हैं। उसकी किया ही ज्ञान है तथा कर्तभाव होने से ज्ञान ही किया है। इस आगम-मार्ग में ज्ञान तथा भक्ति का सामंजस्य होता है, इसका संकेत इम पहले भी कर आए हैं। शांकर मत में भक्ति दौतमूलक होती है श्रीर चरम दशा में ज्ञान के साथ उसकी स्थिति नहीं रहती, परंत्र प्रत्यभिज्ञा के श्रनसार श्रहैत ज्ञान का उदय होने पर ही निर्व्यां श्रहेतुकी भक्ति का उदय संपन होता है। श्रीमदमागवत की भी यही दृष्टि है। नरहरि का यह कथन सुंदर तथा यक्तियक है कि ज्ञान से पूर्व देत मोह उत्पन्न करता है, परंतु मनीषा से इगन उत्पन्न होने पर भक्ति के लिये कल्पित द्वीत श्रद्धीत से भी संदर होता है । दंपती के मिलने के समय जीव तथा शिव का यह संयोग परमानंद दायक 'सामरस्य' कहलाता है श्रीर तांत्रिक साधन का यही चरम श्रवसान होता है।

#### ( ८ ) शाक्त तंत्र

( अ ) ध्येय—शक्तिपूजा के विषय में विशेष जानकारी न होने से साधारण जनता को कौन कहे शिद्धितों में उसके विषय में नाना प्रकार की आंतियाँ फैली हुई

श्रात्माराम हि मुनयो निर्मन्था श्रप्युरुक्तमे ।
 कुर्वन्त्यहेतुकीं मिक्तिमित्थंभूतगुर्खो हरिः ॥ —मा० पु०

२ नरहरि—म्रोघसार, पृ० २००-२०१।

है। शाक्तधर्म का ध्येय जीवातमा की परमातमा के साथ श्रमेदसिद्धि है। यह श्रद्धेत-वाद का साधनमार्ग है। सच्चा शाक्त श्रपने को शक्ति के साथ सदा श्रमिन, शोकहीन, सिचदानंद रूप तथा नित्य, मुक्त स्वभाववाला मानता है। शक्ति का तस्व पूर्ण वैदिक है। ऋग्वेद के वागांभ्रणी स्क (१०।१२५) में जिस शक्तितस्व का संकेत है, शाक्त तंत्र उसी के भाष्य माने जा सकते हैं।

(आ) भाव तथा आचार—शाक्त मत में तीन भाव तथा सात श्राचार हैं। पशुमाव, वीरमाव तथा दिन्यमाव—ये तीन भाव हैं तथा वेदाचार, वैप्णावाचार, शैवाचार, दिन्याचार, वामाचार, सिद्धांताचार तथा कौलाचार—ये पूर्वोक्त तीन भावों से संबद्ध सात श्राचार हैं। 'भाव' मानस श्रवस्था है तथा 'श्राचार' वाहरी श्राचरण है। भावों में साधक द्वेत से श्रद्धेत में प्रतिष्ठित होता है। पशु बद्धजीव का प्रतीक होने से तदीय भाव द्वेत भावापन पुरुष का द्योतक है। जो न्यक्ति श्रशान रज्य के काटने में कुछ मात्रा में भी कृतकार्य होता है वह 'वीर' कहलाता है। जो साधक वीरभाव की पृष्टि से देत भाव के दूरीकरण में समर्थ होता है तथा इप्ट देवता की सचा में श्रपनी सचा को इवाकर श्रद्धैतानंद का श्रास्वादन करता है वह दिन्य कहलाता है। श्राचारों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

श्राचार भाव वेद, वैष्ण्व, शैव तथा दिष्ण श्राचार पश्च भाव वाम, सिद्धांत वीर भाव कौल दिन्य भाव

पका श्रद्धेतवादी साधक 'कील' कहलाता है जो कर्दम श्रीर चंदन में, शत्रु तथा पुत्र में कांचन तथा तृश में तिनक भी मेदबुद्धि नहीं रखता ।

(इ) संप्रदाय—कील मार्ग के अनेक संप्रदाय हैं। श्री विद्या के उपासकों का एक अन्य आचार है जो समयाचार के नाम से प्रसिद्ध है। 'समय' का अर्थ है हृदयाकाश में चक्रकीर भावना कर पूजा का विधान और इसीलिये 'समयाचार' में अंतर्याग ( श्रंत:पूजा ) की ही प्रधानता रहती है। कौलमार्गी तथा समयाचारी के

श्रहं देवी न चान्योस्ति ब्रह्मैवाहं न शोकमाक् । सिंबदानन्दरूपोऽहं नित्य-मुक्त स्वभाववान् ॥

र कर्दमे चन्दने भिन्नं पुत्रे रात्रौ तथा प्रिये । रमरानि भवने देवि तथैव कांचने तृखे । न भेदो यस्य देवेशि स कौताः परिकीर्तितः ॥

<sup>—</sup> भावचूडामिख तंत्र । (कलकत्ता )

सिद्धांतों में परस्पर महान् संघर्ष है तथा वे एक दूसरे की निंदा करते हैं। तथ्य यह है कि शाक पूजाविषान गुरुमुखेकगम्य है। सामान्य रीति से यह दुर्जीध तथा श्रगम्य है। उसके प्रतीकों तथा संकेतों का रहस्य संप्रदाय की परंपरा में प्रवेश करने पर ही ज्ञात हो सकतां है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा:

- (ई) पंचमकार—कील मार्ग में पंचमकार की उपासना का विशिष्ठ विधान है। ये मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन हैं को मकार से आरंभ होने के कारण 'पंच' मकार के नाम से प्रख्यात हैं। ये संकेतिक शब्द हैं जिनका अर्थ नितांत गूढ़ तथा रहस्यमय है। ये मौतिक पदार्थों के द्योतक न होकर आंतर मानों के स्चक हैं। 'मधु' का अर्थ है सहस्रदल कमल से चिति होनेवाली सुधा। 'मांस' का संकेत ज्ञान से पाप तथा पुराय के नाश तथा हनन से है। शरीरस्थ इडा तथा पिंगला (सांकेतिक नाम—गंगा और यसुना) में प्रवाहित होनेवाले श्वास तथा प्रश्वास का ही नाम है मतस्य। असत् संग के त्याग का नाम है सुद्रा (या सुत्रण)। मैथुन का अर्थ है सहस्रार में स्थित शिव का तथा कुंडलिनी शक्ति का योग अथवा सुषुम्णा नाड़ी में प्राण्यायु का मिलन को असीम आनंद का जनक होता है। तामस सावक इन वस्तुओं के भौतिक रूमों को उपयोग में लाकर चित्रिक अवक्य प्राप्त करता है, परंतु तांत्रिक पूजा का तात्वर्थ यह नहीं है। तंत्र का अधिकारी उच्च कोटि का जितेंद्रिय साधक होता है जिसके लिये मद्य मांस का सेवन नितांत हैय, गाईणीय तथा वर्ष्य होता है।
- (ह) मुख्य पीठ—शाक तंत्रों का विपुत्त साहित्य है जो श्रमी तक प्रायः प्रकाशित नहीं हुन्ना है। प्रायः ६४ तंत्रों का उक्लेख लक्ष्मीघर ने सौंदर्यलहरी के भाष्य (पद्य ३१) में किया है। शाक पूजा के तीन केंद्र हैं—काश्मीर, कांची तथा कामाख्या। इनमें प्रथम दोनों स्थान श्राज भी 'श्री विद्या' के प्रख्यात केंद्र है तथा कामाख्या (श्रासाम) कील मत का प्रधान पीठ है। कामाख्या भौगोलिक हिष्ट से भारत तथा मोट दोनों से संबद्ध है। फलतः यहाँ तिब्बती (या बौद्ध) तंत्रों का प्रमाव पड़ने से पूजा में उग्रता श्राना स्वामाविक ही है। इन शाक तंत्रों का संबंध श्रयवंवेद के 'सीमाग्य कांड' के साथ माना जाता है, परंतु श्रन्य वेदों से संबद्ध उपनिषद् भी तंत्र में मान्य तथा उपजीव्य हैं। इनमें प्रधान शाक्त उपनिषद् ये हैं—कील, त्रिपुरा महोपनिषद्, मावना उप०, बहुन्च, श्रव्योपनिषत्, श्रद्धेत भावना, कालिका श्रीर तारोपनिषद्। इनमें प्रथम तीन उपनिषदों का भाष्य भास्कर राय (१७वीं शती) ने किया है; त्रिपुरा तथा मावना उपनिषद् का माध्य श्रप्यय

<sup>ै</sup> द्रष्टव्य- लेखक का भा० द०, पृ० ५२०-२१ जहाँ मूल खोकों का उद्धरण तथा तत्त्वों का विस्तृत समीचण है।

दीचित ने (१६वीं शती )। इस प्रकार शाक्त सिद्धांतों का मूल उपनिपदों में ही विद्यमान है जिसका परिशृंहण तंत्रों में किया गया है।

(क) सिद्धांत-शाक दर्शन तया प्रत्यभिज्ञादर्शन में - त्रिपुरा तथा त्रिक सिद्धांत में-सिद्धांततः बहुत अधिक साम्य है। दोनों समभावेन अद्वेत के ही प्रतिपादक है। पूर्वविश्वित छत्तीस तत्त्व दोनों को ही समानरूपेश मान्य है। इनसे परे जो कुछ है वह तत्वातीत माना जाता है। संसार इन्हीं छत्तीस तत्वों की समष्टि है। तत्वातीत से ही तत्वों का उदय होता है। इस प्रकार वह परम वस्त साथ ही साथ तत्त्वातीत श्रर्थात विश्वोत्तीर्ण है तथा विश्वात्मक भी है। 'सदाशिव' से लेकर 'चिति' पर्यंत ३४ तस्व 'विश्व' कहलाते हैं। जिस तत्त्व का यह विश्व उन्मेप मात्र है वह तत्व 'शक्ति' कहलाता है। इस शक्ति के साथ शिव सदा मीलित रहते हैं। शिव तथा शक्ति—ये अवस्था के सूचक नाम हैं। शक्ति ही श्रंतर्मुख होने पर 'शिव' है। ( श्रंतर्लीन विमर्शः ) तथा शिव ही बहिर्मुख होने पर 'शकि' हैं। श्रंतर्मुख तथा बहिर्मुख भाव दोनों ही सनातन हैं। शिवतत्त्व में शक्तिभाव गौगा तथा शिवभाव प्रचान होता है। शक्तितस्य में शक्तिभाव प्रधान श्रीर शिवभाव गीगा रहता है। तत्वातीत दशा इन दोनों से भिन्न होती है जहाँ न शिव की प्रधानता है, न शक्ति की, प्रत्युत वह दोनों की साम्यावस्था है। यह शिवशक्ति का सामरस्य है। इसे शैव लोग 'परम शिव' के नाम से पुकारते हैं श्रीर शाक्त लोग 'पराशक्ति' के नाम से। तत्व एक ही है। मेद केवल नाम का है तथा साधक की दृष्टि से है। शाक्त मत में शिव पराशक्ति से उत्पन्न होकर जगत् का सर्जन करते हैं।

वह परम तस्व पूर्ण अर्खंड सींदर्य का निकेतन है। जगत् में जितना सींदर्य है वह उस पूर्ण सींदर्य के क्या मात्र का विकास तथा विलास है। वह पूर्ण सींदर्य ही अकेला न रह सकने के कारण जगत् में खंड सींदर्यमय बनकर विकसित होता है। सचमुच मगवान् अपने ही रूप को देखकर आप ही मुग्ध हैं। 'श्री चैतन्य चितामृत' का यह कथन यथार्थ है कि अपने ही रूप को देखकर कृष्ण के मन में चमत्कार उत्पन्न होता है और उसका आलिंगन करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है—

रूप हेरि आपनार कृष्णेर छागे चमस्कार। आर्छिगिते मने उठे काम ॥

यह चत्मकार ही पूर्गाहंता चमत्कार है। काम या प्रेम इसी का प्रकाश है। शिव-शक्ति के मिलन का प्रयोक्षक और कार्यस्वरूप यही आदिरस या श्रंगार रस

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'तांत्रिक टेक्स्ट' नामक अंथमाला में प्रकाशित, संस्था ११, कुलकत्ता ।

है। प्रत्यभिशा दर्शन का शिव तथा शक्ति तत्त्व ही त्रिपुरा (शाक्त) सिद्धांत में कामेश्वर तथा कामेश्वरी हैं तथा गौडीय वैष्णव मत में श्रीकृष्ण श्रीर राधा हैं। दोनों श्रिमिल तत्त्व हैं। इसे ही शाक्त मत में सुंदरी या त्रिपुरासुंदरी के नाम से श्रिमिहित किया जाता है। श्री शंकराचार्य ने 'सौंदर्यलहरी' में इसी के श्रलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया है।

सुंदरी के उपासक उसकी उपासना चंद्ररूप में करते हैं। चंद्र की षोडश कलाएँ हैं श्रीर संमिलित रूप से इनका 'नित्या षोडशिका' के नाम से वर्णन मिलता है। पहली पंद्रह कलाश्रो का उदय-श्रस्त, वृद्धि-हास होता है, परंतु षोडशी कला नित्य होने से 'श्रमृत कला' करते हैं। यही षोडशी महात्रिपुरसुंदरी ही 'पश्यंती' वाणी के नाम से उपासना करते हैं। यही षोडशी महात्रिपुरसुंदरी ही 'लिलता' है, 'श्री विद्या' है; सौंदर्य तथा श्रानंद का परम घाम है। गौडीय वैष्णव मत में श्रीकृष्ण ही वह परम तत्व हैं श्रीर उनके सदाकिशोर रूप (षोडश वर्षीय) में ध्यान का यही रहस्य है। 'लिलता' जिस प्रकार कभी पुरुषरूपा है श्रीर कभी खीरूपा, कृष्ण भी उसी प्रकार उमय रूप में श्राविभूत होते हैं—पुरुष रूप में तथा मोहिनी रूप में। इस प्रकार त्रिपुरा, त्रिक तथा वैष्णव मतो का मौलिक साहश्य है।

## ४. हिंदी साहित्य में तांत्रिक धर्म

गत पृष्ठों में तांत्रिक घर्म की एक संचित्त रूपरेखा खींची गई है जो उसके सांस्कृतिक महत्व तथा आध्यात्मिक मूल का श्रंकन करने में समर्थ होगी। हिंदी साहित्य का एक विशिष्ट संप्रदाय तंत्रों की पूजापद्धति तथा आचारविचार के द्वारा विशेष रूप से प्रमावित तथा अनुग्रहीत है: उसका नाम है नाथ संप्रदाय। इठयोग-प्रदीपिका, सिद्ध-सिद्धांत-पद्धति, सिद्ध-सिद्धांत-संग्रह, गोरच्चपद्धति, गोरखवानी श्रादि अनेक मान्य सांप्रदायिक ग्रंथ संस्कृत तथा हिंदी में निवद्ध हैं। संस्कृत में ग्रंथों की संख्या अपेच्चाकृत अधिक होना स्वामाविक है, परंतु हिंदी में भी इस मत के प्रीढ़ तथा प्रामाणिक ग्रंथ इघर प्रकाशित हो रहे हैं। इस्तिलिखित रूप में तो ग्रंथों की काफी संख्या अभी अपने प्रकाशन तथा अनुशीलन की बाट जोह रही है।

इस संप्रदाय के आदा संस्थापक परंपरा के अनुसार मगवान शिव हैं जो सव नायों के प्रथम 'आदिनाय' के नाम से विख्यात हैं । इससे स्पष्ट है कि नाय संप्रदाय शैव मत की ही एक परवर्ती शाखा है। सिद्धमत, सिद्धमार्ग, बोगमार्ग, योगसंप्रदाय, अवधूतमत, अवधूतसंप्रदाय आदि विविध नामो से इस मत की

१ बिन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम् । — उ० रा० १।१ (काशी)

२ इठयोगप्रदीपिका की ब्रह्मानंदी दीका, स्लोक १-५ (वेंक्टेश्वर प्रेंस, वंबई)

पर्यात ख्याति उपलब्ध होती है। इस मत का मुख्य धर्म योगाम्यास है इसिलये योगमार्ग आदि नामों की सार्थकता है। इस मत के मान्य आचार्य सिद्धों के नाम से विख्यात है और इसीलिये इसका 'सिद्धमत' से प्रख्यात होना स्वामाविक है। इस मत में यौगिक क्रियाओं की प्रधानता हो जाने से भावानुगा भक्ति से इसका मेल दूर गया। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने ग्रंथों में इस मत के प्रचार तथा भक्तिहीन योग की और स्पष्ट संकेत किया है। गोसाई जी का यह हद विश्वास था कि गोरखनाथ ने योग को जगाकर मिक को दूर कर दिया था ।

नाथमत के ऐतिहासिक प्रचारकों तथा प्रतिष्ठापकों में मत्स्येंद्रनाय, गोरखनाथ, जलंघरनाथ तथा कृष्णपाद (कानुपा)—इस आचार्य चतुष्ट्यी की मान्यता विशेष है और यह उचित ही है। मत्स्येंद्र तथा जालंघर गुरुमाई थे। मत्स्येंद्रनाथ का जन्म 'चंद्रगिरि' नामक स्थान में हुआ था जो कामाख्या (आसाम) के निकटवर्ती माना जाता है। अमिनवगुत (११वीं शती) के द्वारा 'तंत्रालोक' में नमस्कृत तथा संकेतित 'मच्छंदविमु' मत्स्येंद्रनाथ से अमिन्न ही प्रतीत होते हैं। 'कोल-शान-विनिर्ण्य' के अनुसार मत्स्येंद्र कौल मार्ग के आद्य प्रवर्तक स्वीकृत किए गए हैं। तंत्रालोक के व्याख्याकार इन्हें सकल कुलशास्त्र का अवतारक मानते हैं। इनका आविर्मावकाल नवम शतक का मध्य माग था। जालंघरनाथ के वैयक्तिक जीवन का वर्णन अनेक प्रयों में मिलता है, परंतु उनमें घटनाओं का इतना वैपम्य है कि हम यथार्थ निर्ण्य पर नहीं पहुँच पाते। कहीं ये मत्स्येंद्र के गुरु और कहीं ये गुरुभाई बतलाए गए हैं। कृष्णपाद इन्हीं के मान्य शिष्य थे। इन गुरु-शिष्य का मत कापालिक मत के सिद्धांतों के बहुत ही समीपवर्ती माना जाता है।

गोरखनाथ मध्ययुग के एक विशिष्ट महापुरुप ये जिन्होंने अपने गुरु मत्स्येंद्र के द्वारा प्रचारित कील मार्ग की शुटियों को दूर कर उसे विशुद्ध रूप में परिण्यत किया। गोरखनाथ इठयोग के महनीय आचार्य थे जो अपनी इठविद्या के बल पर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रचार तथा उपदेश में आज भी संलग्न हैं—ऐसी घारणा 'इठयोगप्रदीपिका' के रचयिता की है। इनके उपदेशों में योग तथा शैव तंत्रों का पूर्ण सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है। अहांड की उत्पत्ति के सिद्धांत शुद्ध तांत्रिक हैं। तंत्रों में छत्तीस तन्तों से विश्व की

<sup>े</sup> गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। निगम नियोग ते सी केलि ही अरी सी है॥

<sup>—</sup>किविवावली, उत्तरकांड ( ना० प्र० समा, काशी ) १ द्रष्टव्य—इजारीप्रसाद द्विवेदी: नाथ संप्रदाय, पृ० १०३-११२। ( हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १६५० )

सृष्टि का को वर्णन किया गया है उसका अनुसरण यहाँ मी है। तंत्रो के अनुसार ही गोरखनाथ भी शिव को रूपातीत, गुणातीत, शून्यरूप तथा निरालंब-स्वरूप मानते हैं। रसेश्वरदर्शन के सिद्धांतों के अनुसार इस मार्ग के अनुयायी भी पारद के प्रयोग से शरीर को हढ़, दिव्य तथा जरा-मरण-रहित बनाने के पद्धपाती थे, क्योंकि ऐसी ही दशा में हठयोग (प्राण्यारणा) का पूर्ण निर्वाह हो सकता है। इस प्रकार नाथ संप्रदाय का सिद्धांत शैव तंत्र तथा हठयोग के मिश्रण का परिण्यत फल है।

गोरखनाथ की लिखी ४० छोटी मोटी हिंदी पुस्तको का परिचय हिंदी के विद्वानों को है जिनमें सबदी, पद, प्राण, संकली, नरवैनोघ श्रादि १३ ग्रंथों का एकत्र प्रकाशन डा॰ पीतांबरदत्त बड़थ्वाल ने 'गोरखबानी' के नाम से किया है। इन ग्रंथों का अनुशीलन मध्ययुगीय संतों की बानियों का मम खोलने के लिये नितात श्रावश्यक है। इस प्रकार नायपंथी सिद्धों के माध्यम द्वारा शैव तंत्र तथा योग के श्रावेक मान्य सिद्धांत संतों तक पहुँचने में कृतकार्य हुए हैं। इस संचित्त विवेचन से इम कह सकते हैं कि हिंदू तंत्रों का आदरणीय विचार तथा सिद्धांत हिंदी के संत साहित्य में बहुशः ग्रहीत, आहत तथा सत्कृत होकर अध्यात्ममार्ग के साधकों का विशेष उपकार करता श्राया है।

<sup>ै</sup> गोरखनाथ के हिंदी में दिए गए उपदेशों के लिये देखिए—'नाथ संप्रदाय', ए० १८२-१८७। ६७

## सप्तम अध्याय

## वेदांत

# १. भारतीय दर्शन का चरम विकास

वेदांत दर्शन भारतीय श्रध्यात्मशास्त्र का चरम विकास माना जाता है। 'वेदांत' शब्द का श्रर्थ है वेद का श्रंत या सिद्धांत श्रीर इस विशिष्ट श्रर्थ में इसका प्रयोग श्रनेक उपनिषदों में भी पाया जाता है। श्रुति के रहस्यभूत सिद्धांतों का प्रति-पादक होने के कारण 'उपनिषद्' के लिये ही 'वेदांत' का प्रयोग होता है। कालांतर में उपनिषदों के सिद्धांतों में श्रापाततः प्रतीयमान विरोधों के परिहार तथा तथ्यों की एकवाक्यता के निमित्त बादरायण व्यास ने 'ब्रह्मसूत्र' का निर्माण किया जो उपनिषन्मूलक होने के कारण 'वेदांतसूत्र' के नाम से भी श्रमिहित होता है। श्रीमद्भमगबद्गीता उपनिषदों का सार प्रस्तुत करती है। ये तीनों ग्रंथ—उपनिपद्, ब्रह्मसूत्र तथा गीता—प्रस्थानश्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के हारा प्रतिपादित तत्त्वशान 'वेदांत' कहलाता है।

#### २. संप्रदाय भेद

इन तीनों के मौलिक उपदेश तथा शिक्य के विषय में भारतीय दार्शनिकों में एकवाक्यता नहीं है। ब्रह्मस्त्र के ऊपर लगभग दस भाष्य प्रकाशित तथा प्रचितत हैं जिनमें नवीन दृष्टिकोण से उनके अर्थ की व्याख्या की गई है। इनमें प्राचीनतम भाष्य के रचियता आचार्य शंकर हैं जिनका 'शारीरक भाष्य' अद्वैत वेदांत का नितांत प्रौढ़, प्रांजल तथा प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। वेदांत के छः मुख्य पक्ष हैं जिनके प्रतिपादन की एक दीर्घ परंपरा आज भी जागरूक है। इन पक्षों की अन्वर्थक संशाप हैं—(१) अद्वैत, (२) विशिष्टाद्वेत, (३) द्वैताद्वेत, (४) श्रुद्धात, (५) श्रुद्धात, (३) द्वैताद्वेत, (४) श्रुद्धात, (४) श्रुद्धात, (३) क्षात्र तथा जीव के परस्पर संबंध का पार्थक्य ही इन विभिन्न पन्नों के नामकरण का हेत्र है। इस परिच्छेद में इसी कम से इन मतों का संज्ञित उपन्यास किया जा रहा है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वेदान्ते परमं गुग्रम् ( स्वेता० वप० ६।२२ ), वेदान्तविद्यान ग्रुनिश्चितार्थाः (सुग्रहक ३।२।६ )

र इन मार्घ्यों के नाम, समय तथा सिद्धांत के लिये देखिए—वलदेव उपाध्याय: भा० द०, प० ४०१-४०२।

## ३. श्रद्धेत बेदांत

स्रद्धेत वेदांत के प्रधान प्रतिष्ठापकों में आचार्य गौडपाद तथा आचार्य शंकर मुख्य हैं। इस दर्शन का एक विशाल साहित्य है जो मौलिकता तथा विद्वता की दृष्टि से नितांत महनीय तथा माननीय है।

(१) ब्रह्म-इस विश्व में एक निर्विकल्पक, निरुपाधि तथा निर्विकार सत्ता विद्यमान है जिसे 'ब्रह्म' कहते हैं। श्रति में ब्रह्म के दोनों रूपो-सगुण तथा निर्मुण-का विवर्ग पर्याप्त रूप से मिलता है। शंकराचार्य के मत में सगुग ब्रह्म (या ईश्वर, श्रपर ब्रह्म ) जगत के समान ही मायासंचलित होने से मायिक है, परंत्र निर्माण ब्रह्म पारमार्थिक है। ब्रह्म का स्वरूप लच्चण है—सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तैचि॰ उप॰ २।१।१ ) तथा विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( वृह० उप० ३।६।२८ )। ब्रह्म 'सत्य' है श्रर्यात् त्रिकाल में अवाधित एक रूप से रहनेवाला है। वह ज्ञानरूप है। वह किसी से प्रविमक्त नहीं हो सकता, श्रतएव 'श्रनंत' है। श्रनंत होने से ब्रह्म ज्ञानरूप ही है, शान का कर्ता नहीं । वह सत् ( सत्ता ), चित् ( शान ) तथा आनंद रूप ( सचिदा-नंद ) है। ब्रह्म का यही स्वरूप लच्चण अर्थात् यथार्थ लच्चण है। यही ब्रह्म माया से श्रावृत होने पर सराा ब्रह्म, श्रपर ब्रह्म या ईश्वर के नाम से श्रमिहित होता है तथा इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण होता है। वह सर्वकाम तथा सर्वेश है। फलतः सृष्टिन्यापार लीलामात्र है क्योंकि आसकाम की जिस प्रकार कोई स्पृहा नहीं होती, उसी प्रकार सर्वकाम का इस सृष्टिन्यापार में कोई भी प्रयोजन नहीं है । न्यायशास्त्र ईश्वर को जगत् का केवल निमित्त कारण मानता है, परंतु श्रद्धैत वेदांत में वह एक ही साथ उपादान तथा निमित्त दोनो कारणो का रूप है। उपनिषदों में मकड़े का दृष्टांत इस तत्व की पुष्टि में दिया जाता है। जिस प्रकार मकड़ा ( खूता ) श्रपने में ही स्वयं श्रपने श्राप तंतुश्रों को तनता हुश्रा जाल वुन ढालता है, ईश्वर भी ठीक इसी प्रकार श्रपने में ही श्रपने श्राप जगत् की सृष्टि करता है।

ब्रह्ममीमांसा के विषय में शंकर तथा रामानुज का मत नितांत पृथक् है। शंकर के अनुसार ब्रह्म सजातीय, विजातीय, स्वगत—इस तीन मेदों से रहित होता है, परंतु रामानुज के मत में ईश्वर प्रथम दोनों मेदों से रहित होने पर भी स्वगत मेद से अन्य नहीं रहता। ईश्वर चिदचिद्विशिष्ट होता है। इसलिये उसका चिदंश अचिदंश से स्वमावतः भिन्न होता है। शंकर मत में इस विशिष्टता की कस्पना न होने से वह स्वगत मेद से भी शन्य रहता है।

१ ब्रह्मसूत्र २।१.३२-३२ पर शांकर भाष्य देखिए। ( निर्णंय सागर, वंवर्र )

- (२) माया—निर्गुण या निर्विशेष ब्रह्म की सगुण या सविशेप ब्रह्म में परिणित का प्रधान बीज है—माया। श्रिप्त की प्रथक न रहनेवाली (श्रप्रथम्भृता) यहिका शक्ति के श्रमुख्य ही माया ब्रह्म की श्रप्रथम्भृता शक्ति है। त्रिगुणातिमका वाहिका शक्ति के श्रमुख्य ही माया ब्रह्म की श्रप्रथम्भृता शक्ति है। त्रिगुणातिमका माया ज्ञानविरोधी मावल्प पदार्थ है। वेदांत में माया 'श्रनिर्वचनीय' शब्द के द्वारा माया ज्ञानविरोधी मावल्प पदार्थ है। वेदांत में माया 'श्रमिवचनीय' शब्द के द्वारा व्यवहृत होती है। माया को न 'सत्' कह सकते हें श्रीर न 'श्रस्त'। यदि वह 'श्रम्त' होती तो कभी बाधित नहीं होती। वह सर्वदा प्रतीत होती है श्रीर इसलिये 'श्रस्त' मेन नहीं कही जा सकती। (सत् चेत् न वाध्येत; 'श्रस्त' चेत् न प्रतीयेत)। श्रामें से विलक्षण होने के कारण ही वह 'श्रमिवचनीय' कहलाती है। उसकी दो श्राक्तियाँ मुख्य हैं—श्रावरण शक्ति श्रीर विश्लेप शक्ति। इन्हीं शक्तियों के द्वारा माया वस्तुभृत ब्रह्म में उसके वास्तव रूप को श्रावृत कर जगत् की प्रतीति का उदय करा देती है। श्रावरण शक्ति वस्त्र के सचे रूप को दक्त देती है श्रीर विश्लेप शक्ति वस्तु में अवस्त्र को उत्पन्न कर देती है—ठीक जादू के समान। इसी माया की उपाधि से युक्त ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण होता है श्रीर उपाधि पच्च (माया) की दिष्ट से वही उपादान कारण होता है। इस प्रकार एक ही में दोनों कारणों की सत्ता विद्यमान रहती है।
  - (३) जीव—श्रंतः करण से अविच्छन चैतन्य 'जीव' कहलाता है। यह जीव ब्रह्म के समान ही श्रद्धित है, दो नहीं है। इसे श्रन्य दार्शनिक श्रणु परिमाण वाला मानते हैं, परंद्ध श्रद्धित मत में जीव ब्रह्म के समान ही विभु है तथा नाना न होकर एक है। श्रत्यंत सहम होने के कारण ही वह 'श्रणु' कहलाता है, किसी परिमाण की दृष्टि से नहीं। श्रात्मचैतन्य जाप्रत, स्वप्न तथा सुपुति त्रिविध श्रवस्थाश्रों में तथा श्रज्ञमय, मनोमय, प्राण्यमय, विज्ञानमय तथा श्रानंदमय—इन पंचकीपों में उपलब्ध होता है, परंद्ध श्रात्मा का श्रद्ध चैतन्य इन सब से परे हे श्रर्थात् वह श्रवस्था त्रयातीत तथा पंचकोषातिरिक्त है। जीव तथा ब्रह्म का संबंध तो श्रद्धित रूप ही है, परंद्ध दोनों के परस्पर संबंध को समझाने के लिये श्रद्धैतवादियों ने श्रनेक मतीं की उद्मावना की है जिसमें विवप्रतिविववाद मुख्य है।
    - (४) अध्यास—श्रज्ञान के कारण ही शुद्ध चैतन्य श्रपनी विशुद्धता से च्युत होकर श्रव्यज्ञ जीव के रूप में परिण्यत होता है तथा संसार के बंध का श्रनुभव करता है। 'ज्ञान' से ही इस बंध की निवृत्ति होती है। श्रध्यास (तत्पदार्थ में श्रतद् पदार्थ का श्रारोप) से ही संसार है श्रीर ज्ञान द्वारा श्रध्यासनिवृत्ति पर मोच संपन्न होता है। कार्य-कारण-संबंध के विषय में श्रद्धेत वेदांत विवर्तवादी है।

१ रामानुज तथा शंकर के मतभेद के लिये द्रष्टच्य---वलदेव उपाध्याय: भा० सं०, ए० २११--२१६। ( नागरीप्रचारिखी सभा, काशी )

रामानुज श्रादि श्राचार्यों की दृष्टि में परिगामनाद का राज्य है, परंतु श्रद्धैतियों के श्रनुसार निनर्त का । तान्तिक परिनर्तन (जैसे दूष से दृद्दी का ) निकार कहलाता है तथा श्रतान्तिक परिनर्तन (जैसे रज्जु में सर्प का ) निनर्त की संशा पाता है । जीन नस्तुतः ब्रह्म रूप ही है । 'तत्त्वमिंस' महा नाक्य का तो यही तात्पर्य है । मुक्ति श्रशेष श्रानंदमयी दशा की संशा है । श्रद्धैत शान होने पर जीन श्रपनी उपाधियों ये मुक्त होकर सिचदानंद रूप प्राप्त कर देता है । इसकी श्राचार मीमांसा नितांत युक्तियुक्त, व्यानहारिक तथा उपादेय है ।

(४) हिंदी साहित्य में परिएति—इस नेदांत मत का प्रमान हिंदी के मान्य भवियों के ऊपर विशेष रूप से लिखत होता है-विशेषकर गोस्वामी तलसी-दास में । तुलसीदास के दार्शनिक मत की समीचा इघर कई मान्य श्रालोचकों ने की है, परंत्र उनमें मतैक्य दृष्टिगोचर नहीं होता । कुछ लोग उन्हें विशिष्टाहैतवादी मानते हैं, कोई द्वेतवादी, तो कतिपय अद्वेतवादी। त्रलसीदास के मत में ज्ञान तथा भक्ति का विसल सामरस्य है श्रीर यही उनकी विशिष्टता है। श्रद्धेत वेदांत ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति का पुरस्कर्ता है। वह मिक्त को अपनी साधना में ऊँचा स्थान नहीं देता, परंत्र यहीं विरोध होने से तुलसीदास विशिष्टाहैत की श्रीर सकते माने जाते हैं। तथ्य यह है कि परमार्थ दृष्टि से-शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से-अहैत मत गोस्वामी जी को मान्य है, परंतु भक्ति के व्यावहारिक विद्धांत के अनुसार मेल करके चलना वे अञ्छा समझते हैं। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान के साथ मिक्त का व्यावहारिक संगेलन तलसीदास का दार्शनिक मत है श्रीर इस मत के लिये वे 'श्रीमद्भागवत' के ही पूर्ण अनुयायी है। भागवत का मौलिक तत्त्व नैक्कर्म्य तथा अच्यूत भक्ति का मधुर मिलन तुलसीदास को पूर्णतया स्वीकृत है। इसलिये गोस्वामी जी अहैत वेदांत के ही पूर्ण समर्थंक थे 3। श्रान्य श्रनेक कवियों ने वेदांत के मतवाद को श्रपनी कविता में श्राश्रय दिया है। बिहारी ने इस प्रसिद्ध दोहे में वेदांत के प्रतिविववाद का ग्रहण किया है:

> मैं ससुझो निरधार यह जग काँची काँच छौं एकै रूप अपार, प्रतिविवित कखियत जहाँ।

भतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार ब्र्युदीरितः ।
 श्रतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्तं ब्र्युदाहृतः ॥ —वेदान्तसार । ( निर्णय सागर, वंवर्षः )

२ नैष्कर्त्यमप्यचुत भाववितं न शोमते शानमलं निरंजनम्। —भा० सं० १।२

<sup>3</sup> द्रष्टव्य-वलदेवप्रसाद मिश्र: तुलसीदर्शन, पृ० २०५-२१३। (प्रकाशक, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग)। विजयानंद त्रिपाठी: कल्याण, जुलाई, १६३७।

### ४. विशिष्टाद्वैत मत

- (१) मायावाद का विरोध—मायावाद के प्रवल विरोधी तथा वैष्णाव धर्म के उन्नायक वेदांत मतो में विशिष्टाद्वेत िखदांत नितांत प्राचीन माना जाता है। श्री रामानुजाचार्य का वेदांतसूत्रों का विशिष्ट सिद्धांत ग्रंथ है। नाथमुनि (रंगनाथ मुनि, ८२४ ई०-६२४ ई० ), यामुनाचार्य (विख्यात नाम त्र्यालवंदार) तथा रामानुषाचार्य (१०३७ ई०-११३७ ई० ) इस वेदांत के त्रिमुनि हैं, परंतु इस वेदांतमत की एक दीर्घ परंपरा स्वीकृत की गई है जिसके श्रंतर्गत वोधायन, टंक, द्रमिड, गुहदेव, कमर्दि तथा भारुचि जैसे वेदांताचार्य पूर्वरामानुज युग के प्रतिनिधि श्राचार्य माने जाते हैं श्रीर इन्हीं के व्याख्याग्रंथों के श्राधार पर श्रीभाष्य का विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित माना जाता है। इस मत का उदय दिन्नण भारत में, विशेषतः तमिल देश में हम्रा जहाँ से यह मत उत्तर भारत में प्रचलित तथा प्रसारित हन्ना।
- (२) उदय-पूर्वनिर्दिष्ट त्रिमुनि के त्राविर्भाव से पहिले ही तिमल देश में भगवद्मिक के प्रचारक 'श्रालवार' संतों का उदय हो चुका था। 'श्रालवार' तमिल भाषा का शब्द है जिसका श्रर्थ है श्रध्यात्म ज्ञान के समुद्र में गोता लगानेवाला व्यक्ति । इन तमिल देशीय वैष्णुव संतों में बारह त्रालवार मुख्य माने बाते हैं बिनका स्त्राविर्माव काल ५वीं शती से १०वीं शती तक का सुदीर्घ काल प्रायः स्वीकृत किया जाता है। तिमल काव्यों के द्वारा द्रविड देश में भक्तिगंगा को बहानेवाले इन श्रालवारों में सरो योगी (पोयगै श्रलवार ), भूतयोगी (भूतचाल-बार ), तथा महत् योगी (पेयालवार) ऋत्यंत प्राचीन युग के समकालीन संत हैं। शठकोपाचार्य (परांकुश मुनि या नम्मालवार ) के तमिलकाव्य (विशेपतः 'तिरुवाय मोलि') श्रपने साहित्यिक सौंदर्य तथा श्राध्यात्मिक गांभीर्य के कार्या 'द्रविड उपनिषद्' के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा देववाशी में श्राचार्यों के हाथों श्रनूदित होने का उन्हें महातम्य श्रीर गौरव प्राप्त है। इन संतों में कुलशेखर जैसे राजा, गोदा ( आंडाल ) जैसी स्त्री एवं परकाल ( नीलन्, तरु मंगेत्रा श्रलवार ) जैसे डाकू भी संमिलित थेरे।

निष्कर्ष यह है कि आलवारों के मिक्तरसपूरित काव्यों के बहुल प्रचार के कारण मिक्तिस्नग्ध तमिल देश में विशिष्टाद्वैत मत का तरुवर रूढ़मूल हो कर

१ श्रालवारों के जीवनचरित के लिये द्रष्टव्य--- 'कल्याख', संत श्रंक, पृ० ४०४-४१६।

२ द्वादश त्रालवारों का पराशरभट्ट कृत यह नामसूचक पद्य श्रीवैष्णवों में नितांत प्रख्यात है: भूतं सरश्च महदाह्वय मद्रनाथ, श्री मक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान्। मक्तांत्रिरेणु-परकाल-यतींद्र मिश्रान्, श्रीमत् परांकुशसुनि प्रयतोऽस्मि नित्यम् ॥

समस्त भारत में ऋपनी शाखा प्रशाखा का विस्तार करने में कृतकार्य हो सका। रामानुज के लगभग डेढ सौ वर्षों के भीतर ही श्री वैष्णुवों में दो खतंत्र मत खडे हो गए जिनके तमिल नाम 'टेकलै' तथा 'वडकलै' हैं। इनमें अठारह सिद्धांतगत पार्थक्य थे जिनमें 'प्रपत्ति' के विषय में गहरा मतमेद या। तमिल वेद के पत्त-पाती 'टेंकलै' मत के अनुसार प्रपत्ति के लिये जीव को कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती. प्रत्युत मगवान श्रीहरि शरणागत जीवो का उद्धार स्वयमेव कर देते हैं, परंत कर्मकाढ का श्रास्थापूर्ण 'वड़कलें' मत प्रपत्ति के लिये कर्मों के श्रनुष्ठान को परमावश्यक मानता है। प्रपत्ति तत्त्व के हष्टांत के निमित्त प्रथम संप्रदाय 'मार्जार-किशोर' के तथा दितीय संप्रदाय 'किपिकिशोर' के व्यवहार को मान्यता देता है। मार्जार (बिह्नी का बचा ) अपने कर्मों के अभाव में स्वतः अपनी जननी के . स्तेह का भाजन बनता है, परंतु कपिकिशोर को शरगापन होने पर भी माता को जोरो से पकड़ने की आवश्यकता बनी ही रहती है। 'श्रीवचनभूषणा' में प्रपत्ति के व्याख्याता लोकाचार्य (१३वीं शती) प्रथम मत के तथा अनेक ग्रंथीं के लेखक वेदांतदेशिक द्वितीय मत के संस्थापक हैं।

#### (३) सत्त्वत्रय

(अ) चित्-रामानुज के अनुसार पदार्थं तीन हैं-चित्, अचित् तथा ईश्वर । चित् से ग्रमिप्राय है मोक्ता जीव से, ग्रचित् का जगत् से तथा ईश्वर का सर्वोतर्यामी से है। यह कल्पना श्वेताश्वतर उपनिषद् के भोका, भोग्य तथा प्रेरित ब्रह्म के आधार पर प्रतिष्ठित है । चित् देह-इंद्रिय-मन-प्राग-बुद्धि से विलक्ष्ण, श्रजङ्, श्रानंदरूप, नित्य, श्रणु, श्रन्यक्त, श्रचित्य, ज्ञानाश्रय है । जीव के श्रणुत्व के ऊपर समस्त वैष्णाव दर्शन का स्नाग्रह है। जीव की उत्क्रांति (शरीर से निर्गमन) तथा परिमास का श्रुति ग्रंथों में उल्लेख उसके अणुत्व का प्रमापक है। कठ के अनुसार शरीर के मध्य में निवास करनेवाला आत्मा अंगुष्टमात्रा है<sup>3</sup>, जो श्रेताश्वतर के प्रमाशा पर बाल के अप्रमाग का दश सहस्रतम अंश है । जीव नियम है तथा ईश्वर नियामक है। जीव में एक विशेष गुजा शेषत्व विद्यमान रहता है अर्थात् वह श्रपने कार्यकलापों के लिये ईश्वर पर सर्वतोमावेन अवलंबित रहता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र श्रवश्य है, परंतु विना ईश्वर की सहायता के वह कर्म कर नहीं

१ भोका भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा। सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत् ॥ — स्वै० ड० १।१२ ( चौसंभा संस्कृत सीरीज, काराी )

२ तरवत्रय पृ० ५।

अंगुष्ठमात्रः पुरुषोमध्यआत्मनि तिष्ठति ॥ —कठ० ।

४ खे० छ०।

सकता। क्षेत्र में जैसा बीज बोया जायगा, वैसा ही फल उत्पन्न होगा, परंतु सव वीजों को मेव की अपेचा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार जीवों को भी ईश्वर की अपेचा रहती है। ईश्वर को 'कर्माध्यच्च' कहने का यही स्वारस्य है। अद्वैतवाद की जीव-कल्पना से इसका पार्थक्य नितांत स्पष्ट है। अद्वैती आत्मा को एक तथा विसु मानते हैं। इसके विपरीत विशिष्टाद्वैती जीव को अनंत, एक दूसरे से एकांत भिन्न तथा अशु मानते हैं।

(आ) ईश्वर - विशिष्टाद्वेत मत में जीव और जगत् वस्तुतः नित्य तथा स्वतंत्र पदार्थ हैं परंतु ये दोनों ईश्वर के अधीन रहते हैं। ईश्वर अपने अंतर्यामी रूप से समस्त विश्व में—जीव तथा जड़ के अंतस्तल में—विराजमान रहता है। रामानुज मत में जगत् में निर्गुण वस्तु की कल्पना एकदम असंभव है और इसीलिये ईश्वर सगुण ही हो सकता है, निर्गुण नहीं। ईश्वर संख्यातीत दिच्य गुणों का आधार है। वह प्राकृत गुण्यरिहत, कल्याण गुण्य-गुणाकर, अनंत ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान शक्ति आदि कल्याण गुण-विभूषित है। वह जगत् का उपादान कारण भी है तथा निमिच कारण भी। चित् (चेतन जीव, गीता की परा प्रकृति) तथा अचित् (जड़ प्रकृति, गीता की अपरा प्रकृति) से विशिष्ट ईश्वर जगत् का उपादान कारण होता है, संकल्य-विशिष्ट ईश्वर निमिच कारण है। वह सर्वेश्वर, सर्वश्चेपी, कर्मों से आराष्य, सफल कर्मों का फलदाता तथा सर्वाधार है। यह सारा जगत् उसका शरीर है। वह जीवों का अंतर्यामी तथा स्वामी है।

मकों के अनुरोध से वह पाँच मूर्तियाँ धारण करता है—ग्रर्चा, विभव, व्यूह, सूक्ष्म तथा श्रंतर्यामी। ये पाँचों ईश्वर के क्रमशः उत्कर्पशील रूप है। शास्त्रीय दृष्टि से स्थापित देवमूर्ति ईश्वर का 'श्रचीवतार' है। 'विभव' से तात्पर्य मत्स्य, कच्छप श्रादि चौबीस श्रवतारों से है। 'व्यूह' के ग्रंतर्गत वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न तथा श्रानिकद इन चतुर्व्यूहों की सत्ता मानी जाती है। 'सूक्ष्म' से ग्राभिप्राय परव्रहा से है श्रीर 'श्रंतर्यामी' का प्रत्येक शरीर में वर्तमान छिन्यमाव से।

ईश्वर तथा चिद्वित् के परस्पर संबंध की भीमांसा रामानुज मत में नाना प्रकार से की गई है। ईश्वर प्रकारी है तथा चिद्वित् प्रकार हैं। रामानुज सत्कार्यवाद के समर्थक तत्त्वज्ञ हैं जिनकी दृष्टि में जीव तथा जगत् के रूप में परिशाम होने पर भी ईश्वर में (श्रुति की मान्यता के अनुसार) किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता। प्रकारी उपादान होता है तथा प्रकार उपादेय (अथवा उपादान कारण का कार्य)। इन दोनों में आतमा तथा शरीर जैसा संबंध है। अर्थात् चित् और

<sup>े</sup> सर्वं परमपुरुषेया सर्वात्मना स्वार्थे नियाम्यं धार्यं तच्छेषतैकस्वरूपमिति सर्वे चेतनाचेतनं तस्य शरीरम्। —श्रीभाष्य, (२।१।६ सूत्र। (महास)

अचित् ईश्वर के शरीर हैं जो आतमा के समान समस्त जगत् में अंतर्गामी रूप से विद्यमान रहता है। दोनों का पार्यक्य शेप-शेषी-संबंध के द्वारा भी समभाया जा सकता है। शोषी का अर्थ है मुख्य तया शेप का अर्थ है सहकारी, तदधीन या परतंत्र। ईश्वर स्वतंत्र सत्ताधारी होने से 'शेपी' तथा अन्य दोनों पदार्थ तदधीन होने के कारण 'शेष' पद वाच्य होते हैं। प्रकार तथा प्रकारी 'अप्रथक् सिद्ध' पदार्थ है अर्थात् उनकी प्रयक् सत्ता कभी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उन दोनों का विच्छेद सर्वया असंभव है। ब्रह्म (विशेष्य) का जीव तथा जगत् (विशेष्यों) से प्रयक् वर्णन नहीं किया जा सकता। 'निगुंण' ब्रह्मविषयक श्रुतियों का तात्मर्थ यही है कि ब्रह्म समस्त हेय गुणों से अन्य है। 'एकमेवा द्वितीयम्' श्रुति का तात्मर्थ अव्याङ्गत ब्रह्म से है जिसमें प्रलयकाल में जीव और जगत् सूक्ष्म रूप धारण कर निवास करते हैं। 'विशिष्टाद्वेत' नामकरण का भी यही स्वारस्य है कि जढ़ तथा चेतन से विशिष्ट ईश्वर की अद्वेतता है', क्योंकि ईश्वर इन दोनों शरीरस्थानीय गुणों से कभी विरहित नहीं हो सकता।

जीव ईश्वर का अंश माना जाता है, परंतु इससे ईश्वर में खंडमान की कल्पना नहीं उत्पन्न होती। ब्रह्म जगत् का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों है। ब्रह्म अखंड है। ब्रतः 'अंश' का अर्थ 'स्थान घेरनेवाला दुकड़ा' नहीं है, परंतु जैसे प्रकाश सूर्य का अंश है और गुण गुणी का, वैसे ही जीव भी ईश्वर अंश है।

- (इ) अचित्—इतसे अभिप्राय जड़ प्रकृति से है। लोकाचार्य के मत में अचित् तत्व के तीन भेद होते हैं—
  - (क) सत्त्व शून्य = काल । काल प्रकृति से प्रयक् माना गया है, परंतु

    व्रह्म से वह अलग नहीं है। काल की स्वतंत्र सत्ता

    है तथा प्रकृति के समान वह भी परिणामशील

    पदार्थ है। वंटा, मिनट, ज्ञ्ण, पल श्रादि उसके

    परिणाम हैं।
  - ( ख ) मिश्र सत्त्व = प्रकृति, माया का या श्रविद्या । तम तया रजस् का मिश्रग् होने से यह तत्त्व प्राकृतिक परिगाम का या सृष्टि का कारग होता है।
  - (ग) शुद्ध सत्त्व = नित्य विभूति, त्रिपाद्धिभृति । इस तत्त्व की कत्यना रामानुज दर्शन का वैशिष्ट्य है। इस द्रव्य में अन्य गुणो का रंचक मात्र भी मिश्रण नहीं है। यह नित्य,

१ द्रष्टव्य-वेदान्ततत्त्वसार । (भद्रास )

२ द्र०—सर्वदर्शन सं०, रामानुन दर्शन ना वर्णन, ए० ४४ ( आनंदाश्रम सं० )

ज्ञानानंद का जनक, निरवधि तेजोरूप द्रव्य विशेष है जिससे ईश्वर, नित्य पुरुषों तथा मुक्त पुरुषों के शरीर का तथा स्वर्गादि का निर्माण होता है। श्रात्मा विना शरीर के किसी भी श्रवस्था में श्रवस्थित नहीं रह सकता। श्रतः मुक्तावस्था में भी जीवों को हसी शुद्ध सक्त से निर्मित शरीर की प्राप्ति होती है। शुद्ध सक्त को लोकाचार्य जड़ मानते हैं, परंतु वेंकटनाथ श्रादि श्राचार्य हसे चेतन पदार्य मानते हैं। इसके मूल में उनकी विभिन्न सांप्रदायिक कत्यनाएँ हैं।

(४) पदार्थ विभाग—ऊपर का विभाजन 'तत्वत्रय' के आधार पर किया गया है। वेदांतदेशिक के अनुसार पदार्थ विभाजन की पद्धित इससे भिन्न है । तत्त्र के दो प्रकार होते हैं—ह्रव्य और अद्रव्य। ह्रव्य के अंतर्गत जड़ और अजड़ का विभाजन होता है। प्रकृति तथा काल मेद से जड़ का है विध्य तथा प्रत्यक् (चेतन) और पराक् मेद से अजड़ का है विध्य होता है। प्रत्यक् (चेतन) के भीतर ईश्वर तथा जीव की गणना है तथा पराक् के भीतर नित्यविभूति तथा धर्मभूत ज्ञान की गणना है। पदार्थ-विभाग-बोधक तालिका से यह विपय स्पष्ट हो जायगा:



- (४) साधन तत्त्व-श्रीवैष्णव मत में भगवान की दास्य भक्ति ही जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सर्वया समर्थ मानी गई है परंत भक्ति का उदय होने के तिये साधक को स्वकर्तों के अनुष्ठान से हृदय को शुद्ध कर हेने की श्रावश्यकता होती है। भगवान का प्रीतिपूर्वक घ्यान करना ही मिक्त है (स्नेहपूर्वमनुष्यानं भक्ति: )। 'मगवत फॅंक्यें'- मगवान का दास्य- से ही बीवों को भगवत्सानिध्य प्राप्त होता है जिससे वह उनकी चिरसेवा से ब्रानंद का भागी वनता है। भक्ति का चरम श्रवसान 'प्रपत्ति' में होता है। 'प्रपत्ति' का अर्थ है आलमसमर्पता। प्रपत्ति के तीन आकार या विशेषण हैं—(१) अनन्यशेषत्व (भगवान् का ही दास होना ), (१) अनन्य सायनत्व ( एकमात्र मगवान् को ही तत्प्राप्ति में उपाय मानना ), (३) श्रनन्य भोग्यत्व ( श्रपने को भगवान् के द्वारा ही योग्य मानना )। प्रपत्ति भी मुक्ति में सालात् रूप से कारण नहीं होती। प्रपत्ति भगवान् की कृपा को जाग्रत करती है और वही कृपा जीव के मुक्ति पाने में कारण बनती है। फलतः भगवदनुप्रह की सिद्धि के लिये उपासना की श्रावश्यकता होती है। गुरु भक्त तया भगवान् की कड़ी को चोड़नेवाली शृंखला है। वह माध्यम का कार्य करता है। सीता को राम के पास पहुँचाने का कार्य माक्तनंदन का ही होता है, उसी प्रकार जीव को भगवान के पास पहुँचाने का काम गुरु का ही है। रामानुज सत में मुक्ति की भावना अन्य दर्शनों की अपेचा भिन्न तथा स्वतंत्र है। न्याय-वैशेपिक तथा भीमांचा मत में मोच दशा में ज्ञान तथा आनंद की क्चा नहीं रहती। रामानुज मत में उस दशा में शरीर, ज्ञान तथा आनंद सबकी सत्ता रहती है, परंतु मुक्तों का शरीर प्राकृत तत्त्व की रचना न होकर 'नित्य विभृति' का कार्य होता है। इस श्रप्राकृत शरीर से संपन्न होनेवाला जीव नित्यकाल तक भगवान् की सेवा तथा सानिष्य का आनंद उठाता है। आनकल भारतीय समाच रामानुन मत की ही विचारघारा का अन्यासी है जिसमें कमें के साथ ज्ञान का और भक्ति के साथ प्रपत्ति का मधुर सामरस्य होता है।
  - (६) हिंदी साहित्य में परिग्रिति—रामानुष के सिदांतों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर श्री रामानंद स्वामी के द्वारा विशेष रूप से पड़ा है। 'रामार्चनपद्धति'' की गुरुपरंपरा के श्रनुसार रामानंद स्वामी का श्राविमांवकाल रामानुष की १४वीं पीढ़ी में होने के कारण १५वीं शती का उत्तरार्घ माना जाता है। रामावत संप्रदाय के मूल प्रवर्तक श्री रामानंद जी का दार्शिनक सिद्धांत कतिपय लघु परिवर्तनों के साथ विशिष्टाहेत ही था। 'विश्णवमतान्जमास्कर' के निःसंदिग्ध

श्री वैष्यवसताष्ट्रमास्कर के साथ प्रकाशित (संपादक क्लमद्भवास, प्रकाशक श्री स्वाभी रामकृष्णानंद की, जयपुर)।

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

प्रामाग्य पर स्वामी जी के विशिष्टाद्वैती मत का पूर्ण परिचय हमें मिलता है । श्रांतर इतना है कि श्रीविष्णावों के द्वादशाच्चर मंत्र के स्थान पर रामानंदी (वैरागी) वैष्णुनों को रामषडक्र संत्र ( ऊं रां रामाय नमः ) ही अमीष्ट है । ध्यान विधान भी तत्वत्रय का ही प्रतीक है। सीता तथा लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र के ध्यान-विधान में सीता प्रकृतिस्थानीय ( ग्राचित् ), लक्ष्मण चित् स्थानीय तथा राम ईश्वर-स्थानीय हैं। प्राप्य वस्तु का निर्देश, साधन तत्त्व का वर्णन रामानंदी संप्रदाय में श्री वैक्णवों के ही अनुस्म है। गुरु के उपदेश से इष्टदेव के चरणों में कर्मी का न्यास, मृत्य के अनंतर अर्विरादि मार्ग से गमन, प्रकृतिमंडल की सीमा पर स्थित 'विरजा' नदी का पार जाना तथा वैकुंठरूपी श्री श्रयोध्या में श्री रामचंद्र का कैंकर्य 3-रामा-नंदी बैज्यावों के ये समस्त तथ्य सामान्य परिवर्तनों के साथ श्रीवैप्यावों से ही गृहीत हैं। उत्तरी भारत में रामानंदी वैष्णावों के द्वारा विरचित विशाल साहित्य के भीतर रामानुज दर्शन का प्रभाव श्रालोचकों की सूक्ष्म दृष्टि में श्रवश्यमेव लिखत होता है।

### ४. द्वैताद्वीत मत

वेदांत इतिहास में यह मत नितांत प्राचीन है। इसके श्रनुसार ब्रह्म तथा जीव का संबंध व्यवहारदशा में द्वेत ऋर्यात् मेद है, परंतु परमार्थदशा में वह श्रद्धेत श्चर्यात् श्रमिल है। निंबार्क इस मत के प्रधान व्याख्याता माने जाते हैं, परंतु उनसे भी प्राचीन श्राचारों का संबंध इस सिद्धांत से मिलता है। ब्रह्मसूत्र के कर्ता वादरायण से भी पूर्व त्राचार्य त्रौहुलोमि तथा त्रास्मरय्य मेदामेदवादी थे। श्रौहुलोमि के मत में जीव ब्रह्म का मेदासेद अवस्था-विशेष से जन्य है । संसार दशा में दोनों में भिन्नता है, क्योंकि जीव नाना है श्रीर ब्रह्म एक; परंतु मुक्त दशा में दोनों में श्चमिलता ही विराजती है, क्योंकि उस समय दोनों चैतन्यरूप हैं। श्राहमरथ्य के मत में इस मेदामेद का कारण कुछ मिल ही है। कारण रूप से जीव तथा ब्रह्म की एकता है परंतु कार्यरूप में मेद है, सुवर्ण कुंडल के समान । कारण रूप से सुवर्ण एक ही पदार्थ है परंतु कार्यसम में कुंडल, कटक ग्रादि से वह भिन प्रतीत होता है ।

१ द्रष्टव्य---बतादेव उपाध्याय : सा० सं०, पू० २५६-६६ (काशी, सं० २०१०)

वैष्णवमताञ्जभास्कर, श्लोक १० ( जयपुर से प्रकाशित )

वही, श्लोक ६५ तथा १८७।

महासूत्र शाशवर ।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> द्रष्टव्य—महासत्र शक्षा२० ।

शंकराचार्य से पूर्ववर्ती श्राचार्यों में भर्तु प्रपंच भी इसी सिद्धांत के पोषक ये । शंकरोचर युग में श्राचार्य मास्कर तथा रामानुज के गुरु यादवप्रकाश मेदामेद-वादी मत के प्रधान उज्ञायक थे । मास्कर (श्रष्टम शतक) के मत में श्रद्धा की दो शक्तियाँ होती हैं—भोग्य शक्ति जो श्राकाश श्रादि श्रचेतन जगत् रूप में परिण्यत होती है तथा भोक्तृशक्ति जो चेतन जीव में विद्यमान रहती है । मास्कर ब्रह्म को परिण्यामी मानते हैं परंतु इस परिण्याम से ब्रह्म के स्वभाव में किसी प्रकार की ज्युति नहीं होती । श्रच्युत स्वभाव वाले श्राकाश से वायु के उदय के समान ही ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति होती है । यादवप्रकाश रामानुज के गुरु माने जाते हैं जिससे उनका समय ११वें शतक का श्रांतिम माग प्रतीत होता है।

द्वैताद्वेत मत की इसी परंपरा में निंबार्क का प्रसिद्ध मत त्राता है। रामानुज के समान ही इनके मतानुसार भी तीन ही तत्व होते हैं—चित्, श्रचित् तथा ईश्वर । जीव तथा जगत् ईश्वर के ऊपर सदा श्राश्रित रहते हैं श्रीर इस दृष्टि से वे ईश्वर से श्रमिज हैं (श्रद्वेत )। परंतु स्वरूप की दृष्टि से जीव तथा जगत् ईश्वर से एकदम मिज हैं (द्वेत )। इन दोनों मतों में समन्वय उपस्थित करने के कारण ही निंबार्क द्वेताद्वेत के श्रनुयायी हैं। तत्त्वत्रय के समर्थक होने पर भी रामानुज श्रीर निंबार्क में मूलतः मेद है। रामानुज का श्रामह श्रद्वेत की श्रोर श्रिष्ठक है परंतु निंबार्क द्वेत श्रीर श्रद्वेत दोनों को समान महत्त्व प्रदान करते हैं।

#### (१) तत्त्वत्रय

(अ) चित् पदार्थ—चित् तत्त्व जीव है। जीव ज्ञानस्वरूप है किंतु वह ज्ञान का आश्रय (अर्थात् कर्ता) भी है। जीव एक ही समय में ज्ञान-स्वरूप तथा ज्ञानाश्रय उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य प्रकाशमय है तथा प्रकाश का आश्रय भी है। इस प्रकार ज्ञान धर्म-धर्मिभाव से भिन्न माना जाता है, एक रूप नहीं। जीव कर्ता है सांसारिक दशा में तथा मुक्त दशा में भी। शंकर जीव का कर्तृत्व मुक्त दशा में नहीं मानते, परंतु निंवार्क इस विषय में उनसे सहमत नहीं हैं। श्रुति ही इसका प्रमाण है। 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेच्छतं समाः' (कर्मों को करता हुआ पुरूप शत वर्षों तक जीने की इच्छा करे—ईशावास्य उप०) आदि अतिवाक्य जीव को संसार दशा में कर्ता बतलाते हैं, उसी प्रकार 'मुमुसुक्र होपासीत' 'शांत उपासीत' आदि

९ ह्रष्टव्य--- हु० उ० के शंकरमाध्य में इनके मत का वहुशः खंडन ( २।२।४, १।४।१, १।४।२, ४।३।३० )।

२ द्रष्टन्य---वलदेव उपाध्याय : भा० द०, ५० ४८८-४६०।

श्रुतिवाक्य मुक्तदशा में जीव के कर्त्वामिन्यंजक हैं। जीव शाता तथा कर्ता ही नहीं, प्रत्युत मोक्ता भी है, परंतु वह इन सब बातों के लिये ईश्वर पर श्राश्रित रहता है। वह निम्यत्व उसका एक न्यावर्तक गुण है। ईश्वर नियंता है, जीव नियम्य है। यह जीव का गुण मुक्त दशा में भी विद्यमान रहता है। परिमाण में जीव श्रग्णु तथा नाना है। हरि श्रंशी है श्रीर जीव उसका श्रंश है। यहाँ 'श्रंश' का श्र्यं श्रवयव या विभाग नहीं है, प्रत्युत 'शक्ति रूप' हैं । सर्वशक्तिमान होने से हरि श्रंशी तथा उसका शक्तिरूप होने से जीव श्रंश है। श्रनंतशक्तिमान हरि श्रपनी श्रनंत शक्तियों के द्वारा श्रपने को श्रभिन्यक्त किया करते हैं श्रीर यह शक्ति ही जीव-रूपा है। इसीलिये जीव के रूपर 'श्रंश' होने की बात घटित होती है।

जीव मुख्यतया दो प्रकार का होता है—मुक्त तथा बद्ध । मुक्तों में भी दो प्रकार होते हैं—(१) नित्यमुक्त (भगवान् के पापर्द वर्ग) तथा (२) मुक्त (साधना के द्वारा मुक्ति प्राप्त)। बद्ध जीव भी मुमुक्षु तथा बुमुक्षु भेद से दो प्रकार के होते हैं जिनमें पहिला वर्ग मुक्ति का इच्छुक होता है, परंतु दूसरा वर्ग भोग का ही केवल श्रमिलाषुक होता है। जीव के श्रज्ञान के दूरीकरण में भगवान् की दुपा ही मुख्य हेतु है।

- (आ) अचित् तत्त्व—चेतनाहीन पदार्थ जो तीन प्रकार का माना गया है—
  - (क) प्राकृत—महत्त्व से लेकर महाभूत तक प्रकृति से जन्य पदार्थ । यह मेद सांख्यों के समान ही है, परंतु यहाँ प्रकृति स्वतंत्र न होकर ईश्वर के श्राधीन होती है।
  - (ख) अप्राकृत—प्रकृति के राज्य से वहिर्भृत जगत् जैसे मगवान का लोक श्रादि । यह रामानुजों के 'त्रिपाद विभृति' के समान है जो 'परमे व्योमन्' 'परम पद' श्रादि नामों से श्रुति में उक्त है।
  - (ग) काल-जगत् के समस्त परिगामों का जनक श्रचेतन तस्त । जगत् का नियामक होने पर काल ईश्वर के लिये नियम्य है। स्वरूपतः नित्य होने पर भी कार्यतः श्रनित्य है।

१ द्रष्टव्य-निवस्त्र शहारर पर 'पारिजात सौरम' (चौखंभा, काशी)
२ अंशो हि शक्तिरूपो प्राह्मः। इ० स्० २ ३।४२ पर 'कौस्तुम'।

(इ) ईश्वर—रामानुज के समान ही सगुण ब्रह्म ईश्वर के नाम से श्रमिहित किया गया है। यह समस्त दोषों से रहित होता है तथा ज्ञान, बल श्रादि श्रशेष कल्याणगुणों का निषान होता है। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है श्रयवा श्रुतिगोचर है उसके मीतर तथा बाहर सर्वत्र व्याप्त होकर नारायण का निवास है। ईश्वर चित् तथा श्रचित् का नियामक तत्त्व है श्रयांत् वह सर्वथा स्वतंत्र है तथा जीव-जगत् परतंत्र होकर सर्वदा उसके श्रधीन निवास करते हैं। श्रव्यज्ञ तथा श्रणुपरिमाण जीव सर्वज्ञ तथा विग्र हिर से सर्वथा भिन्न है, परंतु वृद्ध से पत्र, प्रदीप से प्रमा, गुणी से गुण तथा प्राण से इंद्रिय के समान न तो जीव की प्रयक् स्थित रहती है श्रीर न प्रथक् प्रवृत्ति ही। श्रतएव जीव ब्रह्म से श्रमिन भी रहता है।

निवार्क ईश्वर को श्रीकृष्णाचंद्र के रूप में मानते हैं। श्रीकृष्ण के चरगार-विंद का आश्रय छोड़कर जीव के लिये कोई गति नहीं है। युगल उपासना में राधारानी की उपासना पर आग्रह है। सहस्रों सिखयों से सेविता तथा भक्तो की सफल कामनाश्रों की दात्री वृषमानुनंदिनी भगवान के वाम श्रंग में विराजमान रहती हैं। श्रीकृष्ण तथा श्री का संबंध श्रविनामाव का सूचक है। वेदों में 'श्री' के दो रूपों का वर्णन है-श्री तथा लक्ष्मी । इनमें श्री का आविर्भाव बृंदावन लीला में 'राघा' के रूप में तथा लक्सी का श्राविर्माव 'रुक्सिग्री' के रूप में माना जाता है। राघा तथा कृष्ण में 'ऋक्-परिशिष्ट' अमेद का प्रतिपादन करता है और दोनों में मेद देखनेवाले साधक को मुक्ति का निषेध करता है । निवार्क मत का स्पष्ट प्रतिपादन है कि राधा श्रीकृष्णा की स्वकीया थी। श्रवतारलीला में उनका श्रीकृष्ण के साथ विवाह का वर्णन ब्रह्म वैवर्त तथा गर्ग संहिता आदि मान्य प्रंथों में किया गया है। राधा के लिये 'क्रमारिका' शब्द का प्रयोग अविवाहितासूचक न होकर श्रवस्थासूचक है। कुमारी पद किशोरावस्था का सूचक है जो उपासना के लिये सर्वया उचित मामी गई है"। इस प्रकार कृष्णाश्रयी वैष्णव संप्रदायों में निवार्क संप्रदाय निःसंहेह प्राचीनतम है। राघाकृष्ण की मिक से ही जीव को मोद्य की प्राप्ति होती है। रामानुज मत के समान यह मिक ध्यान या उपासनारूप नहीं है, प्रत्युत

१ दशश्लोकी, श्लोक 🗷। ( मृन्दावन )

२ दशश्लोकी, श्लोक ४।

<sup>3</sup> श्रीश्च ते लक्सीश्च पत्न्यावहोरात्रे । —पुरुष स्क ।

४ राषया सहितो देवो माषवेन च राधिका । योऽनयोर्भेदं पश्यति स संस्तेर्मुंको न भवति ॥ —ऋक् परिशिष्ट । (स्वाध्याय मंहल, भौष)

प द्रष्टन्य---बलदेव स्पाध्याय : भा० सं०, पूर ३४४-३५० ।

श्रनुराग या प्रेमरूपा है। जितने सावन हैं वे भगवान की कृपाप्राप्ति के सहायक होते हैं। भगवान की कृपा से ही जीव का परम कल्याण होता है। भक्ति से भगवान का साह्यातकार होता है—यही मुक्ति है जो शरीर दशा में संभव नहीं। इस प्रकार श्रन्य वैष्णुवों के समान ही इस मत में भी 'जीवन्मुक्ति' मान्य नहीं है।

(२) हिंदी साहित्य में निवाकी काव्य—हिंदी साहित्य के मध्ययुग में निम्बाकी किवियों ने बक्याबा के माध्यम से अपना अपूर्व काव्यकीशल प्रदर्शित किया है। आरंभ में इस संप्रदाय के आचार्यों ने देववाणी के द्वारा ही अपने भावों तथा विचारों को प्रकट किया या परंतु मध्ययुग में इन आचार्यों ने समय की पुकार सुनी और जन साधारण के द्वारा का अपने मिक्तिरिनम्ध भावों को पहुँचाने के लिये इन्होंने ब्रज्मावा के द्वारा अपनी कोमल भावनाएँ अभिव्यक्त कीं। अप्रकाप के चकार्यों के कारण आधुनिक आलोचकों ने निवाकीय किवयों की विशिष्टता की ओर से अपनी आँखें मींच ली हैं। परंतु यदि वे अपने को उनके प्रभाव से उन्मुक्त कर अपनी आँखें खोलने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें इन किवयों के जीहर जरूर खुलेंगे, यह मेरी निर्शित धारणा है।

निंबाक मत के कवियों के काव्यों में दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन अपेत्ता-कृत न्यून है परंतु सावनासंबंधी सिद्धांत वड़ी ही सुंदरता तथा प्रामाणिकता के साथ उनके कान्यों में श्रपनी अभिन्यक्ति पा रहे हैं। राधाकृष्ण की निकुंच लीला (क्रिंक्स लीला) तथा वज लीला (ब्रावर्ग लीला)—इन उभयविध लीलाश्रों की तेवा संप्रदाय को स्वीकृत है। युगल उपासना का तत्त्व वैदिक है। यजुर्वेद के ( अ० ३१।१८ ) में ब्राह्मादिनी शक्तिरूमा 'श्री ची' और ऐश्वर्यं शक्तिरूमा 'लहमी बी' इन दोनों देवियों के साथ पुरुषोत्तम भगवान की उपासना का स्पष्ट निर्देश इस तत्व के वैदिक तत्व का स्पष्ट परिचायक है। राघा की भी वजलीला की श्रयेचा निकुंजलीला गोप्य, रहस्यमय तथा निखिल-रस-संदोह मानी जाती है । फलतः निवाकी कवि का श्रादर्श यही निकुंबलीला होती है। उधर वस्त्रम संप्रदाय में कृष्ण की बाललीला पर सातिशय आग्रह है। सामना-गत दृष्टिमेद होने से दोनों मती के कवियों की कल्पना तथा रचना में पार्यंक्य होना स्वामाविक है। निंवार्क कवि राधा कृष्ण की ललित श्रंगारीलीला का एकमात्र उपासक है तो वाल्यम किव बालकृष्ण की माधुरी पर रीभाता है। इसीलिये बहाँ वालाम कि के काव्य में वात्सस्य रस का वर्गान, बालकृष्या की कोमल लीलाओं की अमिन्यंजना, गोप गोपियों के साथ नैसर्गिक सख्य भी मावना श्रपने पूर्ण सौंदर्य के साथ लिखत होती है, वहाँ निवाकी कवि का

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> द्रष्टच्य---बलदेव उपाध्याय : सा० सं० ( लीला तस्व ) पृ० ६४६-६५६ ।

राधाकृष्ण की श्रष्टयाम सेवा का वर्णन श्रीर निकुंचलीला का मधुमय विन्यास हिंदी साहित्य में एकदम बेजोड़ है। बंदावन तथा उसके परिकर—यमुना, कदंब, ग्वालबाल श्रादि—की रसमयी रिनम्धता का पूर्ण प्रतीक है निंवाकीय कवियों का काव्य। हिंदी के सुपरिचित श्रनेक किव जैसे बिहारी, घनानंद, रसिक गोविंद, रसखान श्रादि निंवाक मतानुयायी धेष्णव किव हैं। इनके श्रातिरिक्त श्रीमप्ट, हरिव्यास देव, रूप रिक सेव, बुंदावन देव, गोविंद देव, नागरीदास ची तथा शीतलदास ची श्रादि श्रनेक भक्त कवियों ने श्रपने कमनीय काव्यों के द्वारा त्रजमाधुरी का सर्वस्व प्रस्तुत किया है। इन कवियों में श्रीमप्ट का जुगलसतक तथा हरिव्यास ची का 'महाचानी' तो निंवाकीय हिंदी साहित्य के श्रनुपम रत्न हैं। जुगलसतक श्रत्यकाय होकर मी महार्घ है, परंतु 'महाबानी' तो परिमाण तथा काव्य सौंदर्य दोनों में जनभाषा का सचमुच श्रंगार ही है ।

कतिपय उदाहरगों से पूर्वोक्त कयन की प्रामाणिकता तया व्यापकता सिद्ध करने का यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है:

स्वामी हरिदास जी (रचनाकाल १५८० विक्रमी के श्रासपास)

काहू को वस नाहिं सुम्हारी कृपा तें

सब होय श्री बिहारी विहारिणी।

और मिथ्या प्रपंच काहे को भाषिये

सो तौ है हारिन ॥

जाहि तुमसीं हित तासीं तुम हित करी

सब : सुख कारिन।

श्री हरिदास के स्वामी क्यामा
कुंज बिहारी प्राणन के आराधिन ॥

इस पद में स्वामी हरिदास जी ने मत के मौलिक तत्त्व का प्रतिपादन किया है कि भगवत्प्राप्ति भगवान् के ही अनुग्रहैकलम्य होती है आर्थात् भगवान् की कृपा ही इस जगत् के सब कार्यों की सिद्धि में जागरूक रहती है। उसे छोड़कर अन्य कोई भी पदार्थ कार्यसाधक नहीं होता।

स्वामी श्री विहारिए। देव जी (र॰ का॰ १६४० विक्रमी)
प्रसु जू हों तेरा दू मेरा।

<sup>े</sup> द्रष्टव्य-वलदेव उपाध्याय के प्राक्षयन के साथ अंथ का प्रामाखिक संस्करण, बृंदावन, सं० २००१।

र निवार्क साहित्य के लिये द्रष्टव्य-(क) विदारीशरण जी द्वारा संकलित 'निवार्क माधुरी', वृंदावन सं० १६६७, (ख) बलदेव उपाध्याय: 'भागवत संप्रदाय' पृ० ३३२-३४।

राजी खसम कहा करें काजी, लोक बकी बहुतेरा ॥१॥ हीं तू एक अनेक गनै गुन, दोप न किसहूँ केरा। जलतरंग ली सहज समागम, निर्मल साँझ सबेरा ॥२॥ कोइ स्वामी कोइ साहब सेवक, कोइ चाकर कोइ चेरा। विना ममत्व एकत्व न ऐसा जग में भक्त घनेरा॥३॥ तन मन प्रान सौं सन्मुख, अब न फिरे मन फेरा। 'बिहारिदास' हरिदास नाम निज, प्रेम निवेरा झेरा॥४॥

इस पद में निंबार्क मत के मूल दार्शनिक सिद्धांतों का, जीव तथा ईश के परस्पर संबंध श्रादि का वर्णन बड़ी ही प्रोढ़ता से किया गया है। जीव श्रनेक हैं, परंतु ईश एक । देतादेत के एकानेक की मीमांसा जलतरंग के सुंदर हप्टांत के द्वारा भली भाँति की गई है। जल एक ही होता है, परंतु उसमें कारणवश नाना तरंगें उठकर उसे श्रांदोलित किया करती हैं। जल के समान ही ईश एक श्रद्धेत रूप है, परंतु तरंग के तुल्य जीव श्रनंत होते हैं। बंध की निवृत्ति का एकमात्र साधन प्रेमा भक्ति ही है। इस पद के श्रंतिम शब्द 'प्रेम निवेरा मेरा' इसी मूल तक्त्व के द्योतक हैं।

श्री परशुराम देवाचार्य ( र० क० १७वीं शती वि० )

हिर प्रीतम सों प्रेम को नित नेम न छूटे।

मैं जतन जतन किर प्रीति सों बाँध्यो सुन खूटे ॥१॥
अति नीकै किर जो छग्यों सो नेह न तूटे।
चित बिस चिंताहरिन के सुबद्ध किर न विछूटे ॥२॥
परम चैन मंगछ निधान अचवत न अखूटे।
ता अभी सिंधुसंगति सदा मिलि के रस घूटे ॥३॥
हिरद्सन सदा सुख को निवास जस जरमिर जो जूटे।
कंचन गिरि मीतर बसै सु पाषाण न छटे ॥४॥
अति सनेह हिर पीव सौं मन मिल्यौ न फूटे।
परसा प्रसु आनंदकंद तिन को किर कूटे ॥५॥

इस पद में निवाकीय साधना के मौलिक तथ्यों का प्रतिपादन कर श्री परशु-राम देन ने श्रपने मत का नैशिष्ट्य दिखलाया है। इसमें कांत भावना की भक्ति का निदर्शन तथा सिवशेष सगुणा ब्रह्म का स्पष्ट प्रतिपादन है। हरिसदन को सुख का निधान मानना मुक्त पुरुषों की सर्वदु:खिनवृत्तिपूर्वक निरितशय सुखप्राप्ति का भव्य प्रतीक है। मगवान को श्रमृतसागर की उपमा देकर किन ने श्रीहरि के श्रानंदसंदोह का पूर्ण संकेत किया है। हरि प्रीतम से मिला हुश्रा मन कभी नहीं फूटता, यह कथन मुक्ति की नित्यता का स्पष्ट परिचायक है। फलतः इस पद का रहस्य उद्घाटन निवाकीय साधना पद्धति के परिचय के बिना नहीं हो सकता। श्री मट्ट जी (रचनाफाल १७ वीं शती)

संतो सेन्य इसारे श्री पियण्यारे बृंदा विपिन विलासी । नंदनँदन धृषमातु नंदिनी चरण अनन्य उपासी ॥ सत्त प्रणय वश सदा एक रस विविध निकुंज निवासी । तै श्रीभट्ट जुगल वंशी वट, सेवत सूरति सब सुखरासी ॥

इस पद में निवाकीय मत के सेव्य तत्त्व का विशद प्रतिपादन है। नंदनंदन तथा वृषमानुनंदिनी की प्रेमरस में विमोर रहस्यमय निकुंज लीला ही साधकों की उपासना का चरम अवसान है। युगल तत्त्व की उपासना का यह संकेत निवाकें मत के सेवातत्त्व का भव्य प्रतीक है।

# ६. शुद्धाद्वैत मत

उपनिषदों के जपर आघारित इस मत का विपुल साहित्य आज भी उपलब्ध है। इसके मुख्य प्रवर्तक विष्णुस्वामी ये और इसके मध्ययुगी प्रतिनिधि ये वल्लमान्वार्य जिन्होंने विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर आरूढ़ होकर उनके सिद्धांत का प्रचार किया। मारत के आध्यात्मिक इतिहास में विष्णुस्वामी एक विचित्र पहेली है जिनके चरित, काल तथा मत के रहस्यों का उद्घाटन आज भी गंभीर अध्ययन की अपेचा रखता है।

वल्लभाचार्य (१५३५ वि०-१५८७ वि०) का दार्शनिक मतवाद शुद्धाद्वेत तथा मक्तिमार्ग पुष्टिमार्ग के नाम से श्रमिहित किया जाता है। वृंदावन की पुराय-भूमि में पनपनेवाला यह दूसरा वैध्याव संप्रदाय ( रुद्र संप्रदाय ) है जिसने उत्तर भारत, राजस्थान श्रौर गुजरात को कृष्णाभिक की घारा से श्राप्यायित तथा श्राण्लावित कर दिया है। मध्ययुगी हिंदी साहित्य के ऊपर तो इस मत का बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ा था। 'श्रष्टछाप' के ललित काव्यों का दार्शनिक दृष्टिकीण शुद्धा-हैती तथा ब्यावहारिक दृष्टि पृष्टिमार्गीय है। इत मत की सुंदर उपासना से प्रभावित श्रष्टसखा कवियों के कान्य वजमाषा साहित्य की श्रनमोल निधि हैं। वछमाचार्य का पुष्टिसंप्रदाय वैष्ण्व संप्रदायों में साहित्य निर्माण की, व्यापक प्रचार की तथा वैष्णावता की दृष्टि से अनुपम है। भ्राचार्य प्रस्थानत्रथी—उपनिपद्, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता—को ही श्रपने मत के लिये उपजीव्य नहीं मानते, प्रत्युत श्रीमद्भागवत ( समाधि भाषा व्यासस्य ) को भी उसी प्रकार उपादेय तथा प्रामाणिक मानते हैं। इसीलिये इस मत के ज्ञान के लिये आचार्य रचित श्रणुभाष्य (वेदांतस्त्र का भाष्य ) के समान भागवत की मार्मिक टीका 'सुबोधिनी' भी नितात विद्वतापूर्ण, प्रामाणिक तथा प्रौढ़ है क्योंकि जीवन की सार्थकता के ये तीन ही सूत्र हैं, बाहुम का भ्राश्रयण, सुत्रोघिनी का दर्शन तथा राधिकाधीश का भ्राराघन :

नाश्रितो बद्धमाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी । नाराधि राधिकानायो, वृथा तज्जन्म सूतले ॥

## (१) सिद्धांत

(अ) शुद्धत्व—श्रद्धेत मत से श्रपनी भिन्नता तथा विशिष्टता दिखलाने के लिये वल्लमने श्रपने सिद्धांत के नाम में श्रद्धेत से पहिले 'श्रद्ध' विशेषण देना श्रावश्यक समझा। श्रद्धेत मत में शंकराचार्यं ने माया से श्रवलित ब्रह्म को जगत् का कारण माना है, परंतु इस मत में माया से निर्लिस, माया संबंध से विरहित, श्रतएव 'श्रद्ध' ब्रह्म जगत् का कारण माना गया है'। ब्रह्म ही की एकमात्र सत्ता इस विश्व में जागरूक है और उसी के परिणाम होने से जीव तथा जगत् की भी सत्ता है।

शंकर ब्रह्म के दो रूप मानकर भी सगुण रूप को हीन तथा निर्गुण रूप को श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं, परंतु वल्लभ ने दोनों रूपों को सत्य माना है। ब्रह्म होता है विवह समी का आश्रय और इसीलिये एक काल में ही वह सगुण तथा निर्गुण दोनों रूपों को वारण कर सकता है। वह वस्तुत: ईश्वर है अर्थात् फर्तुम् अकर्तुम्, अन्यथा कर्तुम् में पूर्णतया समर्थ है। श्रीकृष्ण ही वह परब्रह्म हैं। उनका शारीर सिवदानंदमय है। जब वह अपनी अनंत शक्तियों के द्वारा अपनी आतमा में आंतर रमण किया करता है, तब वह 'आत्माराम' कहलाता है। और जब वाह्म रमण की अभिलाषा से अपनी शक्तियों की वाह्म अभिव्यक्ति करता है, तब वह पुरुपोत्तम संज्ञा पाता है। इस नाम को वल्लभ ने गीता (१५१९८) के आधार पर ब्रह्म के सर्वोच रूप में प्रहण किया है।

श्रीकृष्ण श्रपनी श्रनंत शक्तियों से वेष्टित होकर 'व्यापी वैकुंठ' में नित्य लीला किया करते हैं जो इसीलिये लोकों में सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ लोक है। विष्णु के 'वैकुंठ' लोक के कपर इस लोक की स्थिति है तथा 'गोलोक' भी इस व्यापी वैकुंठ का एक श्रंशमात्र है। शक्तिमान् श्रीकृष्ण श्रपनी श्रनंत शक्तियों को वश में करके इस नित्य इंदावन में श्रकस्त विराजते हैं। इनमें श्री, पुष्टि, गिरा, कांति श्रादि बारह शक्तियाँ मुख्य हैं। लीला के लिये जब मगवान् इस भूतल पर लीला परिकर के साय श्रवतीर्यां होते हैं, तब व्यापी वैकुंठ गोकुल के रूप में तथा द्वादश शक्तियाँ

भावा सम्बन्ध रहितं शुद्धमित्युच्यते बुधै: । कार्यकारसङ्घं हि शुद्धं त्रका न मायिकम् ॥

<sup>—</sup>शुदाद्वैत मार्तंड, श्लोक २८। (चौखंमा, काशी)
२ वस्मात चरमतीतोऽहमचरादिष चोत्तमः।
श्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ —गीता १४। १८।

श्री स्वामिनी, चंद्रावली, राधा, यसुना श्रादि श्राधिदैविक रूप में प्रकट होती हैं। भगवान् के साथ रसकछोल का सद्यः श्रास्वादन करने के निमित्त ही वैदिक ऋचाएँ गोपिकाएँ के रूप में श्रवतीर्ण हुई हैं। वृंदावन-विहार नित्य विहार है। श्राचार्य की मान्यता है कि श्रीकृष्ण त्रज को छोड़कर एक डग भी कहीं बाहर नहीं जाते श्रीर श्राचार्य के प्रमुख शिष्य स्रदास जी ने भी 'गोपिन मंडल मध्य विराजत निस दिन करत विहार' के द्वारा श्रीकृष्ण के त्रजविहार को नित्य लीला का ही श्रंग माना है।

- (आ) ब्रह्म—ब्रह्म के तीन प्रकारों में श्राधिमौतिक रूप जगत् है, श्राध्यातिमक रूप श्रद्धर ब्रह्म है तथा श्राधिदैविक रूप परब्रह्म या पुरुषोत्तम है। श्रद्धर ब्रह्म
  तथा पुरुषोत्तम में सिद्धांतहच्छ्या महान् श्रंतर है। श्रद्धर ब्रह्म शानैकगम्य है—
  शान ही एकमात्र साघन है, परंतु पुरुषोत्तम की प्राप्ति 'श्रनन्या मिक्त' के द्वारा ही
  सिद्ध होती है। गीता का 'पुरुषः स परः पार्थं मक्त्या लम्यस्त्वनन्यया' (गीता ८।२२)
  वाक्य ही विद्धम के सिद्धांत का पीठस्थानीय है। सारांश यह है कि शानमागियों को
  केवल श्रद्धर ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। भगवत्प्राप्ति तो भक्तिमागींय उपासकों
  को ही सिद्ध होती है।
- (इ) जगत्—वछभाचार्य 'श्रविकृत परिग्णामवाद' के सिद्धांत को मानते हैं जिसके अनुसार सिव्दानंद ब्रह्म ही अविकृत मान से जगत् में परिग्णत हो जाता है—ठीक सुवर्ण के समान । कुंडल के रूप में परिग्णत सुवर्ण में कोई भी विकार लिवत नहीं होता । जगत् की उत्पत्ति न होकर आविर्मान होता है। 'जगत्' 'संसार' से नितांत मिन्न होता है। भगवान के सदंश (सत्—श्रंश) से उत्पन्न पदार्थ 'जगत्' है परंतु अविद्यां के कारण जीव के द्वारा कियत पदार्थ 'संसार' है। फलतः ब्रह्म तथा जीव के समान जगत् नित्य है, परंतु संसार अनित्य है। अविद्या की कल्पना होने पर संसार की सत्ता और ज्ञान के उदय होने से संसार का नाश आचार्य को अमिमत है।
- (ई) जीव—श्रमि से स्फुलिंग के समान ब्रह्म से जीव का 'व्युचरण' (श्रयीत् श्राविमीव, उत्पत्ति नहीं) होता है। जीव ब्रह्म के समान ही नित्य है। ज्ञाता, ज्ञान रूप तथा श्रणु है। सचिदानंद के श्रविकृत सदंश से जैसे जड़ का निर्ममन होता है, उसी प्रकार श्रविकृत चिदंश से जीव का निर्ममन होता है।
- (२) साधन तत्त्व—साधन मार्ग में वल्लमाचार्य 'पुष्टिमार्ग' के प्रवर्तक है। पुष्टि श्रीमद्भागवत का एक पारिमाषिक शब्द है जिसका अर्थ है—श्रनुप्रह,

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वृंदावन परित्यव्य पादमेकं न गच्छति ।

२ पोपणं तदनुमह—मागवत २।१०।४।

मगवान् की कृपा। वेद श्रीर शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान तथा कर्म का मार्ग मर्यादा सार्ग कहलाता है, परंतु भक्ति का मार्ग, जो साझात् पुरुपोत्तम के मुखारविंद से प्रतिपादित है पुष्टिमार्ग है। भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं—मर्यादा-भक्ति, बाह्य साधन ( जैसे भजन, पूजन, श्रन्वंन श्रादि ) से उत्पन्न होती है, परंतु पुष्टिभक्ति साधन-निरपेच्च होकर मगवान् के श्रनुप्रहमात्र से स्वतः श्राविर्भृत होती है। लीलापुरुपोत्तम श्रीकृष्ण के सकल कार्य लीला विजृ भित होते हैं। मगवान् का श्रवतार भी जीवमात्र को निरपेच्च भाव से मुक्ति प्रदान करने के ही लिये होता है । प्रपत्ति के भी दिविध मेद श्रीवैष्ण्या के मत से मिलते हैं। मर्यादिकी प्रपत्ति कर्म सापेच्च रहती है, परंतु पुष्टिमार्गीय प्रपत्ति एकमात्र भगवान् को ही श्राश्रय मानकर जीव के तन मन धन का निर्द्युल समर्पण है। य छम मत के मंदिरों में भगवान् की सेवा की सुचार व्यवस्था राजसी ठाटबाट के साथ है। राधाकृष्ण उपास्य देव है। गौढीय मत के प्रतिकृत्त राधा परकीया न मानकर स्वकीया मानी जाती है । सिचदानंद भगवान् श्रीकृष्ण के चरणारिवदी में श्रपने को न्योछावर कर देना ही सर्वोत्तम उपाय है।

(३) हिंदी साहित्य में वल्लम सिद्धांत—हिंदी साहित्य में श्रष्टछाप किनयों के कान्यों में वल्लमाचार्य के शुद्धाहैत रूप का बड़ा ही प्रामाणिक तथा रुचिर वर्णन है। यह वर्णन दार्शनिक तथा उपासना संबंधी उभय पन्न के विषय में हैं। सरदास, परमानंददास, कुंमनदास तथा कृष्णादास वल्लमाचार्य जी के शिष्य थे श्रीर नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्मुं जदास विष्ठलनाथ जी के शिष्य थे। श्रष्टछाप की किनता सींदर्य तथा रसामिन्यिक की दृष्टि से व्रजमापा का श्रंगार है। इन श्राठों किनयों की श्रपनी पृथक साहित्यक विशिष्टताएँ हैं। श्रष्टछाप में श्रप्रगण्य सरदास जी का 'सरसागर' क्रज साहित्य का मुकुटमिंग है जिसकी श्रामा समय के परिवर्तन तथा श्रालोचना की नई दिशा के उदय होने पर भी श्राज भी फीकी नहीं हुई है। तुलसी के समान सर का कान्यक्षेत्र विस्तृत नहीं था कि जीवन की विविध दशाओं का समानेश यहाँ किया जा सके, परंतु सीमित होने पर भी इनकी वाणी ने इस क्षेत्र का कोई भी कोना श्रालोकित किए बिना श्रख्ता नहीं छोड़ा। श्रंगार तथा वात्सस्य रस की स्तृष्टि में इस श्रंधे सर को जो सभी वह किसी मी चक्षुष्पान किन को नहीं सभी। यहाँ श्रष्टछाप के कान्यसींदर्य के प्रदर्शन का श्रवसर नहीं है। केवल कितिपय सैद्धांतिक पदीं का ही किचित संकेत पर्यात होगा:

१ मागवत-१०।२१।१४ पर सुनोधिनी । (वंबई)

२ विशेष द्रष्टन्य-सेखक का 'मागवत संप्रदाय', ए० १८३-४०१।

स्रदास—

सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप। कोटि करूप बीतत नहीं जानत बिहरत युगल सरूप॥ सकल तत्व ब्रह्मंड देव पुनि माया सब विधि काल। प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब है अंश गुपाल॥

इस पद में प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म की श्रद्धैतता स्वीकृत की गई है। पुरुषोत्तम के स्वरूप का यथार्य वर्णन—एकरस, श्रखंडित, श्रनादि, श्रनूप है तथा विहार की नित्यता की कल्पना की गई है। मगवान् के श्रंशी तथा समस्त जगत् के श्रंश भाव का स्पष्ट संकेत यहाँ उपलब्ध होता है:

श्रीकृष्ण के रसरूप का परिचायक यह पद्य कितना विशद तथा रुचिर है। परमानंददास का कथन है:

#### रसिक सिरोमनि नँदर्नद्न ।

रस में रूप अनूप विराजत गोप बधू उर सीतल चंदन ॥ जिहि रस मत्त फिरत मुनि मधुकर सो रस संचित वज वृंदावन। स्याम धाम रस रसिक उपासत मेम प्रवाह सु परमानंद मन॥

जीव सिचदानंदघन का ऋंश रूप होने पर भी माया के कारण संसार के प्रपंच में इस प्रकार भूला भटका फिरता है जिस प्रकार अपने नामि में स्थित कस्तूरी को मृग भूल कर उसे बाहर खोजता फिरता है। जाग्रत होने पर जीव अपने वास्तव रूप को पहचानता है।

# अपुनपौ आपुन ही में पायो।

शब्दिहि शब्द अयो डिजियारो सतगुर भेद बतायो ॥ ज्यों कुरंग नाभी कस्त्री हूँ दत फिरत शुलायो । फिर चेत्यौ जब चेतन हूँ किर आपुन ही तनु आयो ॥ 'स्रदास' सुसुझे की यह गित मन ही मन मुसकायो । किह न जाय या सुख की महिमा ज्यो गूँगे गुरु खायो ॥ (स्रदास—स्रसागर, चतुर्थ स्कंध)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> विशेष द्रष्टन्य—डा॰ दीनदयालु गुप्तः श्रष्टकाप श्रौर वल्लभ संप्रदाय, भाग २, ५० ३६३-५१५। (प्रकाशक—हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग)

## ७. द्वैत सिद्धांत

श्रद्धेत से ठीक विपरीत दिशा में प्रतिष्ठित होनेवाला वेदांत 'द्देत वेदांत' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक श्राचार्य मध्य या श्रानंदतीर्थ (११६६—१३०३ ई०) है। ये दार्शनिक दृष्टि से द्वेतवाद के संस्थापक ये तथा धार्मिक दृष्टि से भिक्तवाद के समर्थक थे। इस मत के श्राचार्यों का प्रधान लक्ष्य मायावाद का खंडन था। श्रद्धेत वेदांत के ऊपर सबसे तीन श्राक्रमण तथा मायावाद का प्रवलतर खंडन द्वेतवादियों की ही श्रोर से हुआ है। श्रपने सिद्धांतों की पृष्टि में इन्होंने श्रनेक विशिष्ट न्यायसंमत तकों की भी स्थापना की है। इनका एक विशिष्ट विशाल साहित्य है जो श्रद्धेत वेदांतियों के साथ घोर संघर्ष की उपज है।

- (१) पदार्थ मीमांसा—माध्व मत में ये दस पदार्थ स्वीकृत फिए जाते हैं।—(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४) सामान्य, (५) विशेष, (६) विशिष्ट, (७) श्रांशी, (८) शक्ति, (६) साहत्य, (१०) श्रामाव। इनमें से अनेक पदार्थों की कल्पना तथा समीचा में न्याय—वैशेषिक के साथ साम्य रखने पर भी माध्वमत अपना विशिष्ट स्वतंत्र मत रखता है। द्रव्य के बीस प्रकार मानने तथा उनके विश्लेषण करने में माध्वों के पांडित्य का परिचय मिलता है। यहाँ उनके कतिपय विलच्चण मतों की समीचा से इम उनकी दार्शनिक दृष्टि को समक्तने में कृतकार्य हो सकते हैं:
- (२) भगवत तत्त्व—विष्णु ही साद्यात् परमातमा हैं जिनका प्रत्येक गुण अनंत, निरविषक तथा निरितशय है। भगवान् उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बंध और मोद्य—हन आठों कियाओं के कर्चा हैं। वे सर्वज्ञ हैं तथा परममुख्या दृत्ति के द्वारा समस्त पदों के वाच्य है। माध्यमत में 'पद शक्ति' के दो प्रकार होते हैं—मुख्यावृत्ति से कोई भी पद अपने वाच्य अर्थ को प्रकट करता है, परंतु परममुख्या वृत्ति से प्रत्येक पद भगवान् का ही वाचक होता है। ज्ञान, आनंद आदि कल्याण गुण ही मगवान् के शरीर हैं जिससे शरीरी होने पर भी भगवान् नित्य तथा सर्व स्वतंत्र है। हिर के समस्त रूप पूर्ण हैं अर्थात् विष्णु ने समस्त अवतार पूर्ण से उत्पन्न होकर भी स्वतः पूर्ण हैं । इसी कारण भगवान् और उनके अवतारों में किसी प्रकार का मेद नहीं रहता।

९ द्रष्टन्य-पद्मनाथ कृत 'मध्व सिद्धांत सार' (माध्व बुक हिपो, कुंभकोणम् से प्रकाशित) २ ,, वलदेव उपाध्याय: मा० द०, १० ४७६-४५४।

अवतारादयो विष्णो १ सर्वे पूर्णाः प्रकीतिताः । — माध्व बृहत् माध्य ।
 ( माध्व बुक हिपो, कुंमकोखम् )

- (३) लक्ष्मी—श्री हरि की शक्ति है जो परमात्मा से भिन्न होकर केवल उसी के अधीन रहती है । इस प्रकार माध्य मत में शक्ति तथा शक्तिमान् में मेद ही माना जाता है जब कि तंत्रमत में दोनों में पूर्ण सामंजस्य या अमेद का भाव अंगीकृत है। लक्ष्मी मगवान् के समान ही नित्यमुक्ता तथा नानारूपधारिणी है। परमात्मा के सहश ही लक्ष्मी अप्राकृत दिव्य देह धारण करती है। वह गुणों की हिए से मगवान् से किंचित् न्यून है, अन्यया देश और काल की हिए से उनके समान ही व्यापक है ।
- (४) जीव—समस्त जीव मगवान् के अनुचर हैं। उनका सकल सामर्थं मगवद्धीन है। स्वमावतः अरूप शक्ति तथा अरूप ज्ञान से संपन्न जीव स्वतः किसी भी कार्य के संपादन में समर्थ नहीं होता, प्रत्युत वह मगवान् के ऊपर ही आश्रित रहता है। जीवों में तारतम्य का सद्माव माध्व मत का वैशिष्ट्य है। किसी भी दशा में जीव अन्य जीव के साथ सहश या अभिन्न नहीं होता। संसारिदशा में कर्मभिन्नता के तारतम्य से जीवों में तारतम्य होना स्वामाविक है, परंतु इस मत में मोज्ञदशा में भी जीवों में तारतम्य विद्यमान रहता है। मुक्तियोग्य, नित्यसंसारी, तमोयोग्य—इस त्रिविध जीवमेद में अंतिम दो की मुक्ति कभी होती ही नहीं। मुक्ति योग्य जीवों की मुक्ति होने पर भी उनमें तारतम्यमेद बना ही रहता है। मुक्त जीव आनंद की अनुभूति अवश्य करता है, परंतु इस आनंदानुभूति में भी तारतम्य होता है आर्थात् मुक्त जीवों में ज्ञानादि गुणों के समान उनके आनंद में मेद होता है। माध्व मत का यह वैशिष्ट्य अध्यात्म हिष्ट से उल्लेखनीय है।
- (४) जगत्—सत्यं जगत्। श्रद्धैत वेदांत के श्रनुसार मायाजन्य जगत् रज्जुसर्प के समान् मिथ्या है, परंद्व द्वैत मत में जगत् नितांत सत्य है। स्वतःप्रमागा वेद ईश्वर को 'सत्यसंकल्प' वतलाता है श्रर्थात् भगवान् की कोई भी कल्पना या इच्छा मिथ्या हो नहीं सकती। फलतः सत्यसंकल्प भगवान् के द्वारा निर्मित यह जगत् क्या कथमपि श्रसत्य हो सकता है ?
- (६) साधन तत्त्व—हैतियों के अनुसार मेद वास्तव है—तत्त्वतो भेदः। मेद पाँच प्रकार का होता है—(क) ईश्वर का जीव से मेद, (ख) ईश्वर का जड़ से मेद, (ग) जीव का जड़ से मेद, (घ) एक जीव का दूसरे जीव से मेद तथा (ङ) जड़ पदार्थ का अन्य जड़ा पदार्थ से मेद। इस पंचिवध मेदों का ज्ञान मुक्ति में साधक होता है। अपने वास्तव सुख की अनुभूति की ही संज्ञा मुक्ति है।

१ परमात्मिम्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मीः । —माध्वसिद्धांतसार, ५० २६ । २ द्वावेव नित्यमुक्तौ द्व परमः प्रकृतिस्तथा ।

देशतः कालतस्चैव समन्याप्तानुभावजी ॥

(७) मुक्ति—मुक्ति परमानंद रूपा है। चार प्रकार के मोक् — कर्मक्य, उकांति, श्रविरादि मार्ग तथा मोग — में श्रंतिम प्रकार के भी चार श्रवांतर प्रमेद होते हैं जिनमें सायुक्य मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ श्रंगीकृत है। मगवान् में प्रवेश कर उन्हों के शरीर से श्रानंद मोग करना सायुक्य का लक्ष्ण है । इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है श्रमला भक्ति, श्रनन्या या श्रहेतुकी मिक्त । सहेतुक मिक्त तो बंधनकारिका होती है, परंतु श्रहेतुकी मिक्त मुक्ति का एकमात्र साधन है।

माध्व मत के संवित परिचायक इस पदा में पूर्वोक्त तथ्यों का दिग्दर्शन बड़ी सुंदरता से कराया गया है:

> श्री सन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत् तत्त्वतो भेदो जीवगणा हरेरजुचरा नीचोच्चभावं गताः । मुक्तिनैजसुखातुम् तिरमला भक्तिश्च तत् साधनं ह्यक्षादि त्रितयं श्रमाणमखिलाम्नायैकवेदो हरिः ॥

#### प. चैतन्य सत

माध्य वैष्णुव मत का प्रचार दिल्ला भारत में, विशेषतः कर्नाटक तथा महाराष्ट्र प्रांत में, आज भी बहुत्ततया उपलब्ध होता है। उत्तर भारत में इस मत के प्रचारक हैं साधवेंद्रपुरी जो मध्याचार्य से शिष्यपरंपरा में १६वें पुरुप ये । वंगाल में उत्पन्न होनेवाले इस महापुरुप ने चार पुरुषों को अपना शिष्य बनाया जो आगे खलकर वैष्णुव वर्म के प्रवल स्तंम हुए। इनके नाम हैं—ईश्वर पुरी, केशव भारती, अहैत तथा तित्यानंद जिनमें आदिम दो आचार्यों के शिष्य श्री चैतन्य महाप्रमु ( छं० १५४२-१५६० ) ये जिन्होंने उत्तर भारत को, विशेषतः वंगाल को, अपने विशाल भिक्त आंदोलन के द्वारा मिक्तरस से आप्लावित कर दिया। इन्होंने अपने पहिश्वय श्री सनातन गोस्नामी तथा श्री रूपगोस्नामी को बृंदावन में मेजकर उसके छप्त गौरव तथा विस्तृत माहात्म्य को पुनः उज्जीवित किया।

इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से चैतन्य मत माध्य मत की गौडीय शाखा है, परंतु दोनों के दार्शनिक सिद्धांतों में महान् पार्यक्य है। माध्य मत हैतनाद का पत्त-पाती है, तो चैतन्य मत अचित्यमेदासेद सिद्धांत का अनुयायी है। निवाक मत के अनंतर यह मत इंदावन की सरस मूमि में ही पनपा तथा पछनित हुआ।

श साग्रुव्यं नाम अगवन्तं प्रविस्य तच्छ्ररीरेख नीगः। —माध्नसिद्धान्तसार।
 इस ग्रुर परंपरा के लिये द्रष्टन्य—बलदेन विधामूपण रनित 'प्रमेय-रत्नावली', पृ० ह।
 (प्रकाशक—संस्कृत साहित्य गरिषद्, कलकता)

इसकीं दार्शनिक दृष्टि 'श्रचित्यमेदामेद' नाम से पुकारी जाती है तथा व्यावहारिक दृष्टि से यह एक मिक्तरसाष्ट्रत वैध्याव संप्रदाय है। भगवान् श्रीकृष्या ही परमतत्व हैं जिनकी शक्तियाँ अनंत हैं। शक्ति तथा शक्तिमान् का परस्पर संवंध नितांत विलच्या है। उनका संबंध तर्क के द्वारा चितनीय न तो मेदरूप है श्रीर न श्रमेदरूप। शक्तियाँ शक्तिमान् से न तो भिन्न प्रमाखित की जा सकती हैं श्रीर न श्रमिन। इसीलिये इसका दार्शनिक श्रमिधान 'श्रचित्यभेदाभेद' नितांत सुसंगत हैं।

- (१) साध्य तत्त्व-श्रीकृष्ण ही श्रचित्य शक्तिमान् भगवान् परमतत्त्व माने जाते हैं। उनके तीन रूप हैं-(१) स्वयंरूप, (२) तदेकात्मरूप, (३) श्रावेश।
- (क) दूसरे के ऊपर आश्रित न होकर स्वतः आविर्भूत होनेवाला रूप 'स्वयंरूप' कहलाता है। ब्रह्मसंहिता हसी रूप की प्रशंसा में कहती है कि यह रूप अनादिं, सृष्टि का आदि तथा सब कारणों का कारणा है?।
- (ख) तदेकात्मरूप—वह रूप है जो स्वरूप से तो 'स्वयंरूप' से ग्रमिन्न रहता है, परंतु ग्राकृतिं, ग्रंगसंनिवेश तथा चरित में उससे भिन्न होता है। इसका 'विंतास' नामक प्रकार स्वरूपतः मिनाकार होने पर भी शक्तितः समान ही होता है, जैसे गोविंद के विलास हैं नारायण (परम व्योम के ग्रधिपति) तथा नारायण के विलास हैं श्रादि वासुदेव। 'स्वांश' नामक प्रकार ग्रन्वर्थतः उसका ग्रंश होने से श्राकृत्या समान होने पर भी शक्तितः न्यून होता है 3, जैसे दश ग्रवतार।
- (ग) आवेश—वे महत्तम व्यक्ति जिनमें ज्ञानशक्ति श्रादि की स्थिति से भगवान् श्राविष्ट होते हैं, जैसे वैकुंठ में शंप, नारद श्रादि ।

श्रीकृष्ण की श्रनंत शक्तियों में से तीन ही शक्तियाँ मुख्य हैं---

- (क) ब्रांतरंग शक्ति, (ख) तटस्य शक्ति, (ग) बहिरंग शक्ति।
- (क) अंतरंग शक्ति—का ही दूसरा नाम चित्राक्ति या स्वरूपशक्ति है जो एकात्मिका होने पर मगवान् के सत्, चित् तथा श्रानंद के कारण त्रिविध होती है। संधिनी शक्ति के बल पर भगवान् स्वयं सत्ता घारण करते हैं तथा दूसरों को सत्ता

१ अनन्यापेचि यद्रूपं स्वयंरूपः स उच्यते । —लघु भागवतामृत १।१२ ( वेंक्टेम्बर प्रेस, वंबरं )

२ श्रनादिरादिगोविदः सर्वकारणकारणम् । — महासंहिता (गीटीय मठ, यलवाता )

क्षु भागवतामृत १।१५, १६ । (वेंक्टेश्वर प्रेस, वंबई )

प्रदान करते हैं श्रीर देश-काल-द्रव्य में व्याप्त रहते हैं (सत्)। संवित् शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं श्रपने को जानते हैं श्रीर दूसरो को ज्ञान प्रदान करते हैं (चित्)। ह्वादिनी शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं श्रानंद का श्रनुभव करते हैं तथा दूसरे को श्रानंद का श्रनुभव कराते हैं (श्रानंद)।

- (ख) तटस्थ शक्ति—जीवशक्ति, जो परिन्छित्र स्त्रभाववाले श्रीर श्रणुत्व से विशिष्ट जीवों के श्राविर्माव का कारण वनती है।
- (ग) बहिरंग शक्ति—माया, जिससे जगत् का श्राविभीव होता है। माध्व मत ईश्वर को सृष्टि का केवल निमित्त कारण ही मानता है, परंतु चैतन्य मत में ईश्वर एक साथ ही उपादान तथा निमित्त दोनों कारण होता है। स्वरूप शक्ति से श्रीकृष्ण जगत् के निमित्त कारण हैं तथा जीव-माया-शक्तियों से वे उपादान कारण हैं। यह भी दोनों में श्रंतर है ।

जगत्—जगत् नितरां सत्य है। शांकर मत के समान वह मिथ्या या श्रनिवंचनीय नहीं है। ईशावास्य श्रुति कहती है कि स्वयंभू ब्रह्म ने यथार्थ रूप से श्रयों की सृष्टि की। विष्णु पुराण जगत् को 'नित्य', 'श्रच्चय' वतलाया हे तथा महा-मारत की विशद उक्ति है—सत्यं भूतमयं जगत् । प्रलय दशा में भी यह जगत् ब्रह्म में श्रनिम्वक्क रूप से वर्तमान रहता है जिस प्रकार रात में जंगल में छिपी चिड़ियाँ श्रनिम्वक होती हुई भी वर्तमान रहती हैं ।

चैतन्य मत के दार्शनिक तथा उपासना संबंधी सिद्धांतीं का प्रदर्शक यह पद्य नितरां मननीय है:

भाराध्यो भगवान् व्रजेशतनयः, तद्धामं वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवश्रू वर्गेण या किएता । शास्त्रं भागवतं प्रमाणममलं, प्रेमा पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रमोमंतमिदं तत्रादरो नः परः ॥

(२) साधन तत्त्व—चैतन्य पंचम पुरुषार्थ के रूप में 'प्रेम' को मानते हैं। श्रीमद्मागवत के प्रामाग्य पर वे मिक्त को साधनरूपा ही नहीं मानते, साध्यरूपा मी मानते हैं। गोपियों की उपासना ही श्रादर्श उपासना है। मिक्त दो प्रकार की

१ द्रष्टव्य—वलदेव विधामूषण : सिद्धांतरत्न, पृ० ३६-४० (सरस्वती भवन ग्रंथमाला, काशी)

अग्रहासा०, आर्व० पर्वं, ३५।३४।

४ वनलीन विद्दंगनत् । — प्रमेयरत्नावली, ३।२ (संस्कृत साहित्य परिषद् , कलकत्ता )

होती है-वैधी तथा रागात्मिका, जिनमें शास्त्रों में निर्दिष्ट उपाय वैधी भक्ति के उदय में श्रेयस्कर होते हैं श्रीर भक्त की श्राति या दयनीयता ही रागात्मिका भक्ति की उत्पत्ति का निदान है। रागात्मिका प्रेमरूपा होती है। साहित्य जगत् में गौड़ीय वैष्णावों के द्वारा भक्तिरस की स्थापना एक श्रपूर्व व्यापार है। मिक्तरस का सांगी-पांग विवेचक ग्रंथ मकिरसामृतसिंघ तथा उजवलनीलमणि श्री रूपगोस्वामी की सर्वमान्य रचनाएँ हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण की मावमयी गोलोक लीला पाँच मावों से संबंध रखती है-शांत, दास्य, सख्य, वात्सत्य तथा माधुर्य । रति की निम्न कोटि रहती है शांत में श्रीर उत्क्रप्ट कोटि रहती है माधुर्य में। माधुर्य भाव की रित तीन प्रकार की होती है । साधारणी रति, समंजसा रति तथा समर्था रति । साधारणी रति का उपासक अपने ही आनंद के लिये भगवान् की सेवा तथा प्रीति करता है जिसका फल है मधुराषाम की प्राप्ति ( जैसे कुब्बा ) । समंजसा रित में कर्तव्य बुद्धि से प्रेम का विधान द्वोता है जिसका फल द्वारिका की प्राप्ति है ( जैसे दिनसणी, जांबुवती आदि पटरानियों का प्रेम )। समर्था रित का उपासक मगवान के आनंद के लिये ही उपासना तथा सेवा करता है। उसके प्रेम में स्वार्थ की तनिक भी गंब नहीं होती। मगवचरगाचंचरीक गोपिकाएँ ही इस रित की समर्थ दृष्टांत मानी नाती हैं। यही भाव श्रपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर महामाव या राधाभाव की संज्ञा से मंहित होता है। इस प्रकार रससाधना ही चैतन्यमत का साधन रहस्य है । गोपियों के विषय में श्री उद्धव जी की यह प्रशंसा भागवतप्रेमियों में नितांत प्रसिद्ध है कि मैं वृंदावन में लता या झाड़ी का कोई ऋंश बनना चाहता हूं जिससे गोपियो की चरण-भूल पड़ने से मैं स्वयं पवित्र बन जाऊँगा<sup>3</sup> :

> आसामही चरणरेणुजुषामहं स्यास् बृंदावने किमपि गुल्मलतौपधीनाम्। याः दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हिस्वा भेजे मुद्धंद पदवीं अतिभिविंग्रग्याम् ॥

(३) हिंदी में चैतन्य परंपरा—हिंदी साहित्य में चैतन्य मतानुयायी श्रनेक कवि हो गए हैं, परंतु उनके ग्रंथ श्रमी तक श्रप्रकाशित ही हैं। यही कारण

स्वरूप तथा मेद के लिये द्रष्टव्य—श्री रूप गोस्वामी: वञ्चलतीलमिथा। (काव्यमाला, वंबई)

२ रससाधना के स्वरूप के विषय में इष्टन्य-पंडित गोपीनाथ कविराज का गंभीर लेख 'भक्तिरहस्य' ('कल्याया' का हिंदू संस्कृति शंक, १६५०, पृ० ४३६-४ )

उ भाग० पु० १०।४७।६१ ( गीता प्रेस, गोरखपुर )

है कि इस विशिष्ट मत के साहित्यिक प्रमाव का पूर्ण परिचय श्रमी तक हिंदी के श्रालोचकों को विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है। यह विषय विशेष श्रनुशीलन की श्रपेचा रखता है। कतिषय कवियों का यहाँ केवल संकेत किया ना रहा है।

मुप्तिद्ध वैष्ण्व कि प्रियादास जी चैंतन्य मत के अनुयायी वैष्ण्व थे, इसका परिचय मक्तमाल की टीका के मंगलाचरण से मली माँति मिलता है। इनके अंथों में कृष्ण्वलीला का विषय बहुशः विणित है इनके प्रधान ग्रंथ थे हैं—(१) रिसक-मोदिनी (राधाकृष्ण्य का वर्णन), (२) संगीतरत्नाकर (राग रागिनियों का विवचन), (३) संगीतमाला संप्रह (कृष्ण्वलीला के विषय में पद), (४) मिक्तमाल टीका—१७१२ ई॰ में रिचत। यह ग्रंथ नामादास जी के मूल ग्रंथ का उपबृंहण करता है जिसमें मूल छुप्पय में संकेतित भक्तचरित का विपुल विस्तार नाना छंदों में किया गया है। नरोत्तमदास का 'नामकीर्तन' छुप्ण चैतन्य की प्रार्थना से आरंग होता है। गोविंदप्रमु की गीतिंचतामिण काव्य की दृष्टि से बहुत ही मधुर तथा लितत है। इनकी कितता संस्कृत गठित है तथा इसके पढ़ने पर गीतगोविंद के गीतों की छुटा तथा मधुरिमा वरवण त्मरण हो आती है। गोविंदरास की मी एक सुंदर पदावली है। पता नहीं थे गोविंद प्रमु से भिन्न है या अभिन्न । चंदगोपाल जी मध्यगौडेश्वर संग्रदायाचार्य थे। ये भी चैतन्य संग्रदाय के ही मान्य आचार्य थे। इनका काव्य चंद्रचौरासी वहा ही लितत तथा रसपेशल है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा:

खुगल रस सुधा पान की वात ।

निज नयस्य रूपा हेलिन में कितनी कीन सुद्दात ।

निरक्षि मधुरता राधा माधन गीर इमाम सुख गात ।

श्री लिलता होह कहाँ कोठ मेरी मन हुलसात ।

श्रमकश बुक्ति भेद उपजाएँ रस विशेष सकुचात ।

वासीं सरल माध्व मधु पोपक पानहु प्रेम अँधात ।

श्री चैतन्य घरन अनुरागी संप्रदाय पुरुकात ।

श्री गौर पुत्र प्रसु 'चंत्रगोपाल' सुजुगल लाल बलि जात । ७० जयगीर ।

# **च्पसंहार**

यहाँ मारतीय धर्म तथा दर्शन की विभिन्न धाराश्रों का संचित परिचय प्रस्तुत किया गया है। इन सब के श्राधार पर ज्ञानमार्गी तथा मिक्तमार्गी हिंदी साहित्य

१ इन कवियों के वर्णन के लिये भिन्न मिन्न वर्षों के खोवविवस्य देखना चाहिए।

विकितित तथा पछिवित हुआ है। यह हिंदी साहित्य की महत्त्वपूर्ण पीठिका है—
आधारपीठ है—जिसके ऊपर खड़ा होकर यह अपने वैभन तथा गौरव का विस्तार करता आया है। जहाँ तक छेखक को पता है, यह पहला अवसर है जब इस पीठिका का अनुशीलन हिंदी साहित्य के विकास को सममने के लिये किया जा रहा है। हिंदी एक विशाल मूखंड की भाषा रही है जिसके मान्य कवियों, छेखको तथा संत महात्माओं ने अपने आध्यात्मिक विचारों की अभिन्यिक इस माषा के द्वारा की है। इस प्रदेश में अभी भी अनेक वार्मिक संप्रदाय अज्ञात और अन्याख्यात पड़े हुए हैं। छेखक का यह पूर्ण विश्वास है कि इन समस्त मतों, संप्रदायों तथा विचारघाराओं के सिद्धांतों का रहस्य तभी खुल सकेगा जब इस आवश्यक पीठिका की जानकारी आलोचकों को होगी। भारत धर्मप्रधान देश है। हिंदी के साहित्य में प्रत्यन्न या अप्रत्यन्न रूप से वर्म तथा दर्शन की जो धारा प्रवाहित होती आई है उसका अनुशीलन इस धार्मिक आधार के अध्ययन से ही पूर्ण हो सकेगा। तथास्त ।

# चतुर्थ खंड

कला

**लेख**क

डा० भगवतशर्गा उपाध्याय

# प्रथम अध्याय

#### स्थापत्य

# १. कला के प्रति अभिकवि तथा उसका लंबा इतिहास

भारतीय कला का विस्तार बड़ा है, प्रायः पाँच सहसाब्दियो लंगा, श्रीर इस कालप्रसार में जितना श्रीर जैसा उसने सिरजा है वह कलासभी ज्ञक या इतिहासकार के लिये समस्या प्रस्तुत कर देता है। सिंधु सम्यता के बाद तो निःसंदेह वैदिक उदा-सीनता के कारण स्थापत्य, भास्कर्य श्रादि की प्रगति दूट जाती है। श्रीर उस सम्यता तथा मौर्यकाल की कृतियों के बीच एक दीर्घ कालांतर पढ़ जाता है, पर मौर्यधुग से जिस कलासायना का प्रारंभ होता है वह श्रद्याविष श्रदूट चली श्राती है।

मौर्य काल के कुछ पहले ही इस देश में कला के प्रति लोगो की निष्ठा सचेष्ट हुई थी, पर उस काल के ईरानी संपर्क से उसमें विशेष प्रगति हुई और बड़ी तीव्रता से कलाकारों ने भारत का आँगन अनुपम कलादशों से भर दिया। छुंग और यवन, शक और पह्वव, तुलार और गुर्बर, एक के पश्चात् एक, इस घरा पर कला की अभिराम कृतियाँ कोरते आए। पर यहाँ हमें उस आकर्षक कालप्रसार के लिलत अभिप्रायों का अध्ययन नहीं करना है। हिंदी भाषा और साहित्य की साविष और समानांतर कलापरंपरा और उनके उदय की तत्संबंधी पृष्ठभूमि पस्तुत करना हमें अभिष्ट है। इससे यहाँ केवल मध्यकालीन कला और उसकी अनुवर्तिनी भूमि का ही हम निरीच्या कर सकेंगे, पूर्व कालों की ओर संक्षेप में ही कुछ लिख सकेंगे। मारतीय कला के इतिहास में मध्यकाल का प्रसार ६५० वि० से १२५० वि० तक माना जाता है और इसके भी शैली और काल के मेद से 'पूर्व-मध्यकाल' और उत्तर-मध्यकाल' दो खंड कर लिए जाते हैं। इनमें पहले का कालमान ६५० वि० से ६५० वि० तक है और दूसरे का ६५० वि० से १२५० वि० तक।

परंतु यह कालमान मी केवल मूर्तिकला के संबंध में विशेष सार्थकता रखता है, क्योंकि स्थापत्य में मंदिरनिर्माण श्रीर उसकी कला का मध्याह तो वस्तुतः १२५० वि० के बाद ही श्राता है। चित्रकला भी श्रावंता श्रीर वाध के पश्चात् फिर

गंगाघाटी के उत्खनन से टूटी हुई शृंखलाओं के प्राप्त होने की संभावना है।

से उस काल के बाद ही ताक्यय धारण करती है। संगीत के पन्न में तो यह श्रीर भी सही है। संगीत निःसंदेह भारत में श्रित प्राचीन काल से प्रीढ़ रूप में चला श्राता है, पर उसकी काया भी मध्ययुग में, यथार्थतः तो उसके भी पश्चात्, सजती है। संगीत के श्रिधिकतर ग्रंथ मुस्लिम काल में लिखे गए। गायन की श्रानेक शैलियाँ. हिंदी भाषा श्रौर साहित्य की भाँति, मुस्लिम संपर्क श्रौर सहायता से वनीं। श्रनेक मधुर वाद्यों श्रीर रागों का श्रमीर खुसरू, सुल्तान हुसैन शरकी श्रादि ने श्राविण्कार किया । सितार, सारंगी, स्वाब, दिलरुवा, तबला, शहनाई, रोशनचौकी श्रादि ने संगीत के क्षेत्र में अनेक नई व्यनियाँ सिरज दीं, एक नया खाद संगीत के प्रेमियों को वेसुध कर चला और संगीत संवंधी श्राविष्कारो की यह परंपरा सत्रहवीं श्रठारहवीं सदी तक श्रदूट चलती रही। सो मंदिरकला, चित्रण श्रीर संगीत का यह पिछला युग ही सही सही हिंदी ( प्राचीन श्रीर मध्यकालीन ) का प्रभावकारी समानांतर युग है। भारतीय कला का ऐतिहासिक मध्यकाल, जैसा पहले कहा जा चुका है, हिंदी की केवल आवश्यक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। स्वयं मूर्तिकला के क्षेत्र में भी पिछ्छे श्रीर उत्तर श्रथवा उत्तरोत्तर मंदिर-निर्माग्य-काल में वास्तुगत ( मंदिरों के कलेवर पर निर्मित ) मूर्तियो की श्रिभरामता कुछ कम नहीं रही है । इससे इमारे श्राच्ययत का कालप्रसार ६५० वि० श्रीर यथासंमव वर्तमान युग के बीच होगा।

## २. स्थापत्य की विविध शैलियाँ

भारत के से विस्तृत भूखंड में, उसकी श्रापार जनसंख्या के बीच, विविध मतमतांतरों के कारण प्रायः डेढ़ हजार वर्षों के लंवे कालक्रम में कला का विभिन्न शैलियों में बॅट जाना स्वामाविक है। इस दीर्घ काल में भारतीय कला के श्राश्वरथ से श्रानेक शाखाएँ फूटीं। देश श्रीर काल, संप्रदाय श्रीर मत, सुरुचि श्रीर श्रामिप्राय की श्रावश्यकता से उसमें विविधता श्राई। उनका शैलियों में विभाजन, विविध स्कंधों में उनका एकत्रीकरण उनका श्राध्ययन सरल कर देगा।

स्यापत्य के दो निशिष्ट माग किए जा सकते हैं : १—शैलियों श्रीर २—प्रकार। प्रकार दो हो सकते हैं : धार्मिक श्रीर लौकिक। धार्मिक के भीतर मंदिर, स्तूप श्रादि श्राते हैं श्रीर लौकिक के मीतर वार्ता, सेतुबंध, प्रासाद श्रादि। पहले शैलियों का उल्लेख समीचीन होगा।

शैलियाँ ( मंदिरों में ) साधारणतः तीन हैं—नागर, वेसर श्रीर द्राविड । इनके श्रतिरिक्त मी कुछ नाम प्राचीन स्थापत्य संबंधी ग्रंथों में श्राए हैं—जैसे लितन, साधार, भूमि, नागरपुष्पक, विमान श्रादि । परंतु श्रिषकतर वे या तो इन तीन

१ बृहच्छिलपशास्त्र, ३, ६८ और ७३।

प्रधान शैलियों के प्रमेद हैं या निर्माण की दृष्टि से गौग हैं। इनमें नागर श्रीर द्राविड नाम तो यथावत् व्यवहृत हुए हैं पर वेसर के मिश्र, मिश्रक, वाराट, श्रादि पर्याय भी शास्त्रों में प्रयुक्त हुए हैं। वे उस शैली के स्वमाव श्रीर देश का संकेत करते हैं श्रीर उनका उल्लेख हम यथास्थान करेंगे।

(१) नागर—नागर शब्द नगर से बना है, इससे उसका पुर से संवद्ध होना स्वामाविक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगरनिर्माण में मंदिरों का विशिष्ट स्थान बताया गया है और किस देवमंदिर की नगर के किस माग या दिशा में स्थापना हो इसका भी उल्लेख हुआ है। संभव है नगर में ही पहले पहल बनने के कारण अथवा वहाँ संख्या में उनका बाहुल्य होने के कारण यह नाम पड़ा हो, अन्यथा यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा अर्थुक्तियुक्त होगा कि जनपद (देहात) में मंदिर नहीं होते थे। यतः इस शब्द का प्रयोग केवल मंदिर के लिये नहीं होता, चित्र के लिये भी होता है, पुर से उसका विशेष संबंध प्रायः इसलिये निश्चित हो जाता है कि चित्र पौर और जनपदीय दोनो होते हैं। 'ईशानशिवगुक्देवपद्धति' में नागर मंदिरों का उल्लेख अनेक बार हुआ है। वस्तुतः नागर, द्वाविड और वेसर तीनों नाम अधिकतर साथ ही आते हैं।

नागर चौपहला या वर्गाकार होता है। 'कालिकागम' में श्राधार से शिखर तक उसके लच्च्य इस प्रकार दिए गए हैं—ऊँचाई में यह श्रष्टवर्ग होता है। ये श्राठों वर्ग (भाग) हैं—मूल (श्राधार), मस्त्रक (नींव श्रीर दीवारो के बीच का भाग), जंधा (दीवारे), कपोत (कोर्निस)। ये चारो सीचे खड़े रहकर शिखर, गल (गरदन) वर्जुलाकार श्रामलसारक (श्रामलक) श्रीर कुंम (श्रूल सहित कलश) का भार धारण करते हैं। नागर शैली के मंदिरों का विस्तार वड़ा है—हिमालय श्रीर विध्याचल के बीच। 'बृहत्संहिता' के समय से श्रथवा संभवतः उससे भी पूर्व से ही नागर मंदिरों की संख्या प्रभूत रही है। उसके भौगोलिक क्षेत्र के श्रवक्त ही उसकी संख्या भी रही है। मध्यदेश साधारणतः उसका केंद्र रहा है पर उसकी परिधि द्वंगमद्रा को छूती रही है। इसी प्रकार एक श्रोर बंगाल श्रीर उड़ीसा तथा दूसरी श्रोर लाय-महाराष्ट्र तक उस शैली का विस्तार रहा है। उधर उत्तर में हिमालय के चंबा-कॉगड़ा से दिच्चिया में द्वंगमद्रा पार तक। केंद्र से दूर हटकर नागर शैली के प्रांतीय मेद श्रीर नाम हो गए हैं, जैसे उड़ीसा मे वही कालिंग श्रीर गुजरात में लाट कहलाई है। इसी प्रकार हिमालय के श्रंतर्गत श्रानेवाले नागर मंदिरों को पर्वतीय कहा गया है।

(२) द्राविड—द्राविड शैली श्रीर भौगोलिक क्षेत्र दोनों का नाम है, श्रथवा उस शैली का जो द्रविड देश में विशेष रूप से विकसित हुई। द्राविड मंदिरों का शरीर (निचला भाग) तो वर्गाकार होता है पर मस्तक गुंगदाकार छःपहला या म्राठपहला ( पडास ग्रयवा म्रष्टास )। इसका विस्तारक्षेत्र ग्रगस्त्य ( नासिक के निकट ), कृष्णा म्रथवा तुंगमद्रा से लेकर कुमारी म्रांतरीप तक है।

द्राविड शैली के मंदिर नागर मंदिरों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इनके गर्भगृह (जिसमें देवप्रतिमा स्थापित होती है) के ऊपर का भाग (विमान) सीघा
पिरामिडनुमा होता है। उसमें कितनी ही मंजिलें होती हैं और मस्तक पीपे या गुंबद
के श्राकार का होता है। ऊँचा मंदिर लंबे चौड़े प्रांगण से घरा होता है जिसमें
छोटे बड़े श्रानेक मंदिर, कमरे, हाल, तालाव श्रादि बने होते हैं। श्रांगन का मुख्य
द्वार, जिसे गोपुरम् कहते हैं, इतना ऊँचा होता है कि श्रानेक बार प्रधान मंदिर के
शिखर तक को छिपा छेता है। नागर शैली के मंदिर चौकोन गर्भगृह के ऊपर दूर
ऊँचे मीनार की मॉति चले गए होते हैं, उनके शिखर की रेखाएँ तिरही श्रीर चोटी
की श्रोर छकी होती हैं । उनका शीर्प श्रामलक (श्रावला) से मंदित होता है।
दोनों प्रकार के मंदिरों का विशेष वर्णन नीचे करेंगे।

(३) बेसर—वेसर नागर श्रीर द्राविड शैलियो का मिश्रित रूप है। वेसर नाम भी भौगोलिक नहीं, शैली का है। इस शब्द का श्रर्थ ही 'खचर' है, दो भिन नातियों ने जन्मा । विन्यास ( खाका, योजना ) में यह द्राविड शैली का होता है और किया अथवा रूप में नागर शैली का (कालिकागम )। इसी से 'वृहच्छिल्प-शास्त्र' ने इसका दूसरा नाम ही मिश्रक रख दिया है। इसकी प्रसारभूमि विध्य पर्वत श्रीर श्रगत्त्य ( नासिक के समीप ) श्रथवा विध्याचल श्रीर कृष्णा (तुंगभद्रा ) के बीच है। बेसर शैली के मंदिर नागर श्रीर द्राविड क्षेत्रों के बीच में मिलते हैं। इस भूलंड को साधारण रूप से दकन कह सकते हैं। 'समरांगणसूत्रधार' में इसी से वेसर का उल्लेख उसके दूसरे नाम वाराट ( श्रयवा वाराड ) से हुश्रा है। वाराट बराइ को सूचित करता है, इससे वेसर की वह भौगोलिक संज्ञा है। बराइ (बरार, प्राचीन विदर्भ) का विस्तार नर्मदा से कृष्णा तक है। परंतु इन शैलियो के प्रसार का अनुबंध सर्वया अनुस्लंधनीय नहीं है। इससे नागर शैली के कुछ मंदिर दिख्या में भी मिले हैं और द्राविड शैली के उत्तर में । वृंदावन का विशाल वैष्णुव मंदिर द्राविड शैली का ही है, गोपुरम् से संयुक्त । इस प्रकार की शैली भी श्रपनी सीमाएँ मेदकर दिच्या-उत्तर चली गई है। इस मिश्रित शैली के मंदिर पश्चात्कालीन चाछुक्य नरेशों ने कलड़ जिलों में श्रीर होयसल राजाश्रो ने मैस्र में

<sup>े</sup> कुमारस्वामी : हिस्ट्री श्राफ् इंडियन पेंड इंडोनेशियन श्रार्ट, पृ० १०७। वी० ए० स्मिथ : हिस्ट्री श्राफ् फाइन श्रार्ट इन इंडिया ऐंड सीस्रोन. पृ० ३६ ।

२ कुमार०, नहीं; स्मिथ, नहीं, पृ० २५ । 3 कुमार०, नहीं; स्मिथ, नहीं, पृ० ४४ ।

बनवाए । वेसर शैली के मंदिरों के निर्माता ये दोनों राजकुल इतिहास के कालकम से तब हुए जब नागर और द्राविड दोनों शैलियाँ विकसित हो चुकी थीं, जिससे वेसर रूप में उनका मिश्रण संभव हो सका । उत्तरी और दिच्णी दो शक्तिम शैलियों के परस्पर संपर्क का यह श्रनिवार्य परिणाम था। दोनों का क्षेत्र वड़ा होने से उनके बीच एक क्षेत्र स्वतः बन गया और वेसर शैली उसमें फूली फली । इस प्रकार मारत की समूची मूमि शैली द्वारा तीन मागों में वॅट गई—हिमालय से विध्याचल के बीच नागर, कृष्णा से कुमारी के बीच द्राविड श्रीर दोनों के बीच विध्याचल से कृष्णा तक मिश्रित वेसर । पूर्व-चालुक्यों के समय द्राविड विन्यास श्रीर नागर किया से मंदिर सिरके गये, श्रीर उत्तर-चालुक्य काल में नागर विन्यास श्रीर त्राविड किया से । इस मिश्रण का रूप यह था कि उस प्रकार के मंदिर या तो श्रूतायत होते ये या द्व्याख़बृत्त श्रर्थात् ऐसे कि उनके श्रामने सामने के दो पहल सीधे होते ये श्रीर दूसरे दोनों छके हुए । वे नीचे श्रीवा तक वर्गाकार भी होते ये श्रीर ऊपर वृत्ताकार, जिससे गोलाकार शिखर उनपर विराज सकें ।

(४) मिश्र—श्रनेक बार जातिविमानों के निर्माण में नागर, द्राविड श्रीर वेसर तीनों शैलियों का एक साथ उपयोग हुआ है। एक साथ बने हुए इन मंदिरों की व्यवस्था इस प्रकार होती है—उत्तर, उत्तरपश्चिम श्रीर उत्तरपूर्व में नागर, दिल्लिण, दिल्लिणपश्चिम, श्रीर दिल्लिणपूर्व में द्राविड श्रीर पूर्व श्रीर पश्चिम श्रयांत् बीच में वेसर। माव यह है कि देश की मंदिरशैली संबंधी दिशापरकता वहाँ भी कायम रखी जाती है। उत्तर में नागर शैली के मंदिर, दिल्लिण में द्राविड शैली के मंदिर श्रीर बीच में वेसर शैली के मंदिर। उत्तर में इस प्रकार तीनों शैलियों से संयुक्त मंदिरनिर्माण की पद्धित नहीं है।

# ३. भारतीय स्थापत्य में श्रसुरों का योग

भारतीय मंदिरनिर्माण की परंपरा में मय श्रमुर का नाम प्रायः श्राया है। सभी महत्व के लच्चण-ग्रंथों में उसका उल्लेख हुश्रा है। 'बृह्त्संहिता' से लेकर 'ईशानशिवगुरुदेवपद्धति' तक निरंतर मय का नाम श्रादर से लिया गया है। वस्तुतः इस दूसरे ग्रंथ में तो मय एक विशिष्ट वास्तुशैली का प्रवर्तक है। वराह-मिहिर ने वास्तु के श्राचार्यों में विश्वकर्मा श्रीर मय दोनों का उल्लेख किया है श्रीर उनके परस्परविरोधी मतों की भी चर्चा की है, विरोध का निराकरण भी किया है। 'ईशानशिवगुरुदेवपद्धति' में मय को श्रमाधारण महत्व दिया गया है। वास्तु की परंपरा के श्रनुसार वह श्रमुरों का शिल्पी है, जैसे विश्वकर्मा देवों का वास्तुकार है। विक्रमपूर्व श्राठवीं-सातवीं शितयों में श्रमुर देश (श्रमीरिया) में वास्तु का श्रद्मुत

विकास हुआ था । श्रमुर निनेवे आदि के राजप्रासाद और शवसमाधियाँ अनेक देशों के लिये आदर्श बनी थीं। बड़े कुत्रहल का विषय है कि श्रमुर देश के निनेवे नगर में लेयार्ड ने वे बो खुदाई की है उसमें गोलाई श्रीर शिखरमंडित कर्ने मिली हुं । इनमें शिखरवाला अभिप्राय तो नागर मंदिरों से सर्वथा मिलता जुलता है। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि दोनों के विन्यास श्रीर किया समान है-नीचे चौकोर श्राधार श्रीर दीवारें, ऊपर झकी हुई रेखाश्रीवाला शिखर ।

# ४. स्थापत्य : प्रादेशिक किंत्र भारतीय

इन नागर श्रादि शैलियों के संबंध में एक महत्व की वात स्मर्ग रखने की यह है कि उनके वास्तु में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन का मेद नहीं रखा गया है | उनकां विघान धार्मिक अथवा सांप्रदायिक है ही नहीं। सारा वास्त मात्र भारतीय है। दिवारा, उत्तर, मध्य की तीन विशिष्ट शैलियाँ हैं जिनसे स्थानीय शाखाएँ फूटी हैं श्रीर प्रांतीय रूप बन गए हैं। उनमें निश्चय निजी स्थानीय विकास है पर वे सभी श्रपने लच्चणो से प्रचान शैलियाँ सपष्टतः प्रगट करते हैं। श्रीर उन्हीं के वीच जन कभी शैली भिन्न परंपरा की—जैसे उत्तर में द्राविड श्रीर दित्ति में नागर मंदिर— श्रा जाती है तब उनका श्रंतर प्रत्यच शलक जाता है।

इन्हीं प्रांतीय मंदिरों के साथ प्रांतीय संस्कृतियाँ भी अनेक प्रकार से वँधी रही हैं। इनके मंडपों का उपयोग साधारणतः नाटकों के रंगमंच के अर्थ में किया जाता था। पिछुछे काल की शिव, विष्णु त्रादि की धार्मिक लीलाएँ भी-जिनका सीधा संबंध प्राकृतीं श्रीर जनबोलियों से रहा है-वहाँ खेली गई हैं। फिर धीरे धीरे संस्कृत के स्तोत्रों के पश्चात् अयवा पिछुले काल में प्रांतीय भाषात्रों का उदय होने पर हिंदी त्रादि में लिखे स्तोत्रो द्वारा इन देवकुलों में त्राराधना होने लगी थी। कालांतर में श्रावरा मास में सावनी श्रादि गाने की जो परिपाटी चली वह प्राचीन होती हुई भी भाषा की दृष्टि से नई थी और उसके उत्सवों में हिंदी श्रादि के ही भजन गाए जाने लगे थे। हिंदी मजन के उदय और प्रसार का इन मंदिरों से विशेष संबंध है। उसके विकास में मंदिरों के वातावरण का घना योग रहा है। दक्तिण के श्रलवारों का साहित्य तो बड़े परिमाण में उस संपर्क से बना और निकला। इसी

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> हाल : दि प्रेरींट हिस्ट्री श्राफ् द फार ईस्ट, पृ० ५१४।

र निनेवे देंड इट्स रिमेंस; हिस्टोरियन्स हिस्ट्री १, ए० ५४७-४८।

<sup>3</sup> देखिए, हैनेल: ए हैं डनुक आफ् इंडियन आट, नित्र नं०२०ए, ए० ७२ के सामने। हैवेल मंदिरों के शिखरों और स्तूपों का आरंभ मेसोपोतामियाँ से मानते है। देखिए,

प्रकार महाराष्ट्र, बंगाल, मध्यदेश सर्वत्र, विशेषकर वैध्यावों की परंपरा में, मराठी, वंगला, हिंदी में भजनों की रचना हुई। वहाँ उनका निरंतर गायन हुआ, वे परिमाण तथा माधुर्य दोनों में संपन्न हुए। मजन का मिक्त से श्रीर मिक्त का मंदिरों से कितना संबंध है, कहना न होगा।

वास्त संबंधी विविध निर्माणों में दो प्रधान मेद किए जा सकते हैं: (१) घामिक श्रीर (२) लौकिक। घामिक मेद के श्रंतर्गत भी शिल्प के श्रनेक प्रकार उपलब्ध हैं जिनके विशेष उपमेद स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर श्रीर स्तंम हैं। लौकिक परंपरा में राजप्रासाद, दुर्ग, सार्वजनिक श्रावास श्रादि श्राते हैं। इनका उल्लेख हम बाद में करेंगे। पहले धार्मिक वास्तुपकारों पर विचार कर लेना समुचित होगा। उनमें भी वस्तुतः स्तूप, चैत्य श्रादि का ऐतिहासिक श्रनुक्रम से श्रध्ययन पहले होना चाहिये था, परंतु चूँकि उनकी शैलियों का उल्लेख पहले हो चुका है, मंदिरों के शिल्प श्रीर वितर्ग पर विचार हम पहले करेंगे।

## ४. मंदिर

- (१) नागर—चौकोर गर्भग्रह के ऊपर छकी रेखाश्रों से संयुक्त पिरा-मिडनुमा विमान शिखरवाले नागर मंदिर नर्मदा के दिख्या इने गिने ही हैं। उनका प्रसार हिमालय श्रीर विध्याचल के बीच ही है। जैसा पहले कहा जा चुका है, उनकी श्रपनी श्रपनी स्थानीयता बन गई है। पंजाब, हिमालय, कस्मीर, राज-स्थान, पश्चिमी मारत, गंगा की घाटी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल श्रादि विविध प्रदेशों में श्रपनी श्रपनी शैली के प्राय: ६०० श्रीर १३०० विक्रमी के बीच हजारों मंदिर बने जिनका नीचे उल्लेख करेंगे।
- (श्र) पर्वतीय—पंजाब-हिमालय के मंदिरों की ही पर्वतीय संज्ञा है क्योंकि उनका विस्तार पंजाब प्रांत के हिमालयवर्ती प्रदेश मसरूर, कॉगड़ा, कुल, वाजीड़ा, हाट श्रादि के प्रदेशों में है। इनमें सबसे विशिष्ट श्राटवीं-नवीं शती के एक चट्टान में कटे मसरूर श्रीर कॉगड़ा के मंदिर हैं। मंडप श्रीर पत्रकलशमंडित स्तंमीं-वाले नवीं शती के मंदिर वैजनाथ में हैं। हाट, वाजीड़ा श्रीर कुल के विश्वेश्वर मंदिर संभवतः दसवीं शती के बने हैं। इंचा के श्रनेक स्थानों में श्रीमराम मंदिर वने जो श्राज भी श्रपने सौंदर्य के घनी हैं। इनमें ब्रह्मीर श्रीर चत्राड़ी के मंदिर विशेष दर्शनीय हैं। इन सभी मंदिरों में श्रिषकतर शिव का परिवार मूर्त है। ये मंदिर कुछ श्रीर प्राचीन, संभवतः श्राठवीं शती के, हैं। कुमायूँ श्रीर श्रलमोड़ा जिलों में भी प्रायः तभी के सुंदर पर्वतीय मंदिर विद्यमान हैं। मसरूर, श्रीर कॉगड़ा के पर्वत के मंदिरों को छोड़ शेष सभी पत्यर की ईंटों के बने हैं।

इसी प्रकार का एकप्रस्तरीय (एक ही चट्टान का) नागर शैली का बना

वस एक और मंदिर हिमालय के प्रसार से वाहर है, धमनार (राजस्थान) में।
वह धर्मनाथ का वैष्णाव मंदिर है। लगमग ८०० वि० के गुजरात और राजपुताने
के नागर मंदिरों में स्थानीयता के कारण शैली में तिनक अंतर पड़ गया है। उनके
स्तंम अद्भुत कीशल और विविध काल्पनिक अभिप्रायों से उत्त्वित हैं। अधिकतर
उनकी छुतें बहुमूल्य संगमरमर की वनी हुई हैं जिनसे असाधारण सुंदर कोरी लटकनें
लटकी हुई हैं। आबू के संगमरमर के वने दो जैन मंदिर इस शैली के सर्वोचम
उदाहरण हैं। उनकी दीवारों, छुतों और स्तंमीं पर तिनक भी भूमि नहीं वर्चा जो
अभिराम उत्तवचनों से भर न दी गई हो। इनमें आदिनाथ का मंदिर १०८८ वि० में
राजमंत्री विमल ने वनवाया, दूसरे को ठीक दो सौ वर्ष वाद १२८७ वि० में
तेजपाल ने बनवाया। दोनों के निर्माणकाल में इतना अंतर होते हुए भी उनका
परसर साहस्य आश्चर्यजनक है। ये सभी मंदिर वास्तुकार्य के विरमय हैं और हत्यों
की माववत् कोमलता, छुवि और माधुर्य तथा तरहो की अनंत संपदा में अनुपम हैं।

जीधपुर के श्रौसिया गॉव में श्राठवीं-नवीं शती का बना सुंदर सूर्य का मंदिर है। उसका शिखर खजुराहो श्रौर श्राचू के मंदिरों के श्रभिराम शिखरों से टक्कर लेता है। लगता है जैसे वही उनका श्रनुकार्य रहा हो। श्रोसिया में श्रनेक मंदिर हैं, पर्याप्त ऊँचे, कम से कम बारह पंद्रह, जैन श्रौर श्राह्मणु दोनों।

कश्मीर श्रीर नैपाल के नागर मंदिर भी वस्तुतः पर्वतीय परंपरा के ही हैं।
वैसे कश्मीर की चंत्रा श्रादि के मंदिरों से स्वतंत्र श्रपनी परंपरा है जो बाद में मध्य
पंजाब अथवा श्रीर पश्चिम के मंदिरों पर भी उतर श्राई है। इस प्रकार के मंदिर
साधारणतः लघ्वाकृतिक हैं यद्यपि उनमें शालीनता लाने के लिये जब तय विशाल
दीवारों से घिरा प्रांगण कोड़ दिया गया है। ऐसे मंदिर ७५० ई० श्रीर १२०० के
बीच बने हैं। इनमें प्रधान कश्मीर के प्रसिद्ध दिग्वजयी सम्राट् लिलतादित्य
(७८०-८१७) का बनवाया श्राठवीं शती का मार्तेड मंदिर है। सूर्य के मंदिर इस
देश में श्रपेचाकृत कम हैं। उन्हीं श्रव्यसंख्यक मंदिरों में मार्तेड का यह मंदिर
केवल ६० फुट लंबा श्रीर ३८ फुट चौड़ा है। उसके दोनों श्रीर दो पद्ध जोड़ दिए
गए हैं। उसका श्रांगन घेरनेवाली प्राचीरे श्रवश्य भीतर से २२० फुट लंबी श्रीर
१४२ फुट चौड़ी हैं। दीवारों में ८४ खंमे बने है। ऊपर की छत उड़ गई है। खंमे
सर्वया यवन, दोरिक परंपरा के हैं, मेहरावें तिकोनी हैं। श्रवंति वर्मा (६१२-४०) के समय के बने वंद्यपुर (श्रवंतिपुर) के मंदिर इससे कहीं श्रिधक
श्रलंकृत हैं।

नैपाल के छोटे से देश में भी दो हवार से अधिक मंदिर हैं। उनकी शैली

१ स्मिथ : हिस्ट्री०, १० ४६, चित्र १७।

वस्तुतः भारतीय शैली से इतनी प्रभावित नहीं, जितनी चीनी से । छत तो उनकी ठोस है पर दीवारें प्रायः नहीं के बराबर हैं। खंभों के बीच झिलमिली सी दीवारें खड़ी हैं।

( आ ) उड़ीसा के मंदिर—उड़ीसा और गंगा की घाटी के मंदिर श्राकार प्रकार में श्रिमिनव संपदा लिए निर्मित हुए हैं। उड़ीसा के सर्वोत्तम मंदिर पुरी जिले में हैं। नवीं-दसवीं ग्रौर तेरहवीं शती के बीच बने भुवनेश्वर के मंदिरो की संख्या कई सौ है। अनुपम मूर्तियों से अलंकृत सुवनेश्वर के मंदिर अपनी शैली में श्रप्रतिम हैं। इनमें प्राचीनतर मंदिरों के शिखर छोटे, प्रायः सपाट हैं। उनके मंडप ठोस नीची छतवाले कमरे मात्र हैं। परंतु चितिनाकार श्रौर ऊर्ध्वाकार रेखाश्रो के संयोग ने उनमें पर्याप्त शालीनता भर दी है। मुक्तेश्वर का मंदिर भुवनेश्वर के इस प्रकार के मंदिरों में विशिष्ट है। यह १००० वि० के लगभग बना। उस श्रेणी के मंदिरों में प्राचीनतम परशुरामेश्वर है, ब्राठवीं शती का। अवनेश्वर के मंदिरों में सबसे उन्नत श्रीर शालीन लगभग १०५० वि० का बना लिगराज का मंदिर है। उसके वर्गाकार मंदप की छत काफी ऊँची है और गर्भग्रह के विमान का शिखर श्राकाश में सीधा दूर तक उठता चला गया है, सर्वथा सीधी रेखाओं में जो नेवल चोटी पर पहुँच कर ही झुकी हैं। श्राघार पर श्रीर श्रन्यत्र श्राध्वर्यजनक सुंदर श्राकृतियाँ मूर्त हैं जो मंदिर के स्रलंकरण का कार्य करती हैं। इसी स्रलंकृत शैली का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर बारहवी-तेरहवीं शती का बना राजरानी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके स्तंभ विशेष विशालता लिए हए हैं जो श्रीर मंदिरों से भिन्न हैं।

उड़ीसा के मंदिरो की चूड़ामिंग कनारक का 'काला पगोड़ा' है, सूर्य (कोणार्क) का मंदिर। मारत के सुंदरतम मंदिरों में उसकी गणना है। बड़े यशस्त्री शिल्पियों ने उसकी मूर्तियों की काया कोरी होगी छीर उसके शालीन कलेवर को खड़ा किया होगा। मंदिर का निर्माण असमाप्त ही छोड़ दिया गया है। उसका शिखर अब मी अपूर्ण है और अब तो समुद्र के लवणाक्त वायु ने उसके कलेवर को भी ढीला कर दिया है। अबुलफजल ने इस मंदिर की भूरि भूरि प्रशंसा की है। आश्चर्य की वात तो यह है कि इसका निर्माणकाल कला की दृष्टि से प्रायः निंदा था। केसरी कुल के राजा नरसिंह (१२६७-५७ के बीच) ने इसका निर्माण कराया था। कोणार्क के मंदिर की कल्पना में भाव यह है कि सूर्य का रय ही मंदिर के रूप में मानो पृथ्वी पर उत्तर आया हो। इसके अलंकरण की अभिरामता, प्रहों की गति, रथचकों का छंदस, अश्वों की शक्ति वास्तु की मर्यादा की सीमाएँ खीच देते हैं। इसी काल का बना पुरी का बगनाथ मंदिर प्राणहीन है यद्यि उड़ीसा के मंदिरों में, पूजा की दृष्टि से, वही अकेला जीवित है और भारत के अद्भवतम मंदिरों में से है।

- (इ) खजुराहो के मंदिर—मध्यदेश के प्रायः बीच बने खजुराहो के मंदिरसमूह भी अपनी भन्यता, शिल्पशक्ति और कायिक दिन्यता में वेजोड़ हैं। अवनेश्वर के समूह में विविधता और संख्या के साथ साथ आकृति और सींदर्य की शालीनता है। बुंदेलखंड के इस मंदिरसमूह की महिमा उससे कुछ ही घट-कर है। खजुराहो के मंदिरों पर भी मुवनेश्वर, कोगार्क और पुरी के मंदिरों की मंति यौन चित्रार्घ बने हुए हैं और उनके वाह्यालंकरणों की संख्या और छिव भी अमित है। चंदेल राजाओं ने अपनी इस मानस राजधानी को अद्भुत मनोयोग से सजाया। प्रायः १०५० वि० के बने सुंदरतम मंदिरों की संख्या बीस से ऊपर है। इसमें कंदिया महादेव (कंडार्य) का मंदिर तो अनुपम भन्य है। इसके वाह्यालंकरणों की आकृतियों के अंग अंग में मंगिमा भरी है।
  - (ई) ग्वालियर के मंदिर—इसी वर्ग श्रीर प्रसार के ग्वालियर के मंदिर भी हैं। उसी काल में सासबहू का प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर वहाँ बना था। 'तेली का मंदिर' भी विष्णु का ही है। यद्यपि इसकी शैली साधारणतः नागर है किंतु पीपानुमा छत होने के कारण पुरी के बैताल देवल की भाँति द्राविड शैली का भी इसपर प्रभाव है। मध्यमारत के प्रायः सारे प्रसार में नागर शैली के मंदिर खजुराहो की परंपरा में इस काल में बने।

ईंट के मंदिर—उत्तर भारत में, विशेषकर गंगा की घाटी में, श्रनेक मंदिर हैंटों के भी बने। इस प्रकार का प्राचीनतम ग्रुप्तकालीन मंदिर तो कानपुर के जिले में भीतरगाँव का है जिसकी प्रत्येक हैंट श्राभिराम साँचे में ढली है। उसी की परंपरा में बोधगया का मंदिर भी है जो श्राज तक खड़ा है, ऊँचा, श्रसाधारण वैमानिक शिखरसंपन्न, श्रसामान्य शालीन। दिच्या बिहार में कोंच का मंदिर भी हैंटों का है, संभवतः श्राठवीं शती का। मध्यप्रदेश के सिरपुर का मंदिर भी हैंटों का ही है श्रीर उस प्रदेश के देवालयों में सुंदरतम है। इन मंदिरों के बाज श्रीर स्तंम पत्थर के हैं, चित्रखचनों से भरे, विशाल श्रीर भारी। मीरपुर खास का दर्शनीय स्त्य भी हैंटों का ही है, प्रायः इसी पूर्व मध्यकाल का बना। ये मंदिर ही अवनेश्वर श्रीर खजुराहों के मंदिरों के श्रनुकार्य बने।

(ड) बंगाल के मंदिर—बंगाल के मंदिरों की श्रोर संकेत किए बिना उस काल के नागर मंदिरों का प्रसंग समाप्त नहीं किया जा सकता। उस काल तक मुसलमान मारत में बस चुके थे श्रीर उनका शिल्प देशी वास्तु को प्रभावित करने लगा या। बंगाल के मंदिरों पर उनका पर्याप्त प्रमाव पड़ा। उनकी झुकी कोनिंस (कपोत) वहाँ की सुंदर कुटियों की बाँस की बलमियों के श्रनुकरण में बनी। उनके शिखरों की अर्घ्वगत रेखाश्रों का झुकाव निजी शैली का परिणाम है। उनमें प्रधान विमान के चारों श्रोर चार, श्राठ श्रयवा सोलह छोटे विमानों का परिवार होता है। दिनाजपुर जिले के कांतोनगर का मंदिर इसी परंपरा की कृति है।

(२) द्राविड—द्राविड (दािच्यात्य) शैली के मंदिर कृष्णा, तुंगभद्रा, नािसक श्रीर कुमारी श्रंतरीप के बीच तंजीर, मदुरा, कांची, हंपी, विजयनगर श्रादि में बने। उन्हें चोलों, पांड्यो, पांड्यों श्रीर विजयनगर के राजाश्रों ने बनाकर श्रपने नाम श्रमर किए।

दिख्या के मंदिर श्रकेले या परिवार रूम में होते हैं, विशाल गोपुरम् (द्वार), प्राचीरों, प्रांगणोंवाले जिनमें तालाव श्रादि बने होते हैं। श्रनेक वार तो, जैसा पहले लिखा जा चुका है, इन मंदिरों के द्वार ही इतने ऊँचे श्रीर श्रलंग्रत होते हैं कि प्रधान मंदिर के विमान को ही दक लेते हैं। परंतु तंजोर, गंगेकोंडपुरम् श्रीर कांजीवरम् के मंदिर इतने ऊँचे श्रीर उनके गोपुरम् इतने श्रनुकूलाकृतिक है कि दोनों का संबंध वास्तु की रमणीयता को बढ़ाता है, घटाता नहीं।

- (श्र) मामञ्जपुरम् और कांची के मंदिर—इस द्राविड शैली का श्रारंम विक्रम की सातवीं शती में हुश्रा जब मामञ्जपुरम् (मद्रास से ३५ मील दिल्या) में पहला पर्वतीय वर्ग का 'रथ' धर्मराजरथ बना । धर्मराजरथ को साधारणतः सात पगोड़ा कहते हैं। उनका निर्माण पछव राजाश्रों ने कराया। उनमें कुछ के शिखर गुंबजदार हैं, कुछ के पीपानुमा। इस प्रकार के मंदिरों के विकास की दूसरी मंजिल उन्हीं पछवों ने श्रपनी राजधानी कांची (कांजीवरम्) में सर की। वहाँ भी मंदिरों की परंपरा खड़ी हुई। इनमें दो प्रधान मंदिर कैलाशनाथ श्रीर वैकुंठ वेदमल नरसिंहवर्मन् के प्रपौत्र राजसिंह के पुत्रों ने बनवाए। गुंबजनुमा छतवाला प्रसिद्ध मुक्तेश्वर का मंदिर वहाँ श्राठवीं शती के उत्तराई में बना।
- (आ) तंजोर के मंदिर—तंजोर के चोलों का अध्यवसाय भी मंदिर-निर्माण में खुत्य था। प्रतापी राजराज और उसके पुत्र राजेंद्र ने अपने पराक्रम से जो अनुल बैमव जीता उसे वास्तु के अभिप्रायों पर चढ़ा दिया। तंजोर के विशाल बृहदीश्वर, सुब्रह्मण्य आदि मंदिर उन्होंने सं० १०४२ और १०६२ के बीच खड़े किए। इन मंदिरों की काया विस्तीर्ण भूमि वेरे हुए है। इनके प्रांगण, प्रदित्णा-भूमि, परवर्ती कच्च, प्राचीर और गोपुरद्वार सभी विशाल हैं।
- (इ) अन्य मंदिर—द्राविड मंदिरों की शैली के विकास की श्रांतिम मंजिल सोलहवीं शती से आरंम होती है। इसी काल में जातिमंदिर (अनेक संख्या में परिवारमंदिर) अपना अपरिमित संसार लिए खड़े हुए। इस प्रकार के विशाल मंदिरपरिवारों की संख्या तीस से ऊपर है। रामेश्वरम्, तिन्नेवेली, मदुरा आदि में इनका निर्माण हुआ था। मदुरा का प्रसिद्ध मंदिर स्थानीय सामंत राजा तिकमल नायिक (सं० १६८०-१७१६) ने बनवाया। इस प्रकार के मंदिरों में असाधारण लंवे ढके गिलयारे होते हैं। रामेश्वरम् का गिलयारा तो ४००० फुट लंवा है। इनकी भीतर बाहर की दीवारें अनंत मूर्तियों से मरी होती हैं। परंतु अपनी कायिक शोभा में

भुवनेश्वर श्रादि के अलंकरणों के सामने वे निश्चय नगण्य हैं। इस परंपरा का एक मंदिर, श्रपनी शैली के परिवार के वाहर, दक्षन में खड़ा हुआ। वह एलोरा के दरी-ग्रहो में विख्यात कैलाशमंदिर है, पर्वतीय, उस शैली का सबसे विस्मयजनक वास्तु। उसे श्राठवीं शती के राष्ट्रकृट राजा दंतिहुमें श्रोर कृप्ण ने वनवाया। उसमें लगे श्रध्यवसाय, श्रम श्रोर व्यय का श्रनुमान कर मनुष्य चिकत रह जाता है। है यह पछ्छव शैली का विकास, पर इसकी श्रलंकार संपदा श्रोर मूर्तियों दिल्ला के सारे मंदिरों की मूर्तियों में मुंदर हैं। बीजापुर जिले में बादामी श्रीर पहदकाल के मंदिर भी इसी प्रकार के हैं पर वे पर्वत में कटे नहीं, पत्थर की ईटो से बने हैं। वेलारी (मद्रास) जिले के हंगी गॉव के चतुर्दिक पंहहवीं-सोलहवीं सदियों के विजनगर के मन्नावशेष हैं। वहाँ द्राविद्ध शैली का एक निजी स्थानीय रूप विकसित हुआ। मंदिर सर्वया दान्तिणात्य शैली के हैं, स्तंभमंडपों श्रीर गोपुरद्वारों से युक्त, परंतु उसके राजप्रासादों की निर्माणशैली मुस्लिम वास्तु से श्रनेक प्रकार से प्रभावित है।

(३) वेसर—वेसर शैली उत्तर श्रीर दिख्ण की शैलियों का संमिलित विकास है। दोनों के संमिश्रण से वह बनी है। जिस प्रकार शैली रूप में उसका उन दोनों के बीच स्थान है, उसी प्रकार स्थान की दृष्टि से भी वह दोनों की मध्यवर्ती है। उसके मंदिर उत्तर श्रीर दिख्ण के बीच दक्षन में मिलते हैं। उसे कुछ वास्तुविशारदों ने चाछक्य शैली भी कहा है। यथार्थतः वह पिछ्छे चाछक्य मंदिरों की ही शैली है। पूर्वकालीन चाछक्य शैली इससे भिन्न दािच्यात्य है। फिर होयसल मंदिरों की भी यही शैली होने से इसे मान्न चाछक्य कहना उचित नहीं जान पढ़ता। वस्तुतः उस दिशा में होयसलों ने श्रीधक प्रयास किया श्रीर यदि एक राजकुल से ही उस शैली का नाम संबद्ध होना हो तो होयसल राजकुल उस नाम का श्रीधक श्रीधकारी हो सकता है। वेसर शैली के सुंदरतम नमूने भैसूर राज्य में हलेविद श्रीर वेल्डर में हैं।

इस शैली के मंदिरों का आधार ऋदिचित्राद्धों से उमगा रहता है। उसके श्रानेक पहल होते हैं, रूप उसका तारा सा होता है, उसका विमानशिखर छोटा श्रीर फैले कलश से मंडित होता है। तिपल्स तालुक (मैस्र) के गाँव नुग्गेहली का विष्णुमंदिर उसका कांतिमय उदाहरण है। सोमनायपुरवाले मंदिर से उस शैली की तारकाकृति राष्ट हो जाती है। वेल्स के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण होयसल नरेश वोडिंग ने ११७४ में कराया था। पहले वह जैन था पर बाद में वैज्याव हो गया श्रीर उसी की लगन का परिणाम यह अमिराम मंदिर था। इस शैली के सर्वोत्तम मंदिर हलेनिह में बने, इस काल के कुछ बाद। होयसलेश्वर श्रीर केदारेश्वर के जोड़ के मंदिर इस शैली में दूसरे नहीं बने। केदारेश्वर तो एक बट की जहों के नींव में युस श्राने से गिर गया है पर होयसलेश्वर पहले की ही माँति शालीन खड़ा है।

उसकी काया पर इंच भर भूमि नहीं बची जो मूर्तमंडनो से भर न दी गई हो। उनसे मिल्ल कोई स्थान नहीं जहाँ श्राखे ठहर सके। सात सात सौ फुट की श्रट्ट पंक्ति तक श्रलंकरणो की परंपरा चली गई है। होयस छेश्वर श्रीर इस प्रकार के मंदिरों में साधारणतः दो दो मंदिर होते हैं जो पास ही पास श्रीर परस्पर जुडे रहते हैं। सोमनाथपुर वाले वास्तुपिंड में तीन तीन मंदिर एक साथ जुडे हैं। मैसूर के मंदिरों की एक तिशेषता यह है कि उनकी श्रलंकारमूर्तियों के निर्माताश्रो (कोरकां) के नाम उनके नीचे लिखे हुए हैं जिससे उनके कलाकारों का पता चल जाता है। इससे कला के श्रध्येता श्रीर शिल्प के इतिहास का कार्य सुगम हो जाता है। यह रीति उत्तर के मंदिरों में तो नहीं ही चली, दिच्या के श्रन्य मंदिरों पर भी इसंका श्रमाव है। होयस छेश्वर मंदिर पर इस प्रकार के बारह इस्ताच्चर हैं, वेल्लर के मंदिर पर चौदह, प्रत्येक दूसरे से मिल्ल। सोमनाथपुर के मंदिर पर भी श्राठ विविध शिल्पियों के इस्ताच्चर हैं जिनसे पता चला है कि उनमें से एक मिल्लतंम ने श्रकेले चालीस मूर्तियों कोरीं।

## ६. स्तूप

स्तूप, चैत्य और विहार ऋषिकतर, कम से कम पिछुले काल में, एक ही परंपरा के हैं। स्तूप और चैत्य दोनो का उद्देश्य प्रायः एक सा था। दोनो ही ऋति प्राचीन काल में मृत्यु और श्वसमाधि से संपर्क रखते थे, वाद में दोनों भिन्न उद्देश्यो की पूर्ति करने लगे। यहाँ पहले हम स्तूप पर विचार करेंगे।

स्तूप पहले केवल मृत्युसंबंधी ये श्रौर उनका उपयोग शव श्रथवा मृतक की श्रिस्थियाँ रखने में होता था। भारत के प्राचीनतम स्तूप साधारणतः केवल एक प्रकार के टीले हैं। ऐसी एक समाधि जो श्राठवीं-सातवी वि० पू० की है उत्तर वैदिक काल की, उत्तर बिहार के लौड़िया नंदनगढ़ में मिली थी । वैदिक काल में मृतक को समाधि देने की भी प्रथा थी श्रौर ऋग्वेद के मृत्यु प्रकरण में एक मंत्र ऐसा भी है जो पृथ्वी से प्रार्थना करता है कि शव को कोमलतापूर्वक वह श्रपनी कोख में स्थान दे। उसकी मिट्टी उसे श्रपने भार से न दवाए । जूयो दुजुहल का कहना है कि मालाबार की खुदाई में चट्टान खोदकर मध्यवर्ती स्तंभ पर टिकी वर्तुलाकार जो श्रिस्थिसमाधि मिली है वह खोखला स्तूप ही है श्रौर वैदिक काल की

९ कुमारस्वामी : हिस्ट्री श्राफ् इंडियन ऐंड इंडोनेशियन श्रार्टं, पृ० १०।

२ ऋग्वेद, १०, १८, १०-११।

है। विडसा श्रीर कुषाण्यकालीन स्त्प उत्तरी सीरिया के मरथ की फिनीशी मृतक समाधियों से मिलते हैं। स्त्प श्रपने उद्देश्य के विचार से मिली पिरामिडों से श्रीर ठोस बनावट के रूप में बाबुली जग्गुरत से बहुत मिलते हैं। कुछ श्रजन नहीं कि पिरामिडों श्रीर जग्गुरत के वास्तु का प्रभाव इनपर पड़ा हो। यह महत्व की वात है कि जिस रूप में हम स्त्पों को जानते हैं, विशाल ईंटों के रूप में, वे श्रशोक के बाद ही बने जन सिंघ श्रीर पश्चिमी पंजान प्रायः सौ वर्ष तक ईरान के श्रधिकार में रह चुके थे श्रीर जन बाबुल, श्रसुर श्रीर मिस्र भी ईरान के प्रांत थे। कुछ श्राश्चर्य नहीं कि स्त्प का वर्तमान रूप श्रशोक की कृतियों की ही भाँति ईरानी माध्यम से प्रभावित हुश्रा हो।

इसमें संदेह नहीं कि अपने प्रारंभिक रूप में स्तृप केवल मृत्यु और मृतक श्रावास से संबंध रखता रहा है। चंगारन जिले के नंदनगढ की मृतक समाधि श्रयवा टीले का उल्लेख किया जा चुका है। प्राचीनतम स्तूप मिट्टी के इसी प्रकार के मृतक के ऊपर उठाए ठोस टीले हैं। बाद में वे कची (विना पकाई) ईंटों के भी बनने लगे और वही उनका प्रकृत रूप वन गया । पहले उनका उद्देश्य केवल ग्रस्थिसंचय था, बाद में वे निर्वाण अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं आदि के स्मारक भी वन गए श्रीर तब उनका निर्माण, बिना उन्हें श्रस्थिस्थापना के लिये खोखला बनाए, जगारत की भों ति केवल ठोस पत्थर, ईंट या मिट्टी का होने लगा। वह केवल भक्ति कार्य था। श्रशोक के संबंध में जो दस हजार से श्रस्ती हजार तक स्तूप बनवाने की किंवदंती है वह ऐसे ही स्तूपों को व्यक्त करती है। फाह्यान लिखता है कि विहारों में मौद्गलायन, सारिपुत्र श्रीर श्रानंद तथा श्रिभधर्म, विनय, सूत्री श्रादि के लिये स्मारकस्त्व बनाने की प्रथा चल गई थी। ये स्त्य वस्तुतः वेदी के रूप में बना दिए जाते थे। मध्यकाल (पालकाल) के मिट्टी श्रादि के साँचे में ढले छोटे छोटे स्तूप सामने पतले ऊँचे स्तंमनुमा स्तूपाकृति लिए हुए हैं। पूरा ठीकरा इस प्रकार स्वयं स्तूप की आकृति का होता है श्रीर उसपर स्तूप की मूर्ति भी उमरी होती है।

हिंदू समाधि, लगता है स्तूप के रूप में विकसित न हो सकी, क्योंकि जितने स्तूप श्रथवा उनके भग्नावशेष श्राच हमें उपलब्ध हैं वे सभी बौद्धों श्रथवा जैनों के हैं। वस्तुतः जैनों के स्तूप भी नष्ट हो चुके हैं, बौद्धों के ही श्रपनी शालीनता लिए

२ कुमारस्वामी : हिस्ट्री०, पृ० १२।

<sup>ै</sup> वेदिक ऐंटिविवटीज, पांक्ष्चिरी और लंदन, १६२२; लांगहरुटै: राक्कुट दुंव नियर कालीकट, ए० एस० आई०, ए० आर०, १६११-१२; लोगन: फाईड आव् एंशेंट पाटरी इन माला-बार, इ० ऐ०, द; मालाबार, मद्रास, १८८७।

खड़े हैं श्रीर श्रपनी श्राकृति श्रीर स्वरूप का हमें परिचय देते हैं। बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही काल बाद से ये श्रपने वर्तमान रूप में श्रुरू होकर पिछुले काल तक लगातार वनते चले गए थे। इनमें विशेष महत्व के श्रनुमानतः श्रशोक के बनवाए सारनाथ, साँची, मरहुत के श्रीर कनिष्क के बनवाए पेशावर के हैं।

स्तूपों की आकृति साधारणतः अर्धवर्तुलाकार है, ऊँची, ठोस दिखती।
नेपाली सीमा पर बना पिप्रावा का स्तूप, जो संभवतः अशोक से भी प्राचीन और
शायद बुद्ध के कुछ ही काल बाद का बना है, ब्यास में घरातल पर ११६ फुट है,
ऊँचाई उसकी केवल २२ फुट है। साँची के बड़े स्तूप का व्यास आधार पर १२१.६
फुट है, ऊँचाई ७७॥ फुट और उसके पत्थर की वेष्टनी (रेलिंग) की ११ फुट
है। उत्तर भारत के अनेक स्तूप २०० से ४०० फुट तक ऊँचे बताए जाते हैं। सिंहल
(लंका) के जेतवनाराम दगाबा की ऊँचाई २५१ फुट है।

प्राचीन स्तूप मीतर से खोखले या ठोस कची ईंटों के बने हैं श्रीर पत्थर की रेलिगों से बिरे हुए हैं। मिटी की इंटों से बने होने पर मी श्रवसर इन्हें पकी जुड़ाई से ऊपर से ढक देते हैं। साँची श्रीर सारनाथ के स्तूप इसी प्रकार के हैं। स्तूपों के नीचे श्राधार होता है जो मेधि कहलाता है। मेधि की भूमि रेलिग श्रीर स्तूप के बीच प्रदिख्णाभूमि का काम देती है। मेधि पर सोपान मार्ग से चढ़ते हैं। स्तूप के ठोस मेध्यासीन मार्ग को श्रंड श्रयवा गर्म कहते हैं जो गुंबजाकार होता है। उसके ऊपर हर्मिका होती है जिससे ऊपर निकली हुई घातुयि नीचे श्रंड को मेद्ती गहरी चली जाती है। यह यि ऊपर के छत्र श्रयवा छत्रों का दंड बन जाती है। चोटी पर कलश बने होते हैं जिन्हें वर्षस्थल कहते हैं। यह स्तूप का साधारण रूप है, वैसे उसके श्राकार प्रकार में पीछे परिवर्तन होता गया है।

वेदिका (रेलिंग) के भी, जो स्त्प को घरते हैं, श्रनेक भाग होते हैं। उसका नीचे का श्राघार श्रालंबन कहलाता है, बीच बीच में स्तंभ ( थंब ) होते हैं जिनसे होकर श्रथवा जिन तक वेदिका दौड़ती है। स्तंभों में स्राल होते हैं जिन्हें स्चीमुख कहते हैं, उन्हों में वेदिका की सूची ( पड़ी, दौड़ती, तिपहली पत्थर की बाड़ ) प्रवेश करती है। सब से ऊपर की बाड़ 'उष्णीष' ( पगड़ी, शीर्ष ) कहलाती है। इस वेदिका में चारो दिशाश्रों में चार तोरणहार बने होते हैं। तोरण एक श्रथवा, एक के ऊपर एक, तीन तक होते हैं। समूची वेदिका श्रीर तोरण लकड़ी से बने होने का श्रामास उत्पन्न करते हैं। उनका विकास बाँस की बनावट से हुआ भी है।

सारनाथ का 'धर्मराजिका' स्तूप संभवतः आशोक का ही बनवाया हुआ है। कम से कम उसकी वेदिका पर तो मौर्य पालिश आभी तक लिच्त है और वहाँ के ७३

स्तंम श्रीर उसके प्रस्तरीय टेकनीक में कोई श्रांतर नहीं है। वह संभवतः बुद्ध के प्रथम प्रवचन-धर्मचक्रप्रवर्तन-की भूमि पर स्मारक स्वरूप खड़ा हुआ । भरहत श्रीर सॉची के स्तप भी श्रशोककालीन ही माने जाते हैं यद्यपि उनकी वेदिकाएँ (रेलिंग) ग्रंगकाल (विक्रम पूर्व द्वितीय श्रीर प्रथम शती ) में वनीं। भरहत की वेदिका खंड रूप में कलकत्ते के इंडियन म्यू नियम में सुरित्तत है। इन वेदिकाश्रों पर उभरी यत्त्वयित्वयों, नागराजों, देवताश्रों की दीर्घाक्रतियाँ श्रसाधारण श्राकर्पण की धनी है। उनके नीचे उनके नाम भी खुदे हुए हैं। उनके श्रतिरिक्त श्रनंत मात्रा में नरनारियों के वृत्तगत मस्तक, कमल श्रादि के प्रतीक उनपर उत्कीर्या हुए हैं। श्रमी महायान का उदय न होने के कारण बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी थी श्रीर उनकी उपस्थिति का बोध बोधिवृत्त, छत्र, धर्मनकप्रवर्तन परक कर, पाटुका आदि के रूप में ही कराया जाता था। ये प्रतीक वहाँ श्रत्यंत श्राक्षपंक वने हुए हैं। जातक चित्रों के अनुकार्य दर्शक को बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं से परिचित कराते हैं। उसपर बने गज-मृग-वानरों की सजीवता तो संसार की समूची कला में श्रलम्य है। भरहुत रेलिंग के स्तंभी पर वनी एक विशेप प्रकार की नारीमूर्तियाँ वृक्त की शाखा पकड़े वृक्त के नीचे खड़ी हैं। इनका नाम भारतीय कलासमीक्ता में वृच्चिका, शालभंजिका, यची, यचिग्गी त्रादि पड़ गया है। इनकी परंपरा कुपाग्य-कालीन रेलिंगों पर श्रौर सुयरी तथा सजीव हुई। वोधगयावाली वेदिका भी भरहुत की ही परंपरा में है। सॉची (भोपाल के पास) की रेलिंगों की परंपरा भी यही है पर उनके श्रर्धिचित्रों का छंदस् इनसे भी तीवतर हो गया है। उनकी श्राकृतियों की विविधता बढ़ गई है श्रीर जीवन श्रनेक सोतों से फूटकर वह चला है। वहाँ मानव ( श्रथवा कला ) का सामूहिक रूप प्रस्तुत हुन्ना है। 'टीम स्पिरिट' में श्रनेकानेक मानव, पश्च वहाँ प्रदर्शित हैं। समूचे जल्सों का उत्लचन हुन्ना है श्रीर उनकी गतिमानता दर्शक को त्राकुल कर देती है। सॉची की मूर्तिकला का उल्लेख हम ययास्थान करेंगे, यहाँ मात्र उसके स्तूपों का उस्लेख इप्ट है। उसके स्तूप इस देश के स्त्पों में प्रायः सबसे अञ्जी दशा में हैं श्रीर उसकी रेलिंग तथा तोरण भी प्रकृत अवस्था में अभिराम खड़े हैं। पहले जो स्तूप के अवयवीं का वर्णन किया गया है उनका उदाहरण साँची का निशाल स्तूप ही है।

कुषाया काल ( पहली से तीसरी शती विकम तक ) की कला के तीन प्रधान केंद्र थे : मथुरा, सारनाथ और अमरावती । इनमें पहले दो तो कुषाया साम्राज्य के अंतर्गत थे, तीसरा बाहर था, आंध्र सातवाहनों के साम्राज्य में । उसी काल अनेक स्तूप ( गांधार शैली की वेष्टनी लिए ) अफगानिस्तान ( जो कुषायों के आधीन था ) की सूमि पर भी बने । उस दिशा का सबसे महत्वपूर्यों, वस्तुतः कनिष्क के शासन का सबसे अधिक उल्लेखनीय वास्तु, उसका पेशावरवाला स्तूप और स्तंम थे।

स्त्प का वर्णन चीनी यात्रियों ने किया है । उनके वर्णन के श्रमुसार उसकी कुल ऊँचाई ६३८ फुट थी—श्राधार, पॉच मंजिलों का १५० फुट, श्रंड (स्त्प) तेरह मंजिला ४०० फुट श्रौर ऊपर का लौहस्तंम (लौहयष्टि) ग्रानेक सुनहरी तॉवे की छतिरयों से युक्त ८८ फुट। मथुरा के वौद्ध श्रौर जैन स्त्प तो नष्ट हो चुके हैं परंतु उनकी वेदिकाश्रों के टूटे खंड मथुरा श्रौर लखनऊ के संग्रहालयों में सुरचित हैं। उनपर बनी श्रपार मूर्तिसंपदा, जो भारतीय कला परंपरा में निजी स्थान रखती है, श्रमुपम श्रौर श्रद्धलनीय है। मरहुत की यद्दी परंपरा वहाँ से इनपर भरपूर विकसित हुई है। पर वह मूर्तिकला का क्षेत्र है श्रौर उसका उल्लेख यथास्थान करेंगे।

मद्रास के गुंदूर जिले में कृष्णा के दिच्च तट पर खड़ा श्रमरावती का छोटा सा करना श्राज भी उस ऐतिहासिक जदुई नगर का वह नाम वहन करता है जिसकी श्रमिराम कला संपदा निकट के घरनीकोट से खोद निकाली गई है। उसका प्राचीन स्तूप श्रपने मूल रूप में संभवतः दूसरी शती ई० पू० में बना था, यद्यपि उसकी मूर्ति-राशि श्रधिकतर कुषाण काल में बनी। स्तूप की पूजा तो प्रायः वारहवीं सदी तक होती श्राई थी। श्रटारहवीं-उज्ञीसवीं सदी में लालची जमीदारों ने उसकी संगमरमर की पिट्टियों के लालच से उसे नष्ट कर दिया। उसकी रेलिंग श्रादि की प्रतिमाएँ मद्रास श्रीर लंदन के संग्रहालयों में संग्रहीत हैं। श्रांश्र श्रमिलेखों से प्रकट है कि उसकी रेलिंग दूसरी सदी ईसवी में बनी। स्तूप का बाहरी श्रावरण श्रीर वेदिका संगमरमर की बनी हैं जिनपर उस काल की मूर्तिकला के श्राक्ष्यंजनक श्रादर्श उत्कीर्ण हैं। पत्थर के पृष्ठ से इतनी संमोहक देहयष्टि कभी कहीं नहीं उभारी गई। श्रमरावती के स्तूप की रेलिंग उस परिवार की मुक्टटमिण है—स्थास में १६२ फुट, परिधि में ६०० फुट, ऊँचाई में १३-१४ फुट।

गुप्तकाल में भी प्रायः सर्वत्र ही स्तूप बने । श्रिषिकतर वे गांघार प्रदेश श्रीर मथुरा श्रादि में थे । मध्यदेश के पूर्वी माग में उनमें से दो श्राज भी खड़े हैं—एक सारनाथ में, दूसरा पटने के पास राजगिरि में । सारनाथ का धर्मेख (धर्माख्य) संभवतः छठी सदी ईसवी का है । वृत्ताकार ऊँचा श्रंड विना श्राधार के जैसे भूमि फाइकर उठ श्राया है । उसके ऊपर वर्तुलाकार ईंट का संभार १२८ फुट ऊँचा है । दूसरा, राजगिरि की जरासंघ की वैठक का, उससे कुछ बाद का है । इसी प्रकार के पत्थर में कटे कुछ स्तूप श्रजंता श्रादि के चैत्थयहों में भी हैं ।

१ सु'ग-युन—'फाटथाड' (क नि-सि-क), वील का दुख्वाद, ए० १०३-४, फारान—'फी-कुझो-की', अध्याय ७, (बील, ए० ३२); हुएनत्सांग—'सि-यु-की', एंट २, दील, १, ए० ६६; वार्ट्स १, ए० २०४; अल्वेरूनी के पेशावर के विदार के प्रति देनिए प्रमुप्त, सचाक, खह २, ए० ११।

स्तंभों की यह परंपरा पिछ्ले काल तक लगातार चलती रही थी। उनमें से कुछ साँची के स्तूपों ( किनमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र श्रीर मीद्गलायन की श्रस्थियाँ संचित हैं ) की माँति श्रस्थि रखने के लिये खोखले बने थे, कुछ केवल स्मारक रूप में ठोस। पीछे साधारग्रतः पूजा के लिये ही उनका निर्माण होने लगा। तीर्थस्थान पर जाते ही बौद्ध लोग श्रपने निजी दो दो, चार चार, दस दस फुट कँचे स्तूप खड़े कर लेते थे। दसवीं-ग्यारहवीं सदियों में उनके प्रतीकात्मक साँचे में ढले, उमरे, मिट्टी चूने के ठीकरे भी, स्तूप की श्राकृति के, श्रपनी मृमि पर स्तूप की श्राकृति उभारे प्रस्तुत हुए।

# ७. चैत्य

चैत्य शब्द 'ची' घात से बना है जिसका द्यर्थ है चयन करके राशि करना, एक के ऊपर एक को लादना । इसी से 'चित्य' वना जिसका श्रर्थ वेदी था । उसका संबंध धीरे धीरे श्राचार्यों, महान् व्यक्तियो श्रादि के स्मारक से हो गया। इसके श्रतिरिक्त अन्य पवित्र वस्तुश्रों के साथ भी इस शब्द का उपयोग होने लगा। चैत्य-**१व,** न्याग्रोष, पीपल त्रादि उन दृवों की संज्ञा हुए जिनकी पूजा होती थी । चैत्य-वर्चों की श्रोर श्रयर्ववेद तक में संकेत हुआ है। इन वृत्तों का भी कला में वेदिका-वेष्टित चित्रण हुन्ना है। पहले लिखा जा चुका है कि चैत्यों का स्तूपों के साथ घना संबंध रहा है। अनेक वार तो चैत्य शब्द का प्रयोग वहाँ हुआ है जहाँ स्तूप का होना चाहिए था श्रर्थात् दोनों पर्याय की मॉति प्रयुक्त हुए हैं, पनित्र स्थलों के श्रर्थ में। इसी अर्थ में अनाथिपिंडिक ने सारिपुत्र की अस्थिवेदिका रखने के लिये चौमंचिला चैत्य वनवाया । उसके शिखर पर छत्र वना था । स्पष्टतः यह स्तूप का रूप है। 'दुल्वा' भी इस शब्द का इसी श्रर्थं में प्रयोग करता है। उसके श्रनुसार भिक्षु के शव को वास श्रीर पत्तियों से ढककर उसपर चैत्य का निर्माण होना चाहिए। श्रजंता, एलोरा में श्रीर श्रन्यत्र भी गुंवजनुमा कमरे में बने स्त्प के साथ समूचे वास्त का नाम चैत्य है, देवालय के अर्थ में । इसी अर्थ में --देवायतन, देवगृह, देवालय के—रामायग महाभारत श्रादि में भी इस शब्द का प्रयोग हुन्ना है।

श्रारंभ में चैत्य का संबंध शवसमाधि से रहा है, इसका संकेत पहले भी किया जा चुका है। जुवो दुबुइल द्वारा खोजी हुई मालावार की चट्टान में खुदी मृतकसमाधि इसी प्रकार का चैत्य स्तूप है। एशिया माइनर के दिल्गी समुद्र तट पर लीडिया के पिनारा श्रीर जैंथस में जो एकचट्टानी शवसमाधियाँ बनी हैं वे मारतीय चैत्यों से बहुत मिलती हैं। इस प्रकार श्रारंभ में निश्चय स्तूप की ही

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कुमारस्वामी, हिस्ट्री०, पृ० १२।

भाँति चैत्य भी महापुरुपों के श्रास्थिसंचायक समाधि, गहर, कच श्रादि को ही

परंतु यह अर्थ सदा उस शब्द का नहीं रहा। धीरे धीरे वह संघ के पूजागृह को व्यक्त करने लगा जिसमें प्रतीक स्तूप अथवा बुद्ध की प्रतिमा ( महायान के उदय के पश्चात् ) आदि रहते थे। उसका अपना विशिष्ट वास्तु तब विकसित हुआ। उसमें गर्म, दाहिने बाएँ के स्तंमों से विमाजित माग आदि सभी प्रस्तुत हुए। बीच में उसके एक ठोस स्तूप होता था और यह समूचा प्रासाद पर्वत की चट्टानों में काटकर बनाया जाता या लकड़ी और ईंटों का बनता था। अधिकतर पर्वत में बने चैत्य गोल, लंबी, ऊँची सुरंग से होते थे। स्तूप के चारों और प्रदिख्णाभूमि होती थी। प्राचीन विहारों और चैत्यों में, माजा को छोड़कर, कहीं मूर्तियों नहीं हैं।

संघ की बैठकों के संबंध में जब उसके सदस्य विचारविनियम श्रादि के लिये एकत्र होने लगे, तब उनके श्रावास श्रादि के साथ ही चैत्यगृह की श्रावहयकता पढ़ी। उसका संबंध बौदों के सामूहिक पूजन से है श्रीर इस रूप में वह ईसाई चर्च के बहुत निकट श्रा जाता है। साधारगात: गुंबजनुमा छत के नीचे स्तूप श्रथवा प्रतिमापरक कोई वास्तुनिरूपण होता था। प्रिक्षु श्राते थे, श्राचार्य के प्रवचन सुनते थे, प्रतीक की प्रदिख्णा करते थे। उनके श्रावास के लिये तव फूस श्रादि की बैलगाड़ी की छाजन की सी छत बना छेते थे। वस वही प्रतीक श्रीर संघ होनों के श्रावास के लिये जो यह बना वही चैत्यगृह कहलाया। ठीक इसी प्रकार का एक चैत्यगृह हैदराबाद के वाल्द्रुग जिले में तेर (प्राचीन नगर) नामक स्थान में है— मारत के प्राचीनतम चैत्यगृहों में से एक। वह ईट श्रीर पलस्तर का बना है। गाँव की श्रोपड़ी जैसा द्वार पूर्व की श्रोर है, उसके ऊपर एक खिड़की है, जिसका निर्माण इसलिये हुश्रा था कि सूर्य का प्रकाश वह दूर मीतर तक फेंक दे। हाल मंडपनुमा था, बैलगाड़ी की छाजन सा।

ई॰ पू॰ तीसरी-चौयी सदी से ही चैत्यग्रह बनते चले श्राए ये। श्रनेक तो पर्वत की चट्टानो में खोदकर बनाए गए हैं। श्रशोक के समय के चैत्य छोटे श्रौर सादे हैं। श्रजंता का हीनयानी चैत्यग्रह उसी काल का है। श्रठपहले खंभो पर उसकी छत दकी है। खंभे, दीवारें, छत श्रादि सभी पहाड़ काटकर बनाए गए हैं। यह दरीग्रह श्रजंता के प्राचीनतम गुहाग्रहों में से है इससे यह लकड़ी की निर्माण्यहित में बने हैं। श्रशोक के बनाए कुछ दरीग्रह बराबर की पहाड़ियों में हैं, लोमश ऋषि, सुदामा श्रादि नामो से विख्यात। उन्हें उसने श्राकीवक साधुश्रों के लिये बनाया था। उनकी दीवारो पर मौर्य पालिश चढ़ी हुई है।

वंबई श्रौर पूना के बीच पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में कार्ले का मुंदरतम चैत्यग्रह है। हीनयान संप्रदाय का यहाँ श्रादर्श वास्तु है, लगभग पहली शर्ता ई० पू० का । उसका निर्माणकार्य संभवतः श्रशोक के जीवनकाल में ही श्रारंम हो गया था । परंतु ईसवी सन् के बाद तक उसमें काम लगा रहा, जैसा उसकी महायानी मूर्तियों से प्रगट है । उसके दोनों श्रोर एक एक स्तंभ थे । उनमें से एक ही सोलहपहला स्तंभ बच रहा है । स्तंभ श्राकृति में श्रशोक के ईरानी कला से प्रभावित स्तंमों से मिलता है । सामने पहले मंडपयुक्त तीनद्वारी थी । हाल में खुलनेवाला मध्यद्वार संघ के सदस्यों के लिये था श्रीर शेप दोनों गृहस्य उपासकों के लिये थे जिससे वे बाएँ द्वार से प्रवेश कर वगैर संघ के कार्य में विश डाले चैत्य, स्तूप या प्रतीक की प्रदक्षिणा कर दाहिने द्वार से बाहर निकल जाएँ । इस प्रकार के तीन द्वार प्रायः सभी चैत्यगृहों में थे ।

मुख्य द्वार के ऊपर का धूप ( सूर्य- ) वातायन (खिड़की) चैत्य के भीतर दूर तक प्रकाश पहुँचा देता था। उससे छनकर श्राया प्रकाश न केवल प्र्यस्थली की प्रकाशित करता था वरन् गृह के कोने तक उसका श्रालोक पहुँचता था। इस खिड़की का बाहरी श्राकार पीपल के पत्ते सा है। श्रानेक बार तो यह वातायन श्रालंकरण मात्र रह जाता होगा। द्वार का सारा सामना दीवार में इसी पीपलपत्र के प्रतीकिचत्रण से भर दिया गया है। चैत्यगृह की लंबाई चौड़ाई १२४ × ४३ रे छट है। प्रदिख्णाभूमि को स्तूप श्रीर हाल से पंद्रह पंद्रह स्तंमो की दो पंक्तियाँ पृथक् करती हैं। स्तंम पारसीक हैं, जैसे वाहर के स्तंम। श्रंतर यही है कि वे श्रठ-पहले हैं श्रीर उनके मस्तक पर सिंह के स्थान में गजारूढ़ देविमिश्चन हैं। चैत्य के पीछे के सातों स्तंम बिना शीर्ष या श्राधार के हैं। छत गुंवजाकार है।

इसी प्रकार के चैत्यगृह पश्चिमी भारत के अनेक स्थलों में थे। भाजा, कींदाने, पीतलखोरा, वेदसा, नासिक, कन्हेरी के दरीगृह विशेष प्रसिद्ध हैं। इन सबका वास्तु प्रायः एक सा ही है, जैसा कार्ले का। ये सभी चैत्य सॉची के स्तूपों के बाद के हैं। अजंता के दरी गृहों में ४, ६, १०, १६ और २६ तो चैत्य हैं, शेष मिक्षुश्रों के लिये विहार।

### **५.** विहार

स्तूप, चैत्यग्रह श्रीर विहार तीनों बौद्धजीवन के प्रधान श्रंग थे, तीनों वास्तु के विशिष्ट प्रकार थे, तीनों परस्पर संबद्ध थे। स्तूप श्रीर चैत्य दोनों प्राचीन-काल में शवसमाधि थे, फिर धीरे धीरे स्तूप घटनाश्रों का स्मारक बना श्रीर चैत्य देवालय। विहार वह स्थल या जहाँ बौद्ध संघ निवास करता था, एक प्रकार के मठस्थिवर, श्राचार्य श्रादि के नेतृत्व में संघ के मिक्षु धर्म की साधना करते थे। साथ ही उनका निवास था, साथ ही अवशा, वाचन। साथ रहने से परस्पर व्यवहार, श्राचार श्रादि की भी श्रावश्यकता पड़ी। व्यवस्था की रच्चा के लिये उन्हें संघ का

संमिलित आदेश मानना होता या । संघ की शक्ति बुद्ध की मृत्यु के वाद और भी वढ़ गई । उसका निर्णय अनुरूष्ट्रंघनीय हो गया । यह निर्णय संघ अपने श्रिधवेशनों में किया करता या । उसके अधिवेशनों की कार्यविधि राजनीतिक संघो और गणों की कियाप्रणाली पर अवलंबित थी । शाक्यो और लिच्छवियों के संथागारो की ही भाँति बौद्ध संघ की बैठके भी उनके विहार के संथागारों में होती थीं और निर्णय छंद या मतग्रहण द्वारा किया जाता था । निर्णायक वहुमत होता था ।

संघ, जैसा कहा जा चुका है, कालांतर में बड़ा प्रवल हो गया। वौद राजाश्रो पर उसका जो प्रभाव रहा होगा उसकी कल्पना तो की ही जा सकती है, श्चन्य धर्मावलंबी राजाश्चों को भी उसके त्रास का भाजन बनना पहता या श्रीर जब संघ सद्धर्म की वैध नीति में श्रसफल होता था तव जब तब देश श्रीर राजा के विरुद्ध श्रपने सुरिच्चत विहारी में षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकता था। इतिहास मे कम से कम दो प्रमागा इस स्थिति की पृष्टि करते हैं। एक तो उसका पढ्यंत्र द्वारा श्रशोक के कुल से मगध की गद्दी छीन ब्राह्मण राजकुल की स्थापना करनेवाले शुंग-सम्राट् पुष्यमित्र के विरुद्ध ग्रीक बौद्ध मिनांदर (मिलिंद) को उसपर चढ़ा लाना था जिसके परिग्रामस्वरूप पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र श्रीर जलंघर के वीच के सारे विहार जला डाले श्रीर ग्रीकराज की राजधानी साकल (स्यालकोट, पंजाव) में घोषणा की-"यो मे अमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि ।" (जो मुझे एक बौद्ध मिक्ष का निर देगा उसे मैं सौ सोने के दीनार दूँगा।) दूसरा उन गुप्त सम्राटों के विरुद्ध पढ्यंत्र या जो ब्राह्मण श्रीर वैष्णाव धर्म के पोपक थे। इसी नीति से कुढ़कर शैव शशांक ने संघ के अनेक विद्वार अभि की लपटो को समर्पित कर दिए ग्रौर बोधगया के बोधिवृद्ध को कटवाकर उसकी जड़ में ग्रांगार रखवा दिए कि वह चैत्यवृत्त फिर पनप न सके।

यह स्थिति उस विहार में साधारण ही संगठित हो सकती थी जहाँ केवल संघ का अनुशासन था। विहार के अपने भवन आदि ये जो उपासकों के अनुदानों से सदा संपन्न रहते थे। बौद्ध चैत्यों और तीर्थस्थानों से विहार सदा संजय रहते थे। इसी से नासिक, अजंता, वेदसा आदि में सर्वत्र विहार वने हुए थे। विहार भी एक विशेष प्रकार के आवास थे जो अन्य सार्वजनिक ग्रहस्थ आवासों से भिन्न थे। उनका संज्ञित वर्णन नीचे दिया जाता है।

दूसरी-पहली सदी ई॰ पू॰ के मरहुत के एक श्रर्थिचत्र में आवस्ती (गोंडा वहराइच-श्रवध-की सीमा पर सहैत महेत ) के जेतवन विहार के भिशुश्रों का

१ दिव्यावदान के अशोकावदान में।

श्रंकन हुआ है। उसी जेतवन विहार को फाह्यान ने प्रायः श्राठ सौ वर्ष वाद देखा था। तब वह विहार अपने कायिक परिमाण में बहुत वढ़ गया था। उसके भवन सात सात, श्राठ श्राठ मंजिलों के थे। भरहुतवाले उत्कीण दृश्य में श्राश्रम का रूप संचित है। एक श्रोर एक भिक्ष चैत्यवृद्ध को सींच रहा है, दूसरी श्रोर उपासक प्रणाममुद्रा में खड़े हैं। मूर्तिगत विहार दोमंजिला है जैसे सिक्किम के विहार श्राज मी होते हैं। ऊपर की मंजिल में चैत्यप्रतीक श्रीर भिक्षश्रों का श्रावास है।

प्राचीन विहार चैत्यगृह के चारों श्रोर वने छोटे कमरों का परिवार था। इन छोटे कमरों को कुटी भी कहते थे। सारनाथ के विहार में बुद्ध की कुटी का नाम पीछे मूलगंधकुटी पड़ा श्रीर उसके विहार का मूलगंधकुटिविहार। उन कुटियों के बीच बड़े चैत्यगृह में ठोस स्तूप होता श्रथवा संप्रदायविशेष की पूजामूर्ति प्रतिष्ठित होती थी। हीनयान विहार के चैत्यों में सामने की दीवार पर श्रथंचित्र में संप्रदाय का प्रतीक उमरा रहता था।

हैंट पत्थर से बने प्राचीन विहार तो श्रव न रहे पर पर्वतों को काटकर बनाए प्राचीनतर विहार श्रांज भी खड़े हैं। गोदावरी तट के प्राचीन नासिक का गौतमीपुत्र विहार हीनयान संप्रदाय का था। यह विहार कालों के चैत्यगृह का प्रायः समकालीन था। नासिक के उस विहार (के० नं० ३) में भिक्षुत्रों के लिये छोटे छोटे सोने के कमरे बने हुए हैं। विहार (बड़ा कमरा ४६ फुट लंबा श्रीर ४१ फुट चौड़ा) के भीतर दीवारों से लगी तीन श्रोर पत्थर की वेंचें बनी हैं जिनपर बैठ-कर मिक्षु श्राचार्य के प्रवचन सुनते थे। हाल का द्वार एक बरामदे से होकर था। बरामदे के सामने ६ स्तंभ हैं। कालों के स्तंभो की श्राकृति के समान इनके मस्तक के देविमिश्चन गर्जों पर न चढ़कर चपभों श्रीर सिंहों पर श्रारूढ़ हैं। चृषम श्रीर सिंह श्रशोक के स्तंभों के प्रिय प्रतीक थे, उससे पहले ईरानियों श्रीर श्रस्तों के। सिंह, इसके श्रातिरिक्त, शाक्यसिंह जुद्ध का भी स्मारक था। प्रवचन के समय सिंह की मॉति दहाड़ने के कारण उनकी संज्ञा शाक्यसिंह हो गई थी।

निकट का ही नहपान विहार (नहपान शक राजा था) छे० नं० ८, पहली सदी ई० पू० का है। उसके स्तंम तिकोने आधार और घट पर खडे हैं और उनके शीर्ष घंटेनुमा आकृतियों से मंडित हैं। उसके भी ऊपर पिरामिड है जिसपर वृषम है, कार्लें के स्तंमों के अनुकरण में। वेदसा का पर्वतीय विहार भी प्राचीन है, लगभग द्वितीय शती ई० पू० का। उसकी छत गुंबजदार है और चैत्य के चारों

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> महाराष्ट्र के चहरात कुल की, देखिए छपाध्याय : 'प्राचीन मारत का इतिहास', ए० १०।

श्रीर प्रदिष्णाभूमि है। कुटियों के द्वार चैत्यग्रह में खुलते हैं। यह विहार प्रधान विहारों में से है।

इन सारे प्राचीन विहारों में दर्शनीय श्रीर प्रधान भाजा का दरी-विहार है। इनमें सबसे प्राचीन भी संभवतः यही है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में पूना के पास यह विहार श्रवस्थित है। इसकी मूर्तिसंपदा तो श्रमाधारण है। इसका विन्यास भी सामान्य दरीविहारों का सा है। बाहर एक वरामदा, उसके पीछे दो द्वारों की एक दीवार, ऊपर चैत्य वातायन। भीतर वड़ा हाल जिसमें दो श्रोर मिक्षुश्रों के लिये कुटियाँ बनी हुई हैं। ऊपर का पहाड़ काटकर छत पीपानुमा कर दी गई है। उसकी दीवारें, स्तंम श्रादि कटाव की मूर्तियों से भरी हैं श्रीर मूर्तियों श्रनुपम गति श्रीर सजीवतावाली हैं। इंद्र, सूर्यं, श्रादि के उमरे शंकन विशेष श्राकर्षक हैं।

सारे देश में बौद्ध विहार थे। बौद्ध मिक्षुश्रों की संख्या के श्रनुपात से ही उनकी संख्या भी प्रभूत होनी चाहिए। फाह्मान श्रीर हुएनत्सांग दोनो चीनी यात्रियों ने उनकी प्रादेशिक संख्या दी भी है। श्रफगानिस्तान (उद्यान श्रीर गांधार) में भी विहारों की संख्या पर्याप्त थी। वहाँ के विहार के बीच में भी चैत्यगृह होता था जिसके चारों श्रोर मिक्षुश्रो के लिये छोटे श्रावास बने होते थे।

चीनी यात्रियों ने इन विद्वारों के संबंध में (ईट पत्यर से वने विद्वारों के विषय में) एक विशेष बात यह कही है कि वे कई मंजिलों के हुआ करते थे। दोनों का कहना है कि विद्वार, छः छः, आठ आठ तछों तक बनते चले गए थे। विदार मठ के रूप में मिक्षुओं के आवास तो थे ही, साथ ही उनके लिये विद्यालय का कार्य भी करते थे। हुएनत्सांग ने अपने समय के बौद्ध विश्वविद्यालय नालंद का विस्तृत वर्णान किया है। वहाँ के विद्वार का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि भिक्षुओं का प्रत्येक आवास (विद्वार) चार मंजिला था। संघ के हाल के स्तंभों पर देवमूर्तियों बनी थीं और उसकी छनियों में इंद्रधनुष के सातों रंग विद्यान थे। सर्वत्र अर्ध-चित्र उत्कीर्ण थे और चौखटों का सौंदर्य अक्रयनीय था। भीतर के रंग परस्पर मिलकर अनेक अन्य रंग उत्यन करते थे जिससे विद्वार का सौंदर्य सहस्र प्रकार से वह जाता था। नालंद पटने के निकट राजियर से सात मील उत्तर वह गाँव के पास है। वहाँ की खुदाई में जो मवन निकले हैं उनमें से एकाष छ:मंजिले तक हैं, पर इस प्रकार निर्मित विद्वारों की छतें उड़ गई हैं और उनके भग्नावशेष मात्र जैसे तंसे खड़े हैं। किंत्र मामछपुरम् का चौमंजिला विद्वार चट्टान में कटा होने से आज भी खड़े हैं। किंत्र मामछपुरम् का चौमंजिला विद्वार चट्टान में कटा होने से आज भी खड़े हैं। किंत्र मामछपुरम् का चौमंजिला विद्वार चट्टान में कटा होने से आज भी

९ देखिए, कुमारस्त्रामी : हिस्ट्री॰, प्लेट, ७ और ६।

खड़ा है श्रीर श्रपनी श्रद्मुत पिरामिडनुमा श्रनुपमेय श्राकृति से दर्शकों को चिकत कर देता है। यह विहार सातवीं सदी ईसवी का है। मामछपुरम् में एक श्रीर विहार उसी सदी का दो मंजिलों का है जो उसी की माँति मजबूत है।

## ९. स्तंभ

स्तंभ का भी इस देश में पर्याप्त प्रयोग हुआ है यद्यपि उसका बाहुल्य स्त्पो श्रथवा मंदिरों का सा नहीं रहा है। दो प्रकार के स्तंभो का साधारणतः पता चलता है जिन्हें धार्मिक और राजनीतिक या सामाजिक कहना उचित होगा। एक प्रकार के किंदम तो वे थे जिनका उपयोग अशोक ने अपने धर्म, विचार और नीति के प्रचार में किया। कुछ लोग उसके स्तंभों को धार्मिक विभाजन में न रख राजनीतिक परंपरा में रखना चाहेंगे। परंतु अशोक स्वयं अपने स्तंभों को धर्मस्तंभ ही कहता है इससे हमारा भी उसी नाम से उसे प्रहण करना उचित होगा।

इन स्तंभों से गुद्धतर वस्तृतः विशुद्ध धार्मिक स्तंभों की भी प्रचुरता इस देश में रही होगी यश्चपूर्णे की । अनेक धार्मिक स्तंभ ऐसे भी खड़े किए गए जिनका उद्देश्य देवविशेष का महत्व प्रकाशित करना था। इस प्रकार के अनेक स्तंभ आज भी इस देश में खड़े हैं। धर्मप्रधान देश में इनका न होना ही आश्चर्य की बात होती।

दूसरा वर्ग उन स्तंमों का है जो धर्म से भिन्न राजनीति से संबद्ध हैं, जैसे कीर्तिस्तंम, लाटें, मीनारें आदि। इनके अतिरिक्त दुर्गों, मंदिरों, सार्वजनिक आवासों, राजप्रासादों, साधारण घरों आदि में भी उनका उपयोग हुन्ना है, यद्यपि तब वे प्रधान वास्तु के श्रंग मात्र रहे हैं और उनकी अपनी स्वतंत्र स्थित नहीं रही है। पर निश्चय उनके योग से मवनों में शक्ति आई है और स्वामाविक ही उनका शिल्प में विशिष्ट स्थान है। मंदिरों के स्तंभों और उनकी भव्य शिल्पकारिता की श्रोर ऊपर संकेत किया ही जा जुका है, मवनवास्तु आदि के संबंध में भी उनका यथास्थान उल्लेख किया जाएगा। यहां, मवनों तथा प्रमदवनों में उनका भी कीड़ा-शैल के साथ ही साथ उल्लेख मिलता है।

'मयमत' में स्तंम के अनेक पर्याय—स्थाणु, स्थूण, पाद, जंघा, चरणा, अंधिक, स्तंम, तिलप और कंप—दिए हुए हैं। उनके अपने अपने माने भी दिए हैं पर उससे हमें यहाँ तात्पर्य नहीं है। अधिकतर इनमें से वास्तु विशेष के सहायक स्तंम मात्र हैं जिनका उद्देश्य उस शिल्प विशेष को बल देना था जिसमें उनका

उपयोग होता था। इस यहाँ केवल ऐसे स्तंभो का उल्लेख करेंगे निनकी श्रपनी स्वतंत्र सत्ता थी श्रीर जो धर्म, विजय श्रादि के स्मारक के रूप में निरवलंव श्रपनी भूमि पर खड़े हुए। इस प्रकार के स्तंम प्राचीन काल से इस देश में प्रयुक्त होते श्राए हैं श्रीर प्राय: सभी प्रधान धर्मों ने सभी कालों में श्रपने श्रपने प्रतीकां से मंडित शीर्पवाले निजी स्तंम खड़े किए हैं। उनका, श्रीर प्राय: केवल उनका ही, इस इस प्रसंग में उल्लेख करेंगे।

मारत में यज्ञों की परंपरा प्राचीन है, वैदिक । यज्ञों में जो पश्चिति होती थी उसमें भी किसी न किसी प्रकार के स्तंम या 'यूप' का प्रयोग होता था । ऋग्वेद में ग्रनःशेप श्रपने बलिवंधन खोलने के लिये प्रार्थना करता है । प्रगट है कि पश्च (श्रयवा जब मनुष्यों की बिल होती थी तब मनुष्य) यूप से बॉध दिए जाते थे । यूप यज्ञस्तंम का विशेष नाम है । जिस श्रमुपात में यज्ञ होते ये उसी श्रमुपात में यूप भी बनते थे । सरस्वती का तट यज्ञों से प्रधूमित रहता था, इससे कुरुक्षेत्र के गांवों की यूपसंख्या का श्रमुमान किया जा सकता है । वहाँ से वंदिक संस्कृति का केंद्र जब हटा तब गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठित हुन्ना जिससे उस स्थल का नाम ही, यज्ञों की प्रचुरता के कारण, 'प्र-याग' पड़ गया । कालिदास ने 'रघुवंश' में रय पर जाते हुए दिलीप श्रीर सुदिल्णा के मार्ग के गांवों के यज्ञयूपें को देखते जाने का उल्लेख किया है । गांव गांव में यूप थे श्रीर एक एक गांव में श्रनेक । वस्तुतः उनके बाहुल्य से ही गांव के पुण्यकमों का श्रटकल लगाया जाता था । परंतु प्रकट है कि वे यूप लकड़ी श्रादि नष्टव्य पदार्थों के बनते थे जो श्राज तक खड़े नहीं रह सके श्रीर ऋतुशों की क्र्तता के शिकार हो गए।

पत्थर के प्राचीनतम स्तंभवत् कॅचे दो स्त्य मधुरा में मिले हैं। दोनों कुपाण काल (पहली से तीसरी शती ईसवी) के हैं। इनमें एक किनण्य के पुत्र वासिण्य का है, मधुरा के निकट ईसापुर (गॉव) में मिला, कुपाण वर्ष २४ (७८ + २४ = १०२ ई०) का। इसपर शुद्ध संस्कृत में एक लेख भी खुदा है। दूसरा मधुरा के सामवेदी ब्राह्मण की कीतिं व्यक्त करता है श्रीर प्रायः उसी काल का है। ये दोनों पूजा के लिये प्रतिष्ठित किए गए थे। एक यूप वे होते ये जिनसे बलि के पशु बॉध दिए जाते थे, दूसरे वे जो देवप्रतिमा की मॉति यूप की मूर्ति मानकर पूज जाते थे। ये दोनों ऐसी ही विशाल यूपप्रतिमाएँ हैं। इनका मस्तक श्रश्व के मस्तक की भॉति ग्रीवा से शालीन झका हुश्रा है। ये चोपहल हैं श्रीर इनपर पशुपाश की प्रतीफ

<sup>ी</sup> यह कथा ऐतरिय ब्राहाण ७, ३, में भी सविस्तर ही हुई है।

२ रघुवंश, १. ४४।

श्रानी वनी हुई है। इनके श्रितिरिक्त लकड़ी के भी कुछ यूप सुरिक्त हैं जिनसे पता चलता है कि श्रिविकतर लकड़ी के ही यूप जनते थे, जो कालांतर में नष्ट हो गए। गुप्त काल के भी कुछ यूप मिले हैं जिनमें एक ३७१ ई० का, विष्णुवर्षन का, विजयगढ़ में है।

श्रश्रमेघ की परंपरा भी इस देश में श्रित प्राचीन है। ऐतिहासिक काल में भी पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त श्रादि ने श्रश्रमेघ किए। समुद्रगुप्त के मेघाश्व की तो प्रतिकृति भी मिल गई है जो लखनऊ के संग्रहालय में रखी है। भारिशव नागों ने काशी में दस श्रश्रमेघ किए जिससे वहाँ के प्रसिद्ध घाट का नाम ही 'दशाश्रमेघ' पढ़ गया जो श्राज तक प्रचलित है। इन सभी राजाश्रों ने श्रपने श्रपने यूप खड़े किए होंगे। श्रश्रमेघो की परंपरा तो पिछुले काल तक चलती रही। दिख्या के श्रनेक राजाश्रों ने भी श्रश्रमेघ किए। कन्नौज के गहडवाल राजा जयचंद के यज्ञ का भी उल्लेख हुआ है।

यूपों से भिल धार्मिक श्रथवा धार्मिक-राजनीतिक स्तंभ, जिन्हें ऐसे राजा ने स्थापित किए जिसने विजयस्तंभों के स्थान पर धर्मस्तंभों को श्रधिक महस्व दिया, श्रशोक ने खड़े किए। बातु श्रथवा परथर सभी प्रकार के स्तंभों में श्रशोक के स्तंभ प्राचीनतम हैं। उनका सौंदर्थ शिल्प की परिधि पारकर विद्युद्ध ललित कला की शालीनता प्राप्त कर जुका है। उनपर श्रपने श्रभिलेख लिखाकर उस महान् चितक श्रौर क्रांतिकारी युद्धविरोधी शांतिपूजक सम्राट् ने राजनीति की परंपरा ही वदल दी। श्रनंत काल पूर्व सहिष्णुता का श्रद्भुत परिचय श्रशोक ने दिया। श्रपने साम्राज्य की सीमाश्रों पर, घनी बस्तियों में उसने श्रपने स्तंभ खड़े किए श्रीर उनके साधन से श्रपने प्रेम श्रीर सीहार्द के संदेश घोषित किए।

इस प्रकार कम से कम तीस स्तंम उसने स्थापित किए। इनमें से अनेक तो नष्ट हो गए, कुछ दूटे हुए मिले हैं, कुछ संमवतः अभी पृथ्वी में दवे हैं, कुछ जो मिले हैं बहुत अच्छी दशा में हैं। इनमें दस पर उसके अभिलेख लिखे हैं। ये चुनार के पत्थर के वने हैं। किसी में कहीं जोड़ नहीं हैं, समूचा एक पत्थर का बना है। चंपारन (विहार) जिले के लीरिया नंदनगढ़वाला स्तंम ३२ फुट १ है इंच ऊँचा, मोमबची की माँति, नीचे मोटा ऊपर पतला होता चला गया है। आधार पर उसका व्यास ३५ में इंच है, ऊपर २२१ इंच। इस परिमाण के कारण अशोक के स्तंमों की संदर्ता असाधारण हो गई है। मुजफ्करपुर जिले (बिहार) के बखीरा नामक स्थान के स्तंम पर लेख नहीं है। वह सबँया सुरिचत और प्रायः समी से अधिक मारी है। ये स्तंम दिच्या में हैदराबाद और मैसर तक मिले हैं। ५०-५० टन तक की तीलवाले इन स्तंमों को हजार हजार मील दूर, जंगल, पहाड़ और नदियाँ पार

कर कैंचे ले गए होंगे, विस्मयकारक है। निश्चय श्रशोक को श्रमावाररा दुदि के इंजिनियरों का साहाय्य प्राप्त रहा होगा।

इनके श्रमिटेख बड़ी कुशतता से काटे गए हैं। प्रायः सभी श्रद्भुत शिल-सोंदर्य के श्रादर्श हैं। प्रकट है कि पत्थर काटकर लिखने की कला श्रपनी चीटी पर यी। सबसे सुंदर लिखावट बुद्ध के जन्मत्यान द्विती (नेपाल की तराई में संमिदेई) में स्थानित त्वंम पर है, चो लगती है श्राज ही क्टकर तथार हुई है। बल्खतः प्रस्तरशिल्प की यह मौर्यकालीन कला इतनी परिष्ट्रत श्रीर मुथरी हुई है कि श्रशोक की किसी कृति का जोड़ कहीं नहीं है। उसकी प्रत्येक कृति उस शिल्प-कौशल की घनी है, प्रत्येक बास्तु पर कलाकारों ने शोमा लिखी है।

इन क्लंमों के शीर्ष अधिकतर पशुक्रों की आकृति से मंडित है, सर्जाव शीर अननुकार्य। क्लंमों की यिए की ही माँ ति उनके शीर्ष भी समान पत्थर के वने हे—सबसे ऊपर समूचा कोरा हुआ पशु है, उसके नीचे पष्टिका है, फिर यिए की चोटी पर पार्सीक बंटी। पष्टिका की गोलाकार दोड़ती बाइ पर चारों ओर चित्र उत्वितत हैं, इपम, अव्य आदि के। शीर्ष के पशु गव, अश्व, इपम और सिंह में से कोई एक होता था। छंविनी के क्लंम पर अश्व था, संकिसा के क्लंम पर गव, रामपुरवा के दो क्लंमों में एक पर इपम है, दूसरे पर सिंह। सारनाथ के क्लंम पर चार सिंह पीट से पीठ मिलाए बैठे हैं। सारनाथ के क्लंम का शीर्ष, जो २४२ और २३२ ई० पूठ के बीच कभी प्रस्तुत हुआ, परिष्कार, सींदर्य और शिल्पचातुरी में संसार की इतियों में अनुपम है। उसके पशुओं की सबीवता, उसका विन्यास और क्रिया सभी दर्शक को चिन्त कर देते हैं। मारतीय सरकार ने वो उसे अपना रावकीय श्रंक बना लिया दें, उचित ही है।

श्रशोक के स्तंभों श्रयवा उसके समूचे वास्त का इतना कुराल कार्य क्ला-समीक्षक के लिये एक समस्या उपस्थित कर देता है। सुरुचि श्रीर परिष्कार की बात तो श्रलग, उनकी टेकिनिक, विशेषकर उनकी कॉचवत् चमक्ती पालिश की समस्या श्रीर उलझा देती है। इस प्रकार का निखार, परिष्कार श्रीर स्वांगमुंदरता बादू से एक दिन में श्रयवा एक शासनकाल में नहीं प्रस्तुत की जा सम्त्री, यह सदियों की निष्ठा, प्रयोग श्रार श्रम्यास की पराकारा होती है। श्राध्यं है कि वह पालिश श्रशोक के वास्त्वादशों पर ही श्रारंम होकर उसके साथ ही समान हो बाती है, न उनके पहले कभी थी, न पीछे रही। न्नंमों के निर्माण की समूची परिपाटी में उनपर लिखे श्रमिटेखों की पहति इस देश में नई थी। श्रमोक के पहले त्यंम बनते थे या नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, पर यह निःसंत्र है कि वे पत्थर के नहीं बने श्रीर उनपर, या शिलाशों पर ही, श्रमिटेक मुटवाने की परंपरा भी कभी न थी। इतने लंबे श्रमिटेख कभी लिखे ही नहीं रह। पर पटोनी

ईरान में दोनों परंपराएँ थीं. शिला आदि पर लेख खदवाने की भी और पश-मंडित स्तंम खड़े करने की भी वे जो परंपरा दारा म्रादि ईरानियों ने निनेवे के असरों से सीखी थी। वस्तुतः स्तंभों की परंपरा तो उधर प्रायः २००० ई० पू० से ३०० ई० पू॰ व तक कभी दूटी ही न थी। श्रीर श्रमिलेख तो ई॰ पू॰ ढाई हजार वर्षों तक के लिखे हजारों पट्टियों पर समूची पुस्तकों के रूप में मिले हैं<sup>8</sup>। स्वयं दारा के अनेक स्तंम पशुशीर्षवाले श्राच भी पसिंपोलिस में लड़े हैं, श्रनेकों के शीर्षपशु खंडित-श्रखंढित यूरोप, श्रमेरिका श्रादि के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। उनकी पालिश तो इतनी चमकदार है कि उनमें मुँह देखा जा सकता है। श्रशोक श्रपने श्रमिलेखों का श्रारंभ प्रायः उन्हीं शब्दों से करता है जिनसे दारा ने श्रापने लेखों का किया था। श्रशोक के पितामह चंद्रगुप्त मौर्यं का ईरानी दरवार की श्रनेक क्रियाएँ श्रपने दरवार में प्रचलित करना भी उस श्रोर संकेत करता है। ईरान का शासन प्राय: डेढ़ सौ वर्ष तक पश्चिमी पंजाब भ्रौर सिंघ पर या श्रौर ये दोनो दारा के साम्राज्य के बीसवे प्रांत वे तथा प्रति वर्ष उसे एक करोड़ के ऊपर कर देते थेव। इसी से श्रशोक ने न केवल सीमार्थात के श्रपने श्रमिलेख श्ररमई लिपि खरोष्ठी में लिखाए बल्कि कम से कम एक बार ईरानी मावा का भी उनमें प्रयोग किया। उसने लिपि श्रीर लिपिकार के लिये भी ईरानी शब्दों का ही प्रयोग किया है। सिंधु सभ्यता की कला का अशोक को पता न या क्योंकि उसका अभिराम शिल्प प्राय: डेढ़ हजार वर्ष पहले पृथ्वी के गर्भ में समा चुका था। इससे प्रगट है कि पारसीक शिल्प के ही श्रनुकरण मे ये स्तंम बने, बहाँ स्तंमो श्रीर उनकी पालिश की परंपरा थी, बहाँ बरा-बर प्रशस्ति भ्रादि के श्रमिलेख सदियों, सहस्राब्दियों से लिखे जा रहे ये जब श्रपने देश में उनका नामोनिशान न था। हाँ, उस वास्तु को श्रशोक ने श्रौर परिष्कृत किया, उसका चरम विकास किया, यद्यपि आनेवाली सदियाँ उस भार को सँभाल न सकीं और उस शिल्प की शैली मौर्य काल के बाद छप्त हो गई।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> दारयनीष् के नेष्टिस्तून, नस्शा ए रुस्तम आदि के लेख; उसके पहले के नासुलियों के लेख,

२ देखिए, श्रपादान के स्तंम, शिकागो के प्राच्य विमागीय संग्रहालय में सुरचिन श्रीर पीप के 'सर्वे आफ इरानियन आर्टं' मे प्रकाशित ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इम्मुरावी का स्तंम जिसपर उसका विधान ख़ुदा है; टससे पहले के मिस्री स्तंभ है।

४ बाबुल, कीश, निनदे, श्रद्धर श्रादि से मिली।

<sup>&</sup>lt;sup>भ</sup> वपाध्याय : दि देशेंट वर्ल्ड, पृ० १२२।

६ उपाध्याय: प्राचीन सारत का इतिहास, पृ० ११२।

श्रशोक के स्तंभो के श्रतिरिक्त केवल एक वेसनगरवाले स्तंभ का धार्मिक क्षेत्र में उल्लेख किया जा सकता है। ग्राश्चर्य की वात है कि ग्रशोक के पशात पहला स्तंभनिर्माता भी विदेशी श्रीक है। यह स्तंभ सीमाप्रात के ग्रीक राजा श्रंत-लिखित ( अंति आलिकदस् ) के ग्रीक राजदूत हेलियोदोर द्वारा स्थापित हुणा था। हेलियोदोर दिय का पुत्र या श्रौर विदिशा के ग्रुंगराज मागभद्र के पास मेजा गया था। वह वैष्णव हो गया था और उस स्तंम के लेख में वह ग्रापने को 'भागवत' कहता है। कम कुत्हल का विषय यह नहीं है कि इस देश के लोकप्रिय वैष्णव धर्म का पहला स्तंभ एक विदेशी ग्रीक ने खड़ा किया । वह स्तंभ ई० पू० दूसरी राती में 'वसुदेव' के नाम पर 'गरुड़स्तंभ' के रूप में खड़ा हुआ। उसपर भौर्य फला का परिष्कार तो नहीं है पर श्राकृति उसकी निश्रय मौर्यपारसीक स्तंभो की है। नीचे यष्टिदंड है, उसके बीच में फुलो का एक घेरा है, ऊपर शीर्ष के तीन भाग हैं-घंटीनुमा श्रमिप्राय, चौकी श्रौर पशु के स्थान पर समूचे ताड्पत्रों का शिल्पगत रूप । इसके बाद इस प्रकार के धार्मिक स्तंभो की स्थापना की परंपरा श्रधिकतर समाप्त हो गई।

राजनीति के क्षेत्र में भी श्रनेक स्तंभ स्थापित हुए। साहित्य में उनका उल्लेख अनेक बार हुआ है। कालिदास ने रधु की दिग्विजय के संबंध में लिखा है कि सुह्यो, बंगों को परास्त कर उसने गंगा के डेल्टा में विजयस्तंभ खड़े फिए (निचलान जयस्तम्भान्) । स्तंम स्यापित कर उनपर प्रशस्ति लिखवाने भी प्रथा साधारण हो गई थी। त्राज भी इस प्रकार के अनेक स्तंभ खड़े है। सगुहगुत ने श्रपनी प्रशस्ति के लिये श्रलग स्तंभ न वनवाकर प्रयागवाले श्रशोफ के स्तंभ पर ही अपने युद्धो श्रीर दिग्विजय का विवरण खुदवा दिया। उसी स्तंभ पर एक के शांति के संदेश श्रीर दूसरे के रक्तरंजित युद्धों के विवरण खुदे हैं।

ग्रप्त सम्राटी के अपने खड़े किए भी अनेक स्तंम हैं। इनमें प्रधान दिखी से थोड़ी दूर पर मेहरीली गॉन में कुतुनमीनार के पास खड़ा है। वह लोहे फा 'गरुड-ध्वज' चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। उसपर लिखा है कि किस प्रकार चंद्र ( इसे कुछ लोगों ने चंद्रगुप्त से भिन्न दूसरा राजा भी भ्रमवश माना है ) वे श्रपने शतुत्रों के संघ को बंगाल में नष्टकर सिधु नद के सातो मुखां (पंजाब की सातो

९ कुमारस्वामी : हिस्ट्रीo, प्रo ३४; स्मिथ : दिस्ट्री फ्राफ् पाहन व्याटंo, ए० ६४, चित्र ३०-३१।

२ रघुवंश ४, ३६।

देखिए, स्मिथ : ऋलीं हिस्ट्री आफ् इंटिया । ग्रुप्त सम्मर्टी के प्रभ्यायदाला तर्मध्यी प्रध्या. पादिटपणी; दरप्रसाद सार्ती का दृष्टिकीण अमपूर्य है।

निदयों ) को लाँघ वह्नीकों (वह्नीक, बाख्त्री ) को परास्त किया । इस देश में श्रकेला यही एक स्तंम लोहे का है। पर इसकी धातु इतनी श्राच्छी है कि डेढ हजार वर्ष आँघी पानी में खड़े रहने पर भी वह फिसी प्रकार खराब नहीं हुआ, उसमें जंग नहीं लगी। उसे भ्रमवश लोग दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कीली भी कहते हैं।

स्कंदगुप्त के समय के दो स्तंभ हैं, एक देवरिया ( उत्तर प्रदेश ) के काहाँव में दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर भितरी में । सैदपुरवाले स्तंम पर बडी लिलत शैली में काव्यबद्ध प्रशस्ति लिखी है। नर्मदा तीर के प्रव्यमित्रों का श्राक्रमण निष्फल करने का उसमें उल्लेख है । युवा स्कंद ने, उसके श्रनसार, युद्ध काल में साधारण सैनिक की मॉति अनेक रातें रूखी भूमि पर सोकर काटी थीं । ४८४-८५ का ही एक स्तंम ४३ फुट ऊँचा मध्यप्रदेश के सागर जिले के एरगा में है, 'विष्णु का ध्वज'। उससे १३ मील दिक्खनपच्छिम पथरी में ४७ फुट ऊँचा एक श्रीर स्तंभ है। उसके ऊपर का श्रमिलेख पश्चात्कालीन गुप्तलिपि में था जो श्रव मिट गया है ।

हूणों के विजेता मालवा के राजा यशोधमँन का मंदसीर में एक स्तंम है बिसपर हूर्गों को परास्त करने श्रीर श्रनेक देश जीतने का उल्लेख है । पिछुले काल में चित्तौर में भी पंद्रहवीं सदी के मध्य गुजरात श्रीर मालवा की संमिलित सेनाश्रों को इराने के स्मारक में रागा कुंम ने श्रपना प्रसिद्ध नौमहला जयस्तंम व बनवाया था। उसी के पास बारहवीं सदी का छोटा जैन कीर्तिस्तंम भी है।

मध्योत्तर काल में मीनारों का बनना तो साधारण बात हो गई थी। इन्हीं मीनारों पर चढ़कर मुश्रन्जिन नमाज के लिये श्राजान दिया करता था। इसी विचार से सारी मस्जिदों में ऊँची मीनारें बनी हुई हैं। ऋहमदाबाद की मुहाफिज खाँ की मस्जिद की मीनारें, लाहौर के क्जीर खाँ की मस्जिद की मीनारें, ताज की मीनारें उसी प्रकार की ऊँची वार्मिक मीनारें हैं। मस्जिदों से अलग विशाल

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धो**निंता वाहिकाः। फ्**लीट, का० ६०, ३, नं० ३२,

२ पुष्यमित्रांश्च जित्वा ।

चितितलरायनीये येन नीता त्रियामा ।

४ स्मिथ : हिस्ट्री ऋाफ् फ़ाइन ऋाटें०, पृ० १७५ ।

५ वही।

६ कुमारस्वामी : हिस्ट्री०, प्लेट ७७, चित्र २५१।

मुसलिम मीनार दिली-मेहरौली की कुतुव की है। यह सर्वया स्वतंत्र खड़ी है जो पहले लगमग २५० फुट ऊँची थी। श्रांक भी उसकी ऊँचाई कुछ कम नहीं है श्रीर संसार के मस्जिद के वास्तु से श्रमंत्रन, मीनार के रूप में, मीनारशिल्प में श्रमुपम है। उसे मुल्तान श्रन्तमश ने १२३२ में बनवाया था। मीनार की वास्तुकिया प्रधानतः हिंदू शिल्पियों द्वारा प्रस्तुत हुई थी। सारे मुसलिम जगत् में इससे सुंदर दूसरी मीनार नहीं है। इसका संबंध भ्रमवश लोग मुल्तान कुतुबुदीन से करते हैं पर वास्तव में इसका नाम बगदाद के महान् सूफी संत (कश के) कुतुबुदीन के नाम पर पड़ा था।

मध्योत्तर काल के कीर्तिस्तंमो में प्रसिद्ध श्रलाउद्दीन खिलजी का वनवाया हुश्रा एक दौलताबाद (देविगिरि) के यादवदुर्ग के द्वार पर खड़ा है। श्रलाउद्दीन ने देविगिरि के यादव राजा को परास्त कर इसका निर्माण श्रपनी विजय के स्मारक में कराया था। श्रव यह प्रायः दुर्ग के वास्त का माग वन गया है।

श्रन्य वास्तु से संलग्न स्तंभी की संख्या तो अर्नत है। मंदिरों के पास सामने दीपस्तंभ भी बनाने की परंपरा थी। एलोरा के कैलाशमंदिर के सामने का दीपस्तंभ श्रसाधारण सुंदर है। काठियावाइ, गुजरात श्रादि में पिछले काल में वने चालुक्य वेसर शैली के मंदिरों के साथ कीतिंस्तंभों का निर्माण मंदिरों के वास्तु का, परंतु उससे श्रसंलग्न, विशेष श्रंग वन गया था। चित्तीर का रागा कुंभावाला जय-स्तंम, जिसका उल्लेख स्रभी स्रभी हुस्रा है, इसी वर्ग का स्तंम है। दिल्या के विशाल मंदिरों का एक विशेष श्रंग स्तंभों की परंपरा है। वस्तुतः यह परंपरा दरीमंदिरों से श्रारंभ हुई थी। श्रजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कालें, कन्हेरी श्रादि सभी गुहामंदिरी में, मंदिर या उसके बरामदो में स्तंभी की ऋद परंपरा खड़ी है। श्रजंता श्रीर एलोरा के कुछ वास्तुस्तंम तो गजव के सुंदर हैं। उनके ऊपर बने श्रलंकरण भी श्रतीव सुंदर है। जब फलावंत कोरी हुई नारीमूर्तियों का शृंगार कर चुके तब भी उनके पास मुक्ता आदि की इतनी अनंत संपदा वच रही कि उन्हें इनको इन पत्थर के स्तंभी पर विखेर देना पड़ा। इस प्रकार स्तंभी के अलंकरण तो अपनी संमोहक सूक्सता में श्रीर पीछे, मध्यकाल के मंदिरों में, प्रस्तुत हुए। दक्त के वेसर मंदिर साधारणतः सहस्रस्तंम के मंदिर कहलाते हैं क्योकि उनके शरीर में सचे ग्रुठे सैकड़ों पतले स्तंभ वने रहते हैं। इसी प्रकार के स्तंभोवाला एक मंदिर हैदरावाद राज्य में वारंगल का है। इन स्तंगों के ऊपर पत्थर में कटे विविध प्रकार के हार तो वस्तुतः शिख्प में सुईकारी का महत्व प्रस्तुत मरते हैं। कश्मीर के मार्तेडमंदिर के स्तंम तच्चिशला के यवन ( ग्रीक ) भवनों के स्तंभों की भाँति दारिक शैली में वने हुए हैं। इस प्रकार श्रशोक के ईरानी सींदर्यवाले स्तंभी की ही भोति कश्मीर के इन मंदिरों को ग्रीक शैली का स्तंमयोग मिला। स्तंभों की यह परंपरा दुर्गों श्रौर राजप्रासादों की भी शक्ति बढ़ाती रही। उनके कटाव का काम साधारण भवनों के सौंदर्य का भी वर्धक हुआ।

भाषा श्रीर साहित्य से भी स्तंभों का कोई संबंध हो सकता है, इसकी साधारणतः कल्पना नहीं की जाती । परंतु वस्तुतः इतिहास इसका साची है कि उनका प्रभाव उस क्षेत्र में पर्याप्त रहा है। वे स्वयं किसी प्रकार साहित्य के प्रेरक नहीं रहे हैं, सिवा इसके कि जब तब मंदिरों के स्तंभीं आदि का भी गान प्रसंगत: देनता के स्तोत्रों में हो आया है। आशय उनपर खुदे अभिलेखों से है। अशोक के शिलालेखों श्रीर स्तंमलेखो की महिमा श्रपार है। तत्कालीन प्राकृतों (श्रीर जन बोलियों ) को, विशेषतः पालि भाषा को उन अभिलेखों ने प्रभूत प्रभावित किया होगा। वस्तुतः प्राकृतों के वे प्राचीनतम रूप हैं। प्रांत के स्तंभों पर अशोक ने स्थानीय बोलियों का ही प्रयोग किया है। इतना मालक, इतना प्रसादपरक, इतना हृदय से निकलकर सीधा मर्म को छूनेवाला दूसरा जनसाहित्य कभी नहीं लिखा गया। स्तंभों ( श्रीर शिलाश्रों ) के ये श्रिमिलेख न केवल उसके द्योतक बल्कि उसके एक-मात्र संरक्षित रूप हैं। तत्कालीन भाषा श्रीर साहित्य पर इनका कितना प्रभाव पड़ा होगा इसका अनुमान किया जा सकता है। प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य में इन श्रमिलेको के साहित्य से उदार, सहिष्णु श्रीर शालीन कुछ भी नहीं है। इंग्रराबी श्रीर रामिख के श्रमिलेख, श्रमुर नजीरपाल श्रीर दारा के श्रमिलेख श्रशीक के इन लेखों के सामने फीके श्रीर बर्बर लगते हैं। मानवीयता इनमें वासी की वेदना श्रीर परोपकार के उल्लास से मुखरित दुई है। भाषा के विचार से भी उत्तरपश्चिमी भारत में तत्कालीन फारसी ( श्ररमईं ) साहित्य श्रीर भाषा को इन्होने भावगुकता श्रीर सहिष्णु माईचारे का गौरव दिया होगा। उस काल की दारा संवंधिनी भाषा में सिवा युद्धैतिहास श्रीर रक्तिम जीवन के श्रीर कुछ न या। ठीक उसके विरुद्ध युद्ध-विरोधी श्रपनी मानवीयता की व्यापक मुद्रा उस साहित्य पर इन श्रमिलेखों ने श्रंकित की । लिपि के रूप में भी पहली बार ब्राह्मी और अरमई की परस्पर विरोधी लिपि का इस बड़ी यात्रा में इन श्रमिलेखो ने प्रयोग किया।

इसी प्रकार गुप्तकालीन स्तंमों ने भी तत्कालीन साहित्य का श्रद्भुत रूप हमारे सामने रखा है। कम लोगो को पता है कि उस काल की (चौथी पाँचवी शती) ग्रंथेतर श्रमिराम काव्यसंपदा इन स्तंमों पर लदी पड़ी है। काल की परिधि पारकर श्राज तक संस्कृत काव्य श्रीर गद्य की रच्या कर इम तक पहुँचाने का श्रेय इन्हीं स्तंमों को है। इन स्तंमों की कुछ पंक्तियाँ यहाँ संक्षेपतः उद्धृत की जाती हैं जिनसे इनके माधुर्य का श्रटकल लगाया जा सकता है। ग्राससम्राट् समुद्रगुप्त के प्रयाग-वाले स्तंमलेख में किन हरिषेण कहता है:

भार्यो हीत्युपगुद्य भाविषयुनैक्त्किणितैः रोमिभः सभ्येपूच्छ्वसितेषु तुल्यकुलजम्लानाननोद्दीक्षितः। स्नेद्दव्याळुलितेन वाष्पगुरुणा तत्वेक्षिणा चक्षुपा यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाद्येवसुवींमिति॥

इसी प्रकार समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (४३२-४७१ वि०) के मेहरौली लौहस्तंभ की पंक्तियाँ हैं:

यस्योद्वर्तयतः प्रतीपमुरसा शत्रून्समेत्यागता- न्वक्षेप्वाहववर्तिनोऽभिलिखिता खङ्गेन कीर्तिर्भुजे ।
तीर्त्वा ससमुखानि येन समरे सिन्धोर्जिता वाह्निका
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिवीर्यानिहैर्दक्षिणः ॥

कुमारगुप्त ( ४७१-५१२ वि० ) के श्रन्यत्र छेख से :

चतुस्तमुद्रान्तविछोछमेखलां सुमेरुकैलासबृहत्पयोधराम् । बनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासति ॥

स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सैंदपुर मितरीवाले स्तंभलेख में हूगों का उल्लेख इस प्रकार है: 'हूग्वैर्यस्य समागतस्य समरे दोर्भ्यों घरा कम्पिता । भीमावर्तकरस्य ।''।' उसी स्तंभ पर निम्नलिखित भी उत्कीर्ण है—

> विचलितकुरुरुद्मीस्तम्भनायोद्यतेन क्षितितरुश्चयनीये येन नीता त्रियामा ।

यह सारा काव्यवेभव महाकवि कालिदास की परंपरा में है—सुस्तातु । इतना प्रांजल काव्य इन स्तंभो के साधन से जनता की दृष्टि में निरंतर श्राता रहा होगा । ग्रंथों की सुगमता सबको न थी । हाथ से लिखी जानेवाली ग्रंथप्रतियो की संख्या बहुत परिमित होती है । उनका लाभ तब सभी को उठा सकना कठिन था, परंतु स्तंभ श्रादि श्रामिलेख, जहाँ वे उपलब्ध थे, इस दृष्टि से बढ़े काम की वस्तु हो सकते थे । इससे स्तंभों की महत्ता जानी जा सकती है । धर्म का विकास श्रथवा पुराय का लाभ प्रतिष्ठाताश्रो को उनसे चाहे जितना हुश्रा हो, इतिहास के पुनर्निर्माण में चाहे वे जितने सहायक हुए हों, उनका यह साहित्य संबंधी लाभ उस काल में निश्चय हुश्रा । इस काल के साहित्य श्रीर भाषा पर ये पर्यास प्रकाश डालते हैं ।

#### १०. श्रावास

मनुष्य जो निरंतर श्रपनी वन्य स्थिति से दूर समाज की श्रोर बट्ना श्राया है वही सम्यता का राजपथ बन गया है। प्रशृति की बनाई गुफाश्रों से निफलपर उसने घीरे घीरे श्रपने श्रावास बनाए जिनके चारों श्रोर उसके जीवन के प्रतीक खड़े हुए । घीरे घीरे उसके नागरिक विकास की यही मंजिलें बनीं । घरों के समूह वैदिक काल में ग्राम कहलाए श्रीर उन्हीं के बड़े समूह विशेष योजना से बनकर नगर हुए । ग्राम श्रीर नगर शतुश्रों के मय से रक्षा के लिये दीवारों से घेर दिए गए जिससे वे दुर्ग बन गए ।

#### ११. ग्राम

तिश्चय ग्राम (गाँव) पहले खडे हर, क्रटियों श्रीर भोपड़ियों के दल। कटियाँ ग्रधिकतर त्याां ग्रीर पत्तां की बनी थीं, ऊपर फूस से छाई जिनकी छाजन मिडी से पोख्ता कर दी जाती थी। इस देश की जनता विशेषतः गाँवों में रहती ब्राई है ब्रीर यद्यपि समाज का नेतत्व रामायगा-महाभारत-काल से. उपनिषदीं-ब्राह्मणों के काल से, नगरों में रहा है, जीवन व्यवस्थित गाँव की परंपरा में ही हुन्ना है। श्रीर ये गाँव सभी प्रकार से संपूर्ण थे। निवासियों की श्रावश्यकता की सभी वस्तएँ गाँव में ही उत्पन्न हो जाती थीं. उनकी पति करनेवाले सामाजिक पेशे सभी वहाँ प्रस्तुत ये। वर्णवर्म ने उसमें विशेष सहायता की। वस्तुतः उसी धर्म के श्रनुकूल ग्राम की सामाजिक व्यवस्था हुई और ग्राम स्वयं वर्गाधर्म का पोषक हुआ। श्रम, वर्ष आदि गाँव में ही उत्पन्न हो जाती थीं, गाँव के जुलाहे परिधान प्रस्तुत कर देते । ब्राह्मण, नाई, कुम्हार, बढ़ई, छहार, सुनार, कहार, सभी उपलब्ध थे । इस प्रकार गाँव को बाहर के साहाय्य की अपेक्षा न थी और वह सभी प्रकार से, संस्कृति की एकता से भिन्न, संसार से पृथक् या। उसका संसार श्रपना था। उसकी व्यवस्था, उसका रूप बहुत कुछ वैसा ही था जैसा भ्राज है। सदियों, सहस्राब्दियों के दौरान में समाज के जीवन श्रीर रूप में चाहे जितना श्रंतर पड़ा हो, गाँव प्राय: वैसे ही हैं जैसे पहले थे।

साघारणतः कुत्इल की बात है कि प्राचीन गाँवों के भग्नावशेष श्राल हमारे सामने नहीं है, यद्यपि नगरों के हैं। गाँवों के श्रवशेष एक तो इस कारण नहीं हैं कि श्रवशेष मरी श्रीर परिसमास वस्तुश्रों के हुश्रा करते हैं श्रीर हमारे गाँव श्राज भी मरे नहीं, मोड़े, गंदे, श्रव्छे, बुरे श्रपने पुरातन रूप में खड़े हैं। उनका सिलिसला सदा चलता चला श्राया है श्रीर हम श्राज के ही गाँवों में प्राचीनतम भारतीय गाँव को देख सकते हैं। दूसरा कारण प्राचीन वास्तु की नश्वरता है। वास्तुसामग्री, जो श्रिषकतर गाँवों के निर्माण में प्रयुक्त हुई थी, श्रिषकतर मिट्टी श्रीर लकड़ी की श्रीर शीष्र नष्ट हो गई।

परंतु मारतीय शिल्पशास्त्रों में प्राम, नगर, दुर्ग के निर्माण की जो पद्धति दी हुई है उससे उनकी वास्तु-प्रकार-व्यवस्था श्रादि पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ हम मानसार श्रादि के श्राघार पर प्राचीन ग्राम के रूप का संक्षेप में वर्णन फरेंगे। ग्राम समूह को कहते हैं, ग्रहों या कुलों के समूह को। यही कुलों या मानवों का समूह विशेष स्थिति में संग्राम ( युद्ध ) के शब्दरूप श्रीर श्रर्थ में प्रयुक्त हुश्रा।

मानसार ने गाँव के मांगलिक रूप पर वड़ा जोर दिया है श्रीर उसके निर्माण की भूमि के ग्रुभाग्रुम पर विचार किया है। बल की सुगमता, भूमि की उर्वरता श्रादि सभी का विचारकर श्राम की नींव डाली जाती थी। साधारयातः गाँव में, श्रन्य वीथियों (गिलयों) के श्रुतिरिक्त एक दूसरे को काटनेवाले पूर्व से पश्चिम श्रीर उत्तर से दिल्ला जानेवाले दो मार्ग होते थे। इनमें पहले को राजपथ श्रीर दूसरे को वामन कहते थे। इन्हीं के दोनों श्रोर मकान खड़े होते थे। गाँव के चारों श्रोर प्रदिल्लार्थ जानेवाले मार्ग को मंगलवीथी कहते थे। गाँव के बीच में, जहाँ दोनों मार्ग एक दूसरे को काटते थे, वट के नीचे गाँव की विविध समाएँ हुआ करती थीं। जहाँ कहीं संभव हो सकता था, ईट, पत्थर, या लकड़ी का इस श्र्यं मंडप भी बन जाता था।

गॉव छोटे बड़े सभी प्रकार के होते थे। उनके दंडक श्रादि श्राट प्रकार मानसार में दिए हुए हैं। दंडक मापविधि की श्रोर संकेत करता है। प्राम श्रीर नगर के श्रपने श्रपने माप श्रीर क्षेत्रफल थे। एक दंढ श्राट फुट के वॉस का नाम था श्रीर गॉनों का परिमाग पॉच पॉच सी दंढ श्रर्थात् चार चार इनार वर्ग फुट तक था। नगर बीस वीस इजार दंड (प्रायः तीस वर्गमील) तक के होते थे। इनमें से प्रायः तिहाई भूमि श्रावास श्रादि बनाने के काम श्राती थी, शेप पृषि, चरागाइ आदि के निमित्त प्रयुक्त होती थी। चरागाइ समीती थे, समूचे गाँव के एकजाई । ऐसे ही गॉन के वनमार्ग आदि भी थे। गॉन या नगर चौकोन होते थे, पर वर्गाकार नहीं । पूर्व से पश्चिम नदी, भील छादि के तीर लंबे बसते थे। उनको मिट्टी, ईंट श्रीर पहाड़ी प्रदेशों में पत्थर की दीवार से रज्ञा के लिये घर छेते ये जिससे उनकी 'पुर' या 'दुर्ग' की संज्ञा सार्थक होती थी। पुर प्रारंभ में नगर का पर्याय नहीं था, इस प्रकार के घेरे का ही नाम था, श्रीर इस श्रर्थ में वह तुर्ग का भी प्रायः पर्याय ही या क्योंकि दोनों का भाव प्रदेश की दुरुहता प्रस्तुत परता है। प्राकार स्नादि के गुरुतर, पुष्टतर प्रयोग के कारण वड़े गाँव श्रयवा नगर 'पुर' फहलाने लगे। इसी घेरे के श्रमाव से नगर भी जब तव 'दुर्ग'—दुर्गम्य—फहलाने लगा श्रीर प्राचीरगत नगर राजपासाद, फिले श्रादि का भी बोतन परने लगा।

गाँव के बीच और जब तब चारो कोनों पर वाजार या दूकानें रहती थी। उसके पूर्वोत्तर आदि दिच्यापिश्रम कोनों में तालाव होते थे जिनके तीर गाँव के प्रधान देवालय होते थे। गौया देवताओं के मंदिर गाँव से वाहर वनते थे। मानगार प्रधान देवालय होते थे। गौया देवताओं के यदिर गाँव से वाहर वनते थे। मानगार ने विविध देवमंदिरों के लिये सवस्तार व्यवस्था दी है। उस ग्रंथ के अनुमार

गाँव में पाठशाला, पुरायशाला, घर्मशाला आदि की भी व्यवस्था थी। यात्रियों आदि के ठहरने के लिये घर्मशाला गाँव के दिच्यापूर्व में प्रामद्वार के पास ही बनती थी।

मानसार ने विविध प्रकार के गृहों के विविध मान दिए हैं। नौ नौ मंजिलों के घरों की व्यवस्था दी है। प्रकट है कि ये श्रष्टालिकाएँ गाँव की न थीं, नगर की थीं, श्रीर श्रमिजात श्रीमानों की थीं। ग्राम में भी श्रमिजात श्रीमानों के ऐसे भवन हो सकते थे। निचली श्रेग्यीवालों श्रीर वर्गाहीनों के लिये उसकी स्पष्ट व्यवस्था है कि वे एक मंजिल से ऊचा मकान किसी स्थित में न बनाएँ। उसका उल्लेख है कि एक मार्ग के मकान यथासंभव समान ऊँचाई के हों श्रीर समान संख्यक महलों का मान भी यथासंभव समान ही हो। सामने, मध्य श्रीर पीछे के कमरों का घरातल एक ही होना चाहिए श्रीर गृह का द्वार प्रायः बीच में सामने होना चाहिए। द्वार के दोनों श्रोर एक एक वेदिका होनी उचित है। उत्तर भारत के मकानों में द्वार के दोनों श्रोर इस प्रकार की वेदियाँ साधारणतः बनी होती हैं। गरहुत श्रादि की प्राकारवेष्टनियों (रेलिंगों) पर मौर्य-शुंग-कालीन गाँव के घरों के श्रद्धित बने हैं। बंगाल की कोपिइयों की भाँति उनका रूप है, तृगा श्रयवा हैंट वा मिट्टी की सामग्री उनमें लगी जान पड़ती है। छुते उनकी बीच से उठी कुछ गोल सी हैं।

# १२. नगर (पुर)

प्राचीन नगरों के श्रनेक भग्नावशेष श्रांज भारत में उपलब्ध हैं जिनसे मानसार, श्रर्थशास्त्र श्रादि में दी हुई नगर-निर्माण-व्यवस्था की पृष्टि हो जाती है। प्रामों की ही मॉति नगर भी परकोटों से घिरे होते थे। इसी कारण, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, उसकी संशा 'पुर' हुई। इन पुरों की शक्ति का श्रनुमान श्रुग्वेद की उन श्रव्वाश्रों से होता है जिनमें मुश्रवाक, श्रवज्वन, श्रदेवयु, शिश्नदेवा दासों श्रीर दस्युश्रों के लौहदुगों श्रीर पुरों को श्रृष्टि इंद्र से वज्र द्वारा नष्ट कर देने की प्रार्थना करता है। प्रमाणतः द्रविद्धों के पकाई मिट्टी के मकान गाँव में तृण्यहों में रहनेवाले श्रार्यों को लोहे के बने हुए प्रतीत हुए।

यद्यपि यहाँ मोहेनजोदड़ो, इड्णा श्रादि सैंघव सम्यता के नगरों का सिवस्तर उल्लेख न श्रमीष्ट है, न श्रावश्यक, मोहेनजोदड़ो के नगर पर एक दृष्टि ढाल लेना श्रनुचित न होगा। उस नगर की सड़कें परस्पर समानांतर श्रीर दिशा-विरोधी दो रूप से चलकर एक दूसरे को काटती थीं। पशें पर दोनों श्रोर साधा-रण्तः दोमंजिले पकाई ईंटों के मकान खड़े थे। मकानों में रहने, सोने के कमरों के श्रातिरिक्त स्नानागार, कुँए, छत पर जाने के सोपानमार्ग श्रादि थे। घर की नाली

गंदा जल वाहर निकाल देती थी किसे सहक की नाली नगर के वाहर वहा ले जाती थी। नगर की सारी नालियाँ एक साथ नगर के बाहर मिलकर श्रादमकद नाली में गिरती थीं को श्रपना जल बाहर के उपवनों में उगल देती थी। सड़कों पर कूड़े के पात्र बने थे। नगर के बाहर स्नान के लिये पक्की ईंटो के लंबेचौड़े कृत्रिम तालाब थे, जिन्हें कुँए के जल से मर श्रीर खाली कर दिया जाता था। उनके चारों श्रोर कपड़े बदलने के लिये बरामदे श्रीर कमरे श्रादि बने थे।

ये नगर दो इनार वर्ष विक्रम से पहले ही वने थे जो उस समय के लगभग नष्ट हो गए। बाद का नगरनिर्माण प्रायः ग्राम की वास्तुसामग्री से हुन्ना—िमटी लकड़ी म्रादि से—ि जिसे काल ने निगल लिया। साधारणतः इस वीच का काल म्रायों की प्राचीन सम्यता का माना जाता है। म्रायों के म्रावासस्थल गाँव थे। नगरनिर्माण उन्होंने द्रविदों से सीखा भ्रौर उनके नगर अपेन्नाकृत बहुत पीछे खड़े हुए। यद्यपि म्राठवीं-सातवीं शती विक्रम पूर्व म्रथवा भ्रौर भी पहले के उनके नगरो—म्रयोध्या, म्रासंदीवंत, इंद्रप्रस्थ, हित्तानापुर, म्राहिच्छन्न, कापिल्य, काशी—के नाम हम प्राचीन साहित्य में पढ़ते हैं परंतु इन नगरों में उतने प्राचीन काल का कोई वास्तु म्राज समूचा खड़ा नहीं है।

प्राचीनतम वास्तु अवशेष सिंधु सम्यता के अवशेषों के अतिरिक्त पटने से प्रायः १०० मील उत्तरपूर्वं राजगिर में हैं। वे प्रायः छठी शती वि० पू० के राजग्रह के प्राचीरों के अवशेष हैं। पत्थर के होने के कारण वे बच रहे हैं। उनके भीतर की 'जरासंघ की बैठक' तत्कालीन बैठको का श्रामास प्रस्तुत करती है। महाभारत के प्रसिद्ध बाईद्रथ कुल की राजधानी गिरिवज को बुद्ध के समकालीन विविसार ने छठी शती वि॰ प॰ में राजगृह नाम से फिर बसाया, प्रायः प्राचीन नगर से सटे ही हुए । राजप्रासाद की प्राचीन परिधि से तनिक बाहर निकल जाने श्रीर मात्र वहाँ राजमहल रहने के कारण संभवतः नए नगर का, चतुर्दिक् श्रमिजात श्रावास हो जाने पर, वह नाम पड़ा । प्रायः तभी की कौशांवी ( इलाहाबाद जिले में कोसम ) नगरी भी थी श्रीर यद्यपि उसकी प्राचीरें उतनी प्राचीन नहीं है, उसके भग्नावशेष की नींव भी उस काल के आघार पर रखी है। अधिकतर अवशेप तो वहाँ शुंग-कालीन ( प्रथम शती वि॰ पू॰ ) हैं परंतु अभी हाल की खुदाई में उसकी प्राचीरीं के भीतर बुद्धकालीन घोषिताराम निहार की श्रमिलिखित जो पट्टिका मिल गई है उससे उसकी भी, प्राचीन रूप में, राजगृह के साथ समकालीनता स्थापित हो गई है। तीसरी शती वि॰ पू॰ के पाटलिपुत्र के भग्नावशेष पटना शहर के निकट कुम्रहार गॉन में मिले हैं। प्रायः बुद्ध के समय ही उस नगर की नींव पड़ी थी। उसका चो श्राँखों देखा वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य की राजसमा में रहनेवाले सेत्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने किया है वह वहाँ खदाई में मिली सामग्री से प्रमाणित हो जाता है।

उस पाटलिपुत्रकृषे वर्णन से इम तत्कालीन भारतीय नगर की व्यवस्था का सही श्रनुमान कर सकते हैं।

मेगस्थनीज लिखता है कि वह भारत का सबसे बड़ा नगर है। उसकी लंबाई साढ़े नी मील श्रीर चौड़ाई पौने दो मील है। वह नगर शोगा श्रीर गंगा के संगम पर उनके कोगा में बसा है। उसकी रचा ६०० फुट चौड़ी श्रीर ४५ फुट गहरी खाई करती है। इसके श्रातिरिक्त नगर के चारों श्रीर लकड़ी की एक विशाल प्राचीर दौड़ती है। उसमें ५०० बुर्जियाँ श्रीर ६४ द्वार हैं।

# १३. दुर्ग

इस वर्णन से दुर्ग का भी अटकल लगाया जा सकता है। तीसरी शती वि॰ पू॰ के अनेक दुर्गों का उल्लेख सिकंदर के इतिहासकारों ने किया है। मस्सग, संगल, मालव नगर के दुर्ग अपनी दुरुहता के कारण सिकंदर की विजय में भारी अवरोध सिद्ध हुए थे। उस काल के उन दुर्गों का प्रशस्त वर्णन तो नहीं मिलता पर शिल्पशास्त्र में दुर्गों के निर्माण की न्यवस्था है। नगर के से उनके गोपुरद्वार, प्राचीर, बुर्जियों, अहों, तोरणों आदि का सविस्तर वर्णन मिलता है। वस्तुतः दुर्ग मी नगर की ही भाँति बनता था। उसके भी चारों और खाई और प्राचीरें होती थीं। पर्वतीय दुर्गों की दुरुहता किटनाई से विजित हो पाती थी। इन प्राचीरों के कपर स्थान स्थान पर संत्रियों के लिये छिपे स्थान बने होते थे। सारा नगर विपत्ति-काल में दुर्ग में शरण ले सकता था।

इस देश के इतिहास के अनुपात से बहुत प्राचीन दुर्ग तो आज यहाँ उपलब्ध नहीं है पर कुछ पिछुंछे काल के दुर्गों के अवशेष निश्चय खड़े हैं। बार बार बसी दिछी का पुराना किला इसी प्रकार का है। यादवों की राजधानी देविगरि (आधुनिक दौलताबाद, बंबई के औरंगाबाद और प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के निकट) का दुर्ग, जिसे अलाउद्दीन ने जीता था और जो आज भी खड़ा है, उत्तर मध्यकालीन है। उसमें चकरदार सोपानमार्ग दुर्ग के मीतर ही मीतर बना है जिसकी चोटी पर एक बड़ा तवा रखा है। दोनों ओर से सोपानमार्ग बंद कर तवे पर आग जला सुरंग को भर देते थे, शत्रुसेना दम घुट जाने से मर जाती थी। उस दुर्ग की एक राह तो इस प्रकार सुरचित है, शेष तीन और से उसे खड़ा पहाड़ घेरे हुए है। ऊपर तालाब आदि सभी कुछ हैं जिससे आपितकाल में कुछ भी छीजे नहीं और सारे नगर की रचा हो सके। कुछ आश्चर्य नहीं जो मुहम्मद तुगलक ने उसे दिछी से अधिक सुरचित समझा हो।

ग्वालियर के कछवाहों (कच्छपघात) का दुर्ग उससे भी संभवतः पहले का है। पहाड़ी के ऊपर लंबे घेरे में वह प्रबल दुर्ग खड़ा हुन्ना था। वह भारत के मजबूत खड़े किलों में स्थान रखता है। उसको सर करना बड़ा कठिन हो गया था। चंदेलों का कालिंजर और गुहिलोतों का चिचीर भी प्रायः तभी वने वे और शिक्त तथा दुरूहता में अजेय माने जाते थे। चिचीर अपनी अमर गाथा सिर से उठाए आज भी खड़ा है। सासाराम के समीप बिहार में रोहतासगढ़ का किला भी मध्य-कालीन हिंदू राजकुल का बनवाया हुआ बड़ा शिक्तमान है। शेरशाह ने उसे बढ़ी चतुराई से जीता था। काशी के पास चुनार का किला पहाड़ी की चोटी पर परकोटे सा दौड़ गया है। एक और गंगा उसकी रचा करती है, दूसरी और पहाड़।

मुगलो से पहले के कुछ प्रवल दुर्ग दिल्ला में भी थे। इनमें देविगिरि (दौलताबाद) के दुर्ग का उल्लेख किया जा चुका है। दिल्ला जाने की राह में अपीरगढ़ का किला उत्तर की सेनाओं का प्रवल अवरोघ था। उसकी शक्ति को अनेक विशेषज्ञों ने सराहा है। दिल्ला की प्रायः सभी रियासते—बीजापुर, श्रहमदनगर, गोलकुंडा—अपने दुर्गों की अजेयता के लिथे प्रसिद्ध थीं। गोलकुंडा का दुर्ग तो असाघारण प्रवल था। आज भी अपने खड़े-गिरे रूप में वह दर्शकों को अपनी दुरूहता से चिकत कर देता है। उसे देखकर पता चलता है कि वस्तुतः उस खूनी काल में इन दुर्गों से कैसे संकट काटे जा सकते थे श्रीर कैसे इनको दृद् रखना आवश्यक था। गोलकुंडा का दुर्ग वस्तुतः समूचा नगर है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, नगरों का निर्माण दुर्गों की विधि से हुआ करता था श्रीर दुर्गों का ऐसा जिससे उनमें सारा नगर आश्रय ले सके।

उत्तर के तीन असाधारण किले सुगलों ने बनवाए—श्रागरे, इलाहावाद श्रीर दिल्ली के । श्रागरे श्रीर इलाहावाद के श्रक्तवर ने बनवाए श्रीर दिल्ली का किला शाहजहाँ ने खड़ा किया । इलाहावाद का किला गंगायमुना के संगम पर है । विशेष मजबूत श्रीर ऊँचा तो वह नहीं है पर जल की श्रोर से निश्चय सुरिवृत है । फतहपुर सीकरी के दुर्गगत श्रीमराम नगर को जल के श्रमाव ने जब वीरान कर दिया तब श्रक्तवर ने पास ही श्रागरे का दुर्जेंय श्रीर सुंदर किला बनवाया श्रीर उसने, जहाँगीर तथा शाहजहाँ ने उसे दर्शनीय इमारतों से भर दिया । दिहीं का किला शाहजहाँ की निर्माणकला का प्रमाण है । सुगलों ने श्रपने किले समतल सूमि पर निद्यों के तट पर बनवाए । उन्हें श्रपने पराक्रम के कारण शत्रु का इतना डर न या जितना शत्रु को उनसे था । इससे रच्चा के श्रयं उतना नहीं जितना फला-भावना से उन्होंने श्रपने भवन श्रीर ये दुर्ग बनवाए । उनके से सुंदर—श्रागरे श्रीर दिल्ली के किलो से—एशिया की सूमि पर दूसरे किले नहीं । उनके चाररी श्रीर मीतरी दोनों शिल्प श्रसाधारण सुंदर हैं । उन्हों का यह परिणाम या कि दर्शनीय श्रामेर (श्रंवर) का दुर्ग श्रपनी नई सजधज के साय खड़ा हुशा । इन दुर्गों के भीतर के भवन सौंदर्य में श्रपतिम हैं । फतहपुर सीकरी में तो श्रक्वर ने नगर-भीतर के भवन सौंदर्य में श्रप्रतिम हैं । फतहपुर सीकरी में तो श्रक्वर ने नगर-भीतर के भवन सौंदर्य में श्रप्रतिम हैं । फतहपुर सीकरी में तो श्रक्वर ने नगर-भीतर के भवन सौंदर्य में श्रप्रतिम हैं । फतहपुर सीकरी में तो श्रक्वर ने नगर-

निर्माण की कला को चरम सीमा तक पहुँचा दिया। वहाँ उसने नगर, दुर्ग श्रीर राजप्रासाद तीनों को एकत्र कर दिया या।

#### १४. राजप्रासाद

प्राचीनतम राजप्रासाद, जिसका वर्णन मिलता है, चंद्रगुप्त मीर्थ का है।
राजगृह श्रीर कीशांनी के भग्नावरोष भी ऐसे नहीं बचे कि उनसे बुद्धकालीन राजप्रासादों के वास्तु का श्रनुमान किया जा सके। परंतु कुम्रहार के भग्नावरोष श्रीर
मेगस्थनीज के वर्णन से श्रशोक के पितामह चंद्रगुप्त के महलों का एक चित्र मिल
जाता है। मेगस्थनीज श्रपनी 'इंडिका' में लिखता है कि चंद्रगुप्त का राजप्रासाद
लंबेचीहे 'पार्क' में खड़ा था जिसमें श्रनेक मछुलियोंचाले सुंदर तालाब थे,
श्रिमराम बगीचे थे। सुनहरे-रुपहले उस राजमहल के खंभे थे जिनकी चाँदी की
कटी बेलों पर सोने के पन्नी बैठे थे। वह राजप्रासाद श्रूषा श्रीर एकवताना के
महलों से कम शालीन न था। पाँचवीं शती विक्रमी में चीनी यात्री फाह्मान ने भी
उसे देखा था। वह उसे श्रशोक का महल कहता है। श्रशोक ने संभवतः उसमें कुछ
परिवर्तन किए थे। उस पत्थर-लकड़ी के बने प्रासाद को देखकर फाह्मान को लगा
कि उसे मनुष्य नहीं बना सके होंगे, देवों ने बनाया होगा। हुएन्त्सांग के समय तक
वह जलाकर मस्स कर डाला गया था। इसर की खुदाइयों से कुम्रहार में उस
प्रासाद के जो मग्नावशेष मिले हैं उनमें पत्थर के खंभी का हाल मी है जिसकी
बनावट पर्सिंगोलिस के राजप्रासाद के हाल जैसी ही है।

प्राचीन काल के राजप्रासादों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था। उनमें चित्रशाला, संगीतशाला, नाट्यमंडप समी होते थे। कालिदास ने ग्रपने ग्रंथों में राजप्रासादों श्रीर श्रद्धालिकाश्रों का को वंग्रांन किया है, उसके ग्राधार पर उनका रूप खड़ा किया जा सकता है। उससे पता चलता है कि राजप्रासाद भीतर श्रीर बाहर के दो विशिष्ट भागों में बँटा होता था । उसके मीतरी भाग का महाकवि ने 'कस्यान्तराणि'', 'ग्रहंरह:'3, 'गर्भवेश्म' श्रादि श्रनेक पदों से संकेत किया है। प्रासाद अपर नीचे श्रनेक मंजिलों के होते थे। वे श्रद्ध (अपर का कमरा), तोरण, श्रालिंद, श्रांगन, समाग्रह, कारागार, न्यायालय, बरामदे (मिण्डम्बंप्रश्वतल) जो चंद्रमा की किरणों से चमकती संगमरमर की झतों पर खुलते थे, प्रमदवन (नजरबाग) श्रादि

١

<sup>े</sup> शाकुंतल, ४, २; कुमारसंभव, ७, ७०; ८, ८२; रघुवंश, १६, ४२; विक्रमोवंशी, ए० २६। व कुमारसंभव. ७, ७०।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वहों, द, द१।

४ रष्टु० १६, ४२ ।

से संयुक्त होते थे । उनके विमानप्रतिच्छंद, मिण्हम्मं, मेयप्रतिच्छंद, देव-च्छंदक आदि श्रनेक नाम होते थे जो उनके विविध प्रकार को स्चित करते थे । किय के विमानप्रतिच्छंद प्रकार के महल का उल्लेख मत्त्यपुराण में विमानच्छंद नाम से हुआ है । उस पुराण के अनुसार इस प्रकार का प्रासाद अठपहला और अनेक बुर्जियोंवाला, ३४ हाथ चौड़ा होता था । मिण्हम्मं का उल्लेख कीटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हुआ है । उसका स्कटिक रूप संभवतः संगमरमर को व्यक्त करता है । उसकी छत तक पहुँचने के लिये सोपानमार्ग चाँदनी में गंगा की तरंगी (गंगातरंगशिशिरेण स्कटिकमिणशिलासोपानेन) सा चमकता था । मानसार ने मेयप्रतिच्छंद का मेयकांत नाम उल्लेख किया है जो दसमहला प्रासाद था । देवच्छंदक भी प्रायः इसी प्रकार का महल था । इन महलो की ऊँचाई का संकेत कालिदास ने अभंलिह, अभंलिहाय, गगनचुंबी आदि शब्दों से किया है । तलो की ऊपरी छत विमानायभूमि, १० पृष्ठतल आदि कहलाती थी । उनकी ऊँचाई का अनुमान उनके नाम के साथ संबंधित 'विमान' पद से ही किया जा सकता है ।

प्रासाद साधारणतः दो भागों में विभक्त थे। भीतर का भाग श्रंतःशाला कहलाता था जिसमें श्रंतःपुर (श्रवरोध, श्रद्धांत), श्रयनागार श्रादि श्रोर वाहर के भाग में संन्यासियो श्रादि से मिलने के लिये श्रिश्रयह, सभायह, न्याययह, कारा, श्रॉगन श्रादि होते थे। महल के चारों श्रोर, श्रयवा मुखद्वार के समीप, या महल के पीछे, प्रमदवन १ (उद्यान) रहता था। उसके एक भाग में पित्र्यों को पालने का प्रबंध था, पश्चश्रों का संग्रहालय, तालाब, वावही श्रादि थे १ ।

१ रबु० ४, ७४; १६, ६ और ११; १६, २—तल्प; तोरख—वही १, ४१; ७, ४; कु०, ७, ६३, उत्तरमेव, १२; श्रलिट—शा०, पृ० १४६, माल०, पृ० ७८; उत्तर मेव ६; शा०, पृ० २२३; रघु, १७, २७; सदोगृह, ३, ६७; माल०, पृ० ६४, ७६; वि०, पृ० २६; शा०, पृ० १८४; ठ० मे०, १७; मणिहम्बंपुष्टतल—वि०, ६४; प्रमदवन—वहो, ४, ४४।

२ इत्तरमेव, ६।

उ वि० ए० ६४ और ६५।

४ शा० पूर्व २१३; २२; २२८ ।

प वि० पृ० २६।

६ ४, २४, ३२, ३३, ४७, ४३।

७ वि० पृ० ६५ ।

८ २८, १६-१७।

९ ड० मे० १; रष्टु०, १४, २६।

१० उ० मे० ६।

११ वि० पृ० ५४।

१२ माल०, ए० दर् ।

एक विशेष प्रकार के महल, समुद्रग्रह, का उल्लेख सर्वत्र मिलता है। प्रगट ही यह ग्रीष्मकाल के उपयोग के ऋर्य में शीतप्रासाद था। कामदग्ध प्राणियों को प्राचीन नाट्यकार साधारणतः इसी मनन में ले जाते हैं। इस प्रकार के मनन के चारो श्लोर यंत्रधाराष्ट्र (फन्वारे) चलती रहती थीं जिससे प्रासाद का नाता-वरण शीतल हो जाया करता था। समुद्रग्रह का उल्लेख मत्स्यपुराण, भविष्यपुराण, श्लौर बृहत्संहिता में हुश्ला है । मत्स्यपुराण के श्लानुसार वह भवन सोलहपहला श्लौर दो तलों का होता था।

राजप्रासादों से मिन अन्य अद्वालिकाएँ सौध , हर्म्य आदि कहलाती थीं। सौध संज्ञा पलस्तर और चूना किए प्रसादों की थी—'सुधा' चूना को कहते थे। मानसार ने हर्म्य को साततला प्रासाद माना है"। कालिदास ने भी उज्ज्ञियनी के कँचे प्रासादों का उल्लेख सौध और हर्म्य नाम से किया है । नगर और राज-प्रासादों आथवा सार्वजनिक आवासों के द्वार तोरणों से मंडित होते थे। तोरण की सूमि अनेक चित्रों से उत्खचित होती थी। कुपाण और गुप्तकाल में उनका रूप अधिकतर मकर का होता था, जिससे उनका नाम ही मकरतोरण पड़ गया था। धुंगकाल (साँची) और कुषाणकाल के तोरणों के दोनो ओर हाथी आदि पर चढ़ी नारीमूर्तियों का अलंकरण होता था। अलिंद (बारजे) तोरणायुक्त होते थे। ऊपर की बुर्जियों और उच्चतम कमरे को भी अद्व कहते थे, वस्तुतः ऊपर के कमरे का नाम तस्य था। प्राचीन प्रासादों में वातायनों (खिड़िकयों) के अनेक उल्लेख मिलते हैं। खिड़िकयों के वातायन अशलोकमार्ग, वालमार्ग, वालमार्ग, वालमार्ग, आतोद कई नाम थे। ये उनके प्रकारों को भी ध्वनित करते हैं। वातायन

```
१ वहीं, पृ० ७२, ४८, ८० ।
२ देखिए, उपाध्याय: "इंडिया इन कालिदास", पृ० २४७-४८ ।
3 मत्स्य०, अध्याय २६६, खोक ३८, ५३; मिवष्य० १३०, २४; आचार्य: इंडियन आर्कि-
टेक्चर, पृ० ११६ ।
४ आचार्य-पृ० ११६ ।
५ इंडिया इन कालिदास, यथाप्रसंग ।
६ वहीं ।
७ २५, २६ ।
८ पू० मे०, ३८, ३०, १।
```

पुरु, ६, २४; ८; १३, २१; १४, १३; उरु मेरु, २४; ऋतुरु ४, २। १९ एइ ७, ६; विरु ६३।

११ रघु० ६, ४३; ७, ६; पू० मे०, ३२, उ० २७। १२ रघु० ७, ११; १६, ७; उ० मे०, ३५; माल०।

खिड़की का साधारण नाम था । त्रालोकमार्ग ऐसी खिड़की थी जहाँ नैटफर नाहर के हस्य देखते थे । जन ऐसी खिड़की में जालीदार कटान का काम होता था तन उसे जालमार्ग कहते थे । गनाच से स्पष्ट है कि इस प्रकार की खिड़की गाय ( त्राथना नृष्य ) के नेत्र की शक्ल की होती थी । नातायन का साधारण त्रार्थ तो वैसे कोई खिड़की हो सकती है जिससे नायु भीतर प्रनेश करती हो, पर कुछ लोगों ने नड़ी खिड़की को ही नातायन माना है जिससे उसका भी एक विशेष ( त्रड़ा ) प्रकार ध्वनित होता है । प्रासादों के स्नानागारों में यंत्र से चलनेनाली जलधारा का भी प्रनंध या जिससे उनको यंत्रधारायह कहते थे । उनमें स्कटिक, संगमरमर श्रादि की गच्च ननी होती थी । यंत्रप्रवाह त्रीर यंत्रधारा से मान दौड़ते नलों से है । इस प्रकार का प्रवंध श्रक्वर ने फतहपुर सीकरी के श्रपने महलों में किया था । फालिदान ने रघुवंश में प्रीष्म के श्रानंददायक धारायहों का नर्यान इस प्रकार किया है :

यंत्रप्रवाहैः शिशिरैः परीतान्रसेन धौतान्मख्योद्भवस्य । शिलाविशेषानधिशय्य निन्युर्धारागृहेप्वातपसृद्भवन्तः ।

राजप्रासाद के बाहरी भाग में घुड़साल, गजसाल ग्रादि बने होते थे। घोड़ां श्रीर हाथियों को बॉधने के खूँटे 'मंदुर'र कहलाते थे।

पहले राजप्रासाद ईंट श्रादि के बना करते थे, परंतु पंद्रहवीं शती से राज-स्थान, बुंदेलखंड श्रादि में प्रासाद पत्थर के बनने लगे। उस काल मध्यभारत में बने श्रीर श्राक भी खड़े ३०-४० राजमहल सुंदरता श्रीर श्राकपंण की दृष्टि से तत्कालीन वास्तु के श्रमिराम उदाहरण हैं। ग्वालियर किले के सुंदर (गूजरी श्रार दूसरे) महल राजा मानसिंह (१५४३-७५) के बनवाए हुए हैं। बाहरी प्राचीर की ऊँची बुर्जियों बराबर उठती चली गई हैं। उनके गुंबजों पर पहले मुनदरे तों वे की चादरें चढ़ी थीं। भीतर की दीवारों पर मीनाकारी की पष्टियों गड़ी हैं जिनपर बच्चों, मानवों, गजों, सिंहों, हंसी श्रादि के चित्र श्रंकित हैं। गूजरी महल भी श्रस्तंत सुंदर हैं। वीरसिंह देव के बनवाए दितया श्रीर श्रोइछा के शालीन महल, सरजमल के दीग के महल श्रीर वाग, मानसिंह श्रोर वयसिंह के बनवाए श्रंवर (श्रामेर) के महल श्रीर जयपुर के हवामहल, उदयपुर के श्रनेपानक प्रासाद (बड़ी पोल, त्रिपुलिया द्वार, राई श्रागन, चीनी का चिनामहल, दर्ग महल, श्रमरिवलास, करनविलास, गुलमहल, जगमंदिर द्वीप, जंगनिवान), को धपुर के हृदयहारी पुराने राजप्रासद सोलहवीं-श्रठारहवीं शितयों के बीन बने। जोधपुर के हृदयहारी पुराने राजप्रसाद सोलहवीं-श्रठारहवीं शितयों के बीन बने।

१ खु० १६, ४६।

२ वही, ४१।

उनमें हैं हिंदू-मुसलमान दोनों शैलियों का सुघड़ योग है। कुछ राजपूत राजाश्रों ने तो श्रपने पूर्वजों की समाधियों पर विशेष प्रकार की छत्रियाँ भी खड़ी की मुसलमानी कहीं से प्रभावित थीं।

# १४. सार्वजनिक-श्रावास

साधारणतः राज्य की श्रोर से बननेवाले श्रावश्यक भवनों का विभाग 'वार्ता', 'सेतुबंध' श्रादि कहलाता या। श्रशोक ने यात्रियों के लिये दूर बाहर जाने- वाले विणक्ष्यो पर फलों श्रीर छायावाले पेड़ लगवा दिए थे। प्राचीन काल से पिछुले मुसलमान काल तक सड़कों पर प्याऊ बैठाने श्रीर यात्रियों के लिये धर्मशाला, सराय श्रादि बनवाने की प्रया थी। पुरायशाला एक प्रकार का पूजागृह थी, चैत्यो से मिलती जुलती, संभवतः उन्हीं की परंपरा में, उनसे ही विकसित। मानसार में श्राम-निर्माण-योजना में धर्मशाला गाँव के दिल्यापूर्व भाग में प्रवेशदार के पास ही बनाने का विधान है।

साधारण नागरिकों के आवास उनकी स्थित के अनुसार छोटे बड़े हुआ करते थे। झोपड़ियों को उटज और पर्णशाला कहते थे जो अधिकतर तृण की बनी होती थीं। साधारण मकान मवन, यह आदि कहलाते थे। उनका रूप साधारणतः इस प्रकार था: चौकोन आकृति, भीतर आँगन, चारों ओर बरामदों की दीवारों से घिरे हुए अनेक कमरे जो बरामदों में खुलते थे। कमरे सोने, रहने, खेलने (क्रीडावेश्म), स्नान और सामान रखने (सारमाग्रहभूयहे गुहायामिव अर्थात् छिपे हुए कमरे जो गुका के से लगते थे) के। तोरग्यवाले बारजे और खिड़कियाँ। बाहर भीतर की दीवारे अधिकतर चित्रित । बाहर के दानों और गुभार्थ शंख, पद्म, इंद्रधनुष आदि चित्रित कर लिए जाते थे।

# १६. वापी, तडाग, दीविंका, कूप आदि

वापी, तडाग, कृप श्रादि बनवाने के दृष्टांत भारतीय श्रमिलेखों में श्रनंत मिलते हैं। ऐसा करना बड़ा पुरायकर्म समक्ता जाता था श्रीर श्रादिक संख्या में राज्य श्रीर राज्येतर व्यक्ति इन्हें खोदवाकर प्रस्तुत करते थे। श्रन्यत्र मोहेनजोदड़ों के स्नानतडागों का वर्णन कर श्राप है। खेतों को सींचने के हिन्हरों श्रादि

१ विका०, २, २२; ४, २२।

२ माल०, पृ० ६३, ६४।

<sup>3</sup> सबासु चित्रवत्सु—रघु० १४, १५ और २५; सचित्राः प्रासादाः—उ० मे० १। ४ सरपति धनुष्चारुयातोरयोन, उ० मे० १२. १७।

का निकालना भी सरकार के वार्ता-सेतुवंघ के श्रधीन था। उससे श्राय विशेष होती थी श्रौर किसानों की खेती में समृद्धि भी। खारवेल के द्वितीय शती वि॰ पू॰ के हाथी गुंफावाले श्रभिलेख में मगध के नंदराज द्वारा खुदवाई पनाली का उल्लेख हुश्रा है (नंदराज उद्घाटितं प्रणाली तिवस सत पूर्वम् ) ।

उससे भी पहले श्रशोक के समय में उसके सौराष्ट्र प्रांत के शासक योनराज ने गिरनार पर्वत पर दो निदयों को बॉधकर सिंचाई के श्रर्थ एक सुंदर हद (भील) बना दिया था । उसका वॉघ प्रायः चार सौ वर्ष बाद १५० वि० में दूट गया। गिरनार के श्रपने श्रभिलेख में शक च्रत्रप रहदामन् ने लिखवाया है कि उसने श्रपनी प्रचा पर वगैर कोई नया कर लगाए राज्य के खर्च से वह वॉध बंधवा दिया । स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के उसी गिरनार पर्वत के लेख से प्रगट है कि वह बॉध जब निदयों की बाढ़ से फिर टूट गया श्रीर सारा समीपवर्ती भूखंड उस बाढ़ से हूब चला तब स्कंदगुप्त ने भी उस क्षत्रिम भील को फिर से बॉधा । स्कंदगुप्त का तत्संबंधी लेख श्रत्यंत सुंदर पद्य में खुदा हुश्रा है।

राजा भोज त्रादि पिछुले काल के राजाश्रों ने भी श्रनेक तालाव खुदवाए । मंदिरों की ही मॉित तालाबों से भी नगर श्रीर राजधानी को सजाने की प्रथा थी। राजाश्रों के श्रतिरिक्त साधारण गृहस्थ भी तालाव, वापी, कूप श्रादि खुदवाते थे जो वहा पुग्यकार्य माना जाता था। गाँव श्रीर नगर इनसे भरे हुए थे। मंदिरों के साथ भी, विशेषकर दिख्ण में, सुंदर बँचे हुए तालाव खुदवाए जाते थे। मुसलिम राजाश्रों ने भी झील श्रीर तालाव बनवाने की प्रथा कायम रखी। मालवा के सुल्तानों ने एक से एक सुंदर तालाव बनवाए। भोपाल श्रीर हैदरावाद में मुसलिम राजकुलों की बनवाई भीलें श्रद्भुत विस्तार लिए हुए हैं। पर राजाश्रों का बनवाया उदयपुर का उदयसागर भी इस दिशा में विशेष स्थान रखता है।

सड़क के किनारे की वापी, कूप श्रादि के श्रातिरिक्त उद्यानों में विशेष सुंदर रूप से उनका निर्माण होता था। उद्यान भी दो प्रकार के होते थे। एक प्रासादों से लगे नजरबाग या प्रमद्वन का उल्लेख ऊपर कर श्राए हैं। दूसरे प्रकार के उद्यान

९ ए० ६०, २०, १६३०, १० ७१; जायसवाल, जे० वी० श्रो० आर० एस०, १६१८, १६२७, १६२८।

२ उपाच्याय : प्राचीन सारत का इतिहास, १० १४४।

उ वही, पृ० २११-१२; ए० इ० ८, पृ० ३६-४६ I

४ ए० ६० ६, पृ० ३६-४६; उपाध्याय : प्रा० सा० ६०, पृ० २६१ ।

सार्वजनिक होते थे, नागरिकों के लिये, जो नगर के बाहर ( नगरोपक एठोपवनानि ) लगाए जाते थे। नगर के बाहर मथुरा उज्जैन की भाँति वे एक से एक लगे दूर तक चले जाते थे ( उद्यानपरंपरा) । दीर्घिका, वापी, कूप श्रादि दोनों प्रकार के उद्यानों में निर्मित होते थे। दीर्घिका पतला लंबा तालाब थी श्रौर वापी बावली (ड़ी) को कहते थे। दोनों में संमवतः श्रांतर बस इतना ही था कि दीर्घिका लंबी होती थी श्रीर वापी गोल । कालिदास ने गृहदीर्घिका का उल्लेख किया है<sup>२</sup> । वापी के संबंध में वही कवि कहता है कि उसका सोपानमार्ग आलता लगे पानों से चलती मुंदरियों के स्पर्श से लाल हो जाया करता या। दीर्घिकाश्रों में जल से लगी श्रीर जल के मीतर से उठती ढाल पर छिपे हुए कमरे बने थे जिनमें श्रीमान श्रीर राजा जलकीहा के समय विहार करते थे। कालिदास का व्याख्याता इनका उद्देश्य 'सरत' श्रीर 'काममोग' बताता है3 । इस प्रकार के कमरे लखनक में पिक्चर गैलरी से लगे नवाब वाजिदश्रली शाह के बनवाए तालाव में भी हैं। मेघदत की कदलीवेष्टित वापी से लगा एक कीडाशैल भी थारे। उद्यानों में कीड़ाशैल बनवाने की प्राचीन काल में सामान्य परंपरा थी। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर दर्शनीय कृत्रिम पर्वत रच लिया जाता था। उसके पास ही (देखिए, उत्तरमेघ) एक स्फटिक स्तंभ या जिसपर यचिया का मयूर विराजता या श्रीर स्तंभ के श्राधार से पची की स्वर्णशृंखला बॅधी रहती थी। पिचयो के लिये घेरे श्रीर उद्यानों में वासयष्टि बनाने की भी प्रधा थी ।

उद्यान में वारियंत्र (फव्वारे) मी बनते ये जो सदा घूमते (भ्रांतिमत्) रहते ये। उस भ्रांतिमत् वारियंत्र से निरंतर फेकी जाती बूँदों को पकड़ने के लिये प्यासा मयूर सदा उसका चक्कर लगाया करता था । फव्वारों का जल नीचे गिर-कर पनालियो से बगीचे में बह चलता था जिससे वृद्धों, पौषों श्रीर लताश्रों के श्रालवाल (थल्ले) मर जाते थे ।

१ रष्ठु० ६, ३४; १४, ३०।

२ वही, १, ३७।

उ खु०, १६, ६ पर टीका।

४ उ० मे०, १४।

प वही, १६।

व वहीं, वि०, ३, २।

७ माल०, २, १२।

८ रघु०, १२, ३; डपवनविनोद, १० ७३।

# १७. सुसलिम वान्तु

इसताम के भारत में छाने से हिंदू मंदिनों छीर मूर्तिकों में दर्श रामि हुई। हजारों मंदिर समीन में मिला दिए गए। छनेक बार छनेक रणानों पर मंदिने का बनना बंद हो गया। परंतु मुसलमान स्वयं स्थापत्य के एकु न थे। एक में एक बर्ज़ कर हमारतें इस देश में उन्होंने बनवाई सो भारतीय गौरव का कारण बनीं। मंसद के किसी छन्य मुसलिम देश में इसलाम की इतनी शालीन, इतनी मन्य रूगारनें न वनीं। छानेवालों ने इस देश को छनेक प्रकार से बरनाट करके भी रूसे छाना पा बनाया, अपने सारे सपने यहाँ सन्ते किए छीर नगर छीर राज्यानिया एक नए प्रकार के बास्तु से समक उठीं। दिखी, छन्मेर, आगरा, कीनपुर, गीए, मानवा, गुजरात, बीसपुर, सासराम्म, तस्त्रनऊ छादि में नुंदर से नुंदर फिले, मिन्दे, मक्तरे, इमामवादे बने सेसे इस देश ने कभी देखे न थे, से छन्य मुसलिम देशों की ईप्यां छीर छादर्श बन गए। छीर यह कार्य एक दिन में या मुसलमानों ने अकेले नहीं संग्न कर लिया। उसमें छनेक छग सभे छीर हिंदू मुसलमान देशों का अम, दोनों की नेवा सगी, तब उस नए वास्तु के पाए खड़े हुए। और ये पाए एते हुए पहले छाविकतर हिंदू शिलियों की नेवा के छावार पर, हिंदू-मुस्तिम-समन्तित वास्तु के सहारे।

इतने मन्त्र श्रीर विस्मयकारी वान्तु का संनित्त विवरण न देने से निश्चय श्री मारतीय बास्तु का श्रम्थयन श्रभूरा रह नायगा इसलिये यहाँ उनके प्रति संकेत मात्र करेंगे।

कुतुर्द्धान ने दिली और अनमेर में मकर बनवाए। उनमें दिंदू राज तमें और उन्होंने उन्हें अनेक लक्ष्या हिंदू वालु के दे दिए। ग्याम्ह मेहमार्गेवाली दिली की कुतरमत्निद शक्त में मुस्तिम है, बनावट में हिंदू। कुतरमीनार पा उल्लेख अन्यत्र हो चुना है। उसनी सिन्स्तर किया हिंदू स्थानियों के योग पा परिजाम है। कुतरमीनार भारत की वालुविम्तियों में से है, २५० पुर के लगभग जैंची, संसार की मीनारों में अनेली। वल्तुतः मीनार मुल्लिम वालु की मीलिफ देन है। कुतरमत्विद के दक्षित्रन सुलतान अलाउद्दीन खिल्ली ने १३६० में एक सार्गान दरवाबा खड़ा किया। उसके हिंदूहेपी होते हुए भी उसकी उस कृति पर दिंदू प्रभाव की द्वाप पड़ ही गई।

सीनपुर को शरकी तुल्तानों ने सुंदर इमारतों से भा दिया। वह एक निरिष्ट सुल्तिम शैली का प्रचलन हुआ। बीनपुर की मरिक्दों में सबसे तुंदर कीर गार्थन अताला है सो १४०० ई० में लड़ी हुई। उसका दरवाजा, हान आदि ने निर्माश सुल्तिम शैली के हैं परंतु कीर सारा दिला हिंदू है। हिंदू सुल्लिम मुर्मिनिय रेक्ट में बनी यह मस्जिद तुरालकी विशालता लिए हुए भी श्रसाधारण सुंदर है। बंगाल के सुल्तान भी जीनपुर के सुल्तानों की ही तरह दिल्ली से स्वतंत्र हो गए थे। वहाँ उन्होंने श्रपनी स्थानीय शैली का श्रारंभ किया, श्रिधकतर बाँस की बनावटवाली शैली का। गौड़ की मस्जिद तो 'गौड़ का रतन' कही गई है यद्यपि उसकी शैली मिन है।

मांडू मालवा की राजधानी थी, पठानों की । वहाँ के सुल्तानों ने वास्तु के उत्तमोत्तम श्रादशं वहाँ स्थापित किए । परंतु प्रांतीय मुस्लिम शिल्प में सुंदरतम वास्तु गुजरात का है। वहाँ की मस्जिदों पर हिंदू कला का गहरा प्रमाव है। लगता है कि मुस्लिम धर्म के श्रनुक्ल श्रावश्यक परिवर्तन कर वस्तुतः वे मस्जिदें मध्य-कालीन हिंदू जैन मंदिरों के श्रनुक्र गों बनीं । गुजरात श्रीर दिल्गी राजपुताना के मंदिरों के श्रलंकरण की समूची समृद्धि उनपर बरसा दी गई। गुंबजों श्रीर मेहरावों के खिवा खारी वास्तुक्रिया उनकी हिंदू है। खंभात की प्रधान मस्जिद का द्वार तो लगता है जैसे हिंदू मंदिर का मंद्यप है। घोल्का की हिलाल खाँ काजी की मस्जिद की छत छुद्ध हिंदू मंदिर की परामिडनुमा छत है श्रीर हिंदू मंदिरों की दीवारों की मांति उसकी भूमि भी श्रलंकरणों से भर दी गई है। इस शैली के सुंदरतम उदाहरण श्रहमदाबाद में हैं। वहाँ की प्रसिद्ध जामामस्जिद की छत हिंदू शैली की बनी है। श्रहमदाबाद की सुंदरतम इमारत महाफिज खाँ की मस्जिद है। उसकी मीनारें श्राकर्षक कटाव से भरी हैं, सर्वथा हिंदू शैली में श्रीर उन्हें देखते ही राणा कुंमा का चित्तीरवाला जयस्तंम याद श्रा जाता है।

दिच्या की मुसलिम रियासते भी श्रपनी वास्तुशैली के लिये बहुत प्रसिद्ध हुईं। उनकी शैली भी हिंदू मुसलमानो की घुलीमिली शैली से सर्वथा वंचित न रह सकी।

गुलवर्गा, बीदर, गोलकुंडा, हैदराबाद, सभी अपनी विशिष्ट वास्तु-शैली के लिये प्रसिद्ध हुए। बीबापुर की हमारतें निजी विशेषता रखती हैं। इब्राहिम आदिलशाह द्वितीय (१५७६-१६२६) का मकबरा पर्याप्त आकर्षक है और मुहम्मद आदिलशाह के प्रसिद्ध गोल गुंबज का, आकार में, संसार के गुंबजों में दूसरा नंबर है। उसे वास्तुविशारद शिल्पिकिया का आश्चर्य मानते हैं। भीतर से वह वह १७८ फुट कँचा है।

विहार में भी एक स्थानीय शैली का सूर सुल्तानों के शासन में उदय हुन्ना। शेरशाह ने सासाराम (सहस्राराम) में झील के बीच श्रपना मकबरा बनवाया। शालीनता श्रीर भव्यता में उत्तर भारत की प्रारंभिक मुस्लिम इमारतों में कोई उसकी सी नहीं। उसपर भी हिंदू वास्तु का खासा प्रभाव है। भीतर के द्वारों में मेहराब के स्थान पर सपाट पढ़ी पट्टी है, मेहराब नहीं।

बाबर ने मुगल साम्राज्य की इस देश में नींव डाली श्रीर एक नई शैली का जन्म हुआ, नितांत नाजुक श्रीर श्राकर्षक शैली का। कला के प्रायः सभी क्षेत्रों में मुगलो ने श्रद्भुत श्रनुराग दर्शाया। बाबर की बनवाई श्रनेक इमारतों में श्रव केवल पानीपत की बड़ी मस्जिद श्रीर संमल ( रहेलखंड ) की जामा मस्जिद ही बच रही हैं।

श्रव तक इस देश की मुसलिम इमारतें हिंदू वास्तु के प्रभाव से मुक्त हो चुकी थीं पर अकबर फिर एक बार उस श्रोर झुका । श्रागरे के किले में उसने श्रनेक महल हिंदू शैली में बनवाए । हुमायूँ का दिल्ली का मकबरा, जो ताजमहल का श्रामास और बारीकी लिए हुए है, अकबर ने ही ईरानी शैली में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का नगर बसाकर उसने नगरनिर्माण में एक विस्मय खड़ा कर दिया। उसका बुलंद दरवाजा बुलंदी में संसार के उच्चतम द्वारों में गिना जाता है। उस नगर की श्रमिराम शैली, उसके मित्तिचित्र, सभी कुछ श्रकवर की महान् मेधा की उपच थे। श्रागरा के निकट सिकंदरा में बहाँगीर ने श्रकवर का श्रालीशान मकबरा बनवाया। उसके शासनकाल की दूसरी इमारत, श्रेत संगमरगर की, एतमादुद्दौला की कब है।

पर भारत का सबसे शाकीन निर्माता तो शाहजहाँ हुआ। उसका बनवाया, उसकी मलका आरज्वंद वानू वेगम ( मुमताज महल ) का संगमरमर का मकबरा ताजमहल संसार की सुंदरतम कलाकृति है। विन्यास और क्रिया उसकी अद्भुत है। उसका सा अभिराम, उसका सा शालीन, उसका सा आकर्षक वास्तु स्थपित ने कभी न रचा। कुछ विस्मय नहीं जो ताज संसार के आश्चरों में गिना गया। मोती मस्जिद और जामा मस्जिद भी उसकी बनवाई हैं, दोनो एक से एक सुंदर। पर ताज तो शिल्प की सुईकारी है। उसमें अमित धन व्यय हुआ, निःसीम अम लगा परंतु उनसे जो बना वह संसार का अनजाना था, इतिहास का अनजाना।

# द्वितीय अध्याय

# मूर्तिकला

### १. प्रास्ताविक

(१) मूर्तिकला की व्यापकता और उसका उदय संसार में मूर्ति का प्रतीक जितना शक्तिशाली रहा है उतना अन्य कोई प्रतीक नहीं। कुत्इल, आश्चर्य और अद्धा से भगवान् और धर्मभावना का उदय हुआ परंतु उनसे बहुत पूर्व मूर्ति की काया मानस में सब गई। भगवान् का उदय हो चुकने पर भी व्यक्तिगत संबंध के लिये एक विग्रह चाहिए था। मानव ने अपने अनुरूप ही भगवान् और उसके विविधस्य देवताओं की कल्पना की और मानवी भावों का उनके ऊपर आरोप किया। कला के द्वारा देवी विग्रह में यही आत्मभावना और आत्मीयता मूर्त हुई।

प्राथमिक चिंताकुल मानव की इस प्रकार की मूर्ति पहली श्रमिसृष्टि थी। प्रशांत सागर से अतलांतक तक सारी भूमि मूर्ति पूजती और उससे डरती थी। भय जब स्थायी हो गया तब उससे मानव परचा और उसको भीरे घीरे सुंदरतर करने लगा, प्रिय आत्मीय जैसा। मूर्ति में कला बसी। भारत के इतिहास में भी मूर्ति उतनी ही पुरानी है जितना पुराना उसका जाना हुआ इतिहास है। इमारी प्राचीनतम सम्यता के भग्नावशेष सिंधु घाटी में मिले हैं, इड़प्पा, मोइनजोदड़ो आदि में। परंतु आश्चर्य है कि वह सम्यता कला के शेशव से हमारा परिचय नहीं कराती उसकी पराकाष्ठा से कराती है। एक से एक सुंदर मूर्तियाँ, एक से एक मर्महर मुहरें, एक से एक अभिराम प्रतीक बनते हैं और सहसा सारा छिन्न भिन्न हो जाता है, उमँगता जीवन अपनी संचियों से विखर जाता है। सम्यता की शृंखला सहसा दूट जाती है।

फिर एक लंबे समय के बाद मारतीय रंगमंच का पर्दा उठता है और उसपर चंद्रगुप्त मीर्थ और अशोक आ खड़े होते हैं। उनकी सुथरी निखरी कला असाधारण प्रीढ़ता लेकर आती है और उसके विकास की मंजिलें ढूँ ढ़कर भी हम नहीं पाते। ऐसा नहीं कि बीच का काल सर्वथा अनुवर्र रहा हो। प्राट्मीर्थ काल में निश्चय कला से संबंधित प्रयास हुए हैं, वर्तन मांड की भूमि पर्याप्त निष्ठा से कोरी चिकनाई गई है और जब तब मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है जिसका पता इक्के दुक्के मिल जानेवाले प्रतीकों से लग जाता है। उदाहरणार्थ सातवीं आठवीं शती वि० पू० की लौड़िया नंदनगढ़ की मृतकंसमाधि में मिली नग्न नारी की

स्वर्णपितिमा प्रकट करती है कि किसी न किसी मात्रा में निश्चय उस दिशा में सफल प्रयास होते रहे हैं। परंद्र निःसंदेह वह प्रयास इतना प्रभूत प्रसवक नहीं जितना मौर्यकाल श्रयवा उससे शीव्रपूर्व का युग है। शीव्रपूर्व का वह काल मिट्टी के ठीकरों पर उमरे चित्रों का विशेष घनी है। इनके श्रतिरिक्त पत्थर की मूर्तियाँ भी बनी हैं जो विशालकाय यद्यों यिक्शियों की हैं। पारखम, वेसनेयर श्रादि की यद्य यिक्शियों की मूर्तियाँ इसी प्रकार की हैं, शक्ति की सींव, पूजा के लिये रची। उनमें मनसादेवीवाली मूर्ति श्रव तक मथुरा में पूजी जाती है।

(२) मृतिविज्ञान के आधार—बो मी हो, मारत ने मृतिंकला को विज्ञान का पद प्रदान किया है। सौंदर्यसमाधि, कल्पना श्रौर मावनोधकता में उसकी किसी श्रन्य देश की कला समता कर सकती है, यह कहना श्रासान नहीं है। श्रन्य कलाश्रों में सौंदर्य की कमी नहीं, व्यंजना की भी श्रसीम चमता है, व्यापक प्रभाव की भी वह धनी है पर ये सारी प्रवृत्तियाँ एकत्र कम मिलती हैं, इस मात्रा में तो कहीं नहीं जिस मात्रा में यहाँ मिलती हैं। श्रौर स्वेत ज्ञान से हो श्रियवा छिन के श्राक्षिण से हो, मारत ने मूर्ति का त्याग नहीं किया, विपत्तियों के बावजूद। उपासना श्रव तत्वनोध को स्थान दे चुकी है।

# २. विविध शैलियाँ और प्रकार

भारतीय मूर्तिकला में भी अन्य देशों की कलाओं की ही माँ ति युग के साथ कला की शैली बदलती गई है। इन बदलते लच्चणों से हम युगिवशेप की कला पहचान सकते हैं। इससे शैलियों के अध्ययन के लिये हमें इतिहास के युगो की ओर संचित्त संकेत करना होगा। कला का इतिहास युगों के इतिहास से संबद्ध है। मूर्तिकला के विचार से इस देश के इतिहास के युग इस प्रकार है। प्रारूमीर्यं, मीर्यं, शुंग, शक, कुषाया, गुप्त, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, प्रागाधनिक, वर्तमान।

इनके श्रातिरिक्त एक ही काल में दो शैलियों भी चलती रही हैं, जैसे शक-कुषाग्य-युग के मध्य ही गांघार (यवन) शैली का चरम विकास हुआ। इसी प्रकार उससे पूर्व देशी कला के बीच मौर्य युग की श्रसाधारण राजकीय कला श्रपनी विशिष्ट छुनि श्रीर श्रनुपम पालिश परिष्कार लिए सहसा इस घरा पर श्रा उतरी। श्रव हम इन विविध युगों की कलाश्रों का संक्षेप में नीचे वर्णन करेगे।

(१) प्राङ्गीर्य-प्राङ्गीर्य युग चीयी शती ईसवी पूर्व से पहले का है। उसकी श्रोर संकेत किया जा चुका है। उस काल की सामग्री को तीन मागों में विभक्त किया जा सकता है। इनमें पहली तो सिंधु सम्यता की सामग्री है, प्रायः २००० वि० पू० से पहले की। उसका वर्णन यहाँ श्रमीष्ट नहीं। केवल इतना कह

देना पर्यात होगा कि काँसे की नर्तकी, पत्थर के नर्तक, साँचों की उमरी महरों के पश्चमों की आकृतियाँ अपने दमखम श्रीर प्रागा में आज भी ताजगी लिए हुए हैं। उनकी गतिमचा कला के जिज्ञासुश्रों को चिकत कर देती है। उनका छंद अद्मुत आकर्षक है। उनका व्यक्तित्व स्मृति पर बरबस उठ आता है। मनुष्य श्रीर पश्च, पश्च श्रीर श्रोषि जैसे एक ही काया में सिरजे हैं। श्रानेक बार तो उन्हें एक में ही सटे, एक में से एक को निकले आते देखकर लगता है उन्हें आज के किसी सरियलिस्ट (अव्ययचेतनवादी) ने सिरजा है।

श्रगला युग केवल इस बात का बोध कराता है कि कला जहाँ तहाँ साँस है रही है श्रीर सर्वथा मरी नहीं। लौढ़िया नंदनगढ़वाली स्वर्णप्रतिमा, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, इसी युग की है। श्रगला युग मौर्य काल के ठीक पहले का है, प्रायः पाँचवीं शती वि० पू० का। इस काल की मूर्तियाँ दो प्रकार की है। मिट्टी श्रीर पत्थर की। मिट्टी की पूजार्थ बनाई मूर्तियाँ हाथ से ही बना ली गई हैं। इनके श्रतिरिक्त कुछ नागरिक प्रसाधनों से भी मंडित हैं। पत्थर की मूर्तियों की विशालता का उल्लेख ऊपर कर श्राप हैं। जिस निपुण्यता श्रीर कौशल से मुद्राशों के इसमों की शक्ति सिंधु सम्यता के साँचों के उभार में मूर्त होती थी वर्ध कब की मुलाई जा चुकी है। उसका स्थान श्रव पत्थर ने ले लिया है पर पत्थर की कलाकारिता मोहेनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा की प्रस्तरमूर्तियों की सजीवता से सर्वथा भिन्न है, स्थूल श्रीर मोंड़ी। पारखम श्रादि की यच्चमूर्तियों में शक्ति कायिक विशालता श्रीर स्थूलता से मरी गई है, रूपायन का श्राकर्षण उनमें तिनक नहीं।

(२) मौर्य—इसी पृष्ठभूमि से मौर्यकाल की कला सहसा उभर आती है। उसका रूपायन, अवयवीय यथार्थता, आकर्षण, सौंदर्य सभी अभूतपूर्व हैं। अशोक के स्तंमों पर शिर्षपग्च मंदित हैं। सिंह, गन, वृषम, अहन आदि उनपर बने हुए हैं। पत्थर घर्षण और लेप से दर्पणवत् चिकना कर दिया जाता है। पशुओं के अंगांग पत्थर के होकर भी जैसे साँचे से उनका सा कुछ भी नहीं है। लगता है जैसे वे पत्थर के नहीं घातु के बने हों। उस जगत् में उनका सा कुछ भी नहीं है। फिर भी उनका विकास (क्योंकि अपने यहाँ डेढ़ हजार वर्ष से उनका सा कुछ भी नहीं है और पिछले लगे युग की कलाकारिता उनसे प्रकृतिभिन्न, प्राण्मिन्न है) पहोस के अनुकार्य से होता है, अपादान के ईरानी वृषमों के अनुरूप, उन्हीं की परंपरा में। वही अवयवकारिता, वही प्रस्तर परिष्कार, वही पालिशा। संभवतः ईरानी कलावंतों का मारतीय प्रतीकों, अभिप्रायों के रूपायन में योग।

सारनाय के स्तंमशीर्ष के सिंह इस देश की मूर्तिकला में श्रकेले हैं। उनका सा न पहले कुछ था, न पीछे कुछ हो सका। उनकी शालीनता, प्रकृतिविरुद्ध शांत

मुद्रा उस अशोक की राजनीति के अनुरूप ही थी जिसने ऐश्वर्य और राजल की परंपरा ही बदल दी। उचित ही था कि भारतीय सरकार उस शीर्ष की आकृति अपनी मुद्रा में ढाल छे। वह पालिश जो अशोक के स्तंमों पर, उनके शीर्षपश की आकृतियों पर, उसके दरीयहों (बराबर) की दीवारों पर थी, मौर्यकाल के पश्चात् जो खोई तो फिर इस देश की भूमि पर न लौटी। उसका विकास ईरान की मूर्तियों के दर्पणवत् स्वच्छ पालिश से हुआ था। अशोक के पश्च ईरान और असुर देश की पशुपरंपरा में हैं, निनेवे खारसाबाद के मानवमस्तक वृषमी की परंपरा में, अपादान के स्तंमशीर्ष वृषमों की परंपरा में। अशोक की पत्थरवाली मूर्तिकला पश्चओं की अंगांगीय यथार्थता, उनकी शांत मुद्रा, निष्कंप शालीनता और इस देश में अनुपम पालिश से पहचानी जाती हैं।

मीर्यकालीन मिट्टी के ठीकरों की रूपकारिता सर्वथा स्वदेशी है। उसकी रूपसजा पूरी और अनंत है— अधिकतर नारी की सजी उमरी हुई मूर्ति, अनेक अनेक जुन्नटोवाला वाघरा पहने, केशो का छत्र घारण किए। और इस अभिराम निधि की अनंतता सिद्ध है। साँचे का उपयोग भरपूर होने लगा है। उभरी हुई आकृतियाँ जैसे पहचानी हुई लगती हैं।

(३) शुंग युग-कला की श्राकृति, उसकी शैली बदल जाती है। उसकी प्रकृत यथार्थता का स्थान प्रतीकता छे छेती है। आकृतियों का अपना मान, अपना स्रादर्श निरूपित होता है। श्रीर यह कला जिस स्राघार से उठती है उसका इतिहास रक्तरंजित है। मौथौं के पिछुछे राजा अपने पूर्वजो का पौरुष कायम न रख सके। उनकी क्लीबता और साप्रदायिक संकीर्णता ने वृक्षु का ठे में बसे प्रीक यवनों की श्रमियान का श्रवसर दिया। श्रीर फलस्वरूप जब सालिस्क सौराष्ट्र में बलपूर्वक प्रजा को जैन बना रहा या, सिंघ और माध्यमिका (चिचौर के निकट नगरी) में देमित्रियस (खारवेल के हायीगुंफा लेख का दिमित) का 'वर्ममीत' कहकर स्वागत किया गया। मगघ जीतकर वह गृहशृतु से निपटने खदेश की श्रोर लौटा । शत्रु प्रवल था, उसके राज्य बाख्त्री से न हिला, उलटे काबुल श्रौर पश्चिमी पंजाब पर भी उसने श्रिषिकार कर लिया । विवश होकर उसे सिंध श्रीर पूर्वी पंजाव पर ही संतोष करना पड़ा । इस प्रकार पूर्वी पंजाब से मूमध्यसागर के तट तक, सिवा पार्थवीं का छोटा राज्य बीच में छोड़, सारी मूमि ग्रीक यवनी के ग्रविकार में थी। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल को छोड़ प्रायः डेढ़ सौ वर्पी तक पश्चिमी भारत गंगा से काबुल तक ग्रीक यवनों के ही श्रिघिकार में बना रहा। यही पुष्यमित्र शुंग जो पहले मौर्यराज बृहद्रय का पुरोहित श्रीर सेनापति रह चुका या, श्रपने राजा को मारकर मगध की गद्दी पर बैठा स्त्रीर इस प्रकार स्त्रागे का युग उसी के कुलनाम से शंग युग कहलाया ।

श्रुंग फला इस देश की सिंधु सम्यता के बाद पहली राष्ट्रीय कला थी। प्रतीक स्थिर हो गए, रसात्मक सौंदर्य के मान स्थिर कर लिए गए, श्रनायास नहीं सचेत रूप से। सौंदर्य अवयवीय न रहा। अशोककालीन कला की प्राकृतिकता छोड दी गई। यथार्थ के अनुकरशा से कलावंत विरत हुआ। उसकी मूर्तियाँ तनिक ठिगनी होने लगीं, सामने से कुछ चिपटी । कोरकर सर्वतोभद्रिका मूर्ति बनाने की श्रपेता श्रधिकतर मृतियाँ उमारकर खंदपरंपरा में. कयाप्रसंग में. श्रधीचित्र शैली में रूपायित होने लगीं। वैयक्तिकता सामाजिकता में बदल गई। जातक आदि कथाएँ पत्यरों पर उभर आई, व्यक्ति उन कथाओं के आंग बन गए। यक्त, यक्तिशियों की उमरी श्रकेली मुर्तियों के नीचे उनके निजी नाम लिखे होने पर भी वे श्रकेली न थीं, कथापरंपरा की अवयव थीं, श्रंग । उमरी, चिपटी वृद्धिकाएँ शालभंजिकाश्रों की श्रमरूपिया सी शृच के नीचे, उसकी शाखा को खूती सी, खड़ी हुईं। वाइन उनका वामन पुरुष था, मकर अथवा गच । उनके पदों के बीच द्यंगकालीन धोती का त्रिको गात्मक को गा भूमि को छूने लगा। हाथों पैरी में कड़े भर गए, ग्रैनेयक श्रीर तारहारी से बन्न दक गया, केश मोती की लिइयों से दक गए। पुरुषों की पदमध्य तिकोनी घोती के ऊपर उत्तरीय फबने लगा और उष्णीष (पगड़ी) की दोहरी प्रंथि ललाट के ऊपर विवाकार मंहित हुई।

मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रतीकों की जैसे बाढ़ आ गई। भरहुत और साँची के स्त्यों की वेष्टनी (रेलिंग) उसी ग्रंगकाल (१५० वि० पू०-७३ वि० पू०) में बनी। पुष्यिमत्र आरंभ में बौद्धिवरीय के कारण बौद्धों के प्रति असिहण्णु रहा था परंतु शासन प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात् उसने असाधारण सहिष्णुता की नीति बरती। अपनी नई स्विरता, नई गतिमत्ता, नई आकृति बुद्धि के साथ जो संपदा अशोक के बाद मूर्तिक्षेत्र में ग्रंगकाल में रूपायित हुई वह सिदयों अप्रतिम रही। ग्रंगराज की पैतृक विदिशा नगरी के ही गजदंतकार कलावंतों ने अशोक के भरहुत और साँची के त्र्यों के चतुर्दिक् वेष्टनी दौड़ाई और तोरणाहार खड़े किए। इस वेष्टनी और तोरण पर जो मानव मावसत्ता का स्रोत फूट पड़ा है वह सर्वथा अलोकिक है। उमरी आकृतियाँ सजीव हो उठी हैं, गज, अश्व, किए, मृग जैसे मानव की भाषा बोलते हैं, उसके भावसागर में इबते उतराते हैं। फुल्ले के मीतर प्रफुक्ष मानव मत्तक प्रसन्न अंकित है। साँची के तोरण पर, उसके द्वारस्तंमों पर भी जीवन लहरा उठा है। स्तूप की सचेत ज्ञानवान गर्जो द्वारा मानवीय पूजा, उनका आकृति आकृत परिवार, अशोक के बल्द की जनसंकुलता और अनेक अन्य दृश्य अपने वेग और अंकन की मानुषतीवता से दर्शक को जह बना देते हैं।

तव श्रमी बौद्धों में हीनयान संप्रदाय की महत्ता थी। बुद्ध की मूर्ति नहीं वनती थी। तथागत की उपस्थिति का बोध प्रतीकों से कराया जाता या—धर्मचक

प्रवर्तित करते करो से, बोधिवृद्ध से, बुद्ध की पादुका से, छुत्र से, स्तूप से। श्रीर जातक कथाश्रों से मिन्न प्रतीक तन की बौद्ध कला में प्रायः यही थे। भरहुत की वेष्टनी पर एक श्रद्भुत सुंदर कथा खुदी है, जेतवन खरीदने की। बुद्ध को श्रावस्ती में जो उपवन सुंदर लगा वह जेत का या। तथागत ने उसके सौंदर्य का बसान किया। उपासक सेठ श्रनायपिंडक ने उसे सरीदकर संघ को दान कर देने की इच्छा प्रकट की। जेत से उसका मूल्य पूछा। जेत ने श्रसंभव मूल्य मॉगा--उतने सुवर्ष ( सोने के सिक्के ) जितने से मॉगी हुई मूमि दक जाय। श्रनाथपिंडक जब उतना घन देने को तत्पर हो गया तब जेत मुकर गया। अभियोग विचारार्थ न्यायसभा में पहुँचा, जेत को अपना पहला मूल्य स्वीकार करना पड़ा | सेठ ने जेतवन की भूमि सोने से पाटकर मूल्य चुका दिया श्रीर जेतवन संघ को दान कर दिया। वही चित्र मरहत की वेष्टनी पर श्रंकित है। बैलगाडियाँ सिकों से भर भरकर आ रही हैं, सिक्के भूमि पर बिछाए जा रहे हैं। यके, खुळे बैल आराम कर रहे हैं। इस प्रकार जीवन श्रीर साहित्य की क्याएँ इन कलाकृतियों में उतर श्राई हैं, श्रनेक प्रतीको ने साहित्य में स्थान पाया है। जातको की कथाश्रो का कला में श्रमीम मूर्तन साहित्य श्रीर कला के इस घने संपर्क श्रीर श्रादान प्रदान को व्यक्त करता है।

शुंगकला के केंद्र आवस्ती, भीटा, कोशांबी, मधुरा, बोधगया, पाटलिपुत्र, भरहुत, साँची श्रादि थे। बोधगया में भी वेष्टनी श्रंकन उसी काल का है। मधुरा में श्रनेक श्रंगकालीन उभरी मूर्तियाँ मिली हैं, श्रनेक बातककथाएँ भी, स्तंमो पर उत्कीर्या। वहाँ की एक स्तंभयची तो विशेष श्राकर्षक है, प्रायः तीन श्रोर से कोरी हुई श्राकृतिवाली, नर्तन के लिथे जैसे भूमि पर पग मारने को उद्यत। इसी प्रकार वहाँ की बलराम की पहली हल-मूसल-धारी मूर्ति लखनऊ के संग्रहालय में रखी है।

शुंगकाल की मृण्मू तियों की संपदा भी अपार है। कुछ अनोखी नारीमूर्तियाँ तो पाटलिपुत्र में मिलीं को पटना के संग्रहालय में सुरिक्त हैं। कोशांत्री में
तो उस काल की असंख्य मृण्मूर्तियाँ मिली हैं जिनकी वेशसजा अत्यंत सुंदर है।
अकेली खड़ी नारीमूर्ति के ठीकरे तो अनंत संख्या में उपलब्ध ही हैं, वहाँ से
अनेक ठीकरे ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनपर ऐतिहासिक चित्र उमरे हुए हैं। ऐसा
एक मिट्टी का अर्धिचत्र उदयन का है। चंडप्रद्योत महासेन की कैद से उसकी
कन्या अपनी प्रेयसी वासवदत्ता के साथ वह उज्जयिनी से गुज पर माग रहा है।
प्रद्योत की सेना उसका पीछा कर रही है। आगे उदयन से चिपकी वासवदत्ता
वैठी है, पीछे बैठा उदयन का अनुचर नकुली से स्वर्णमुद्राएँ बरसा रहा है
जिन्हें पीछा करनेवाले सैनिक उठाने में लगे हैं और गज भागा जा रहा है। इसी

परानी कथा की श्रोर कालिदास ने श्रपने मेचदत के 'उदयनकथाकोविद्यामचूद्धान्' में संकेत किया है। कला श्रीर साहित्य इतने समकत्व थे कि दोनों में समान प्रतीकों का श्रंकन हम्रा। यह उदयन की कया इतनी लोकप्रिय थी कि इसका संस्कृत साहित्य में बार बार चित्रण हम्मा। मास का नाटक 'स्वप्नवासवदत्ता' तो केवल इसी प्रसंग को लेकर लिखा गया। एक और ठीकरा गाड़ी है जिसमें पिकनिक हो रही है। यालियों में फल आदि खाद्य पदार्थ रखे हैं और लोग बैठे हैं। कौशांवी में इस प्रकार के अनेक ठीकरे मिले हैं। एक और अन्य प्रकार की गाड़ियों में अधिक-तर मेढे जुते हैं। अत्यंत सुंदर मेढ़ों श्रीर मकराकृतियो का वहाँ वाहुल्य है। ये श्रीर नारी श्रंफित ठीकरे सभी सॉचे में ढले हुए हैं, खाली भूमि सर्वत्र खिले फूलों से भर दी गई है। शुंग ठीकरों पर फूलो का बड़ा उपयोग हुआ है। नारी आकृतियाँ भी, जो ठीकरों पर उभरी हुई हैं, कमलदंड घारण किए हुए हैं। इन श्राकृतियों की प्रसन मुखमुद्रा देखते ही बनती है। उस काल के बचीं की खिलौनों की कितनी संपदा प्राप्त थी श्रीर वह संपदा भी कितनी सुरुचि से प्रस्तुत । ये ठीकरे पीछे से सपाट हैं श्रौर उनके सिरे छिदे हुए हैं जिससे लगता है कि दीवार पर चित्रों की माँ ति नागरिक इन्हें टाँगते भी थे। मिट्टी कलांकन तो शुंगकाल में पत्थर से कहीं श्रिषक हुआ। शुंगकालीन स्थानों में मिट्टी हटाते ही ढेर के ढेर ठीकरे निकल पड़ते है। शक-कुषाग्य-युगीन कला का वर्गान करने से पूर्व श्रुंगकाल की चमरधारिग्री की श्रोर संकेत कर देना श्रनुचित न होगा। पत्थर की सर्वतोभद्रिका कोरी नारीमूर्ति चॅंबर घारण किए प्रकृत ऊँचाई में मंगिम मुद्रा में खड़ी है। उसे दीदारगंज की चँवरघारिशी कहते हैं और वह पटने के संग्रहालय में सुरिक्त है। उसकी पालिश देखकर लगता है कि मौर्ययुगीन पालिश द्यंगकाल में भी छिटकी फुटकी चली, पर साघारगतः उस काल के प्रायः प्रारंभ में ही वह छप्त हो गई।

(४) शक-कुषाण्—शक-कुषाण्-काल वि० पू० प्रथम शती में आरंम होकर प्रायः तीसरी शती तक चला। शक आमीर (और आमीरों के पूर्वी पड़ोसी गुर्जर) वि० पू० दूसरी शती में ही इस देश की ओर सरकने लगे थे और शक तो पहली शती विक्रम पूर्व में सिंघ में बस भी चुके थे। घीरे घीरे उन्होंने श्रीक यवनों और पह्नवों से भारत छीन लिया। शींघ सिंघ, तन्दिशिला, मधुरा, मालवा और महाराष्ट्र के पॉच केंद्रों में उनके राज्य स्थापित हुए। कुषाण उनके शींघ ही बाद बाख्ती, काबुल, कश्मीर, पंजाब और मध्यदेश के पश्चिमी माग के स्वामी बन गए। उनके राजा कनिष्क ने पाठलिएन तक घावा किया था। उसका दूसरी शती वि० (सं० १३५) का च्लाया शक संवत् आज मी इस देश का मान्य संवत् है।

१ पूर मेर, ३८।

शुंगों के वाद कुषाणों के युग में भी कला की अपार संपदा प्रस्त हुई। पत्थर श्रीर मिद्दी दोनों का श्रसाधारण मात्रा में उपयोग हुश्रा। मृरामूर्तियाँ भी तव की श्रसीम संख्या में उपलब्ध है। विविध प्रकार के विषय तब के साँचे में ढले। पंचवारा श्रौर किन्नरमिथ्रन ठीकरों पर उभरे। ऋषारा कला के तव श्रनेक विशिष्ट केंद्र थे-मधुरा, सारनाथ, श्रमरावती । श्रमरावती श्रांत्रों के साम्राज्य में थी श्रीर यद्यपि उसकी कला आंध्र कहलानी चाहिए ( कुछ लोग उसे आंध्र कहते भी हैं ), कला के कुषाया लच्चों के कारया साधारयातः वह भी कुषाया ही कहलाती है। सारनाथ की कला मथुरा का ही विस्तार थी। उधर पश्चिम में तक्तशिला श्रादि भी मूर्तियों के त्राकर सिद्ध हुए । पेशावर तो कनिष्क की राजधानी ही था । इन सब में प्रधान संमवतः मथुरा ही थी। पत्थर कोरने की कला तब तक श्रसामान्य विकास पा चुकी थी । अर्द्धचित्रों के उमार श्रव तक कुछ श्रीर उठ श्राए थे । घोती श्रीर पगड़ी बाँघने की शैली बदल गई थी। घोती की तिकोनी छोर पैरो के बीच लटकने के बजाय वह श्राज की मध्यदेशीय शैली में बॉधी जाने लगी थी। उच्छीष की सामनेवाली दो ग्रंथियो के स्थान पर एक ही पत्रकॅलगी पगडी के बीच लहराती थी। श्राकृतियाँ श्रपना चिपटापन छोड़ कुछ गोलाकार हुई यद्यपि श्रमी वे ग्रप्तकाल की श्रंडाकार आकृतियों की पूर्ववर्ती थीं।

मशुरा के अनेक टीलो से उस काल की कला की अनंत सामग्री उपलब्ध हुई है पर जैन बौद्ध स्त्पों की वेष्टिनयों के ऊपर जो चित्र उमरे हुए हैं उनका संभार निजी है। उनपर कलावंतों ने अनंत कलानिष्ठि विखेर दी है। जो प्रतीक सबसे अधिक इन वेदिकाओं (रेलिंगों) पर उमारे गए हैं उनमें प्रधान शालभंजिकाएँ अथवा यिलिशियों हैं। हैं तो वे मरहुत की यिलिशियों का ही पसार परंतु उनकी मावमंगी अब सर्वथा बदल गई है। मरहुत की मूकता से दूर प्रसन्न जीवन की हिलोर इनके मानस और अंगांग में उठ रही है। उदीपन के सारे साधन लिए ये वेदिकास्तंमों पर उतर आई हैं। आप जैसे इनमें से अनेक को पहचान छेते हैं, इतने सजीव सामाजिक चित्र हैं ये। उस काल का विलास जैसे इनमें छलका पहता है। साधारणातः ये नंगी हैं। वृद्ध के नीचे खड़ी। काम के वाहन शुक्र को कंघे पर विठाकर दाना चुगाती, उसके चोच की चोट से शिथिल नीवीवंघ को संभालती, शुक्तसारिका का पिंजर लिए, कंदुक उछालती, वीगा बनाती, स्नान करती, पुष्प-चयन करती, ईरानी शैली के वस्न पहने, दीप वहन करती, दोहद संपन्न करतीं—उनकी इतनी मावमंगियाँ हैं कि गिनाई नहीं जा सकतीं।

कला श्रौर साहित्य में तो श्रनेक प्रतीक समान विषय के रूपायित हुए। तरुगी का नूपुरमंडित चरण से ख़ूकर रक्ताशोक को लाल कलियो से भर देना, श्रासव के कुल्ले से बकुल को मुकुलित कर देना, पत्नी श्रथवा प्रेयसी का पति श्रथवा प्रण्यी द्वारा केशप्रसाधन श्रादि कलाकार श्रीर किव दोनों के समान रूप से प्रिय श्रंकन-श्रमिप्राय थे। मालविकानिमित्र में कालिदास ने इस दोहद का सुंदर चित्र खींचा है। स्तंभों पर उभरी यची श्रयवा शालभंजिका मुद्रा का तो उस महाकवि ने इतना श्रमिराम श्रंकन किया है, इस माधुर्य से कुषाण कला को साहित्य में उतार लिया है कि उसे उद्घृत करने का लोग संवरण नहीं किया जा सकता:

स्तम्भेषु योषिव्यतियातनानामुक्तांतवर्णक्रमधूसराणाम् । स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगान्निमीकपट्टाः फणिभिविंमुक्ताः ॥°

चित्र उन्नडी श्रयोध्या का है। धूल से निनके वर्ण धूमिल हो गए हैं, उन स्तंमयोषिताश्रों (स्तंमों पर बनी शालभंनिका श्रादि मूर्तियो ) के स्तनों के उत्तरीय श्रव सपौं की छोड़ी केंचुलें ही रह गई हैं।

इसी प्रकार की एक समानांतरता प्रसाधन संबंधी है। मथुरा श्रीर श्रन्यत्र के कुषाण्कालीन द्वारलंगों पर खाने काट काटकर प्रसाधन के श्रनेक चित्र वने हुए हैं। वामन के सिर पर फूलों श्रीर गजरों का याल है, गजरे श्रीर फूल निकाल निकाल कर पित श्रयवा प्रण्यी प्रण्यिनी के केश सचा रहा है, उसकी विण्यों गूँथ रहा है, पत्रविशेष उसके कपोलों पर श्रीकित कर रहा है। समकालीन किव श्रश्रधीप ने उस छिव को अपने सौंदरानंद में मुखरित कर दिया है। नंद श्रपनी हाल की विवाहिता मुंदरी के कपोलों पर लता की टहनियों श्रीर पत्रों की श्रीभराम श्राकृतियाँ रच रहा है। बुद्ध श्राते हैं, देहली में श्रपना मिद्यापात्र बढ़ाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, सभी व्यस्त हैं, सभी चाकर खामी खामिनी के विलास के साधन श्रंगराग, फेनक, श्रतुलेप, मुवासित जल, मदिरा श्रादि प्रस्तुत करने में लगे हें, तथागत रिक्तपात्र श्रामे बढ़ जाते हैं। नंद मुंदरी के ललित प्रसाधन में रत उधर देखता है तो स्थिति समक लचा जाता है। मुंदरी से बुद्ध को लौटा लाने की श्रानुमित माँगता है। मुंदरी श्रतुमित देती है पर कहती है कि जाश्रो पर गाल के रंगों का गीलापन सूखने के पहले ही लौट श्राश्रो। पर न कमी बुद्ध लौटे श्रीर न नंद ही लौटा, प्रसाधन की प्रश्नमित मुरका गई। कुषाण्वाकालीन कलाकार तच्चण का धनी है, कलागत कथा का धनी है।

जल बहानेवाली पनाली तक को (लखनऊ संग्रहालय) उसने कोमल चित्रों से भर दिया, उसे मकरमुख प्रदान किया, गुंजलक भरते मकरों से उसका बहिरंग उमार दिया (मकरमुखप्रणाली)। पनाली का संबंध जल के आधार के कारण मकर से होना ही चाहिए। नाद तक कलाकार की छेनी के स्पर्श से अञ्जूते

१ रष्टु०, १६, १७।

न बचे । उनके बहिरंग भी नाना श्राकृतियों से सुशोभित हुए । मकरतोरगों के विशेष श्रमिप्राय श्रमित संख्या में कोरे गए । हार संपन्न हुए । नाग-नागी मूर्तियाँ भी यच-यची मूर्तियों की ही माँति सैकड़ो सहस्रो की संख्या में मथुरा की घरा पर कोरी गर्हे। श्रब केवल पत्थर की मृमि पर श्राकृति उमारकर ही कुषागा तच्क संतुष्ट न रह सका । उसने कोरकर स्वतंत्र मूर्तियाँ बनाई । हीनयान के प्रतीकों का स्थान महायान के उदय ने अब स्वयं बुद्ध श्रीर बोधिसत्वों को दे दिया था। सहस्रो मृतियाँ, खड़ी बैठी, बुद्ध श्रीर बोधिसत्व की कोरी गईं। किसने बुद्ध की पहली मूर्ति दी यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता परंतु संभवतः पहली मृति बुद्ध की गांधार शैली में इसी काल में बनी, ऐसा श्रनेक कलासमी बकी का विश्वास है। जो भी हो, बद्ध श्रौर बोधिसत्वों की प्रतिमाश्रो से तब के भारत का श्राँगन भर गया। जिन श्रीर बुद्ध की समाधिस्य मूर्तियाँ पद्मासन में बैठी साहित्य का धन बनी। कालिदास ने अपने कुमारसंभव में शिव की समाधि में उन्हें अमर कर दिया । यह चारो श्रोर से कोरकर पृष्ठमूमि से मुक्त, छत्र के नीचे श्रयवा पीछे प्रमामंडल के श्राधार से सटी बुद्ध जिन की मुर्तियाँ सर्वत्र पूजी जाने लगीं। ऐसी कोरी मुर्तियाँ राजा भी श्रपनी बनवाने लगे। मधुरा के पास देवछल गाँव से जो छपाया राजाश्रो की सिंहासनस्य अनेक मुर्तियाँ मिली हैं उनसे लगता है कि वह स्थान उन राजाओं की श्रपनी गैलरी के रूप में प्रयुक्त हुआ था। स्वयं कनिष्क की मूर्ति मस्तकहीन है, पर है वह पुरुषाकार ईरानी शक कुषागा वेशभूषा में लंबा कुर्ता, लंबा कसीदा कढ़ा चोगा. सलवार श्रीर घटनो तक के ऊँचे मध्य एशियाई बूट जूते पहने । यही लेबास उस बैठी प्रतिमा का भी है जो भारत की पहली सूर्यमूर्ति है। सिर पर उसके ईरानी पगड़ी भी है, एक हाथ में कटार, दूसरे में कमल का फूल, शेष सब कनिष्कवत्। यदि कमल उसके कर में न होता तो कुषाया राजा का भ्रम हो जाना स्वामाविक था। सूर्य की भारतीय मुद्रा की मूर्तियाँ बहुत पीछे की हैं, सात श्राट सौ वर्ष पीछे की खड़ी, घोती, उत्तरीय और किरीट मुकुट पहने। कुछ आश्चर्य नहीं जो शक कुषाग्यों ने ही इस देश में प्रतिमा के रूप में सूर्य की पूजा प्रचलित की हो। कुषाग्य धर्म में बड़े सिह्णा थे। कनिष्क के वंशज बौद्ध और ब्राह्मण धर्मावलंबी दोनो हुए। स्वयं किनष्क बौद्ध हो गया था पर सारे धर्मों का आदर करता था और उसके सिक्कों पर प्रायः समस्त धर्मों के देवताश्चों-गीफ से ईरानी श्रीर भारतीय बुद्ध शिव तक-की श्राकृतियाँ उभरी।

(५) गांधार शैली—गंघार प्रदेश में (पश्चिमोचर सीमा प्रदेश, क्वीलाई भूखंड से तच्चशिला तक) ग्रीक (यवन) कलाकारों ने श्रपनी ग्रीक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कु०, ३, ४५ और श्रागे।

शैली से जिन भारतीय विषयों, अभिप्रायों, प्रतीकों का ककात्मक रूपायन किया उन्हें गांधार शैली से समुद्भूत मानते हैं। इस शैली में ग्रीक तक्षक और कलावंत का योग भारतीय विषयों में होता है। इसी से इस कला को ग्रीक बौद्ध, ग्रीक रोमी श्रादि अनेक संज्ञाएँ दी गई हैं। पर इसका मौगोलिक गांधार शैली नाम ही विशेष प्रचलित हुआ। इस शैली की असंख्य मूर्तियाँ उस प्रदेश में उस काल कोरी और उमारी गई बो अपनी यूरोपीय आकृति से तत्काल पहचानी जा सकती हैं।

गांधार प्रदेश, जैसा ऊपर कहा जा जुका है, भारत ( श्रव पाकिस्तान ) का पश्चिमोचर सीमाप्रांत था । इसमें पेशावर का जिला, काबुल नदी की घाटी, स्वात, बुनेर, श्रादि शामिल थे । उसकी राजधानी पेशावर ( पुरुषपुर ) थी । इस शैली की मूर्तियाँ काबुल और खुचन तक मिली हैं । इस शैली का नाम कनिष्क से विशेषतः संबंधित है । वैसे प्रीकों का श्रिषकार गांधार प्रदेश पर पहली शती वि० पू० में ही हो गया था और अपनी प्रीक मूर्तियों वे तभी से कोरते भी रहे थे परंतु जिस विशिष्ट शैली से ( जिसमें ग्रीक कौशल का संबंध भारतीय तथ्यों से है ) हमारा तात्पर्य इस प्रसंग में है उसका उदय श्रिषकतर पीछे हुआ और उसकी चरम परिणित कनिष्क के शासनकाल में हुई । इससे उसका कालप्रसार इस वि० सं० १०० श्रीर २५० के बीच रख सकते हैं । इसके प्रधान प्राप्तिस्थल यूसुफजई इलाके के शहरे बहलोल, जमालगढ़ी, तख्ते बाही श्रादि हैं ।

इस शैली की सभी मूर्तियाँ केवल बीद स्थलों से उपलब्ध हुई हैं। अभी तक ऐसी कोई मूर्ति इस शैली की नहीं मिली जिसमें जैन अथवा ब्राह्मणा धर्म के प्रतीक निरूपत हों। हॉ, बीद प्रतीकों के साथ उनके सारे विषय भारतीय अवस्य हैं। उसमें बुद मूर्तियों की प्रचुरता और प्रधानता है। इस बात में वह शैली भरहुत, सॉची, अथवा बोधगया के प्राचीन केंद्रीय कृतियों से सर्वथा मिन है, समकालीन मग्रुरा और अमरावती की मूर्तियों के अनुकूल। शाक्य मुनि गौतम, प्रविजत बुद इस शैली और कलाक्षेत्र के प्रधान नाथक हैं। उन्हों का जीवन, उन्हों की आचरित घटनाएँ इसमें विशेषतः और केंद्रतः रूपायित हुई हैं। सामग्री पत्थर या पलस्तर है, चूना मिट्टी का 'स्टकों' मी। बुद्ध की मूर्तियों की प्रधानता के अतिरिक्त इसी शैली को संमवतः बुद्ध की पहली मूर्ति कोरने का मी अथ है। इससे पहले की मारतीय परंपरा और शैली में, भारतीय तक्षक द्वारा कोरी बुद्धमूर्ति उपलब्ध नहीं। लाहीर संग्रहालय की खड़ी बोधिसत्व मूर्ति अद्भुत सुंदर है। शहरे बहलोल में मिली

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> रिमथ : हिस्ट्री आफ फाइन आर्टै॰, ए० ११२, चित्र ६२ ।

कुबेर श्रौर हारीति की संयुक्त मूर्ति भी दर्शनीय है। सिक्री की खड़ी हारीति दोनों कंधों पर एक एक बालक घारण किए मातृगौरव की श्रसामान्य प्रतिमा है । इंद्र-शैल गुहा में समाधिस्य बुद्ध शांति की प्रतिमा है श्रौर प्रसिद्ध तपस्ती गौतम की कायिक कृषता तप के फल को मूर्त करती है। बिलिन संग्रहालय के ध्यानमग्न बुद्ध की मूर्ति भी श्रपनी शांत सुद्रा के लिये विशेष ख्यातिल ब्ध हुई । लाहौर संग्रहालय की सिंहासनस्य खड्गधारी कुबेर की ऊँची मूर्ति भी इस यवन मारतीय कला की श्रमिराम संधि प्रस्तुत करती है । इनके श्रधंचित्रों (रिलीफ) के उभार श्रौर प्रगति में भी श्रसाधारण बल है। एक पष्टिका पर तीन चार कतारों में राज्यसं श्रौर साधारण मानव सैनिकों की सेना का मार्च दिखाया गया है जो श्रत्यंत प्रकृत लगता है।

इस प्रकार की इचारों-लाखों मूर्तियाँ श्रीर पट्टिकाएँ बुद्ध के जीवन से श्रालोकित प्रस्तुत हुईं। मथुरा की श्रुद्ध मारतीय कुषाण शैली मी गांघार शैली से प्रभावित हुए बिना न रही। सिलेनस, श्रास्त्रपायी कुबेर, श्रादि की श्रनेक मूर्तियाँ उस शैली श्रयवा उससे प्रभावित शैली में बनीं । गुप्तकाल (चौथी पाँचवी शती वि०) तक कम से कम सीमा प्रदेश इन मूर्तियों के निर्माण का युग बना रहा था। इनकी विशेषता है यूरोपीय श्राकृति, शुंग कुषाण चिपटी गोली शैलीगत (स्टाइ-लाइज्ड) तिनक कृत्रिम श्राकृति से भिन्न स्वाभाविक रूपकाया। वेश साधारणतः ग्रीक यवन, परिधान के वस्त्र चुन्नटदार। गुप्तकालिक कला ने इसी पीठ से संभवतः श्राकृतियों की प्रकृत श्रंडाकारिता प्राप्त की। परिधान की चुन्नटों को भी इल्का कर उन्हें श्रालंकारिक रूप दे दिया। गुप्तकाल के कलावंतों ने इस शैली का भारतीकरण कर उसे सब प्रकार से भारतीय बना लिया।

(६) अमरावती—श्रमरावती मद्रास के समीप है श्रीर कुषाण काल में श्रांश्र सातवाइन तृपतियों के श्रधिकार में थी। उसका स्तूप तो प्राचीन है, प्रायः पहली शती वि॰ पूर्व का, परंतु उसकी वेदिका (रेलिंग) पहली दूसरी शती वि॰ की है। स्तूप का सारा शरीर संगमरमर की चित्रखचित पष्टिकाश्रों से दक दिया

१ वही, पृ० ११४, चित्र ६४।

२ वही, १० ११५, चित्र ६५।

उ वही, पृ० १०६, चित्र ६०।

४ वही, ए० ११०, चित्र ६१।

५ स्मिथ : हिस्ट्री आफ् फारन आर्टें०, पृ० १०७, प्लेट २६।

६ वही, पृ० ११३, प्लेट २८।

७ वही, पृ० १३४, प्लेट १३, पृ० १३७, चित्र ८० म्रादि ।

गया है। रेलिंग भी संगमरमर की ही है। श्रन्य प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के केंद्रों से इस विषय में भी श्रमरावती की मूर्तियाँ भिन्न हैं। श्राकृतियों की वंकिम भंगिमा, उससे भी बढ़कर यष्टिकायिकता में श्रमरावती की श्राकृतियाँ श्रपना जोड़ नहीं रखती। पतली दुवली लचीली शक्तिम पुरुष की काया वस्तुतः श्रमिराम सिरीष चृच्च सी लगती है श्रीर नारी की काम्य काया उससे लिपटी लता सी। शरीर पर लंबी घोती, उत्तरीय श्रीर कुषाण्कालीन पगड़ी बहुत फवती है। कुषाण मूर्तियों में श्राभूषणों की मरमार है, प्रायः श्रंगकालीन भूषा की ही मॉति, पर श्रमरावती के श्राभूषणों में संख्या की न्यूनता श्रीर सुरुचि की व्यापकता है। कांति श्राभूषणों से दबी नहीं, उमग उठी है।

श्रमरावती वेदिका के वर्तुलों में बड़ी छुवि श्रटी हुई है; विशेषकर दरबार श्रोर स्त्पपूजन के हश्य तो बड़े ही श्राकर्षक हैं। उनके व्यक्तियों में इतनी वैयक्ति-कता होते हुए भी उनकी सामूहिकता स्त्रत्य है। बड़ी गित है इनके श्रंकन में। इसी प्रकार एक वर्तुल का विकसित कमलार्ष श्रसाधारण सौंदर्य प्रस्तुत करता है। रेलिंग की उपरली पिट्टका का एक हश्य गजरावाहकों का है। गजरा बहुत मोटा है श्रीर वाहकों की शक्तिम श्राकृति के बावजूद भार का प्रभाव प्रकाशित है। नीचे की रेखा पुष्पनाल श्रीर सिंह की श्राकृतियों से पुलकित है। एक विचली पिट्टका पर गुंजलक भरते मकर श्रीर कुसुमित कमल का श्रिभराम मूर्तन है। श्रमरावती की कला में पश्चश्रों श्रीर पुष्पों का बढ़ा श्रद्भुत चयन हुश्रा है। मानव की उनसे गहरी सहानुभूति प्रकट है।

(७) गुप्तयुग—गुप्तयुग (सं० ३०० वि० से ५०० वि०) भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इसका यह नाम सार्थक ही है। उस काल कला श्रीर साहित्य ने जिस चोटी का स्पर्श किया वह किसी दूसरे युग में नहीं हो सका। सुक्चि श्रीर स्क्ष्मता उस काल के साहित्य श्रीर कला का प्राण् बन गई। कालिदास ने तभी श्रपनी साहित्यिक विभूतियों से भारती विभूषित की। गुप्तकाल का कलाकार भी श्रपनी परंपरा में मूर्णामिषिक्त हुआ। भारतीय कला की उसके साहित्य की ही माँति तमी चरम परिण्यति हुई। भारतीय कला का वह ऐश्वर्य गुप्त सम्राटों की संरच्ना से फला।

गुप्तयुग महान् श्रीर यशस्त्री सम्राटों का युग था। व्यापार श्रीर सुरत्ता से देश समृद्ध हुश्रा। पंजाब, मध्यदेश, मध्यप्रदेश श्रीर मध्यभारत, मालवा, गुजरात श्रीर सीराष्ट्र सब उन्हीं के हाथ में थे। मेहरीली स्तंम यदि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमा-दित्य का ही है तो उसने बंगाल से सीमाप्रांत तक सारी भूमि रौंद डाली। इस बड़ें भूखंड के एक शासन में समृद्धि का होना स्वामाविक या जब राजा योग्य श्रीर कला तथा साहित्यप्रेमी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों की बड़ी प्रसिद्धि है।

गुप्तकाल नई संस्कृति का युग है। एक तो उससे पहले ही एक प्रकार की राष्ट्रीय जागति द्वारा भारशिव नागों ने कुषाणों की शक्ति नष्ट कर दी थी, दूसरे स्वयं गुप्तों ने देश को एक नई राजनीति, नई राष्ट्रीयता प्रदान की। उनके पहले का भारत विदेशी आकांताओं का शिकार हुआ करता था, उनके बाद का भारत भी विदेशी आकांताओं (हूण आदि) का शिकार रहा। दोनों के बीच गुप्तों का ऐश्वर्य फला फूला और उनकी संरच्चित संस्कृति नई वेशमूषा में सजी। स्मृतियों की बनाई व्यवस्था नए सिरे से खड़ी हुई। पुराणों का धर्म और विश्वास जादू की भाति देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गया। पुराणों के देवता अपनी तैंतीस कोटि संख्या लिए भारत की घरा पर उतरे और उसी परिमाण में भारतीय कलाकारों ने उन्हें मूर्त किया। शिव और पार्वती, शेषशायी विष्णु और लक्ष्मी, मकरारूढ़ गंगा और कच्छ्यारूढ़ यमुना आदि अपने अपने परिवार के साथ निरूपित हुए। बुद्ध तथा उनका परिवार भी विशेष मर्यादा और परिकार से कला की मूर्या पर विराजे। इस युग का प्रधान कलाकेंद्र काशी के समीप का सारनाथ (मृगदाव, सारंगनाथ) था।

उस काल की कृतियों में एक नई तालगी आई। आकृतियां सर्वथा स्वाभाविक कर ली गई। न तो वे ग्रंगकाल सी चिपटी रहीं, न कुषाण्काल सी गोल, प्रत्युत् गांघार शैली सी श्रंडाकार प्रकृत हो गई। अब कलाकार उन्हें कला के प्रतिष्ठित सौंदर्यभावों से नहीं, सीचे प्रवाहित जीवन से लेने लगा। बुद्ध की समाधिस्य मूर्तियों के उलटे श्रॅगूठे अपनी काष्ठरूपता छोड़ मांसल हुए। पुरुष और नारी ने नया केशकलाप धारण किया। कंधों तक पुरुषों के कुंतल केश लटकने लगे। बनाई हुई लटें भी प्रयुक्त होने लगीं। नारी ने कुपाण्काल के केशप्रसाधन में प्रयुक्त सामने का वृत्त बनाना छोड़कर श्रालकजाल धारण किया। सीमंत की सही रेखा खींच वह 'सीमंतिनी' बनी। उसके श्राभूषण सुरुचिपूर्वक चुने हुए श्रस्य-संख्यक होने लगे। वस्त्र सुयरे और परिष्कारजनित काया परसने लगे। बुद्ध के परिधान (संघाटी) की चुन्नटें शरीर का श्रलंकरण बन गई। जीवन के श्रंगांग में रसी कला कौतुक और निखार लिए विहँसी।

कुषायाकालीन प्रमामंडल 'स्फुरत्प्रमामंडल' बना। सादी भूमि श्रंघकार वेघते बागों से मर गई, कमलों कुमुदो के सौरम से उमंगी। शिव श्रौर पार्वती का प्रायः प्राचीनतम रूप तब सजा। कोशांबी में मिले पॉचवीं सदी के बने प्रस्तरखंड (कलकत्ता संग्रहालय) में खड़ी शिव श्रौर पार्वती की मूर्तियाँ श्रसाधारण संमोहन की धनी हैं। ललितपुर (शॉसी, उत्तर प्रदेश) में देवगढ़ का गुप्तकालीन मंदिर है।

१ रहु०, ३, ६०; ४, ४१; १४, १४; कु० १, २४।

उसके खानों में पड़ी मूर्तियाँ प्रभूत शोमा से युक्त हैं। एक में योगमुद्रा में कोरी शिव की प्रतिमा दर्शक को चिकत कर देती है, सुजन में अप्रतिम है। खोह की प्रसिद्ध शिवमूर्ति मी तमी की है। शिवपरिवार के गण, अपनी विविध चेष्टाश्रो में निरूपित, प्रयाग संप्रहालय में प्रदर्शित हैं। शेषशायी विष्णु की देवगढ़वाली मूर्ति अद्भुत शांत पौरुष से युक्त है। हाथ पर टिका सिर बड़ा आकर्षक लगता है। नीचे परिचारक देवताओं की पंक्ति है। इनके मस्तक बुँघराले केशों से मंडित हैं। उदयगिरि गुफा की वराह मूर्ति चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाई, जब शकों को जीतकर वह वहाँ गया। वराह की आकृति का शक्तिम उभार और अनायास पृथ्वी की रक्षा चंद्रगुप्त हारा शकों से मारत की रक्षा का प्रतीक है।

बुद्ध की मूर्तियों में प्रधान सारनाय की बैठी श्रीर मथुरा की खड़ी मूर्ति है। सारनायवाली मूर्ति धर्मचकप्रवर्तन मुद्रा में बैठी है। उसकी शांति श्रीर तुष्ट मुद्रा प्रसाद की छाया में जैसे खिल उठी है। भारत की मुंदरतम मूर्ति मथुरा के बुद्ध की है, सवा सात फुट ऊँची श्रमय मुद्रा में खड़ी। हाथ उसके खंडित हैं पर प्रकट है कि दाहिना हाथ प्राणियों को श्रमयदान करता उठा हुश्रा था। कितनी शांति इस मूर्ति के मुख पर विराज रही है। मनुष्य ने मावबोध के विचार से इतनी सफल मूर्ति कभी न कोरी। मथुरा की यह खड़ी बुद्ध मूर्ति (ए ५) मुरुचि, परिष्कार, श्रवयवीय श्रनुपात, व्यंजना श्रीर सहानुसूति में श्रप्रतिम है, संसार के बुद्धों में वेजोड़।

गुप्तकालीन मृश्मूर्तियाँ भी पत्थर की कला की ही भाँति सुंदर हैं। राजघाट, गढ़वा, कोसम, मथुरा सर्वत्र मिट्टी की ये मूर्तियाँ मिली हैं। सिर पर इनके बुँघराले केशों का कृत्रिम परिधान है जिसकी बुँघराली लटें कंधो पर लटकती हैं। भीतर-गाँव के मंदिर से मिली रामायण महाभारत की कथा व्यक्त करती अनेक फुट-डेढ़-फुट की साँचे में ढाली मिट्टी की मूर्तियाँ अब लखनऊ संग्रहालय में संग्रहीत हैं। जीवन की अपूर्व छटा उनके ऐश्वर्य में छिटकती है। छोटी मूर्तियों को दीवारों पर रिक नागरिक टाँगते थे, इससे उनका पिछला भाग सपाट है और चोटी की गोल अथवा तिकोनी चूड़ा में डोरी के लिये एक स्राख बना है।

गुप्तकाल में पर्याप्त मात्रा में सुंदर बुद्धमूर्तियां ताँ वे, पीतल आदि धातु की भी ढाली गईं। इस प्रकार की एक साढ़े सात फुट ऊँची अभय मुद्रा में खड़ी मूर्ति भागलपुर जिले (बिहार) के सुलतानगंज में मिली थी जो अब वर्मियम म्यूजियम में है। इसी प्रकार गया जिले के कुर्किहार गाँव में बुद्ध की मूर्तियों की एक राशि ही मिल गई जिनमें कुछ गुप्तकाल की भी थीं।

जिस युग ने कालिदास सा किन श्रीर श्रजंता, बाध की सी चित्रकला उत्पन्न की उसकी मूर्तिकला कैसे श्रविकसित रह सकती थी ? गुप्त कलाकारों ने बड़ी निष्ठा श्रीर लगन से कला की ऊँचाइयाँ नापीं। साधारण से साधारण कृतियों में उनकी सुरुचि श्रौर कुशलता न्यापी। गुप्तयुग की कला भारतीय सुजन की चूड़ामिण हुई।

गुप्त साम्राज्य की शक्ति हूगों ने तोड़ी । साम्राज्य के टूट जाने पर अनेक विदेशी जातियाँ इस देश में घुस आईं। हूगों के अतिरिक्त आभीरो और गुर्जरों की भी नई घाराएँ प्रविष्ट हुई और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था टूट गई। हूगों ने स्वयं यहाँ की हजारों मूर्तियाँ तोड़ डालीं। इन जातियों के आगमन के बाद ही भारत में राजपूत राजकुलों का उदय हुआ। यही नए युग का आरंभकाल है। प्राचीन और मध्ययुग का यही संधिकाल है।

( म ) पूर्व मध्ययुग-साधारणतः भारतीय कला के इतिहास में ६०० वि० से ६०० वि० तक का काल पूर्व मध्ययुग श्रीर ६०० से १२०० वि० तक का काल उत्तर मध्ययुग कहलाता है। यद्यपि इस काल में भी मूर्तियाँ बनीं श्रीर विशिष्ट संख्या में बनीं परंतु ये युग श्रिषकतर मंदिर-मूर्तियों के हैं।

पूर्व मध्यकाल का आरंभ होते ही मानवीय मावनाओं का विलिखला टूट जाता है। श्रव का संसार और है, उसमें पहले की मॉित पश्च और प्रकृति के साय मानव नहीं रमता। जनसंकुल संसार की जगह ब्राह्मण धर्म के अनेकानेक देवी-देवता अनंत आभूवणों से युक्त कलाविहीन काया लिए आ खड़े होते हैं। प्रस्तर-पिट्टकाओं के उमरे कथानक अब नहीं दिखाई पहते। बुद्ध प्रायः सर्वथा विद्यप्त हो जाते हैं और उनका स्थान तांत्रिक वज्रयान के सिद्धादि ले लेते हैं। जैन कला प्रकृत ही निर्गतिक है। अगला युग विशेषतः पौराणिक हिंदू और तात्रिक शाक्त है।

श्रजंता श्रीर बाघ के दरीयहों में जिस प्रकार चित्रण की प्रधानता है, एलोरा के दरीयहों की प्रधानता उसी प्रकार मूर्तन में है। एलोरा की मूर्तियों की संख्या श्रमित है श्रीर उस काल की उत्तर भारत की मूर्तियों की श्रपेचा हैं भी वे श्रिधिक शक्तिम। दशावतार गुफा के मैरव श्रीर काली के परिवार अपनी शक्ति श्रीर भयंकरता में कल्पना को चिकत कर देते हैं। इसी प्रकार कैलाश गुफा का लंकेश्वर परिवार भी सशक्त है। रावण के कैलाश उठाने से पर्वत की चूलें जैसे हिल गई, उसके अपर के प्राणी, सिवा शिव के, घबड़ा उठे हैं। ये मूर्तियाँ लगमग ७०० वि० की हैं। उस परिवार में तांडवन्दत्य में लीन शिव की मूर्ति भी है।

उसी काल, लगभग आठवीं शती की बंबई के समीप की एलिफेटा की गुफाएँ हैं बहाँ शिव-पार्वती-परिग्य बड़ी सफलता से उभारा गया है। शिव की ध्यानस्थ मुद्रा बुद्ध की सुंदरतम समाधिस्य मूर्तियों से होड़ करती है। त्रिमूर्ति की कल्पना के साथ ही उसकी शालीनता भी अपूर्व है।

उत्तर भारत में बराबर पौराणिक मूर्तियो की शक्ति चीण होती गई। काले

पत्थर की मूर्तियों द्वारा शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के परिवार कोरे जाने लगे। अवयवों का तीखापन धातु की मूर्तियों से अनुकृत हुआ। परंतु अभिन्यक्ति की दृष्टि से मूर्तियाँ सर्वथा मूक हो गईं। पाल वंश के उदय (आठवीं शती का चौथा चरण्) के साथ धातु की अनेक महायानी मूर्तियाँ ढाली गईं। उनका तीखापन उस काल की पत्थर की मूर्तियों में भी बसा।

(६) उत्तर मध्ययुग—इस काल की अधिकतर मूर्तियाँ मंदिरों के बाह्या-लंकरण हैं। स्वतंत्र मूर्तियाँ भी निश्चय बनीं, विशेषकर वे जो मंदिरों में ही पघराई गईं। मंदिर से लगी मूर्तियों में से अनेक अत्यंत सुंदर हैं। पाल युग की अञ्जी मूर्तियाँ इसी उत्तर मध्ययुग (६०० वि० १२०० वि०) में बनीं। तांत्रिक बौद्ध धर्म तांत्रिक शाक्त धर्म से बहुत मिलता था। बौद्ध तारा और हिंदू लक्ष्मी की मूर्तियाँ सर्वथा समान हैं।

इस तांत्रिक परंपरा में बनी कुर्किहार (गया ) में मिली मरीची (उषा) की प्रतिमा ( लखनक संप्रहालय ) है । उसके तीन मस्तक श्रीर छ: भुजाएँ हैं । देवी सात सूकरोवाके रथ पर सवार आलीढ़ मुद्रा में उभरी हुई श्रंकित है। भारत में सूर्य की खड़ी मूर्तियाँ भी श्रिधिकतर उसी काल बनने लगी थीं। इसी प्रकार की सूर्य की एक साढ़े पॉच फुट ऊँची मूर्ति विक्टोरिया श्रीर श्रब्बर्ट म्यूजियम के भारतीय विभाग में प्रदर्शित है। सूर्य के पद्मरय को सात घोड़े खींच रहे हैं। कलाकार ने रथ श्रथवा घोड़ों ते श्रधिक सूर्य में ही शक्ति भरने का प्रयत्न किया है। सूर्य की मूर्ति श्रच्छी है। उसमें यथार्थता का गहरा श्रामास है। यह मूर्ति राजमहल की पहाड़ियो में मिली थी, काले स्लेटी पत्थर की बनी है। ग्यारहवीं-बारहवीं शती की महोवा की दो नोधिसत्नों की मूर्तियाँ लखनक संग्रहालय में रखी हैं। कला की हिष्ट से थे अपूर्व सुंदर हैं। लगती हैं जैसे साँचें में ढाल दी गई हैं। इनमें से एक सिंहनाद अवलोकितेश्वर तो असाधारण दिव्य है। मूर्ति के पार्श्व में ऊपर त्रिश्चल और सर्प के लांछन भी हैं जिनसे प्रकट है कि किस प्रकार बौद्ध महायान ( वज्रयान ) श्रीर शैव (शाक्त) प्रतीक परस्पर निकट आते जा रहे थे। श्रवलोकितेश्वर सिंह के आसन पर बैठे हैं। शरीर शांत श्रौर पतला है पर उसकी शक्ति का भार इतना है कि सिंह जैसे उठ नहीं पाता, जोर से जिहा निकाले नाद कर रहा है। शरीर के अंगांग अतीव सुंदर हैं। उस काल उस दिशा में इतनी सुंदर मूर्तियाँ कम बनीं।

े उड़ीसा के मंदिरों का श्रपना दल श्रलग है। अवनेश्वर श्रीर कनारक में एक से एक सुंदर मंदिर बने जिनके बहिरंग को शिल्पियों ने श्रतीव सुंदर मूर्तियों से श्रतंकृत कर दिया। अवनेश्वर, कनारक श्रीर पुरी की श्रालंकारिक मूर्तियाँ ६०० श्रीर १२८० वि० के बीच की हैं। अवनेश्वर की मूर्तियों में पत्र लिखती नारी श्रीर माता शिशु की मूर्तियाँ श्रसाधारण मन्य हैं। पुरी का मंदिर तो शिल्प की दृष्टि से हीन है

पर उस पर बनी माँ-शिशु की मूर्ति भी ताजगी लिए हुए हैं। पर मूर्तिकला की दृष्टि से गित और शक्ति में, अवयवीय आकर्षण में कनारक के सूर्यमंदिर की मूर्तियों वेजोड़ हैं। उस हीन युग में कोरी जाकर भी वे भारत की सुंदरतम मूर्तियों में गिनी जाने की अधिकारिशी हैं। मंदिर १२४० और १२८० वि० के बीच बना पर पूरा न हो सका। वह रय के आधार पर खड़ा किया गया। रय के चक्के गजब के सुंदर हैं, उनके अंग बड़ी कुशलता से कोरे गए हैं। रय के अश्वरूप शक्ति और लग में सारे भारतीय शिल्प के में अनुपम हैं। बड़े जीवो को कोरने में इतनी सर्जीवता भारतीय शिल्प के में अनुपम हैं। बड़े जीवो को कोरने में इतनी सर्जीवता भारतीय स्थपित ने कम दिखाई है। काव्य जैसे मूर्तिमान हो उठा है। नथने उनके फरफरा रहे हैं, खुर मूमि को खोद रहे हैं, पूँछ उठी हुई है। सईस उन्हें सभालने की चेष्टा कर रहे हैं पर बड़ी कठिनाई से वे उन्हें रोक पाते हैं। इसी प्रकार उस मंदिर के गज भी स्वामाविक जीवित लगते हैं, बल के सींव, गितिमान।

उड़ीसा की ही मॉित खलुराहो श्रीर मध्यमारत में भी समान शिल्प की शैली में मंदिर खड़े हुए। इन मंदिरों पर भी मूर्तिकला की विभूतियाँ विखेर दी गई हैं। इनकी श्रनेक मावमंगियों, नर्तन मुद्राश्रो में कोरी लचकीली शरीरयिष्टयाँ श्रसाधारण श्रमिराम हैं। हैं तो वे श्रलंकरण सात्र, पर उनमें से प्रत्येक स्वतंत्र देवमूर्ति होने की समता रखती है। इन मूर्तियों के दमसम, उनका नग्न विलास, संपूर्ण श्रात्मसमर्पण उनकी काया को श्रप्रतिम शक्ति श्रीर लावण्य प्रदान करते हैं। मिश्रुनो का परस्पर श्राद्भुल संमोइन उन्हें श्रपने से मिश्र बाह्य सगत् से सर्वथा पृथक कर देता है, सैसे उनके लिये उनसे पृथक का संसार श्रस्तित्व ही नहीं रखता।

कोगार्क, मुननेश्वर, पुरी, खजुराहो श्रीर एलोरा श्रादि दिच्या के भी श्रनेक मंदिरो पर श्रलंकरण के रूप में भोगासन उमरे हुए चित्रित हैं। इन मिश्रन श्रंकनो की संख्या हजार से भी कपर है। कोगार्क, भुवनेश्वर श्रीर खजुराहो के यौन श्रंकन तो कला की दृष्टि से भी पर्याप्त सफल हैं। ये मंदिरों पर क्योंकर श्राए यह साधारणतः समक्त में श्राने की बात नहीं है। मंदिरों के पवित्र वातावरण में इन यौन हरयो का होना स्वाभाविक ही कुत्हल उत्पन्न करता है। नीचे इनकी व्याख्या के रूप में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है:—

साधारगातः संसार के मंदिरों के साथ मिथुनमान का घना संबंध रहा है। बाबुल के मिलिचा के मंदिर में तो प्रत्येक पत्नी को एक बार जाकर विदेशी के साथ कुछ घंटे रहना पड़ता था। हेरोदोतस ने वहाँ का आँखो देखा वर्णन किया है। इसी प्रकार ग्रीक श्रफोदीती और रोमन बीनस के मंदिर के चारो श्रोर ही वेक्या श्रो

१ हिस्टोरियन्स हिस्ट्री०, १, ५० ४७८।

के ब्रावास होते थे। भारत के मंदिरों में भी इसी प्रकार की देवदासी प्रथा का विकास हुआ। कालिदास ने महाकाल की चमरधारिगी नर्तिकयों का आकर्षक वर्णन किया है । बौद्ध-जैन-स्तूपों की वेष्टनियो पर नम नारीमूर्तियों का वरावर मूर्तन होता था। यक्ती मूर्तियों की नग्न वास्तुकारिता मंदिरों के यौन उत्खचनों से बहुत दूर नहीं है।

फिर भी दोनो में बड़ा श्रीर गुग्तः श्रंतर है। मंदिरों के मिश्रुनचित्रण नश्र यिच्यों से विकसित नहीं हो सकते। कारण कि दोनो के बीच कोई विकासकारी संबंध नहीं है, कोई शृंखलाकम ही नहीं है। पहले के मंदिरों में इस प्रकार के यौन हश्य मिलते ही नहीं। इनका उत्खचन छठी शती वि० के बाद के बने मंदिरों पर ही हुआ। श्रयांत् वज्रयान के श्रारंभ के पहले ये नहीं मिलते। वज्रयान का उदय छठी शती के श्रासपास उद्दीसा के महेद्र पर्वत पर हुआ जिससे उस पर्वत का नाम वज्रपर्वत पद गया। भवभूति ने श्रपने नाटक 'मालतीमाधव' में इस श्रोर संकेत किया है। दीनयान की सूखी परंपरा पर महायान का स्निग्ध श्राचार खड़ा हुआ श्रीर व्यक्तिपरक देवता के प्रति श्रास्था जगी। महायान से मंत्रयान निकला जिसने नारी के प्रति सिद्धांततः विशेष उत्कंटा प्रदर्शित की। उसका प्रकृत उत्तराधिकारी वज्रयान हुआ जिसने तंत्रों की परिपाटी श्रपना ली। गुह्यकतंत्र श्रादि तंत्र लिख डाले गए। वज्रयान ने नारी को साधना का केंद्र माना।

शक्ति की पूजा अत्यंत प्राचीन है, संभवतः सभी देवताओं की पूजा से प्राचीन। वह मातृपूजा है जो हजारों वर्ष से प्रायः सभी मानव जातियों में चली आती है। शक्ति की पूजा अधिकतर पूर्व में हुई: आसाम में, कामरूप के कारू-कमच्छा में, कामाख्या देवी के रूप में, उन नागा, खासी आदि जातियों के संपर्क में जहाँ समाज का केंद्र पिता नहीं माता थी, कुल का केंद्र पिता नहीं माता थी, जहाँ पितृसत्तात्मक नहीं मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। नई विदेशी कातियों के पूरव-पितृक्ष से आने से शाक्त धर्म को और शक्ति मिली क्योंकि उन्हें स्मातों ने स्थान न दिया, पर शाक्त धर्म में वर्णादि का कोई प्रतिबंध न था। उसके अनुयायी सभी प्रकार के आचरण कर सकते थे, करते थे। उनके तंत्रों का सिद्धांत था कि जो सिद्धियाँ तप और ज्ञान से नहीं मिलतीं वे रजक और चांढाल कन्या के भोग से मिल जाती हैं, कि तृष्णा का शमन इंद्रियों के निरोध से नहीं उनके अप्रतिबाधित मोग से होता है। अखाद्य, अपेय, अकार्य के खाने, पीने, करने से, भोग की अति से तृष्णा का दमन होता है। फिर तो वर्ण आदि की व्यवस्था समूची चली

१ पूर मेर, इस्।

गई। मांसादि श्रनिरोध श्रतिमात्रा में खाया जाने लगा, श्रासव श्रतिमात्रा में पी जाने लगी, नारी का निरंतर श्रीर श्रगोप्य सेवन होने लगा। कन्यापूजा धर्म हो गया। विध्याचल (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश) में नम्र कुमारी की पूजा होने लगी। श्रीघड़, कापालिक, सहजिया, मरिमया श्रादि श्रनेक पंय उठ खड़े हुए।

श्रव तक वज्रयानी कियाप्रयोग में शाक्तों के श्रत्यंत निकट श्रा चुके थे। तारा, प्रज्ञापारमिता श्रीर शक्ति में श्रव कोई मेद न रहा था। वज्रयानी श्रीर शाक्त को एक दूसरे से मिन्न करके पहचानना श्रसंभव हो गया। दोनों तात्रिक थे, दोनों के श्राचार, विचार, विधिकियाएँ समान थीं।

इसी बीच समाज में एक बड़ी सेना उनकी तैयार हो रही थी जो निम्न-वर्गीय थे, अवर्ण, अस्पृश्य थे, विदेशी थे, वर्ण्च्युत थे। वज्रयान और शाक्त दोनों को वे स्वीकार थे, दोनों ने उनका स्वागत किया । इस श्रेणी के लोगों की संख्या वढ़ती गई श्रीर ये प्रवल होते गए। विशेषतः बंगाल, विहार श्रादि के स्वामी पाल राजा स्वयं शह श्रीर बौद्ध दोनो ये जिससे वज्रयानियो श्रीर उनके स्मार्त-व्यवस्था-विरोषियों की शक्ति को संरक्षा मिली । स्वयं वज्रयानी सिद्धो में श्रिधिकतर या तो अवाह्मण थे, या ब्राह्मण वर्णच्यत और स्वाभाविक ही नेतल उनके हाथ श्राया। इस प्रकार यह निचला वर्ग वज्रयानियों श्रीर शाको के नेतत्व में जब प्रवल हुआ तब उन सारी व्यवस्थाओं को उसने तोड़ दिया । स्मार्त जीवन में उन्हें सभी वस्तुत्रों के लिये दबना पड़ा था। श्रव एक ऐसा धर्म उनका सहायक था जो उनके सभी श्रमिप्रेय उन्हें देने को उद्यत या. स्मातों के श्रखाद्य, श्रपेय सभी। फिर तो सिद्धों के नेतत्व में उनकी घोषणा हुई। 'जो उनका धर्म होगा वही हमारा श्रधर्म होगा, जो उनका अधर्म होगा वही हमारा धर्म होगा'। यह स्थिति ग्यारहवीं-बारहवीं शतियो में विशेष प्रवल यी, वैसे उसका प्रावल्य पंद्रहवीं-सोलहवीं शती तक वना रहा था । तुलसीदास ने जो रामचरितमानस का प्रबंधकाव्य लिखा उसका उद्देश्य भी स्मार्त जीवन श्रीर व्यवस्था, संयम श्रीर 'युक्ताहार विहार' फिर से स्थापित फरना था।

सिद्धों का प्रावल्य विशेषकर उद्दीसा श्रीर बंगाल में या। वज्रयानी सिद्धों श्रीर शाक्तों का श्रविरोध नेतृत्व गुंदूर से उत्तर बंगाल तक श्रीर शाक्तों के साथ साथ कामरूप (श्रासाम) से काशी श्रीर परवर्ती प्रदेश तक स्थापित था। स्वयं पुरी का मंदिर खान पान श्रादि में वर्ण्यवस्था नहीं मानता था क्योंकि जगनाथ विष्णु वर्णाश्रम धर्म पर प्रहार करनेवाले बुद्ध के रूप थे जिससे उसके निर्माण के समय वौद्ध वज्रयानियों का सब प्रकार से मंदिर पर स्वत्व रहा होगा। श्रीर इसलिये कि श्रानाचार प्रकृत हो जाय, मंदिरों पर भी उसकी छाप लगी। उस तांत्रिक वज्रयानी जीवन श्रीर साधना के इंद्रिय-निग्रह-विरोधी विषय-भोग-परिचायक यीन

हत्य मंदिरों के बहिरंग पर लिख गए। मंदिर के मीतर पूजा चाहे जिस देवता की हो बाहर एक दूसरे प्रकार की साधना यौनप्रक्रियाप्रधान थी जो विशेषतः उड़ीसा और बंगाल में और धीरे धीरे पश्चिम के परवर्ती प्रदेशों में भी प्रचलित हो गई। मंदिरों में यौन प्रदर्शन स्मार्तसर्वस्व के मर्म पर इस प्रकार लिखकर तंत्राचार के आदेश बन गए।

(१०) प्रागाधुनिक युग—उत्तर भारत में मूर्तियों के निर्माण को मुसल-मानों के आगमन से बड़ी च्रति पहुँची यी। हूणों ने पहले ही देश की लाखों मूर्तियाँ तोड़ डाली थीं, मुसलमानों ने उस दिशा में संहारक प्रयत्न किए। उत्तर भारत के असंख्य मंदिर भूमिसात् हो गए। मंदिरों का वनना ही प्रायः दक गया। परंतु दिच्या में मंदिरिनर्माण का कार्य विशेष निष्ठा से चलता रहा क्योंकि वह माग मुसलिम प्रहारों की परिषि से बाहर था। इससे हम अब अधिकतर दिच्या की मंदिरमूर्तियों का संचित वर्णन करेंगे।

जैसा अन्यत्र कहा जा जुका है, इस काल स्वतंत्र मूर्तियों का प्राधान्य न या, मंदिर के अलंकरण के अर्थ जो अनंत मूर्तिसंपदा मंदिरों के विहरंग पर सजाई जाती थी, प्राधान्य उसका था। अनेक दािज्यात्य राजकुलो की संरक्षा में मूर्तिकला का विकास दिल्या में दीर्घ काल तक होता रहा परंतु चोल राजकुल की बनवाई ग्यारहवीं शती की मंदिरमूर्तियों के अतिरिक्त प्रायः सभी कला की दृष्टि से साधारण हैं। संख्या में ये अपरिमित थीं क्यों कि पुराणों और तंत्रों का सारा आकर इन निर्माताओं को उपलब्ध था और उसका इन्होंने समुचित उपयोग किया। पौराणिक देवपरिवार कल्पना का योग पाकर इन मंदिरों पर उमँग आए, यद्यपि रसात्मक सौंदर्थ से उनका कोई संबंध न था। वस्तुतः वह मूर्तिनिर्माण उत्तर मध्यकालीन वास्तु का प्रसार मात्र थी। मूर्तियों का विधान रसपद्धित को छोड़ सर्वथा लक्ष्या प्रधान हो गया।

श्रद श्रलंकरण की दृष्टि से बारह्वीं शती के चाछक्य और होयसाल मंदिरों की मूर्तियाँ श्रप्रतिम हैं, गर्भगृह की प्रधान मूर्ति की अपेचा कहीं प्रशंस्य। सातवीं शती में ही पछल प्राय: सारे दिच्या के स्वामी बन गए थे और उन्होंने पहाड़ काटकर स्थमंदिर बनवाए थे। उनके प्रधान मंदिर मामछपुरम् में खड़े हुए। इन मंदिरों के शरीर पर मूर्तियों की परंपरा खुद गई। पंक्ति के नीचे पंक्ति 'श्रद्धंचित्रों' की उत्कीर्या हुई। शार्दूल-सिंह, गन, श्रश्च, शिखर, वानर, नर, नारी सभी शृंखलावत प्रदर्शित हुए। सात सात फुट के सिंह तक उनकी खड़ी भूमि पर लिखे गए। महिषासुरमिंदीनी का उत्खचन भी बड़ी शिक्त का परिचायक है यद्यपि कला के सौंदर्य में उत्तर की दुर्या की समता यह नहीं कर सकता। मामछपुर के पर्वत मंदिर की एक ६६ फुट लंबी और ४३ फुट चौड़ी समूची दीवार उत्कीर्या मूर्तिपंक्तियों से

मर दी गई है। प्रधान देवता की मूर्ति नष्ट हो गई पर मनुष्यो श्रीर पशुश्री का वह समस्त संसार ज्यो का त्यों उसकी पूजा में रत है। इस मूर्तिपरिवार को भ्रमवश महाभारत की कथा 'श्रर्जुन की तपस्या' का नाम दिया जाता है।

मैस्र के मंदिरों की अनेक उमरी मूर्तियाँ वंगलोर के संग्रहालय में हैं। वेगुर श्रीर श्रवकुर के दसवीं शती के युद्धचित्र प्रशंसनीय हैं। पछवी का उचराधिकार चोलों को मिला। चोलों ने भी मंदिरों का श्रपना संसार खड़ा किया। त्रिचना-पछी में गंगकोंड चोलपुरम् के शिवमंदिर का लिंगम् तीस फुट ऊँचा है। उसके प्रधान मंदिर की श्रलंकार मूर्तियाँ सुंदर हैं। पर वस्तुतः सुंदर मूर्तियाँ होयसाल राजाश्रों ने बारहवीं शती में मैस्र के मंदिरों पर बनवाईं। उनकी मूर्तिशंखलाएँ भाव श्रीर उत्खचन दोनों रूप से बिटल हैं पर दोनों को कलाकारों ने बड़ी सफलता से संपन्न किया है। प्रायः तभी के बेलारी जिले के चाछक्य मंदिर की मूर्तियाँ होयसाल मूर्तियों की ही माँ ति श्रद्ध हैं परंतु सौदर्थ में निःसंदेह उनसे पर्यप्त हीन हैं।

चौदहवीं से सोलहवीं शती तक दिल्ण में विजयनगर के हिंदू राजाश्रो का प्रावल्य रहा । मुसलमानी रियासयो की संमिलित शिक से उन्होंने दीर्घ काल तक संघर्ष किया । उनके मंदिरो में श्रानंत मूर्तियाँ सर्जी यद्यपि उनमें सौंदर्य की न्यूनता है। २२ फुट ऊँची नरसिंहमूर्ति श्रीर इनुमान की प्रतिमा बनाने में श्रासाधारण श्रम व्यय हुश्रा है, वे सुरिच्चत भी हैं, पर कला उनमें प्राणा न पा सकी। हजारा रामस्वामी-वाले प्रासादमंदिर के श्रांगन की दीवार रामायण के हक्यों से भरी हैं पर उनमें न शक्ति है न कला की कांति । श्रानंतपुर (मद्रास ) के तरपात्री में विजयनगर के सामंत राजाश्रो के बनवाद मंदिरों की मूर्तियाँ उनसे कहीं सुंदर श्रीर सशक्त हैं। ये सोलहवीं शती की हैं।

सत्रहवीं शती के द्राविड परंपरा के मंदिरों में लंवे बरामदे बने श्रीर उनकी दीवारों को मूर्तियों से ढक दिया गया। रामेश्वरम्वाला ढका बरामदा भी इसी प्रकार का है। पर इनमें विख्यात है तकमल नायक का बनवाया, मदुरा में, ३३० फुट लंबा श्रीर १०५ फुट चौड़ा, मूर्तियों से मरा।

(११) घातुमू तियाँ—घातु की (विशेषकर ताँ वे श्रीर पीतल की) श्रनेक प्रतिमाएँ, विशेषतः मैसर में बारहवीं श्रीर श्रठारहवीं शती में ढाली गईं। उनका श्रारंभ तो काफी पहले हो गया या परंतु वस्तुतः सुंदर इसी पिछले काल की हैं, यद्यपि समी नहीं। तिकमलय मंदिर में रखी कृष्णराय (विजयनगर का राजा) श्रीर उसकी दो रानियों की पीतल की मूर्तियाँ सुंदर हैं। पर इस क्षेत्र में नटराज की मूर्तियाँ श्रपूर्व हैं। सदियों यह शिव का प्रतीक कलाकारों श्रीर उनके प्रशंसकों को प्रिय रहा श्रीर तांडव तृत्य में रत शिव की सैकड़ों मूर्तियाँ ढलीं। उनके वेश का प्रयास बड़ा है श्रीर उनकी गित की शक्ति श्रपूर्व है। विदेशों के संग्रहालयों में एक व्यास बड़ा है श्रीर उनकी गित की शिक श्रपूर्व है। विदेशों के संग्रहालयों में एक

से एक शक्तिम और सुंदर नटराज की मूर्तियाँ सुरिच्ति हैं। कालपुरुष ( अपस्मार ) पर खड़े चतुर्मुज शिव अपूर्व वेग से घूम रहे हैं। गति की शक्ति उन्हें जैसे स्थिर कर देती है। नटराज की कल्पना भारतीय मूर्तिकला में विशेष स्थान रखती है।

(१२) वर्तमान—वारहवीं शती के बाद, जैसा लिखा जा चुका है, मूर्ति-निर्माण को बड़ा घका लगा। फिर भी वह निर्माण रुका नहीं। पर निश्चय मूर्ति की कलात्मकता साधारणतः नष्ट ही हो गई। जयपुर आदि में श्राज जो मूर्तियाँ मंदिरों के लिये बनती हैं वे प्रतीक और रसास्वाद दोनो में अत्यंत हेय हैं। सुरुचि से तो उनका कोई संबंध ही नहीं। दिच्छा में भी प्राचीन परंपरा सर्वथा निष्प्राण हो गई है।

परंतु इघर कुछ सालों से सजावट की मूर्तियाँ वनने लगी हैं। कला के क्षेत्र में भी यूरोपीय परंपरा में कुछ उपयोग हुए हैं। पत्थर में प्रतिकृतियाँ पर्याप्त संख्या में इघर बनी हैं। प्रतिकृतियों का निर्माण घातु में भी हुआ है यद्यपि व्यय के कारण उस दिशा में अधिक प्रयास नहीं हो सका। यूरोपीय मूर्तिकला के नए प्रयोगों ने इस देश के कलाकारों को भी आकृष्ट किया है और उस क्षेत्र के प्रयास भी असुंदर नहीं हैं परंतु हैं वे थोड़े, संख्या में अत्यंत न्यून, जैसे तक्षक उस क्षेत्र में स्वयं न्यून हैं।

# तृतीय अध्याय

### चित्रकला

# १. प्राथमिक प्रयास श्रौर विविध शैलियों का उदय

भारत की चित्रकला उसकी श्रन्य कलाओं श्रीर सांस्कृतिक दाय की भाँति बहुत प्राचीन है। मिर्जापुर श्रीर मध्यप्रदेश में जो रेखाचित्र श्रादि बने हें वे प्रस्तर-युगीन हैं, प्रायः उतने ही पुराने जितने पुराने स्पेन के श्रन्तामाइरा श्रीर दिच्च कांस की गुकाओं के चित्र हैं। निश्चय वे बर्बर मानव की भावचेतनाएँ व्यक्त करते हैं जिसने भय, पूजा श्रीर उछास में ये चित्र बनाए। परंतु पिछुछे काल में प्रायः तीसरी श्रती वि० पू० से यहाँ शास्त्रीय श्रिषकार से चित्र बनने लगे श्रीर कुछ बीच के युगों को छोड़ निरंतर बनते चले श्राए। ये बीच के युग मी चित्रविद्दीन नहीं रहे होगे, केवल वे चित्र हमें इस काल श्रिमप्राप्त नहीं हैं।

चित्रों की संपदा मूर्तिसंपदा की ही भाँति इस देश में प्रमृत है। अनेक प्रांतों में स्थानीय शैलियाँ बनीं जो इतने लंबे चौड़े भूखंड में होना श्रनिवार्य था। श्राज हमें श्रनेक शैलियों के नमूने प्राप्त हैं। इनमें प्रधान शैलियों ६ है—(१) श्रवंता शैली. (२) गुबरात शैली. (३) मुगल शैली. (४) राजपूत शैली (राज-स्थानी ), (५) दकनी शैली और (६) वर्तमान शैली। इनमें श्रजंता शैली का प्रभाव एक समय सारे देश पर किसी न किसी मात्रा में रहा। उसका उदय बंबई राज्य के सह्याद्रि की गुफाओं में हुआ। गुजरात शैली, जैसा नाम से प्रकट है, पश्चिमी भारत-गुजरात, सौराष्ट्र त्रादि-की स्थानीय शैली थी। उसे जैन शैली भी कहते हैं। मुगल शैली भी श्रबंता की ही मॉित प्रायः देशव्यापिनी थी, कम से कम दिछी आगरे की मुगल बादशाहों की राजकीय होने के कारण उसका प्रभाव देश-व्यापी हुम्रा । राजपूत शैली राजस्थान, बुंदेलखंड, पंजाब, हिमालय में जन्मी श्रीर फैली । स्थान विशेष के कार्या उसकी श्रनेक उपशैलियाँ बन गई जिन्हें कलम कहते हैं, जैसे (पहाड़ी), जम्मू, कॉगड़ा, बशोली श्रादि। दक्षनी शैली श्रिधकतर राज-स्थानी श्रौर मुगल के सहयोग से स्थानीयता लिए जन्मी । वर्तमान शैली की कला युरोपीय प्रमाव से उत्पन्न विविध धाराश्रों, में प्रसूत हुई है, श्रिधिकतर प्रयोगावस्था में है। इन विविध शैलियो का हम संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

साधारगातः दो प्रकार के चित्र हैं भिचिचित्र श्रीर प्रतिकृति । कंदराश्रों श्रीर प्रासादो की दीवारो पर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें भिचिचित्र कहते हैं। दीवार पर चूना श्रादि का लेप लगाकर उनपर चित्र बनाते हैं। जोगीमारा, श्रजंता, बाध, मध्य एशिया त्रादि में इसी प्रकार के मित्तिचित्र बने हैं। यूरोपीय भाषाश्रो में इन्हीं चित्रों को 'फरेको चित्रगा' कहते हैं। प्रतिकृति चित्रगा एक व्यक्ति श्रयवा श्रानेक व्यक्तियों की श्रवुकृति को कहते हैं। उसमें प्रकृत व्यक्ति विंव (माडल) का काम करता है। इस प्रकार के चित्रगा को श्राँगरेजी में 'पोट्रेंट पेटिंग' कहते हैं। मुगल शैली के चित्र प्रधानतः इस शैली में हैं। दोनों की संमिलित शैली भी एक है, गुजराती श्रयवा ग्रंथचित्रगा की, जिसमें मित्तिचित्रगा की मावभूमि पर श्राकृतियों का श्रालेखन होता है। मुगल कलम से प्रमावित, परंतु टेकनीक में श्रजंता की भूमि प्रस्तुत करनेवाली राजस्थानी पहाड़ी शैली इसी प्रकार की है।

मित्ति श्रीर प्रतिकृति दोनों प्रकार के चित्रो का मारतीय साहित्य में निरंतर उल्लेख हुआ है। जातक कथाश्रों श्रीर पालि साहित्य से लेकर प्राकृत श्रीर हिंदी साहित्य तक सर्वत्र इनका वर्णन मिल जाता है। वस्तुतः साहित्य श्रीर चित्रकला का परस्पर इतना बना संबंध रहा है कि एक का श्रादर्श दूसरे में सदा श्रन्वित होता श्राया है। कालिदास, भारवि, भवभूति, माध श्रादि सभी ने श्रनेक बार इन दोनों प्रकार के चित्रों की श्रोर संकेत किया है।

#### २. विविध शैलियाँ

(१) अजंता शैली—वर्षर अवस्था के मिर्जापुर आदि के चित्रों के अति-रिक्त कुछ अजंतापूर्व के जोगीमारा की गुहा में हैं। जोगीमारा गुहा मिर्जापुर के पास रामगिर की पहाड़ियों में है। ये मिरिवित्र हैं, वृत्ताकार बने हैं और एक दूसरे से लाल और पीली वृत्ताकार रेखाओं हारा विभाजित हैं। बीच में एक पुरुष पेड़ के नीचे बैठा है। उसके बाऍ नर्तिकयाँ और गाने बजानेवाले हैं, दाहिने गज के साथ जुल्स है। दूसरे चित्र में अनेक पुरुष, एक चक्र और ज्यामितिक रेखाएँ खिची हैं। तीसरे में फूलो, घोड़ों और मानवाइ तियों के आमास मात्र बच रहे हैं। इसी के आधे में एक वृत्व चित्रित है जिसपर एक पत्ती बैठा है और शाखाओं में एक नंगा बचा है। पेड़ के चारों और मस्तक का केशगुच्छ बाई और बाँचे मानवाइ तियों चित्रित हैं। चौथे चित्र में एक और ऊपर तीन वस्त्रामुषित परिचारकों के बीच एक नंगा पुरुष खड़ा है, दूसरी और तीन दूसरे परिचारकों से घिरे वैसे ही दो व्यक्ति बैठे हैं। नीचे एक चैत्य-वातायन-मंहित यह, एक गज और सामने तीन वस्त्रामुषित खड़े नर चित्रित हैं। पास ही छत्रमंहित तीन घोड़ों का रथ है और गज तथा परिचारक हैं। चित्र साँची-मरहुत की शैली के हैं और ग्रंगकाल के हो सकते हैं।

श्रजंता के दरीगृह संख्या में २६ हैं, श्रर्दचंद्राकार खुदे। नीचे पतली नदी

बिंड ४: अध्याय ३ ]

बहती है। नं ६, १०, १६ श्रीर २६ चैत्य हैं, शेप मिक्षुश्रों के रहने के विहार। इनमें ८, १२ श्रीर १३ प्राचीनतम हैं, १३ संभवतः सबसे प्राचीन है। १३वें की दीवारों पर पालिश है और वह २५० वि॰ पू॰ के लगभग का हो सकता है। इन तीनो में चित्र नहीं हैं। नं द, १३ गुफाएँ हीनयान संप्रदाय की हैं, प्राय: २५० वि॰ पू॰ श्रौर ७५ वि॰ के बीच खुदीं। छुठी-सातवीं, संभवतः ५०० वि॰ श्रौर ६०० वि० के बीच खुदीं। शेष कुछ पीछे की हैं। इनमें कुछ अपूर्ण भी हैं। सबसे श्रांत में शायद पहली खुदी। इन गुहाश्रो के चित्र भिन्न भिन्न काल के हैं। इनमे चित्र विक्रम से प्राय: सौ वर्ष पहले से लेकर विक्रम की सातवीं शती तक के हैं। नवीं-दसवीं गुफात्रों में दो काल के चित्र हैं, इनमें प्राचीनतर पहली शती वि॰ पू० के हैं। अधिक चित्र गुप्त-वाकाटक और चालुक्य काल के हैं। अधिकतर चित्र मिट या वर्ण-मिलन हो गए हैं। पर जो बचे हैं उनकी नकलो ने भी यूरोप में सनसनी उत्पन्न कर दी थी क्योंकि उनका सा १४वीं शती से पूर्व वहाँ कुछ भी न था।

चित्रों के विषय बौद्ध धर्म संबंधी हैं। बुद्ध के जीवन श्रीर जातक कथाश्री की घटनाएँ चित्रित की गई हैं जो इन गुफाश्रो के उद्देश्य ( मिक्षुश्रो के श्रावास ) को देखते हुए उचित ही है। ये चित्र इस हेतु बने कि वहाँ रहनेवाले भिक्ष बुद्ध के जीवन की घटनाएँ गुनते हुए अपने जीवन को आदर्श बना सकें। अलंकरणो के चित्रण मे ऋजंता के कलाकारों ने गंबन का कौशल प्रदर्शित किया है। फूल, पची, पश्. गंधर्व, विद्याधर, देव सभी अभिराम जीवित रूपायित है। उनमें अद्भुत कोमलता श्रौर सजीवता है। कल्पना ने श्रद्भुत उड़ान भरी है। व्यक्त श्रव्यक्त कुछ भी ऐसा नहीं अजंता का कलाकार जिसे अपनी कूँची के नीचे न खींच छे। इस प्रकार के चित्रण गुहा नं०१ की छत में विशेष है, सातवीं शती विक्रमी के बने । गुहा नं २ की छत में भी इसी प्रकार के आकर्षक अलंकरण है। पहली गुहा की छत में चित्रित सॉड़ो की लड़ाई तो गति श्रौर श्रमिव्यक्ति शक्ति में श्रसाधारण है।

श्रव श्रजंता के प्रधान चित्रो पर एक दृष्टि डालें। नवीं दसवी गुहाश्रो के चित्र पहली शती वि॰ पू॰ के हैं। नवीं की दीवार पर प्रगाम मुद्रा में बैठी नारी जैसे जीवन से उठा ली गई है। दसवी गुहा के चित्रण भी बड़े सजीव हैं। दाहिनी दीवार पर हाथी का एक खाका खिचा है। संभवतः इष्ट उस वर्ण को चित्रित करना था, पर रेखात्रों में उसकी ऋभिन्यक्ति श्रसामान्य प्रवल हो उठी है। इस गुहा के श्रिधिकतर चित्र मिट गए हैं। सोलइवी गुहा के चित्रों में भी थोड़ा ही वच रहा है। सं०१६३१ वि० तक जब प्रिफिय ने इनकी नकले कीं, ये पर्याप्त वच रहे थे। इनमें 'मरणोन्मुख रानी' की तो प्रिफिथ ने मूरि मूरि प्रशंसा की थी। नं० १७ गुहा के चित्रों को बगैंस ने सबसे सुंदर कहा था। सिंहल की भूमि पर राजकुमार

विजय का अवतरण अपनी श्रसाधारण गति श्रीर सौंदर्य के लिये श्रप्रतिम चित्रण माना जाता है।

श्रजंता के चित्रों में सौंदर्य इतनी श्रिषक मात्रा में प्रवाहित है कि उसे थोड़े में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्रत्येक चित्र श्रपना व्यक्तित्व रखता है श्रीर श्रन्पेख्यायि है। फिर भी पद्मपायि बोधिसल, माता श्रीर राहुल, छुदंत जातक, वेस्तंतर जातक के करू ब्राह्मण्य की कथा, शिवि जातक, गजराज की जलकीड़ा, कियों का उल्लास, नंद का पलायन श्रादि श्रनेकानेक चित्र संसार के सुंदरतम चित्रों में स्थान रखते हैं। पहली गुफा में ईरान के निवासियों के वेश में कुछ जनों का श्रापानक चित्रित है। ईरानी वातावरण प्रस्तुत हो गया है, श्रजंता के श्रन्य चित्रों से संवंधा भित्र। कहते हैं कि संभवतः ये ईरानी उस दूतमंडल के थे जिसे खुसरों परवेज ने चालुक्यराज पुलकेशिन द्वितीय के पास मेजा था। गुहा नं० २ में स्तंम से लगी, जाम पद मोड़कर स्तंम से टिकाप, वाएँ कर के श्रंगूठे श्रीर श्रनामिका को मिलाप, किसी को याद करती, कुछ गुनती, खड़ी नारी-श्राकृति श्राकर्पण का केंद्र बन गई है। गुहा नं० १० में नारियों से विरा राजा चित्रित है। चित्र प्राचीन है पर श्राकृतियों की श्रमिन्यिक शक्तिम हुई है। चेहरों की ताजगी श्रसामान्य है। १७वीं गुहा में शिश्च लिए कुछ छकी दो उँगलियों से जैसे व्याख्यान करती स्त्री श्रद्भत कोमलता की परिचायक है।

अर्जता की अपनी शैली है, संसार की शैलियों से सर्वथा मिल । उँगलियों कमल की पंखुिंद्र में सी निमत होती हैं, नेत्र आकर्ण सिंचे आर्थनिमीलित । दोनों अद्मुत छंदगुक हैं। निःसंदेह शैली की परंपरा सेंदर्य के मान बॉघ देती है परंद्र आकृतियों की विविधता, उनका जीवन से अविच्छित्र संबंध, अविरल बहते जीवन में उनका सर्वथा अकृतिम सहज स्वामाविक अंकन, आलोड़ित संसार ला उपस्थित करते हैं। आकृतियाँ पहचानी सी लगती हैं। नगरों, महलों, साधारण घरों, वनों, हदों के हश्य जीवन को उसके सभी रूपों में प्रकट करते हैं। हश्यों के एकाकी और सामृहिक अंकन में भी एकप्राण्ता है। अजंता के चित्रकार कितने कुशल, कितने मानवीय, जीवन के प्रति कितने उदार, कितने हमदर्द थे, ये चित्र यह व्यक्त करते हैं। विराग और त्याग के हन मंदिरों में स्वस्थ जीवन का कोई अंग अछूता न रहा, रागावेगों का कोई कंपन न रहा जो त्लिका और वर्ण के स्पर्श से चमक न उठा हो। अछ आश्चर्य नहीं कि चीनी तानहुआंग की सैकड़ों गुहाएँ अजंता की चित्रानु-कृतियों से मर गई हों।

बाघ की गुफाओं के चिन्न—बाघ की गुहाश्रों के चित्र भी श्रर्जता शैली में ही लिखे गए हैं। बाघ की गुहाएँ मध्यप्रदेश (ग्वालियर) के मालवा में, गुजरात श्रीर मालवा के प्राचीन विशिक्षय पर खोदी गई हैं श्रीर उनकी छतें, दीवारें

श्रीर स्तंभो की भूमि भी श्रजंता की ही मॉित विविध चित्रों से भर दी गई हैं। श्रजंता की ही मॉित विराग के बीच तपोभिन्न श्रन्द इहिसत उन्मद श्रनियंत्रित श्रिवरल जीवन वहाँ के चित्रों में भी प्रवाहित है। वहाँ भी मानव श्रीर पश्र समान उदारता से श्रंकित हुए हैं। घोड़ों के मस्तक का लेखन तो श्रद्भुत शालीनता से हुशा है। वाघ की गुहाशों में दो तीन श्रोपा के हश्य भी हैं— नृत्य-वाद्य-गायन के साथ श्रिमनय हो रहा है। सभी नारियों है, मात्र एक पुरुप है। भाव शिथिल श्रीर तीन गित से प्रसंगवश उठते श्रीर विलय होते हैं। संसार के सुंदरतम श्रालेख्यों में उचित ही बाघ के चित्रों की भी गणना है। वहाँ कोई श्रिभिलेख न होने से उनके चित्रणकाल का निश्चय तो सर्वया नहीं हो पाता परंतु शैली से प्रकट है कि वे श्रजंता के मध्यवर्ती काल से पहले के नहीं हो सकते। श्रिधकतर वे गुप्तकाल के हैं श्रीर उनका निचला प्रसार भी संभवतः छुठी सातवीं शती तक है।

(२) गुजराती शैली—गुजराती शैली का दूसरा नाम जैन शैली हे क्योंकि श्रिधिकर इस शैली ने जैन कल्पसूत्रों का ही ग्रंथिचत्रण किया है। परंतु निःसंदेह इस शैली के चित्र सर्वथा धार्मिक ही नहीं हैं, लोकोचर के साथ लोकिक भी हैं जिससे उन्हें केवल धार्मिक श्रीर संप्रदायिक मानकर 'जैन' संशा प्रदान करना अमपूर्ण है। इसके निपरीत चूंकि इस शैली के श्रिधकांश चित्र गुजरात से ही मिले हैं, उसे गुजराती शैली ही कहना उचित है।

इस शैली के चित्र ग्राधिकतर पंद्रहवीं शती के हैं। ग्रजंता श्रौर इन चित्रों के समय में प्राय: श्राठ शितयों का ग्रंतर है। यह ग्रंतर सर्वया चित्रण विहीन रहा होगा यह तो विश्वास करने का विषय नहीं परंतु दैववशात् स्थित है यही। उस वीच का ग्रंतर पूरित या इसका संकेत भी इस शैली के कुछ प्राचीन उदाहरणों से से मिल जाता है। पाटल संग्रह के सचित्र कस्पस्त्र पर १२३७ वि० की तिथि दी हुई है। इस प्रकार के दो कस्पस्त्र लंदन के इंडिया ग्राफिस ग्रौर वृटिश म्यूजियम में सुरिचत हैं। इनमें पहला १४२७ वि० का है दूसरा १४६४ वि० का। पंद्रहवीं शती के सर्वोत्तम गुजरात शैली के नमूने बोस्टन म्यूजियम, ग्रमेरिका, में हैं। वोस्टन संग्रहालय के कस्पस्त्र ग्रौर श्रजंता के चित्रों का ग्रंतर इस प्रकार केवल साढ़े पाँच छ; सौ साल रह जाता है। कुछ ग्राश्चर्य नहीं कि इस बीच के चित्रादर्श भी यथा- काल उपलब्ध हो जायें।

जैसा पहले लिखा जा चुका है गुजराती शैली के चित्रों का उपयोग साधा-रण्तः ग्रंथचित्रण अथवा निमंत्रणों के चित्रण में हुआ है। वस्तुतः यह शैली लघु-चित्र शैली (मिनियेचर) का प्रारंभ करती है। श्रीर जैसा पहले कहा गया है, वे सर्वदा धार्मिक विषयों को ही आलोकित नहीं करती। गुजरात के श्रहमदशाह कुतुबुद्दीन के शासनकाल का प्रसिद्ध वसंतविलास (१५०७ वि०) सर्वया पार्थिय मावसंपदा से आलोकित है। साढ़े पैंतीस फुट लंबे और नौ इंच चौड़े स्ती कपड़े पर यह चित्रित है। लाल और पीछे रंगो का उसमें प्रधान्य है, मूमि पीली है। तथा सर्वया रूढ़िन है। लाल और पीछे रंगो का उसमें प्रधान्य है, मूमि पीली है। तथा सर्वया रूढ़िन है। आकृतियों की अवयन-आनत पद्धित से संपूर्णतः दूर, प्रितकूल, चेहरे आवे अथवा केवल पार्धगत दिखाए गए हैं। (कहीं कहीं चेहरे समूचे दोनो नेत्रों के साथ मी चित्रित मिलते हैं) रूढ़िगत सींदर्ग, नादाम की सी डेढ़ या एक श्रॉख चित्रित हुई है। इस शैली को समीचकों ने डेढ़चश्मी या एकचश्मी शबीह कहा है। शक्लो नितांत कृत्रिम हो गई हैं यद्यपि उनमें गुजराती रूपले का श्रामास जब तब झलक जाता है। गुजराती शैली के चित्रों में श्रांकित कृत्रिम हो गई हैं यद्यपि उनमें गुजराती क्षांकित क्षांकित कृत्रिम हो है। श्राकृतियों की श्रंकन रेखाएँ श्रक्सर कमजोर हैं यद्यपि वेशभूषा की क्रिया, विशेषतः उड़ते उत्तरीय और घोती का श्रंकन विशेष प्रत्यय से हुआ है। इन चित्रों का श्रांकित हैं। श्राकृतियों की हिं से श्रजंता से, कम से कम अपनी रूढ़िन दित्रों में, जितनी दूर हैं उतनी ही दूर वह मुगल कलम से मी है। उसका उदय और प्रसार मुगल कलम के प्रारंभ से पहले हुशा जिससे उस प्रभाव से वह वंचित है। नारी का श्रवगुंठन और पाजामा जो मुगल चित्रों श्रथना उस शैली से प्रमावित चित्रों में मिलते हैं, गुजरात शैली में श्रप्राप्य हैं।

निःसंदेह गुजराती शैली के चित्र विषय श्रीर टेकनीक में सर्वथा एतहेशीय हैं, मध्यकालीन भारतीय चित्रण के प्रमाण श्रीर उदाहरण श्रनेक तो वस्तुतः मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। परंतु श्रधिकतर उनका संबंध श्रजंता की कला की मॉति कथावार्ता से ही है। इसी से वे ग्रंथचित्रण में ही प्रयुक्त भी हुए हैं। जैन हस्त-लिखित ग्रंथ ताडपत्र पर लिखे हैं, ये चित्र भी ताडपत्रो पर ही हैं।

(३) मुगल शैली—मुगल शैली भारतीय चित्रसंसार में श्रापना श्रालग स्थान रखती है। श्रपनी सुरुचि श्रीर परिष्कार तथा त्लिका के स्पर्श की कोमलता श्रीर हाशिए की कसीदाकारी से वह तत्काल पहचानी जा सकती है। यह शैली फारस श्रीर भारत के संमिलित प्रयास का परिणाम है। ईरानी कलम को भारतीय वातावरण का योग मिला। ईरानी शैली का प्रारंम भारत में ईरानी कलावंतों ने किया जिसे भारतीय चित्रकारों ने श्रपनी निष्ठा, स्थानीय प्रेरणा श्रीर विषयो से श्राकृति प्रदान की। वही चित्रण मुगल कलम कहलाया। श्रपनी चरम परिण्यति में यह शैली सर्वया मारतीय है, फारसी चित्रों से मिल।

मुगल शैली का इतिहास भारत में तैमूरिया राजकुल की स्थापना से आरंम होता है, हुमायूँ के पुनरागमन से। १६१२ वि॰ में हुमायूँ शाह तहमास्य के ईरानी दरवार से जंब विजयी होकर भारत लौटा तब अपने साथ वहाँ से दो प्रसिद्ध चित्रकार भीर सैयद अली और अब्दुस्समद को लेता आया। दोनों ग्रंथ-चित्रण में पारंगत थे और यहाँ आते ही उन्हें उस प्रकार का काम सुपुर्द कर दिया गया। मीर सैयद श्रली ने लिस 'दास्ताने श्रमीर हम्ला' को पहले चित्रित किया उसके वारह खंड थे श्रीर प्रत्येक खंड में सौ सौ चित्र थे। यूरोप के श्रनेक संप्रहालयों में वे श्राज विखरे हुए हैं। स्वामाविक ही इतना बड़ा काम उस कलावंत ने श्रकेले न किया होगा, उसमें देशी विदेशी श्रनेक चित्रकार लगे होगे, मीर सैयद श्रली के निरीक्षण में वह कार्य संपन्न हुआ होगा। इन प्रारंभिक मुगल चित्रो की शैली, प्रकट है, सकवी (ईरानी) थी, पर केवल मूल रूप में। श्रनेक वातों में उन चित्रो ने ईरानी मावभूमि छोड़ दी। उनमें फूल पित्रयों का इतना उपयोग भारतीय प्रभाव का ही परिणास था। बिहजादी कलम मारतीय वातावरण को श्रमिन्यक्त कर चली थी।

हुमायूँ के साथ आए चित्रकार अक्षतर के शासनकाल में भी चित्रण करते रहे। अक्षतर ने फतहपुर सीकरी का निर्माण कर उसके कमरों (अपने शयनागार) में मिचिचित्र बनवाए। अनेक भारतीय ईरानी चित्रकारों ने उस प्रासाद परंपरा को सजाया। उसके दरवार हाल और आवासों की दीवारे तस्वीरों से दक गई। रूप उन चित्रों का मिचिचित्रों का सा या, शैली लघुचित्रों की। कुछ चित्र छद ईरानी परंपरा में बने, अनेक भारतीय परंपरा में। भीर सैयद अली और अन्दुस्समद चित्रकारों में प्रधान थे पर उनके नीचे सैकड़ो देशी विदेशी चित्रकारों ने काम किया, प्रत्येक ने अपनी अपनी शैली से।

इतने हिंदू चित्रकारों के उपयोग से प्रकट है कि हिंदू चित्रकला जीवित थी जिससे इतने हाथ उपलब्ध हो सके। अक्रवर के दो हिंदू दरवारी चित्रकार, वसावन और दसवंत, अपनी कला में मूर्घामिषिक हो चुके थे। दसवंत जात का कहार और अत्यंत निर्धन था। 'एक दिन', अवुलफजल ने लिखा है, 'जहॉपनाइ की नजर उसपर पड़ी और स्वयं उन्होंने उसे ख्वाजा (अब्दुस्समद) के सुपूर्व कर दिया। कुछ ही काल में वह मेघा में सभी चित्रकारों को लॉघ गया और उस युग का वह प्रधान आचार्य वन गया। अमाग्यवश उसकी प्रतिमा विद्येप से मंद पड़ गई और उसने आतमहत्या कर ली। उसने अनेक अनुपम चित्र छोड़े हैं'। इसी प्रकार अबुलफजल ने भी वसावन की वड़ी प्रशंसा की है।

वस्तुतः इस दिशा में देशी प्रतिमा को जाग्रत करने और वहाने में श्रक्तवर की उदारता ने वड़ी सहायता की । उसने कमी हिंदू मुसलमान में मेद नहीं किया श्रीर दोनों को केवल प्रतिमा की दृष्टि से परखा । श्रोहदा श्रीर घन उसने दोनों को समान रूप से प्रदान किए । चित्रकारों को उसने सभी प्रकार के पदों श्रीर पदिवयों

१ स्मिथ : हिस्ट्री०, ५० ४५५ ।

(खितानों) से विमूधित किया। अञ्चुस्तमद को तो उसने फतहपुर की टकसाल का अध्यत्त और श्रंत में मुल्तान का दीवान तक बना दिया।

श्रागरा श्रीर दिली में बड़े बड़े राजकीय ग्रंथागार स्थापित हो गए। केवल श्रागरे के संग्रहालय में २४००० के लगमग ग्रंथ थे । ग्रंथ सचित्र होते थे। उनकी लिपिकारिता, जो चीन श्रीर ईरानी कला में विशेष स्थान रखती थी, श्रपूर्व उन्नित को प्राप्त हुई। सुगल कालीन लिपिकारिता, हाशियावंदी श्रीर कितावों की जिल्द-बंदी कला के क्षेत्र में वही स्थान रखती थी जो सुगल चित्रण का था। एशियाई संस्कृति में जो भी शालीन था, इन संग्रहालयों में एकत्र हुआ, मूल भी, श्रनुवाद भी, जिनके पन्ने लघुचित्रों से चमका दिए गए। उस दिशा में व्यय की तनिक परवाह नहीं की गई। करोड़ों रूपए उन्हें प्रस्तुत करने में लगे।

कुछ को छोड़कर प्रायः सभी सुगल चित्र (हिंदू ईरानी) कागज पर वने हैं। चीनी चित्रों की भाँति वे कभी रेशम पर नहीं बने। हिंदू ईरानी चित्रकार अपने श्रालेख्य को हद रेखार्श्वों से घेरते थे; इससे पहले उनका खाका बना लेना श्रावश्यक होता था। ईरानी ग्रंथिचत्रों में तो पहले खाका लाल या काली चाक से खींच-कर उनमें तत्काल रंग भर लिया जाता था। बहुमूल्य ग्रंथों के लिये बड़ा उलझा हुआ तरीका काम में लाया जाता या। ग्रंथ में पृष्ठ खाली छोड़कर चित्र अलग तैयार करके उसमें बाद में चिपका देते थे। पन्ने पर पहले बारीक लेप कर लिया बाता या, लेप अरबी गोंद के पानी में घुला होता था। तब उसकी चिकनी जमीन पर खाका खींचा जाता या, फिर तैलचित्रण की भॉति एक पर एक रंगों के परत डाले जाते थे। जब तब श्रभूषणों में मोती, हीरा श्रीर स्वर्ण का श्रामास उत्पन्न करने के लिये उनके कर्णों का उपयोग होता था<sup>2</sup>। यह सारी क्रिया भारतीय चित्रकार गिलहरी के कालों के बुश से संपन्न करते थे। अनेक बार तो वारीकी केवल एक बाल के बुश से संपन्न की जाती थीं । उसमें असावारण नेत्रशक्ति और कर-स्थिरता की भ्रावश्यकता होती थी। कुछ लंदन में रखे श्रसमाप्त चित्रों से शैली की रेखाशक्ति का पता चलता है। एक ही चित्र की कई प्रतिकृतियाँ भी तैयार कर ली जाती थीं। अनेक बार एक ही चित्र की अनेक कलाकार पूरा करते थे। एक लाका लीचता या, दूसरा उसमें रंग मरता था । उदाहरसातः साउथ केंसिंग्टन म्यू जियम के श्रकत्ररनामा में श्रादमलों के प्राग्रदंडवाले चित्र का खाका मिस्की ने

१ वही, ए० ४५६।

र वहीं, पृ० ४६०।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वहीं, १० ४६२।

४ वही।

तैयार किया था, उसमें रंग शंकर ने मरे थे । एक दूसरे चित्र का खाका मिस्की ने खींचा, रंग सरवन ने मरे, चेहरानामी तीसरे चित्रकार ने किया श्रीर 'सूरतें' माघो ने बनाई । श्रक्रवरनामा के रंग बड़े चटख हैं, विशेषतः लाल, पीले श्रीर नीले । उसके चित्र इस प्रकार ईरानी वर्ण परंपरा के ही विकास हैं। मारतीय चित्रकार रंगो की महारत श्रीर कोमल वर्णकारिता में श्रपने ईरानी उस्तादों से कहीं वढ़ गए थे। श्रीर प्रकृति के वैयक्तिक चित्रण में तो उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली जितनी उनके ईरानी उस्ताद भी कभी न कर सके थे। इस प्रकार के भारतीयों के बनाए सुंदरतम चित्र सत्रहवीं शती के पूर्वाई के हैं। वैसे श्रच्ले चित्र उनसवीं शती के श्रारंभ तक बनते गए थे।

श्रारंभ के सुगल चित्रण में ग्रंथचित्रण श्रिषक हुए। महाभारत का सचित्र श्रुत्वाद रज्मनामा के नाम से प्रस्तुत हुआ। रामायण का श्रुत्वाद भी बड़े व्यय से चित्रित किया गया। श्रुकबरनामा भी उसी परंपरा में प्रस्तुत हुआ। दास्ताने हम्जा का उल्लेख पहले हो चुका है। उसका श्रारंभ हुमायूँ के समय ही हो चुका था। रिसक्पिया की भी एक श्रद्भुत सचित्र हस्तिलिप मुगल शैली में उपलब्ध है। इस प्रकार के श्रमेक ग्रंथ सचित्र तैयार कर श्रागरा, दिल्ली श्रीर श्रुन्य नगरों के पुस्तक-संग्रहों में सुरिच्तित कर दिए गए। इस प्रकार कला का योग साहित्य को मिला। किसी युग में साहित्य श्रीर कला का इतना घना सानिध्य नहीं हुआ जितना सुगल काल में। श्रीरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् रहेले श्रीर श्रुवध के नवाव श्रुपने संग्रहों का श्राकार बढ़ाने के लिये इन ग्रंथसंग्रहों को श्रागरा-दिल्ली से छूट ले गए।

मुगल शैली प्रधानतः प्रतिकृति चित्रण है। उसमें व्यक्तिचित्रण की प्रधानता है। वस्तुतः वह शैली ही व्यक्तिवादी है। सामूहिक चित्रण में भी महत्व व्यक्ति का ही है। श्रक्षवर के शासनकाल (१६१३-१६६२) श्रीर जहांगीर (१६६२-८५) के शासन काल के श्रारंभ में प्रतिकृत चित्रण में खड़े व्यक्ति का पार्श्वचित्रण ही हुआ, प्रायः रूढ़ श्रीमिनिवष्ट शैली में। धीरे धीरे उसकी एकांतता शियिल हुई श्रीर नरनारियों के चित्र स्वामाविक बनने लगे। ईरानी माडल के बने चित्रों में बिंबल श्रीर श्रंगणीवरता का श्रमाव था। स्पर्श की गहराई भी उसमें न थी, उमार के श्रमाव में वे श्राकृतियाँ सर्वथा चिपटी लगती थीं। जहाँगीर के पिछुछे सालों में मारतीय चित्रकारों ने वह सारी न्यूनता पूरी कर दी। वे हल्की रेखा की छाया गजन की खूबी से डालने लगे श्रीर इस प्रकार उन्होंने श्रपनी श्राकृतियों को श्रद्भुत चमता से इल्की गोलाई प्रदान की। इसी काल उस कला

१ वही, ५० ४६२।

२ वही।

में विदेशी छायातप का ग्राविर्माव हुग्रा जिसने रेखा श्रौर राग को दुर्नल कर दिया। प्रतिकृतिकारिता के चरम विकास ने डिजाइन (श्राठेखन) श्रौर श्रलंकरण को शिथिल कर दिया। मेघों श्रौर फूलपित्तयों के चित्रण में विदेशी प्रभाव ने घर कर लिया। श्रठारहवीं शती के पिछुळे चित्रों में यह विदेशी प्रभाव साफ लिखत होता है।

सगल शैली का प्रसुत्व मारतीय चित्रकला पर १६२७ वि॰ से प्रायः ढाई सी वर्ष रहा । इस बीच एक से एक श्रिभराम चित्र हजारों की संख्या में वने । हिंद-इरानी प्रति भी श्रफबर के उद्योग से खूब घुली मिली श्रीर दोनो के समन्वय की चरम एकता जहाँगीर श्रीर शाहजहाँ के शासनकाल में हुई। श्रीरंगजेन कलाहेषी था, उसने कला को प्रश्रय नहीं दिया। मुगल काल में कई सौ चित्रकारों को राजकीय संरक्षा मिली। स्वयं श्रबुलफजल ने चित्रकला में निष्णात लगभग सी कलावंतों का उल्लेख किया है। उनमें प्रधान सन्नह थे जिनमें प्रायः सभी के इस्ताचर चित्रों पर मिल जाते हैं। १६५७ वि॰ के लगभग प्रस्तत इस्तलिपि वार्कियाते वाबरी में बाईस चित्रकारों के इस्ताच्चर हैं। महत्व की बात है कि इन प्रधान चित्रकारों में हिंदू नाम अधिक है। अबुलफजल के गिनाए सत्रह कलावंतों में केवल चार मुसलमान हैं, शेष तेरह हिंदू। मुसलमान हैं: (१) मीर सैयद म्राली, (२) ख्वाचा अञ्दुस्तमद, (३) फर्चल कल्मक और (४) मिस्की, और हिंदू हैं: (५) दसवंत, (६) बसावन, (७) केसो, (८) लाल, (६) मुकुंद, (१०) माघो, (११) जगनाय, (१२) महेश, (१३) खेमकरन, (१४) तारा, (१५) स्वला, (१६) इरिबंस श्रीर (१७) राम। उसी प्रकार रज्मनामा के इस्ताचरों में भी २१ हिंदुश्रो के हैं, ७ मुसलमानों के।

चौपायो श्रीर पिच्यों के चित्रण में मुगल चित्रकारों ने श्रद्भुत प्रतिभा प्रदर्शित की । मंसूर उस क्षेत्र में सर्वया बेजोड़ था । कलकत्ते की श्रार्ट गैलरी में रखे जहाँगीर के बनवाए मुगें के चित्र का सौंदर्य चीनी चित्रकार भी नहीं मूर्त कर सके ।

- व्यक्ति (प्रतिकृति) चित्रण मुगल कला की, जैसा कहा जा चुका है, विशेषता है। मुगल सम्नाटों के अत्यंत यथार्थ और अवयव-आनत चित्र बने। उनको जैसे सदियों पार हम रूबरू देख छेते हैं। इनमें कुछ इंडिया आफिस लाइब्रेरी (लंदन) में रखे दारा शिकोह के उस अल्बम में हैं जिसे उसने बड़े प्यार से अपने इस्ताच् के साथ नादिरा बेगम को मेंट किया था। अकबर और उसके मित्रों के अनेक मुंदर चित्र उपलब्ध हैं। एक में वह सलीम को पास बिटाए बैटा है, दूसरे में एक औरत की फरियाद सुन रहा है। इस प्रकार के उसके बीसो चित्र हैं।

शालीन शाहजहाँ की चित्रसंपदा भी बड़ी थी। मुगल कला का मुनहरा युग उस सम्राट् का शासनकाल था। उसके जिस युग ने ताज खड़ा किया उसी ने मुगल शैली के श्रीभरामतम चित्र लिखे। पुराने रक्तरंजित चित्रों का स्थान संयत, शांत, दरबारपरक चित्रों ने लिया। चटल रंग कोमल पड़ गए, सुरुचि सँवरी। उस काल के प्रधान चितेरे थे चतरमन (कल्यानदास), श्रनूपचतर (राय श्रनूप), दारा शिकोह का संरचित चितेरा मनोहर, मुहम्मद नादिर समरकंदी, भीर हाशिम श्रीर मुहम्मद फकीरुड़ा खाँ।

उस काल के चित्रकारों के प्रिय श्रालेख्य लेला मजनूँ, शिरीं खुसर, कांता कामरूप श्रीर रूपमती बाजबहादुर भी थे। रूपमती श्रीर बाजबहादुर मालवे (मांड्र) के रानी राजा थे। दोनो ही किव थे। रूपमती पहले वेश्या थी जो बाजबहादुर की प्रिय पत्नी हो गई थी। उनके प्रण्य के गीत श्राज भी गाए जाते हैं। कला श्रीर साहित्य को प्रस्पर निकट लाने में उनका प्रयत्न श्रसाधारण था।

श्रीरंगजेन स्वयं यद्यपि कला की श्रोर से उदासीन था श्रीर उसने स्वयं साचात् उसे संरक्षा नहीं दी, पर उसके समय में उस कला का हास न हुश्रा। दिल्ली श्रीर श्रागरे में, राजपुताना, बुंदेलखंड, पंजान हिमालय की हिंदू रियासतो में श्रानेक उमरा श्रीर राजा थे जो श्रपने श्रपने चित्रकार रखते थे। इस कारणा मुगल शैली मर न सकी, श्रीरंगजेन के बाद भी राजधानी तथा श्रान्य नगरों में सौ वर्ष से श्रिषक काल तक उसके श्रच्छे श्रच्छे प्रयास होते रहे। हाँ, इतना श्रवश्य हुश्रा कि राजधानी का केंद्र टूट गया श्रीर चित्रकार विखर गए। फिर भी इससे एक लाम हुश्रा कि मुगल शैली प्रांतो में पहुँची श्रीर वहाँ उसकी कलमें लगीं, वहाँ उसके प्रभाव से प्रांतीय शैलियाँ विकसीं। मुगल शैली का विकास भारतीय था, भारतीय चित्रकला में उसके योग ने सोने में सुगंध मर दी।

(४) राजपूत शैली—राजपूत शैली का विकास, कुछ अंश में, मुगल शैली की सहायता और प्रमान से राजपुताना, बुंदेलखंड और हिमालय-पंजाब के रजवाड़ों में हुआ। उस शैली के चित्र सोलहवीं शती के अंत (वस्तुतः सत्रहवीं शती के आरंभ) और उत्रीसवीं शती के बीच बने। उस शैली के चित्र दो प्रकार के हैं—राजस्थान और बुंदेलखंड के राजस्थानी और पहाड़ी। पहाड़ी के भी दो स्थानीय माग किए जाते हैं, (१) सतलज नदी के पश्चिम के पहाड़ी प्रदेशों के चित्र और (२) उसी नदी के पूरव के पहाड़ी प्रदेशों के। इनमें पहले प्रकार के चित्र और (२) उसी नदी के पूरव के पहाड़ी प्रदेशों के। इनमें पहले प्रकार के चित्र का आलेखन विशेषतः जम्मू में हुआ। जम्मू के आसपास की सारी रियासतों की चित्रकला जम्मू शैली कहलाती है। सतलज से पूरव के रियासती चित्रों का नाम काँगड़ा पहा जिसकी परिधि में जलंघर की निकटवर्ती रियासतें आई। गढ़वाल की

स्थानीय शैली का उदय कॉगड़ा कलम से ही अठारहवीं शती के अंत में हुआ। लाहीर और अमृतसर के चित्र भी इसी किसम के मेद हैं।

राजपुत शैली मूल रूप से देशी है पर निःसंदेह उसपर मुगल का गहरा प्रमाव पहा है. विशेषतः चित्रगत वास्तु श्रीर राजस्थान की वेशभूषा पर ! कुछ राजस्थानी चित्रों के ऊपर तो इतना मुगल प्रमाव है कि देखनेवाला भ्रम में पड जाता है। रंगों के प्रयोग, भूमि की तैयारी श्रीर विषयों के चयन में इस शैली के चित्र देशी परंपरा का प्रयोग करते हैं। जयपुर, हैदराबाद श्रीर बीजापुर की शैलियो में भी भगल शैली की प्रतिकृतिकारिता का प्राचर्य है। वैसे राजपूत श्रीर भुगल शैलियों में श्रांतर भी कुछ कम नहीं। सुगल शैली प्रतिकृतिपरक श्रीर व्यक्तिप्रधान है. राजपुत शैली, विशेषतः रागमाला श्रीर पहाडी, विषयप्रधान । राजपुत शैली मध्यकालीन हिंदी साहित्य की प्रायः प्रत्येक प्रवृत्ति को चित्रित करती है। उसके चित्र बिना मारतीय महाकाव्यों, पुराशों, रामायग, महामारत, श्रीमद्भागवत, संगीत शास्त्र, कामसूत्र श्रीर रीतिकान्य जाने भले प्रकार नहीं समझे जा सकते। उनमें कला श्रीर साहित्यबोध का अद्भुत संयोग प्रस्तुत है। रागिनी चित्रगा तो कला श्रीर साहित्य की गंगा जमुना में सरस्वती का संगम कर त्रिवेशी का संयोग उपस्थित कर देता है। मुगल चित्रण, जैसा कहा जा चुका है, लघुचित्रण है, राजपूत शैली मित्तिचित्रण की परंपरा में है, मित्तिचित्रण का लघुकृत रूप। गुगल चित्रों की काया बँधी हुई है, पहाड़ी चित्रों की प्रवहमान, छंदयुक्त । मुगल चित्रों का छायातप राजपूत शैली के चित्रों में नहीं मिलता। रात दिन के प्रकाश को रंगों के उतार चढ़ाव से उनमें नहीं व्यक्त किया जाता, मशाल, दीपक आदि से उसका बोध करा दिया जाता है। उस शैली के चित्र प्रधानतः सुगल चित्रों के पीछे होते हुए भी मध्यकालीन श्राभास उत्पन्न करते हैं, मुगल चित्र सावधि ।

रागमाला चित्रों में संगीत खुल पड़ा है। संसार के किसी देश की कला में साहित्य, संगीत और चित्रण का इतना घना संबंध नहीं हुआ। इनमें रागों और रागिनियों को प्रवहमान श्रवयन दिए गए हैं, कल्पना के अदभुत चमत्कार द्वारा नाद को आकार देने का सफल प्रयास हुआ है। छह रागों और तीस रागिनियों के प्रयक् प्रयक् श्रयवा एकत्र श्रंयचित्रण के रूप में इनका अंकन हुआ है। किस वातावरण में कौन राग या रागिनी गाई जाती है, यह उनमें आलिखित होता है। साथ ही अनेक चित्रों पर रीतिकालीन कियों की तिद्विषयक किवता भी लिखी होती है, अनेक बार रागों के लच्चा मी लिखे होते हैं। काश कि मुगल लिपिचित्रण की माँति रागमालाओं के चितेरे मी अपने ठेखन को श्रपनी कृतियों की ही माँति प्राण दे पाते!

बम्मू शैली के चित्रों पर ठाकरी अच्रां के लेख होते हैं। इन चित्रों में रामलीला, रासलीला के अतिरिक्त रागमालाएँ भी राजस्थानी से भिन्न रीति से लिखी गई हैं। श्रलंकारशास्त्रों के श्रनुकूल नायकनायिका मेद भी इनमें चित्रित हैं जो रागिनी चित्रों की भॉति साहित्य को चित्रकला के निकट खींच लाते हैं। इस शैली के चित्र सत्रहवीं-श्रठारहवीं शती में बने, प्रतिकृतिपरक, श्रधिकतर पिछुछे काल।

कॉगड़ा श्रीर उसकी गढ़वाली तथा सिक्ख कलमें श्रठारहवीं शती के श्रंत श्रीर उनीसवीं के श्रारंभ में लगीं। कॉगड़ा कलम का विकास श्रीर प्रसार कॉगड़ा के श्रंतिम प्रवल राजा संसारचंद (१८३१-१८८०) के संरक्षण से हुशा। राजपूत शैली की यह तीसरी श्रीर पिछुली परंपरा थी। इस शैली में रागिनीचित्रण नहीं हुश्रा। इसके प्रिय विषय हैं कृष्णालीला, नायक नायिका-मेद, शाक्त रुपायन, रामायण महाभारत की कथाएँ। इन चित्रों के लेख सदा नागरी में लिखे होते हैं, श्रिष्ठिकतर जाने हुए हिंदी कवियों के, विशेषतः केशवदास के। इनमें प्रासादों श्रीर पहाड़ी स्थानों का श्रालेखन मले प्रकार रहता है, जहाँ तहाँ हिमालय के हिमाइत शिखरों श्रीर देवदारों का भी उनमें श्रंकन होता है। नल दमयंती कथा की सीरीज की सीरीज उनमें चित्रित मिलती हैं। इन चित्रों के रंग शांत श्रीर शीतल का श्राभास उत्पन्न करते हैं। इनकी रेखाश्रों में वड़ी तरलता है, विशेषकर परिधानों की रेखाश्रों में। राजस्थानी रागमालाश्रों की माँति वे पुंत्त्व की नहीं नारीत्व की घनी हैं। वे भावप्रधान हैं, श्रावेगप्रधान नहीं।

श्रठारहवीं शती के श्रंत में गढ़वाली कलम का उदय हुश्रा। शाहजादा सलीम के साथ श्रीरंगजेव के भय से भागकर एक चित्रकार परिवार गढ़वाल में वस गया था। उसी कुल की पाँचवीं पीढ़ी में इस कलम का विशेप घनी प्रख्यात-नामा चित्रकार मोलाराम (१८१७-१८६०) हुश्रा। यह कलम काँगड़ा शैली के निकटतम है। पंजाब की सिक्ख कलम भी काँगड़ा की ही एक शाखा है जो साधा-रण्यतः १८३२ श्रीर १६०७ के बीच फली फूली। सिक्ख संप्रदाय में पुराण श्रीर मूर्तियाँ न होने के कारण वह कलम प्रतिकृतिप्रधान हो गई। इससे उसमें मुगल शैली की ही माँति गुकश्रो श्रादि का श्रकेले श्रयवा दरवार में व्यक्तिपरक चित्रण हुश्रा, वैयक्तिक श्रमिप्राय पर विशेष वल डाला गया।

- (४) दकनी (दिक्षिणी) शैली—दकनी शैली भी मुगल कलम से प्रभा-वित प्रांतीय शैली है। यह भी अधिकतर प्रतिकृतिप्रधान है। इस शैली के भी तैकड़ों चित्र आज उपलब्ध हैं जो दकन के नवानों और मुल्तानों, श्रमीर उमरों के हैं। इस कलम के दो विशिष्ट केंद्र वीजापुर और हैदरानाद (दकन) थे। उनके राज-कुलों की संरक्षा में ही ये अधिकतर फलेफ्ले।
- (६) वर्तमान शैली—वर्तमान काल में तीन प्रकार की शैलियाँ चर्ली— यूरोपीय कला से प्रभावित, पुनर्जायितक, श्रीर प्रगतिशील । वैसे यूरोपीय कला का

प्रभाव तो मुगलकाल में ही भारतीय चित्रण पर पड़ने लगा था। पर वह देशी प्रतिमा को उस काल इतना दूषित न कर सका। पर उन्नीसवीं शती के मध्य उसका विशेष सत्यानाशी प्रभाव इस देश की कला पर पड़ाः। त्रावणकोर के राजा रिवयमी उस दिशा में विशेष सयत्व हुए। उन्होंने यूरोपीय िवनीनी शैली का ऐसा उपयोग किया कि सारा युग उसके प्रभाव से दूषित हो गया। हिंदू देवी देवताश्रों का चित्रण भावहीन निःस्वाद रूप में प्रारंभ हुआ। उन चित्रों से बाजार भर गए। देश में जो कलासंबंधी सुरुचि का सर्वथा अभाव हो गया था उससे घर घर उन चित्रों का मारक प्रचार हुआ। मदुरा के रामस्वामी नायह के चित्र भी उसी परंपरा के हैं।

हैवेल श्रीर श्रवनींद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण का एक राष्ट्रीय श्रांदोलन इस सदी के श्रारंभ में चला । श्रपनी प्राचीन कलासंपदा को स्वदेशी प्रतीकों के श्राधार से फिर से प्राप्त करने का प्रयास हुश्रा । श्रपने देश की कला के प्रति जनता का विश्वास जागा । श्रजंता के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी । ठाकुर के श्रनेक शिष्यों ने श्रजंता के दरीगृहों के चित्रों की नकल की । स्वयं श्रवनींद्रनाथ श्रच्छे चित्रकार ये श्रीर श्रजंता तथा मुगल शैली में उन्होंने कुछ मुंदर चित्र बनाए । जापानी कलम का भी उनपर प्रमाव पड़ा । परंतु उनकी कला से कहीं ऊँचा उनका श्रांदोलन या जो देशन्यापी हुश्रा । श्रजंता शैली का विशेष प्रमाव बंगाल के चित्रकारों पर पड़ा । बंगाल की कलम ही श्रजंतावर्ती हो गई । ठाकुर के श्रनेक शिष्य मुंदर चित्रकार हुए जिनमें नंदलाल बोस का स्थान विशेष ऊँचा है ।

इन्हीं दिनों बंबई के चित्रकारों पर यूरोपीय कलम का अत्यंत हैय प्रभाव पड़ता का रहा था। इतने दूरगामी अजंता आंदोलन का भी उनपर कोई प्रभाव न पड़ा और वे अपने चित्रों में कोई सिद्धांत अथवा आदर्श न उतार सके। इससे उनमें न आदर्श से प्रेरणा मिली न आस्था से बल मिला। उनको यूरोपीय कला आंदोलनों का भी लाभ न हुआ। ये उपेच्चणीय घटिया किस्म की यूरोपीय शैली के चित्रों से ऊपर न उठ सके। नकल, प्रकट है, महान् कला नहीं प्रस्तुत कर सकती।

पर बंगाल में शीघ्र श्रजंता शैली के श्रातिरिक्त मी एक प्रवल लोकचित्र-शैली का श्रारंम हुन्ना। जामिनीराय ने लोकचित्रों का बंगाल में श्रारंम किया। सदा से दीवारों पर श्रच्छे बुरे चित्र बनते श्राए थे। उनमें नई ताजगी ढालकर उस चितेरे ने उन्हें चित्रपट पर उतार लिया। लोकचित्रों ने त्लिका को नया बल दिया। इससे यथार्थ की श्रोर मी लोगों का ध्यान गया श्रीर देश की जनता की बास्तविक स्थिति के मी समवेदनाशील श्रंकन हुए। तैलचित्रों का प्रादुर्भाव श्रवतक हो चुका था। यूरोपीय शैली का वह प्रमाव इस देश की कलम पर पड़ा। सर्वया श्राधुनिक यूरोपीय पद्धित के अनुसार प्रभावनादी चित्र इस देश में पहले पहल अवनींद्रनाय ठाकुर के माई गगनेद्रनाय ठाकुर ने बनाए। परंतु उस समय अनंता की आदर्शनादी शैली के आगे यह टिक न सकी। इसका फिर भी बंगाल से कहीं अधिक विकास बंबई के नए चित्रकारों ने किया। यूरोप से सीधा संपर्क भारत का कला के क्षेत्र में भी कब का हो चुका या। अनेक कलाकार पेरिस आदि में अभ्यास भी कर चुके थे। वे फांस की अनेक नई प्रवृत्तियों के संपर्क में आए और स्वदेश लौटकर इस देश में उन्होंने अपने प्रयोग आरंभ किए। एक नई दिशा उन्हें मिली। गाँवों के चित्र नई पद्धित से नई आस्था और समवेदना से वे बनाने लगे। सामानिक यथार्थवाद का एक नया जनपरक प्रगतिशील संसार भारतीय चित्रभूमि पर उतर चला।

## ३. भारतीय चित्रकता की भावभूमि

भारतीय चित्रकला की भावसूमि अत्यंत प्राचीनकाल से ही आधिदैविक तथा श्राध्यात्मिक थी। सभी मांसल, भौतिक, थौन तक श्रादर्श यहाँ की कला मे चले परंत सदा उनका संपर्क मान श्रीर श्रास्था से था। इसी से यहाँ कला केवल कला के लिये प्रश्रय न पा सकी, वह उद्देश्यपरक बनी रही। ध्यानयोग का उसमें वड़ा महत्व माना गया। ध्यानयोग से विरहित चित्रकार को उचित ही शिथिलसमाधि की संज्ञा मिली। कालिदास ने इस कलासंबंधी दोष की श्रोर श्रपने नाटक मालिय-काग्निमित्र भें सार्थक संकेत किया है। राजा ने मालविका का हाल का बना चित्र देखा है ग्रीर उसके श्रंगांग-सोंदर्थ से इतना प्रभावित होता है कि उस चित्र को वह श्रतिरंजित मानता है पर जब मालविका को प्रत्यन्त देखता है तब उसकी बिलकुल दूसरी ही स्थिति हो जाती है। उसे लगता है कि चित्रकार मालविका के सोंदर्य के साय न्याय नहीं कर सका था। उसका वह दर्शन न कर सका क्योंकि निश्चय वह शिथिलसमाधि या, समाधि का शिथिल था। इस शिथिलसमाधि दोप का निरूपगा शुक्रनीति<sup>२</sup> ने स्पष्टतः किया है। उसका श्रनुशासन है कि कलाकार ग्रालेख्य के प्रति उसे लिखने के पहले समाधित्य हो । जब समाधि में उसका वह सांगोपांग दर्शन कर लेगा, जब आलेख्य प्रत्यच्चमूर्त उसकी समाधि में उठ आएगा तभी वह श्रपने विषय के श्रंकन में सफल हो सकेगा वरना वह शिथिलासमाधि हो नाएगा, उसका श्रंकन श्रस्तल हो नाएगा।

१ श्रंग २, श्लोक २—शिथिलसमाथि।

<sup>2 8, 8; 280-40 1</sup> 

इस प्रकार भारत का चित्रण भावप्रधान रहा है। उसके सिद्धांतग्रंथों में इस दिशा में निरंतर अभिमत निरूपित हुए हैं। यही कारण है कि उसके श्रंकन के विषय सर्वदा ताजे बने रहे। अभिज्ञान शाकुंतल का राजा अपने विरह के अवसाद से ऊपर उठने के लिये, अपनी चुटीली रिक्तता भरने के लिये, शकुंतला के चित्र बनाता है। एक स्थल पर जो वह दुष्यंत से अपने त्लिकागत चित्र की व्याख्या करता है वह इस आदर्श मावपद्धति को भले प्रकार व्यक्त करता है। वह कहता है 'अभी इंसमिश्चन लांछित सिकतातटसनाथा मालिनी की घारा लिखनी है, घारा हिमालय की उन श्रेणियों के बीच बहती, जिनपर मृग बैठे हों, और शाखाओं से बल्कल लटकाए ऐसा वृद्ध श्रंकित करना है जिसके नीचे बैठी मृगी अपने मृग की सींग से अपना वामनयन खुजला रही हो।'

श्रद्भुत योजना है, भावप्रधान । गाईस्य श्रीर भाववंधन प्रेम का श्रंकन इससे सुंदर नहीं हो सकता। मृग की सींग उसकी रक्षा श्रीर श्राक्रमण का साधन है, उसके शरीर का कठोरतम, भयावह, क्रूरतम श्रंग। श्रीर मृगी का नयन उसके शरीर का कोमलतम मर्म है पर उसे वह मृग की सींग की नोक पर मात्र रखती ही नहीं उससे वह उसे खुजाती है, घषिंत करती है। परस्पर विश्वास की, प्रण्यजनित श्रास्था की, यह श्रमिराम चरम परिण्यित है। श्रीर यह भावप्रधान नोध चित्रकार के दर्शन में श्रा गया है। उसका श्रंकन भला कितना श्राई, कितना तरल, कितना छंदप्रधान, कितना कोमल होगा—सत्यं, शिवं, सुंदरम्।

# चतुर्थ अध्याय

## संगीत

### १. क्षेत्र

संगीत गायन, नर्तन और वादन के समाहार को कहते हैं। साथ ही संगीत एक शास्त्रीय पद्धति की श्रोर संकेत करता है। उस पद्धति का चरम वैज्ञानिक विकास भारत के लंबे इतिहास में हुआ। वस्तुतः संगीत कला इस देश में विज्ञान के पद पर श्राविष्ठित हुई।

#### २. पद्धति का विकास

वैसे उल्लिस होकर गा उठना तो वर्षर प्रसन्नता का भी परिगाम हो सकता है और संगीत का आरंभ भी उसी आधार से हुआ परंतु चिंतन का सम्य सहारा मिलते ही बड़े प्राचीन काल में ही उसमें एक पद्धित का उदय होने लगा और धीरे धीरे गीत, उत्य और वाद्य के संयोग ने उस पद्धित को कला का रूप दिया। उल्लास में गा उठना गान निश्चय उत्पन्न करता है पर कला नहीं। कला सचेत प्रयास और गुनी हुई साधना का पद्धितपूर्ण रूप है, वह अनायास आचिरत नहीं होती। कला वह वस्तु है जो न केवल उल्लास के अवसर पर वरन् आवेशों की साम्य स्थिति में भी निदिशित की जा सकती है। स्थितिविशेष को विशिष्ट लय सुर के साथ नादादि के माध्यम से वह बार बार सिरज सकती है, जैसे बार बार एक राग एक ही पद्धित से गाया जा सकता है। इससे उल्लासजनित व्यमिचार और मान्यता का शमन हो साधना का इष्ट में अव्यभिचार और अनन्यता सिद्ध होती है। इसी प्रकार एक ही श्रीली से नाद, बिंब, अनुकार्य, आदि की बार बार अनुकृति कला है। इस रूप में संगीत कला है और उसकी शास्त्रीयता उसे कला और विज्ञान का पद प्रदान करती है।

यह शास्त्रीय पद्धित कन इस देश में प्रारंभ हुई यह कह सकना तो किटन है पर जिन गंघवों ने संगीत को ध्राराध्य मानकर पेशे के रूप में विकिष्ठत किया उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी श्राता है। वेद की ऋचाएँ तो वरावर गाई ही जाती थीं श्रीर विशेष पद्धित से जिसमें भूल अद्धम्य श्रापराध थी। ऋग्वेद की ऋचाधों से सामवेद गानवेद वनकर प्रस्तुत हुआ। उद्गातृ उसका विशिष्ट गायक बना। कुछ काल बाद गंधवंवेद का भी प्रग्रयन हुआ जिसमें पहली शास्त्रीय पद्धित निरुपित

हुई। विक्रमी शतियों के आरंम में भरत ने नाट्यशास्त्र में संगीत का श्रमिनय से इतना श्रविञ्ज्ञित संबंध होने के कारण उसकी विशद व्याख्या की। काव्यों में श्रनेकानेक बार संगीत का उल्लेख हुआ।

कालिदास ने अपने मालिकाग्निमित्र नाटक के पहले श्रौर दूसरे श्रंकों में संगीत श्रीर श्रमिनय के कलासिद्धांत पर विस्तृत कथोपकथन कराया है । तब तक (पाँचवीं शती विक्रमी ) मारतीय शास्त्रीय संगीत का पर्याप्त विकास हो चुका था। 'मूर्च्छना', 'राग' श्रादि की श्रोर महाकवि ने संकेत किया है , साथ ही वीणा ( श्रन्यान्य पर्याय परिवादिनी, वल्लकी, तंत्री, सुतंत्री ), वेणु (वंशकृत, वंशी ), मृदंग ( श्रन्यान्य पद्धति, पुष्कर, मुरच ), त्यं ( तुरही ), शंख, दुंदुमी ( नगाड़ा ) श्रीर घंटा का उल्लेख किया है ।

परंतु आश्चर्य की बात है कि शुद्ध संगीतशास्त्रों का प्रगायन प्रायः पिछ्छे ही काल में हुआ है। लगता है कि संगीत के शास्त्रीय रूप का सांगोपांग विकास या कम से कम उसकी शास्त्रीय विवेचना हिंदू मध्ययुग में ही हुई। गंधववेद श्रीर नाट्यशास्त्र म्नादि तो निःसंदेह पहले वन चुके थे परंतु शुद्ध गायन की पुस्तकें ग्यारहवीं शती के पश्चात ही रची गईं। लोचन कवि की रागतरंगिणी संभवतः बारहवीं शती में लिखी गई श्रौर शार्क देव का संगीतरत्नाकर तेरहवीं शती में । फिर रागमाला, रागमंजरी श्रीर सद्रागचंद्रोदय प्रस्तुत हुए। सोमनाथ का रागविनोध १६६७ में रचा गया, दामोदर मिश्र का संगीतदर्पण १६८२ में. छहोबल का संगीत-पारिजात श्रीर पीछे। श्रन्पविलास, श्रन्पांकुश श्रीर श्रन्पतंत्र भवभट्ट ने श्रठारहवीं शती के आरंभ में रचे । श्रद्धारहवीं-उन्नीसवीं शती में श्रवध के नवाबी की संरक्षा में मुहस्मद रजा ने नगमए असभी लिखा। इसी में ग्रुद्ध विलावल की व्याख्या हुई जो कभी का हिंदुस्तानी संगीत का श्राधार वन चुका था। उन्हीं दिनों जयपुर के महाराज प्रतापसिंह ने संगीत के सारे विशेषज्ञों को एकत्र कर उनकी सहायता से संगीतसार का प्रण्यन किया। कृष्णानंद व्यास ने उन्नीसवीं शती में संगीतकल्पद्रुम लिखा। उस शती के श्रंत मे नवाब रामपुर का दरबार संगीत के श्राधुनिक विकास में बड़ा प्रयत्नशील हुआ। खयं साहेबजादा नवाब सम्रादत म्राली खॉ ने उर्दू में श्रसाघारण संगीतग्रंय रचना शुरू किया जो उनकी श्रसामयिक मृत्यु के कारण श्रपूर्णं रह गया। उस दिशा में उर्दू का मारिफाते नगमात श्रच्छा प्रयास है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> अञंक २।

र नहीं, श्रंक १ श्रीर २; उ० मे॰, २३; देखिए लेखक का 'इंडिया इन कालिदास', ए॰ २२४-२१।

३ इंडिया०, पृ० २२७।

भातखेंडे ने इघर प्राचीन भारतीय संगीत के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया श्रीर श्रनेक ग्रंथ लिखकर संगीत की सुरझाती पौघ को सींच उसे हरा किया। श्रतिया वेगम ने भी इस दिशा में श्रच्छा प्रयास किया है।

#### ३. शास्त्रीय पद्धति

गीत राग, ताल, स्वर श्रादि से गाए जाते हैं। भरत मुनि के श्रनुसार राग छः हैं— मैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग श्रीर मेघ। दूसरी गणना के श्रनुसार रागो में कौशिक श्रीर सुराग के स्थान पर श्री श्रीर मालकोश गिने जाते हैं। प्रत्येक राग की पाँच या छः रागिनियाँ होती हैं। इनके श्रनेक पुत्र श्रीर उन पुत्रो की श्रपनी भार्याएँ होती हैं। रागिनियाँ रागो से किंचित् कोमल होती हैं। दिन श्रीर रात श्राठ मागो में बाँठ लिए गए हैं श्रीर प्रत्येक माग में उपयुक्त राग रागिनियाँ गाई जाती हैं।

संगीत के सात श्रंग (सतांग) होते हैं। राग उनमें से एक है, शेप छः स्वर, ताल, वाद्य, चृत्य, भाव श्रोर श्रर्थ हैं। इनमें नृत्य तो नाच से संबंध रखता ही है, भाव नृत्य, गीत श्रोर श्रमिनय तीनो के भंग श्रीर स्थितियाँ व्यक्त करता है। श्रर्थ का संपर्क राग श्रीर ताल से है।

स्वर सात होते हैं षड्ज, ऋषम्, गाधार, मध्यम, पंचम, धैवत श्रौर निपाद। इन स्वरों के सात संकेत हैं—सा रे ग म प घ नी। प्रत्येक स्वर पशु श्रथवा पत्ती के स्वर से लिया गया है, जैसे षड्ज मयूर से ( षडज स्वादिनी केका ), श्रयम पपीहा से, गांधार बकरे से, मध्यम सारस से, पंचम कोकिल से, धैवत श्रश्व से, श्रौर निपाद गज से। स्वर वीगा श्रादि तार वाले वाद्यों पर साथे जाते हैं।

ताल नाद के कालमान हैं। उनकी अनेक मात्राएँ होती हैं। उसमे तीन प्रकार की लय होती हैं—हुत, मध्य श्रौर विलंबित (हुतो मध्यो विलंबितश्च लयः स त्रिविधो यतः)। ताल के वाद्य पखावन, पुष्कर, तवला आदि हैं।

राग गाने की अनेक शैलियों हैं। सबसे कठिन और प्राचीन ध्रुपद है। यह वहुत मारी मी है और बड़े अभ्यास से गाया जाता है। इर ताल पर अधिकार रखनेवाला ही इसे गा सकता है। यह विलंबित और मध्य लय में ही गाया जाता है। ग्वालियर का राजा मानसिंह (१५४३-१५७३) इसका बढ़ा जानकार था। बैजूबावरा और तानसेन उसके प्रधान सहायक थे। होरी गाना भी कठिन है। कृष्ण और गोपियों के गीत वसंत और होली के अवसर पर इस शैली में गाए जाते हैं।

<sup>ी</sup> रघु०, १, ३६।

इसके ताल ( धमार के ) बड़े पेचीदे होते हैं। खयाल भी सभी रागों का होता है। प्रपद के निपरीत इसकी लय काट कट बदलती जाती है। इसका निर्माण पंद्रहवीं शती में जीनपर के सलतान हसेनशाह शर्की ने किया पर इसे माध्य की चोटी पर पहुँचाया दिल्ली के सहस्मद शाह के दरवारी गायक सदारंग ने । हसेनशाह ने जीनपुरी, हुसेन कान्हरा, हुसेन टोडी राग श्रादि भी प्रचलित किए। टप्पा पहले पंजाब के पीलवानों का गाना था। हीर राँका की कथा वे उसी में गाया करते थे। श्रवध के नवाब श्रासफ़दौला के दरबारी गायक शोरी ने उसमें प्राण फ़ॅककर उसे विशेष गौरव दिया । बाजखानी मालवा के सुलतान बाजबहादुर की चलाई हुई है । तराना, कील, नक्श, गुल म्रादि म्रमीर खुसरो ने प्रचलित किए। कील कीव्वाली ताल से गाया जाता या, उसका विषय अधिकतर तसव्युफ होता था। भजन साधु श्रादि गाया करते थे, पद श्रीर कीर्तन भी। इनके बनानेवाले भीरा, सूरदास, वुलसीदास, मिलारीदास श्रीर इन सबसे पहले कबीरदास थे। उमरी को इस देश में बड़े प्यार से गाया जाता है। इसका आरंभ भी मुसलमानों के योग से ही हुआ। वैसे ही गजल, घुन श्रीर लावनी भी। इनको प्रायः सभी गाते हैं। ध्रुपद श्रीर धमार चुने हुए उस्तादो तक ही सीमित है। प्रकट है कि अनेक राग और गाने के प्रकार मुसलमानों के श्रध्यवसाय से प्रचलित हुए । प्रायः सभी मुसलमानी दरवारों में संगीत श्रीर संगीतज्ञों का श्रादर हुश्रा। श्रनेकानेक हिंदू मुसलमान गीतकार मुसलमान दरबारों की संरक्षा में फर्ले फूले। अनेक मुसलमान उस्तादी श्रीर उनके संरचकों ने संगीत में नए अनुसंधान कर रागों श्रीर तालों की संख्या श्रीर माधुर्य में उन्नति की, फारस म्नादि के रागों का यहाँ प्रचलन किया भ्रौर इस देश को श्रनेक वाद्य दिए । कुछ लोकशैलियों को विकसित कर उन्हें ने उन्हें दरवारी गौरव दिया।

#### ४. वाद्य

वादन गीत श्रीर नृत्य का नित्य सहचर है। श्राज इस देश में बड़ी संख्या में वाद्य प्रचितत हैं। इनमें से श्रनेक श्रित प्राचीन काल से चले श्राते हैं, श्रनेक पिछले काल में बने। प्राचीनतम वाद्य संमवतः बॉसुरी है, बर्बर मानव की खोजी बनाई हुई। मनुष्य वनों में घूमता बाँस के स्राखो का स्पर्श कर बहती वायु द्वारा प्रसारित मधुर नाद सुनता रहा श्रीर एक दिन उसका रहस्य पा उसने बाँसुरी प्रस्तुत कर दी। नगाड़ा भी इसी प्रकार का प्राचीन वाद्य है श्रीर संभवतः तुरही (तूर्य) भी; शंख श्रीर धंटा तो निश्चय। परंतु इनमें केवल एक बाँसुरी है जिसका लित गायन से संपर्क है।

श्राच के श्रनेक उपलब्ध वाद्यों को हम आच की ही माषा में चार भागों में बॉट सकते हैं—तत, बेतात, घन श्रीर सेखर। तत प्रकार के वाद्य पीतल, लोहे के तार या रेशमी या स्ती डोरे से बॅंधे होते हैं जिन्हें लकड़ी, हाथीदाँत या मिजराव से बजाते हैं, जैसे—त्रीणा, सरोद, तंब्रा श्रादि। वेतात भी तार ही वाले वाजे हैं पर उनमें तार के नीचे चमड़ा लगा होता है श्रीर उन्हें घनुप से वजाते हैं। सारंगी, तांस, दिलक्वा श्रादि इस वर्ग के हैं। घन ढोल के से वाजे हैं लैसे पखावज, तबला, नगाड़ा। सेखर मुँह से फूँककर बनाए जाते हैं, जैसे—वॉसुरी, नफीरी, शहनाई।

तारवाले (तंत्री) बाजे उँगिलियों से बजाए जाते हैं। इनमें रुद्रवीगा बहुत प्राचीन है। इसका बजाना भी बड़ा फिठन है और इसपर अधिकार करने में जीवन लग जाता है। यह बड़ा मूल्यवान होता है। हाथीदाँत, सोना और चाँदी इसमें जड़े होते हैं। पर्याप्त पेंचीदा बाजा है। सरस्वती बीगा भी प्रायः इसी प्रकार की होती है। मूर्तियों में सरस्वती इसे ही घारण करती हैं। यह दिज्या भारत में अधिक चलती है। दोनों का सख्य पखावज से है। सितार (सेह = तीन, तार) अभीर खुसक का बनाया है। इसका साथी तज्ञला है। एकतारा, जैसा नाम से प्रगट है, एक तार का होता है। अधिकतर मंगते साधु इसे बनाकर मधुकरी माँगते हैं। तंनूरा नारद का बाद्य कहा जाता है। इसमें चार तार होते हैं। यह साज का बाजा है।

धनुष के योग से बजाए जानेवाले वादा ये हैं- खर्मोंच लक्ष्ड़ी का बना होता है श्रीर निचले भाग में तनिक चमड़ा लगा होता है। ऊपरी भाग सितार का सा श्रीर निचला सारंगी सा होता है। तौस की शक्ल बड़ी संदर होती है, मयूर की सी । उसी के रंग में यह रंगा भी होता है । दिलक्वा तौस ही है पर उसका सिर मोर का सा नहीं होता । सारंगी बड़ा मधुर वादा है, एक मुसलमान हकीम द्वारा निर्मित । इसके निचले माग पर चमड़ा चढ़ा रहता है । दो दल तार नीचे अपर करें रहते हैं। ऊपर के तारों को धनुष से बजाते हैं नीचे के तारों को उँगली से। सामिदा सिक्ख गुरु अमरदास ( अमृतसर के बसानेवाले ) का निर्माण है, प्रायः श्रंडाकार लकड़ी का बना, नीचे से खोखला, ऊपर लकड़ी के टुकड़े पर कसे तार। दोतारा दो तारों का होता है, मारवाइ में खूब चलता है। किसान बजाते हैं। कुछ फठिन तंत्री वाद्य दवाब और सरोद हैं। दवाब का निर्माण संमवतः सिकंटर जुलकरनैन ने किया। इसमें नीचे सात ऊपर चार तार होते हैं श्रौर यह तिकोनी लकड़ी से बजाया जाता है। सरोद भी ख्वाव की ही भाँति होता है पर उसकी गरदन हूक सी झकी होती है। सरोद संमनतः स्वरोदय का श्रपभ्रंश है। खुरवीन दिल्ली के शाहचादा काले साहव की बनाई मानते हैं। यह सितार से बहुत मिलती है पर तार रवाव के से होते हैं। सामने लोहे की पत्तर चढ़ी होती है। सुरिसंगार भी एक प्रकार का रुवाब ही है पर इसका निचला भाग चौड़ा श्रीर श्रंडाकार

होता है। इसे बजाना फठिन है। तरब को भूमि पर डालकर श्रर्थचंद्राकार लकड़ी से बजाते हैं।

नीचे लिखे बाजे मुँह से फूँकफर बजाए जाते हैं। इनमें सबसे प्राचीन कृष्ण की मुरली का उल्लेख बॉमुरी (वंशी) के नाम से हो जुका है। हिंदी साहित्य इस मुरली के नाद से प्रतिष्वनित है। इसे डफ के साथ बजाते हैं। श्रत्यों जा बॉस श्रीर काली लकड़ी (श्राबन्स) का बनता है। नीचे कुछ श्रिषक चौड़ा होता है। इसमें सात छेद बराबर दूरी पर होते हैं। इसका जोड़ा मी होता है। नई का निर्माण उमर खैयाम ने किया। शक्ल इसकी बंदूक की नली सी होती है। शंख का उल्लेख हो जुका है। त्यं (तुरही) को भी जो समूचा पीतल का होता है, डफ के साथ बजाया जाता है। सिंघा हिरन की सींग का होता है, मीर ता वे का होता है। इसका स्वर बहुत तेज होता है, कर्णकछ। पुंगी (बीन, वेणु) गाँपरे बजाते हैं। सर्प बड़ी मस्ती से इसे सुनते हैं। मुर्चेग चारो का समूह होता है जिसे मुंह के नीचे रखकर श्रलग से ही बोलकर बजाते हैं। स्वर इसका मधुर होता है।

ढोल डफ आदि के भी अनेक मेद होते हैं। ये ताल के वाद्य हैं। पखावज के तालों की अनंत संख्या है। ताल निरंतर बदलते हुए इसे दिनों बजाया जा सकता है। अपने प्रकार के नाओं में यह सबसे कठिन है। अपद और होरी श्रीर तृत्य तया वीगा के साथ इसे बजाते हैं। यह पीपे की शक्ल का लकड़ी का बना होता है, दोनों श्रोर चमड़ा चढ़ा होता है। चमड़े रस्तियों से खिंचे होते हैं। तबला वादन का आरंभ संभवतः सुघार खॉ घारी ने किया । यह वहा लोकप्रिय है। दो भागो में श्रलग श्रलग होता है, जमीन पर रखकर बजाते हैं। मजीरा दो धातु के कटोरे होते हैं जो रस्सी से जुड़े होते हैं श्रीर तनले के साथ वजाए जाते हैं, दोनो हायों से परस्पर टकराकर। धूमस और चॉप रोशनचौकी में वजते हैं, मिट्टी के तवलो की तरह, पर सामने रस्सी के सहारे गले से लटकाकर । नक्कारा ( नगाड़ा ) नौबत में बजता है। दो होते हैं, एक छोटा द्सरा बड़ा जील श्रीर नर। ये लकड़ी से ठोक-कर बजाए जाते हैं। चमड़े मढ़े धातु के बने होते हैं। ढोलक पखावज की शक्ल का पर कुछ छोटा होता है। उसे जमीन पर रखकर या गले से लटकाकर बजाते हैं। मफी श्रीर ताशा दोनों हाथ की लकड़ियों से शादियों में बजाए जाते हैं। कॉफ में बजनेवाले धातु के अनेक छोटे छोटे तेवे लगे होते हैं। डफ लकड़ी का होता है, चमड़ा मढ़ा चढ़ाया और बाँसुरी के साथ बजाया जाता है। इसक बंदर नचाने-वाले बजाते हैं। वह शिव का बाजा कहलाता है। खॅजड़ी नगाड़े की शक्ल की छोटी सी होती है, दोनों हाथों से बजाई जाती है। डफरा खँजड़ी से बढ़ा होता है, उसी शक्त का। करताल दोनी हाथों के ऋलग ऋलग होते हैं जिनमें घंटियाँ होती हैं श्रीर भजन गाते समय बजाए जाते हैं। जलतरंग पानी भरे सोलह छोटे बड़े चीनी प्याली से बनता है।

इन वाद्यों के अतिरिक्त कुछ वाद्य सदा एक साथ बनाए नाते हैं, यूरोपीय आकेंस्ट्रा की माँति, अधिकतर संगीतरचना (कन्सर्ट ) में। रोशनचौकी में चार बनानेवाले होते हैं। दो उन्स (वंशी की शक्त के बाजे) बनानेवाले, तीसरा चांप बनानेवाला चौया नो हिला हिलाकर अनुझना बनाता है। शहनाई का निर्माण हकीम बू अली सेनाई ने किया। यह भी उन्स की सी ही होती है। मंदिर शादि में कई आदमी मिलकर बनाते हैं। नौवत में नौ बनानेवाले होते हैं—दो शहनाई (बॉसुरीवाले, शहनाची), दो नक्कारची (नगाड़ेवाले) एक झॉक्तवाला, एक करनइची (करनईवाला), एक दमामावाला, एक बरीदार (नगाड़े गरम करने और हुका मरनेवाला) और एक नमादार (नेता या वेंड मास्टर)। नौवत राज-हार पर तथा मंदिरों के गोपुरों पर बना करती थी।

यह तो संक्षेप में वाद्यों का वर्णन किया गया है श्रन्यया उनकी संख्या इनसे कहीं श्रिधिक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक बजनेवाले बाजो की गणना भला त्योहार-प्रिय देश में हो कहाँ तक सकती है ?

#### ४. नृत्य

तृत्य सर्वत्र आदिमानव का वर्वर अवस्था से ही उल्लास का निदर्शक रहा है। परंतु इस अनियंत्रित उद्रेक को कला की सीमाओं में बॉधकर उसे विज्ञान का स्तर दिया गया है। इस देश में अत्यंत प्राचीन काल में ही हत्य को कला का पद प्राप्त हो गया था। मरत के नाट्यशास्त्र में उसका विशद विवेचन है। उससे बहुत पहले के ऋग्वेद में हत्य के अनेक उल्लेख हुए हैं। समन नाम के तत्कालीन मेले में तो तक्या तक्यायाँ दोनों मिलकर नाचते थे। गंधवों और अप्यराओं की, पेशे के रूप में हत्यगीत का व्यवसाय करनेवालों की, एक विशिष्ट जाति ही वन गई थी। शुंगकालीन उत्खचनों से उस काल के नृत्य पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है और मंदिरवास्तु के अलंकरणों में, विशेषकर खजुराहों के मंदिर के अलंकरणों से, तो नृत्य की भावमंगियों के अनेकानेक उदाहरण हैं।

कालिदास के काल तक तो मारतीय नृत्य श्रत्यंत विकसित स्थिति को प्राप्त हो चुका था। मालविकाग्निमित्र के पहले दूसरे श्रंको में गीत श्रोर नृत्य के सिद्धांतों पर पर्याप्त विवेचन हुआ है। कालिदास के श्रीर श्रन्य प्राचीन ग्रंथों में नृत्य श्रीर श्रिमिनय का श्रविन्छित संबंध रहा है। मालविकागिमित्र में दोनों संगीताचार्यों के विज्ञानसंधर्ष में श्रपना निर्ण्य देती हुई परिव्राचिका

९ श्रिषिपेशांसि वपते नृतुरिवामोर्णुते वच उस्तेव वर्जंश्न् । ऋ०, १, १२, ४।

२ वही, ६, ७४, ४; १०, ४४, ४, श्रादि । समनों में नृत्य सदा होते थे।

नृत्य श्रीर नाट्य का प्रयोग प्रधान कहती है। उसमें नृत्य को पंचांगीय कहा गया है । 'छिलिक' श्रयवा 'चिलित' नाम के एक श्रन्य प्रकार के नृत्य का भी उल्लेख कालिदास ने किया है । यह चार पदों के गीत चतुष्पद पर श्राधारित था। टीका-कार काटयवेम ने छिलिक को उस प्रकार का नृत्य कहा है जिसमें श्रन्य का श्रमिनय करता हुश्रा नर्तक श्रपने भावो को श्रमिन्यक्त करता है । इस प्रकार का नृत्य बड़ा कठिन श्रीर जटिल माना गया है।

गान की ही माँति चत्यकला को भी पेशेवर गिएकाश्रों ने जीवित रखा है। मंदिरों में प्राचीन काल से नर्तिकयों को नियुक्त करने की प्रथा थी। कालिदास ने उज्जयिनी के महाकाल के मंदिर की नर्तिकयों का वर्णन किया है । रष्टुवंश का श्रिमेवर्ण तो ऐसा 'कृती' था कि नाचती हुई नर्तिकयों के दोप वताकर स्वयं उन्हें सही कर उनके गुरुश्रों को लजा देता था । वाग की कादंवरी श्रोर हर्पचरित में पुत्रोत्सव में नाचनेवाली वेश्याश्रो का उल्लेख हुश्रा है ।

हत्य साधारणतः इस देश में दो प्रकार का है, उत्तर मारतीय श्रौर दिल्ला भारतीय। उत्तर भारतीय तत्य अधिकतर कथक है, कथकोवाला जिसका विकास मुसलमान दरवारों में निशेष लगन से हुआ। उसमें नाचनेवालों ने श्रद्भुत प्रतिमा दिखाई है। मावों की श्रमिव्यक्ति उसमें काफी होती है, छंद की तरलता भी श्रपूर्व है। उसके साथ गाने या ताल दोनो चलते हैं। पेशवाज नर्तक नर्तकी दोनों ही पहनते हैं। पेशवाज मुसलमानों की देन है पर शब्द पुराना है, ऋग्वैदिक । श्रुप्वेद में उषा के लिये कहा गया है कि वह नर्तकी सी श्रपने नग्न स्तनो को हिलाती हुई आती है।

इस मार्ग अथवा शास्त्रीय (क्वासिकल) शैली के नृत्य के भी अनेक भेद हैं। अनेक प्रकार के अभिनय भी इसमें शामिल हैं। मोर, सँपेरे छादि के नाच तो अत्यंत

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> प्रयोगप्रधानं हि नाट्यशास्त्रं, ए० १७ ।

२ पंचांगादिकमांभिनयमुपदिश्च, वही, १० १४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ० ४, ५, ६, २१, २४।

४ तद् पतचलितं नाम साचात् यद् श्रमिनीयते । व्यपदिश्च परावृत्तं स्वाभिप्रायं प्रकाशकम् ।— टीकाकार काटयवेम ।

प पू० मे०, ३५।

६ खु०, १६, ४-४।

क्रमशः चंद्रापीड और हर्ष के जन्मावसर पर।

८ श्रिष पेशांसि वपते नृतुरिव-ऋ० १, ६२, ४।

९ श्रिषि पेशांसि वपते नृतुरिवापोर्ग्युते वस्त्र वस्त्रेव वर्जंहम् । वही० ।

लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं। कृष्ण, उद्धव द्यादि के गोपियों के प्रति श्राचरण भी श्रनेक प्रकार से इस तृत्य में व्यक्त किए जाते हैं। श्रनेक नर्तक तो इतने दक्त हो गए थे कि वे बताशे विद्याकर उनपर नाचते थे श्रीर वताशे नहीं टूटते थे। एक श्रस्ंत लोकप्रिय तृत्य कलशों का है। कलश में पानी भरना श्रीर श्रनेक पानी भरे कलशों को एक पर एक सिर पर खकर नाचना। दीपक सिर पर जलाकर नाचने की भी रीति है। नाचनेवालों के भी उत्तर भारत में कितने ही प्रसिद्ध घराने हैं।

दिवाणी नर्तन भी कर्णाटकी गायन की ही भाँति उत्तर भारत के कथक नृत्य से मिल है। साधारणतः उसे मरतनाट्यम् कहते हैं। वह 'वैछे' प्रकार का है। मूकतः मावपदर्शन उसका प्राण है। मुद्रास्रो में संगों के स्रद्भुत वंचालन से स्रनंत भाव ब्यक्त किए जाते हैं। युद्ध, प्रण्य, द्वेष आदि सभी प्रकार के भाव मूक अभिनय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। चेहरा लगाकर विविध कथाश्रो का उद्घाटन भी उस नृत्य की एक किया है। उस नृत्य में बढ़ी साधना की आवश्यकता होती है। उसका दूसरा रूप पद पर नाचना है। संभवतः यह कालिदास के 'चतुष्पद' (क्लोक पदीं )—सा कुछ है। भरतनाट्यम् के श्रतिरिक्त दूसरा प्रधान इत्य केरल का क्यकली है जिसमें कथा का उद्घाटन होता है। रासलीला श्रादि का रूप उघर कोलाट के तृत्य में ठघरा है। कथक, कथकली श्रीर भरतनाट्यम् तो मार्ग श्रथवा क्लासिकल शैली के उत्तरी दिल्ला दो प्रधान मेद हैं। इन दोनों की अपने अपने स्थान मेद से स्थानीय शैलियाँ भी बन गई है। पर इन दोनो से कहीं ताजे लोफ-नृह्य हैं। इनमें वड़ा रस श्रीर जीवन है। इनमें एक तो सर्वथा वन्य श्रथवा भारत के आदि निवासियों का है। कोल, भील, गोड़, संयाल, उरॉव, मुंड, लंवाणे सभी सामूहिक रूप से नाचते हैं। जीवन इठला इठलाकर उनमें वहता है, गेंहू के खेत सी उनकी कतारे आगे पीछे लहराती हैं। इसी प्रकार का परंतु अय प्रायः रूट्यिन-निविष्ट (क्लासिकल ) रूप छे छेनेवाला मनीपुरी तृत्य भी है। फिर भी उसकी उछिसित तरलता, भानो की सामूहिक ग्रामिव्यक्ति, वेग श्रीर भवंकर, शात तथा कव्ण का क्रमिक उद्घाटन श्रसाघारण कला का प्रकाशन करती है। इधर कुछ सालों छे यह नृत्य भी वड़ा लोकप्रिय हो गया है।

गुजरात का गृह सामूहिक नृत्य गरवा भी, जिसमें लड़कियाँ वजा वजाकर नाचती हैं, बड़ा आकर्षक होता है। उनके छीट के वसन छंद के प्रवाह में गिरती उठती लय के साथ अद्भुत चित्रछटा छिटका देते हैं। रासलीला, कृष्णलीला ने प्रमावित यह गरवा नृत्य है, जैसे मधुरा के ग्रामनृत्य हैं।

उत्तर के गाँवों में एक परंपरा कहरवा नाच की है। कहरवा व्यापक नाम है। इसमें अहीरो, कहारों, घोवियो आदि समी के नाच आते हैं। इनमें परसर थोड़ा बहुत भेद होता है परंदु रूप प्राय: समान होता है। कहरवा बड़ा लोकप्रिय गृत्य

है। जीवन उसमें उछला पड़ता है। साय ही उस प्रिकार के नृत्य में जहाँ तहाँ श्रिमिनय का भी पुट होता है। लोकनृत्यों का छंद श्रिप्रतिबद्ध होता है, उनमें मार्ग के प्रतिबंध नहीं रहते जिससे गित का प्रवाह स्वच्छंद होता है। वह भावप्रधान नहीं गितप्रधान है।

भारत में नृत्य कला का बड़ा हास हो गया था। यह कला धीरे धीरे इस देश से इस होती जा रही थी। पर इधर कुछ काल से इस दिशा में कुछ लोगों ने बड़े सत्प्रयत्न किए हैं, उस कला के प्रति जनता में श्रनुराग पैदा किया है। इनमें पहला नाम उदयशंकर का है। उदयशंकर ने उत्तर के तृत्यों को उनकी शास्त्रीय जकड़ से निकालकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया है श्रीर उनके ऐसे श्रन्य संदर नर्तकों के दल ने इस देश में श्रीर विदेशों में भारतीय नृत्य के लिये वड़ा चाव श्रीर श्राकर्षण उत्पन्न कर दिया है। उन्होंने स्वयं उन नृत्यों को साधा है श्रीर उनमें उचित परिवर्तन कर उन्हें जनप्रिय बनाया है। उनके इस नए प्रयोग में दिव्या-पूरव ब्रादि की नागरिक, ग्राम्य, ब्रादिवासी सभी शैलियों का योग मिला है जिससे वे विशेष रोचक इप हैं। इसी प्रकार दाविखात्य तत्य शैलियों के प्रनरुद्धार में रुक्मियी श्ररंडेल ने बड़ा प्रयास किया है। तंजीर श्रीर तिलेवेली दिच्या शैलियों के प्रधान केंद्र थे। उनका पृथक् प्रथक् श्रीर एक साथ संमिलित रूप से भी पुनरुद्धार हुन्ना है। देश में उत्तर दिल्ला श्रीर मिश्रित शैलियों का फिर से प्रचलन हुआ है श्रीर लोगों में उनके प्रति संपर्क श्रीर निष्ठा हो चली है। इधर के सालों में मृत्य के देशव्यापी श्रायोजन हुए हैं श्रीर सर्वत्र सफल । वस्तुतः उस सफलता को देखकर विश्वास होता है कि भारत शीव अपनी खोई हुई विमूति को नए सिरे से पा लेगा। अवनींद्रनाथ ठाकुर के चित्रण क्षेत्र में आंदोलन की भाँति चत्य की राष्ट्रीय चेतना मात्र आवश्यक है, प्राचीन का श्रनावरयक पुनरावर्तन नहीं। उसकी शक्ति श्रीर सौरभ लेकर उस परंपरा की ठोस सूमि पर नित्य नए प्रयोग की ग्रावश्यकता है। तभी उसे तांडव की शक्ति भी मिलेगी।

## ६. संगीत (गान) की शैलियाँ

भारतीय संगीत ( गान ) की दो शैलियाँ हैं । उत्तर भारतीय श्राथवा हिंदु-स्तानी श्रीर दिल्ला भारतीय श्राथवा कर्नाटकी । दोनों में श्राधारभूत भिन्नता नहीं है । वस्तुतः दोनों के मूल लिखांत समान हैं, दोनों का निर्माण एक ही पद्धित से हुश्रा है । श्रंतर हतना है कि उत्तर में बाहर से श्रानेवाली शक्तियों ने श्रपने योग से संगीत के रूप श्रीर श्रलंकरण में कुछ परिवर्तन कर दिए, दिल्ला ज्यों का त्यों बना रहा । पर उत्तर की नई पद्धित ने मैसूर श्रादि के कुछ मार्गों को छोड़कर प्रायः सारे भारत को घेर लिया । बंबई तक उसी का प्रभाव बना रहा । यह श्रंतर ठाट का या । सुसलमानों के श्रागमन से उनके दरबारों में जो भारतीय श्रीर फारसी

अरबी संगीत का संगम हुआ तो अनेक नए राग बन गए और हिंदुस्तानी संगीत का नया रूप निखरा । उत्तर में शुद्ध विखावल ठाट (मेल ) ने, विसमें वीस राग से कुछ अपर ही थे, प्राचीन ठाट का स्थान के लिया, दिल्य ज्यों का त्यों वना रहा ।

समूचे भारतीय संगीत के दो प्रकार हैं -- मार्गशास्त्रीय (क्लासिकल) श्रीर देशी (लोकगीत)। मार्ग नाद का विज्ञान है, स्वर श्रीर उचारण की श्रद्धता का विशेष कायल है, देशी श्रथवा लोकगायन शब्द श्रीर श्रर्थं की महत्ता देता है। जिस प्रकार पच्ची का गाना सुनकर कोई उसका श्रर्थं नहीं पूछता, उसके कलरन मात्र से श्रघा जाता है, उसी प्रकार नाद का छुंद श्रीर सबे स्वर की ध्वनित लय मात्र मार्ग श्रथवा शास्त्रीय संगीत का इष्ट है। स्वरीं की लहरी, उनका विस्तार श्रीर संकोच, श्रारोह्ण श्रवरोह्ण, दृदय श्रीर कान को भरने के लिये पर्याप्त है। जैसे श्राधुनिक चित्रकारों का एक वर्ग विषय श्रीर श्रमिप्राय का श्रंकन इष्ट न मानकर केवल वर्ण श्रीर रेखाश्रो की रित उत्पन्न कर संतुष्ट हो जाता है उसी प्रकार वहते नाद की तरंगायित व्वनि को ही मार्गवादी साघना की परिगति मानता श्रीर उसमें रित लेता है। देशी श्रयवा लोकगायन शब्दप्रधान है। उसके शब्द सुने श्रीर समझे जाते हैं, शब्दमंग से श्रर्थं नष्ट नहीं होता, श्रर्थं वारणा उसमें होती है। दोनों के समवेत गायन के लिये स्थान है और दोनो में आधारिमनता नहीं है वरना उनमें श्रादान प्रदान नहीं होता। अनेक बार मार्ग को देशी ने नरम कर दिया है, अनेक बार देशी को मार्ग ने दरवारी बना दिया है, जैसे ऊँट हॉकनेवालों के राग टप्पा को शास्त्रीय दरवारीपन मिल गया । दरवारी (हिंदुस्तानी ) संगीत ने उत्तर में दोनां की संधि प्रस्तुत की है। जहाँ उसने मार्ग को नए खयाल, उमरी, दादरा, चैती, सावनी श्रादि का रूप देकर नरम किया है वैसे ही देशी (टप्पा श्रादि) को स्वरादि की साधना श्रीर परिमाया देकर मार्ग की श्रोर खींचा है। इससे देशी का मान बढा है श्रीर मार्ग को माधुर्य श्रीर ताजगी मिली है। वह जन श्रीर जीवन के संपर्क में आया है।

समूचे मुसलिम युग में मार्ग श्रीर देशी शैलियो में श्रादान प्रदान चलता रहा, प्राचीनताबादियों का विरोध दरबारी को प्राचीन पद्धित का रूपवर्ती कर जीत लिया गया। दरबारी गायन श्रीर मार्ग (शास्त्रीय) परस्पर पर्याय वन गए। यदि नए तान श्रीर राग प्रस्तुत हुए तो उनका संस्कृत ध्वनिपरक नाम रख दिया श्रयवा उसके निर्माता मुसलिम का नाम विशेषणा के रूप में जोड़ दिया गया। उस काल के संस्कृत के संगीत ग्रंथों ने नई पद्धित स्वीकार कर ली। श्रय वह दरवारी परंपरा स्वयं इतनी शास्त्रसंमत, इतनी रूढ़ हो गई है कि गायक का उस दिशा में स्वलन हिंदू मुसलिम दोनों उस्तादों के तेवर वदल देता है। दोनों समान निष्ठा से उसकी रह्या करते हैं। वस्तुत: उस क्षेत्र में धर्म की मिन्नता भी श्रंतर न डाल

सकी और आज तक निरंतर हिंदू मुसलमान के शिष्य होते आए हैं और मुसलमान हिंदू के और दोनों अपने गुरु का देववत् मान करते हैं।

मजन श्रीर कीर्तन देशी शैली के विशिष्ट श्रंग हैं। कीर्तन बंगाल में विशेष प्रचलित हुआ। पदाविलयाँ काव्यसौंदर्य की घनी हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को उन्होंने श्रद्मुत रस के साथ मुखरित किया है। मजन श्रिषकतर कवीर, मीरा, सूर श्रीर तुलसी के हैं। कव्वाली, मरसिया, सोज, नट श्रादि मुसलमानों के कीर्तन श्रीर भजन हैं। वस्तुतः दोनों में सिवा कुछ, फारसी श्रदबी के शब्दों को छोड़ माधा के रूप में कोई मेद नहीं है। इसी प्रकार दिच्या में भी देशी की मर्यादा बढ़ी। त्यागराज के गीत बड़े मधुर हैं। वे दिच्या के कीर्तन हैं। परंतु वे कीर्तन बंगाल के कीर्तन से मिन्न श्रीर उत्तर के श्रुपद के निकट हैं। मद्रास में भी इस प्रकार घार्मिक देशी शैली है।

इधर देशी को संस्कृत कर स्वर आदि बॉधने के जो प्रयत्न हुए हैं, फिल्मी गाने उन्हों के एक रूप हैं। उस गाने में स्वर से अधिक शब्द और अर्थ का महत्व है। अर्थप्राग्न होने के कारण ही वह विशेष जोकप्रिय हुआ, मारक रूप में भी, जिससे शास्त्रीय गायन के प्रति लोगों की उदासीनता भी हुई। इधर आकाश-वाणी ने जो उसका यह मारक रूप देखा तो सर्वथा विपरीत दिशा की और प्रयत्न करते हुए उसने फिल्मी गानों को प्रसारित करना बंद कर दिया। इससे लय और शब्दगत माधुर्य, जो फिल्मी गानों के प्राग्न थे और जो अनेक प्रकार से विदेशी 'जाज' से प्रभावित थे, उनके नष्ट हो जाने का भी भय हुआ। परंतु शीष्ट्र ही आकाशवाणी ने इस तथ्य को समक्षा और साहित्यकार कवियों को उस दिशा में प्रयत्न करने की स्रविधाएँ दीं जिससे उस नए माधुर्य का सर्वया लोप न हो जाय। फिल्मी गाने घिनौने राग के परिचायक हैं पर साथ ही जैसे कभी मुसलमानी तरानों ने शास्त्रीय मार्ग की एकांत शास्त्रीयता दवाकर उसमें अपना योग देकर उसे मधुर किया था, वैसे ही फिल्मी गाने भी यूरोपीय और भारतीय रागो की संघि प्रस्तुत करते हैं। उनका घिनौनापन त्यागकर माधुर्य बचा लेना चाहिए।

# ७. संगीत श्रीर साहित्य

संगीत श्रीर साहित्य में घना संबंध है। साहित्य संगीत को वण्णी देता है।
संगीत उसे श्रपनी लय पर तर्रगित कर दिशांत को भर देता है। साहित्य शब्द
श्रीर चिंतनप्रधान है, संगीत स्वर श्रीर नादप्रधान। साहित्य को संगीत मुखरित
करता है परंतु संगीत की समीचित विवेकाविवेक की भूमि साहित्य प्रस्तुत करता है,
उसे शास्त्रीय व्याकरण श्रीर विधान प्रदान करता है। संगीत का प्राण्ण उसका नाद
है, परंतु साहित्य उसका कलेवर है। नाद वाणी की रूपरेखा में, उसकी मधुर
सीमाश्रों में वंधता है, वाणी साहित्य का विलास है।

ध्वनि मात्र को संगीत नहीं कहते । अवगा उसका माध्यम होता हुआ भी उसके परिचयात्मक अवयव साहित्यप्रदत्त हैं; प्रायः चाक्षु वा भजन कीर्तन, मार्ग देशी, दरवारी, ग्राम, घ्रपदीय फिल्मी, घार्मिक कामुक, उत्तरी कर्नाटकी सब प्रकार के गीतों को साहित्य ने शब्द श्रीर वागी की काया दी है। ललित पदावलियाँ उनकी शब्दभूमि हैं। भक्ति श्रीर तसब्बुफ ने भारत की संस्कृति में मध्यकाल में एक काति उपस्थित कर दी थी। उस काल के सामानिक समन्वयद्रष्टा ऋषियों के पद से भक्ति श्रीर तसब्दुफ के श्रांदोलन मुखरित हुए । कवीर श्रीर रैदास, भिखारी श्रीर दादू, मीरा श्रीर सूर, तुलसी श्रीर सिक्ख गुरू सभी ने श्रपनी श्रपनी रीति से समाज, रहस्य श्रीर श्रनुचित के प्रतिकार के उपाय को देखा, वाग्री में ध्वनित किया श्रीर संगीत उसे अपने पंख पर दिगंत को छे उड़ा । चैतन्य और चंडीदास उतने ही ध्वनिसंपन्न पदकार थे जितने जयदेव श्रीर विद्यापित । कालिदास ने विक्रमो-वेशी के चौथे श्रंक में श्रपभ्रंश के गीत लिखकर उनके गाने के राग भी सुझा दिए । जयदेव ने गीतगोविंद के प्रत्येक गीत पर राग को सचित कर दिया। विद्यापित ने बारहमासे गाए, खुसरू ने खयाल, रहीम खानखाना ने वरवे । तीनीं साहित्य के प्रवल स्तंभ थे। मीरा, सर श्रीर तुलसी के पद गाने के ही लिये थे। श्रनेक साहित्यकार श्रीर कवि स्वयं गीतकार भी थे, गायक भी। खुसरू, भीरा, तानसेन, हसेनशाह शर्की, रूपमती और वाजवहादुर इसी परंपरा के थे। श्रीर जैसे उत्तर में हुआ वैसे ही दित्त्या में। विशेषकर वैष्याव भक्तो ने तो अपने पदों के संगीत से दिला का वायुमंडल भर दिया। श्रलवारी ने दिल्या में वही किया जो उत्तर में मक पदकारों ने किया। साहित्य और संगीत एक प्राण दो काया हए।

हाँ साज के वादन में, वाद्य संगीत श्रीर श्राकेंस्ट्रा में निःसंदेह साहित्य की वासी का उपयोग शब्दतः नहीं हुश्रा। वाक्यों के समन्त्रित लय में स्वरों का ही संमेलन है, यद्यपि साहित्य की मूक शक्ति एक मात्रा में वहाँ भी मुखरित है क्योंकि तालों की व्यवस्था शब्दमय ही है। साहित्य इस प्रकार संगीत का न केवल समवतीं है वरन् वास्त्री के रूप में उसका सर्जंक भी।

# पंचम अध्याय

## रंगमंच

मारतीय रंगमंच श्रपने साहित्यक कलेवर में समृद्ध है। जिस संस्कृत से हिंदी श्रीर प्रांतीय भाषाश्रों के नाटक श्रीर रंग का जन्म हुआ है उसका मंडार श्रनेक प्रकार से भरापुरा है। हिंदी श्रीर श्रन्य भारतीय भाषाश्रों की वह रंगपरंपरा समझने के लिये उसकी पूर्वपीठिका स्वरूप श्रीमनय श्रीर नाटक के श्रानुक्रमिक विकास पर एक दृष्टि डालना श्रावश्यक होगा।

#### १. रूपक और अभिनय

कालिदास ने नाटक को 'शांत चाक्षुष यज्ञ' (शान्तं कुरु चाक्षुपं) कहा है। इस प्रयोगप्रधान (प्रयोगप्रधानं हि नाट्यशास्त्रं) कला में भारत कब से प्रवीग रहा है यह कहना तो निश्चय कठिन है पर इसे भी स्वीकार करना प्रायः प्रकृत है कि वह सहसाब्दियों से प्राचीन है। भरत के नाट्यशास्त्र में नाटक के आरंभ का परंपरागत दृष्टिकोग इस प्रकार दिया है:

> जप्राह पाट्यं ऋग्वेदात्सामेभ्यो गीतमेवच । यजुर्वेदादभिनयान् रसानायर्वणाद्दि ॥

'ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से श्रामनय श्रीर श्रयवंवेद से रस केकर ब्रह्मा ने पाँचवें नाट्यवेद की रचना की।' नाट्यशास्त्र के पहले श्रध्याय में इस परंपरा से संबंधित कथा इस प्रकार दी हुई है। मानवों को दुली देलकर इंद्रादि देवताश्रों ने ब्रह्मा से चारो वेदों से मिन्न किसी ऐसे वेद का निर्माण करने की प्रार्थना की जिससे संहिताश्रों के साधारण श्रनधिकारी स्त्री, श्रुद्रादिकों का मनोरंजन हो। परिणामस्वरूप इस पंचम वेद की रचना कर ब्रह्मा ने उसके प्रयोग का कार्य पुत्रों सहित मरत मुनि को सौंपा। पहले यह प्रयोग 'मारती', 'सरस्वती' श्रीर 'श्रारमटी' हित में श्रारंम हुश्रा, फिर ब्रह्मा ने मरत मुनि से 'कैशिकी' वृत्ति का प्रयोग करने को कहा। परंतु चूँकि उसके लिये स्त्री पात्रों का होना श्रनिवार्य था इससे ब्रह्मा ने

१ माल०, १, ४।

र वही, ए० १७।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, ए० १७।

मंजुकेशी, मुकेशी ब्रादि अप्सराब्रो को सिरज नारदादि गंधवों के साथ भरत मुनि को सौंपा। मुनि ने नाटक का पहला प्रयोग इंद्र के ध्वजोत्सव में किया। इंद्र की ब्राज्ञा से विश्वकर्मा ने नाट्यगृह (रंगमंच) बनाया। फिर तो एक के बाद एक अनेक नाटक खेले गए। 'अमृतमंथन' (समनकार), त्रिपुरदाह (हिम) उनमें विशिष्ट थे। कालिदास ने भी उस परंपरा को भरत मुनि ब्रौर उनके 'श्रष्टाश्रय' तथा 'लिलिताभिनय' के प्रसंगों का उल्लेख कर ध्वनित किया है:

मुनिना भरतेन यः प्रयोगी
भवतीष्वष्टरसाश्रयो निवद्धः ।
रुक्तिताभिनयं समद्य भर्ता
भरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥

स्वयं भरत के नाट्यशास्त्र का रचनाकाल तृतीय शती विक्रमी से पीछे नहीं रखा जा सकता। पॉचवीं शती के कालिदास ने उसका उल्लेख इस श्रद्धा से किया है कि उसकी प्राचीनता प्रमाणित हो जाती है। कुछ श्राश्चर्य नहीं कि यह शास्त तीसरी शती से भी श्रिधिक प्राचीन हो क्योंकि साहित्यिक परंपरा यह भी है कि भरत का शास्त्र उनके सूत्रों पर श्रवलंबित है श्रीर सूत्र निश्चय प्राचीनतर थे। कालिदास ने अपने पहले के नाट्यकारों में महान् भास, सौमिछ और कविपुत्र का उल्लेख किया है, उपर निश्चय उनकी शक्ति मानते हुए भी महाकवि ने विशेष श्रादर श्रीर महिमा भरत को 'मुनि' कहकर दिया है। प्रकट है कि कालिदास भरत को इन नाट्यकारी से पूर्व का मानते हैं। इनमें सौमिल और कविपुत्र का काल तो जाना हुआ नहीं है पर मास का समय संदिग्ध होकर भी साधारणतः तीसरी शती विक्रमी माना जाता है. वैसे वह काल भरत मुनि के काल की भाँ ति ही श्रनेक लोग वि॰ पू॰ तीसरी शती तक मानते हैं। कुछ श्रसंभव नहीं जो भरत के नाट्यशास्त्र के कम से कम कुछ श्रंश श्रश्वघोष श्रीर मास से प्राचीन हों। उस स्थिति में उन्हें हमें पहली शती वि० से पूर्व ही रखना होगा । फिर स्वयं भास श्रीर श्रश्वघोप की रचनाएँ शैली श्रीर सींदर्य में इतनी प्रीढ श्रीर निखरी हुई हैं कि उनको संस्कृत साहित्य की प्रारंभिक नाट्य कतियाँ किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता। इससे उनका विकासकाल भारतीय नाटक के प्रारंभ का समय श्रीर पूर्व फेंक देगा। साय ही नाट्यशास्त्र स्वयं प्रस्तुत कतियों को सामने रखकर ही रचा गया होगा। सिद्धांत ( श्रालोचना श्रादि सभी )

१ वही पृ० ६-१०।

२ विक्रमी०, २, १७।

उ प्रथितयशसां माससीमिल्लकाविषुत्रादीनां, माल०, ५० र।

सदा प्रयोग के बाद आविष्कृत होता है। उस दशा में निःसंदेह नाट्यकृतियों की नाट्यशास्त्र से पूर्वस्थित माननी होगी और प्राचीन साहित्य में इस ओर पर्याप्त संकेत विद्यमान है।

वि० पू० पॉचवीं शती के वैयाकरण पाणिनि ने अपने 'अप्राध्यायी' में शिलाली और इशाध के नटस्त्रों का उल्लेख किया है। कीटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में 'कुशीलव' शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ अभिनेता होता है। इस शब्द का प्रयोग मन् ने भी अपनी स्मृति में किया है, अभिनेता के ही अर्थ में, जिससे नट, नर्तक आदि का भी अर्थ लगाया जा सकता है। मनुस्मृति का रचनाकाल शुंग युग (वि० पू० दूसरी शती) माना जाता है जिससे वह इति और पतंजिल का 'महाभाष्य' पुष्यमित्र शुंग के समकालीन टहरते हैं। इस महाभाष्य में दो नाटकों— कंसवध और बिलवंध—का उल्लेख हुआ है। साथ ही भाष्यकार ने तीन प्रकार के अभिनेताओं और उनके वर्णलेखन का उल्लेख किया है। रामायण और महाभारत के स्पष्ट संकेत भी उस दिशा में हुए हैं। रामायण ने तो 'नाटक' शब्द का ही प्रयोग किया है और महाभारत के काश्मियी नारी पात्र का उल्लेख करता है। हरिवंश में तो कृष्ण के वंशधरों द्वारा नाटक खेले जाने का स्पष्ट वर्णन मिलता है।

यह प्रसंग हमें भारतीय ( संस्कृत ) नाटक के मूल के संबंध में भी विचार करने को बाध्य करता है, विशेषकर इस कारण कि देशी विदेशी विद्वानों में उस दिशा में पर्याप्त चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने नाटक का आरंभ विष्णुपूजा के आधार से माना है, कुछ ने पुतलियों के नाच से। कुछ उसका मूल वेदों में पाते हैं, कुछ सर्वया प्रीक रंगव्यवस्था में। ऐसे भी पंडित हैं जो नाटक का आरंभ मृत पूर्वजों की पूजा और छाया नाटकों से संबंधित मानते हैं। ये सारे दृष्टिकोण समान महत्व के नहीं हैं। सही है कि छाया नाटकों का प्रभाव असाधारण रहा है और मारत से चीन तक, तिब्बत से इंडोनेशिया तक वह प्रचलित रहा है, अनेकांश में आज भी है। पर प्रकट है कि उसे नाटक का आरंभ नहीं माना जा सकता क्योंकि यह स्वयं एक प्रकार का नाटक है और उसे मूल मानने पर किर उसके मूल की भी खोज करनी होगी। इनमें और दृष्टिकोण तो गीण हैं एवं उनका संकेत वस्तुतः नाटकीय परंपरा के विकास में उनका सहायक होने की और है, नाटक का मूल होने की ओर कदापि नहीं; विचारणीय दृष्टिकोण केवल दो हैं—यूनानी रंगव्यवस्था और पुतिलयों का नाच।

<sup>9 8, 3, 2201</sup> 

२ ८, ३६७।

ड ३, ३०, २३।

यूनानी संस्कृति का ज्योतिप, मूर्तिकला श्रादि की दिशा में भारतीय संस्कृति पर निःसंदेह प्रभाव पड़ा है। यह संभव है कि इस देश मे श्रपने नगर वसाकर श्रीर भारतीय नगरो में श्रपने मुहल्ले कायम कर जब श्रपने ऋद नाटकों को विकसित रंगमंच पर यूनानियों ने खेला हो तो उसका प्रभाव श्रपने रंगमंच पर भी पड़ा हो। कहाँ श्रीर किस मात्रा में पड़ा है, यह विचारणीय श्रीर श्रनुसंघान का विषय है। 'जवनिका' (पदें) को 'यवनिका' पढ़कर कुछ विद्वान् इसमें यूनानी प्रभाव हूँ ढते थे। परंतु यह शब्द संस्कृत का 'जवनिका' है। यूनानी नाटकों में तो पदी होता ही नहीं था।

श्रविक संभव यही जान पड़ता है कि भारतीय नाटक का प्रारंभ पुतिलयों के नाच से हुआ । साधारणतः विद्वानों का मत है कि इस नाच का प्रारंभ श्रित प्राचीन काल में भारतवर्ष में ही हुआ । उसमें सूत से नचानेवाले का नाम भी नाटकों के सूत्रधार की ही भाति 'सूत्रधार' था। उसका सहकारी भी नाटक के स्थापक की भाँति 'स्थापक' ही कहलाता था। पुचलिकाओं के श्रमेक वर्णन साहत्य में आए हैं। राजशेखर ने सीता का नाट्य करती वोलती पुचलिका का वर्णन किया है। इतना फिर भी है कि केवल इसी श्राधार पर नाटक का श्रारंभ मानना उचित नहीं होगा। इससे इतना निश्चय सिद्ध हो जाता है कि नाटक के प्रायः सभी प्रारंभिक साधन पुतली के नाच ने प्रस्तुत कर दिए थे। उसे श्रम्वेद के संवादात्मफ श्रमेक स्थलों से विशेष सहायता मिली होगी। यम यमी, सुरमा पिण्यों, पुरुरवा उर्वशी, शची वृषाकपि, श्रादि के श्रनेक स्थल उस वेद में हैं जो प्रीढ़ 'हायलाग' का कार्य कर सकते थे। साथ ही इन्हें श्रनेक प्रकार की लीलाश्रों, विष्णुपूजन श्रादि से भी सहायता मिली होगी। रंगमंच खड़ा हो गया।

#### २. रूपक

संस्कृत में नाटक को भी कान्य का ही श्रंग माना गया है। कान्य के दो मेद हैं—श्रन्य श्रौर हर्य। श्रन्य कान्य केवल कर्णा सुलद होता है, हर्य कान्य नाटक है जिससे कानों श्रौर नेत्रों दोनों को सुल होता है। इसी से उसकी विशिष्टता भी घोषित की गई है:

## काञ्येषु नाटकं रम्यम् ।

संगीत चृत्य, गायन श्रीर वादन तीनों के समाहार का नाम है। पर संगीत के साथ श्रमिनय का संबंध कर नाटक श्रयवा हश्य काव्य ने दर्शकों को मुग्ध कर लिया। इसकी सर्वग्राहिता को ही लक्ष्य कर भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, शिल्प नहीं, विद्या, कला नहीं, योग श्रीर कर्म नहीं सो नाटक में नहीं: न तन्ज्ञानं न तन्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । न स योगो न तत्कर्मं नाट्यो यस्मिन दस्यप्ते ॥

संस्कृत में नाटक का शास्त्रीय नाम 'रूपक' है, नाटक तो रूपक के ही एक मेद का नाम है। साधारणतः उसके दो प्रधान मेद हैं, मुख्य (रूपक) श्रीर गीण (उपल्पक), श्रीर इनके भी शास्त्रकारों के श्रनुसार मित्र मित्र उपमेद हैं। श्रपने 'साहित्यदर्पण' में विश्वनाथ ने रूपक के दस श्रीर उपरूपक के श्रठारह मेद गिनाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

### ३. रूपक के भेद

क्ष्पक—(१) नाटक (जैसे कालिदास का श्रिमज्ञानशाकुंतल), (२)
प्रकरण (भवसूति का मालतीमाघव), (३) भाण (वत्सराज का कर्पूरचरित),
(४) व्यायोग (मास का मध्यमव्यायोग), (५) समवकार (वत्सराज का
समुद्रमथन), (६) हिम (वत्सराज का त्रिपुरदाह), (७) ईहामृग (वत्सराज
का दिनमणीहरण), (८) श्रंक श्रथवा उत्सृष्टिकाग्र (शर्मिष्ठाययाति), (६)
वीथी (भाविका) श्रीर (१०) प्रहसन (महेंद्रविक्रमवर्मन् का मचिवलास)।

डपरूपक—(१) नाटिका (हर्ष की रत्नावली), (२) त्रोटक (कालिदास की विक्रमोर्वशी), (३) गोष्ठी (रैवतमदिनका), (४) सद्दक (राजशेखर
की कर्पूरमंजरी), (५) नाट्यरासक (विलासवती), (६) प्रस्थान (शृंगारतिलक), (७) उद्घाप्य (देवीमहादेव), (८) काव्य (यादवोदय), (६)
प्रेंगण् (बालिवध), (१०) रासक (मेनकाहित), (११) संलापक (मायाकापालिक), (१२) श्रीगदित (क्रीइगरसातल), (१३) शिल्पक (कनकावती
माधव), (१४) विलासिका (उदाहरण अनुपलब्ध), (१५) दुर्मिह्नका
(बेंदुमती), (१६) प्रकरिणका (उदाहरण अनुपलब्ध), (१५) हङ्घीश
(केलिरैवतक) और (१८) माणिका (कामदत्ता)। (जिन कृतियों के रचियताश्रों
के नाम कोष्ठकों में दिए हुए हैं, वे प्रकाशित और उपलब्ध हैं, जिनके नाट्यकारों के
नाम नहीं दिए, वे कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं। जिन उपरूपकों के उदाहरण नहीं
दिए गए हैं उनके उदाहरण विश्वनाथ ने भी नहीं दिए हैं।)

विक्रम की पहली श्रीर चौदहवीं शती के बीच श्रानेक समर्थ नाट्यकारों ने संस्कृत में नाटक लिखे; जैसे श्रश्वघोष ने सारिपुत्रप्रकरण, भास ने स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायीगंघरायण श्रादि, श्रुद्रक ने मृच्छकटिक, कालिदास ने श्रामिज्ञानशाकुंतल,

१ १, ११३।

विक्रमोर्वशी श्रीर मालविकामिमित्र, विशाखदत्त ने मुद्राराद्यस तथा देवीचंद्रगुप्तम्, हर्ष ने रत्नावली, नागानंद श्रीर प्रियदशिका, महेंद्रविक्रमवर्मा ने मत्तविलास, भवभूति ने महावीरचरित, उत्तरामचरित श्रीर मालतीमाधव, भट्टनारायण ने
वेणीसंहार, सुणी ने श्रनर्घराधव, राजशेखर ने वालरामायण, वालभारत, कर्पूरमंजरी
श्रीर विद्धशालमंजिका, क्षेमीश्वर ने चंडकौशिक, दामोदर मिश्र ने हनुमन्नाटक, श्रीर
कृष्ण मिश्र ने प्रवोधचंद्रोदय।

संस्कृत नाटकों की यह तालिका प्रमागातः यहीं समाप्त नहीं होती। पिछुले युगों में भी संस्कृत में नाटक लिखे जाते रहे जो ग्राज भी उपलब्ध है।

## ४. हिंदी नाटक और रंगमंच

इस बीच हिंदी का उदय पर्याप्त पहले ही हो गया था, उसमें काव्य की परंपरा भी बन चली थी। परंद्र नाटक का प्रण्यन हिंदी में बहुत पीछे श्रारंभ हुश्रा। लीलाएँ तो गावों श्रोर नगरों में सदा से लगती श्राई थीं परंद्र उनका रंगमंच से कोई संबंध न था। वस्तुतः रंगमंच तो संस्कृत का भी स्टेच (मंच) की हिं से कुछ विशेष न था श्रोर नाटक मंदिरों के मंडप श्रोर राजाश्रो की संगीतशालाश्रों में खेले जाते थे। संभवतः केरल के खेलनेवालों ने श्रपना रंगमंच कुछ उन्नत किया था। संस्कृत में किर भी कम से कम नाटको की कमी न थी, श्रोर जैसा दिखाया जा चुका है, एक से एक सुंदर नाटक ही नहीं लिखे गए श्रीर यदि लिखे भी गए तो ऐसे नगर्य जो स्वाभाविक निधन को प्राप्त हुए।

वंबई में युरोपीय श्रीर साविष श्रयं में पहला भारतीय रंगमंच खदा हुआ। पहले तो वहाँ श्रीर सूरत श्रादि के पश्चिमी तट पर श्रानेवाले युरोपीय व्यापारियों ने श्रानियमित रूप से श्रपने नाटक खेले श्रीर श्रॅगरेजों का स्वल यहाँ स्थापित हो जाने के बाद वंबई पर कला श्रादि की भाँति यूरोप का स्थायी प्रभाव पड़ा श्रीर रंगमंच स्थापित हुआ। पारिसयों ने उसमें विशेष भाग लिया श्रीर श्रमकचरे युरोपीय रूप में विल्वमंगल श्रादि के से नाटक खेलने शुरू किए। यह मशुरा श्रादि की रासलीला से निश्चय श्रव्ले ये परंतु सिवा चीख पुकार के श्रमिनय जैसी कोई चीज उनमें न थी।

उन्नीसनीं शती में हिंदी का पहला खेलने योग्य नाटक 'भारतर्दु दशा' भारतें हु हिरिश्चंद्र ने लिखा । साहित्यिक स्तर तो उसका बहुत कॅचा नहीं है पर खेल जाने लायक वह नाटक सुंदर है। विषय की दृष्टि से तो निःसंदेह उस काल वह बड़ी प्रगतिशील कृति यी। उसके बाद भी यदि उसकी परंपरा बढ़ाई जाती तो हिंदी नाटक श्रीर रंगमंच का विकास श्रनायास हो जाता। श्रिभनय, श्रिभनेता के श्रथं में, संस्कृत में भी संभवतः दुर्वल पन्न या। उस काल श्रिभनय कैसा होता था इसका

पता तो विशेष नहीं है श्रीर इसे व्यक्त करना श्रामीष्ट भी यहाँ नहीं परंदु स्थायी रंगमंच के श्रमाव में महान् श्रमिनेताश्रों के नाम हम तक नहीं पहुँच सके । महान् श्रमिनेता का स्थायी रंगमंच से बढ़ा संबंध है । यूरोप के प्रधान स्थायी रंगमंचों से संबंधित श्रनेक प्रसिद्ध श्रमिनेताश्रों के नाम मध्य युग से ही जाने हुए हैं पर यहाँ श्रमिनय महत्व का होने के बावजूद हम उनके नाम न जान सके क्योंकि स्थायी महत्वपूर्ण रंगमंच का प्रश्रय उन्हें नहीं मिला । वस्तुतः रंगमंच तो हमारा श्रव तक कोई न रहा । इधर दो एक सालो से ही पहली बार राष्ट्रीय रंगमंच की चर्चा होने लगी है श्रीर उस दिशा में कुछ सरकारी, गैर सरकारी प्रयत्न हुए हैं ।

भारतेंदु के पश्चात् बँगला के नाटकों का हिंदी जगत् पर श्राक्रमण हुआ। धीघा संस्कृत से भी संबंध उसका न हो सका। द्विजेंद्रलाल राय की कृतियाँ श्रन्दित होकर श्राहें। विशेष लगन के साथ जयशंकरप्रसाद के ऐतिहासिक नाटक श्राए। उनसे पहले भी हक्के दुक्के प्रयत्न हिंदी में नाटक लिखने के हुए ये परंत्र विशेष प्रयत्नशील इस दिशा में वे ही हुए। उन्होंने श्रनेक गुप्तकालीन नाटक लिखे परंत्र जैसा ऐसी स्थित में भय हुश्रा करता है, प्राचीन को गौरवान्तित करने के श्रितिरक्त इन नाटकों का प्रयास रंगमंच को बनाने था उसको उन्नत करने का न हुश्रा। परिशाम यह हुश्रा कि ये नाटक रंगमंच के सर्वथा श्र्योग्य हो गए, खेले न जा सके। खेले जाने की विशेषता उनमें नहीं, जो नाटक का पहला उद्देश्य होना चाहिए श्रीर जिससे उसका गुग्रदोष श्रांका जामा चाहिए। वे साहित्यक नाटक हैं, पाठ्य (श्रन्थ) नाटक श्रीर यदि कालेजों में पढ़ाए न जायँ तो केवल उपन्यासादि का उनका रूप हो जाय, केवल पढ़े जाने का। खेले जाने की दृष्टि से श्रन्थ नाटक लक्सीनारायग्र सिश्र ने लिखे। रामकुमार वर्मा श्रीर उपेंद्रनाथ श्रश्क के एकांकी रंगमंच के लिये श्रिषक संमत हुए।

श्रमी रंगमंच सँमला ही नहीं या, नाटकों की सही परिपाटी भी प्रस्तुत न हुई थी कि सिनेमा ने उसपर छापा मार श्रिषकार कर लिया। सिनेमा ने संसार मर के रंगमंच पर श्रपना विकृत प्रमाव ढाला था परंतु श्रीर देशों ने श्रपने नाटकीय साहित्य की सजीवता, श्रमिनय की प्रवीगाता श्रादि से श्रपने रंगमंच की रच्चा कर ली पर हमारा उठता हुश्रा रंगमंच सहसा बैठ गया। रंगमंच का महत्व यद्यपि सिनेमा के सामने इस देश के पढ़े लिखे लोग भी कम ही समस्तते हैं, पर वह कला के प्रति साधारण उदासीनता के कारण है। वैसे इस प्रकार के लोगों की भी कभी नहीं जो रंगमंच की ताजगी का महत्व समझते हैं श्रीर सिनेमा की श्रपेचा श्रमिनीत नाटक से श्रिषक श्राकृष्ट होते हैं। पृथ्वीराज के उस दिशा के प्रयत्नों ने यह स्थापित कर दिया है कि न तो रंगमंच के योग्य प्रतिमा की मारत में कभी है, न दर्शकों के उसके प्रति श्राकृष्ट की निश्रय मारत के राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण हो सकेगा श्रीर राष्ट्रमाणा हिंदी श्रपनी श्रनेक सीमाश्रों

के होते हुए भी नाटक के क्षेत्र में श्रपेक्ति कृतियाँ श्रभिसंभव कर सकेगी। श्रन-िषकारी प्रयोगवादी तब श्रपने श्राप रंगमंच की तुला पर तुलकर उपेक्ति हो बाएँगे श्रीर प्रतिभा उसपर श्रभिषिक्त होगी।

#### ४. श्रमिनय शास्त्र

प्रयोगप्रधान श्रिमिनय शास्त्र की भी श्रिपेत्वा करता है। प्रयोग की समीत्वा सिद्धांत की जननी है। सिद्धांत स्वयं प्रयोग के श्रीचित्य को गुनकर विकसित करने में सहायक होता है। भारतीय श्रिमिनय की प्राचीनता श्रीर विविधता ने तत्संबंधी सिद्धांत के निरूपण को जन्म दिया श्रीर श्रमेक शास्त्र लिखकर सूक्ष्म जिज्ञासुश्रों ने बहुश: श्रिमिनय की न्याख्या की।

भरत के नाट्यशास्त्र के पश्चात् लगभग ५०० वि० से लगभग १६०० वि० तक प्रायः इकार वर्ष रस श्रीर श्रलंकार पर इस देश में विचार हुआ श्रीर भामह, दंडी, वामन, उद्भट, श्रानंदवर्षन, राक्शेखर, मुकुल मह, मह तौत, श्रिभनवगुप्त, घनिक, घनंजय, मोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मह, रुय्यक, हेमचंद्र, विद्यानाथ, विश्वनाथ, श्रादि ने तत्संबंधी चिंतन श्रीर शास्त्र को विज्ञान श्रीर दर्शन के पद पर पहुँचा दिया। उन्होंने श्रनेक सीमाएँ भी रंगमंच श्रीर श्रीभनय की वॉधीं।

उन्होंने नाटक में सबसे अधिक रसनोध और रसपाक पर जोर दिया है। फलतः संस्कृत के नाटक नाट्य नियमों से पर्याप्त बँचे रहे हैं। उनका दुःखात होना अनुचित माना गया है। जनकल्याण उनका इष्ट रहा है, इससे सावधि दुःखमय यथार्थ से दूर हटकर दर्शकों का कल्पित सुखी संसार से साचात् कराते हैं। यथार्थ संमवतः कष्टकर है जिसका वास्तविक रूप दर्शकों में केवल अवसाद उत्पन्न करेगा। इससे उस आदर्श 'यूटोपियन' संसार को ही रूपायित करना उन्हें इप्ट हुआ जिसे अमिनीत देखकर मन को ढाढस बँचे। इसी से ग्रीक नाटकों के रूप में शुद्ध 'ट्रैजेडी' यहाँ नहीं प्रस्तुत हो सकी। हाँ, विप्रलंग श्वंगार में इतनी करिणा संचित हो जाती है कि स्वतंत्र 'ट्रैजेडी' की सारी कमी एक साथ पूरी हो जाय। इससे शोक-पर्यवसायी न होकर मी उनमें गहरी वेदना की अनुमृति वनी रहती है। इसी प्रकार 'कामेडी' या सुखपर्यवसायी का शुद्ध रूप मी हमारे यहाँ नहीं मिलता। केवल श्रंत निश्चय कल्याण्यकर अथवा सुखद होता है। इससे उनमें युद्ध, रक्तपात, मृत्यु श्रादि रंगमंच पर नहीं प्रदर्शित होते।

हिंदी का नाटक संस्कृत, बँगला श्रीर युरोपीय सभी प्रयोगों का ऋगी है यद्यपि श्राज का उसका रंगमंच युरोपीय शास्त्रानुशासन से श्रिषक प्रमानित है। उसका रंगमंच, उसका श्रीमनय, उसकी नाट्यकृतियाँ सभी उसी दिशा से प्रधानतः प्रेरणा श्रीर प्राण पा रही हैं। इस दिशा में एकांकी नाटकों का प्रयास कुछ सफल

भी हुआ है। वे संधियों को भी सँभाल सके हैं श्रीर उन्होंने मावसूभि, रसनोध श्रीर मनोरंजन को एकत्र करने का प्रयत्न किया है। पर श्रभी तक हिंदी का रंगमंच श्रविकसित श्रीर प्रारंभिक अवस्था में है।

### ६. साहित्य और कला

वास्तु, मूर्तिकला, चित्रण एवं संगीत के प्रसंग में इसने उनके श्रीर साहित्य के पारसिरक प्रभाव को यथाकिंचित् सूचित किया है। यहाँ श्रंत में उनकी श्रीर फिर एकत्र संकेत कर देना श्रनुचित न होगा।

मंदिरों का मारतीय जीवन श्रीर साहित्य से श्रसाधारण घना संबंध रहा है। उत्तर श्रीर दिव्या मारत में मिक श्रांदोलनों ने वह संपर्क श्रीर निकट का कर दिया है। व्यक्तिकेंद्रित मगवान से सायुज्य संबंध मूर्ति के सगुण माध्यम से स्थापित किया जा सकता था। उसके प्रति सर्वया श्रात्मसमर्पण मिक्त का प्रेय हो गया। मंदिर प्रत्रच्या के केंद्र बने श्रीर विशेषतः प्रत्रजित गायकों ने मजन, स्तोत्र श्रादि की रचना की। मूर्ति के प्रति जो श्रनुराग, श्रानंद, उल्लास श्रीर प्रेम का लोत बहा तो रसात्मक साहित्य भी श्रनंत मात्रा में प्रस्तुत हुश्रा। संगीत ने श्रपनी सभी संधियों, श्रपना समूचा रस मंदिर श्रीर उसमें पधराई देवमूर्ति को समर्पित किया। संगीत (गीत, वाद्य, श्रीर नत्य) का विकास पर्याप्त मात्रा में मंदिर के प्रांगण में, उसके मंद्य श्रीर जगमोहन में हुश्रा। श्रीमनय का रंगमंच तो उसी का मंद्य बना। श्रीतयों मंदिरों के प्रांगण में लीलाएँ हुई श्रीर उनके मंद्रपों में नाटक श्रीमनीत हुए। सिद्धों तक का साहित्य श्रनेकार्य में उनसे संबंधित था, उनकी तंत्रसाधना भी मंदिरों के बहिरंग पर रूपायित हुई।

मूर्ति श्रीर चित्रकला का तो साहित्य से इतना निकट का संबंध रहा है कि एक ही श्रमिप्राय (मौटिफ) श्रनेक बार दोनों में श्रनुकृत हुए हैं, समान प्रवृत्तियों ने दोनों में विकास पाया है। जातक कथाश्रों के किल्पत संसार को मूर्ति श्रीर चित्रकला ने श्रपनी भूमि पर उतार दिया है। ज्ञान स्थूल चक्षु का विषय बन गया है। कथा कहने की ऐसी संमोहक पद्धित मूर्ति श्रीर चित्रकला दोनों ने श्रपनाई है कि उनका प्रसार श्राक श्रमित है। पत्थर की कठोर भूमि पर श्रनंत कथाश्रो का श्रधंचित्रों में उमार, मित्तिचित्रों की श्रद्ध परंपरा में उनका श्रंकन इस निष्ठा से हुश्रा है कि जन साधारण की उस काल की दुष्पाप्य ग्रंथों की वृष्णा उसने शांत कर दी है। गुज-राती ग्रंथचित्रण ने भी साहित्य को कला के निकट पर्याप्त खींचा है श्रीर मुगल कलम ने तो रामायण, महामारत श्रीर लोककथाश्रों को श्रद्भुत मांसलता प्रदान कर दी है। जावा श्रादि की मूर्तिकथाएँ श्रीर मुगल इस्तिलिपियों के गितिमय प्रवहमान जीवनांकन साहित्य के सुदर्शन कलेवर बन गए हैं।

राजस्थानी, पहाड़ी रागमाला चित्रो ने तो संगीत की निर्वेध तरंगित लयो तक को रेखाओं में बॉध दिया है। इतिहास में पहली बार श्रुति विपयफ श्रद्दय ध्वनि को भारतीय मानव ने काया की सीमाओं में ढालने का प्रयत्न किया श्रीर उसे रक्तमजा प्रदान कर रूप का धनी बनाया। राग की लहरियाँ रागबद्ध हो दर्शनीय हुई। स्वयं साहित्य उस दिशा में वंचित न रहा। संकेत रूप में वाक्य के स्थल रागिनी चित्रों के व्याख्यान शीर्षक बने। रीतिकालीन काव्यसाहित्य विशेपतः नायक-नायिका-मेद पर केंद्रित हुआ। पहाड़ी चित्रों में उनके श्रनेकशः श्रंकन हुए।

साधारणतः संसार भर की लिलत कलाएँ लिलत साहित्य से संबंधित हैं परंतु वह संबंध हतना धना श्रीर कहीं न हुआ जितना इस देश में । वस्ततः मंदिरों के बाह्यालंकरणों, मूर्तियों श्रीर पत्थरों के श्रधंचित्रों के श्रीर श्रजंता, वाध के मिति-चित्रों तथा गुजरात के शंथों, मुगलों की हस्तिलिपियों श्रीर राजस्थानी पहाड़ी लघुचित्रों की रागमालाश्रों का सम्यक् ज्ञान बिना साहित्य के गहरे श्रध्ययन के नहीं हो सकता । जातक श्रीर श्रवदान, इतिहास श्रीर पुराण, काव्य श्रीर नाटक, संगीत श्रीर श्रमिनय समी मूर्ति श्रीर चित्रकलाश्रों की लपेट में श्रा गए हैं। काम-शास्त्र श्रीर गुल्लस्त्र, लच्चग्रंथ श्रीर मानसार, संत श्रीर रीति साहित्य सभी भारतीय कला के दर्शनद्वार खोलते हैं।



# पंचम खंड वाह्य संपर्क तथा प्रभाव

लेखक

डा० भगवतशरण उपाध्याय



## प्रथम अध्याय

# यवन-पह्लवों से पूर्व

### १. सांस्कृतिक संपर्क और परंपरा

संस्कृति सार्वजनीन संपदा है, संयुक्त प्रयास की परिण्यति । देश श्रयवा काल के घरातल पर कोई विंदु नहीं जहाँ खड़ा होकर कहा जा सके कि वस इससे परे श्रय कुछ नहीं, जिसका मुझपर प्रभाव हो । जातियों के परस्पर संपर्क, प्रतिक्रिया श्रीर योग से संस्कृति की काया बनती है । नई जाति श्राती है, सीमा पर मँडराती है, स्यानीय जाति में इलचल होती है, दोनों एक दूसरे से टकराती है, किंतु संगम की घाराओं की मॉति मिलकर समान प्रवाह बन जाती हैं । श्रवतक दोनों श्रलग श्रलग थीं, श्रव वे संप्रक्त प्रवहमान द्रव की इकाइयाँ हैं । इकाइयाँ संपूर्ण को बनाती हैं, संपूर्ण स्वयं श्रद्धट संघात की इकाई बन जाता है । संस्कृति का यही क्रमिक विकास है—इकाई से संयुक्त इकाई, संयुक्त से संयुक्ततर, पर श्रगले संघात के लिये इकाई मात्र, श्रगली इकाई पिछली से सदा श्रद्ध, श्रद्धतर । संस्कृति इनका संप्रक्त श्रद्धट कम, श्रविरल परंपरा, श्रन्योन्याश्रित श्रंतरावलंबित संपदा है ।

महान् सम्यताएँ निदयों के काँठों में जन्मी हैं—सिंधु-गंगा की घाटों में, हांगहों के प्रांतर में, विश्व के तट पर, दजला-फरात के काँठे में, नीलनदवर्ती भूमि पर । खूनी खानाबदोश जातियाँ सदा अपने पैरो पर रही हैं, फिरती, अनुवंर मर से हरी घाटियों की और । अपने संक्रमण के वेग से उन्होंने बित्तियाँ उजाड़ दी हैं, जला हाली हैं। उनकी बर्बर घाराओं से सम्यताएँ आप्लावित हो नए हो गईं, पर जो बचा वह भी सर्वया सारहीन न रहा, क्योंकि जिन्होंने वह भयंकर चोट की, जभी सम्यता की जहें ककमोर दीं, स्वयं उन्होंने ही उस मरणोन्मुख पिंड में अपने जाग्रत प्राणा, बर्बर सही, फूँक दिए। निक्षेष्ठ पिंड फिर जी उठा। नया सोता फूटा, स्वी गाँठों हरी हो गई, नई कोपलों से भूमि फिर लहलहा उठी।

इस दृष्टि से मारत से बढ़कर प्रकृति का दुलारा दूसरा देश नहीं। श्रनंत मानवधाराएँ, सम्य श्रीर वर्षर, एक के बाद एक, इसकी सीमाश्रों में प्रविष्ट हुई, स्वा भर टकराई-लहराई, फिर उसके जलप्रसार में विलीन हो गई। मारतीय पट में नए रेशे बुन गए, नए रंगों से पट चमक उठा।

भारतीय संस्कृति भी अन्य संस्कृतियों की ही भॉति अगिशत जातियों की देन है, अद्भुट जनपरंपरा की विरासत । उसके निर्माण में विभिन्न जातियों का योग

रहा है, गहरा श्रीर प्रमूत । उसकी एकता में श्रद्भुत विविधता है, श्रनेक स्रोतों का स्नाव । भारत ने सिरजा बहुत है, पर उसकी विजय सिरजने में इतनी नहीं रही जितनी श्रन्य को श्रात्मसात कर पचा छेने की उसकी शक्ति में रही है । ईरानी, यवन (ग्रीक), पह्नव, शक, कुषाण, हूण, मुसलमान, यूरोपीय—जिन जिन जातियों से उसका संपर्क हुश्रा, उन उनसे उसने शक्ति संचय की, प्राण् लिए, नई ताजगी ली । श्रपनी घरा को नए फलागम से निहाल कर दिया । श्रागे के पृष्ठों में इन्हीं जातियों के प्रभाव का निरावरण होगा। श्रत्यंत संक्षेप में ही यह कार्य संपन्न होगा, क्यों कि इसका व्यास बहुत व्यापक है ।

#### २. भारत और पश्चिमी एशिया

पता नहीं सिंधु की आदिम सम्यता किस मात्रा में दलला परात की सम्यता की ऋणी है, पर इसमें संदेह नहीं कि दोनो में पर्याप्त काल तक आदान प्रदान होते रहे हैं। एशनुका (तेल अस्मर) और कीश में मिली मुहरें (मुद्राएँ) इसके प्रमाण है।

स्थल श्रीर जल मार्ग से भारत का संपर्क सुमेर, वैविलॉन, श्रकाद, श्रसी-रिया, सीरिया, फिनिशिया, मिश्र, यूनान तथा भूमध्यसागरीय देशों से रहा। जातीय संक्रमण, उपनिवेश, व्यापार श्रीर विजय की परंपरा चलती रही। साथ ही जीवन के साधनों, भावना श्रीर विचार के क्षेत्र में भी श्रादानप्रदान होता रहा।

# श्रार्थ प्रभाव : श्रार्थेतर तत्वों से समन्वय

उत्तर भारत पर वस्तुतः पहला और शक्तिम प्रभाव उक्त आर्य जातियों का है जो आज से लगभग छः सहस्र वर्ष पूर्व प्राचीन मध्यदेश और पूर्वी पंजाब से निकल-कर संपूर्ण आर्यावर्त में फैल गईं। अपने सीमांतों और प्रत्यंतों में आर्येतर जातियों से इसका संपर्क और संघर्ष हुआ और अंत में यह विजयी हुई। कुछ काल तक विजयी और पराजित दोनों जातियों में एक दूसरे के प्रति द्वेष और आशंका रही—आर्यों ने विजितों को 'कृष्णः' (काला), 'अनासाः' (नाकरहित: चिपटनास), 'अदेवयु' (देवरहित), 'अयज्वन्' (यज्ञहीन), 'मृध्रवाचः' (अञ्जद्भापी), 'शिश्नदेवाः' (शिश्नपूजक), 'दास' (गुलाम), 'दस्यु' (ढाकू) आदि कर्हकर पुकारा। उनके ऋषियों ने अपने इंद्र से आर्येतरों के पक्की ईटों से बने उन नगरों पर वज्रप्रहार करने की प्रार्थना की जो उन्हें लौहतुर्ग से लगे थे।

१ पैट्रिक कॉर्लंटन : बेरीड एम्पायर्सं, ए० १४२।

द्वेष श्रीर श्रविश्वास का यह संबंध उनमें कबतक बना रहा, नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ ही काल बाद श्रायों की सामाजिक परिस्थिति में दूरगामी परि-वर्तन तीव गति से होने लगे। सांस्कृतिक रूप से उन्होंने आर्येतरों के प्रति अधिकाधिक श्रात्मसमर्पेश किया । प्राचीन काल में जिन जिन विजेताओं का श्रन्य सभ्य श्रयवा श्रर्धसम्य जातियों से सामना हुआ, विजयी होकर भी उन्हें विजितों के सामने कालांतर में द्युकना पड़ा। कीटवासियों के विजेता डोरिक यवन, श्रसुर-शबुलियों के विजेता ईरानी आर्य, मिसियों के विजेता यवन, सभी अपने पराजितो से संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावित हुए । इसी प्रकार भारतीय आर्थों को भी आर्थेतरो की ऋद परंपरा के कमनीय श्रीर उपयोगी तत्वो को श्रपनाना पड़ा । श्रयवंवेद के रचना काल तक पहुँचते पहुँचते चारो वर्ण स्पष्ट हो गए, वह चौथा 'शूद्र' वर्ण भी जो ईरानी ग्रायीं का अनजाना या और जिसके निर्माण में विजित आर्येतरी का योग विशेष सहायक हो चला था। शिव की मर्यादा श्रव बढ चलती है श्रीर देर सवेर 'लिंगपूजन' श्रार्थ श्चर्यना का भी अंग बन जाता है। योग की किया श्रार्थी को श्रिमित होती है. श्रीर वृषम के साथ साथ, धीरे घीरे उससे भी श्रिधिक, गाय की महिमा का विकास होता है। संभव है, आयों ने बूषम का माहात्म्य उस पश्चिमी एशिया से प्रहर्णा किया हो, जहाँ उसका संमान विशेष रूप से होता था,पर स्वयं सिंख की घाटी में उसका मान कुछ कम न या। कालांतर में वही दृषम 'नंदी' के रूप में विशेष पूज्य हुआ। गाय के प्रति श्रायों का श्रादर तो निश्चय उन्हें भारत के श्रार्थेतरो से मिला। शीघ श्रायों की नई आवासभूमि ब्रह्मपिंदेश में उपनिषदों की परंपरा के संजीवक नगरों का एक विस्तार खड़ा हो गया, जहाँ अध्यात्म का अमृत मंथन होने लगा। पुष्कला (रा) वती. तत्त्वशिला, म्रासंदीवंत, इस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, कांपिल्य, श्रहिच्छत्र, काशी, श्रयोध्या, मियिला, सभी से नागरिकता की गंध श्राने लगी, प्राचीन सिंधु सम्यता के नगर नई महिमा लिए, नए परिधान पहने, खड़े हुए । श्रश्वपति, कैनेय, प्रवाह्या जैवलि, श्रजातरात्र कारोय, जनक विदेह प्राचीन समवेत भारतीय दाय काल की संघि पर खड़े हो, वौद्ध-जैन-शैव-वैष्णाव-शाक्तों की जनाकुल परंपरा को प्रदान करने लगे । इसी समवेत परंपरा का संमिलित दाय प्रधान भारतीय शंस्कृति की रीढ़ बना। नई आनेवाली जातियों का योग उसे मिलता रहा, नई मजा, मांसलता उसपर चढ़ती रही, रक्त की नई नसें उसमें दौड़ती रहीं, पर रीढ़ वही बनी रही जो श्राज तक बनी है।

९ ऋग्वेद में वह अव 'अञ्चा' (अवध्य ) हो गई है, देवताओं की माता अदिति—ना गां अनागां अदिति विषष्ठ ।

## ४. दो घाराएँ । आर्य और द्रविड

भाषात्रों पर भी स्वाभाविक अनिवार्य प्रभाव पड़ा । पर तभी से दो स्पष्ट पृथक भाषाएँ इस देश में चल पढ़ीं, एक संस्कृत को श्रापने प्राकृत के श्राधार से उठकर स्वयं 'संस्कृत' हुई श्रीर विविध प्राकृतों पर भी श्रपना प्रभाव डाला, उन प्रमावों से विकसी श्रीर धीरे धीरे उत्तर मारत की साधारणतः श्रार्य भाषाश्रों के नाम से जानी जानेवाली जनवोलियों की प्राकृतों श्रादि के साथ दूर की जननी हुई। वसरी जो द्विड भाषाओं के नाम से दिख्या में फली फूली। उसकी चार स्वतंत्र भाषाएँ बनी-तमिळ, तेलुगु, कबह और मलयालम । इनपर भी संस्कृत का श्रात्य-विक प्रमाव पड़ा। इनमें अनेक संस्कृत शैलियो का अनुकरण हम्रा। तमिळ को छोड शेष पर तो उसके माव, श्रीर रचनासरिंग का इतना प्रभाव पड़ा कि भाषा को छोड़ शेष एक काल तक संस्कृत साहित्य के वातावरण में ही साँस लेती रहीं। उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्दों की बहुलता हुई। हाँ, तिमळ अवश्य अपेन्हा-कृत स्वतंत्र रही । इसका विशेष कारण यह या कि उसमें स्वतंत्र साहित्य रचना का आरंभ बहुत पहले स्वतंत्र रूप से हो गया था। तिमळ साहित्य प्रायः उतना ही प्राचीन है, जितना वैदिकेतर संस्कृत साहित्य । फिर भी उसपर भी संस्कृत भाषा श्रीर साहित्य का प्रभाव पढ़े बिना न रहा। इसी प्रकार दाचि गात्य भाषाश्री का भी प्रभाव संस्कृत श्रीर उसकी परवर्ती भाषाश्री श्रीर उसके माध्यम से प्राकृती श्रीर जनबोलियों पर भी पड़ा। द्राविड भाषात्रों के श्रनेक शब्द शुद्ध संस्कृत, प्राकृतों श्रीर जन बोलियों में मिलते हैं, जिनकी खोज स्वतंत्र रूप से महत्व रखती है।

# ४. भाषा पर सुमेरी-बाबुली प्रभाव

माषा की दृष्टि से वैदिक साहित्य अन्य वाह्य प्रभावों से भी वंचित न रह सका । आयों का पश्चिमी एशिया की अनेक जातियों से शत्रु - मित्र का सा संपर्क था । उनके विचारों, विश्वासों, जीवन और साहित्य पर उनका प्रभाव पड़ना स्वामाविक ही है। ऋग्वेद और अथवंवेद में 'तुर्फरी', 'जर्फरी', 'अर्फरी', 'आलिगी', 'विलगी', 'उरुगुला', 'तैमात',3

<sup>े</sup> सी॰ एस॰ श्रीनिवासाचारी: तामिल लिटरेचर, एन्साक्लोपीडिया आफ लिटरेचर(शीप्ले),

र जफरी तुफरीत् "म्हानेद, १०, १०६, ६।

असितस्य तैमातस्य बभोरपोदकस्य च । सात्रासहस्यहं भन्योख ज्यामिव घन्वनो वि सुञ्जामि रथां इव ॥ ६ ॥

'यहा'<sup>9</sup> स्रादि पर दिवंगत बाल गंगाघर तिलक ने रामकृष्ण भंडारम्र स्मारक ग्रंथ में विचार करते समय उनके श्रर्थ के संबंध में सुमेरी बाबली सभ्यता की श्रीर संकेत किया था। उनका कहना है कि ये दजला फरात की घाटी की उन प्राचीन भाषात्रों (खल्दी, श्रादि) के ही शब्द हैं । 'तैमात' को उन्होंने बाबुली का 'तियामत' माना। यह (बेंद, येब) यह, यहत्, (स्रीलिंग--) यहा, यहती रूप में निस शब्द का श्रानेकतः ऋग्वेद में देवार्थ में प्रयोग हुना है, वह वस्तुतः खल्दी-इब्रानी शब्द यहें (जेहोवा ) से निकला है। यहदी, संसार की पहली जाति है, जिसने देवतात्रो की अनंत परंपरा को हटाकर एकेश्वरवाद का वितन्वन फिया । उनका वह ईश्वर जेहोवा या । श्रीम, इंट, सोम श्रीद के लिये इसी शब्द का अनेक बार प्रयोग ऋग्वेद में महान् के अर्थ में हुआ है। पर एवे धर-वाद, बल्कि उससे भी अधिक वेदात के आमास रूप में मिस्र के फराऊन आमेनधेतेप चत्र्यं ऋखानातेन ने विक्रम पूर्व तेरहवीं शती में सूर्य की शक्ति को प्रतीक गान उसी को विश्व का न्यापक देव घोषित किया । तब उसकी आयु केवल पंद्रह वर्ष की थी"। उसके अपने देश में तो निश्चय वह बौद्धिक ली बुक्त गई, पर श्रन्यत्र के चिंतन में उसका प्राचीन जगत पर गहरा प्रभाव पड़ा था । इसमें संदेह नहीं कि अपर के उद्धृत शब्द विदेशी श्रीर वाहरी भाषाश्री तथा संस्कृतियों से लिए गए। ये कुछ शब्द केवल उदाहरणार्थ दिए गए हैं, वैसे उनकी संख्या वेदी श्रीर

ब्रालिगी च विलिगी च पिता च माता च। विश्व वः सर्वती वन्ध्वरसाः किं करिष्यथ ॥ ७ ॥ **डरुगूलाया बुहिता जाता दारयसिक्**या । प्रतद्भ दद्वपीयां सर्वासामरसं विषम् ॥ = ॥ ताबुवं न ताबुव न थेत वमसि ताबुवम्। ताबुरेनारसं विषम् ॥ १०॥ त्रथवंवेद, ५, १३। देखिए, भ० रा० उपाध्याय : संस्कृतियों का श्रंतरावलंबन, भारनीय समात्र का ऐतिदामिक विश्लेपरा ।

- ९ देखिए, निषय्ट, १, १२; २, ६; ३, ३; निरुक्त, ८, ८।
- २ कैल्डियन ऐंड इंडियन वेटाज् , आर० जी० मंडारकर : क्रमेमं।रेशन वाल्पूम, १० २१-४२ ।
- 3 (धातु यह = तीत्र गति से जाना, वहना, यह = जल ); श्रान्त के लिये, मार्येद, 3, 2, १२, १०, ११०, ३; इंद्र के लिये, =, १३, २४; सोम के लिये, ६, ७४, १, (सी या नेहोना यहूदी भगनाम् था गुद्ध नाम का जिसका उसने एकरत मूमा को भेद बताया )।
- ४ एन० आर० हाल : दि एंरोंट हिस्ट्री प्राफ दि नियर ईंग्ट, पृ० ३०० ।
- ष बही, पृ० २६६; म० रा० स्पाध्याय : दि एंशेंट वर्ल्ड, ए० २१ ।

वैदिक साहित्य में पर्याप है। इन शब्दों में से 'श्रालिगी', 'विलिगी' श्रीर 'उदगला' का संदर्भ बड़े महत्व का है। अयवविद के जिस मंत्र में इनका उल्लेख हम्रा है वह साँप का विव झाड़ने का मंत्र है। श्रोझा नागी (या साँप) का संबोधन करता हुआ कहता है कि आलिगी तुम्हारा पिता है, जिलिगी तुम्हारी माता, तैमात ( तियामत ) श्रीर उच्युला की तुम दृहिता हो, श्रादि । तियामत या तैमात की श्रोर पहले संकेत किया जा चुका है। श्रालिगी श्रौर त्रिलिगी में क्रमशः पिता श्रौर माता होने का कोई लिंगचिह नहीं है। मंत्रकार ने दोनों का श्रर्थ जाने विना ही उनका प्रयोग किया है। वह उलटकर बिलिगी को पिता और श्रालिगी को भाता भी कहता तो प्रमाव में कोई ख्रांतर नहीं पड़ता, क्योंिक छाज ही के से मंत्रों में जैसे निर्यंक पर श्रद्धत शब्दों का प्रयोग होता है, उस काल के श्रोक्ता ने भी ऐसे श्रद्भुत शब्दों का व्यवहार किया है, जिनका श्रर्थं वह नहीं जानता, लिंगमेद तक नहीं, और जिन्हें वह किसी प्राचीन शब्द भंडार से जुन लेता है। इस प्रकार के अनेक शब्द तब के मंत्रकारों के जानने में होंगे जो अपनी भाषा के न होंगे पर बाहरी होने से उनका सुननेवालो पर श्रसर पड़ सकता होगा। इसी से उसने इनका प्रयोग किया है। प्राचीन सुमेर (बाबुल) के नगर कर की खुदाई में एक पष्टिका मिली है जो ब्रिटिश म्यूनियम के असीरी बाबुली विभाग के हैंड बुक में उद्धृत की गई है। वह ऊर के प्रायः ३००० वि० पू० के एक राजकुल की वंश-तालिका है, जिसमें दो राजाश्ची—क्रमशः पिता पुत्र—के नाम 'एल्ट्ल्', 'वेल्ट्ल्' हैं। बस्तुतः ये ही आलिगी बिलिगी के समीपवर्ती हैं या उनके पूर्वन, जैसे वे 'अलाय', 'बलाय' ( श्रलैया, बलैया ) श्रादि के भी हैं। श्रलाय, बलाय का कुछ फेर बदल के साथ इसी अर्थ में प्रयोग अरबी (प्राचीन अरबी, प्रागिस्लामी), फारसी आदि में भी होता आया है। विशेष बात तो यह है कि एक पट्टिका ऊर नगर में मिली है, जिस नगर का उल्लेख इसी मंत्र के उरगुला शब्द में हुन्ना है। इसी शब्द का उत्तराई गुल या गुला शब्द है, जिसका प्राचीन बाबुली असीरी भाषा में अर्थ होता है 'साँपी' के विष का वैद्य । इस प्रकार वेदों का यह सॉप झाड़नेवाला मंत्र बाबुल श्रीर श्रमुर देश के सॉप के विषवैद्यों या श्रोहों से श्रपना संपर्क स्थापित करता है। निरुक्तकार यास्क को छठी-सातवीं वि० पू० में भी इन शब्दों का अर्थ नहीं ज्ञात था, जिससे वह इन्हें 'निर्थकाः शब्दाः' कहता है। स्वामाविक ही संदेह हो सकता है कि तीन चार सौ वर्ष और पहले के स्वयं मंत्रकार को इनका अर्थ ज्ञात था। इस

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> पेंट्रिक कार्लंटन : वरीड एम्गायस<sup>र</sup>्, पृ० ६०। २ देखिए, लौगडन का तत्संबंधी कीरा।

प्रकार विदेशी शब्दों ने न केवल हमारे भाव श्रीर भाषा पर प्रभाव डाला है वरन् विश्वास ग्रौर जीवन पर भी।

इसी प्रकार 'श्रसुर' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद से लेकर श्रास की हगारी प्रांतीय भाषाश्रों ( श्रीर हिंदी ) तक में होता श्राया है। यह सही है कि पिह्ते काल की संस्कृत श्रौर हिंदी श्रादि में इसका प्रयोग 'सुर विरोधी' (न सुरा: इति असुराः ) अर्थ में हुआ है। वस्तुतः यह शब्द शक्ति प्रकट करता है श्रीर 'श्रमु' (प्राग्) से बना है। इसी अर्थ में यह पाणिनि श्रादि द्वारा प्राचीन काल में प्रयुक्त हुआ है, जातिवाचक अर्थ में। इसी अर्थ में यह उस श्रसाधारण शक्तिमान विजयी 'श्रसुर' जाति को व्यक्त करता है, जिसकी राजधानी श्रसुर थी, प्रधान देवता अस्तुर था, चाति का नाम अस्तुर था। वि॰ पू॰ दूसरी सहसान्दी हे विक्रमी पूर्व ५५५ तक उस जाति ने पश्चिमी एशिया पर श्रपना प्रशुल रखा श्रीर इनारों पष्टिकाश्रों एवं स्तंभों पर अपनी प्रशस्तियाँ खुदवाईं । उसकी श्रंतिम रानधानी निनेवे वि० पू० ५५५ में वाबुल के खल्दी नरेश नाबोपोलस्सर श्रीर मीडी श्रार्थ उवच्चयार्ष की संमिलित चोट से नष्ट हो गई । श्रस्तों के प्रवल राजा तिगलाथ पिछेजर, सारगोन, सेनाखरिन, एसरहद्दन, श्रमुरनजीरपाल, श्रमुरवनिपाल श्रादि थे। पिछुळे दोनो सम्राट् तो शतपथ ब्राह्मण की रचना के प्रायः समकालीन थे। इसी शक्तिमान के अर्थ में ऋग्वेद में भी कम से कम ग्यारह वार वरुण, इंद्रादि के विशेषणा के रूप में 'श्रसुर' शब्द का उपयोग हुआ है । बहुत पीछे, महाकवि कालिदास ने श्रपने रघुवंश में रघु की दिग्विजय के क्रम में राजाश्रों को जीतकर उनका राज्य लौटा देने की जो बात कही (श्रियं जहार न तु मैदिनीम्) छीर यह रीति 'धर्मविनयी नृप' की घोषित की वह टीकाकार के अनुसार 'असुरविजयी नृप' की नीति के विपरीत थी। श्रमुरविजयी नृप विजित राजाश्री को सर्वशा उलाइ फॅकता श्रीर सिंहासन छीन लेता था। वास्तव में यह उन श्रमुर रानाश्रो की दी ऐतिहासिक परंपरा थी जिनका उल्लेख ऊपर हुन्ना है। श्रमुरनर्जारपाल ने जो वंदियों की जीवित खाल निकालने और समूची विजित जनता को एक खुवे से उजाइ कर दूसरे सूवे में वसाने की नीति चलाई वह उसके सभी वंशधर करते रहे। इन नीति ने संसार के इतिहास में श्रपना सानी न रखा। उसी का प्रभाव हमारे पीछे के

<sup>ी</sup> हाल : दि पंरोंट हिस्ट्री, १० ३८८; ४४४-६१७।

२ वही, पृ० ५१३।

<sup>3</sup> देखिए, आप्टे की प्रैनिटकल संस्कृत-रंग्लिश टिक्सनरी, 'असूर' ५० १६१-१२।

४ रखुवंश, ४, ४३।

५ हाल : दि एंशेंट हिस्ड्री०, १० ४४५।

समाधियाँ काल के विचार से प्रायः वैदिक हैं, श्रिशांत् भारतीय स्त्पों से श्रिधिक दूर, मिख की मृतक समाधियों के निकट। मिख के पश्चिमी पर्वतों में प्रसिद्ध पिरामिडों के पहले और पीछे की कटी हुई इसी प्रकार की मृतक समाधियों हैं। हमें यह न भूलना चाहिए कि मिस्र श्रौर फिलिस्तीन ( जूदिया श्रौर इस्रायल ) दोनों से विक्रम से प्राय: इजार वर्ष पूर्व सुलेमान और हीराम के समय भारत का घना व्यापार संबंध था<sup>२</sup> श्रीर भारतीय उन पश्चिमी देशों में पर्याप्त संख्या में जा वसे ये। लघु पशिया ( एशिया माइनर ) के दक्किण तटवर्ती नगरी पिनारा श्रीर जैंथस के पर्वतों में कटी एक-पत्थर की मृतक समाधियाँ भारत के प्राचीनतम चैत्यग्रहों की शक्ल की हैं,3 यद्यपि उनसे बहुत प्राचीन हैं। अशोककालीन अथवा बुद्धकालीन (पिप्रवा) स्तुपों की गोलाई वाली परंपरा, लगता है, बाद में विकसित हुई श्रीर कम से कम रूप में भारतीय ही है, यदापि ऋरिय रखनेवाली प्रथा मिख के पिरामिडो से आई हो तो कुछ श्राश्चर्य नहीं । यह महत्व की बात है कि श्रशोक ने, जैसा हम श्रागे देखेंगे, ईरान से अनेक कला, लेखन आदि संबंधी रीतियाँ सीखीं, विशेषकर इस कारण कि तब प्रायः डेढ सौ वर्षों तक पंचाब श्रीर सिंध ईरानी सम्राटों के श्रधिकार में रहे थे। बुद्ध के समय में भी, श्रीर तब सिंधु नद से लेकर पूर्वी यूरोप श्रीर मिस्र तक की भूमि पर ईरानी दारा का शासन था। कुछ श्राश्चर्य नहीं कि एक ही साम्राज्य में रहनेवाली जातियों का घनिष्ट पारस्पर्य उन्हें एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक श्रादान प्रदान सकर कर देता हो।

स्तूपों के वर्तुलाकार ( अर्द्धच्च ) रूप भी दजला फरात के द्वान ( मेसोपोता-मिया, बाबुल श्रीर श्रमुर ) में बने गुंवजों के सहश ही है। वहाँ वि० पू० पहली षद्याब्दी में सैकड़ों गुंबजनुमा छते बनी थी । स्वयं ईरानियो ने श्रासुरों के साम्राज्य वैभव के साथ ही उनकी संस्कृति, वास्तु श्रादि भी छे ली थी। उनका ही पच्चधारी मानवमस्तक बृषम श्रपादान (दाराकालीन ईरान ) के शालीन श्रचरजमरे नंदी के श्रादर्श बने जो बाद में स्वयं श्रशोक के खूषम के श्रादर्श बने । ईरानियों ने तो

१ वैदिक पॅटिनिवटीज, हिस्ट्री श्रॉफ इंडियन०, पूर्व १०।

२ ब्राइबिल, राजाओं का खंड (बुक श्रॉफ किंग्स), दि एंशेंट वर्ल्ड, ए० १०८-६; 'शदीन' (सिंघ-तीर की मलमल) बाइबिल, पुरानी पोथी, मिलाइए-बाबुली वस्त्रों की तालिका का 'सिंखु' वसी भर्थ में,--ए० एच० सेस, हिन्बर्ट लेक्चसँ, १८८७, ए० १३७-३८।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हिस्ही श्राफ इंडियन०, ५० १२।

४ हिस्टोरियन्स हिस्ट्री ऑफ दि वर्ल्ड, माग १, यसीरियन आर्ट, पु० ५५२ और आगे; दि एंशीट वल्हें, पृ० ६ = ।

शब्द नंदी भी कोरे थे । संाघारणतः वास्तुविशारद इसे मानते हैं कि गोल मेहराव श्रीर प्रशस्त गुंवज संसार को मेसोपोतामिया के ही देन हैं। हजार वर्ष वि० पू० से लेकर प्रायः ५५५ वि० पू० तक असुरों ने असुर, निनेवे आदि अपने नगरों में जो वास्तु संबंधी असर निर्माण किए थे वे कला और खोरसावाद की खुदाइयों से निकलकर यूरोप और अमेरिका के संप्रहालयों में असुर स्थापत्य की महिमा व्यक्त कर रहे हैं। अपने निर्माण के समय भी वे अन्य राष्ट्रों के आध्य और अनुकरण की वस्तु बन गए थे। अनेक असुर स्थपति देशांतरों की तब माँग और आवश्यकता वने थे। हमारे संस्कृत और दािच्यात्य सभी साहित्यों में मय असुर की वास्तु विद्या में बड़ी महिमा गाई गई है। अगियत उल्लेख उसके उस प्रसंग में हुए हैं। सांस्कृतिक आदानप्रदान और संस्कृति के विकास को देखते यह संभव ही नहीं, अनिवार्य प्रतीत होता है कि मय नामक असुर ने इस देश में भी असुर वास्तु के कुछ प्रतीक गढ़े और प्रचलित किए हो।

## ७. ईरानी प्रभाव

इस श्रत्यंत प्राचीन काल के पश्चिम से संबंध के बाद भारत का दूसरा गहरा संपर्क ईरानियों से हुआ। वैसे कम से कम पश्चिमी नगत् में संबंध की ऐतिहासिक श्रूत्यता कमी नहीं संभव हो सकी। सैंधव, मिस्ती और सुमेरी सम्यताएँ प्रायः समकालीन थीं। इनमें पहली तो शीव्र मिट गई पर दूसरी और तीसरी श्रशोक के समय तक अपनी विरासत की किंद्र्यों एक के बाद एक नोड़ती गईं—मिस्र-सुमेर, मिस्र-सुमेर-बाबुल, मिस्र-बाबुल-श्रुसुर, मिस्र-श्रुसुर, श्रुसुर-ईरान, ईरान-भारत, भारत। विक्रम पूर्व चौथी सहस्राब्दी से लेकर वि० पू० तीसरी शती तक का एशिया का देश और काल संबंधी प्रसार मिस्र से पाटलिपुत्र तक प्रायः एक है। पश्चिम और पूर्व के बीच कभी) में दारायवोष (दारा) प्रथम ने, नो श्रुपने को 'श्रायों में श्रायं' श्रीर 'च्नियों में च्निय' कहता था, सिंघ और पंनाब के एक माग पर श्रिषकार कर लिया। उसके प्रसिद्ध लेख नख्श-ए-रुस्तम के श्रानुसार भारत ('हिंदू', भारतीयों के लिये पहली बार हिंदू शब्द का उपयोग दारा के उस श्रुमिलेख में हुआ है । ईरान

९ आर्थर उपम पोप: सर्वे ऑफ पशियन आर्ट, देखिए, पर्सिपोलिस—अपादान के वृपभ-शीषेरतंभ और विशाल वृपममस्तक । दोनों शिकागो (यू॰ एस॰ ए॰ ) विश्वविद्यालय के ओरियंटल इस्टिट्यूट के संग्रहालय में अदर्शित ।

२ दार्यवीप का नस्श-ए-रस्तम का लेख, 'हिंदु'।

(फार्स) का 'बीसवाँ' प्रांत (च्त्रपी) या, ऋत्यंत लाभकर जहाँ से प्रति वर्ष ईरानी सम्राट् को श्राय के रूप में ३६० 'ईबोई' मार स्वर्गाधूलि (लगभग डेट करोड़ रूपयों के मूल्य की ) मिला करती थी। दारा के पूर्वी यूरोप श्रीर दिल्ला रूस की विजयवाले श्राक्रमण में संभवतः भारतीय योद्धा भी लड़े थे। कम से कम उसके बेटे त्त्यार्ष (४२६-४०८ वि० पू०) के यूनानी त्राक्रमण में निश्चय भारतीय सैनिक यूनान के नगरों में लड़े थे (४२३ वि॰ पू॰ ) श्रीर उनके कई के वने कपड़ों श्रीर लौहफलकवाले बेत के लंबे बागों को देखकर यूनानियों ( ग्रीकों ) ने आश्चर्य किया था<sup>3</sup>। २७३ वि॰ पू॰ की दारायवीष् कोदोमानस् (दारा तृतीय) श्रीर सिकंदर के बीच गागामेला (या अरवेला) के युद्ध में भी भारतीय योदा लड़े थे<sup>४</sup>। उसके कुछ ही काल पहले पंजाब श्रीर सिंघ के दारा द्वारा जीते भाग ईरानियों के हाथ में रहे थे। इस प्रकार प्रायः डेढ सौ नरस ( ल० ४५३-३८३ नि० पू० ) ईरान श्रीर मारत का घना संबंध रहा था । श्रीर इस प्रकार ईरान के माध्यम से, को सिंधु तट से दिव्या रूस, पूर्वी यूरोपीय सीमा श्रीर मिस्र तक का स्वामी था, भारत का संपर्क भूमध्यसागर श्रीर नीलनद की घाटी से हो गया था। ईरान न केवल इस सारे भू लंड का स्वामी था वरन् समग्र मिस्री, बाबुली, श्रासुरी सम्यता श्रीर कला का वारिस भी था। उसका श्रीर उसके साधन से उस पश्चिमी जगत् का प्रमान भारत की राजनीति, समाज, साहित्य श्रीर कला पर पर्याप्त रूप से पड़ना स्वाभाविक श्रौर श्रनिवार्यं या। व्यापार का जलगत श्रौर स्थलगत मार्ग प्रस्तुत करने के श्रतिरिक्त वह विशाल साम्राज्य चाराक्य श्रीर चंद्रग्रस मीर्य के लिये श्रादर्श बना, साय ही उनकी राजनीतिक सावधानी का संकेत भी, क्योंकि चाराक्य ने देखा कि दूर के ढीले प्रांत साम्राज्य को दुर्वल कर देते हैं श्रीर उसने श्रपने भारतीय प्रांतों को शासनकेंद्रों द्वारा बकड़ लिया । साम्राज्य, प्रांत वितरण, शासनकेंद्र श्रीर श्रपनी दुर्वलता से नए उपायों का योग मौर्य शासकों को ईरानी राजनीति से मिला। उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरानी दरवार की श्रनेक रीतियाँ श्रपने दरवार में प्रचिलत की जिनमें एक समामवन में केशिसंचन की प्रथा थी। परंतु प्रभूत

<sup>ै</sup> वहीं, और देखिए, सेश्स : हेरोडोटस् १-१; पृ० २७३, ४४२; कुरुष् के साम्राज्य में गंधार, वहीं, १, पृ० १५३ और १७७; और देखिए—जेनोफन : कीरोपीदिया, १, ४, वहीं, २, १-११; कुरुष भारतीय युद्ध की चोट से भरा—क्तेसियस् , ग्लीमोर संस्करण, फ़ैर्गेंट् १३७।

र हेरोडोटस् , ३,६४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एबॉट : हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, खंड २।

४ मुखर्जी : हिंदू सिविलाइजेशन, पृ० २८०।

<sup>.</sup> देखिर: परियन: अनावासिष्, ३, ८, ३-६।

श्रीर दूरगामी प्रभाव तो श्रशोक की नीति, देश की लिपि श्राँर साहित्य श्रीर कला पर पड़ा।

#### □. लेखनकला पर प्रभाव

इस प्रभाव को तनिक विस्तार से लिखना उचित होगा। श्रत्यंत प्राचीन काल ( सेंघव सभ्यता, ३२५० वि॰ पू॰---२७५० वि॰ पू॰ ) के श्रतिरिक्त श्रशोक ( ल० २१५-१७५ वि० पू० ) से पहले प्रायः इजार वर्ष तक भारत में उत्कीर्ण लेखों के प्रमाण नहीं मिलते। उससे तीन सौ वर्ष पहले के लेख तो मिलते ही नहीं, श्रीर इन तीन सौ वर्षों के भीतर भी श्रिभिलेखों की संख्या दो चार ही हैं श्रीर कम से कम शैली ( इवारत ) के साथ लंबा श्रमिलेख तो बिलकुल ही नहीं मिलता। यह कहना तो ( जबतक कि 'ब्राही' लिपि के मूल का पता नहीं लग जाता ) कठिन है कि भारत में लिखने की परिपाटी नहीं यी ( श्रीर ब्राह्मी का श्रारंभ न तो श्रशोक ने किया श्रीर न वह ईरानी श्राधार से उठी, यह निश्चित है ) परंतु यह भी कुछ कम कुत्रहल की वात नहीं कि श्रशोफ वे पूर्व या कम से कम ईरानी संबंध के पूर्व के संस्कृत साहित्य में 'लिपि' श्रथवा इसका कोई निश्चित पर्याय ( श्रष्टाध्यायी को छोड़कर ) व्यापक रूप में प्रचलित नहीं मिलता। स्वयं श्रशोक ने जिन 'लिवि' (लेखन), 'लिविर' ( लेखक ), 'दिबि' ( लेखन ) 'दिबिर' ( लेखक ) शब्दो का उल्लेख किया है वे संभवतः उस काल की पह्नवी ( ईरानी, फारसी ) हैं। श्रशोक ने श्रपने कुछ श्रमिलेख (सीमाप्रांत, काबुल घाटी के) दाहिनी श्रोर से बॉई श्रोर लिखी जानेवाली खरोष्ठी लिपि में लिखवाए जो श्रासई (ईरानी) का ही एक रूप है। इसके श्रतिरिक्त उसके एकाथ लेख श्ररमई भाषा में भी लिखे मिले हैं जिससे सिद्ध है कि उत्तर पश्चिम में अरमई लिखी पढ़ी जाती थी श्रीर वहाँ की प्राकृतों (जन बोलियों) श्रीर साहित्य पर उस काल की फारसी का खासा प्रभाव पड़ा था। इस देश में साधारण्यतः श्रमिलेखो का तो प्रायः सर्वथा श्रमाव था ही, राजनीति के क्षेत्र में तो उनका अशोक से पहले कभी उपयोग ही नहीं हुआ था। उघर ईरान, श्रसुर, बाबुल और मिस्र में हजारो वर्ष से चट्टानों, स्तंमों श्रीर हैंटो पर विजयप्रशस्ति लिखाने की प्रया चली आती थी। अशोक से प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पहले के दारा के बेहिस्त्न, पर्सिपोलिस और नख्श-ए-इस्तम के प्रशस्त अभिलेख इसी प्रकार की प्रश-स्तियों हैं। सो श्रशोक न केवल श्रपने पड़ोसी शासन से श्रमिलेखों की प्रया लेता है वरन् उसके अभिलेखों के प्रारंभिक शब्द 'देवानं पियो पियदिस राजा ( लाजा ) एवं

१ १३, २, २१—लिपि लिनिःः।

(हेवं) श्राह (श्राहा)' प्रायः वही हैं, जो दारा के श्रमिलेखों के हैं—'थाचिय् दारायवीप ज्ञ्याथिय•••••।' इस प्रकार श्रपने देश में उस परंपरा के श्रमाव में पड़ोसी देश की परंपरा में श्रशोक के शिलालेख श्रीर स्तंभलेख सहसा श्रमिन्न मात्रा में लिखे जाते हैं। श्रशोक उस मानव दाय का प्रजुर उपयोग करता है।

### ६. मूर्तिकला पर प्रभाव

इससे भी अधिक महत्व का ईरानी प्रमाव भारतीय मूर्तिकला पर है। भारत में अशोक से पहले की मुर्तियाँ पारखम यन ( उसी शैली की एक आघ और मनसा श्रादि ) को छोड़ सैंघव सम्यता की प्रायः डेढ़ हजार वर्ष पूर्व की हैं। पारखम यज्ञ श्रशोक से सी डेढ सी साल प्राना है, पर श्रत्यंत भोडा, कला की दृष्टि से सारहीन. रुखडा, श्रशोकीय नागर स्निग्धता के सर्वथा विपरीत । जो कोई भारतीय कला को भारत से विलग होकर बाहर से देखता है, उसे मीर्य कला पश्चिमी प्रशियाई कला का एक अंग ( चाहे जितनी भी विशिष्ट पर अंग ही ) जान पड़ती है। वह कला निःसंदेह असाधारण्डप से परिष्कृत और प्रौढ़ है, पर है वह एक शैली की ही परिगाति । यहाँ मौर्य मूर्तिकला श्रौर साधारण रूप से समूची कला के संबंध में कुछ बातें नितांत विचारणीय हैं। कला प्रयोगप्रधान वस्तु है। श्रभ्यास, श्रनुक्रम श्रीर शृंखलाबद्ध विकास उसके स्वरूप है। केंद्रीभूत निष्ठा और अविरल साधना उसकी सफलता के लिये अनिवार्य हैं। कला के क्षेत्र में यवनों की देवी मिनर्वा की भाँति सहसा कुछ प्रस्त नहीं हो सकता श्रीर प्रायः डेढ़ हजार वर्षी का श्रंतर दूर की सैंधव कला से किसी प्रकार मौर्य ( अशोकीय ) कृतियों का प्रेरणा पाना असंभव कर देता है। श्रौर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि श्रशोक को किसी शैंधव सभ्यता का लेश मात्र भी ज्ञान न था। आज इम उस सम्यता के विषय में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, अशोक ने उसका नाम भी न सुना था। फिर अशोक की प्रस्तर कृतियों की अद्भुत पालिश श्रीर चमक उन्हीं के साथ शुरू भी होती है, खत्म भी हो जाती है। इस देश में उसका विकास तो दूर रहा न तो उस काल से पहले कोई उसे जानता था न पीछे। इससे यह निष्कर्ष स्वाभाविक हो जाता है कि स्तंभ श्रीर उनके पशु शीर्षों के 'श्रमिप्राय' (मोटिफ) श्रौर उनकी पालिश उसी दिशा से इस देश में आई जिस दिशा से श्रशोक की खरोष्टी लिपि श्रौर श्ररमई माषा, श्रिमिलेखों की परंपरा श्रौर उनकी भूमिका तथा उसके पितामह के समाचार आए थे-उस शक्ति के देश से, निसके श्रिधकार में भारत का एक माग डेढ़ सौ वर्ष रह चुका था श्रीर नहाँ उनकी घनी और श्रदूट परंपरा थी, सहस्राब्दियों प्राचीन, उस देश को जहाँ वह परंपरा न

<sup>&</sup>lt;sup>९ श्रासुरी</sup> श्रीर ईरानी स्तंभों की पालिश मौर्थ पालिश से भिन्न है।—संपादक ।

तो पहले साहित्य में थी, न कला में। फिर देश श्रीर काल दोनों की परिधि के भीतर ही, सीमा के ईरान में ही, श्रशोक के समय से प्राय: सौ वर्ष के भीतर ही उसकी कृतियों के प्रतीक अभिप्राय और आदर्श प्रस्तुत हो चुके थे। शिकागी विश्व-विद्यालय के प्राच्य प्रतिष्ठान के संग्रहालय में रखा पर्सिपोलिस ( ईरान ) का वृषम-शीर्पस्तंभ श्रशोक के पशुशीर्प स्तंभो का पुरोगामी प्रतीक है। वस्तुतः इस वृपभ के संबंध में कला श्रमाधारण रूप से क्रमागत रही है। उसने प्रायः एक समूचा कालचक पूरा किया है। यह तो सही सही नहीं कहा जा सकता कि वृपभ का श्रिभिप्राय (मोटिफ ) पहले पहल कहाँ उदय हुन्ना-भारत (संधव सन्यता ) में या मिस्र ( द्वितीय राजवंश के काकौस ने २६४३ वि॰ पू॰ से पहले मिस्र में वृपम की पूजा प्रचलित की थीर ) में, परंतु यदि मिस्री ( एपिस ) श्रीर सिंघी ( व्रसनी ) वृषभ समकालीन भी रहे हों तो उनका यह रूप ( श्रिभिप्राय ) वाबुल, श्रासुर श्रीर ईरान होता हुआ इस देश को लौट आया है। यहाँ हमारा इए वृपभ या नंदी की पूजा प्रारंभ करनेवाळे देश का पता लगाना नहीं है, वरन श्रशोकीय श्रभिताया ( कृतियों ) के उन निकट पुरोगामियों को निश्चित करना है, जो वृपम के श्रतिरिक्त भी वृषम की ही भाँति, हम्मुरावी ( लगभग २००० वि० पू० ) के श्रिभिलेखघारी स्तंभी से लेकर असर नजीरपाल, असर वनिपाल और उनके वंशधरो की कृतिया की राह श्रपनी इखमनी सम्राटो की मंजिले पार करते श्रशोक तक चलते चले श्राए हैं। मौर्योत्तरकालीन कतियों से ऋशोकीय (ईरानी) पालिश का लोप हो जाना प्रमाणित करता है कि भारतीय सीमा प्रदेश की सामाजिक स्थिति को डावॉडोल श्रीर धरूप कर देनेवाली हिंदकुश पार की प्रवल घटनाश्चों के कारण वे हाथ श्रव उपलब्ध न थे, जिन्होने कला की पालिश प्रस्तुत की थी। इस प्रकार विदेशी छेनी का भारतीय श्रमिशायों श्रीर कलाप्रतीको में उपयोग पीछे की सदियों में तो भरपूर हुआ। तस्त्रीता श्रीर श्रन्य यूनानी नगरो में बौद्धकथाश्री को कोरने उभारने में वह छुनी इतनी गतिशील रही कि उसने प्रतीको के भारतीकरण का एक ग्रांदोलन ही चला दिया। यह श्रांदोलन, कुछ, श्राश्चर्य नहीं, जो ईरानी टेक्नीफ का भी विरोधी हो गया हो।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> देखिए, उस संग्रह।लय का वह रतंभ नं० एन २६०५१ ।

२ हाल : एंशे० दिग्टी०, पू० ११०।

### द्वितीय अध्याय

### यवन-पह्लव प्रभाव

### १. प्रथम यवन संपर्क । सिकंद्र

मौर्यकाल के बाद की शताब्दियाँ भारत के लिये बड़ी विपजनक सिद्ध हुई । स्वयं भौर्य साम्राज्य तिकंदर के आक्रमण की उथल पुथल के बाद खड़ा हुआ था, उसके परिणामों की समृद्धि के लिये सिकंदर के श्राक्रमण का वहत गहरा प्रभाव तो देश पर नहीं पड़ा फिर भी उसे सर्वथा नगर्य नहीं ठहराया जा सकता । यह सही है कि चार्यक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर के विजयचिक्कों को प्रायः मिटा दिया, भारतीय साहित्य ने उसकी कहीं चर्चा तक न की परंत इतने पैमाने के आक्रमण सर्वथा परिगामहीन नहीं हुन्ना करते, यह मानना चाहिए। सिकंदर के श्राक्रमगा का एक विशेष परिशाम तो यूरोपीय देशों से भारत का नया संबंध स्थापित हो जाना ही हुआ। शासक सेनाएँ मारतीय प्रहारो से अधिकतर नष्ट हो गई, पर चंद्रसुप्त मीर्य की चोट के होते हुए भी सिकंदर के बसाए नगर कुछ काल तक बने रहे। सीमा के नगरो में यवन वस गए--यह दूसरा परिगाम था । तीसरा यह कि भारतीयों को श्रपनी सामरिक दुर्वलता ज्ञात हो गई। पंजाब के छोटे छोटे राज्यों के नष्ट हो जाने से मौर्य साम्राज्य के एकतंत्री शासन के लिये भूमि तैयार हो गई। पर यूनानी नगर राज्यों की ही भाँति भारतीय गर्गातंत्रों के नष्ट हो जाने से लोकतांत्रिक आधार उखड़ चला। सिकों के क्षेत्र में संभवतः कुछ प्रगति हुई। एथेंस के 'उल्कीय' सिकों श्रीर 'श्रचिक' मार के श्रनुकरण में यहाँ भी कुछ चाँदी के सिके बने। पर चाँदी के विशिष्ट श्रीर वास्तविक सिक्के तो भारत को मौर्योत्तर ग्रीकों ने दिए।

#### २. बाख्त्री-यवन संपर्क

मीयों के पतन के बाद की विपजनक स्थिति की श्रोर ऊपर संकेत किया जा चुका है। पिछ्छ मीय राजाश्रों की दुर्बलता श्रीर एशियाई यवनों के चुटीले घानों ने साम्राज्य के प्रांतों को छिन्न मिन्न कर दिया। ईरानी साम्राज्य के श्राधार पर सिकंदर का साम्राज्य खड़ा हुश्रा पर उसका लावारिस यूरोपीय एशियाई मिस्नी साम्राज्य भी श्रनेक स्वतंत्र श्रीर परस्पर संघर्षशील यवन राज्यों में बँट गया। मकदुनिया से बाख्त्री (वृह्विक) तक यूनानी प्रभुत्व छाया हुश्रा था। एशिया की मूमि पर श्रासंख्य यूनानी बित्तयों बस गई थीं। इन्हीं में से एक श्रामू दिया (विद्यु नद) की घाटी के

बाख्त्री का राजकुल बड़ा प्रवल और मीर्थ साम्राज्य तथा उस काल के भारतीय समाज के लिये बड़ा घातक सिद्ध हुआ। सिकंदर ने उदीयमान यवन राज्यों और साहसिकों को राह दिला दी थी। सिकंदर के बाद पहला ग्रीक आक्रमण उसी के एक जेनरल, और अबसीरिया के सम्राट्, सिल्यूक्स का हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुकुश पर्यंत सारे प्रदेश भारत से आ मिले।

उसी सिल्यूक्स के वंशघर श्रंतिश्रोकस् हितीय के शासनकाल में एक महती कांति हुई जिससे भारत पर भी दूरगामी प्रमान पड़ा। उसके परिशामस्वरूप एशिया के दो प्रांत सीरिया के साम्राज्य से सहसा स्वतंत्र हो गए, पार्थन श्रीर वाख्त्री के। इनमें पहला ईरानी या, दूसरा ग्रीक। शीघ्र वाख्त्री की शस्यस्यामला घाटी में मैमेशिया के स्वच्छंद सामरिक यूथिदेमों ने जिस राज्य की शक्ति प्रतिष्ठित की उसका विशिष्ट राजा उसी का पुत्र दिमित्रिय हुआ। दिमित्रिय का श्रमुर सीरिया का श्रांतिश्रोकस् तृतीय या जिसने सिल्यूक्स के बाद हिंदु कुश लॉघा। उसे तो तत्काल स्वदेश लीटना पड़ा, पर श्रपने श्राक्रमण द्वारा जिस हमले का उसने उन दिनों श्रारंभ किया उनका ऐसा ताँता बँघा कि वह तीन सौ सदियो तक बराबर चलता रहा। श्रीर इन इमलों का श्रिषकतर श्राघार बाख्त्री ही था। दिमित्रिय ने शीघ्र स्वयं श्रपने श्राक्रमणों की परंपरा बॉघ दी जिससे वह 'भारत का राजा' ही कहा जाने लगा। मारत पर ग्रीक श्राक्रमणों के परिणाम जानने से पूर्व बाख्त्री भारत के संबंध को समझ लेना श्रावश्यक होगा।

दिमित्रिय के त्राक्रमण इतने तीन श्रीर महत्व के हुए कि ग्रीक इतिहासकारी ने तो उसे 'भारत का राजा' कहा ही, भारतीय साहित्य में भी उसका विशद उल्लेख हुश्रा । पतंजित ने श्रपने 'महामाष्य' में उसके श्राक्रमण का उल्लेख किया (श्रदण्य यवनः साकेतम्, श्रदण्य यवनो माध्यमिकाम्) , 'गागींसंहिता' के युगपुराणकार ने उसे 'धर्ममीत' कहकर सराहा श्रीर समकालीन कलिंगराज खार-वेल ने श्रपने हाथीगुंका के श्रमिलेख में 'दिमित' नाम से प्रकाशित किया। पंचाल

<sup>ी</sup> खाबी; देखिए, डब्ल्यू॰ डब्ल्यू॰ टार्न : ग्रोक्स् इन वैक्ट्रिया ऐंट ६ंटिया, ए॰ १४४ श्रीर श्रन्थत्र ।

र गार्गीसंहिता का युगपुराख (देखिए, विकामजयंती ग्रंथ), ग्वालियर, (लेखक का) पहला लेख, युगपुराख का संस्कृत पाठ 'धर्ममीत'; 'योनराज दिमिन'—सारवेल का दायीगुंगा लेख; पतंजिल के 'सीवीरों का दत्तामित्री' देखिए, टार्न : ग्रीवस०, ए० १४२ और नोट।

उ महाभाष्य, ३, २, ११।

४ देखिए, ऊपर।

५ देखिए, कपर।

(गंगा यमुना के बीच का द्वाब ) श्रीर साकेत, नगरी श्रादि रौंदता वह पाटिलपुत्र (पटना) का पहुँचा। मध्यदेश पर यह पहला विदेशी श्राक्रमण था। पर श्रपने ग्रह्युद्ध से सशंक होकर दिमित्रिय को शीष्र उलटे पॉव लौटना पड़ा। उसका सफल प्रतिस्पर्धी यूकेतिद स्वयं विजेता या श्रीर उसने पश्चिमी पंजाब पर श्रधिकार कर लिया। इस प्रकार बाख्वी, काबुल, गांघार श्रीर पश्चिमी पंजाब पर यूकेतिद के कुल का राज्य स्थापित हुन्ना श्रीर सिंघ तथा पूर्वी पंजाब श्रीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर दिमित्रिय श्रीर उसके वंश्वो-संबंधियों का शासन प्रतिष्ठित हुन्ना। उसका दामाद मिनांदर पूर्वी पंजाब श्रीर पश्चिमी उत्तरप्रदेश का स्वामी था जिसका बीद्ध नाम मिलिंद हुन्ना। उसकी राजधानी साकल (स्थालकोट) थी श्रीर सीमाऍ पुष्यमित्र श्रोग की मागघ सीमाश्रों से टकराती थीं। यवन मध्यदेश के प्रायः एक भाग तक छाए हुए थे। उनका प्रभाव देश पर होना श्रीनवार्य था।

इन यवनो का भारत से संबंध न सिकंदर का सा था, न पिछली यूरोपीय कातियों का सा। ये भारत में रह जाने के लिये आ बसे थे। इसी देश को उन्होंने अपना घर बनाया और इसी के धर्मों में वे दीचित हुए। दो सदियों से ऊपर उनका को इस देश पर स्वत्व बना रहा और शक्ति खोकर भी जो वे बाहर न लीटे, इसी देश की जनता में खो गए, तो उनका भारत की राजनीति, समाज, धर्म, कला, साहित्य आदि पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। नीचे हम उसी पर प्रकाश डालेंगे।

(१) भाषा पर प्रभाव—जिन 'दुप्टिकांत यवनों' का गार्गीसंहिता के युगपुराय ने सिक्तर उल्लेख किया है उनके श्रनेक सर्वथा यवन, यवन-प्रधान श्रयवा यवन-मुह्छोवाले नगर भारत में बस गए थे। युथिदेमिया, पत्तल, दत्तामित्री, युक्रेतीदिया, तत्वशिला श्रीर साकल ऐसे ही नगर थे नहाँ यवन लोग श्रपने प्रख्यात नाटककारों के नाटक खेलते थे, यवन कला, साहित्य श्रादि की साधना करते थे। संत किसोस्तोम (प्रथम शती वि० पू०) ने नो कहा है कि 'भारतीयों ने होमर को श्रपनी विविध भाषाश्रों में अनूदित कर लिया है श्रीर उन्हें वे प्राय: गाया करते हैं',' श्रीर निसे प्लतार्च श्रीर ईलियद ने दुहराया है, संभव हे सर्वथा सही न हो श्रीर रामायण तथा ईलियद की समानताएँ नगयय हों, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यवन श्रीर मारतीय मावाश्रों की एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया हुई। यह प्रतिक्रिया या प्रभाव कितना गहरा गया यह कहना तो कठिन है पर श्रपने साहित्य में नो श्रनेकतः संकेत मिलते हैं उनसे प्रमाणित है कि भाषा श्रीर साहित्य की दिशा में यूनान का प्रभाव नगयय न था।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> टार्नं : श्रीक्स् इन वैक्ट्रिया ऐंड इंडिया ।

श्रीक श्रर्थ मे तो पतंजिल के महाभाष्य श्रीर मनु की स्मृति से लेग्रर गंस्कृत के पिछुले साहित्य तक यवन शब्द का निरंतर प्रयोग होता ही श्राया है, यवन भाषा के श्रानेक शब्दो श्रीर लाच्चिषक पदो का भी पर्याप्त उपयोग हुन्ता है। पांचवी शती वि० पू० के स्वयं पाणिनि ने यवनानी-लिपि का उल्लेख किया है। लिए।।वट से भाषा का घना सबंघ होता है, लिपि लेते ही श्रानजाने श्रादमी भाषा भी, कम से कम शब्दों के रूप में ले लेता है। संस्कृत में श्रानेक ग्रीक शब्दों का उपयोग हुन्ता है। प्राकृतों में भी उनके होने की कुछ कम सभावना नहीं है। संस्कृत में व्यवहृत कुन्त ग्रीक शब्द निम्नलिखित हैं: सुकंग (हिंदी में भी, ग्रीक सीरिक्स से), प्रामेल (जॅट, कामेल), कलम, मरगा श्रादि ।

(२) ज्योतिप पर प्रभाव—इसी प्रकार श्रनेक ज्योतिपपरक यत्रन शब्दों का प्रयोग भी संस्कृत में हुआ है जिनसे उस दिशा में भारत की भाषाओं पर ग्रीक का प्रभाव प्रकट होता है। जन्मपत्रियों के लिये सस्कृत में अपना शब्द नहीं है, सदा उसके लिये ग्रीक होराचक का प्रयोग होता आया है। जन्मपत्रियो आदि क खंड के लिये बराहमिहिर ने होरा<sup>3</sup> शब्द का व्यवहार किया है। होरापाठक नक्षत्र या जनमपत्रियो को पढनेवाला है। इसी प्रकार ग्रीक ज्योतिप के लिये संस्कृत के कुछ लाजिशिक शब्द हैं, पर्याफर (एपानाफोरा), श्रापोक्लिम (ग्रीक श्रपोक्लिम), हिलुफ (हिपोगियोन्), त्रिकोण, जामित्र। यह लग्न विवाह के लिये श्रत्यंत शुभ माना जाता है। कालिदास ने कुसारशंभव में देवदंपित शिव श्रीर उमा को विवाहस्त्र मे बॉधने के लिये यही लग्न चुना है। इसका श्रीक मूल है चामितर (चामित्रान्), मेपूरगा ( मेसूरनिस्रोस्: ) । भारतीय ज्योतिप के राशिचक के सभी संस्कृत नाम ग्रीक मूल या अनूदित रूप में ही व्यवहृत होते हैं, जैसे किय ( कियोन, मेटा ), ताबुरि ( श्रथवा तौरुरी, ग्रीक तौरस् , वृपम ), जितुम (दिदिमस् ), छ्य ( लिया, सिंह ), पाथीन (पाथेन, कन्या, ग्रीक पार्थेनस् ), जुक ( जुगोन् ), कार्य (स्का-पियस, बुश्चिक), तौचिक ( धनुर्घर), आनोकेरो ( ऐगोकेरस्), दृहोग ( हिहोन्यूम् ), इत्थ्य ( इत्थ, इश्रुसि, ग्रीक इिंचस् ) । ग्रीक ज्योतिप के शब्द श्रिधकतर निकंटरिया ( मिल का ग्रीक नगर श्रलेक्जंद्रिया) से श्राए ये जिसे मारतीय यवनपुर करते थे ।

१ त्रष्टाध्यायी, ४, १, ४६; कीथः हिस्ट्री श्राफ सस्क्रा लिटरेचर, ५० ४२४।

२ कीथ, वही।

उ वराइमिहिर के श्रंथ का नाम ही 'होराशारू' है।

४ कीथ, हिस्ट्री आफ संस्कृत०, पृ० ५३०।

प कीथ, वही, पृ० ४३० I

६ वही, पृ० ५१८।

उनके पॉच सिद्धांतों में से एक रोमक सिद्धांत श्रपना मध्याह ( खमध्य, याम्योत्तर-वृत्त ) उसी नगर से गिनता था ।

भारतीय ज्योतिष पर यूनानी ज्योतिष का प्रभाव केवल निष्कर्षतः नहीं माना जाता। भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने इसे स्वीकार किया है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ गार्गीसंहिता का कहना है कि यवन ( ग्रीक ) यद्यपि म्टेच्छ हैं, परंतु चूँकि ज्योतिप शास्त्र का आरंम उन्होंने ही किया है, इससे वे ऋषिवत् पूज्य हैं। वराहमिहिर ( मूखु ५८७ वि॰ ) ने श्रपनी पंचिखातिका में जिन पाँच ज्योतिप सिद्धांतों का संग्रह किया है उनमें पहले पैतामह के श्रातिरिक्त शेष सभी चारों पर कम वेश यवन ज्योतिष का प्रभाव लिखत है। उनमें दो, रोमक श्रीर पौलस, जैसा नाम से ही प्रकट है, विदेशी सिद्धांत हैं, एक रोम से संबंध रखनेवाला, दूसरा यवनी से । रोम वाला भी नाम मात्र ही रोम से संबंध रखता है, अन्यथा है वह भी ग्रीक आचार्यों का ही, िकंदरिया से संबंधित । पौलस श्रलेक्जांद्रिनस् का नाम प्राचीन श्राचार्यों में गिना जाता है। उसका एक ज्योतिष ग्रंथ आज भी हमें उपलब्ध है। भारतीय ज्योतिष के प्राचीन श्राचार्यों—सत्याचार्य, विष्णुगृप्त, देवस्वामिन, जीवशर्मन, पिंडायु, प्रयु, शक्तिपूर्व, सिद्धसेन-के जो नाम वराहमिहिर ने गिनाए हैं उन्हीं में तीन विदेशी स्त्राचारों के नाम भी हैं- मय, मिश्वत्य श्रीर यवनाचार्य। मय का उल्लेख श्रासरी स्थापत्य के संबंध में पहले भी किया जा चुका है। साधारगतः यह माना जाता है कि भारतीयों ने भविष्य कथन की विद्या वाबुलियों से सीखी। संभवतः राशिचक भी पहले पहल, ग्रीकों से भी पूर्व, उन्होंने ही स्थापित किया । श्रमुर राबाश्रो के दरबार में, श्रमुर श्रीर निनेवे में, देवचिंतक रहते थे। राजा सारे कृत्य, विशेषकर विजययात्रा, उनसे पूछकर ही करता था। भारतीय नीतिशंथों में भी राजा को अपनी समा में देवचिंतको को रखना आवश्यक या। कौटिलीय अर्थशास्त्र श्रादि ने उसका विधान किया है। सूर्यसिद्धांत का कहना है कि उसे सूर्य भगवान् ने रोमक (नगर) में श्रसुर मय को सिखाया। (यह स्मरण रखने की बात है कि १९४३ वि॰ पू॰ में बाबुली इम्मुराबी को भी सूर्य से ही दंडविधान मिलने का उल्लेख उस काल के उसके स्तंभ में हुन्ना है )। रोमक सिद्धांत भारतीय युगविधान को नहीं मानता श्रीर मध्याह की गणना यवनपुर (मिस्र की ग्रीक नगरी सिकंदरिया) से करता है। पौलस सिद्धांत यवनपुर श्रीर उज्जैन की दूरी देशांतर में देता है। स्वीसिद्धांत रोमक और पोलिश दोनों से पूर्ण है और संभवतः दोनों के अनेक सिद्धांत स्वायत्त कर उनके भारतीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्रांतिवृत्त का नाच्त्रिक विभाजन होते ही ग्रीकों का राशिचक, उनके नाम के साथ, छे लिया

जाता है। श्रव तक उपेचित ग्रहों की गित परिचकों के विद्यांत द्वारा निर्दिए होने लगती है। श्रचांशमेदांश (लंबन) के विद्यांत श्रीर उसकी गणना की विधियों का श्रारंभ हो जाता है। ग्रहणों की गणना की नई विधियों स्त्रीकृत होती हैं। नच्नों का, सीर उदयास्त का मानव प्रारम्ध पर उनके फल के साथ श्रध्ययन प्रारंभ हो जाता है। दिन रात का सही मान श्रीर वर्ष का नया परिमाण प्रस्तुत होता है। ग्रहों के नाम पर वसाह के दिनों के नाम रख लिए जाते हैं। पीलय सिद्धांत के श्राधार पर ही भारतीय त्रिकोणिमित (ग्रीक, त्रिगोनोमेत्री) का उदय होता है। तालेमी की तंतुपीठिका से उसकी श्रपनी चिह्नपीठिका प्रस्तुत होती है पर व्यासादि को ६० भागों में न बॉटकर १२० मागों में बॉटते हैं जिससे चिस्त श्राचे को स्रो को हो जाते हैं।

ज्योतिप के प्रंथ यवनजातक के एक दूरे श्रंश से पता चलता है कि संस्कृत में श्रपनी भाषा से उसका श्रनुवाद किसी यवनेश्वर ने किसी श्रशात संवत् के वर्ष ६१ में किया। स्वयं वराहमिहिर ने यवनाचार्य का नामोल्लेख किया है। यवनजातक के एक पिछुले पाठ का रचयिता भी कोई मीनराज यवनाचार्य ही है। ऊपर मिणित्य का भी उल्लेख किया गया है। उसके सिद्धांत के संबंध में कहते हैं कि वह वराह-मिहिर श्रीर सत्याचार्य से विपरीत प्राचीन यवन शास्त्र के श्रनुकूल था। संभवतः मिणित्य अपेतोलेस्माता का रचयिता था। वस्तुतः सूर्य से वराहमिहिर की प्रहगणाना का श्रारंभ प्रमाणित करता है कि प्रायः तभी भारत ने यहूदी ईसाई साप्ताहिक तिथि-चक्र (कैलेडर) स्वीकार किया था। ईसाई रोमन सम्राट् कोस्तांतीन ने ३७८ विक्रमी में इन प्रहो के नामोवाले सप्ताह को प्रचलित किया श्रीर रिववार को श्राराम का दिन माना था।

वराहमिहिर ने तो अपनी बृहत्संहिता के एक खंड का नाम 'होरा' रखा ही या, एक ७५ छंदों के पृथक् होराशास्त्र की भी रचना की थी। इसी प्रकार उसके पुत्र पृथुयशस् ने भी होरापट्पंचाशिका नाम का ज्योतिप ग्रंथ रचा। यथन सिद्धार्ती श्रीर लाक्सिक शब्दों से इस देश का ज्योतिपशास्त्र समृद्ध हुआ।

(३) द्र्यंन, गिण्त तथा साहित्य—यवनों का प्रभाव केवल व्योतिय संबंधी साहित्य पर ही नहीं पड़ा। श्रन्य साहित्य मी उस संपर्क से वंचित न रह सके। दर्शन, गिण्त श्रीर क्या साहित्य मे यूनान श्रीर भारत श्रत्यंत प्राचीन काल से स्वतंत्र रूप से महान् रहे हैं। श्रनेक समानांतर सिंढांत श्रीर कहानियाँ उनकी प्राय: एक ही रूप में विकसित हुई हैं पर यह कहना कठिन है कि उस दिशा में भी

१ कीय, वही, ए० ५३१।

दोनो में ब्रादान प्रदान हुए हैं। इसी प्रकार यह कहना भी कठिन है कि इस देश के श्रानेक यवन नगरों में यूनानी रंगमंच रहते भी क्या उसका भारतीय रंगमंच या नाटक पर कुछ प्रभाव पड़ा । फिर भी उस दिशा में रंगमंच की व्यवस्था सँवारने में संभवतः यूनानी परंपरा का एक सीमा तक हाय रहा है। 'यवनिका' शब्द, जिसका श्रर्थ ड्राप सीन का पर्दा होता है, उस दिशा में यूनानी रंगमंच के प्रति भारत का ऋगु प्रकट करता है। निश्चय यह नेवल यूनानी पट का द्योतक नहीं है जैसा छछ लोगों ने उसका श्रर्थ लगाने का प्रयत्न किया है. बल्कि वह भारतीय रंगन्यवस्था का एक अंग है। इसी प्रकार, लगता है, हास्यपूरित श्रीक 'कामेडी' ने भी तीसरी शती विक्रमी के लगभग लिखे शद्भ के नाटक मुच्छकटिक पर अपनी छाप छोडी है। भारतीय नाटको में परिहास का श्रंश श्रात्यंत थोड़ा श्रीर हास्यास्पद दुर्वल होता है, अधिकतर केवल विद्षक के पेट्रपन तक ही सीमित। मृच्छकटिक में हँसी के फव्वारे खूटते हैं, वखुतः संस्कृत साहित्य मर में ग्रीक कामेडी के निकटतम वही नाट्यकृति श्राती है। तब तक निश्चय यूनानी रंगमंच का भारत में श्रभाव न हो गया होगा, यह निःसंदेह कहा जा सकता है, क्योंकि प्रायः वहीं काल या जब ज्योतिप का इतना गहरा प्रभाव उस दिशा से मारतीय साहित्य पर पड़ा । इसी प्रकार हिंदू-यवन सुद्राश्रो ( सिकों ) की ग्रीक श्रीर खरोग्री दुभापी लिखावट से पता चलता है कि कम से कम देश के एक माग में दोनो लिपियाँ समझी जाती थीं।

- (४) मुद्रा—सिक्को का उल्लेख करते हुए यह वात नहीं भूली जा सकती कि यवन सिक्को ने मारतीय सिक्को को एक नया श्रिमप्राय, नया श्रादर्श प्रदान किया। उससे पहले देश में केवल श्राहत मुद्राएँ बनती थीं, जिनपर चैत्य, बोधिवृत्त श्रादि के चिह्न बने रहते थे (उन्हें श्राज के मुद्राविद् 'पंचमाक्डं' कहते हैं )। श्रव यवनों के श्रनुकरण में श्रच्ले, गोल, बरावर किनारों के ढाले हुए सिक्कें चलने लगे। सिक्को के लिये ग्रीकं शब्द 'द्रस्म' तक 'द्रम्म' के रूप में भापा में ले लिया गया, वही श्राज मी हिंदी में मूल्य के श्रर्थ में 'दाम' शब्द से प्रचलित है। हिंदू यवन सिक्कों के श्राधार पर भारतीय हतिहास का यवन युग भी खोज निकाला गया है। हसी प्रकार उसी विधि से पह्नवों का राजकुल भी भारतीय हतिहास का श्रंग बना। इन यवन सिक्कों का महत्व भारतीय इतिहास में श्रसाधारण है।
- (४) कला—परंतु यवन संबंध का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा। उस कला की एक महान् श्रीर विशिष्ट शैली यवन शैली श्रीर भारतीय श्रमिप्राय (मोटिफ) के संमिलित प्रयास से प्रस्तुत हुई जो लाच्चिष्क रूप से गांधार शैली के नाम से विख्यात हुई। पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी माग तब गांधार कहलाता था। तच्चशिला उसका केंद्र थी। पिछुले साठ वर्षों में यवन वेशसूषा श्रीर श्राकृति की हजारों मूर्तियाँ, बौद्ध प्रतीकों में रूपायित, गांधार प्रदेश से मिली

हैं। गांघार का विस्तार िषधु नद श्रीर झेलम के बीच पिशमी पंजाब से पेशावर जिला, काबुल नदी की घाटी, स्वात, बुनेर श्रीर झन्य कबीलाई प्रदेशों तक रहा है। सबसे श्रिविक मूर्तियों इस शैली की यूमुफर्जई इलाके में जमालगड़ी, शहर-ए-बहलील, तख्त-ए-बाही से उपलब्ध हुई हैं। स्वात ने उस शैली की सुंटरतम विभूतियों प्रदान की हैं। साधारणतः इस शैली का कालप्रसार विक्रम की प्रथम शती के गण्य से लगभग ३५७ वि० तक रहा है, यद्यपि दोनों सीमाश्रों के परे भी इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण श्रसाधारण नहीं माना जा सकता। जहाँ तक ये मूर्तियों जानी हुई हैं, प्रायः सभी बौद्ध केंद्रों से प्राप्त हुई हैं श्रीर सभी बौद्ध धर्म की हैं, न केंन, न ब्राह्मण। कुछ बुद्ध की श्रपोलों के रूप में, कुछ ब्रह्म की संत पीटर या पालस एथेनी के द्वारपाल के रूप में कोरी मिली हैं, पर रूप चाहे जितना भी यूनानी क्यों न रहा हो, तक्षण का विषय सर्वदा भारतीय रहा है, बुद्ध को केंद्रित करता, उसे विशेष केंचाई श्रीर शालीनता प्रदान करता।

इस प्रकार ईरानी छेनी की ही भॉति यूनानी छेनी भी भारतीय परंपरा को नई काया, नए परिधान प्रदान करती है। भारतीय जीवन की कथाएँ, बुद्ध के जीवन से श्राकृष्ट कर, सिलसिले से पत्थर पर उभार दी गई हैं। बुद्ध ने श्रपनी मुर्ति का निर्माण वर्जित किया था, इससे अवतक हीनयान की परंपरा के अनुसार केवल वीधि-वृत्त, छत्र, धर्मचकप्रवर्तन ग्रादि के प्रतीको द्वारा तथागत की उपस्थिति प्रकट की जाती थी. परंत विक्रम की पहली शती से महायान के उदय पर जो व्यक्तिगत देवता की संभावना हुई तो पहली वार बुद्ध की मूर्ति कोरी गई। आज की रजारी बद्धप्रतिमाएँ जो देशी विदेशी संब्रहालयों में प्रदर्शित हैं अथवा भूभि में गड़ी पुराविद् की कुदाल की प्रतीचा कर रही हैं, उसी श्राकार की छाया या प्रतिस्ति हैं, निसे पहले पहल ग्रीक कलावंत ने रूपायित किया। वही मृतिं पिछली मृतिंयां का श्रादर्श बनी । वही चेहरा, नाक, कान, श्रॉख श्रादि के वहीं मान भारत की भव्यतम बौद्ध प्रतिमात्रों के लिये दृष्टात वनीं । इन मूर्तियों के अतिरिक्त तकशिला में अनेक इमारते, एक मंदिर श्रीर कुछ यवन ( श्रायोनियन ) शैर्ला के स्तंभ भी मिट हैं। परंतु इतनी विशिष्ट और महत्व की होकर भी यह शैली टीर्चकाल तक कीवित न रह सकी । शीघ्र उसका भारतीकरण शुरू हो गया और गुप्तकाल तक पहुँचते पर् नते गांधार भूपा बौद्ध संघाटी ( अपर का वसन ) की चुन्नट मात्र रह गई। गाधार भैली की भारत को शालीन देन बुद्ध की सावयव मूर्ति थी।

(४) भारतीकरण—शुंगो का ब्राह्मण साम्राज्य वि॰ पृ॰ दृग्गी शती के तीसरे चरण में भगध में खड़ा हुद्या। संस्कृत लीटी, पीरोहित्य लीटा, यम्मियाएँ लीटी। पुण्यमित्र ने अक्षमेध किए। पतंत्रलि ने ध्रपना मरानाध्य लिखा, मतु ने अपना धर्मशाला। पर बीद्ध अपनी खोई हुई शक्ति लीटाने के लिये पटिचय हुए।

उनके विहार साम्राज्य के विरद्ध षड्यंत्रों के केंद्र बन गए। उन्होंने पाटिलपुत्र जीतनेवाले बाख्त्रीतृपति दिमित्रियस् के जामाता, साकल के नरेश मिनांदर को बौद्ध धर्म में दीचित कर लिया। नागसेन ने उसी के परिग्रामस्वरूप पालि की श्रपनी दार्शनिक कृति 'मिलिंद पञ्ह' लिखी। बौद्ध मिनांदर को मगध पर चढ़ा लाए। पुष्यिमत्र ने उसे पराजित कर मार डाला। पाटिलपुत्र से जलंधर तक के बौद्ध विहारों को जलाता वह यवनराज की राजधानी साकल पहुँचा श्रीर वहाँ उसने घोषगा की—''यो मे अमग्रिशो दास्यित तस्याहं दीनारशतं दास्यामि''' — जो मुझे एक अमग्र का सिरं देगा उसे में सोने के सौ सिक्के (दीनार) दूँगा। पुष्यिमत्र का पोता वसुमित्र उसके यज्ञाश्व का रचक बना श्रीर सिंघु तट पर यवनो की संमिलित वाहिनी को पराजित कर उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। यवन शक्ति के रूप में लौटे श्रीर लगता है, पुष्यिमत्र के मरते ही फिर पंजाव पर श्रिकार कर लिया। तभी पार्यव (पह्नव) भी मारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में, काबुल की घाटी में घुसे श्रीर उस माग पर शासन करने लगे।

श्रनेक यवन भारतीय धर्मों में दीचित हुए । मिनांदर का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसके माध्यम से भारतीय बौद्ध दर्शन का 'मिलिंद पञ्ह' के रूप में कलेवर बढ़ा। स्वात से प्राप्त एक कलशलेख से थियोदोर नामक एक यवन के बौद्ध हो जाने का पता चलता है। दल के दल यवन तब भारतीय धर्म ग्रहणा कर रहे थे। दिय का पुत्र हेलियोदोर भी, जैसा वेसनगर के स्तंभलेख से पता चलता है, वैप्णव (भागवत) हो गया था। उसी यवन ने विष्णु की पूजा में वह स्तंभ खड़ा किया था। वैष्णुव धर्म का भारत में पहला स्तंभ स्थापित करनेवाला वह विदेशी यवन था। तचिशाला के यवनराज श्रंतिलिखिद का राजदूत वनकर वह ग्रंगराज काशीपुत्र भागभद्र के पास गया था।

(६) व्यापारिक संबंध—हिंदू-यवन राजाओं के सीमाप्रांत श्रीर बाहर के देशों के श्रिषपित हो जाने से मारतीय व्यापार को बड़ा प्रसार मिला। यवन उत्तर श्रीर दूर पश्चिम के विदेशी ये श्रीर उन्होंने विदेशों से श्रपना संपर्क बनाए रखा। इससे मारतीय व्यापारियों का उनके संरक्षण में विदेशों में घूमना स्वामाविक ही था। सिक्कों का एक विशेष तौल श्रीर श्राकार का हो जाना भी व्यापार के क्षेत्र में लामकर सिद्ध हुआ, जिससे विनिमय श्रीर क्रयविक्रय में श्रासानी हुई। महत्व

दिन्यावदान का अशोकावदान (कावेल और नील का संस्करण), पृ० ४३३-३४। पूरे
 पाठ के लिये देखिए, इंडिया इन कालिदास, पृ० ३६६, पादिव्यणी।
 मालविकाग्निमित्र, ४, १४।

की बात है कि १०६ वि॰ पू॰ में दापने नामक स्थान पर छातिश्रोक्स नतुर्थ ने भारतीय हाथीदाँत की बनी वस्तुश्रो श्रीर गरममसालों का बृहत् प्रदर्शन किया या। कुछ काल बाद ही एक श्रज्ञातनामा यवन ने जो मारत श्रीर पश्चिमी देशों के बीच के व्यापार के संबंध में भ्रपनी पुस्तक 'पेरिप्लस' लिखी, उसमे भारत श्राने श्रीर यहां चे वाहर जानेवाली वस्तुश्रों की एक तालिका दी है। उनमें दाची बनाकर लाई जाने श्रीर इस देश में वेची जानेवाली यवनक्रमारियों का भी उल्लेख है। यवनियाँ श्रनेक श्रीमानों के श्रंतःपुर में विशिष्ट दासियों श्रीर उपपत्नियों के रूप में रहती थीं। राजा तो उस समय इस देश में संभवतः ऐसा कोई न था जिसके प्रवरीध मी रत्तक यवनियाँ नियुक्त न होती हो । ऋर्यशास्त्र में केंटिच्य ने लिखा है कि यवनियों का दर्शन ग्रुम होता है इससे प्रातः सोकर उठने के समय उसे यवनिया का सुँद देखना चाहिए। परंपरया वे आखेट के समय राजा को घरकर चलती थीं श्रीर नाटकों में सर्वत्र उन्हे पुष्पहारो से सुसजित श्रपने विशेष वेश में राजा की राज-धारिग्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है । कालिदास के समय तक, श्रयांत् गुप्त-सम्राटों के आवासों में भी उनका प्रचलन था। चंद्रगुप्त मीर्य ने तो एक यवन राजकुमारी से विवाह भी किया था<sup>3</sup>। एक विद्वान् ने तो यहाँ तक लिखा है फि वहीक के यवन राजा दिमित्रिय ने जो पाटलिपुत्र पर श्रंतिम मौर्य सम्राट् के शासन-काल में ब्राक्रमण किया या वह उसी संबंध के अधिकार से ।

(७) जातिमिश्रण्—भारतीयो को यवनों के इस देश में नगर बनाकर रहने से निकट से देखने जानने का पर्याप्त श्रवसर मिला था। इसी से रामायन, महामारत, स्मृतियों, साहित्य श्रौर नाटक ग्रंथों में उनके बार बार उरलेख हुए हैं। उनकी चोट से न केवल भारतीय राजसत्ता नष्ट हो गई थी (नश्चेरन् च पार्थिवाः" युगपुरागा, गार्गीसंहिता ), प्रांत विखर गए थे, वरिक समाज की वर्गाव्यवस्था भी छित्र मिन्न हो गई थी, उसकी पुरानी सीमाएँ टूट गई थीं। विशेषकर इससे कि यद्यपि यवनों की शक्ति तोड़ दी गई थी, वे इसी देश की जनता में हुल मिल गए थे, उन्होंने यहाँ की रीति, यहाँ के धर्म श्रपना लिए थे। कुछ विद्वान् तो वन के चौतों को इन्हीं ग्रीकों ( यवनों ) का वंशवर मानते हैं। उनका रंग, वृष्ण वलराम

१ अर्थशास्त्र ६, २१।

२ शाकुनल, पृ० २२४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> स्निथ : अगोम, पृ० १४, नोट १; श्रीर देखिए, त्रीम्स ३२ देखिया हेट इंटिया ।

४ टार्न : ग्रीक्स० ।

यदना झापविष्यन्ति नश्चेरन् च पादिवा.—हे० दी० ही; । झार० हम०, १६, १, ११२८, पक्ति ८६।

के प्रति उनकी पूजा, क्रीडाशील जातीय विशिष्ट व्यवस्था श्रादि उन्हें उस प्रदेश के श्रन्य सहवासियों से सर्वथा भिन्न कर देते हैं। चौवे चाहे यवन न हों पर निःसंदेह यवनों की जाति भी भारतीय समाज में छल मिल गई है। वृहत्कथामंजरी की श्रनेक कथाश्रों में उन्हें बड़ा दच्च शिल्पी माना गया है। उड़नेवाले यंत्रचालित घोड़ों के निर्माता के रूप में उस पुस्तक में उनका विशेष उल्लेख हुश्रा है। इसमें संदेह नहीं कि इस देश के सामाजिक श्रीर कला, विज्ञान, साहित्यिक विकास में यवनों (ग्रीकों) का श्रसामान्य योग रहा है।

#### ३. पह्नव प्रभाव

श्रधिकतर भारतीय प्राचीन साहित्य में श्रन्य विदेशियों, विशेपकर यवनों, के साय ही पह्नवों (हिंदू पार्थवों ) का भी उल्लेख हुआ है । पह्नव ईरानी ये श्रीर पहली शती वि॰ प॰ से पहली शती विक्रम के बीच उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश पर प्रायः सौ वर्ष राज किया । वे पूर्वी ईरान के स्वामी थे । भारतीय शक. राजा उन्हें श्रपना स्वामी मानते थे। उनका श्रपने को क्तत्रप श्रथवा महाक्तत्रप कहना उसी सम्राट् सामंतवाले संबंध को प्रकट करता है। पहनो के भी श्रनेक सिके मिले हैं, जिनसे इस देश पर उनके शासन का पता चलता है। इससे प्रकट है कि एक काल तक उन्होंने भी भारत की राजनीति संभहाली श्रीर यद्यपि उनके श्रॉकड़े इमारे पास नहीं है, राजवर्ग का देश श्रीर शासितो पर जितना प्रभाव पड़ता है उसे देखते स्पष्ट है कि इनका प्रभाव भी यहाँ के श्राचारविचारों पर पड़ा होगा। संस्कृत में मुद्रा, च्त्रप, बहादुर, शाह, शाही, मिहिर श्रादि शब्द पहलों के ही छोड़े हुए हैं । उनके संबंध से खरोष्टी लिपि के प्रचलन में फितनी सरलता हुई होगी, इसका श्रनुमान किया जा सकता है। वस्तुतः उस प्रदेश में कुरुप श्रीर दारायवीष श्रादि पॉचवीं शती वि॰ पू॰ के सम्राटों के समय से ही ग्रारमई भाषा श्रीर खरोष्टी लिपि का व्यवहार चला श्राता था श्रीर कुपाणों के श्रंत काल तक चलता रहा था, श्रीर यह संदिग्ध है कि काल के प्रभाव से बदलती भाषा श्रीर लिपि के श्रातिरिक्त उनके व्यवहार का वहाँ कमी भी श्रंत हुशा। श्रन्य भाषाभाषी होते हुए भी यवनों को श्रपने सिको पर खरोष्ठी लिपि खुदवानी पड़ी थी। श्राज की कवीलाई भाषा पस्तो भी ईरानी से गहरी प्रभावित है, उस दिशा में स्वयं पह्नवों का प्रभाव कुछ कम न रहा होगा। बहुत कुछ उस प्रभाव का प्रसार श्रौर वितरण तो उन शको के माध्यम से ही, पह्नवीं के इस देश से छप्त हो जाने के प्रभूत काल पश्चात् तक, होता रहा था,

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> खंड १४—कीथ : इिस्ट्री श्राफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० २७६ । <sup>२</sup> कीथ, नही. पृ० २५ ।

जो न केवल ईरान होकर श्राए ये वरन् पूर्वी ईरान के स्वामी पार्थव-पहुव नरेशों को अपना प्रभु मानते श्रौर ईरानी शब्द ज्ञप के व्यवहार से श्रपने को उनका प्रांतीय शासक श्रथवा प्रतिनिधि सामंत स्वीकार करते थे। भारत पहुँचते पहुँचते शकों की वेशभूपा भी प्रायः संपूर्ण रीति से ईरानी हो गई थी, श्रौर जिस श्रनफन सलवार, पगड़ी, श्रथवा जंगी टोप का उन्होंने इस देश में प्रचार किया, वह वस्तुतः ईरानी ही थी। सूर्य की कुषणाकालीन पहली भारतीय मूर्ति की वेशभूपा भी वही है श्रौर उसी काल की स्तूप-रेलिंग-स्तंभ में की दीपवाहिका की भी जो छींटदार लंबी श्रास्तीनोवाली कुरती, घाँघरी श्रौर इलकी पगड़ी पहने हुए हैं। उस काल का यह नारीवेश था, जिसका विशेष प्रसार, यदि हुन्ना तो, पहवां के ही समय हुन्ना होगा।

ईसाई परंपरा में पहलों के श्रांतिम राजा गुदफर (गुदहर, विंदफर्गा) का नाम ईसा के शिष्य संत तामस से संबंधित है। कहते हैं कि पहली शती विक्रमी में जब ईसाई धर्म के प्रचार के लिये ईसा के शिष्यों में विविध देश बंटे तब भारत इस संत तामस के हिस्से पड़ा। वह भारत आया भी और मद्रास में उसकी कब्र भी दिखाई जाती है। नहीं कहा जा सकता, यह अनुश्रुति कहाँ तक सही है, पर यदि यह सही हुई तो इस देश में पहले ईसाई को प्रवेश कराने का श्रेय पहनन रेश गुदफर को होगा जिसने ७६ वि० और १०२ वि० के बीच राज किया।

#### ४. रोमक प्रभाव

इसी सिलसिले में हमी प्रभाव की चर्चा कर देना भी उचित होगा। रोमक सिद्धांत का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। रोम नगर से ज्योतिप का, जंसे पहले कहा जा चुका है, विशेष संबंध न या परंतु चूंकि यवनपुर (सिकंदरिया) तय रोम के श्रिथिकार में था श्रीर रोम का सर्वत्र वोलवाला या, उस सिद्धात का नाम रोमक , पड़ा। भारत का रोम से संबंध तो निःसंदेह घना या। किनष्क ने दूसरी शती विक्रमी में श्रपने दूत रोम मेजे। गुप्तों के समय भी रोमन साम्राज्य से एक प्रकार का संबंध बना था। पहले जिस 'पेरिप्लस' का उल्लेख हुश्रा है वह पहली शती के ही पहले पीछे के भारत श्रीर पश्चिम के व्यापार पर प्रकाश डालता है। इतिहासकार प्लिनी ने भारतीय विलासवस्तुश्री—मोती, मलमल श्रीर गरममसालों—के विनन्ध श्रपने इतिहास में उस काल बड़ा जहर उगला श्रीर रोम की सेनेट ने उन चीतों पर शत प्रति शत कर भी लगा दिया। पर वहाँ के विलासियों श्रीर विलासिनियों ने भारतीय माल खरीदने से हाथ न रोका। कुछ ही शतियों के बाद विजिगीय श्रलारिक

१ लखनक संब्रहालय, पुरातत्व विभाग, प्रधान हाल।

रोम जीतने पर जब उसका विध्वंस करने पर तुला तब उसकी मुक्ति के वदले रोम के शासकों के अनुनय पर उसने उनसे प्रायः ३७३ मन काली मिर्च माँगी। इन सब वस्तुश्रों के बदले भारत की भूमि पर धारासार सोना बरसता था। पश्चिमी तट पर हजारों की संख्या में रोमन सम्राटों के सोने के सिक्के मिले हैं। वे सब इसी न्यापार के बदले श्राप् थे। उसी व्यापार के फलस्वरूप उज्जैन इतना संपन्न श्रीर धनाट्य नगर हो गया था। 'दीनार' शब्द रोमन मापा का है जो वहाँ के सोने के सिक्के का नाम था। उसका प्रयोग संस्कृत में भी होने लगा था। जान पड़ता है फि वह सोने का सिका न्यापार की विधि से श्राकर इस देश का सिका न होकर भी यहाँ चलता था । उसकी श्रगणित संख्या होने के कारण ही उसका प्रचलन संभव-हो सका होगा। पहली शती विक्रमी के श्रासपास के बौद्ध ग्रंथ दिन्यावदान में दीनार शब्द का उल्लेख हुन्ना है । बौद्धविरोधी ब्राह्मण सम्राट् पुप्यमित्र ने शुंग संबंधी उसकी एक कथा में प्रत्येक अमगा शिर के ऊपर सी दीनारों का पुरस्कार रखा था। अपनी सदाएँ उसकी थीं ही, पर उनको छोड रोमन दीनारो (दिना-रियस् ) में उसका पुरस्कार घोषित करना अवदानकार अस्वाभाविक नहीं मानता । श्रीर यह बोषणा मगध का सम्राट् साकल (स्यालकोट, पंजाव) में करता है। निष्कर्षं स्वाभाविक है कि रोमन दीनार मगध श्रीर पंजाब दोनों प्रदेशों में चलते थे। पंचतंत्र, कथासरित्सागर, नारदस्पृति, गुप्तलेख र श्रादि सभी इस शब्द को जानते हैं। प्रकट है कि देशी विदेशी दोनों प्रकार के दीनार चलते थे। शुद्ध देशी रूप में तो स्वर्ण का सिका 'सुवर्ण' कहलाता था, परंतु स्वर्ण मुद्राश्रों का साधारण रूप से दूसरा रोमन नाम दीनार भी चल पड़ा था। वैसे इसका भी प्रमाण भिलता है कि इस देश में पहली शती विक्रमी के बाद दीनार नाम का सुवर्श से मान तौल में भिन्न सिका भी बनने लगा था। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि दीनार मूल रूप में रोमन था पर रोम के साथ व्यापार इस मात्रा में इस देश पर छा गया था कि उसका सिका श्रौर उस सिके का नाम दोनो यहाँ प्रचलित हो गए।

रोम के सौदागरों की संभवतः कल्याग, ग्रूपीरक, भरकच्छ तथा अन्य पश्चिमी समुद्र तट के पत्तनों में बिस्तियाँ वस गई थीं। रोमन सौदागरो का आना जाना उजीन में भी लगा रहता था। इसी घनिष्ट संपर्क से ईसाई रोमन सम्माट् कांस्तांतीन का प्रचलित किया हुआ यहूदी-ईसाई प्रहपरक सप्ताह इस देश में मान्य हुआ होगा। कहते हैं कि पश्चिमी समुद्रतट के एकाध नगरों में तो रोमन सम्माट् आगस्तस् की मूर्ति की पूजा भी होती थी। निःसंदेह रोम के सम्माटों की मूर्तियों की पूजा उनके

१ देखिए, पूर्वनिदिष्ट अशोकानदान का पाठ।

२ त्रांडन : दि क्वायंस श्राफ इंडिया, पृ० ४५ ।

साम्राज्य के नगरों में तो होती थी, फिंतु उसी रूप में यहाँ श्रगस्तम् का मंदिर होने की संभावना नहीं है, पर यह हो सकता है कि व्यापार में बड़ी संख्या में श्राने- वाले या बंदरगाहों में वस्तियाँ वनाकर रहनेवाले रोमनों को यह संमत रहा हो श्रीर श्रगस्तस् के मंदिर उन्होंने वहाँ श्रपने लिये बना लिए हो। यह जानी हुई वात है कि कंगनूर के स्थान पर पहले मूजिरिस बसा था जहाँ रोमन बसे थे। उसी के एक माग में यहूदियों की भी एक बस्ती थी जिन्हे चेरराज भास्कर रिववर्गन् ने दसवीं शती में कुछ श्रिषकार भी दिए थे।

इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि रोमनो की इस देश में पर्याप्त संख्या थी। पांड्य राजा अपनी शरीररक्ष सेना में रोमन सैनिको को भरती करते थे। उनकी देखादेखी छीर राजा तथा श्रीमान् भी यदि उन्हें अपना शरीररक्ष बनाते रहे हो तो कोई आश्चर्य नहीं। एक प्रकार की सेना का उल्लेख कल्हण ने अपनी राज-तरंगिणी में 'कंपन' नाम से किया है। इस शब्द का संस्कृत साहित्य में इस अर्थ में कभी प्रयोग नहीं हुआ। रोमनो की सैन्य शब्दावली का एक शब्द 'कंपस' है जिससे यह बना जान पड़ता है। रोम की सीमाएँ अब तक अरब और पार्थव तक आ पहुँची थीं।

१ कीथ, हिस्ट्री०, पृ० १७०, देखिए, इंडेक्स पृ० ५४४, कालम २, 'दोरन'। ⊏E

## तृतीय अध्याय

#### शक-कुष्ण प्रभाव

#### १. शकों का प्रसर्ण

सीर दिरया के उत्तरी काँ ठे में शक नाम की एक वीर जाति का निवास था। चीनी युएइ-ची उनसे जा टकराए और उन्हें इस प्रकार फेंका कि उनकी चोट से पार्थव और बाल्त्री राज्यों के मेकदंड टूट गए। शक वर्बर वाल्त्री पर श्रिषकार कर दिच्च पार्थिस चले। ईरानी मन्ददात ने ईरान में उनके पाँव टिकने न दिए, इससे श्रव वे भारत की श्रोर चले। राह में काबुल के यवन राज्य का पचर गड़ा था। उसकी बगल से चलते वे सिंघ पहुँचे नहाँ उनके वसने से वह स्थान शकदीप कहलाया। भारत में, विशेषकर मालवा श्रादि के पश्चिमी प्रदेशों में, राजनीति श्रस्थिर हो उठी थी। उजैन के राजा के श्रनाचार से पीड़ित होकर कालकाचार्य पहले ही सीस्तान (शकस्थान, काबुल के पीछे) जाकर उन्हें देश पर श्राक्रमया करने के लिये बुला लाया था। पहली घारा में शकों के ६१ प्रमुख कुल सिंघ में श्रा वसे। धीरे ही घीरे भारत में पॉच स्थानों से उनके पॉच राजकुल राज करने लगे। सिंघ, तच्चिता, मशुरा, उजैन श्रीर महाराष्ट्र उनके शासनकेंद्र हुए। सारे उत्तरी श्रीर पश्चिमी प्रदेश उनके श्रिषकार में श्रा गए। भारतीय राजनीति ने करवट ली।

रावी तट की वीर मालव जाति से एक वार पश्चिमी शकों की टकर हुई श्रीर कुछ काल के लिये संभवतः शकों को उज्जैन की राजलक्ष्मी मालवों को सौंप देनी पड़ी। श्रपनी विजय के उपलच्च में मालव वीर विक्रमादित्य ने ५७-५६ ई० पू० में प्रसिद्ध विक्रम संवत् चलाया। पर शकों की घारा पर धारा ईरान श्रीर सिंघ की दिशा से श्राती श्रीर देश को श्राप्लावित करती गई। शतियों के लिये फिर उनकी शक्ति इस देश में सुरच्चित हो गई। उन्होंने पहले श्रपने को ईरानी पार्यव सम्राटों का 'चत्रप' (प्रांतशासक) कहा, फिर वे 'महाच्त्रप' कहलाए श्रीर श्रंत में 'शाहिशाहानुशाही'। परंतु एक दिन के लिये भी उनकी सचा ईरानी सम्राटों के श्रधीन नहीं रही, वे श्रादि से ही भारत में स्वतंत्र शासन करने लगे थे।

<sup>ै</sup> पूरे तर्क के लिये देखिए, विक्रम-स्मारक-प्रांथ (ग्वालियर) में तत्संबंधी पहला लेख। २ समुद्रग्रप्त का प्रयागस्तंस का प्रशस्तिलेख।

#### २. शकों का भारत में आवास

यवनों, श्रौर पीछे कुपगों श्रौर हूगो, की भाँति वे इस देश में वसने श्राए ये श्रौर प्रायः शितयों तक भारत की राजनीति किसी न किसी मात्रा में उनसे संबंधित रही। इस दीर्घ काल में श्रनेक प्रकार से उन्होंने यहाँ की राजनीति, समाज, साहित्य श्रादि को प्रमावित किया। उन्हीं की शिक्त से टक्कर लेने के कारण इस देश में विक्रमादित्यों की परंपरा चली। एक श्रोर तो वे सातवाहन सम्राटो के साथ भूभि के लिये जूकते थे, दूसरी श्रोर भारत की संस्कृति को सँवारते थे। शक सभी प्रकार से भारतीय हो गए थे। साहित्य श्रौर विज्ञान को उनकी संरच्चा से वड़ा श्राश्रय मिला। एक नई चेतना, एक नया उद्दीपन उस दिशा के साधको को मिला।

पर साहित्यादि का व्यसन श्रिधिकतर शांत राजनीतिक वातावरण का ही परिणाम है। निश्चय सारा पश्चिम, सिंघ-पंजान से प्रायः काठियानाइ-महाराष्ट्र तक, शको के अधिकार में आ गया या और मध्यदेश पर भी उत्तर और पश्चिम हे उनकीं चोटें होने लगी थीं। उत्तर पश्चिम की श्रोर से उनके श्राक्रमण मगध तक होने लगे । हमारे संस्कृत साहित्य की श्रनेक कृतियों में उनके कृत्यों की प्रतिध्वनि उठी । गार्गीसंहिता के युगपुरागा में उन्हीं के शक रोनापति श्रम्लाट के पाटलिपुत्र पर भीषणा त्राक्रमणा का विवरण दिया हुआ है। मगघ पर शुंगों के पश्चात् कारवायनों का शासन हम्रा था, फिर उनके हाथ से दिल्ला के स्राप्त सातवाहनों ने तलवार छीन ली। फिंतु जब शको के पश्चिमी मारत पर श्रिषिकार कर लेने पर श्रांश्रो को उस नई विपत्ति का श्रपने घर में ही सामना करना पड़ा तय उत्तर का श्रिधिकारदंड उनके हाथ से सरक पड़ा। तभी शक श्रम्लाट ने मगध पर भीपण श्चाक्रमण किया श्रीर मध्यदेश को रौदता पाटलिएन तक जा पहुँचा। वहाँ उसने इतनी मारकाट की कि नगर श्रीर जनपद नरविद्दीन हो गए। युगपुराण कहता है कि उस नरसंहार के कारण पुरुष उस घरा से सर्वथा छत हो गए। सारे कार्य स्त्रियों को ही करने पड़े। तलवार से छेफर हल तक उन्ही के हाथों में श्रा गया। समाज में पुरुपों के स्त्रभाव के कार्या बीस बीस, पचीस पचीस स्त्रियों को एक ही पुरुष से विवाह करना पड़ा। पुरुष यदाकदा ही दिख जाते श्रीर जब दिगते तो स्त्रियाँ चिल्ला उटतीं—ग्राक्षर्य ! ग्राश्चर्य !

इससे उस काल की राजनीतिक उथल पुथल का पता चलता है। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इसका श्रटकल लगाया जा सकता है। ययनी

<sup>ै</sup> जे० वी० भो० आर० एम०, १६, ३; वधी, १४, ३; विकास स्मारक र्यंथ, हेस्स व्यापाद । २ वटी ।

ने इसी युगपुराण के अनुसार पहले ही राजाओं को नए और प्रांतों को छिन भिन्न कर दिया था और अब जो अम्लाट के नेतृत्व में शक ग्राए तो स्थिति और दयनीय हो उठी। नारीजगत् पर उसके रच्छक पुरुषों के श्रमाव में जो श्रत्याचार हुशा होगा उसका श्रनुमान सहज ही किया जा सकता है। लाखों की संख्या में छंकर उत्पन्न हुए होंगे और वर्णधर्म सर्वथा विखर गया होगा। युगपुराण में जो लिखा है कि ब्राह्मण श्रपने श्राचार की रचा न कर सके, श्रद्रता को प्राप्त हुए श्रीर श्रद्र तथा श्रस्थय ब्राह्मणों का श्राचरण करने लगे, वह उस काल की सामाजिक वस्तुस्थिति प्रगट करता है। स्वामाविक है कि वर्णव्यवस्था टूट गई होगी श्रीर महेच्छ कहे जाने के बावजूद विजयी होने के कारण शको को समाज में निम्न स्थान स्वीकार नहीं हुआ होगा, जिससे उनको वर्णों के उपरले स्तर में कहीं रखना पढ़ा होगा। जो भी हो, भारतीय सामाजिक स्थिति पर राजनीतिक स्थिति की ही भाँति शकों का गहरा प्रभाव पढ़ा।

#### ३. भारत पर प्रभाव

(१) राजनीति—श्रीर इंशक, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, देश से लौट जाने के लिये यहाँ नहीं श्राए थे। दिज्ञ्य को छोड़ भारत की प्रायः सारी भूमि धीरे धीरे उनके हाथ में श्रा गई श्रीर दिज्ञ्य की शक्ति स्वायच करने के लिये भी श्रांध-सातवाहनों से उनका संघर्ष चलता रहा। कुछ काल बाद ग्रुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त ने उन्हें (दैवपुत्रशाहिशाहानुशाहि—प्रयाग का स्तंभटेख) कावुल की श्रोर खदेड़ दिया पर उसके भरते ही वे किर देश में इतने प्रवल हो उठे कि उनके श्राक्रमण से इरक्तर समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त को नितांत लजाजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी जिसकी एक शर्त यह भी थी कि वह श्रपनी सुंदर रानी, श्रुवदेवी, शकराज को दे दे?। ग्रुप्तवंश की मर्यादा की रज्ञा तब रामगुप्त के श्रनुज चंद्रगुप्त ने की श्रीर विशाखदच के नाटक देवीचंद्रगुप्तम् के श्रनुसार, श्रुवदेवी के वेश में शक शिविर में जाकर उस तक्या ने शक राजा को मार डाला। किर शको की संमिलित वाहिनी बंगाल में सबल हुई पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो माई को इटाकर उसकी पत्नी धुवदेवी के साथ उसकी प्रव्वी मी मोग रहा था, उनका संघ तोड़ दिया। किर उज्जैन में भी शको की शक्ति तोड़ उसने 'शकारि' श्रीर 'विक्रमादित्य' के विरुद धारण किए

१ वही।

२ देवीचंद्रगुप्तम् (विशाखदत्त ); मुजमाळुत-तवारीख (ईलियट ऐंड डाउसन : हिस्ट्री श्राफ इंडिया, १), ए० ११०-१२।

श्रौर उजयिनी को श्रपने सुविस्तृत साम्राज्य की दूसरी रानधानी ननाकर पिश्मी समुद्र तक का शासन स्वायत्त किया।

- (२) व्यापार—शकों का पश्चिम में उत्कर्पकाल तीवरी शती दिनमी तक या, यद्यपि वहाँ उनका राज्य चौथी शती के श्रंत तक बना रहा। दूसरी शती दिनमी में कद्रदामन के शावनकाल में उनकी शक्ति ख्रं की मॉति तप उठी। सारे पश्चिमी जगत् का मारतीय व्यापार उनके हाथ में श्रा पड़ा श्रीर उनकी सवाई नगरी उज-यिनी व्यापार और घन का केंद्र बन गई। उत्तर से दिल्णपश्चिम श्रीर टिल्णाश्चिम से उत्तर जानेवाले प्रशस्त विश्वकृपथ उज्जियनी में ही मिलते थे।
- (३) भाषा और साहित्य—इस समृद्ध वातावरण में शक व्यतियों ने कला श्रीर साहित्य को श्रपनी संरक्षा दी। उन्होंने श्रनेकानेक श्रमिलेख संस्कृत में लिखवाए। प्रायः सारे सांस्कृतिक व्यसनो पर वे छा गए पर संस्कृत भाषा श्रीर साहित्य के प्रति जो निष्ठा श्रीर श्रनुराग विदेशी श्रीर विजातीय होकर उन्होंने दिखाया वह ब्राह्मण्यूपति श्रांश्र-सातवाहन भी न दिखा सके। जहाँ सातवाहनों ने श्रपने श्रमिलेख प्राकृत में खुदवाए, शक राजाश्रों ने श्रपने संस्कृत में लिखवाए श्रीर सद्रदामन की संस्कृत की सेवा तो श्रसाधारण थी। उसने जिस पृतशुद्ध संस्कृत में गिरनार पर्वत पर २०७ वि० में श्रपनी प्रशक्ति लिखवाई वह ब्राह्मण्य-श्रारण्यक ग्रंथों के बाद संस्कृत गद्य की पहली श्रमिराम शैली वनी।
- (४) ज्योतिष विज्ञान—साहित्य से भी ग्राधिक शक राजाशों की मंरचा ज्योतिप विज्ञान को मिली। उज्ञियनी उस काल की 'ग्रीनिच' बनी श्रीर वर्धा नज्ञानिया श्रीर गिणत का केंद्र बना जो प्रायः श्रभी हाल तक किसी न किसी रूप में बना ही रहा है। भारतीय ज्योतिप पर यवनों के प्रभाव का सिवस्तर उत्ते राज कपर किया जा जुका है। वह प्रभाव यवनों के इस देश की राजनीति में प्रभुत्व रहते उतना नहीं पड़ा जितना शक काल में पड़ा, क्योंकि उनके शासनकाल में यवनों के पश्चिमी जगत में ज्योतिप के सिद्धांत श्रभी बन ही रहे थे श्रीर उनका दूम देश में श्राना प्रायः पहली शती विक्रमी में शुरू हुआ। वस्तुतः यवन ज्योतिप का वह भारतीन्मुख संक्रमण शक शासन के मध्याह में पहली श्रीर तीसरी शतियों के बीच हुआ। शीघ ही बाद वराहमिहिर ने देशी विदेशी ज्योतिप के प्रचिलत पोन सिद्धांतों को श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ पंचिषद्धांतिका में संग्रहीत किया। इसके शितिका उसने श्रपनी बृहत्वंहिता श्रीर होराशास्त्र में भी गिणत श्रीर फलिन र्योतिप के श्रध्ययन पस्तुत किए। कुछ शाक्षयं नहीं कि स्वयं वराहमिहिर, जैशा उसके नाम में ध्राध्यत है, शक रहा हो श्रीर उसका नाम ईरानी (—मिरिर) रहा हो।
- (४) परिधान—ग्राज के इमारे राष्ट्रीय परिधान—ग्रनकन श्रीर पाजामा—का मूल ग्रीर ग्रविकित रूप पहले पहल इस टेरा में शकों ने ही प्रसुत

किया। यह सच है कि वह परिधान उस काल देश में प्रचलित न हो सका पर उसका आरंभ निश्चय, चाहे फिर छप्त ही हो जाने के लिये सही, तभी हुआ। शक भीतर लंबा कुरता, ऊपर कसीदा कढ़ा लंबा भारी चोगा, नीचे सलवार और घुटनों तक ऊँचे मध्यएशियाई बूट पहनते थे। शकों और कुपणों की पोशाक समान थी, ईरानियों की तरह की, जो उनके सैनिकों और कुपणां की पाशाक समान थी, मिलती है। मथुरा संप्रहालय की कडफिज़िस्, कनिष्क ( मस्तकहीन ), चप्टन और सूर्य की मूर्तियों पर यह पोशाक आज भी देखी जा सकती है। इसी परिधान को बहुत पीछे मुगलों और अवध के नवाबों ने परिष्कृत किया जो अब इस देश का राष्ट्रीय छेबास बना। परंतु मुगल या उनसे पहले के पठान आदि यह पोशाक मध्य एशिया से अपने साथ लाप, शकों के परिधान से उसका कोई संबंध न था।

(६) सूर्यपूजा तथा सूर्यप्रतिमा- तूर्य की प्रतिमा का इस संबंध में उल्लेख एक बहे महत्व की समस्या सामने लाती है। पहली शती विक्रमी की यह मृतिं, शको श्रीर कनिष्क की समकालीन, इस देश में मिली पहली सर्यप्रतिमा है जो उन्हों की भाँति कुरता, चोगा, सलवार, पगड़ी, श्रीर घटनां तक ऊँचे वट पहने हुए है, एक हाथ में खंजर धारण किए है। इस प्रकार का परिधान कोई भारतीय देवता नहीं पहनता, पगड़ी श्रीर जूते तो कभी नहीं। सूर्य की प्रतिमा कभी खंजर नहीं घारण करती और यदि दूसरे हाथ में कमलदंड न होता तो मूर्ति को भ्रमवश शक या कुषसा नृपति की प्रतिकृति मान छेना स्वाभाविक था और एकाध विद्वानों को पहळे यह अस हुआ भी । यह स्थिति एक नई समस्या प्रस्तुत करती है-सूर्य की पूजा इस देश में शक कुलगों ने प्रचलित की या वह भारत की अपनी है। निश्चय वैदिक काल में सूर्य की सविता, विष्णु, प्रचापति श्रादि के रूप में पूजा होती थी पर वह पूजा सूर्य के प्रज्वलित किंव के पीछे की श्रलित्त शक्ति की थी, मूर्ति रूप में नहीं। इसे नहीं भूलना चाहिए कि मशुरावाली मूर्ति सूर्य की पहली प्रतिमा है श्रीर कुषग्राकाल से पहले की कोई स्पंप्रतिमा श्राज तक नहीं मिली। घोती, उत्तरीय श्रौर मुकुट पहने सूर्य की खड़ी मूर्तियाँ तो श्रनेक मिली हैं पर वे मध्य-कालीन हैं, छठी शती विक्रमी के बाद की, प्रायः नवीं-दसवीं शतियों की । सूर्य के मंदिर भी इस देश में इने गिने हैं, जैसे करमीर में मार्तेंड का, उड़ीसा में को गार्क का, बहराइच ( उत्तरप्रदेश ) में बालादित्य का, जोघपुर में श्रोसिया का श्रीर राजपूताना में ही एकाध श्रीर, पर सबके सब बिना श्रपवाद के मध्यकालीन, श्रिधिकतर उत्तर-मध्यकालीन । फिर किसने मूर्ति के रूप में सूर्य की पूजा इस देश में प्रचलित की ? निस्तंदेह उन्होंने जिन्होंने त्रपने परिधान से युसजित मथुरावाली

<sup>ी</sup> कुमारस्वामी : हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट, प्लेट १८, चित्र ६४।

यह स्र्यंप्रतिमा हमें दी । यह श्रकारण नहीं है । पुराणों ने प्रथम भारतीय स्र्यंमंदिर के निर्माण का संबंध सिंध ( श्रकद्वीप ) के मुलतान से रखा है जहाँ शकों ने पहले प्रवेश किया या श्रीर श्रपनी पहली बस्तियाँ वसाई थीं । यह भी श्रकारण नहीं है कि श्रिषकतर स्र्यंमंदिर पश्चिमी भारत में ही, विशेषकर राजपूताना में, मिले हैं । पौराणिक परंपरा के श्रनुसार कृष्ण के पुत्र ( या पौत्र ) शांत्र ने स्र्यं का पहला मंदिर मुलतान में बनवाया पर मंदिर वनवा चुकने पर मूर्ति पधराने श्रीर उसकी पूजा के लिये जब उसे उचित ब्राह्मण न मिला तब उसने शक ब्राह्मणों को विदेश में बुलवाया । यह वैसे ही हुश्रा जैसे मनु ने चलप्रलय के पश्चात् यश के लिये श्रमुर ब्राह्मण को बुलाया था । कुछ श्राश्चर्य नहीं जो इस प्रकार बुलाए शकदीपी ब्राह्मणों को वर्णेतर मानकर उत्तर मारत के धर्मभीर ब्राह्मण श्रांक भी उनका छुश्रा खाने-पीने में श्रापित करते हों । जो भी हो इन शक पुरोहितों के श्राने से शकों की ही भांति ब्राह्मण वर्ग में एक इकाई श्रीर श्रा मिली । यह उल्लेखनीय प्रसंग है कि शक श्रीर कुषणा स्योंपासक ये श्रीर कनिष्क के सिक्कों पर सूर्य की श्राकृति खुदी मिलती भी है । प्रमाणतः शक कुषणों ने ही पहले पहल सूर्य की पूजा इस देश में प्रचलित की श्रीर श्रपने परिधान से उसकी प्रतिमा को सजाया ।

(७) भारतीकरण-शक भारत में अगिशत संख्या में आए ये और सातवाहनों तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की घनी शत्रुता होते हुए भी देश से सर्वथा निकाले न जा सके होंगे। उनकी साधारण श्रसैनिक जनता वहीं रह गई श्रीर स्थानीय जनता का वर्म श्रादि स्वीकार कर समाज में युल मिल गई थी। रहदामन् का हिंदू नाम तो प्रसिद्ध ही है, शक उपनदात ( ऋपभदच ) श्रीर उसकी पत्नी दच्चिमत्रा के नाम भी उस काल के शक श्रिभिलेखों में मिलते हैं। पहले ग्रीफ मिनां-दर, हेलियोदोर, थियोदोर स्त्रादि के भारतीय धर्म स्वीकार करने की बात कही जा चुकी है। उनके बाद ही सातवाहन-शक-काल में दो यवनों के नाम सिंहध्वज श्रीर धर्म (कालें का श्रमिलेख) मिले हैं, जिन्होंने भारतीय धर्म के साथ ही भारतीय नाम भी घारण कर लिए थे। उन्हों की भाँति शक भी इस देश के सांस्कृतिक फलेवर के श्रंग वन गए। उन्होंने स्थानीय जनता से विवाहादि कर उस काल की भारतीय जनसंख्या में श्रापनी संतित का योग दिया श्रीर यहाँ के साहित्य, फला, विज्ञान को सभी प्रकार से सँवारा । साथ ही यह भी सही है कि शकों की राजयसा समय समय पर नष्ट होती रही और एक समय शकों के अनेक अभिजात कुल भारतीय राजनीति से उखड़कर काबुल में बा वसे, जैसा समुद्रगुप्त के प्रयागत्तंभ-वाले लेख के 'शाहिशाहानुशाही शक्षमुचंदाः' पाठ से प्रफट है। ईरानी विषद घारण करनेवाले ( शाही और शाहानुशाही ) ये शाहिय ( साहिय ) महमूद गजनी के समय वड़े विख्यात हुए । गजनी दरवार के समफालीन पंडित शलवेरुनी ने

उनका उल्लेख अपने ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद में 'तुर्क-साही' श्रीर हिंदू-साही' नाम से किया है। साहियों का यह राजकुल इस प्रकार दीर्घकाल तक गुप्तों के बाद काबुल-धाटी का स्वामी बना रहा। जिन शक कुषाणों को शातवाहनों श्रीर गुप्तों ने श्रमारतीय म्लेच्छ मानकर इस देश की सीमा से बाहर कर दिया था वे प्राय: साठ पीढ़ियों तक भारत की पश्चिमी सीमा की निर्मीक संतरी बन रच्चा करते रहे। जहाँ मुस्लिम विजेताश्रों से लड़ते श्रन्हिलवाड़ के न्यपित की राजधानी उसकी श्रनुपरिथित में लूटने में हमारा श्रद्धेयभाजन हिचका वहाँ हिंदुकुश की प्राचीरों श्रीर भारत के पश्चिमी सिंहहार के ये दिलेर पहरेदार अपने रक्त से मातृभूमि को सींचते रहे, सीमा के श्रार पार शतियों जूझते रहे श्रीर श्रंत में इस देश की रचा के लिये मध्यएशिया की रक्त श्रीर लूट के नाम पर दौड़ पड़नेवाली खूनी जातियों के प्रवाह में विपन्न हो गए या मान को जीवन से प्रियतर जान श्रिश की लपटों में समा गए।

( ) शक संवत्—भारत का सबसे महत्वपूर्ण संवत् ( विक्रम संवत् से भिक्ष ) १३५ वि॰ में कुषण कनिष्क का चलाया हुन्ना 'शक' संवत् है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'शाके' 'विक्रम' से भी हमारे श्रिषक निकट है जो उससे कहीं श्रिषक पवित्र माना जाता है, श्रीर राष्ट्रीय विक्रम संवत् से कहीं श्रिषक, श्रनेक बार तो एकमात्र, पंचांगों श्रीर जन्मपत्रों में व्यवहृत होता है। भारतीय सांस्कृतिक सहिष्णुता का यह उदाहरण अनुपम शालीन है।

#### ४. कुषरा

भारतीय इतिहास का कुषणा युग भी शक काल की ही भाँ ति बड़े महत्व का था। एतहेशीय शुंगों श्रीर गुप्तों ( नागों के भी ) के बीच खड़ा यह पश्चिम श्रीर पूर्व का संधिकाल सिद्ध हुआ। कनिष्क के श्रिधिकार में मध्यएशिया के श्रिनेक प्रांत, कुछ चीनी राज्य ( काशगर, खुत्तन श्रीर यारकंद ), काबुल की घाटी, समूचा कश्मीर, समूचा पंजाब, संभवत: साकेत तक थे। श्रीर धावे वह पाटलिपुत्र तक मारता था। बौद्ध परंपरा के श्रनुसार उसने उस नगर से प्रकांड बौद्ध दार्शनिक श्रीर कि श्रश्वाष का बलपूर्वक हरणा कर लिया था।

(१) कला और घर्म पर प्रभाव—कुषगों का इस देश की कला श्रीर घर्म श्रादि पर श्रसाधारण गहरा प्रभाव पड़ा। साधारणतः भी इतनी विभिन्न जातियों पर शासन करने के नाते कनिष्क को विश्वास के संबंध में सार्वभीम श्रीर उदार होना चाहिए था श्रीर वह वैसा हुश्रा भी। इसी से उसके सिकों पर उसकी उदारता

१ संचाक का श्रॅंगरेजी अनुवाद, खंड २, ए० १०-११।

के प्रमाण्यक्त मध्य एशियाई देवता सूर्य, चंद्रमा और यूनानी देवताश्रो के साथ ही भारतीय बुद्ध की भी आकृतियाँ बनी हैं। ये ही तिक्के गुप्तों के तिकों के लिये आदर्श वने थे। ग्रप्तो ने शको के चाँदी के सिक्को को भी, उनका मूल स्वरूप कायम रखते हुए, फिर से अंकित कर उनसे शासित होनेवाले मालवा, गुकरात, काठिया-वाड़ आदि में चलाए थे। वौद्ध धर्म के लिये जितना प्रयास उसने किया उतना श्रशोक के सिवाय श्रीर किसी ने इस देश में नहीं किया। उसके शासनकाल में अनेक वौद्ध और जैन स्तूप वने, जिनकी प्राकार वेष्ठनियाँ (रेलिंग ) कला के प्रतीकीं की खान बन गईं। स्वयं उसने ग्रनेक स्तूप बनवाए। उसका उस धर्म की सेवा में एक विशेष कार्य कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का अधिवेशन था। इस श्रिधिवेशन को सफल बनाने के उसने अनेक प्रयत्न किए, उन्हीं में अश्रधोष का वलतः हरण भी था । उसी की संरक्षा में सर्वास्तिवादी संप्रदाय के महान दार्शनिक एकत्र हुए श्रीर पिटकों पर विभाषाशास्त्र की गंभीर व्याख्या प्रस्तुत कर उलके श्रीर विवादग्रस्त सिद्धांतों को सल्का दिया। विभाषाशास्त्र को तामपत्रो पर लिखवाकर फनिष्क ने एक स्तूप बनवाकर पत्रो को उसमें बंद कर दिया<sup>र</sup>। संभवतः उसी की संरक्षा में महायान के प्रवर्तक नागार्जन श्रीर भारतीय श्रायवेंद के महान स्तंभ चरक ने श्रपने श्रध्यवसाय फिए श्रौर कृतियाँ रचीं। उसी ने पूर्वी पंजाब में चीनमुक्ति चीनियो की पहली बस्ती वसाई जहाँ उसने श्रपने राजकालीय चीनी बंदी रखे<sup>3</sup>। इन्हीं चीनी बंदियों ने इस देश में पहले पहल चीन में बहुतायत से होनेवाले आड़ श्रीर नाशपाती के बृक्त लगाए। (लीची नाम का तीसरा चीनी फलबृक् इस देश में किसने और कब लगाया इसका पता नहीं चलता। इसमें संदेह नहीं कि आया वह चीन से ही था।) एक बड़े महत्व की बात यह है कि कनिष्क किन उदार कुपर्यों में उत्पन्न हुआ था वे तुर्की चीनी जाति के युएहची परिवार के थे श्रीर इस प्रकार मूल रूप में चीनी थे, चीन के कान-सू प्रांत में बसनेवाले घुमकड़ । इससे यह कहना अनुपयक्त न होगा कि चाहे परोच रूप में ही सही पर चीनियों ने भी हमारी महान् संस्कृति के निर्माण में पर्याप्त योग दिया। यह भी सकारण या कि कनिष्क ने चीनी सम्राटो का परंपरागत विरुद 'देवपुत्र' घारण किया था । फिर उसके सिको के विविध देवतात्रों से चीनियों की धर्म के क्षेत्र में स्वाभाविक सिंहण्यता का परिचय

१ देखिए, हुएन-त्सांग : सि-यु-की (वील का अनुवाद, खंड १, पृ० १५१-५६, वाटसं का अनुवाद, खंड १, पृ० २७०-७८)।

२ वही।

उ लाइफ, पृ० ५६-५८; रिमथ : अली हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० २७८-८० ।

४ देखिए, जे० श्रार० ए० एस०; १६०३, पृ० १-६४; इडियन ऐंटिक्वेरी, १६०८, पृ० ३७, पृ० ३५ श्रीर श्रागे; सी० श्राई० श्राई०, र, मूमिका, पृ० ४६-८२।

मिलता है। वही मूलभूत सिहणुता किनिष्क ने भी कायम रखी। उसके सिकों पर ग्रीक, मिस्ती, जरतुरती, बौद्ध श्रीर हिंदू देवताश्रों (हेरेक्लिज, सेरापिज, उनके ग्रीक नामों हेलियोस श्रीर सेलिनी के साथ सूर्य श्रीर चंद्र, मिहरो, श्रथो, श्राम, देवी ननाइया, शिव श्रादि ) की श्राकृतियाँ उभरी हुई हैं।

(२) महायान : गांधार कला-उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के विशिष्ट संप्रदाय महायान का जन्म हुन्ना, जिसने भक्तिमार्ग के त्रानुकृत वैयक्तिक देवता का सजन किया श्रौर परिगामस्वरूप भारत को बुद्ध की पहली प्रतिमा मिली। तत्काल भारतीय तत्तक श्रगणित संख्या में बुद्ध की मूर्ति कोरने में लग गए । तथा-गत की श्रनंत प्रतिमाएँ वनीं श्रौर भक्तों के पूजन की परिधि में श्राई । गांधार कला की यह परिणति थी। भारतीय कला की गांधार शैली का आरंभ तो यवनों के उत्कर्ष काल में कनिष्क से पहले ही हो गया था, परंतु उसका समुचित विकास, बुद्धप्रतिमा की श्रभिसृष्टि के साथ, कुपगो, विशेषकर फनिष्क की ही संरक्षा में हुआ। पेशावर उसकी राजधानी थी श्रीर यूसुफजई, कावुल श्रीर तक्शिला के इलाकों में ही वह शैली विशेष फूली फली। कुपगुकालीन भारतीय कला के तीन विशिष्ट केंद्र ये-मधुरा, सारनाथ श्रीर श्रमरावती । इनमें तीसरा श्रांध्र राजाश्रों के श्रिवकार में था। कुषण काल में यद्यपि गांधार शैली उत्तर पश्चिम के नगरों में विशेष जाग्रत थी, कला के मारतीकरण का भी भली प्रकार छारंभ हो गया था। मथुरा केंद्र में भी कुछ गांघार शैली की मूर्तियाँ वनीं, पर उनका श्रिधिकाधिक हुकाव भारतीय शैली की ऋोर ही था। 'हैरैक्लिज और निमयन सिंह', 'सिलेनस' यवन मुद्रा में यवन परिघान से युक्त परिचारिकाश्रों द्वारा सेवित 'श्रासवपायी कुवेर' श्रादि की श्रनेक मूर्तियाँ निश्चय वहाँ भी यवन शैली में प्रस्तुत हुईं, पर इस प्रकार की मूर्तियाँ प्रायः मात्र यही हैं। वस्तुतः मथुरा की कुपण संरित्त कला तो भारतीय संकेतों श्रीर प्रतीकों में विलास करती है। बुद्ध श्रीर वोधिसत्व, नाग श्रीर नागी, विविध प्रकार की रेलिंग स्तंभगत शालभंनिकाएँ, यन्न-यन्तिशायाँ, किन्नर-सुपर्गा की श्रमित संपदा उस युग में प्रस्तुत हुई, जब कनिष्क श्रौर उसके वंशधरों —वाभिष्क, हुविष्क, वासुदेव श्रादि—ने मध्य देश पर शासन किया।

भारतीय कला की मुद्रा अधिकतर मूक, गंभीर और चितनप्रधान रही थी पर इस विदेशी कुषण भाव सत्ता ने उसे अपनी प्रसन्न मुद्रा प्रदान की । छाया को धूप का थोग मिला, भारतीय कला धूपछाँह सी खिल उठी । बुद्ध के मूक और शांत रूप पर बोधिसत्व की अभिराम प्रसन्न छटा छिटकी । अईतों, बुद्धादि की प्रतिमाएँ चाहे कुछ एकांतिक बनीं पर उनका परिवार, उनके पार्षद और उनके संबंध की अनंत प्रतीकमाला तारुग्य, चापल्य, गति, क्रीडा, हास और उछास लिए पत्थर की पृष्ठभूमि से उठी और जीवन पर सर्वत्र छा गई । स्तूप निर्वाण—मृत्यु—

के प्रतीक थे, पर उनको घेरनेवाली रेलिंगों पर उछिति श्रानियंत्रित जीवन लहराता था, श्रीर जीवन के उस उछास को गति दी महायान ने । हीनयान वस्तुतः 'हीन' था, श्रोछा स्वार्थमय प्रयास, जिसमें श्रईत श्रपने निर्वाश का प्रयास करता था. जलघारा लॉघनेवाली क्षद्र नौका । उसके विपरीत महायान, सागर तिरनेवाला महापोत या, जिसमे म्रानंत खीवो के निर्वाण की, बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय कल्यागा की कल्पना थी. जिसमें चढकर सभी भवसागर के पार जा सकते थे। वह बोधिसत्वों का उदार पथ था। हीनयान ने जीवन को बॉघ रखा था, महायान ने उसके बंध तोड उसे विश्वंखलित कर दिया श्रीर सहसा जीवन वेग से श्रनेक घाराश्री में उद्घलता झमता टूटता वह चला। स्त्पों की रेलिंग ( वेष्टनी, वेदिका ) स्तंभी के शिखर पर श्रीर सामने लंबायमान दंखी पर, द्वारतोरणी पर जीवन उछल चढ़ा, उसके हँसते प्रतीक उत्कीर्या हो गए । इस की डाल पकड़े हाकी शालमंनिकाएँ। श्रव्हड़ नम यिन्नकाएँ श्रनंत रूपो में श्रिमेन्यक्त हुईं। उनके अपर स्नेहमरी गृहिशी श्रमपूर्णी सी श्रंकित हुई, लाजवंती तरुणी नुपूरमंकृत पदी से श्रशोकदोहद संपन्न करने लगी, रक्ताशोक जैसे श्रंगार की लाल कलियों से झक पड़ा, श्रासन के कुछे से बकुल इस्तलभ्य स्तबको से झूम उठा । श्राकर्षक ईरानी परिघान से समूची दकी श्रनवगुंठिता दीपवाहिका निर्वात लो लिए वेदिकाश्रों को उनागर कर चर्नी। कंदक उछालती, स्नान करती, प्रसाधन करती, श्रंबन पुष्प चयन करती, वीगावादिनी नारी श्रपनी श्रगणित मुद्राश्रो में उनपर उपर श्राई, स्तूप के श्रंतर्मुख कलेवर उनके माध्यम से पुलिकत हो उठे। कुषगो ने भारतीय भावसत्ता को जिहा देकर मुखर कर दिया । प्रतीकों में उमारी आकृतियाँ और उनके मुग्न दर्शक एक प्राचा हो नाच उठे।

स्तरं कुषण्कालीन कलाकार ने विदेशी प्रमान का भारतीकरण करते समय यवन परिधान की चुलटों को, लहराते वस्न की ऊँची लहरों को नीची कर दिया, जिससे गुप्त कलाकार ने संकेत लिया और उन उमियो से परिधान को लाखित मान कर शरीर के श्रंगो में उन्हें विख्य कर दिया। यवन चुलटे शरीर में खोकर उसका श्रलंकरण मात्र बन गईं। श्राश्चर्यं होता है कि पत्थर में सुईकारी श्रीर ध्वनि का श्रलंकरण मात्र बन गईं। श्राश्चर्यं होता है कि पत्थर में सुईकारी श्रीर ध्वनि का श्रष्टा गुप्तकाल का सुक्चिविधायक शिष्ट कलावंत क्या कर पाता यदि कुषणो द्वारा प्रस्तुत श्चनंत प्रतीक उसे उपलब्ध न होते। गुप्तकाल की कला चयनप्रधान थी, पुष्पलावीमंदित श्रमिराम वाटिका, कुषण्काल की कला प्रकृतिप्रधान थी, वसंत में सहसा फूल उठनेवाली वनांतव्यापी उपत्यका।

भारतीय संस्कृति को शको और कुषणों ने संस्कृत की गद्य शैली दी, ज्योतिष दिया, सूर्य की प्रतिमा और कला में नई प्रवृत्तियाँ दीं, शक संवत् दिया (किनिष्क के चलाए शक संवत् का उपयोग अधिकाषिक शको ने किया, जिससे उसका नाम शक संवत् से जुड़ गया।), राष्ट्रीय परिधान की एक झलक दी और श्रंततः इस देश के इतिहास के स्वर्णंयुग गुप्तशालीनता के श्रवतरण के लिये भूमि प्रस्तुत कर दी। श्रीर उन्होंने श्रपनी यशस्तिनी संतित को उस घरा को समर्पित कर दिया जिसने उन्हें निवंसित कर दिया था। उनके वंशघर साहिय देश के सिंहद्वार के रच्क हुए। इन्हीं साहियों ने सुबुक्तगीन श्रीर उसके वेटे महमूद के मरणांतक श्राधातों से भारत की रच्चा करते हुए परस्पर लड़ती विखरी देश की शक्ति को सर्वत्र से खींचकर एकतित किया। इस प्रकार भारत की श्राधारभूत एकता श्रीर संमानरचा की श्रावारथकता घोषित करते हुए उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग में भी राष्ट्रीयता का श्रालख कगाया।

इस विदेशी संपर्क का भारत पर इन प्रायः पाँच शतियों ( पहली शती वि॰ पू॰ से तीसरी शती वि॰ तक ) में श्रपूर्व प्रभाव पड़ा । लोगों के सामाजिक दृष्टिकी या में प्रभूत श्रंतर पड़ गया। जहाँ विदेशी भारतीय जीवन श्रीर विचारों से श्राकृष्ट होकर उसके वर्म और संस्कृति को अपनाने और उसकी साहित्य कला सँवारने लगे, वहीं समाज का एक श्रंग नई सामाजिक व्यवस्था के संगठन में लगा। स्मृतियाँ श्रीर धर्मशास्त्र नए सिरे से लिख डाले गए। उनके नए संस्करण ने वर्णों की पवित्रता की रचा के लिये उनके विधान और कठोर कर दिए. उनको नए अनुवंधीं से जकद दिया, यद्यपि विदेशियों के शतियों के निरंतर श्राघातों से वे जर्जर हो उठे थे। बालविवाह तक का विधान कर दिया गया, जिससे तरुरा कत्यास्त्रों की विदेशी छटेरी से रचा हो सके, क्योंकि पति का अपनी पत्नी की रचा कर सकना अनेक बचोंवाले पिता की अपेचा सुकर था। परंतु इन विवानों के रहते हुए भी पर्याप्त मात्रा में संमिश्रण हो चुका था, संमिश्रण रोकने के सारे नियंत्रण निष्फल हुए क्योंकि विदेशी विजयी थे श्रीर विना स्त्रियों के श्रकेले श्राए थे श्रीर उन्हें न तो श्रनुबंघों का हर या न उन्हें घोषित करनेवाले श्रनुवंघकों का। फिर भी समाज में वर्णं ज्युत व्यक्तियों अथवा म्लेज्हों के अनाचार से अष्ट पतितो की कभी न थी। जो भी हो, भारतीय समाज के विविध स्तरीं में श्रानेक जातियाँ प्रविष्ट हुईं।

### ४. श्रामीर श्रीर गुर्जर प्रमाव

श्रिषिकतर जातियाँ पश्चिम के मार्ग से ही श्राई थीं। उत्तरपश्चिम के मार्ग से मारत की सीमा लॉघ छेने पर पश्चिमी मार्ग से दिल्गा की श्रोर बढ़ना श्रासान या क्योंकि उघर का मार्ग कुछ श्ररित्ति श्रीर कमजोर पड़ता था श्रीर संख्या से श्राप्लावित हो जाने का मय नहीं रहता था। यवन उधर से ही पहले बढ़े थे, शक

१ ईलियट : हिस्ट्री ऋॉफ इंडिया, २, ए० २१; विक्स : फरिश्ता, १, ए० १७।

भी उधर ही से होकर श्राए थे श्रीर श्रव श्रामीर (श्रहीर) श्रीर गुर्जर (गूजर) भी उसी राह भारत के भीतर धुसे । इन दोनों जातियों का भारत में प्रवेश तो बहुत पहले, संमवतः १०० वि० पू० से भी पहले, हो गया या परंतु उनकी शक्ति काफी देर बाद प्रतिष्ठित हुई । मौर्य साम्राज्य के पतनकाल में उत्तरपश्चिमी सीमा श्ररिच्चत हो गई थी श्रीर यवनों (प्रीकों) के साय ही श्रनेक श्रन्य जातियाँ इस देश के खुले द्वार से धुस आई थीं। उन्हीं में श्रामीर श्रीर गुर्जर भी थे। वे कौन थे श्रीर कहाँ से श्राप, यह कहना कठिन है। संमव है वे दरदों की कोई शाखा रहे हो, संभव है शकों से ही उनका दूर का संबंध रहा हो। यह भी संमव है कि वे मूलतः पश्चिमोत्तर भारत की जातियों में हो।

(१) प्रसार-पतंत्रलि ने अपने महामाध्य में (ल० १०० वि० पू०) श्रामीरो का उल्लेख किया है । इनका भारत में मूल आवास पेशावर किले के सिंधु देश में था। उनसे लगे उनके प्रवी पड़ोसी गुर्जर थे<sup>3</sup>। संभवतः उन्हीं के संबंध से पंजाब के जिलो ग्रीर स्थानो के नाम गुजरात ग्रीर गुजरानवाला पड़े थे। श्रामीर श्रीर गुर्जर दोनो साथ ही साथ पूर्वी मारत में फैले। गुर्जर गूजर बहुगूबर नामों से उत्तरप्रदेश के पश्चिमी मागो में बड़ी संख्या मे बसे हैं। पर श्रिषिकतर वे दिवाण चले गए श्रीर गुजरात (लाट) में बसकर उसे श्रपने नाम से प्रसिद्ध किया। महाभारत ने स्नामीरों के पंजाब में होने का उल्लेख किया है । पीछे उनका उल्लेख कुरुक्षेत्र, श्रूरसेन ( वज ) आदि में होने लगा और उनके वंशधर आज श्रहीर नाम से पूर्वी विहार तक फैले हुए हैं। उनकी एक शाखा गुर्करो के ही साथ दिख्या जाकर गुजरात के पश्चिम समुद्रतट पर काठियावाङ् आदि में जा वसी और अति प्रवल हुई। यज्ञश्री शातकर्णि के उत्तराधिकारियों के दुर्वल होते ही श्रामीरों के राजा ईश्वरसेन ने तीसरी शती वि॰ के अंत में उनसे महाराष्ट्र छीन लिया। साथ ही शक चुत्रपों को भी उसने निःशक्त कर दिया। च्त्रपों के श्रमिलेखों में उनका उल्लेख प्रायः हुन्त्रा है । त्रामीरो की एक शाखा संभवतः गण्तांत्रिक भी थी। ऐसी जातियों की गणना करते समय, जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रति आत्मसमर्पंग कर दिया था, प्रयागस्तम के प्रशस्तिलेख में हरिषेगा ने आभीरों को भी गिनाया है। ये

श्राभीर श्रीर गुजर जातियों के बाहर से श्राने की स्थापना निर्विवाद नहीं है। प्राचीन साहित्य में बहुत से साह्य उनके मूलत मारतीय होने का समर्थन करते हैं। — सपा०।

२ कीथ, हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३३।

<sup>3</sup> वहीं।

४ वही।

श्री : हिस्ट्री श्राफ पंशेंट इंडिया, पृ० २४५, टि० ।

श्रामीर संभवतः मध्यभारत में पार्वती श्रीर वेतवा के द्वाव में श्रिहरवाड़ में वसे थे। श्रिहीर श्रीर गूजर दोनों श्रपने विशिष्ट यिष्ठाय श्रीर विविध सामाजिक रीतियों से स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं। श्रिहीर बालकृष्णा की विशेष मनोयोग से पूजा करते हैं। पिछुले काल में तो श्रहीरिनें ग्वालिनो श्रीर प्राचीन गोपियो का पर्याय मान ली गई श्रीर श्रनेक हिंदी के रीतिकालीन कवियो ने उनको पर्याय के रूप में ही व्यवद्वत किया है। श्रहीरों श्रीर गूजरों को वर्णव्यवस्था के स्तरों में भी सही सही नहीं रखा जा सकता। वैसे श्रहीरों ने यादवों से श्रपना संपर्क स्थापित कर श्रपने वर्णविचार में पर्याप्त जिल्ला उत्पन्न कर दी है। श्रूरसेन प्रदेश का सीराष्ट्र से संबंध श्रीर श्रहीरों का दोनों स्थानों में संख्याप्रावल्य यह समस्या श्रीर उत्तमा देता है।

इसी प्रकार गुर्जरों ने भी गुजरात में अपना प्राधान्य स्थापित कर लिया था। इर्षचिति में वाण ने प्रभाकरवर्द्धन द्वारा उनकी पराजय का उल्लेख िम्या है। इर्ष के बाद राजपूताने में वे विशेष प्रवल हो गए और एक वार अवंती (मालवा) पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। उनका एक केंद्र जोधपुर के निकट मंदीर भी था जहाँ से बढ़कर उन्होंने कन्नीज पर अधिकार कर लिया और मध्य देश के एक बड़े खंड पर गुर्जर-प्रतीहार नाम से अपना साम्राज्य स्थापित किया।

(२) प्राक्ठतों पर प्रमाव—दोनों ने ज्ञारंभ से ही भारतीय प्राकृतों को प्रभावित किया। गुजराती पर विशेष कर गूजरी का छौर कुछ मात्रा में ज्ञाभीरी का मी प्रभाव है। शौरसेनी छौर महाराष्ट्री को भी ज्ञाभीरों ने प्रभावित किया। दंडी का तो कहना है कि अपमंश आभीर शब्दों के प्रभाव से बनी पद्यगत भाषा को कहते हैं। जगता है कि प्राकृत में आभीरी बोली के प्राधान्य (अथवा मिश्रण्) से ही अपमंश का निर्माण हुआ। इस प्रकार संभवतः ग्राभीरों ने छपनी बोली को साहित्यिक रूप देकर उसे अपमंश कहा। श्राभीर छौर गुर्जर राजाछों का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ा वैसे ही वैसे अपमंश लोकप्रिय हुआ और वह शैली के रूप में मूल पश्चिम से पूर्व और उत्तर की और फैला। स्थानीय अपमंश धीरे धीरे खड़े हुए। सिंघ की बाचट (बाजड) का तो आभीरी प्रायः पर्याय है । इस प्रकार श्राभीरों और गुर्जरों का देश की भाषा और संस्कृति पर खासा प्रभाव पढ़ा, विशेषकर जब

<sup>9 &#</sup>x27;गुर्जरप्रजागरः'; श्रौर देखिए हर्पंचरित का टामस का श्रनुवाद, पृ० १०१, कलकत्ता संस्करस, पृ० २४३-४४।

र त्रिपाठी, पूर्वनिर्दिष्ट, पृ० ३११।

उ काव्यादशं, १, १२।

४ कीथ, हिस्ट्री०, पु० ३३-३४।

हूणों के श्राने के समय देश में श्रामीरों श्रीर गुर्जरों की बाढ़ सी श्रा गई। जाट भी संभवतः इन्हीं के साथ श्राए। कुछ श्राश्चर्य नहीं यदि वे गूजरों की ही कोई शाखा रहे हों। कुछ लोगों ने तो गुप्त सम्राटो को कारस्कर गोत्र का बाट ही माना है यद्यपि उस सिद्धांत को स्वीकार करने में श्रानेक कठिनाइयाँ हैं।

शक कुषणों के बाद का गुप्त सम्राटों का युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग है। वह काल पिछुले श्रीर श्रगले युगों के संधिस्थल पर खड़ा है। इतिहास के एक छोर का वह श्रंत है, दूसरे का श्रारंम। उस काल संस्कृति का फिर से लेखा जोखा लिया गया। विदेशी जातियों के कमजोर होते ही जब सबल भारशिव नागों श्रीर गुप्तों का प्रताप बढ़ा, तब उनमें से श्रनेक शुद्ध श्रीर श्रस्पृश्य तक मान ली गई। पौराणिक परंपरा का विकास हुआ श्रीर देवताश्रों एवं उनकी प्रतिमाश्रों की बाढ़ सी श्रा गई। पुराणों का साहित्य प्रस्तुत हुआ। युद्धों की स्वामाविक उदारता उसमें प्रतिविवित हुई श्रीर यद्यपि धर्मशास्त्रों में शुद्ध के प्रति कठोरता का विधान हुआ, पौराणिक परंपरा में वे भी श्रादर के पात्र समझे गए। वैष्णवों श्रीर शैवों में क्षों वे भी मक्त बनकर प्रविष्ट हुए तो यहाँ तक कहा गया कि राम का नाम जपने से कसाई, गिणाका श्रीर चांडाल तक स्वर्ग पहुँच गए।

<sup>🚅 ,</sup> १ काशीप्रसाद जायसवाल, जर्नल, बिहार-उड़ीसा-रिसर्च-सोसाइटी, मार्च-जून, १६३३।

# चतुर्थ अध्याय

### . हृख-किरात प्रभाव

### १. हूर्णों का श्रागमन श्रीर मारतीकरण

जैसा ऊपर कहा जा चुका है चौथी शती वि० के छांत में हुगों का मध्य पशिया से प्रसार और भारत पर श्राक्रमण हुश्रा । हुए मूलतः पश्चिमोत्तर चीन से श्राए थे। उनका श्राक्रमण बड़ा भयानक था। उन्होंने प्रवल रूमी साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। भारत में रकंदगुस विक्रमादित्य ने एक वार तो उनकी वाग रोकी पर शीव उनके अनवरत आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की चूलें ढीली कर दीं श्रीर वह साम्राज्य नींव के जल से जर्जर श्रष्टालिका की भाँति बैठ गया। भारतीय वर्ण-व्यवस्था की पाचनशक्ति अभी तक ठीक थी। अन्य विदेशी जातियों की तरह हुगों का भी भारतीकरण हुआ श्रौर वे चत्रिय वर्ण में मिला लिए गए। पृथ्वीराज-रासों में परिगणित छत्तीस राजपूत वंशों में एक हूरण ( हूल ) भी है। भारतीकरण के बाद परवर्ती आक्रमगुकारियों का विरोध हूगों ने उसी प्रकार किया जिस प्रकार प्राचीन चत्रिय राजवंशों ने । चाहमान ( चौहान ), परमार, प्रतीहार श्रादि प्राचीन चित्रववंशों से इनका विवाह संबंध श्रीर सामाजिक व्यवहार समानता के श्राधार पर होने लगा। इस प्रकार जिन हूगों ने गुप्त साम्राज्य को चूर चूर कर ढाला था, जिनके श्रातंक से पश्चिमी मारत सदा काँपता रहता था, जिन्हें यशोधर्मन् श्रीर बालादित्य की संमिलित वाहिनी परास्त कर सकी थी, जिन्होने दो पीड़ियों तक कब्मीर में राज्य किया था, वे हूगा भारतीय जनता में मिलकर इस देश में एक नई शक्ति के विकास में सहायक हुए । मरखोन्मुख भारतीय काति में जो उन्होंने नए प्राण फूँके तो राजपूर्तों के शौर्य में एक नया जीवन यहाँ लहराया, 'राजपूत' शब्द पराक्रम श्रीर साइस का पर्याय बन गया। इतिहास के पन्ने उनकी कीर्ति से भर गए। उनके मर्द श्रविचित प्रताप के द्योतक हुए, उनकी नारियाँ लाज वचाने के लिये शत्रु के छूने से पहले अमि की लपटों में आत्माहुति के लिये प्रसिद्ध हुईं। राजपूत नारियों का वह साहसपूर्ण 'जौहर' इज्ञानी 'जोहर' से निकला जिसका अर्थ

१ देखिए इनानी पुस्तक जोहर, लेखक लियों का मूसा ( मौजेज द ल्यों : १२४०-१३४० )---हिन्नू लिटरेचर, शीप्ले की एन्साइक्लोपीडियां आफ लिटरेचर, ए० ३६४, कालम १।

[ संह ५ : अध्याय ४ ]

### २. शारीरिक गठन और सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव

शारीरिक गठन श्रौर सामानिक व्यवस्था पर हूर्गों ने प्रमाव डाला। उनका शरीरगठन श्रीर कायिक रूपरेखा, रीतिरस्म श्रीर परंपराएँ मारतीकरण के बाद मी अपना वैशिष्ट्य रखती हैं। राजपूतो को छोड़ औरों में तो विघवा विवाह की प्रथा भी है। वस्तुतः इन्हीं के प्रारंभिक त्राक्रसण् श्रीर प्रमाव के कारण कुछ स्मृतियो में विघवा विवाह का भी विघान करना पड़ा था । ये जातियाँ चाहे विश्रद्ध वर्गा-परंपरा के श्रंतर्गत न श्राती हों परंत निःसंदेह इनसे भारत को श्रसाधारण वल मिला।

#### रे. नई परंपरा और भोगवाद

इन अगियात विभिन्न विदेशी जातियों के समान में आ भिलने से जो नई परंपराष्ट्रं विकिति हुई उन्होंने स्मार्त न्यवस्था को बड़ा घका पहुँचाया। बौद्ध धर्म में बजरान बड़ी तीवता से शाक्तों की स्रोर बढ़ता स्ना रहा था, उघर शाक्त धर्म प्रायः सर्वया तांत्रिक हो चला था। धीरे धीरे तारा-प्रज्ञापारमिता श्रीर शक्ति में मेद न रहा श्रीर दोनो की विधिक्रियाएँ भी तात्रिक हो गईं। उन्होने घोषित किया कि जो ब्राह्मण (स्मार्त) धर्म के लिये धर्म है वह हमारे लिये अधर्म है श्रीर जो उनके लिये श्राचर्म है वही हमारे लिये धर्म होगा। उन्होने तप द्वारा वासनाओं को जीतने की जगह श्रातिभोग से उनका निराकरण करना उचित समका और एक त्यह भोग-वादी घारा प्रवाहित कर दी । हुन्ना तो यह या विशेषतः वर्णीदि ब्राह्मण (स्मार्त ) व्यवस्था के विरोध में, विद्रोह के रूप में, पर एक बार निम्न त्तर की जातियों को ( नई जातियों के आने से जिनकी शक्ति बढ़ गई थी ) जो अवसर मिला तो उन्होंने सभी प्रकार के असामाजिक विद्रोह करने शुरू किए। उनके नेता भी अधिकतर या तो टूटे हुए ( वर्गाच्युत ) ब्राह्मण् ये या निम्नजातीय सामक । सिद्धों की परंपरा जगी। साधक स्वयं तो आचारतः सशक्त थे पर इस प्रकार की शाक, बजयानी या साधारण स्मार्तविरोधी जनता को सँमाल सके। पालो ( ग्रुट श्रीर बौद ) के शासन में स्थिति अधिकाधिक विगड़ती गई और कापालिक, औषड़ आदि अनेक पंय उठ खड़े हुए । सुरा भ्रौर नारी का साधनाश्रो मे उपयोग होने लगा, मंदिरों तक पर यौन चित्रार्ध जा चढ़े श्रौर प्रकृत माने जाने लगे। यह व्यवस्था या कुव्यवस्था मुगल काल तक चलती रही श्रीर तुलसी श्रादि स्मार्त सामानिकों को इन तांत्रिकों से समाज की रज्ञा करने के लिये श्रीर वर्ण तया गाईस्थ्य को फिर से समुचित रीति से स्थापित करने के लिये रामचिरतमानस आदि के से प्रबंधकाव्य लिखने पड़े।

१ कायो : हिस्ट्री श्राफ वर्मशास्त्र; त्रिपाठी, पूर्वनिदिष्ट, ए० ७६; नारवस्मृति, जॉली का क्लकता संस्करण।

#### ४. किराव

- (१) स्थिति और क्षेत्र—भारतीय समाज को एक ग्रन्य जाति का योग पूर्व की ग्रोर से मिला। यह किरात जाति थी। किरातों का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में देशी विदेशी जाति दोनों रूप में हुग्रा है। इनका वृत्त बड़ा है श्रीर इनके घेरे में साधारणतः पर्वती, जांगल श्रीर मंगोल जातियाँ भी हैं।
- (२) संपर्क और प्रभाव-वहुत प्राचीन काल से पूर्व की पीली जातियों से आयों और वर्ण जातियों का संपर्क होता रहा है। महामारत में ऋर्जन के उल्ल्पी के साथ विवाह आदि का जो वर्णन है वह इन्हीं पूर्वी पीली जातियों से संपर्क का संकेत है। शान जातियों का संबंध वर्मी, चीनी, तिन्वती (भोट) श्रादि जाति वर्ग से है जिनका बराबर भारत से संबंध बना रहा था और जो बंगाल तक अपना प्रभाव मूक जातीय संमिश्रण द्वारा फैलाती रही थी। कामरूप (श्रासाम) भारतीय श्रीर इन किरात कातियो का संधिस्थल था श्रीर जब शानों की शाखा श्राहोम जाति ने तेरहवीं शती में स्रासाम पर ऋधिकार कर उसे ऋपना नाम दिया तत्र तो वह संपर्क प्रचर संमिश्रया बन गया । मोटो, तिब्बतियो से तो बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संबंध चला ही श्राता था, उससे भी पहले वात्स्यायन ने श्रपने कामसत्रों में श्रपने सूत्र 'गोयू यिकम्' में उनके समूचे परिवार के एकसाय सोने श्रीर सभी भाइयों के एक ही पत्नी से विवाहित होने का संकेत किया है। पांडवों के पिता राजा पांडु का हिमालय में रहना और कालांतर में पांडवो का समान पत्नी द्रौपदी से विवाह करना भी उसी प्रभाव का संभवतः परिचायक है। वैसे हिमालय की जातियों की साधारण-तया ढीली गाईंस्थ्य परंपरा ने विवाहादि की व्यवस्था को समीपवर्ती पहाड़ी भारतीय जातियों में भी कमजोर निश्चय कर दिया होगा । स्वयं कालिदास ने उस श्रोर पर्वती उत्सवसंकेतों के निर्देश से संकेत किया है । सो यह निश्चित है कि पूर्वी बंगाल का श्रीर निकटवर्ती भारतीय जनता के रीतिरस्मी, विश्वासीं श्रीर जातीयता पर इस शान-मोट-किरात जनता का गहरा श्रीर विस्तृत प्रभाव पड़ा। सप्तमातृकात्रों के श्रतिरिक्त श्रनेक अन्य-मनसा, शीतला श्रादि-देवियो का जो मध्य देश की जनता तक में निश्वास फैला और लोकगीतों, विशेषकर शीतला (चेचक) श्रादि के प्रकोप संबंधी नारी गायनों, में उनका बारंबार उल्लेख हुन्ना वह वस्तुतः उसी प्रभाव का परिग्राम या श्रौर वह मध्य देश में बाहर से श्राकर वसने श्रीर भारत की निम्नस्तरीय बनता को श्रपनी वर्णविरोधी स्थिति से शक्ति देनेवाली नातियों के योग से और व्यापक हो उठा।

९ रघुवंश, ४, ७८---शरैरस्सवसंकेतान्स कृत्वा विरतोत्सवान् ।

### पंचम अध्याय

# श्ररव, तुर्क, ग्रुगल तथा यूरोपीय प्रभाव

#### १. प्रास्ताविक

भारतीय संस्कृति, वर्गा, विश्वास, घर्म, माघा, साहित्य, विज्ञान, कला श्रादि पर श्रसाधारण, व्यापक श्रीर गहरा प्रसाव इस्लाम ने डाला। श्ररव, तुर्क, पठान, सुगल श्रादि जातियाँ इस्लाम के भांडे के नीचे इस देश में प्रविष्ट हुई श्रीर क्र्रता, प्रेम, प्रचार सभी प्रकार से श्रपने विचारों, विश्वासी श्रादि का प्रसार कर उन्होंने इस देश में दो प्रवल श्रीर विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे के श्रामने सामने खड़ा कर दिया। वह प्रभाव कितना व्यापक श्रीर गहरा था, इसका श्रनुमान उचित मात्रा में साधारणातः नहीं किया जाता। संक्षेप में उसी का उल्लेख श्रागे के पृष्ठों में करेंगे श्रीर वस्तुतः वह उस प्रभाव के प्रति संकेत मात्र होगा।

#### २. अरब संपर्क तथा आक्रमण

श्ररबी का संपर्क मारत से बहुत पुराना है, प्रायः तब से जब श्रभी इस्लाम का उदय भी नहीं हुन्ना था। पश्चिमी देशों के साथ मारतीय व्यापार में श्चरबों का पर्याप्त थोग था श्रीर श्रनेक बार प्राचीन काल में तो दोनो में ब्यापारिक संबंध के प्रायः एकमात्र माध्यम ऋरव ही रह गए थे। इससे स्वामानिक ही उत्तर मारत से भी पहले दिल्ला भारत ही उनके संपर्क श्रीर प्रभाव में श्राया। पाँचवी-छठी सदी में फारस का भारत से व्यापार चरम सीमा तक पहुँच गया, अरब ही श्रिधिकतर उसमें नाविक का काम करते थे। फारस की खाड़ी में जानेवाले सभी जहाज श्रदन श्रीर शहर के बंदरों में ठहरते थे। श्ररव श्रीर भारतीय नाविको का उस भाग में प्रायः तभी से श्रयवा श्रौर पहले से सामा चला श्राता या, जब दोनी श्रौतानी श्रौर क्लियोपात्रा की श्रोर से प्रसिद्ध श्रक्तियम के युद्ध में रोमन (पीछे सम्राट्) श्राक्ते-वियस सीजर से लड़े और समान रूप से हारे थे। इस्लाम का उदय होने के पर्याप्त पहले पश्चिमी समुद्र तट पर चाउल, कल्यान श्रौर सोपारा में उनकी बस्तियाँ थी। मालाबार के तट पर तो श्रौर भी पहले श्रवीं की बस्तियाँ बन गई थीं। सातवीं शती वि॰ में इस्लाम के उदय ने उस दिशा में श्रीर सहायता की। मध्य श्रीर पश्चिमी एशिया की मूमि पर उधर उसकी सेनाश्चो ने श्रिधिकार किया इधर उनके जहाजी वेडे हिंद महासागर में फिरने लगे। लाल सागर से चलकर वे सिंधु के

मुहाने श्रीर खंमात की खाड़ी होते मलावार पहुँचते श्रीर वहाँ पढ़ाव कर लंका (लंहल) जाते। हजारों की संख्या में श्ररव मलावार के तट पर जा वसे श्रीर मोपला कहलाए। तब से श्राज तक वे प्रायः तेरह सिदयों से नायरों के रीतिरस्मों श्रीर जीवन को प्रमावित करते रहे हैं। इन्हीं जहाजियों के संपर्क का यह परिणाम या कि उत्तर भारत पर भी श्ररवों का श्रिषकार हुआ। खलीका उमर के शासन काल में सिंहल में बसे श्ररवों की लड़ कियों को लेकर एक श्ररवी जहाज चला जिसे हिंघियों ने पकड़ लिया। हजाज (ईराक का शासक) के मॉगने पर भी सिंघ के राजा ने जब लड़कियों को लौटाने से इंकार कर दिया तब उसने मुहम्मद विन कासिम के नेतृत्व में श्ररव सेना मेजी जिसने ७६६ वि० में सिंघ पर श्रिषकार कर लिया। सिंदयों श्ररवों ने सिंघ पर शांतिपूर्व कर राज किया। संस्वाम का इतना सिंहणु शासन जिसमें ब्राह्मणों को उनके लिये कर उगाहने, मंदिरों का जीणोंद्वार करने, नए बनवाने श्रादि का श्रिषकार या श्रीर कहीं नहीं हुश्रा। इसीसे प्रतीहारों श्रादि के प्रवल साम्राज्यों के वावजूद चारों श्रोर से हिंदू राज्यों से विरा रहकर भी वह छोटा राज्य जीवित बचा रहा।

## ३. सुदूर दक्षिण में अरव

मालाबार तट पर इंस्लाम का प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ता गया श्रीर जब कंगनूर के राजा ने वह धर्म स्वीकार कर लिया तव तो उसका प्रचार श्रीर भी बढ़ा। तब मोपलों के धार्मिक नेता थंगल की पालकी जमूरिन (समुद्रिन्) की बगल में चलने लगी। वहाँ श्रनेक मस्जिदें खड़ी हो गईं, हजारों मुसलमानों में काजी श्रीर मुपती फिरने लगे। ग्यारहवीं सदी तक पूर्वी समुद्रतट पर भी श्ररव बसे श्रीर महुरा, त्रिसुरा (त्रिचनापली) श्रादि में उनकी बस्तियाँ उठ खड़ी हुईं। तेरहवीं सदी के पांख्य राजाश्रों के तो मुसलमान मंत्री तक बन गए। मलिक काफूर के हमले के समय तक दिख्या भारत में अनेक मुसलमान बस्तियाँ वस चुकी थीं। दिख्या-पश्चिम के श्रनेक राजाश्रों के पास मुसलमान बस्तियाँ वस चुकी थीं। दिख्या-पश्चिम के श्रनेक राजाश्रों के पास मुसलमान लहाके थे। श्राश्चर्य नहीं कि भारतीय धर्मों में सुधार की श्रावाज पहले इस संपर्क के कारण दिख्या में ही उठी हो श्रीर रामानुज, वास्व श्रादि विशेष स्थलन हो उठे हों।

श्रार्वी की प्रचार पद्धित श्रन्य मुसलमान विजेताश्रो से सर्वथा भिन थीं। वे संसार की उन श्रमर जातियों में से थे जिन्होंने संस्कृतियों को मरने से बचाया था श्रीर उनके रत्नों की रच्चा की थी। ज्ञान का एक केंद्र (वायतुल हिकमा) ही उन्होंने प्रदेश वि० में बगदाद में खड़ा कर दिया। यूनानी दर्शन श्रीर श्रलकेमी, मारतीय गणित, ज्योतिष श्रीर चिकित्साशास्त्र, चीनी कंपास, वारूद, मुद्रण श्रीर कागज उन्होंने यूरोप तक पहुँचाए। मारत में भी उन्हों ने चीनी कागज श्रीर

बारूद का पहले पहल उपयोग किया'। इस्लाम के मंडे के नीचे लड़नेवाली श्रानेक खूनी जातियों के व्यवहार से प्रायः उन्हें भी बोड़ दिया जाता है, पर वे उनसे सर्वथा भिन्न थे। वे स्वयं हिंदू राज्यों की ही मॉित सुबुक्तगीन श्रीर उसके वेटे महमूद गजनी की विध्वंसक चोटो से खिन्न भिन्न हो गए।

दिच्या में जो सांप्रदायिक एकेश्वरवाद का शैवों श्रीर वैष्यावों में प्रचार हुश्रा उसमें संमवतः इस्लाम का प्रभाव लिच्चत है। इस काल जो वैष्यावों में मक्तो की परसर समता का भाव विशेष शक्ति के साथ जगा श्रीर निम्नवर्णीय, श्रूद्र-श्रञ्चत तक उसके नेता हो सके वह इसी नए धर्म श्रीर मुस्लिम संपर्क के परिगामस्वरूम हुश्रा। इसी वीच उत्तर में भी श्रनेक मुस्लिम श्राक्रमणों श्रीर इस्लाम के करूर श्रीर कोमल श्राधातों से हिंदू जाति में भी कुछ सनसनी हुई। उसने उस जातीय एकता की शक्ति देखी जिसके श्रमाव ने उसका विदेशियों से संघर्ष कुंठित कर दिया था। उसमें भी प्रचार की भावना जगी। इसी समय एक श्रीर विचारधारा से उसका संपर्क हुश्रा। वह विचारधारा श्रथवा जीवनदर्शन तसक्श्रफ था।

## ४. तसन्बुफ

श्राठवीं, नवीं सदियो से ही फारस श्रीर श्ररन में तसन्तुफ का प्रचार हो चला था श्रीर दसवीं से बारहवीं सदी तक तो उसने असाधारण शक्ति धारण कर ली थी। इस्लाम के करू धर्मपरिवर्तन को धिकार कर वे सब में एक खुदा का व्यापक वास मानने लगे और खुदा के साथ उनका जो एक अमिन अपनापा हुआ वह भारतीयों को विशेष आकर्षक लगा। उसके विकास में भारतीय वेदात से भी सहायता मिली थी, जिससे उस धर्म के अनेक प्रसंग और अवयव जाने हुए लगे। प्रेम का श्रसाधारण उल्लास तसन्तुफ की विचय का विशेष कारण बना। निर्भीकता श्रीर त्याग सुफियो में श्रमित मात्रा में थी श्रीर बड़ी संख्या में उनके दरवेशो ने मध्य एशिया के कठमुल्ले शासन के अत्याचार सहे पर हँसते हॅसते उन्होने यातनाएँ श्रीर सूली झेली किंतु श्रपनी बात मानने से, श्रपने को खुदा का प्रिय श्रीर खुदा को श्रपना प्रिय, एक प्रकार का सखा मान स्थापित करने से वे न चूके। श्रीर उनका वह सारा विश्वास वैमन इस देश में उनके साथ आया और यहाँ के समाजसुधार की प्रेरणा बन हिंदू मुसलमानो की विशेष एकस्य संमिलित विरासत बना। चैतन्य, रामानंद, कवीर, नानक, जायसी ब्रादि उसी प्रेमप्रेरणा के प्रचारक श्रीर साधना के विघायक थे। वैष्णावों में सखी समाब की श्रानोखी भावना भी उसी का परिणाम थी। श्रनेक मारतीय संप्रदायों में जो 'गुरु' की इतनी मर्यादा बढ़ी श्रीर वह श्रनेक बार भगवान से भी बड़ा मान लिया गया, वह इस्लाम के नबी के उसल का ही फल या । गुरु नबी का स्थानापन हुन्ना ।

## ४. द्यादान प्रदान : यवन पह्नव

मुसलमान शक-कृषयों श्रीर हुग-िकरातों की भाँति किसी धार्भिक श्रीर सामाजिक व्यवस्था के बिना इस देश में नहीं श्राए थे। वे इस्लाम के नए बोश से अनुप्राणित थे। उनका अपना बीवन दर्शन था, अपनी सामानिक व्यवस्था थी. श्रपने रस्म-कानून थे श्रीर वे श्रन्य जातियों की भाँति भारत की सामाजिक व्यवस्था श्रीर सांस्कृतिक जीवन में धुल मिल जाने को तैयार न थे। श्रपने धर्म के प्रति उनमें गहरी श्रास्था थी श्रीर उसका दूसरों में प्रचार की लगन थी । श्रीर फिर वे यहाँ से लौट जाने के लिये नहीं आए थे। यहाँ वस गए श्रीर वस जाने के वाद यह संभव न या कि शासको से भिन्न उनफी साधारण जनता उन हिंदुओं से सदा शत्रता रखे जिनके साथ वह वसी थी। धीरे धीरे वह दोना पड़ीसी श्रीर मित्र यनने लगे। संपर्क से सद्भाव जन्मा, समक्त आई और भेदभाव मिटा। हिंदुओं ने अपने अनेक नए आचार उनसे लिए, उन्होंने भी श्रपने हिंदुश्रीं से लिए। जो लोग हिंदू से मुसलमान बने उनमें भी पहले से विशेष श्रांतर न पड़ा, कम से कम वे उनसे कुछ विशेष भिन्न न बन पाए जिन्हें उन्होंने छोड़ा था। पड़ोस का परिग्राम यह हुस्रा कि एक बार साथ साथ वस जाने के बाद दोनों ने मिलकर एक साथ एक नई समान संस्कृति विकसित की जो न सर्वथा मुस्लिम थी, न सर्वथा हिंदू । न केवल हिंदू धर्म, हिंदू कला, हिंदू साहित्य और हिंदू विज्ञान में मुस्लिम संपर्क से क्रांति हुई वरन् हिंदू संस्कृति श्रीर हिंदू मानस गुणतः बदल गए श्रीर उसी रूप श्रीर मात्रा में स्वयं युरालमानों के तत्संबंधी दृष्टिकोगा में परिवर्तन हुन्ना। दिक्तिगा में, महाराष्ट्र, गुजरात श्रीर पंजान में, उत्तरप्रदेश, विहार श्रीर वंगाल में चौदहवीं सदी से एक श्रांतरा-वलंबित सांस्कृतिक श्रांदोलन चल पड़ा जिसने दोनो को, विशेषकर हिंदू जनता को फिर से विचारने को मजबूर किया, प्राचीन धर्म के अनेक तत्वों को त्याग दिया, नए त्रागंतुक विचारो पर जोर दिया। इसी काल तसन्बुफ श्रौर मुस्लिम छेखकों में हिंदू विचारो श्रीर रस्मों को जन्न करने की गहरी प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में तो हिंदू देवता भी पूजे जाने लगे।

वस्तुतः भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर जो मुस्लिम प्रभाव पड़ा वह गहराई श्रीर प्रसार दोनों में श्रसाधारण था। रस्म-रीति, उत्सव-मेले, श्राचार-विचार, परिधान, श्राहार, विवाह, भाषा-साहित्य, संगीत-शिल्प, चित्रण श्रादि सभी में यह प्रभाव लिख्त हुआ। मराठी, राजपूत श्रीर सिक्ख दरजारों में एक ही प्रकार के एखलाक छेजास बरते जाने लगे। इन सबका ज्योरेवार उल्लेख करने में ग्रंथ-विस्तार का भय है। इस यहाँ केवल कुछ की श्रोर संकेत करेंगे।

(१) विज्ञान—हिंदुक्रों का विज्ञान, यद्यपि तव तक कुंठित हो चुका था, श्रसाधारण रूप से संपन्न था। मारत का श्ररवों पर गणित, ज्योतिष श्रीर चिकित्सा

शास्त्र का पर्याप्त ऋग् या पर श्ररव स्वयं श्रसाघारग् रक्षामांड थे। जैसे उन्होंने हिंदु आं से लिया वैसे ही यूनानियों और चीनियों से लिया या और वे तीनों के ज्ञान के धनी थे। अब जो वे भारत आए तब उस संभिलित दाय के धनी होकर श्राए । उसमें उनका निजी भी बहुत कुछ था, श्रीर श्रलवरूनी ने तो सिद्ध कर दिया कि इन सब दिशाओं में मुस्लिम वैज्ञानिकों का ज्ञान हिंद्रश्रों से किसी मात्रा या प्रसंग . में कम नहीं है। हिंदुश्रो ने इसे समभा श्रौर तत्काल उन्होने विज्ञान के वे सारे सिद्धांत उनसे छे लिए जो उन्हें नए जान पड़े। ज्योतिष के क्षेत्र में यह प्रयास विशेष सयत्न हुआ। ज्योतिष के अनेक लाच् शिक शब्द, श्रचांश-देशांतर (मुस्लिम) की गर्गाना, पंचांग ( जीच ), जनमपत्री ( जातक ) संबंधी समूचा विज्ञान ( ताजीक, नाम से प्रगट है कि यह ज्ञान ईरानी ताजिकों से मिला ) मारत को नए सिरे से मुसलमानों से मिला । जयपुर के महाराज जयसिंह (१७४३-१८०० वि०) ने पंचांग सुधार में बड़ा कार्य किया। जयपुर, मथुरा, दिल्ली श्रौर उज्जैन में उन्होने वेघशालाऍ स्थापित कीं। उनके पंडितों ने श्रल्-मजिस्ती का श्ररवी से संस्कृत में श्रनुवाद किया । स्वयं उन्होने श्रपने 'जीचग्रहम्मदेशाही' की महाकायिक रचना में उल्प वेग, नासिरुद्दीन तूसी, ऋल्-गुरगान ( इल्लानी ), जमशेद काशी (लाकानी) श्रादि की ज्योतिष-शब्द-पीठिका का उपयोग किया। चिकित्सा के क्षेत्र में यूनानी विरासत के साथ इस देश में मुसलमानो ने अपनी हिकमत का प्रचार किया। आयुर्वेद ने उनसे घातुश्चम्लों का व्यवहार सीखा, रसायन की अनेक विधियाँ सीखीं। इसके अतिरिक्त मुस्लिम संपर्क से इस देश में कागज और मीनाकारी ( घाउरनेह, काचित्र ) का चलन हुआ। अन तक पुस्तकें ताड़ और भोजपत्र पर ही लिखी नाती थीं, श्रव उस दिशा में कागन ने क्रांति उपस्थित कर दी।

- (२) लिलत कला—लिलत कलाश्रों को हिंदू-मुसलमान दोनों ने पूजा की निष्ठा से संवारा है। संगीत, स्थापत्य श्रीर चित्रण तीनों कलाएँ इस्लाम के योग से समृद्ध हुई हैं। मुस्लिम-शासन-काल में संगीत के विकास पर एक दृष्टि यहाँ उपादेय होगी।
- (अ) संगीत—स्फियो ने भारत आते ही उसके संगीत को अपना लिया। स्वयं उनके अपने धार्मिक गायन नितांत लोकप्रिय हुए। हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनको अपनाया। स्फी वगदाद और फारस से आए। सुस्तान अस्तमश के राज्यकाल में स्फियों का नेता और दार्शनिक नगर का काजी इमीदुद्दीन था जिसे सुस्तान के दरवार में गाने की अनुमित मिली। १२६४ वि० में अस्तमश के वेटे

१ कीथ, हिस्ट्री०, पृ० ५३४।

मुस्तान फिरोजशाह के समय 'संगीत रत्नाकर' लिखा गया निसमें समकालीन गायन की नई पद्धति बोड़ ली गई। उस समय तक प्रायः सभी राजदरवारों में संगीत के विदेशी तराने स्वीकार कर लिए गए थे।

कूर युक्तान श्रलाउद्दीन खिलजी (१३५२-१३७२ वि०) संगीत का यद्दा प्रेमी श्रीर संरच्छ था। उसके समय भारतीय संगीत में नदी उन्नति हुई। भारतीय श्रीर फारसी-अरबी गायनिविध बड़ी लगन से एकत्र कर दी गई। हिंदी श्रीर फारसी श्रादि में समान रूप से गानेवाले उस्ताद श्रलाउद्दीन के दरवार में थे। कारसी श्रादि में समान रूप से गानेवाले उस्ताद श्रलाउद्दीन के दरवार में थे। चंगी, फतुद्दा, नसीर खाँ, बहरोज, श्रमीर खुसरू सभी श्रपने श्रपने फन के उस्ताद थे। श्रमीर खुसरू ने हिंदी श्रीर खड़ी बोली की कितनी सेवा की यह साधारणतः जानी हुई बात है पर कम लोग जानते हैं कि वह श्रपने समय का प्रायः स्वयं श्रच्छा गायक था। उसने कव्याली श्रीर तराना मारत में प्रचलित किए श्रीर जीखफ, सर्पदा, सजीगरी श्रादि श्रनेक राग वनाए। उसकी फारसी मिली हिंदी श्रपूर्व मिठास रखती है। उस काल का भारत का प्रधान गायक नायक गोपाल या जिसे श्रलाउद्दीन श्रपनी दक्षन की विजयो में श्रनेक गायकों के साथ लाया था। खुसरू ने उसे परास्त कर दिया। उसी ने तबला श्रीर सितार (सेह तार=तीन तार) का भी संमवतः निर्माण किया।

अरव-फारस और हिंदू संगीत के योग से उस क्षेत्र में अब तक एक नई रौनक पैदा हो गई थी। प्रायः सारे हिंदुस्तान और पश्चिम में फारसी अरबी राग गाए जाने लगे थे। इनमें से कुछ निम्निलिखित थे—जीखफ, नौरोज, जंगुह्मा, ईराक, येमेन, हुसैनी, जिद्धा, दरवारी, हिजाज, खमाज। अपद मरा जा रहा था, पर दरवारों की संरक्षा में वह फिर जी उठा और तानसेन ने कुछ ही काल बाद उसे पराकाध को पहुँचा दिया। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने भ्रुपद की रक्षा की। पर उनसा ही संगीत का प्रेमी, स्वयं उस कला का विशारद जीनपुर का सुस्तान हुसेन शरकी था। उस काल के हिंदू मुसलमानों में प्रधान गायक नायफबख्श, वैज्, पांडवी, लोहंग, जुर्ज, भगवान, धोंदी और दाल् थे।

श्रकबर ने जिस परल के साथ गायको का संरच्या किया नह इतिहास में
श्रपना सानी नहीं रखती। श्रवुलफजल के 'श्राईने श्रकवरी' में दरनार के ६८
प्रधान गायको के नाम मिलते हैं। तानसेन उसी दरनार के 'नौरत्नो' में से थे,
ग्वालियर के जन्में, श्रुपद-धमार के क्षेत्र में श्रपूर्व। श्रवुलफजल लिखता है कि
तानसेन सा गायक पिछ्छे हजार वर्षों में नहीं हुआ पर उसे खोजने श्रीर पालने का
श्रेय श्रकवर को ही था। श्रकवर का दीने इलाही तो श्रद्भुत समन्वय होकर भी
श्रसिहण्युता के कारण न चल सका, पर हिंदू मुस्लिम संगीत के राग छल मिल
गए। दोनों की यह समान विरासत बढ़ चली। स्फियों के गायन फल चले,

हिंदी भजन ने उनके स्थान लिए। कनीरदास, भिखारीदास, मीरा, सूरदास, कुलसीदास, इरदास ऋादि सभी ने कुछ पहले पीछे भजन लिखे जो जनता की जीभ पर चढ़ गए।

बहाँगीर ने पिता की परंपरा जीवित रखी। चतरखाँ, परिवजाद, जहाँगीर-दाद, खुर्रमदाद, मक्खू, हमजान श्रीर तानसेन के पुत्र बिलास खाँ ने तानसेन की श्रावाज मरने न दी। शाहजहाँ ने उस पंडितराज जगनाथ को श्रपनी मित्रता का गौरव दिया जिसने संस्कृत की मरती मारती में नए प्राण फूँके श्रीर श्रपनी श्रमर कृतियों से उसे संवारा। वस्तुतः मुस्लिम काल में संस्कृत में रची जानेवाली कृतियों की संख्या थोड़ी नहीं है। जगनाथ श्रीर दिरंग खाँ को तो उनकी तौल की चाँदी पुरस्कार में दी गई। लाल खाँ भी, जिसको शाहजहाँ ने गुणसमुद्र की उपाधि प्रदान की थी, उसी के दरबार का गायक था।

श्रठारहवीं सदी में श्रॅगरेजो की राजनीति ने दरवारों को विकल कर दिया। फिर भी मोहम्मदशाह रंगीले ने, एक स्रोर से मराठों दूसरी स्रोर से नादिरशाह की चोट खाते हुए भी, संगीत का नाद कविता की ही माँति प्रतिध्वनित रखा। श्रदारंग, सदारंग श्रीर शोरी उसी के दरबार में थे। खयाल का अन्वेषक संमवतः सदारंग ही था। इस संबंध में जीनपुर के हुसैन शाह शरकी का नाम भी लिया जाता है । खयाल का अन्वेषक चाहे जो रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि सदारंग ने ही उसको पराकाष्टा प्रदान की । पंचाबी टप्पा का प्रसिद्ध खोजी और प्रधान गायक शोरी था। इनके अतिरिक्त भी उस दरबार में एक से बढ़ कर एक रेख्ता, कील, तराना, तरवत, गजल, कल्बना, मरिया, सोच आदि गानेवाले थे। अवध के नवाबों के दरबार में भी संगीत का विकास खूब हुआ। आसफ़दौला और वाजिद-श्रली शाह दोनो उसमें पारंगत थे। रामपुर के नवाबो ने भी संगीत में बड़ी सचि ली। नवाब करवे श्रली खॉ, शाहजादे सम्रादत श्रली खॉ, हामिद श्रली खॉ श्रादि ने श्रपने दरबार में इघर के वर्षों में मारत के अच्छे से अच्छे संगीतज्ञों को आकृष्ट किया। वजीर खॉ वीनकार, पियारे साइब ध्रुपदिया, मुस्तका खॉ खयाली, कौल-फल्वना के गायक श्रलीरजा लॉ, फिदाह्सैन सहोदिया श्रीर महम्मद श्रली लॉ रुवाबिया उसी दरवार में पछे। इनके नामी श्रीर करतवी से प्रगट हो जायगा कि ऐसा नहीं कि हिंदुश्रो ने प्राचीन भारतीय रागशैली श्रपनाई श्रौर मुसलमानों ने श्रारब-फारस की, वरन् इनमें अनेक वीगा साधनेवाले थे, अनेक ध्रुपद गायक थे। वस्तुतः दोनो दोनों को सामते थे।

मुस्लिम सहयोग श्रीर प्रमाव से उत्तर भारत का संगीत भरपूर फला फूला । उसमें श्रसाधारण मिठास भरी । उसका कारण नए मधुर रागो का संयोग था । 'कपर के पृष्ठों में प्रसंगतः कुछ ऐसे रागो की श्रीर संकेत किया जा चुका है जो मुसलमानों ने खोजकर इस देश के संगीत को सौंप दिए । इन रागकारों में श्रमीर खुसक का उल्लेख हो जुका है। दूसरा प्रसिद्ध रागकार पंद्रहवीं सदी का जीनपुर का सुल्तान हुसैन शरकी था। उसने भी अनेक मधुर राग खोज खोजकर अलापे। वे उसके नाम से ही प्रसिद्ध हुए, जैसे जीनपुरी, हुसेन फन्हरा, हुसेन टोडी आदि जो बड़े लोकप्रिय हुए। शोरी ने पीछे आसफुदौला के दरवार मे जाकर हीर-राँका गाए जानेवाले लोकराग टप्पा में नई जान डाल दी। उस राग को पहले कॅट और खचर हाँकनेवाले गाया करते थे, सुसलमान शोरी ने मुसलमान आसफुदौला के दरवार में उस हिंदू पंजाबी गँवाल राग को दरवारी घना दिया। उससे पहले अकबर के समकालीन मालवा के सुल्तान वाजवहादुर ने वाजखानी गायन प्रचित्त किया था। बाजबहादुर और रूपमती दोनों मुसलमान और हिंदू थे, दोनों श्रसा-धारण गायक, असामान्य प्रण्यी और देश में उनके संबंध में अनेक कविताएँ, अनेक गीत बने। स्वयं भी दोनो किये थे। गजल, लावनी, उमरी, कव्वाली, धुन, चतरंग आदि उसी हिंदू मुस्लिम संबंध की ही देन हैं।

- (श्रा) वाद्य—नीचे लिखे वाद्य या तो मुसलमानों के दिए हुए हैं या उनके संपर्क से भारत को मिले हैं। सारंगी का निर्माण एक हकीम ने किया। दिलक्वा, ताऊस श्रीर सितार भी तारों के वाजे हैं। साजिदां का निर्माण सिक्लों के गुरु श्रमरदास जी ने किया। स्वाव, मुरवीन, मुरसिंगार श्रीर तरव भी उसी वर्ग के हैं। स्वाव का निर्माण सिकंदर जुल्कारनैन ने किया श्रीर सुरवीन का दिल्ली के शाहजादे काले साहव ने। सुरसिंगार संभवतः रामपुर के दरवार में बना। तबला का निर्माण सुघार खाँ घारी के नाम से भी संबद्ध है यद्यपि इसका निर्माता श्रमीर खुसक कहलाता है। श्रलगोजा श्ररत की वाँसुरी है जो श्रकेली या जोड़ा बजाई जाती है। भारतीय श्राकेंस्ट्रा शहनाई, उन्स (रोशनचौकी), नौवत श्रादि के रूप में इसी काल बना। शहनाई तो उत्तर भारत के संमिलित वाद्यों में श्रपूर्व है। तारों को बजाने के लिये मिजराब जो उँगली में पहना जाता है, उसका नाम मुसलमानों से ही हमें मिला है। इन वाद्यों से पता चल जायगा कि इनके न होने से हमारे संगीत व्यापार में कितनी कमी रह जाती। उनका योग हमारे संगीत को कितना मधुर कर देता है।
- (इ) नृत्य—इसी प्रकार नृत्य के क्षेत्र में भी हिंदू मुसलमान दोनों का सामा रहा है। दिल्ला के नृत्यों में तो इतना नहीं पर कथक नृत्य को दोनो ने संमिलित रूप से साधा है। अनेक घराने हिंदू मुसलमान दोनो प्रकार के गायन, वादन श्रीर नर्तन की साधना में लगे रहे हैं। अनेक बार संगीत इस देश में ढोंगियों के कठमुछापन के कारण समाज से तर्क कर दिया गया, तब उसे वेश्याश्रीं-तवायकों के प्रकोष्ठ पर शरण छेनी पड़ी। वहाँ भी वेश्याश्रों श्रीर उस्तादों ने उसे साधा।

वेश्यार्श्रों में कभी संगीत के संबंध में हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं उठा। उन्होंने एक रूप से इस संमिलित दाय की रज्ञा श्रीर विकास किया।

(ई) स्थापत्य—मारतीय स्थापत्य मी वही सांस्कृतिक समन्वय उपस्थित करता है। हिंदू राजप्रासाद, श्रीर मंदिर इस काल प्राचीन माना श्रीर लच्न्गों के श्रनुसार नहीं बनते, मुस्लिम शिल्प का सौदर्य उनमे श्रव प्रवेश करता है। श्रीर ऐसा भी नहीं कि यह प्रभाव केवल कुछ मुस्लिमप्रधान प्रदेशों तक ही सीमित हो। नहीं, यह प्रभाव देशन्यापी है श्रीर राजपूताना, मध्यभारत, मधुरा, बृंदावन, काशी, मदुरा श्रीर दूर के काठमांडू तक के शिल्प को संवारता है। मुसलमानो की भी मस्जिदे, महल श्रीर मक्त्वरे हिंदू शिल्प कीही मॉित मारतीय हैं। यह सही है कि मुसलमान श्रव, फारस, फरगना श्रादि से कुछ रूपावयव छेते हैं पर भारत में उनके योग से एक नई शिल्प-शैली का विकास करते हैं। श्रपनी बाह्य संस्कृति से प्रसूत सुंदरतम, शालीनतम वास्तु वे इस देश की मूमि पर गढ़ते हैं। श्रागरे, दिछी के किलो से बढ़कर उनके किसी वाहरी मुस्लिम देश मे किछे नहीं, कुतुब से सुंदरतर मीनार नहीं, सीकरी के बुलंद दरवाजे से ऊंचे श्रीर सर्वाग्रुद्र कहीं द्वार नहीं, मोती श्रीर जामा मस्जिदो से बढ़कर मस्किदें नहीं, सोंदर्य श्रीर शालीनता में ताज का सा कोई मकवरा नहीं।

मुसलमानों के आने के साथ ही दिल्ली, आगरा, अनमर, गौड़, मालवा, गुनरात, बीनापुर, नौनपुर, सासाराम में आलीशान इमारते खड़ी हो नाती हैं— अरव, पठान, तुर्फ, ईरानी, मंगोल सारी शैलियों की प्रौढ़ता इन इमारतों पर सन नाती है। गुंवन और मीनारे, मेहराव और लाटे, मीनाकारी और पचीकारी शिल्प के कलेवर भरते हैं। मंदिर और प्रासाद शिल्प के नए प्रभाव से शक्ति पाते हैं। उनकों नए प्रतीक मिलते हैं, नई हढ़ता मिलती है। राजमहलों की एक नई नस्ल खड़ी हो नाती है। आरंभ में नव मस्जिदे और मकवरे वनते हैं, उनमें हिंदू मुस्लिम दोनो शैलियों का योग साफ मलकता है, दोनो अलग अलग देखें समझे जा सकते हैं, पर शींघ नव शैलियों दूध और पानी की मोंति मिल नाती हैं तव कहना असंमव हो नाता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान। निर्माण में तव केवल रसत्व काम करता है, सौदर्य और शालीन तव उसकी परिण्यित होती है।

१ देखिए, अजमेर की मसजिद, प्लेट ११; कुतुव मसजिट (मेहरौली), चित्र २३२; कुतुव-मीनार; अलाउदीन खिलजी का दरवाजा, दिल्ली, चित्र २३३; अताला मसजिट, जौनपुर, प्लेट १३; 'गौड का सोने का मसजिद' का दरवाजा, चित्र २३५; महाफिज खॉ की मसजिद, अहमदाबाद, प्लेट १४, आदि प्लेट और चित्र—स्मिथ की 'हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट'।

श्राज भारत में जितनी श्रीर जैसी मुस्लिम इमारतें हैं, संख्या श्रीर सेंदर्भ में वैसी किसी मुस्लिम देश में नहीं। किसी को वह सीभाग्य श्रीर श्रवसर प्राप्त न हुश्रा कि दो प्रवल श्रीर सुंदर संस्कृतियों का श्रिभराम संमिश्रण श्रीर उनकी संमिलित परिण्ति देख सके। वह मुस्लिम देन या प्रभाव श्राज किसी प्रकार नहीं कही जा सकती, वह सर्वथा भारतीय है, भारतीय शिल्पियों की सोची भारतीय करनी-छेनी से प्रसूत, भारतीय साधनों की प्रतीक, हिंदू मुसलयानों की संमिलित विरासत।

( ड ) चित्रकला-सुस्लिम प्रमाव चित्रण के क्षेत्र में भी पर्याप्त पहा । भारत की अनंता शैली प्रायः विस्मृत हो गई थी यद्यपि उसके प्रभाव से जो श्रनेक शैलियाँ बनी थीं वे फिसी न फिसी रूप में जीवित थी। गुजरात में, दक्तिशा में, विशेषकर पुस्तकों में, अनेक शैलियों के चित्र जीवित ये यद्यपि भ्रजंता की शैली से वे काफी दूर चले गए थे और उन्होंने अपनी अपनी प्रांतीय शैलियों बना ली थीं। भारत के पास अपनी चित्र संपदा इस प्रकार प्राचीन श्रोर श्रनंत थी। उसकी परंपरा श्रव भी सजग थी। उधर ईरानी चित्रण का भी व्यास वहा था। चीन की पृष्ठभूमि से उठकर वह निजी व्यक्तित्व धारण कर चुकी थी। उसके चित्रण के विषय भिन्न और मनोहारी हो गए ये। चगतई चित्रण श्रपनी उन्नति की चोटी को छू चुका था। मुगलो के श्रागमन से वह चीनी-ईरानी कलासंपदा भारत को मिली, ऐसी शैली जिसमें असाधारण व्यक्तित्व था, निसकी रुचि और निस्तार सर्वथा अपनी यी, भारत की अनजानी। पर जो शैली भारतीय चित्रगुपरंपरा श्रीर फारसी कलम के योग से विकसी वह अपनी विशिष्ट निजता लिए हुए उटी, फारसी कलम से मिल श्रौर उससे कही श्रिधिक श्राकर्षक, भारतीय परंपरा से भिन्न, परिण्कृत-श्रीर वह मुगल शैली कहलाई। यह मुगल शैली भारत को मुसलमान संपर्क की देन है, हिंदू मुसलमानो की संमिलित संपदा निससे फिर देशी कलमें लगीं, राग-रागिनियों की रेखाएँ सुथरीं, विविध पहाड़ी, लखनवी, पटनवी, दक्कनी ऋादि चित्र-शैलियाँ प्रस्तुत हुई।

बाबर संमवतः श्रपने साथ तैमूरिया शैली के कुछ 'माडल' लाया था श्रीर दिछी, श्रागरे मे उनकी नकलें होने लगीं बो हुमायूँ के काल तक चलती रहीं। सैकड़ो चित्र दास्ताने हमजा के से ग्रंथो के लिये बने श्रीर उस श्र्यं श्रनेक चित्र-कारों की श्रावश्यकता पड़ी। इन चित्रकारों में केवल ईरानी न थे, भारतीय भी थे। हुमायूँ श्रपने साथ फारस से कुछ क्लावंत निश्चय लाया पर श्रकवर के समय श्रिषकाधिक हिंदू चित्रकारों से काम लिया जाने लगा। श्रवुलफजल ने श्राईने श्रकवरी में फर्चल कलमाक, श्रवदुस्तमद शीराजी, मीर सैयद श्रली श्रीर मिस्की के साथ श्रनेक हिंदुश्रो का भी उल्लेख किया है। दस्वंत, बसावन, केशोलाल, मुकुंद, माधो, जगन्नाय, महेश, खेमकरन, तारा, सॉवला, हरिबंस, राम सभी ने उस नई

शैली को साधा श्रीर उसमें निष्णात हुए। खुदाबख्श लाइब्रेरी (पटना) में रखी तीमूरनामा में निम्निलिखित हिंदू चित्रकारों के नाम मिलते हैं—उलसी, सुरजन, सूरदास, ईशर, शंकर, रामजस, बनवारी, नंद, नन्हा, जगजीवन, धरमदास, नारा-यण, चतरमन, सूरज, देवजीव, सरन, गंगासिंह, पारस, धका, भीम श्रादि। इनमें से श्रनेक ग्वालियर, गुजरात श्रीर कश्मीर से श्राए थे जो हिंदू चित्रण के केंद्र रहे थे श्रीर श्रव भी थे।

जहाँगीर के शासनकाल तक पहुँचकर शुद्ध मारतीय मुगल शैली प्रस्तुत हो गई। नकल का कहीं प्रभाव न था। नए प्राण निजी कहानी लिए चित्रो की भूमि में बैठे। शाहजहाँ के समय मुगल कलम पराकाष्ठा को पहुँच गई। शाहजहाँ की संरच्चा में उस मुगल कलम को ऋद्ध बनानेवाछे हिंदू चित्रकार थे—कल्यानदास, चतरमन, श्रनूप, चतुर, राम, मनोहर। मुसलमानो मे प्रसिद्ध थे—मुहम्मद नादिर समरकंदी, मीर हाशिम श्रीर मुहम्मद फकीर श्रक्षा खाँ। समरकंदी ने प्रतिकृति चित्रण में चोटी छू ली। शाहजहाँ के बाद चित्रण कला का हास श्रारंम हो गया। श्रीरंगजेब ललित कलाश्रो का शतु था।

मुगल कलम ने इस देश को प्रतिकृति चित्रण में परिकार, रेखा का अद्भुत सौंदर्य, विषय की नवीनता दी। प्रेम और दरवेशों के चित्रण, युद्ध आदि के प्रसंग विशेष प्रयास और सफलता से चित्रित हुए। महामारत आदि के भी सचित्र संस्करण हुए। आरंभ काल की कृतियों में दराबनामा, तीमूरनामा और रज्मनामा (महामारत) उल्लेखनीय हैं। शाहजहाँ के बाद दिछी-आगरा के राजकीय चित्रकार संरद्धा के अमाव में हिमालय, राजपुताना, दकन आदि की रियासती में चले गए और वहाँ मुगल शैली के योग से अनेक स्थानीय शैलियों का उन्होंने विकास किया। राजपूत, कॉगड़ा, बशोली, चंबा, लखनऊ, पटना, दकन आदि की अपनी अपनी शैली बनी और मारतीय चित्रकला नए देशी रंगों में सजी।

(३) भाषा और सिहत्य—भाषा श्रीर सिहत्य पर भी मुस्लिम प्रभाव इतना ही गहरा पड़ा। वस्तुतः इस्लाम का प्रभाव इतना गहरा इतना बहुमुखी था कि यह कहना कठिन हो जाता है कि वह प्रभाव किस क्षेत्र में कम या किसमें श्रिष्ठक । उसके योग से हिंदी खड़ी बोली का श्रम्तपूर्व विकास हुश्रा। उर्दू नए परिधानो से सजी एक समूची भाषा के रूप में ही इस देश में पनप चली। भाषा वह नई नहीं यी, पर उसकी संस्कृति श्रीर शैली सर्वया मिन्न थी। वस्तुतः साहित्य श्रीर वार्मिक श्रादोलनों में संस्कृत श्रीर प्राकृतो का स्थान उत्तर मारत में श्रव प्रांतीय भाषाश्री—मराठी, गुजराती, बंगाली, हिदी श्रादि—ने छे लिया था। मुसलमानों के श्रागमन से एक नई स्थित उत्पन्न हो गई जिसका परिणाम भाषाश्री का समन्वय था। मुसलमानों ने तुकीं श्रीर फारसी छोड़ हिदुश्रो की माषा हिंदी श्रपनाई। श्रपने-

शिल्प और चित्रण की माँ ति उन्होंने अपनी मापा भी परिवर्तित कर ली जिसका परिणाम 'उर्दू' था। उर्दू और किसी मुस्लिम देश की भाषा न थी, इसी देश में मुस्लमानों के यांग से हिदी की विशिष्ट सांस्कृतिक शैली के रूप में जन्मी। मुस्लमान और हिंदू दोनों ने उसे अपना मानकर विकसित किया। हिंदी खड़ी वोली नए रूप से नई शिक से विकसित हो चली। हिदी वृद्ध का विशाल तना खड़ा हुआ जिसमें दो शाखाएँ फूटीं एक हिंदी कहलाई, दूसरी उर्दू। एक में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द अधिक थे, उसकी सांस्कृतिक परंपरा, साहित्यिक प्रतिमान भिल थे, दूसरी में संस्कृत के शब्द अधिक थे, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएँ स्थानीय थीं। पर दोनों का प्राण एक था, माषा का स्रोत और गठन एक था, कियाएँ समान थीं। दोनों के उपासक दोनों थे—हिंदू और मुस्लमान। दोनों ने दोनों को स्वारा।

जिन बोलियो या शैलियो की क्रियाएँ एक होती हैं वे भाषा के रूप में एक होती हैं। हिंदी श्रौर उर्दू की क्रियाएँ समान हें इससे दोना एक ही भाषा है, हिंदी। वस्तुतः हिंदी खड़ी बोली श्रौर उर्दू की क्रियाएँ समान होने से वे परस्वर हिंदी श्रौर अवभाषा, हिंदी श्रौर श्रवधी, श्रौर हिंदी श्रौर भोजपुरी से श्रपेचाकृत श्रिक निकट हैं। इस श्रर्थ में सांस्कृतिक निकटता के वावजृद हमारे महान् साहित्यकार जायसी, मीरा, स्रदास, दुलसीदास, देव, विहारी श्रादि से भी भाषा की दृष्टि से खुसरू, गालिव, मीर, सौदा, हाली श्रादि हिंदी खड़ी बोली के श्रिक निकट हैं।

मुसलमानों के त्रागमन से साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका संकेत श्रमेक बार ऊपर किया जा जुका है। यहाँ केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उस प्रभाव की परिषि श्रसाधारण बड़ी थी। उसके परिणाम कदीर, नानक, जायसी, श्रादि के श्रतिरिक्त श्रनंत ऐसे महापुरुप ये जिन्होंने इस देश के कोने कोने में सामाजिक श्रीर धार्मिक कांति उपस्थित कर दी। उन्होंने धर्मों के प्राण्यतत्व एकत्र कर हमारे सामने रख दिए। एक नई निष्ठा, एक नई समता, नई उदारता, नई प्रगति इस देश में जन्मी जिसका उल्लेख थोड़े में नहीं हो सकता। एशिया के पश्चिमी जगत् का सारा सांस्कृतिक वैभव, सारी साहित्यक शैलियाँ, सारी भाषा संबंधी रीतियाँ इस देश को मिलीं श्रीर उसकी संस्कृति श्रीर साहित्य समृद्ध हुए।

(४) परिधान—समान पर पड़े उस प्रमान की न्यापकता अनंत थी। उसी के परिग्राम स्वरूप भारत का मध्ययुगीन परिधान प्रस्तुत हुआ है। शक कुपगों ने निःसंदेह इस देश में ईरान के वसन लंबा कुर्ता, चोगा और सलवार पहने। परंतु वे यहाँ तब चल न सके, उन्हीं के साथ भुला दिए गए। पर उसी लेबास की मुसल-मानों ने यहाँ प्रचलित कर दिया। मुगलों और अवध के नवानों ने उसका परिष्कार कर अपनी सुरुचि का परिचय दिया और उसे भारत में प्रचलित किया।

## ६. यूरोपीय प्रभाव

जिस श्रंतिम जाति ने हमारी संस्कृति को प्रमावित किया श्रौर विशेषतः इमारे साहित्य को भी क्रांतिमय प्रगति प्रदान की वह यूरोपीय जाति थी। सोलह्वी सदी से यूरोप के लोग इस देश में आने लगे थे और अठारहवीं सदी के श्रंत में तो वे भारत के स्वामी ही हो गए। उनके पहले ही उनके समानधर्मा ईसाई सीरिया श्रादि से चौथी-पॉचवीं सदियों में ही दिख्या भारत में श्रा बसे थे श्रीर उन्होंने दिच्या के वर्मों को एक श्रंश में प्रभावित भी किया था, परंतु सोलहवीं सदी के यूरोपियनो और उनके आने में बढ़ा मेद या। यूरोपीय जातियाँ भारत के व्यापार के लिये इस देश में श्रीर बाहर दीर्घ काल तक संघर्ष करती रहीं श्रीर श्रंत मे श्रॅंगरेजो ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। श्रॅगरेज यहाँ बसने नहीं श्राप्त थे। वाहर से आनेवाली विजयनी जातियों में श्रुँगरेज मात्र ऐसे आए जिन्हें यहाँ रहना न या श्रीर उन्होंने वही किया जो इस स्थिति के लोग करते हैं। उन्होंने विविध प्रकार से इस देश का शोषणा किया और सभी प्रकारों से यहाँ का धन वे समुद्र पार दो ले गए । यहाँ के रोजगार व्यापार सब नष्ट हो गए श्रीर सभी प्रकार से भारत को उनपर निर्मर करना पडा। फिर जब वे देश के स्वामी हो गए तब तो उस शोषण को वैधानिक शक्ति भी मिली। प्रायः दो सौ वर्षों के शासन के बाद अपनी जनता के त्याग और तप से भारत २००४ वि० में स्वतंत्र हम्रा।

पर इन दो सदियों के बीच श्रॅगरेजों का संबंध इस देश के लिये इसके व्यापार के नाश श्रीर विदेशी बंधन के वावजूद उपादेय सिद्ध हुश्रा। भारत के द्वार सहसा सब श्रीर खुल गए श्रीर प्रकाश से उसका कोना कोना चमक उठा। वह पश्चिमी विज्ञान श्रीर संस्कृति के संपर्क में श्राया। पश्चिम के संपर्क में वह पहले भी श्रूनेक बार श्राया था पर इस बार का संपर्क दूसरे प्रकार का था। श्रूब तक यूरोप के ज्ञान श्रीर संस्कृति में कांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। श्रूनेक प्रकार की वैज्ञानिक, श्रीद्योगिक, राजनीतिक श्रीर संस्कृतिक कातियों ने उसका रूप सर्वथा बदल दिया था। जिस मात्रा में एशिया श्रूषोधः गिरता श्रीर पंगु होता गया था उसी मात्रा में यूरोप उत्तरीत्तर उत्ति करता श्रीर प्रगतिशील होता गया था। उसने सभी प्रकार से प्रकृति को जीता था श्रीर विज्ञान के नए श्राविष्कारों से समाज को नई दिशा दी थी। साहित्य श्रीर कला तक पर विज्ञान का प्रभाव पड़ा था। मारत को वह सब विरासत में मिला।

श्राँगरेजों ने यह सब श्रपनी उदारबुद्धि से तो नहीं दिया या पर भारत की श्रद्भुत प्रतिमा ने उनके माध्यम से श्रानेवाली सभी शालीन प्रवृत्तियाँ श्रौर सामाजिक, श्रार्थिक, राजनीतिक चेतना उनसे छे ली। श्राच इस देश की राजनीति में, साहित्य श्रौर माषा में, दर्शन श्रौर विचारों में, कला श्रौर जीवन में

सर्वत्र यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव है। हमारी भाषा को उस दिशा से एक नई समृद्धि मिली, हमारे साहित्य के काव्य, नाटक, निबंध, उपन्यास, विचार सभी उसके साहित्य के प्रभाव से नए सिरे से विकसित हुए। हमने उनकी विधि से आब अपनी राजनीति सँवारी, हमारी लोक सभा और शासन उनकी रीति से चले। सामृहिक वर्गहीन लोकतांत्रिक चेतना जगी, नई स्वातंत्र्य भावना से देश की राजनीतिक एकता सिद्ध हुई। निष्ठा और अध्यवसाय से, यद्यपि सदा ईमानदारी से नहीं, उन्होंने हमारे हतिहास का निर्माण किया, हमारी गड़ी संस्कृति की गुत्यियों खोज निकालीं, हमारे-प्राचीन अनजाने अभिलेख पढ़े, हमें हमारा प्राचीन इतिहास समझाया। विज्ञान ने हमारा जीवन आरामदेह बनाया। हमारे जीवन के सभी अंगों में यूरोप की संस्कृति व्यापक रूप से वसी, उसकी, नसों में रक्त की भाँ ति बही।

भारत की यह विराटता थी जिसने वह सव, जो उसकी राह आया, आतमसात कर लिया। आदिम काल से उसकी राह जातियाँ निरंतर आती रहीं और मारत उन्हें अपनी काया में उदार बुद्धि से पचाकर उनके तेज से उज्ज्वलतर होता गया। उसने संसार को दिया वहुत पर उससे उसने लिया भी कुछ कम नहीं, और यही उसकी गुरुतर शालीनता थी। उसकी संस्कृति में अनेक जातियों का थोग 'है पर वह योग जोड़ की माँति नहीं है, उसके रग रग में समाया हुआ है, उसकी प्राण्वायु वन गया है।





दारा का वृपभ शीर्ष स्तम, पर्सिपोलिस (पारसपुर), अशोकीय स्तम-शीर्प, द्वितीय ईरान; पाँचवी शती विक्रमी। पृ० ५९०

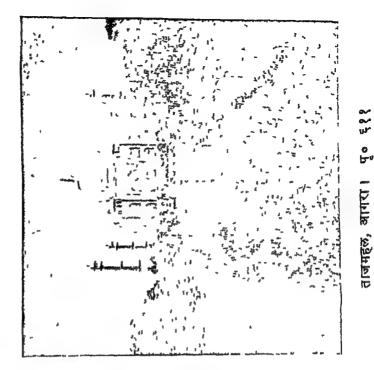

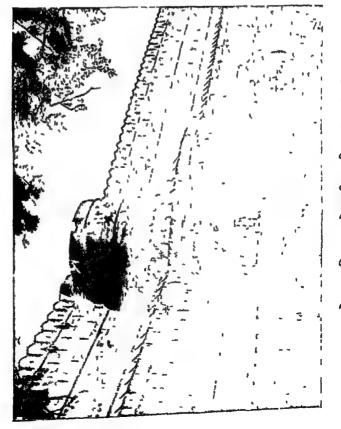

आगरे का किला, सोलहवी सदी। पृ० ६०१

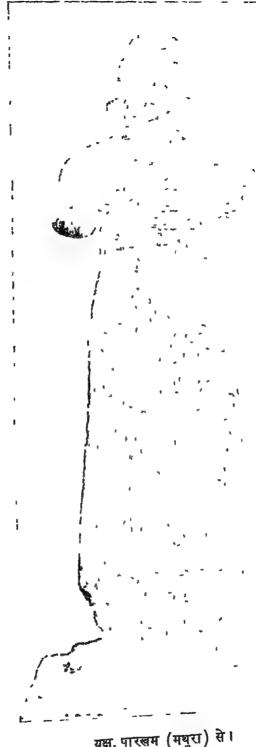

यक्ष, पारखम (मथुरा) से। मौर्यपूर्व, चौथी शती वि० पू० से पहले। पृ० ६१४



į



यक्षी, वेदिका-स्तभ, मथुरा, कुपाण-काल (द्वितीय शती) । पृ० ६१९

यक्षी, बेदिका-स्तम, मथुरा, ह (द्वितीय गर्ता)। पृ०

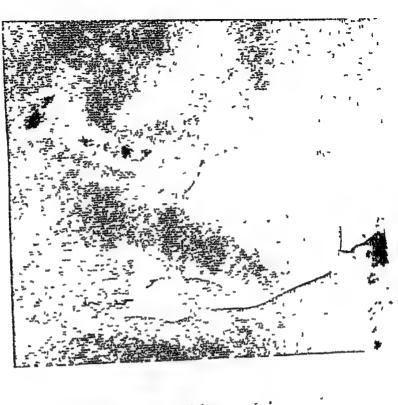



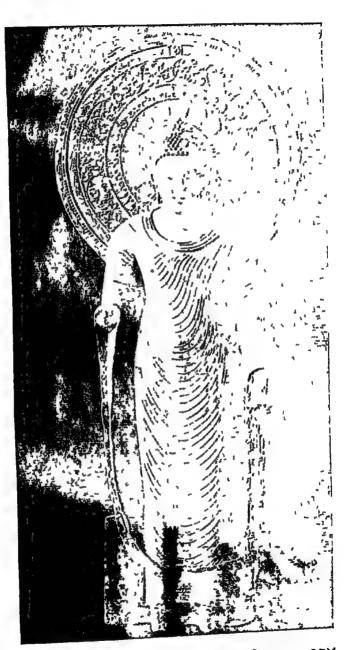

बुद्ध, मथुरा। गुप्तकाल, पॉचवी शती विक्रमी। पृ० ६२४









िगदी. होयमल-कला, मैसूर;





त्रिमूर्ति, एलिक्तैटा, आठवी सदी। पृ॰ ६२७



रागनी चित्रशैली, घनासरी। पृ० ६४६



कनिष्क, मथुरा । कुषाणकाल, द्वितीय शती विक्रमी । पृ० ७१६

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

# प्रथम भाग

## हिंदी साहित्य की पीठिका

# सहायक श्रंथों की संचिष्ठ सूची

#### प्रथम खंड

अग्निपुरागाः राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, विन्लिस्रोयिका इंडिका, कलकत्ता, १८७३-७६।

ग्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६००।

अत्रिस्मृति : धर्मशास्त्र संग्रह, जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, कलकत्ता, १८७६। स्मृतीनां समुख्यः, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १९०५।

ध्यथर्ववेद : श्रार॰ रीथ श्रीर डब्ल्यू॰ डी॰ ह्निट्ने द्वारा संपादित, वर्लिन, १८५६। संहिता श्रीर पदपाठ, सायग्र भाष्यसहित, बंबई, १८६५-६८। भूल मात्र, वैदिक यंत्रालय, श्रनमेर।

श्रमरसिंह : श्रमरकोश, चीरस्वामी की टीका सहित, श्रोरिएंटल बुक एकेंसी, पूना । माहेश्वरी व्याख्या सहित, मांडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना, १६०७।

द्यलवेस्ती : कितान-उल्-हिंद श्रीर ग्राहार-ग्रल-बाकिया, ई॰ सी॰ सखास इत ग्रंग्रेची श्रनुवाद ( ग्रलबेस्तीच इंडिया ), लंदन, १६१४।

अल्तेकर, अ० स०: एजुकेशन इन एंश्येंट इंडिया, चतुर्थ सं०, नंदिकशोर ऐंड ब्रह्म, बनारस, १९५१।

" पोजीशन श्राव् वूमेन इन हिंदू सिवितिजेशन, द्वि० सं०, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस, १६५६।

" राष्ट्रकूट्स ऐंड देयर टाइम्स, श्रोरिएंटल बुक एजेंसी, पूना, १६३४। " स्टेट ऐंड गवर्नमेंट इन एंश्वेंट इंडिया, दि॰ सं॰, मोतीलाल

बनारसीदास, बनारस, १९५५। श्रापस्तंत्र धर्मसूत्र: बी॰ वूलर द्वारा संपादित, २ खंड, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८६८-७२।

"

श्रांगिरस स्मृति : घर्मशास्त्र संग्रह, जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, फलकत्ता, १८७६ ।

स्मृतीनां रामुचयः, श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीज, गृना, १६०५। इंद्र—द स्टेट्स श्राव् वीमेन इन एंश्वेंट इंडिया, लाहोर, १६४०। इंतियट श्रीर डाउसनः हिस्ट्री श्राव् इंडिया ऐज टोल्ड बाट् एट्न होन हिस्टा-रियंस, लंदन, १८६६-७७।

इंपीरियल गजेटियर श्राव् इंडिया : जिल्द १, १६०६।

चपाध्याय, भगवतशरणः इंडिया इन कालिदास, किताविस्तान, एलाराबाद, १६४७। चफी, मुहम्मदः जमीयत-उल्-हिकायत, हिस्ट्री श्राव् इंटिया ऐज टोन्ड बाह इट्स श्रोन हिस्टोरियंस, भाग २, १४ १५५-२०३।

ऋग्वेद : संहिता श्रीर पदपाठ, सायगा भाष्य सहित, एफ॰ भैक्समूलर झारा संपादित, द्वितीय सं०, १८६०-६२।

> श्चार० टी॰ एच॰ प्रिफिय इत श्रंग्रेजी शनु॰, लाजरस, बनारस, १८६६-६७।

सायण भाष्य सहित, ५ जिल्द, वैदिक संशोधन मंडल, पूना, १६३३-५१।

ऐतरेय ब्राह्मण् : श्राफ्रेंस्ट द्वारा संपादित, वान, १८७६ ।

षड्गुरूशिष्यकृत मुखपदावृत्ति सहित, त्रावंकोर विश्वविद्यालय संस्कृत सीरीज, त्रिवेंद्रम् ।

श्रोमा, गौरीशंकर हीराचंद : राजपूताना का इतिहास, श्रजमेर, १९३६। किनंबम, ए० : एंश्वेंट ज्याग्राफी श्राव् इंडिया, लंदन, १८७१। कल्ह्या : राजतरंगियी, वंबई, १८६२।

एम॰ ए॰ स्टीन कृत अंग्रेजी अनु॰, लंदन, १६००। आर॰ एस॰ पंडित कृत अंग्रेजी अनु॰, इलाहाबाद, १६३५।

कार्यो, पी० वी० : हिस्ट्री ब्राव् धर्मशास्त्र, ४ खंड, भांडारकर थ्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना, १६३६-५३।

कात्यायन स्मृति : नारायण्चंद्र वंद्योपाध्याय द्वारा संपादित, फलफत्ता, १६२७। कामंद्रक नीतिसार : राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, विव्लिश्रोथिका इंडिका, कलकत्ता, १८८४।

कालिदास : कुमारसंभव, निर्णायसागर प्रेस, बंबई, १९२७।

- " ऋतु संहार, निर्णायसागर प्रेस, बंबई, १६२२।
- » रघुवंश, शंकर पांडुरंग पंडित द्वारा संपादित, ३ जिल्द, वंबई संस्कृत सीरीज, वंबई, १८६९-७४।
- » श्रिमिशान शाकुंतल, चौलंभा संस्कृत सीरील, बनारस ।

कालिदास : मालविकामिमित्र, बंबई संस्कृत सीरीन, बंबई, द्वि॰ सं॰, १८८१

,, विक्रमोर्वशीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, तु० सं०, १६०१।

काल्डर, सी० सी०: ऐन आउटलाइन वेचिटेशन आव् इंडियन साइंस कांग्रेस, १६३७।

काल्डवेल: द सेंसर ग्राव् इंडिया, १६०१, १६११, १६२१, १६२१, १६४१। कूमे पुराख: नीलमिया मुख्रोपाध्याय द्वारा संपादित, विक्लिग्रोथिका इंडिका, कलकत्ता. १८६०।

कौटिलीय अर्थशास्त्र: श्रार॰ शामशास्त्री द्वारा संपादित, मैस्र, १६०६। शामशास्त्री कृत श्रंग्रेजी श्रनुवाद, तृ॰ सं॰, मैस्र, १६२६। उदयवीर शास्त्री कृत हिंदी श्रनुवाद सहित, लाहीर, १६२५।

गरुड पुराख : बंबई, १६०६।

एम॰ एन॰ दत्त कृत अंग्रेनी अनु॰, कलकत्ता, १६०८। गुने, पांडुरंग दामोदर: ऐन इंट्रोडक्शन दु कंपरेटिन फाइलोलानी, पूना, १६५०। गुह, नी॰ एस०: ऐन आउटलाइन आव् द रेशल एथ्नोआफी आव् इंडिया,

कलकता, १६३७। गौतम धर्मसूत्र : स्टेंबलर द्वारा संपादित, लंदन, १८७६।

मियसेन : लिंग्विस्टिक सर्वे श्राव् इंडिया, कलकत्ता, १६२८ ।

घुरे, जी० एस० : कास्ट ऐड रेस इन इंडिया, केगन ऐड पाल, लंदन, १६३२ । चकाल्दार, एच० सी० : सोशल लाइफ इन एंड्वेंट इंडिया, कलकत्ता, १६२६ । चटर्जी, सुनीतिकुमार : मारतीय श्रार्थभाषाएँ श्रीर हिंदी, राजकमल प्रकाशन,

दिली, इलाहाबाद, १६५४।

चंदा, रामप्रसाद : इंडो-श्रार्थन रेसेज, राजशाही, १६१६। चंद बरदाई : पृथ्वीराजरासो, श्यामसुंदरदास द्वारा संपादित, बनारस, १६०४। जयानक : पृथ्वीराजविजय, जोनराज कृत टीका सहित, कलकत्ता, १६१४-२२। जातक : वी. फोसबोल द्वारा संपादित, १८७७-६७।

कैम्ब्रिन, ब्रनु॰, १८६५-१६१३।

जायसवाल, काशीप्रसाद : हिस्ट्री श्राव् इंडिया, लाहौर, १६३३। इंपीरियल हिस्ट्री श्राव् इंडिया, लाहौर, १६३४।

" इंपारियल हिस्ट्रा श्रान् राजना स्ति। हिंद पोलिटी, द्वि० सं०, बंगलोर, १६४३।

" हिंदू राजतंत्र (उक्त का हिंदी अनु॰), २ खंड, नागरी-

प्रचारिणी सभा, काशी। जिनसेन (द्वितीय): जैन हरिवंश, माणिकचंद दिगंवर जैन ग्रंथमाला, वंवई, १६३७।

जोनराज : द्वितीय राजतरंगियाी, बंबई, १८६६।

मा, गंगानाथ : हिंदू लाइन—इट्स सोसेंस, खंड १, इलाहाबाट, १६३१ । टाड, कर्नल : दि एनल्स ऍड ऍटिकिटीस श्राव् राजस्थान, लंदन, १६२० । तैतिरीय श्रार्ययक : हरिनारायण श्राप्टे द्वारा संपादित, पूना, १८६८ । तैतिरीय श्राह्मण : राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, फलकत्ता, १८५५-७० । पूना, १८६८ ।

थेरगाथा : एच॰ ग्रोल्डेनबर्ग द्वारा संपादित, लंदन, १८८३ । श्रंग्रेजी अनु०, १९१३ ।

थेरीगाथा : ब्रार॰ पिशेल द्वारा संपादित, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन, १८८३ । श्रीमती र्हील डेविड्स कृत श्रंग्रेजी श्रनु॰ ( साम्स श्राव् द सिस्टर्स), लंदन, १६०६ ।

द्तक मीमांसा: श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६५४।
दास, एस० के०: इकानामिक हिस्ट्री श्राव् एंश्येट इंडिया, फलकत्ता, १६२५।
"", एजुकेशनल सिस्टम श्राव् द एंश्येट हिंदूज, सलकत्ता, १६२०।
दासगुप्ता, ए०: एकोनामिक ऐंड कमर्शल ज्याग्राकी श्राव् इंडिया, १६४१।
दे, नंदलाल: ज्याग्राफिकल डिक्शनरी श्राव् एंश्येंट इंडिया, दि० सं०, लंदन,

, १६२७। देवराण भट्ट: स्मृतिचंद्रिका, ६ खंड, भैसूर, १६१४-२१।

देवल स्पृति : स्पृति संदर्भ, गुदमंडल ग्रंथमाला, कलकत्ता, १६५२।

धम्मपद् : लंदन, १९१४।

श्रद्धकथा सहित, लंदन, १६०६-१४। मैनसमूलर का श्रंग्रेजी श्रनु०, (सैक्रेड बुक्स श्राव्द ईस्ट, भाग १०), श्राक्सफोर्ड, १६६८।

धर्मशास संग्रह : जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, कलकत्ता, १८७६ । नारद स्मृति : जोली द्वारा संपादित, कलकत्ता, १८८५ । नीलकंठ : व्यवहारमयूख, मांडारकार श्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना, १६२६ । पद्मपुराया : वी० एन० माडलिक द्वारा संपादित, ४ खंड, श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १८६३-६४ ।

पराशर संहिता : बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८६३-१६१६।

पांढेय, राजबली : हिंदू संस्कार, चौलंमा संस्कृत सीरीच, बनारस, १६५७ ।

" इंडियन पैलियोग्राफी, प्रथम खंड, द्वि० सं०, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस, १९५७।

" विक्रमादित्य श्राव् उज्जयिनी, शतदल प्रकाशन, बनारस, १६५१। पार्जिटर, एफ०: एंश्येंट इंडियन हिस्टारिकल द्रैडिशन, लंदन, १६२२।

फ्लीट, जे॰ एफ॰: डाइनेस्टीज आव् द कनारीज डिस्ट्रिक्ट्स, वंबई गजेटियर, १ खंड २।

" गुप्त इंक्तिप्शंस, कार्पस इंक्तिप्शनम इंडिकेरम, खंड ३, कलकत्ता, १८८८।

बह्माल : भोजप्रबंघ, चौखंमा संस्कृत सीरीज, बनारस ।

षाण : हर्षचरित, शंकराचार्य कत संकेत टीका सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०६।

बृहद्धर्मपुराणः हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित, कलकत्ता, १८८७६७।

बृहस्पति स्मृति : ए० प्यूहरर द्वारा संपादित, लिपनिग, १८७६।

गायकवाङ श्रोरिएंटल सीरीन, बङ्गैदा, १९४१।

बेन्स० ए०: एथ्नोग्राफी, स्ट्रासवर्ग, १६१२।

बौधायन धर्मसूत्र : ई हुल्श द्वारा संपोदित, लेपिबग, १८८४।

न्रह्मपुरागा : श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीन, पूना, १८३५ ।

नहांडपुराणः वेंकटेश्वर प्रेस, वंबई, १६१३।

ब्रिग्स जें : तारीखी फिरक्ता का श्रंग्रेकी श्रनु (राइच श्राव् द मुहम्मदन पावर इन इंडिया), माग १-४, लंदन, १८२६।

भवभूति : उत्तररामचरित, चौखंमा संस्कृत सीरीन, बनारस ।

,, मालतीमाधव, देवघर श्रीर सुरू, पूना, १६३५।

भविष्यपुराखाः वेंकटेश्वर प्रेस, वंबई, १६१२।

भागवतपुरागाः बी॰ एल॰ पनसीकर द्वारा संपादित, बंबई, १६२०।

हिंदी श्रनु॰ सहित, द्वि॰ सं॰, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं॰ २००८ ।

भांडारकर, देवदृत्त रामकृष्णः फॉरेन एलीमेंट्स इन इंडियन पोपुलेशन, इंडियन एंटिक्वेरी, १६११।

मजूमदार : र॰ च॰ श्रीर पुशालकर, ए॰ डी॰ ( सं॰ )—द हिस्ट्री ऐड कल्चर श्राव् दि इंडियन पीपुल, ५ खंड, भारतीय विद्यामवन, बंबई ।

सत्स्यपुराणः श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीन, पूना, १६०७।

मनुस्मृति : मेघातिथि के भाष्य सहित, एन॰ एन॰ मांडलिक द्वारा संपादित, वंबई,

विब्लिश्रोथिका इंडिका, कलकत्ता, १६३२-३६ । कुल्लूक मृद्ध कृत टीका सहित, निर्णियसागर प्रेस, वंबई, १६४६ ।

महाभारत : विब्लिग्रोथिका इंडिका, कलकत्ता, १८२४-३६ । नीलकंठ की ठीका सहित, पूना, १६२६-३३ । हिंदी श्रनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर (गतिशील )। तुलनात्मक संस्करण, मांडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टिटयूट, पूना (गतिशील)।

महावगा : २ लंड, बंबई विश्वविद्यालय, १६४४।

मार्कंडेय पुराणः निन्तिश्रोथिका इंडिका, कलकत्ता, १८६२।

. पार्जिटर कृत ग्रंगेजी ग्रनु॰, फलफत्ता, १६०४।

मित्र मिश्र: वीरमित्रोदय, चौखंमा संस्कृत सीरीज, वनारस, १६०६।

मेरुतंग : प्रबंध चिंतामणि, सिंधी जैन ग्रंथमाला, भारतीय विद्याभवन, शंबई ।

याज्ञवल्क्य स्मृति : विज्ञानेश्वर कृत मिताच्चरा सहित, वंबई, १६०६।

विश्वरूप कृत वालकीड़ा सहित, त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज, १६२२-२४। स्रपरादित्य की टीका सहित, स्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६०३-०४।

राजशेखर : कर्पूरमंजरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६४८।

राव, एच० एस०: ऐन ब्राउटलाइन ब्राव् द फाना इन इंडिया, फलफत्ता, १६३७।

रिजले, एच० एच० : द पीपुल आव् इंडिया, कलकत्ता और लंदन, १६१५।

जक्ष्मीघर: कृत्यकल्पतर (व्यवहारकोड), के० वी० श्रार० श्रायंगर द्वारा संपादित, गायकवाड़ श्रोरिएंटल सीरीज, वड़ौदा, १९५३।

वराह पुराख: हृषिकेश शास्त्री द्वारा संपादित, विन्तिश्रीथिका इंडिका, कलकत्ता,

वराह मिहिर: बृहत्संहिता, उत्पलकृत विवृति सहित, २ खंड, विजयानगरम् संस्कृत सीरीज, वनारस, १८६५।

वसिष्ठ धर्मशास्त्र : बंबई संस्कृत सीरीज, १९१६।

वाक्पतिराज : गौडवहो, बंबई संस्कृत सीरीज, वंबई, १६२७।

वाटसं : श्रान युत्रानन्त्रांग्स द्रैवेल्स इन इंडिया, २ खंड, लंदन, १६०४-०५।

वायु पुराण : श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीन, पूना, १६०५। वाल्मीकीय रामायण : लाहौर, १६२३ श्रीर श्रागे।

गुनराती प्रिंटिंग प्रेस, वंबई ।

श्रार० टी० एच० प्रिफिथ कृत श्रंग्रेजी श्रानु०, वनारस, १६१५ । विद्यालंकार, जयचंद्र : मारतभूमि श्रीर उसके निवासी, श्रागरा, सं० १६८८ ।

" " मारतीय इतिहास की स्परेखा, हिंदुस्तानी एकेडमी,

विष्णुधर्मोत्तर पुरासाः वेकटेश्वर प्रेस, वंबई, १९१२। विष्णु पुरासाः वंबई. १८८६।

एच॰ एच॰ विल्सन कृत ऋंग्रेजी ऋनु॰, ५ खंड, खंदन, १८६४-७०। हिंदी ऋनु॰ सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं॰ २००९।

वैद्य, वि० वि० : हिस्ट्री भ्राव् द मिडीवल हिंदू इंडिया, ३ खंड, पूना, १६२१-२६।

वैशंपायन : नीतिप्रकाशिका ।

वैष्ण्य धर्मशासः जौली द्वारा संपादित, फलकत्ता, १८८१।

व्यासस्मृति : धर्मशास्त्र संग्रह, खंड २, पृ० ३२१-४२, कलकत्ता, १८७६।

शतपथ ब्राह्मणः श्रन्युत ग्रंथमाला कार्यालय, काशी, सं० १९६४-६७।

शुक्रनीतिसारः मद्रास, १८८२।

वी॰ के॰ सरकार कृत अंग्रेबी श्रनु॰, इलाहाबाद, १६२३। श्रीघर: स्मृत्यर्थसार, श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीब, पूना, १६१२।

सुञ्जारावः एन० एस० : इकोनामिक ऐंड पोलिटिकल कंडीशन्स इन एंक्येंट इंडिया, मैसर, १६११।

सोसेश्वर: नीतिवाक्यामृत, बंबई, १८८७-८८।

सोमेश्वर : मानसोलास, ३ खंड, गायकवाड़ श्रोरिष्टल सीरीज, बड़ोदा, १६३६।

स्मिथ, बी । ए० : अर्ली हिस्ट्री आव् इंडिया, चतुर्थ सं०, आक्सकोर्ड, १९२४।

स्मृतिसंद्भे : गुदमंडल प्रंथमाला, कलकत्ता, १९५२।

हूकर, जे० डी० : ए स्केच आव् दि फ्लोरा आव् ब्रिटिश इंडिया, लंदन, १६०४। हेडव : रेसेच आव् मैन।

हेमचंद्र : कुमारपालचरित, पूर्णिकलशगणिकृत टीका सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६००।

ह्यस्तर, एफ॰ : पौपुलर ईंडबुक स्नाव् इंडियन वर्ड ्स, लंदन, १६३५।

#### द्वितीय खंड

श्रब्दुरहमान : संदेश रासक, सिंघी जैन ग्रंथमाला, भारतीय विद्यामनन, वंबई, १९४५ ।

श्रानंदवर्धन : ध्वन्यालोक, श्रिमनवगुसकृत लोचन सहित, काव्यमाला, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १९११ ।

उद्भट : ऋलंकारसंप्रह, प्रतीहारेंदुराजकृत लघुवृत्ति सहित, निर्ण्यसागर प्रेस, बंबई, १९१५।

खपाध्याय, पंडित बलदेव : भारतीय साहित्यशास्त्र, २ खंड, प्रसाद परिपद्, काशी, सं० २००५-२००८ ।

उपाध्याय, भरतसिंह : पालि साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, सं० २००८। हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

ऋग्वेद : संहिता श्रीर पदपाठ, सायग्राभाष्य सहित, एफ॰ मैक्समृलर द्वारा संपादित, दि॰ सं॰, १८६०-६२।

सायग्राम्य सहित, ५ जिल्द, वैदिक संशोधन मंडल, पूना, १६३३-५१।

एजर्टन, फ्रेंकिलिन : बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत रीडर, येल विश्वविद्यालय, १९५३। " बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ग्रामर ऍड डिक्शनरी, येल विश्व-विद्यालय, १९५३।

कटारे : प्राकृत लैंग्वेजेज पेंड देयर कंट्रिय्यूशन हु इंडियन फरचर, पूना, १६४१। कारो, पा० वा० : हिस्ट्री आव् संस्कृत पोयटिक्स, तृ० सं०, निर्ण्यसागर प्रेस, बंबई, १६५१।

कालिदास : कुमारसंभव, निर्ण्यसागर प्रेस, वंबई, १६२७।

,, ऋतुसंहार, निर्णायसागर प्रेस, वंबई, १६२२।

,, रघुवंश, ३ जिल्द, वंबई संस्कृत सीरीज, वंबई, १८६६-७४ ।

,, श्रमिज्ञानशाकुंतल, चौलंभा विद्याभवन, वनारस ।

,, मालविकामिमित्र, वंबई संस्कृत सीरीज, वंबई, १८८६ ।

,, विक्रमोर्वेशीय, वंबई संस्कृत सीरीज, वंबई, तृ० सं०, १६०१।

कीय, ए० बी० : हिस्ट्री आव् संस्कृत लिटरेचर, पुनर्सुद्रग्, आक्सफोर्ड यूनिवसिंटी प्रेस, लंदन, १९५३।

» » अ संस्कृत ड्रामा, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, पुनर्मुद्रण, १९५४।

कुन्हनराजा, सी०: श्रीराम ऍड रघुवंश, काणे कसेमोरेशन वाल्यूम, पूना, १६४८ । कृष्णमाचारिश्चर, एम०: हिस्ट्री श्राव् क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, मद्रास, १६३७।

प्रियर्सन : द पहाड़ी लैंग्वेजेज, इंडियन ऐटिक्वेरी, १६१४।

चटर्जी, सुनीतिकुमार : श्रोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट ग्राव् वंगाली लैंग्वेज, कलकत्ता, १६२६।

" मारतीय श्रार्यभाषा श्रीर हिंदी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९५४।

टगारे : हिस्टारिकल ग्रामर श्राव् श्रपभ्रंश, डकन कालेज पोस्टग्रेजुएट रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना, १६४८।

हे, सु० कु० : हिस्ट्री त्राव् संस्कृत पोयिटक्स, २ खंड, लंदन, १६२३-१६२५ ।

» » , दि त्राख्यायिका ऐंड कया इन क्लासिकल संस्कृत, काणे कमेमोरेशन वाल्यूम, पूना, १६४८।

दंिंडन् : काव्यादर्शं, प्रभा टीका सहित, मांडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना, १९३८।

दासगुप्त और दे : हिस्ट्री आव् संस्कृत लिटरेचर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, १६४७।

दिवेकर, एव० आर० : ले प्ल्योर द रेतोरीक द लांद, पेरिस, १६३०।

धनंजय : दशरूपक, धनिककृत टीका सहित, बिब्लिश्रोयिका इंडिका, कलकत्ता,

पंडित, प्र० बे० : प्राकृत भाषा, पार्श्वनाथ विद्याश्रम, बनारस, १९५४ । पिशेल : मातेरियाल्यन केन्लिस् त्युर श्रपश्रंश, स्ट्रासबर्ग, १९०२ ।

,, प्रामातीक दर प्राकृत स्प्राखेन, स्ट्रासवर्ग, १६००।

प्रेमी, नाथूराम : जैन साहित्य का इतिहास, हिंदी ग्रंथरत्नाकर कार्यालय, बंबई, १६४०।

बूलर, जी० : इंडियन इंक्तिप्शंस ऐंड दि एंटिकिटी आव् इंडियन आर्टिफिशल पोएट्री, मूल कर्मन, १८६०, अंग्रेजी अनु०, इंडियन ऐटिक्वेरी, माग १३, पृ० २६१ और आगे।

ब्लाख : इंडो-श्रार्यन, पेरिस, १६३०।

भरतः नाट्यशास्त्र, चौखंमा विद्यामवन, बनारस, १६२६।

महाभारत : नीलकंठ की टीका सहित, पूना, १६२६-३३।

तुलनात्मक संस्करण, भांडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना (गतिशील)।

हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर (गतिशील)।

महांडले, मधुकर अनंत : हिस्टॉरिकल ग्रामर श्राव् इंस्क्रिप्शनल प्राकृत्स, डकन कालेज पोस्ट-ग्रेजुएट ऐंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना, १६४८।

मीमांसक, पंडित युधिष्ठिर : संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, वैदिक साधन श्राश्रम, देहरादून, सं० २००७।

मैकडानल, ए० ए०: वैदिक ग्रामर फॉर स्टूडेट्स, त्राक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, चतुर्थ प्रतिसुद्रगा, १६५५।

राधवन, वी०: कंसेप्ट्स श्राव् श्रलंकारशास्त्र, मद्रास, १६४१। राजशेखर: कान्यमीमांसा, गायकवाड श्रोरिएंटल सीरीज, तृ०सं०, वड़ौदा, १६३४। रामायसा: तीन टीकाश्रों सहित, ७ खंड, गुचराती प्रिंटिंग प्रेस, वंबई।

लाहौर, १६२३ श्रीर श्रागे।

रुद्रट: काव्यालंकार, निमसाधु कृत टीका सहित, काव्यमाला सीर्राज, वंबई, १६०६। वाकरनागेल: श्रांतिदिश्के ग्रामातील, जर्मनी, १६३०। वामन: काव्यालंकार सूत्र, वृत्तिसहित, काव्यमाला, वंबई, १६२६। विंटरनित्स, एम० : हिस्ट्री ज्ञाव् इंडियन लिटरेचर, २ भाग, कलफत्ता विश्वविद्या-लय, कलकत्ता, १६३०।

व्यास, डा० भोलाशंकर: ध्वनिसंप्रदाय श्रीर उसके खिढांत, नागरीप्रचारिशी सभा, काशी, १६५६।

संस्कृत-कवि-दर्शन, चौखंगा विद्याभवन, बनारस, १९५६।

यजुर्वेद के मंत्रों का उचारण, शोधातिका, नं० १००६।

शहीदुल्लाः ले-शाँ-मिस्तीके, पेरिस, १६२८।

शासी, अजयितः संस्कृतभाषायाः क्रमिको हासः, सारस्वती गुपमा, वर्ष ८, श्रंक २-३, पृ० १७२-७८ ।

शासी, कुप्रसामी : हाइवेन ऐंड वाइवेन ह्याव् लिटरेरी किटिसिएम इन संस्कृत, मद्रास ।

शास्त्री, हरप्रसाद : वीद गान श्रो दोहा, कलकत्ता, १६१६।

सेन, सुकुमार : कंपरेटिव ग्रामर त्राव् मिडिल इंडो-त्रार्यन, फलकत्ता, १६४८।

हिस्टारिकल सिटेक्स आव् मिडिल इंडोआर्यन, फलफता, १६४८।

स्कुबुतर, एस० : विक्लिश्रोग्राफी श्राव् संस्कृत ड्रामा, न्यूयार्फ, १६०६।

हास, जी०: दशरूपक, न्यूयार्क, १६१२।

हेमचंद्र : इंदोऽनुशासन, देवकरण फूलचंद्र द्वारा प्रकाशित, वंवरं, १९१२।

#### वतीय खंड

अथवंवेद : त्रार॰ रौथ त्रौर डब्ल्यू॰ डी॰ हिट्ने द्वारा संपादित. वर्लिन, १९५६ । संहिता श्रीर पदपाठ, सायग्राभाष्य सहित, वंबई, १८६५-६८ ।

अभिनवगुप्तः ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, कश्मीर संस्कृत सीरीज, श्रीनगर।

परमार्थंसार, एल॰ डी॰ वार्नेट द्वारा संपाटित, जर्नल म्राव् द रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६१०, पृ० ७०७-७४७।

श्रसंग : महायान स्त्रालंकार, पेरिस ।

अहिर्बुध्न्य संहिता : श्रख्यार पुस्तकालय, १९१६।

श्रापस्तंब गृह्यसूत्र : एम० विटरनित्स द्वारा संपादित, वियना, १८८७।

श्राप्तमीमांसा : श्रागमोदय समिति, सूरत ।

**उत्पत्ताचार्थः** संदप्रदीपिका, विजयानगरम् संस्कृत सीरीज, वनारस । ख्पाच्याय, गौरीशंकर : व्रतचंद्रिका, शारदामंदिर, वनारस, १९५२। ल्पाच्याय, बलद्व : धर्म और दर्शन, शारदामंदिर, काशी।

बौद्ध-दर्शन-मीमांसा, चौखंमा विद्यामवन, बनारस। "

मागवत संप्रदाय, नागरीप्रचारिगी समा, काशी, सं० २०१०। 77

मारतीय दशैंन, शारदामंदिर, काशी।

उपाध्याय, बलदेव : वैदिक साहित्य और संस्कृति, शारदामंदिर, काशी। ऋग्वेद : सायग्राभाष्य सहित, ५ खंड, वैदिक संशोधन मंडल, पूना, १६३३-५१। ऐतरेय आरएयक: अंग्रेजी अनु० सहित, ए० बी० कीथ द्वारा संपादित, आक्स-फोर्ड १६०६।

ऐतरेय ब्राह्मण : श्राफोल्ट द्वारा संपादित, बान, १८७९ । कठ उपनिषद् : श्राप्टे द्वारा संपादित, पूना, १८८९। करमरकर, ए० पी० : द रिलीजंस श्राव् इंडिया, लोनवाला, १६५०। कविराज, गोथीनाथ : मिकरहस्य, कल्यागा, हिंदू संस्कृति श्रंक, १९५०। कायवशाखा महिम संमह : मद्रास गवर्नमेंट श्रोरिएंटल लाइब्रेरी कैटलाग, मद्रास । कुमारस्वामी, ए० के०: बुद्ध ऐंड दि गॉस्पेल श्राव् बुद्धिज्म, लंदन, १९२८। केन उपनिषद : हिंदी श्रनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । कौटिलीय अर्थशास्त्र : शाम शास्त्री द्वारा संपादित, मैसर, १९०६।

उदयवीर शास्त्री कृत हिंदी श्रृतु० सहित, लाहौर, १६२५। गुप्त, दीनद्यालु : अष्टलाप और वल्लम संप्रदाय, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग । गेटी, ए०: गणेश, म्राक्सफोर्ड, १६३६।

चटर्जी, जे० सी० : कश्मीर शैविज्म, कश्मीर संस्कृत सीरीज, श्रीनगर।

हिंदु रियलिज्म, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६१२। चंद्वरदाई : पृथ्वीराज रासो, नागरीप्रचारिगी समा, काशी, १६०७। छांदोग्य उपनिषद् : बोथलिग द्वारा अंग्रेजी अनु० सहित संपादित, लिपनिग, 2558 1

हिंदी अनु॰ सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, द्वि॰ सं॰, सं॰ २०११।

जयदेव : गीतगोविद ।

जैन, कामताप्रसाद : हिंदी जैन साहित्य, वनारस, १६३७ । जैमिनीय ब्राह्मण : एव० श्रोटैंल द्वारा श्रंग्रेची श्रनु० सहित संपादित, चर्नल श्राव् द श्रमेरिकन श्रोरिएंटल सोसाइटी, भाग १५, पृ० ७६-२६० ।

टकाकुसु, जें : एसेंशल्स आव् बुद्धिस्ट फिलासफी, होनोल्रल्स, १६४७। तत्त्वार्थ सूत्र : रामचंद्र जैन शास्त्रमाला, बंवई । तांड्य त्राह्मण् : चौलंमा संस्कृत सीरीन, वनारस । तैतिरीय श्रारगयक : हरिनारायग् ग्राप्टे द्वारा संपादित, पूना, १८६८ । तैत्तिरीय उपनिपद्: श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना। हिंदी श्रनु॰ सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर।

तैतिरीय ब्राह्मणः एन॰ गादबोले द्वारा संपादित, पूना, १८६८। त्रिवेदी, रामेंद्रसुंदर : यज्ञकथा ( वॅगला ), फलकत्ता ।

द्त निताक्ष : ऐस्पेन्ट्स भ्राव् महायान बुद्धिच्म ऐंड इट्स रिलेशन टु हीन-यान, लंदन, १६३०।

दाराशिकोह : रिसाल-ए-इकनुमा, श्रीशचंद्र वसु कृत ग्रंगेंजी शनुवाद, थियोसाफिकल सोसाइटी, वनारस ।

दीवनिकाय : हिदी अनु॰ महावोधि सभा, सारनाथ।

द्विवेदी, हजारीप्रसाद : नाथ संप्रदाय, हिंदुस्तानी एकेटमी, इलाहाबाद ।

नारायण तीर्थः भक्तिचंद्रिका, सरस्वती भवन ग्रंथमाला, बनारस ।

नारायण सूरि: इम्मीर महाकाव्य, वंवई, १८७६।

पदानाथ : मध्विखांत संग्रह, माध्व वुकिंडियो, कुंमफोर्गम्।

पाशुपत सूत्र : अनंतशयन संस्कृत ग्रंथमाला, त्रिवेंद्रम् ।

पांडेय, डा॰ राजवली : हिंदू संस्कार, चीखंभा विद्याभवन, वनारस, १६५७। प्रज्ञापारमितापिंडार्थं : जी॰ दूची द्वारा संवादित, जर्नल प्राव्द रायल एशियाटिक

बोबाइटी, १६४७।

प्रमेय रत्नावली: वलदेव विद्याभूपण द्वारा खंपादित, संस्कृत सादित्य परिपद्, कलकता।

प्रेमी, नाथूराम : जैन साहित्य का इतिहास, वंवर्र, १६३७।

विहारीशरण : निवार्कमाधुरी, चृंदावन, सं० १६६७।

**ब्ह्तारस्यक उपनिपद्ः** श्रो॰ वीयलिंग द्वारा अंग्रेजी श्रनु० सहित संपादित, लिपनिग, १८८६।

**रहरेवता :** हारवर्ड त्रोरिएंटल सीरीव ।

बोधिचर्यावतार: मुजुिक कृत श्रंग्रेजी श्रनु०, लंदन, १६३२।

महासूत्र : शांकरमाष्य सहित, श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीन, पूना, १६००-०३ ।

भगवद्गीता : शांकरमाध्य तथा हिंदी श्रनु । सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । मद्दारक, वेदोत्तम : तंत्रशुद्धि, ग्रानंतशयनम् प्रथमाला, त्रिवेद्रम् ।

भवमृति : मालतीमाघव, रा॰ गो॰ भांडारकर द्वारा संपादित, वंवई संस्कृत सीरीज, वंबई, १६०५।

भागवत पुराख : हिंदी श्रनु० सहित, २ खंड, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००८ | भांडारकर, रा० गो० : वैष्णविष्म, शैविष्म ऐंड श्रदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स,

मांडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पूना, १६२८।

भारतेंदु हरिश्चंद्र : भारतेंदु ग्रंथावली, २ खंड, नागरीप्रचारिगी सभा, काशी,

सनुसमृति : मेघातिथि कृत माष्य सहित, एन० मांडलिक द्वारा संपादित, वंबई,

कुल्ल्क कृत टीका सहित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १९४६।

महावस्तु : ई॰ सेनार्ट द्वारा संपादित, पेरिस, १८८७-६७ ।
मांदूक्य उपनिषद् : हिंदी श्रनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर ।
मिलिंद्पठहो : हिंदी श्रनुवाद, महाबोधि समा, सारनाय ।
मिश्र, बलदेवप्रसाद : तुलसी दर्शन, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग ।
मीमांसा सूत्र : शबर स्वामी, मष्ट प्रमाकर मिश्र श्रीर शालिकंठ की टीकाश्री सहित,
चिन्नस्वामी शास्त्री द्वारा संपादित, बनारस, १६२७-३३ ।

मुंडक उपनिषद् : हिंदी अनु॰ सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर ।
यामुनाचार्य : आगम प्रामाग्य, बृंदावन ।
यास्क : निरुक्त, २ खंड, बंबई संस्कृत सीरीज, १९१८-४२।
योगसूत्र : बंबई संस्कृत सीरीज, १८६२।
राइस, पी० : हिस्ट्री आव् कनारीज लिटरेचर, हेरिटेज आव् इंडिया सीरीज, कलकत्ता, १९१८।

राव, टी० ए० जी० : हिस्ट्री स्नाव् श्रीवेष्णावाज, मद्रास, १६२३ ।
वेखानसागम, मरीचिप्रोक्त : स्ननंतशयनम् ग्रंथमाला, त्रिवेद्रम् ।
शतपथ ब्राह्मण् : स्नन्युत ग्रंथमाला कार्यालय, काशी, सं० १६६४-६७ ।
राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्व निवंधावली, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६३७ ।
रूप गोस्वामी : उज्ज्वलमणि, काव्यमाला सीरीज, वंबई ।
वज्जशेखर : स्रद्धयवत्र संग्रह, गायकवाङ् स्रोरिएंटल सीरीज, बड़ौदा ।
वायवीय संहिता : वंकटेश्वर प्रेस, बंबई ।
विद्यापुराण् : हिंदी स्ननुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००६ ।
वेदांतसागर : निर्णयसागर प्रेस, वंबई ।
वेशेषिक सूत्र : प्रशस्तपाद प्रणीत पदार्थवर्म संग्रह सहित, विजयानगरम्, संस्कृत सीरीज, बनारस, १८६५ ।

शंकराचार्यः विवेकचूड़ामणि, पूना।
शास्त्री, काशीनाथः शक्तिविशिष्टाद्वैतिसद्धांत, जंगमबाड़ी, बनारस।
शास्त्री, हरप्रसादः बौद्ध गान श्रो दोहा, बंगीय साहित्य परिषद्, कलकत्ता, १६२३।
शाह, सी० जे० जैनिज्म इन नार्दर्न इंडिया, बंबई, १६३२।
शावपद्सुंद्रम्, एस०ः द शैव स्कूल श्राव् हिंदूइज्म, लंदन, १६३४।
शिवात्स्कीः सेट्रल कंसेप्शन श्राव् निर्वाण।
श्रीभट्टः जुगलसत्तक, बलदेव उपाच्याय द्वारा संपादित, बृंदावन, सं० २००६।
श्रीभट्टः जुगलसत्तक, बलदेव उपाच्याय द्वारा संपादित, जयपुर।
श्रीवैद्यावमताब्जभास्करः बलमद्रदास द्वारा संपादित, जयपुर।
श्रीवौद्यावसताब्जभास्करः हिंदी श्रनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर।
संपूर्णीनंदः गणेश, काशी विद्यापीठ, काशी।

सामवेद : वेन्फी द्वारा संपादित, लिपनिग, १८४८ ।

सत्यव्रत सामश्रमी द्वारा संपादित, कलकता, १८७३।

सिद्धांतरत्त : बलदेव विद्याभूषण द्वारा संपादित, सरस्वती ग्रंथमाला, काशी ।

सुजुिक, बी॰ एल॰ : श्राउटलाइंस श्राव् महायान बुद्धिन्म, लंदन, १६०७।

" " महायान बुद्धिष्म, लंदन, १६२८। स्थिरमति : मध्यांतिवभाग, कलकत्ता संस्कृत सीरील, कलकत्ता। हठयोगप्रदीपिका : ब्रह्मानंदी टीका सहित, वेंकटेश्वर प्रेस, वंबई।

हारिकस, ई० डच्ल्यू० : द रिलीजंस ग्राव इंडिया, वोस्टन, १८६५ ।

# चतुर्थे खंड

आचार्य, पी० के०: ए डिक्शनरी आव् हिंदू आर्किटेक्चर, लंदन, १६२७ ।

" " " मानसार ग्रान ग्राकिंटेक्चर ऐंट रफरूप्चर, लंदन, १६२२-३४ । उपाध्याय, भगवतशरण : इंडिया इन कालिदास, कितादिस्तान, एलाएानाद,

। ७४३१

,, ,, प्राचीन भारत का इतिहास ।

" एंश्येट वर्ल्ड, इंडियन एंस्टिटगूट शाव् एशियाटिफ स्टडीन, हैदराबाद, १६५४।

कार्यो, पा० वा० : हिस्ट्री त्राव् संस्कृत पोएटिक्स, वंबई, १६५१। कालिदास : कुमारसंभव, निर्यायसागर प्रेस, वंबई, १६२७।

- उष्टुवंश, एस॰ पी॰ पंडित द्वारा छंपादित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८६६-७४ ।
- " मेघदूत, निर्णयसागर प्रेस, १८८१।
- " चौखंमा संस्कृत सीरीन, बनारस, १६३१।
- " ऋतुसंहार, निर्णयसागर प्रेस, पष्ट सं०, वंबई, १६२२।
- ,, मालविकामिमित्र, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८८६ ।
- " विक्रमोर्वेशीय, वंबई संस्कृत सीरीच, वंबई, १६०१।

कीय, ए० बी० : संस्कृत ड्रामा, श्राक्सफोर्ड, १६५४।

कुमारस्वामी, ए० के० : हिस्ट्री ग्राव् इंडियन ऐंड इंडोनेशियन ग्रार्ट, लंदन,१६२७।

- " " अर्ली इंडियन श्राकिंटेक्चर, भाग १, सिटीज, सिटी-गेट्स, पट्सेट्रा, ईस्टर्न श्रार्ट, खंड २, ५० २०६-२५।
- " " शर्जी इंडियन मान्सेंट्स, भाग ३, पैलेसेन, ईस्टर्न श्रार्ट, खंड ३, ५० १८१-२१७।
- " " भ विश्वकर्मा, लंदन, १६१४।
- " " " द मिरर ग्राव् गेस्चर, केंब्रिज, १९१७।

कुमारस्वामी, ए० के०: ट्रांसफार्मेशन आव् नेचर इन आर्ट, हार्वर्ड, १६३४। क्रमिरिश, स्टेला: इंडियन स्कल्प्चर, कलकत्ता, १६३३। प्रिफिथ्स, जे०: द पेंटिंग्स इन द बुद्धिस्ट केन टेपुल्स आव् अर्जता, लंदन, १८६६-६७।

पत्तीट, जे० एफा० : कार्षस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकेरम, खंड ३, कलकत्ता, १८८८ । वनर्जी, जे० एन० : डेवलपमेंट आव् हिंदू आइकोनोग्राफी, द्वि० सं०, कलकत्ता, विश्वविद्यालय, कलकत्ता, १९५५ ।

बनर्जी, आर० डी०: एज आव् द इंपीरियल गुप्ताच, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वनारस, १६३३।

बारा : हर्षचरित, वंबई संस्कृत सीरीज, वंबई, १६०६। निर्णायसागर प्रेस, वंबई, १६२५।

,, कादंत्ररी, पी॰ पीटर्सन द्वारा संपादित, वंबई संस्कृत सीरीज, वंबई, १६००। वील, एस॰ : सि-यु-कि, २ खंड, लंदन, १६०६।

,, , लाइफ श्राव् हान त्सांग वाह द शामन हुई-लि, लंदन, १६११। ब्राउन, पर्सी : इंडियन श्रार्किटेक्चर (बुद्धिस्ट ऐंड हिंदू), द्वि० सं०, वंबई, १६४६।

भरत: नाट्यशास्त्र, चौलंभा संस्कृत सीरीज, वनारस ।
राजशेखर: काव्यमीमांसा, गायकयाड़ श्रोरिएंटल सीरीज, वड़ोदा, १६३४ ।
लोगन: फाइंड श्रान् एंश्येंट पॉटरी इन मालावार, इ० ए० ८, मद्रास, १८८७ ।
बाटसे, टी०: श्रान युत्रान च्यांग्स द्वैवेल्स इन इंडिया, २ खंड, लंदन, १६०४-५ ।
शास्त्री, हीरानंद: गाइड टू एलीफेंटा, दिस्त्री, १६३४ ।
शास्त्रीतिसार: जे० श्रापर्ट द्वारा संपादित, मद्रास, १८८२ ।
सागरनंदिन: नाटक-लच्च्या-रत्न कोश, जिल्द १, लंदन, १६३७ ।
सिमथ, वी० ए०: हिस्ट्री श्राव् फाइन श्रार्ट स इन इंडिया ऐंड सीलोन, द्वि० सं०,
श्राक्सोर्ड, १६३० ।

हाल्दार, ए० के० द पेंटिंग्स म्राव् द वाघ केव्स, रूपम्, सं० ८, १६२१ । हैवेल, ई० वी० : एंद्रवेंट ऐंड मेडीवल म्राकिटेक्चर म्राव् इंडिया, लंदन, १६१५ । "" " इंडियन स्कल्प्चर ऐंड पेंटिंग, लंदन, १६०८ ।

#### पंचम खंड

श्रथवंबेद : संहितापाठ, श्रार० राथ श्रीर डब्द्० डी० हिट्ने द्वारा संपादित, वर्तिन, १८५६ । संहिता तथा पदपाठ, सायग्रमान्य सहित, एस० पी० पंडित द्वारा संपादित, बंबई, १८६५-६८ । उपाध्याय, सगवतशरण : मारतीय समान का ऐतिहासिक विश्लेपण, बनारस, १६५०।

" , द एंस्पेंट वर्ल्ड, इंस्टिटमूट ग्राय् एशियन स्टडीन, हैदराबाद, १९५४।

,, गार्गी संहिता का बुगपुराख, विक्रम जयंती श्रंग, व्वालियर, सं० २००१।

" इंडिया इन कालिटान, क्रिताबिस्तान, र्लाराघाट, १९४७।

ऋग्वेद : संहिता श्रीर पदपाठ, सायराभाष्य सहित, एक० मैक्यमूलर झारा छंपा-दित, १८६०-६२।

ब्राफ़ेस्ट द्वारा संगदित, वान, १८७७।

सायग्रभाष्य सहित, ५ खंड, वैदिक संशोधन मंदल, पूना, १९३३-५१।

कारो, पी० वी० : हिल्ट्री आव् धर्मशास्त्र, ४ खंड, नांटारकर होरिएंटन रिसम् इंस्टिट्यूट, पूना, १६३६-५३।

कालिदास: कुमारसंमन, मिलनायकृत संजीवनी सिंहत, दशम सं०, निर्मायसामर प्रेस, वंबई, १६२७।

» रशुवंश, वंतर्द संस्कृत सीरीन, वंग्रहें, १८६९-७४।

" मालविकामिमित्र, तंत्रई संस्कृत सीरील, बंबर्स, १८८६।

" विक्रमोर्वशीय, वंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०१।

कीय, ए० वी० : हिस्ट्री श्राव् संस्कृत लिटरेचर, श्रावसकोर्छ. चतुर्थ गुहल, १६५३। ॥ ॥ संस्कृत द्रामा, श्रावसकोर्ड, १६२४; पुनर्ग्रहल, श्रावसकोर्ड, १६५४। कुमारस्वामी, ए० के० : हिस्ट्री श्राव् इंडियन ऍड इंडोनेशियन श्रार्ट, लंदन, १६२७।

कौटिल्य : श्रर्थशास्त्र, श्रार॰ शामशास्त्री द्वारा संपादित, द्वि॰ सं॰, मैस्र, १६१६। श्रार॰ शामशास्त्री कृत श्रंत्रेची श्रनुवाट, वंगलोर, १६०८। उदयवीर शास्त्री कृत हिंदी श्रनुवाद सहित, लाहीर, १६२४।

गाइल्स, एच० ए० ! द द्रैवेल्स ग्राव् फाहियान श्रार् रेफर्ड स ग्राव् बुद्धिस्टिफ किंग्डम्स, केंब्रिज, १६२३।

टानी, डन्स्यू० डन्स्यू० : श्रीनस इन वैनिट्रया ऐंड इंडिया, डि॰ सं॰, केंब्रिज, १९५१। त्रिपाठी, आर० एस० : हिस्ट्री आव् एंड्येट इंडिया, वनारस, १९४२।

" " हिस्ट्री आव कजीज, वनारस, १६३०। दंडो : काव्यादर्श, वंबई संस्कृत सीरीज, वंबई, १६२०। दिव्यावदान : कावेल और नील द्वारा संपादित, कैंब्रिज, १८८६। पतंजिल : महामाध्य, कीलहार्न द्वारा संपादित, बंबई, १८८०-८६। पांडेय, राजवली : इंडियन पैलियोग्राफी, प्रथम माग, द्वि॰ सं॰, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस, १९५७।

प्लीट, जे॰ एफ॰ : गुप्त इंस्क्रिप्शंस, कार्पंस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकेरम्, भाग ३, कलकत्ता, १८८८ ।

बागा : हर्षचिरत, शंकरकृत संकेत टीका सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०६। ई॰ बी॰ कावेल ग्रौर एफ॰ डब्ल्यू॰ टामस कृत ग्रंग्रेजी श्रनुवाद, लंदन, १८६७।

पी० वी० काणे द्वारा संपादित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १९१८। बील, एस०: सि-यु-िक, बुद्धिस्ट रेकर्ड ्स आव् द वेस्टर्न वर्ल्ड, २ खंड, लंदन, १९०६।

" जाइफ आव् ह्यून त्सांग (शमन हुइ-लि कृत), लंदन, १६११। ब्राउन, सी० जे० काएंस आव् इंडिया, कलकत्ता, १६२२। ब्रिग्स, जे०: राइज आव् द मुहम्मदन पावर इन इंडिया (तारीख ए फिरिश्ता

का श्रंप्रेजी श्रनु० ), ४ खंड, लंदन, १८२६ । भांडारकर, दे० रा० : फॉरेन एलीमेंट्स इन इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन पेंटिक्वेरी, १६११, पृ० ७-३६ ।

,, ,, ,, श्रशोक, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६५५।

मजूमदार, श्रार० सी०: एंश्येंट इंडियन कालोनीज इन द फार ईस्ट, प्रथम खंड, चंपा, लाझोर, १६२७, द्वितीय खंड, सुवर्णद्वीप, २ भाग, ढाका, १६३७ ३८।

,, ,, ,, फंब्रुवदेश, मद्रास, १६४४।

" " हिंदू कालोनील इन द फार ईस्ट, कलकत्ता, १६४४।

,, ,, इंस्किप्शंस श्राव् मंबुन, फलकता, १९५३।

मजूमदार, श्रार० सी० श्रीर पुसालकर, ए० डी० : द हिस्ट्री ऐड कल्चर श्राव् द इंडियन पीपुल, ५ माग, भारतीय विद्यामवन, बंबई, १६५७।

मुखर्जी, राधाकुमुद् : हिंदू सम्यता (वासुदेवशरण श्रय्रवाल कृत हिंदू सिविलिजेशन का हिंदी अनु०), राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९५५।

मुजमालुत्तवारीखः इलियट श्रीर डाउसन द्वारा संपादित, हिस्ट्री श्राव् इंडिया ऐन

टोल्ड बाइ इट्स श्रोन हिस्टोरियन्स, माग १, लंदन, १८६६। यास्क : निरुक्त, दुर्गाचार्यकृत टीका सहित, निर्णयसागर प्रेस, वंबई, १६३०। रामकृष्ण गोपाल मांडारकर कामेमोरेशन वाल्यूम : मांडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च र्

इंस्टिट्यूट, पूना।
रायचौधरी, एच० सी०: पोलिटिकल हिस्ट्री त्राव् एंश्येट इंडिया, पष्ट सं०,
कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९५३।

# अनुक्रमणिका

मोटे श्रंक प्रमुख वर्गान ग्रवतरग

श्रागे चाछ

্ষ

श्रंगिरा स्मृति : '१५१', '१५२', १६५,

'१६६-', १६७

श्रंबदेव: संघपति समरा रास ४४५

श्रकवरनामाः ६४२, ६४३

श्रच्यचंद्र शर्मा ; धूलिमइ फागु ४००

श्रगरचंद नाहटा : ३८५, ३६८

श्रमिपुरागाः ६५, २०६

श्रद्भया : २७६, २८५, ४४६

अत्रि-स्मृति : ११०, '१११', १६२

म्रयर्थवेद : १८६,१६४,'४२५१,'४३०';

म्रान्य वेदों से संबंध १८३; इतिहास

१२२, १८७, उपनिपद् १६४; भाषा व

शैली १६६, ६८२; मंत्र '१८६'; रचना

१८३

श्रयवंशिरस् उपनिषद् : ५०६

श्रद्दमाणः ३३३; संदेशरासक ३१८,

३१६, ३७६

श्रद्वयवज्रसंग्रहः ४५५

श्रद्वेत मावना उपनिपद् : ५२५

श्रर्धमागधी : प्राकृत का रूप २७२, २७६,

२७७, २७८, ३००, ३१६; व्याकरण

२६८; साहित्य २५६, २८८

त्रानंगविजय: २३६

ग्रनर्घराघव : २३८, २५७, ६६६

म्रनुपालि साहित्य : २८५-

**ब्रानुपिटक साहित्य**ः २८५ -

श्रनूप शर्मा : २५७, २६१

अन्यापदेशिक रूपकः २३२ ।

श्रपभ्रंश: ३१२, ७१८; क्याऍ २६०, ३०६; कवि २५६, ३०८, ३१४, ३३२;

काल २६५, २७१, २७२, २६२,

३२६- काव्य २०६, ३४६-, ३५३-,

३७६, ६६३; कान्य-परंपरा २५७, ३६०;

काव्य-शैली २५६, ४०१; छंद २६०,

३११, ३२६, ३६२; प्रकार ३००, ३१६;

प्रभाव ३१४, ३५७, ३७१, ३७२,

३८४; प्रयोग २६६, ३६४, ३६५,

३६७, ३६८, ३८६, ३६८, ४००;

मान्यता ३१४-, ३३१; विकास २५५,

३१२-, ३१३-, ३२८, ३५७, ३६४,

३६५, ४४४; विशेषताऍ ३१६-;

व्याकरण २६६, ३१४, ३१६-, ३६५,

३६६, शैली ३१३-, ३३२-, ३८४,

३८६; साहित्य २५७, २८६, २८६,

३०६, ३०७, ३१०, ३४१-, ३७३,

३७४, ३७५, ३६६; साहित्य, घार्मिक-

३०४, ३०६, ३३३-, ३४८-,

ग्रपभ्रंश, उत्तरी : ३१६

श्रपभ्रंश, दिल्णी : ३१६, ३१५-

ग्रपभ्रंश, पश्चिमी : ३१६, ३१७, ३१५-,

388-

श्रपभ्रंश, पूर्वी : ३१६-

ग्रपभ्रंश श्रीर हिंदी : ३२७

श्रपरार्क तप्, 'त्र७', त्रह, '१३६-',
१५७; श्रस्पृश्यता ११०; विवाह १२३;
स्त्रियों का महत्त्व ११७, १७५; स्त्रियों
के श्रिषकार १५६, '१६०', '१६३'
श्रपेतोळेस्माता ६६७
श्रप्यय दीच्ति : २४७, २५६, २६१,
५२५--,
श्रवदान शतक ३०१

श्रबुल फजल: ५७१, ६४४, ७२८ ७३२

श्रब् बर्धद : १४२, १७३ श्रब्दुर्रहमान देखिए श्रद्धहमागा २८६ श्रमिज्ञान शाकुंतल '१७३', २१३, २३१, २३२, २३३-, २३६, २६६, ६०२, '६५०', ६६८, ७०१

श्रमिषम्मपिटकः २७८, २७६, २८४ श्रमिषानप्यदीपिका '२७६', २८६ श्रमिषानरत्नमाला ५५, १४२

श्रमिनवगुप्तः २४५, २५१-, २५३, २५४, २६१, ६७१; ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिग्री ५१८, ५२२-; तंत्रसार ५१६; तंत्रालोक ५१८, ५२२, ५२८; परमार्थसारसारिका ५२०

श्रमिषेक २३३

श्रमरसिंह: श्रमरकोश: १०३, २८६ श्रमरुक: २०६, २२२-, २५६; श्रमरुक शतक २२२; तुलना २२३; शैली ३०८ श्रमितायुध्यानसूत्र १६२ श्रयोध्यासिंह ज्याध्यास (८०००)

श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रीध':

श्ररबः श्राक्रमण ७२३-; तसन्तुफ ७२५-; प्रमाव ७२३-; सुदूर दिक्णि में ७२४-

श्ररबी: प्रभाव ६, ३२, ३३, ४६, ४६,

२०१, ३२७, ७३४; शब्द ३७१, ३७८ ग्रासाई भाषा : ६८६, ७०२ ग्रासाई लिभि : ५६०, ५६४ ग्रास्ता उपनिपद् : ५२५ ग्राल-मजिस्ती : ७२७

श्रलवेगनी ४६, २०४-, १११, ७११,-

७२७ श्रलवैदाकी : ५७ श्रलकटोर्फ : ३२=

श्चवंति नुंदरीकथा २२०

श्रवर्था : ३७२, ७३४; क्षेत्र **३१; प्रभाय** ३३; साहित्य ३६६

श्रवहष्ट : ३१५, ३६५-,

श्रवनींद्रनाय ठाकुर : ६४८, ६४६

ह्यशोकः भाषा ४, २६५, २७१, २७२, २७२, २७६

श्रद्भवोष: २११, २१२, ६२०, ७१२, ७१३; तुलमा २११, २१४; भाषा २६८, २१४; भाषा २६८, २७४, २०४, २११, ६६५; गर्भाचा २११, ६१४ श्रम्यापदेशिकरूपक २३२; गश्चिकारूक २३२; वुद्धचरित २११; शारिपुत्र प्रकर्ण २३२ ६६८ सींदरानंद '२११' श्रष्टाद्यानिकायशास्त्र ४४६ श्रष्टारमधी

श्रष्टादशनिकायशास ४४६ श्रष्टाध्यायी देखिए पाणिनि

श्रहिर्द्यस्य संहिता : ५०६, '५०७', ५०८

श्राख्यायिका व कथा में श्रंतरः २२८ श्रादिकाल, देखिए प्रारंभिक हिंदी श्रादिकाल: नामकरण ३७३, ३७५ श्रानंदवर्धन: २४६, २५१, २५२, २५३, २५४, ३०८, ६७१; ध्वन्यालोक ४८, २२०, '२३६', २४३, २६७, ३१४, ३२८; विपमबाणलीला २६७ १२६

श्चार्ष: २००

श्रापस्तंब-धर्म-सूत्र : १२३, '१३५', ईसान : २९४ '१४८', १५५, १५७, १६१ श्रापस्तंब-श्रौत-सूत्र : ४२६ त्रामीरी : ३००, ७१६-, ७१८ श्रायारंग सुत्तं : २८७ श्रायुर्वेदसर्वस्व : ५६ श्रार्य श्रौर द्रविड : ६८०-श्रार्यासप्तराती : २२३, २५६, ३०८ श्राल्हा : ६३, ३७५, ३९२ श्रावंती : २६६, ३०० त्रावंत्य त्रपभ्रंश : ३१६ म्राश्वलायन गृह्यसूत्र : विवाह '१२५',

£ इंडियन ऐंटीक्विटीज: जातियाँ १०८, १०६; मध्ययुग की राजनीति '५३', प्रम, प्रह, ६१, ६२, ६३; मध्ययुग के राजनीतिक विचार ७७, ७८, ८२, ८३, '८४', सतीप्रया १६६ इलियट : हिस्टी श्रॉफ इंडिया : ४७, प्र, ६१, ६२, ६८, ७१६ इलियट श्रौर डाउसन : हिस्ट्री श्रॉफ ईंडिया एज टोल्ड बाय इट्स श्रोन हिस्टोरियंस १४२, १७३ इलियट, चार्लाः श्राल्हा, संपादक ईरानी प्रमाव : ६८७-, ७०२ ई

ईलियद: ६९४ ईशानशिवगुरुदेवपद्धति : ५६५, ५६७ ईशावास्य उपनिषद् : १८६, 'प्४१', प्रम्ह ईश्वर कृष्णः सांख्य कारिका ४७४ ईश्वर संहिता : ५०५, ५०६

ਢ उक्तिव्यक्ति प्रकर्गः '३१५', ३३१, ३६६-,३७५, ३७६, ३६८ उज्ज्वलनीलमिश ५५७ उद्गिया : ३२ उत्तरकाथणः २८७ उत्तररामचरितः १४, ५०, ६८, '१४१', १७३, २३१, २३२, २३७, '५२७', 333 उत्पलाचार्यः स्पंद-प्रदीपिका ५०६; उदयनाचार्यः किर्णावली ४७०, ४७३. न्यायक्रमुमांजलि ४६६ उदीच्य विभाषा : २६४ उर्दू : ५, ६, ७३३, ७३४ उदंडी मिलिकामारत: २३२ उद्भट: २४६, ६७१ उद्यौतन स्रि: क्रवलयमाला ३०६, '३१३', ३२६, '३३०' उद्वाहतत्वः '१२३', '१२४' १३१ उपनागर ऋपभ्रंश : ३००, ३१६ उपनिषद: त्रलंकार '१६०', '१६१'; क्याएँ १८२, १६४; तत्कालीन इति-हास २०१-, दर्शन १६४, '४२६-', ४४८; भाषा २०१, २६४; वैदिक साहित्य में १८३, १६३-, १९५ उपमितिमवप्रपंच कथा : १०४, १४२, १६६

उपालंभ : '१७' उपाध्ये : ३०५, ३२८ उपेद्रनाथ ग्रास्कः ६७० उफी : जमीयतुल-हिकायत : ६८ उन्बर : ४८ ऋग्वेद : ग्रन्य वेदो से संबंध १८५, १८६: त्रलंकार व रसर्ं १८७, '१८८', '१८६-', १६१; इतिहास १०६, १२२, १३१, '१६८', १८७; उपनिपद् १६४; उपलब्ध भाग १६४; काला '६५७', '६५८'; कथाएँ ४८७, ४६१; काव्य '१८२', २२४, '२४४'; छुंद १६१, १६३: दर्शन १८२, '४६४', देवता 822, '823', '828', '824', '8E3', '६७६'; घर्म '४२१', '४२२', '४३०', '४३१'; भाषा १६६, १६७; भूगोल ३, '१२', ४६७: रचना १८३; शब्द १४, '६८०', ६८१, ६८३; संगीत ६५१; संहिता १८३-; सामाजिक स्थिति ११३. १२३, '१७१': स्त्रियो के प्रति दृष्टिकीया '१४७', '१७५':

ऋ ऋतुमंद्वार १५, २१३, ६०४ ऋषमपंचाशिका २६२

U

एकक्खरकोस २८६
एकादशी माहात्म्य ४६६
एकर्टन: '३०२', ३०३
एनसायक्लोपीढिया ब्रिटेनिका: १६८
एपिप्राफिया इंडिका: जातियाँ १००,
१०६, १०८; मध्ययुग-राजनीतिक प्रवृत्तियाँ '३४', '३५'; मध्ययुग राजनीतिक
विचार ७६, ७७, ८०, ८३, ८४; मध्ययुग राजनीतिक स्थिति ५०, ५१, ५३,
५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५६,
६२, ६३; मध्ययुग सामाजिक स्थिति
१०७, १२१, '१३६'; सतीप्रया १६६
एकाँट-हिस्ट्री श्रॉफ ग्रीस, ६८८
एमीळे सेनर: २७५

मे

ऐंद्र व्याकरणः १९५ ऐतरेय उपनिषद्ः १९५ ऐतरेय ब्राक्षणः ३, ७२, १२३, '१३४', '१७१–', १९३, ४३५, '४२८', '४२९', ५८७

ओ

श्रोघतार '५२३' श्रोद्धयरान वादीभिक्षिट : २३० श्रोल्डेनवर्ग : १८५, २७५

G,

कंसवय २३६, ५०३, ६६६ फंग्रबहो '२६७-1, ३११ फडोपनिपद् : '१६१', १६४, २०१, '४३२', '४६५', ४०८, '४८६', '५३५' करह (कृष्णाचार्य) : ३१६, ३१७, २१८, चर्यापद २१६, २१७, ३१८ करहपा ( ऋष्यापाद ) : ३७४, ४६० फिचगेयणुपेक्ला २६२ कर्तानंद : एकादशी माहातम्य ४६६ कयासरित्सागर १३६, '१७३', २२५, 785, 608 कनकामर : ३१६, ३१८, ३२८, ३७४ कन्नड : ५१५, ६८० कन्नीनिया : ३१, ३१९ भपित्त सांख्यसूत्र : ४७४ कवीर: २५६, ३३२, ३७२, ३७३, ४८५, ६६३, ७२५, ७३४; भजन ३७०, ६५४, ६६२, ७२६; भाषा ३६५, ३७१, ३७२ कर्गाभार २८७ कर्पूरचरित ६६८ कर्पूरमंजरी ५२, १२१, २७१, २६८,

३०६, '३१०', ३११, ३६७, ६६८, ६६६ फल्ह्या : राजतरंगियाी ४६, ४८, ४६, ७६, १०७, १७३ कवितावली २५७, '५२८' कविरहस्य २०८

कविराज : राघवपांडवीय २१७

काडवेल : २४४ काणे : १६१, ७२१

कार्तिकमाहात्म्य ४६६, ५००

कार्तिक स्नान : '५००'

कार्तिकेय : कत्तिगेयणुतेक्ला २६२

कात्यायन स्मृतिः कन्या के अधिकार १४६; परपूर्वा स्त्री १५५; वर्गों का मान १०३: विघवा १५३: व्यवहार '८५'; स्त्रियों के ऋषिकार १३७-, १५६, १५७, १५६, '१६०' कार्तिक माहात्म्य ४६६, ५००

कादंबरी १६६, १७३, २२७, २२८-, '२२१', ३०९, ३८५, ३८६, ६५८

कामंदकनीतिसारः ६६, '६६' कामसूत्र १६६, '१६६', २०६, ७२२ कॉलर्टन, पैट्रिकः बरीड एंपायर्स ६७८,

६८२, ६८४, ६८५ कालिका उपनिषद् : ५२५

પ્રદૂધ

कालिदास: इतिहास (तत्कालीन) १७५, २४५, ६०२, ६०४, ६०८, ६२४; काव्य २१०, २११-, २२२; तुलना २०४, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१८, २१६, २३७, २३८, २५६, २८२, ३६२; दर्शन २०६, २५६; नाटक २३३-, १५७; माषा २६६, ३१६, ३२८, ३२६, ६६३; शैली २०१, २०४; संगीत २०६; समीचा २०६, २१२, २१४-, २३६,

श्रमिशान शाकुंतल '१७३', २१३, २३१, २३२, २३३-, २३६, २६६, ६०२, '६५०', ६६८, ७०१; ऋतुसंहार १५, २१३, ६०४; कुमारसंभव '६' ८. '१७' १६५, २१२, २१३, '२१४', 'रि१५', ६०२, ६०३, ६२१, ६२५; ६९५; मालविकामिमत्र २१३, २३३-, २३५, ६०३, ६०४, ६०६, ६०८, ६२०, ६४६, ६५२, '६५७-', ६६३, '६६४', '६६५', ६६९, ७००; मेत्रदत 'र१२', र१३ '२१६-', ६०३, ६०४, '६०६', ६०८, '६१८', ६३०, ६५८; रघुवंश '१७', '२१२', २१४, २१५, प्रत्रु, प्रहर, ६०२, ६०३, ६०४, '६०५', ६०६, ६०८, '६२०', ६२५, ६५८, '६८३', '७२२'; ६५३, विक्रमोर्वशीय २१३, २३३-, २६६, ३१४, ३१६, ३१८, ३२८, '३२६', ६०२, '६०३', ६०६, ६६३, '६६५', ६६८, ३६६

काव्यप्रकाश २४१, '२४७', २५३, २५५, २६१, २६२, ३०८, ६७१,

काव्यमीमांसा ५१, ५२, २३६, २४६,

388

काव्यादशं २१०, '२६७', '३१४', ७१४, ७१८

काव्यालंकार २४७

काव्यालोक २४३, '२४४'

काशिका: ३७२

काशिकावृत्ति २८५ काशीप्रसाद जायसवाल : हिस्ट्री

इंडिया ४४

काश्मीर : कवि व संत ४८, ३८६ साहित्य ४७, ४६, २०४, २२५

## हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

काश्मीरी: प्रभाव ३२; मापा ६, ३३, ४७, ४६; लिपि ४७; विकास ४६

किरगावली ४७०, ४७३

किरात: ७२२

किरातार्जुनीय प्, २१५, २१६, २१७,

किशोरीदास वाजपेयी : ३१६

कीय: संस्कृत ड्रामा २६६; हिस्ट्री श्रॉफ संस्कृत लिटरेचर २८६, २६४, ६६५, ६६६, ६६७, ७०२,७०५,७१७, ७१८, ७२७

क्रीतिंपताका : ३७३, ३७५, ३६३,

'३१५', कीर्तिलताः २६०, ३११, इहह, ३७०, ३७१, ३७३, ३७४, इद्य, इद्य, देहदे-, 'देह४', देह५, ३६६-

क्रतक: २४१, २४२, २४६, २४०-,

२५२, २५४

कुंदकुंद : ख्रपाहुड २६२; पंचात्र्यीकाय २९२; पवयणसार २६२; समयसार २६२, '२६३'

कुंमनदास : ५५०

कुहिनीमतम् ४८, १४३, '१६६'

कुन्हनराजा : श्री राम ऐंड रघ्रवंश

२१३

कुप्यूस्वामी: २३६ कुमारगुप्त : 'प्रध्य'

कुमारदास: जानकी हरसा २१६

कुमारपाल चरित : १०७, २६७, '६', ८,

१७, १६५, २१२, २१३,

कुमार संमव : '२१४', '२१५,' ६०२,

६०३, ६२१, ६२५, ६६५

कुमार खामी : हिस्ट्री ब्रॉफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट ५६६, ५७६, ५८०,

प्रद्य, प्रहर, प्रहर्, हत्प्र-, ७१०

कुमारिल भट्ट : तंत्रवातिंक '१३५'

कुवलयमालाः २६२, 308, '3181,

३२६, '३३०'

कुवलयानंद : २४७, २५६, २६१,

पूर्यू-

कुल्लूफ : १३७, ५०२

क्रपणः ७१२

कुर्मपुरागाः ६, २०६

कृर: जैमिनी श्रद्यनेप ४७३

कृत्तिवास : २०४, २०६

शृत्यमल्यतः : ५२, ७०, '८६', ८७, ¤=, =€, €0, '१५0', १५१, '१५१'

१५४, १६५५

कृष्णदास : ४६६, ५५०

क्रपामिश्रः प्रयंषचंद्रोदय ६२-: प्रयोध-

चंद्रोदय २३६, ६६६, २८७

केन उपनिषद् : १६४, ४३२, ४६५

केरावदास : २५७, २५६, ६४३, ६४७;

रामचंद्रिका २५७, २६०, ४३५ केशवराय: जैमिनी फया ४३७

भोलबुफ : मिसटेनियस एरोज १६⊏

कौटिल्य श्रर्थशास्त्र : इतिहास (तत्का-लीन) ६६६, ७०१; दर्शन '४६२',

ज्योतिष ६६६; मध्ययुग राजनीतिक

प्रवृत्तियाँ '३७', '४०', मध्ययुग राज-

नीतिक विचार ६४, ६५, '६६', ७६,

८८, ६६; मध्ययुग स्त्री का स्थान १५०;

स्यापत्य ५६५, ५६८, ६०३

**कौल उपनिपद्: ५२५** 

कौषीतिक उपनिपद् : १६४

कौषीतिक ब्राह्मगा : '२६४'

क्रमदीक्वर: ३००, ३१७

क्षेमराज: 'प्१६,

चेमीश्वर: चंडकीशिक ६६६ क्षेमेंद्र: २४३, २५२, ६७१; वृहत्कथा-मंजरी १३६, १७३, २२५, २६८, ७०२, समयमातृका १४३

ख

खंडन: जैमिनी श्रक्षमेघ ४३७ खंडन-खंड-खाद्य ५४ खड़ी बोली: इतिहास ३१६, ३६७, ४०६-, ७२८, ७३३; प्रयोग ३६८, ३६६ खरोष्टी: प्रंथ २७४, '२७५'; प्रचलन २७३,२७४', ७०२; लेख २७४, २७५, ५६०,६८६ खसकरा: ३३

खसकुरा : ३३ खासी : २८

खुमाग्रासो : ३७०, ३७५, ३७६-खुसरो : '३६७-'; पहेलियॉ ३७०, ३७१, ३७५; भाषा ७२८, ७३४; संगीत ५६४, ६६३, ७३०

ग

गीतगोविंद : २२३, ३०८, १६६, ४६२, **प्र्यः, ६**६३ गीता : दर्शन २०६, '४६२', ४६०, ५०४, ५३०, ५४७, '५४८', '५४६': प्रमाव ६४६; महत्त्व २८१: शैली २०१ गुनराती : इतिहास ३६७, ३६६, ७३३; काव्य ३७८, ३६६, ४०३; प्रसाव ११, ३२, ३७२, ३७८, ७१८ माषा ३१८, ३३१; साहित्य ४०३, ६७२, ६७३ गुजराती, जूनी : ३१६ गुर्जर श्रपभ्रंश: ३१६ गुर्बर (बाति)-प्रमाव: ७१६-गुगाव्य : २६५-; बुढ्ढकहा २२५; र६३; बृहत्कथा २२२, २६८, '२६६', ३०६, ३८६ ्राणे : ३२८ गुरुदीन : ४३६ गोपय ब्राह्मणः १९५ गोभिल स्मृति : '१३७' गोरच्पद्धति : ५२७ गोरखनाय: ४२८-; गोरखनानी ५२७ गोरखाली: ३३ गोवर्षन : म्रायीसप्तराती २२३, २५६, 305 गोविंददास : ५५८ गोविंद देव : ५४५ गोविंद प्रमु: गीतिंचतामणि ५५८ गोविंद भगवत्याद : रस हृदय ५१८ गोविद स्वामी: ५५० गौगुपादाचार्यः ४७४ गौडवहो ३५, ४६, ५०, २१७, '२६७', २७१, '२९७', ३०७ गौतमधर्मसूत्र : '१०१', १४२, १५५-,

'१६१'

¥₹₹,

गौतमरास : ३९६, ४०३ गौरीशंकर हीराचंद ग्रोभा : ३७८,

'३८६'

प्रियर्सन, जॉर्ज : ३१३, ३६३

घटखर्पर: २२२ घनानंद : ५४५

ਚ

चंड : ३००, ३१४, ३२८

चंडकौशिक: ६६६

चंडीदास : २०७, ३६७

चंडीशतक २२१

चंद गोपाल : चंद्र चौरासी '५५८'

चंद बरदाई : ३७४, ३८२, ३६१; पृथ्वी-

रान रासो ३०६, ३७२, ३८४–, '₹८५', '₹८७', '₹६१', '४३४';:

इतिहास ४५, ३७५, ४०३; : छंद ३११, २६०; : तुलना ३७८, ३७६,

३६२; मापा २५६, ३६७, ३७०,

३७१-, ३६०; : मध्ययुग राजनीतिक

स्थिति ५३, ५४, ५६, ६०, ६१;:

मध्ययुग सामानिक स्थिति १०७, ७२०; : संस्करण ३८५

' चंद्र चौरासी '५५८'

चचनामाः ४५

चतुर्मुजदास : ५५०

चमत्कार चंद्रिका : '२४३'

चिमश्राली : ३३

चरकः ७१३

चरग्दास : ४३८

चांडाली : २६६, ३००

चाग्यक्यनीति : २२०

चारणकाल, देखिए प्रारंभिक हिंदी

चारगाकाल-नामकरगाः ३७४

चित्रकला : ६३४-, ६३६, ६४६-

चित्ररोनपद्मावती चरित्र : ३०५

वित्स्रखाचार्यः २२४

निदंबर: राघवशांदवीययादवीय: २१७

चेतन्य : २२३, ७२५:

परंपरा : ५५७-

चैतन्य चरितामृत: '५२६'

चीरपंचाशिका : २१६, २२३

चीरासी सिद्ध: ४६०

豆

छंद, हिंदी में, २६०-, ३११

छंदोनुशासन : ३१०

छत्तीसगढ़ी : २१-, २२

छपाहुड : २६२

छांदोग्य उपनिषद् : १६४,

'४३२', ४८६, ५०६

छीत त्वामी ५५०

ज

नंबृस्वामीरासा '३६६', ४४५

जगतमियाः जिसिनि पुरागा ४३७

जगदीश: गच २२४

जगदीश काश्यव: पालि महान्याकरण

२७६, रद्

जगनिक: २७४, श्राट्स ६२, २७५,

३६२ परमाल राखो ३७५, ४०३,

₹€ २-

जगन्नाथ पंहितः २१⊏, २२३, २४०,

२४३, २६१, २६२, ७१६; गंगालहरी

२२१, २२२; भाभिनीविलास '३६',

२२०; रखगंगाघर १२४१

जजल : ३६७, ३८३

जटासिंह नंदी-वरांगचरित ३०५

जयचंद्र प्रकाश: ३७४, ३७५, ३८९,

₹८२

जयदेव: २०७, २२३—; तुलना २२३, ३६६; संगीत २१०, २१८, ६६३; समीचा २३६, '२४७', २५६, २६१, ३३२; गीतगोविंद २२३, ३०८, ३६६, ४६२, ५५८, ६६३; प्रसन्तराघव २३२, २३८, २५७

जयमयंकजसचंद्रिकाः ३७५, ३८१

जयवछम : वजालगा '२६५'

जयशंकर प्रसाद: काव्य २५७, ४३७;

नाटक २५७, ६७०

जयाख्य संहिता : ५०६, ५०८, ५०६

जयानक: पृथ्वीराज विजय ५८, ५६,

३८६

जल्ह्याः ३८५

जसहर चरिउ: ३१६, '३२६'

जांबवती परिगाय: २११

जातकः १४८, २०१, २२५, २८१, २८३-, ३०१, ३०८, ३०६, ६१७,

६७२, ६७३

जानकी हरगाः २१६

नायसी : ३८०, ७२५, ७३४

जिन पद्मसूरि: श्रुलिमद्दफागु ४००-;

: 8083-

जिनविजय, मुनि : ३२८, <sup>'</sup>३७२, ३८६-'

जीमूतवाहन, देखिए दायमाग

जीवंघर चंपू ः २३० जुगलसत्तकः ५४५, '५४७'

जुवो दुब्रु इल : ५७५, ५८०, ६८५-

जेसपरसन, स्रोटो : २६३

जैत: धर्म व दर्शन: ४३६, ४४६, ४६३, ५०२; परंपरा ४४४; भाषा २७०, २७२, २७६, २८४, ३०६, ३३०, ३६६, साहित्य २८१, २८४, २८६, २८८, ३०६, ३६७, ३७३, ३७४; ३६८; साहित्यकार ३३३,३७५,४४४, '४४५'

जैन हरिवंश: ५१

जैमिनि श्रश्वमेष : ४३७

जैमिनि कथा : ४३७

नैमिनि पुराखाः ४३६-, ४३७,

जैमिनि भारतः ४३६, जैमिनीय ब्राह्मग्रः ४९१

बोइंदु : ३१६, ३२८, ३७४

ज्ञानेश्वरी: ३६७

ज्योतिरीश्वर ठक्कुर : वर्णरत्नाकर २५६,

३६६-, '३७०', ३७६

2

टगारे : हिस्टॉरिकल प्रामर स्रॉव स्रपभंश

३१६, ३१८, ३२१, ३२६

टरटुलियन : '१७७'

टॉड : एनला ऋॉफ राजस्थान ४५ टार्न : ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया ऐंड इंडिया

६६३, ६६४

3

ठेठ हिंदी : ३१, ३३

æ

डायलॉग्स ऋॉफ प्लेटो : २८५

हिंगल : प्रमाव ३८६; विशेपताएँ ३२१, ३६८; साहित्य ३७१, ३७४, ३७५,

३८६

डे : २३१, २४६, २४८, २५१

डेनेक, डब्द्र॰ : २६२

डेविड्ज, रीच : २०१, २७६, २७७,

रद४

ढ

ह्रँगरी: ३२ ढोला मारू रा दोहा: ३७२, ३७५, ३६८ ग

णेमिकुमार चरिउ: ३१६

त

तंत्रवार्तिकः '१३५'

तंत्रसार : ५१६

तंत्रालोक : ५१८, ५२२, ५२८

तत्त्वकौमुदी : ४७४

तत्त्ववैशाखी : '५०१'

तमिल : शब्द ४६४, ५३४; साहित्य

५१०, ५३४, ६८०

तमिल वेद: ५३५

तरंगलोला : २६१

तरंगवती : २६१, ३०६, '३१५'

तांड्य ब्राह्मण् ः '२६४', '४२८'

तात्रिक धर्म : ४०१-, ५२७

तारोपनिपद् : ५२५

तिच्वाय मोलि : ५३४

तिलक मंजरी : २३०

तीर्थं माहात्म्य: ५००

त्रलंबीदास : '२५९', ३६२, ४३५, ६६३; त्रलंबा २०४, २५६, ५५०; दर्शन

प्रदः, प्रवेदः भवन १४; ६५४, ६६२, ७२६; भाषा व शैली २०४, २५६,

२५६, ७३४

कवितावली : २५७, '५२८' रामचरित-मानस '३६', '४१', २५७, २५६,

४३५, ४३६, ४⊏५, ६३१, ७२१ द्वर्की प्रमाव : ७२३—, ७३४

तेख्रगू : ६८०

वेस्सितोरी : ३६७

तैत्तिरीय स्रारग्यक : '४६३', '५०४'

तैचिरीय उपनिषद् : १२२, १६४,

किरीय

तैत्तिरीय ब्राह्मण : १०६, '४२६'

तैचिरीय संदिता: '१३४', '१५७', १६५, '१७५', १८५, '८१९', ४६१, '४६३',

तीत, भट्ट, ६७१

त्रिपाटी ग्रार० एत० : हिन्द्री श्रॉब्

ष्टंबंट रंडिया ७१७, ७१८, ७२१

निपिटकः २७८, २७२, २८०-

शिपुरदार : ६६⊏

त्रिपुरा उपनिषद् : १ २५,

विविक्तमः २७६, २००, १२६; नलपंप्

२०८, २३० भदालमा चंत्रू २३०

थ

भृतिभद्द फागु : ४००-, '४०६'

थेरगाथा : २८१-, २०८

यरीगाथा : १४७, २८१-, '२८२-',

३०८

7

दंदी: २३०, '२५१', २५६-, २५८, २५४, २६३, २१२, ३२६, ६७१; फाव्यादर्श २१०, '२६७', '३१४', ७१८: दशकुमार चरित २२०, २६८, ३०६, ३८६

दक्लिनी हिंदी : ४७१

दच्रमृनि : '१५०1

दरदी : ३२-, २७५

दलपत विजय : सुमानराखो, २७०, ३७५, १७६-

दलाल : ३२८

दशकुगारचरित : २२७, २६८, ३०६, ३८६

दशरूपकः ५५, २६६, ३२⊏

दशस्पावलोक : ५५

दर्शन : ४६२-

दान्तिगात्या : ३००

दादू: ६६३

दामोदर: उक्तिव्यक्तिप्रकरण '३१५', ३३१, ३६६-, ३७५, ३७६, ३६८ दामोदर गुप्त: कुट्टनीमतम् ४८, १४३,

'१६६'

दामोदर मिश्रः हनुमन्नाटक ६६९ दायमाग : कन्या के अधिकार १४६. '१४७'; विवाह १२४; सतीप्रथा '१५६'; १५८,१५६, '१६१', १६३, १६८, १७६ दारा शिकोह: ४३०, ४३७, ४३८ दासगुप्ता श्रीर डे: हिस्ट्री श्रॉव संस्कृत

लिटरेचर २०१ दिल्ली: भाषा व साहित्य ३, ५, ३१,

३१६, ३६७, ४३८

दिवेकर: वेदों में ऋलंकार : १८६, १६१

दिव्यावदान : '५८३', ७०४

द्विजेद्रलाल राय: ६७०

दीघनिकाय: २०१, ४४८

दुत्रवील दराँ: २७४

देव: २५६, ७३४

देवीचंद्रगुप्तम् ६६६, ७०८

देवीप्रसाद, मुंशी : ३८६

देशीनाममाला २७०, ३०१, ३२७

देशी भाषा : ३१२, ३१५, ३३०, ३३१,

३३२

द्रविड : प्रभाव १६८, २००, २६३, २६४, २७०; भाषा २८-, ६८०

द्रविड श्रीर श्रार्थः ६८०-

घ

धनंजय : ६७१; दशरूपक ५५, ३२८ घनपाल : ३०७, तिलकमंनरी २३०; पाइ श्रलच्छी २०१, मविसयत्तकहा २६२, ३०६, ३१६

धनिक : '३२५', ३२८, ६७१; दशरूपक '२६६'; दशरूपावलोक ५५

घम्मपद : १४७, २७२, २७४, '२७५',

२५१-, ३०५

वर्मशर्माम्युदय २१६

षर्मस्रि: जंबूस्वामी रासा '३६६', ४४५

घोयी : पवनदूत २२०

व्यत्यालोक ४८, २२०, '२३६', २४३,

२६७, ३१४, ३२८

त

नंददास: ५५०

नंदलाल : जैमिनी पुराग ४३७

नंदलाल बोस : ६४८

नंदिकेश्वर : २५१

निमसाधः '२६७', '३१४'

नम्मालवार : तिखायमोलि ५३४

नयसुंदरी : २६८

नरपति नाल्हः बीसलदेव रासो ३७०,

३७३, ३७५, '३७७', ३७८, ३७८,

३८०, ३८१, ४०३

नरसिंह: ३००

नरहरि: श्रोघसार '५२३'

नरोत्तमदासः ५५५८

नर्मदासुंदरी संघि '४००'

नलचंपू २०८, २३०

न्छसिंह: विजयपाल रासो ३८३,'३८४'

नवसाहसांकचरित ५५, १३६, २१७-,

३०७, ३८८

नागपुरिया : ३२

नागर श्रपभ्रंश २५५, ३००, ३१६,

३१८, ३१६,

नागरी लिपि : २७४, ६४७

नागरीदास : ५४५

नागसेन : मिलिंद पञ्ह ७००

#### हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

नागानंद : २३५, ६६९ नागार्जुन : ३०४, ४५३, ४५४, '४५५', पूर्द, ७१३ नागेश: २४१ नाटक, हिंदी में : ३१०, ६६९ नाट्यशास्त्र देखिए भरत नाथगुलाम त्रिपाठी : ४३६ नाथ सिद्ध : २५६, ३३२, ३७०, ३७१, ३७२, ३६८, ५२७, ५२८ नाथसिद्धो की वानी; संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी ३७२ नाथूराम प्रेमी : ३२८ नानक: ७२५, ७३४ नामादासः ५५५ नामवरिंह: हिंदी के विकास में श्रप-श्रंश का योग ३१८ नारद पांचरात्र : '५०५' नारद पुरागा: २०६ नारद स्मृति : ७२१; कन्या के श्रिधकार

'१४७'; नियोग १५३; न्याय '८६', ८८, पित व पत्नी '१४६', '१५०'; परिवार ११४: वर्ष '१०२'; विवाह ११७, १२१, '१२४', '१२८', '१३१', '१३६'; वेक्यावृत्ति १६६, '१७०'; शब्द ७०४; स्त्रियो के श्रिषकार १५५, १५७, १५६, १६०; स्त्रियो के प्रति दृष्टिकोग्रा १५४, १७६

निंबाकी काव्य: ५४४निमाडी: ३१
नीतिवाक्यामृत ६४, ६६, ८५, '६२', ६५, ६७
नीतिशतक २२०
नीलमतपुराण ४८

नेपाल : भाग २२, ३२
नेचिषकरण २८५
नेभिदृत २२०
नेभिनाथ चडपर्र २८०
नेभिनाथ पानु ४००-, '४०२-'
नेभिपाग ४०३
न्यायफंदली ४००
न्यायकुनुमांजली ४६६
नेदर्धायचिन ५४, '६०६', ६६८

पंचर्तंत्र : ४२, २२, २२४, २८४, १८६, ३०६, ३८६, ३८६, ७०४
पंचरिशकाय २६२
पंचरिशकाय २६२
पंचरिशकाय २६२
पंचरिशकाय २६२, २३, २७२
पडमचरिश्र २८६०, १६६०, ३०६, १८४४, १२४४, १२४४, १८६५, १८६५, १८६५, १८६०, २०७, २२२, २२६, १६६३, ६६६, १६६३, ६६६, ७१७
पदार्थधर्मसंग्रह ४००
पदार्थधर्मसंग्रह ४००
पदार्थधर्मसंग्रह ४००

पद्मचरित २८६
पद्मदेव : पातागाहचरिउ '३१५',
पद्मपुरागा : '१३६', १४६, २०६
पद्माकर : २५६
परमदास : जैमिनीपुरागा ४३६
परमानंददास : ५५०
परमार्थ सारसारिका ५२०
परमालरासो ३७५, ४०३, ३६२—
परमेश्वर (किव ) : २०६

२१७-, ३०७, ३८८

परग्रराम देवाचार्य : '५४६' परांकुश मुनि : तिस्वाय मोलि ५३४ पराशर भट्ट : 'धू३४' पराशर माधवीय : '१२३', '१३८', १५६, '१६१' पराशर स्मृति : 'द्रश', '१०२', १०३, '१२८', १४१, १५० पवनदूत २२० पल्ह्व प्रमाव : ७०२-पवनदूत २२० पवयग्रसार २६२ पर्वतीय भाषा : ३३ पश्चिमी हिंदी: ३६६-, ३६८, ३७०, ३७१ परतो : ३०, ३२, ७०२ पाइश्रलच्छी ३०१ · पाइयेगोरस: ४३० पार्जिटर-एंश्येंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन २७ पाशिनि : १०६-, '१२२', १६५, '२४५', २६४, २६५, २८५, ३०१, '५०३', ५०४; त्रष्टाध्यायी १७२, १६६, २०१, ६६६, ६८४; ६८६, ६६% जांबवती परिगाय २११ पातालविजय २११ पाताल विजय २११ : \$35 पादलिस : तरंगवती ३०५, '३१५': तरंगलोला २६१ पारस्कर गृह्य सूत्र : १२६, '१३१' पाल, संत : '१७७' पालि : कथाएँ २२५ प्रमाव ४, ११-, ५६४; प्रयोग ४; माषा २७२, २७५, २७६-, ३१६; साहित्य २२२, २७५-,

२८४, २८७

पालितः देखिए पादलिप्त पालिमहान्याकरण २७६, २८६ पालिव्याकरण २८५ पासासाह चरिउ '३१५' पाहुडदोहा ३१५ पार्वती परिग्य २३६ पिंगल : इतिहास ३७२; साहित्य ३७१, ३७४, ३८६, ३८७ पिंगल स्त्राणि; संपादक शिवदच दाधीच ३६६ पिशेल : २६२, २६६, ३२८; ग्रामातीक देर प्राकृत स्प्राखेन २६५, २६६, २६८, २६६, ३१६, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५; मातेरियाल्यन केन्त्निस् त्सूर श्रपभंश ३१४, ३२८ पीतांत्रर : जैमिनी पुराया ४३७ पीर्तांबरदत्त बङ्ख्वाल : ५२६ पुरागा: २०६-, २०७, ७१६; कथाएँ १२, ६५, २१७, ३०६; भाषा व शैली २७२, ३०५, ३०६, ३७२ पुरुषोत्तम : ३००, '३१४' पुरुपोत्तमदास : जैमिनी श्रश्वमेघ ४३६ पुलिब्र ( भूपण ) : २२८ पुष्पदंत : २५६, ३०६, ३०७, ३१६, ३१८, ३२६, ३२८, ३३१, ३७४ पूरन: जैमिनी पुराग ४३६ पूर्वी हिंदी : ३६६, ३६७, ३७० पृथ्वीराजरासो देखिए चंदनरदाई पृथ्वीराज विजय ५८, ५६, ३८६ पेरिप्लस: ७०१, ७०३ पैशाची ३२, २६७, २७२, २७७, २७८, २६३, २६८, ३००, ३१४, ३१६, ३३० पैशाची, चूलिका ३००

ब

वंगला ७३३; इतिहास ३६७, ४५६; कान्य ५६६; प्रमाव ३१७, ६७०, ६७१;

साहित्य २०४, २०६, ४५६

वर्गसाँ : ४४८ बघेली : ३१-

वनारसीदास : ४४५

बर्बर : ३६७

बरो, टी॰ : २७५

बलदेव उपाध्याय : धर्म श्रीर दर्शन ४२५; बीद्ध दर्शन मीमांसा ४४६, ४५१, ४५५, ४५७; मागवत संप्रदाय ४३६; मारतीय साहित्यशास्त्र २४१, २४३, २५०; वैदिक साहित्य श्रीर संस्कृति १८४, '१६३', ४२५, ४२६ वलदेव विद्याभूषण् : प्रमेयरत्नावली,

बलदेव विद्याभूषण् ः प्रमयरत्नावला 'पूप्द'

बह्वृच उपनिषद् : ५२५

बॉगरू : ३१, ३२

बाइबल ५०४

बागची : ३२८

बार्यः १७४, २०८, २०६, २२६, २२७-, २३२, २५७; तुलना २२१, २२६, २२७, २२६, २३०, २६१; भाषा २००, २२५;

कंसवृध २३६, ५०३, ६६६; कार्द-वरी १६६, १७३, २२७, २२८-, '२२६', ३०६, ३८५, ३८६, ६५८; चंडीशतक २२१; हर्षचरित '४५', १२१, '१४४-', '१४६', १६६, '१७३', २१७, २२७, २२८-, '२६५', ३०७, ३८८, ६५८, ७१८

वादरायण : ब्रह्मसूत्र ५३०, ५४०, ५४७

वाबुली : ६८०-,

बाल गंगाघर तिलकः सुमेरी-बाबुली

सम्यता ६८१ वाल भारत ६६९

बाल महामारत ५२

वाल रामायण ५२, २३८, ६६६

वाल्हीकी: ३००

विञ्लोथिका इंडिका: ३६६

विहार देखिए विहार

विहारी: २२२, २५६, २५६, ३०६,

'प्रर्', प्रथ्र, ७३४

बीसलदेव रासो २७०, २७२, २७५, '३७७', ३७८, ३७६, ३८०; ३८१,

803

बुड्दकहा २२५, २६३

बुंदेलखंडी : ३१, ३२, ३१६

बुद्धघोष : २८४

बुद्धचरित २११

बुद्धविजयः चित्रसेन पद्मावती चरित्र

३०५

बुरुशास्त्री : ३२

बूल्हर: ३८६

वृहत्कया : २३२, २६८, '२६६', ३०६,

328

वृहत्कया मंजरी : १३६, १७३, २२५,

२६८, ७०२

वृहत्पराशरः '१७६'

बृहत्संहिता १६६, '१७७', यू६य, यू६७,

६०४, ६६७, ७०६

वृहदारखयक उपनिषद् ः '१६४', '४३१',

'४३२', ४३३, '५३१'

वृहद्धर्भ पुराख : ६५

वृहद्देवता : १२०, ४२१

बृहस्पति स्मृतिः '८७', ८८, ११४, '११७', '१३५', '१३६', '१४०',

*७* ३

### हिंदी साहित्य का ग्रहत् इतिहास

१४७, '१५१', '१५२', '१५३', '१५४'; '१५६', १५८, '१६३', १७५

वैशवादी : ३१, ३६२

बोयर: २७५

बोलियाँ, हिंदी फी: ३०-

बौधायन समृति '१२८', '१२६', '१४६',

'१६१', १६४

बौद्ध गान थ्रो दोहा, देखिए हर प्रसाद

शास्त्री

बौद्धायन श्रीतसूत्र : '१२२'

बौद्ध: श्रस्पृश्यता ११०, ११२; तंत्र ५०२; दर्शन ४४६-४४२-, ४६३: वर्म ४४६-, '४४७', ४६४, ५२५, परं-परा, साहित्य में- २५८-; प्रतीक ६२२; प्रभाव ५०१; भाषा ४, २७०, २७२, २७६, ३०१-, ३०२, ३०३, ३०६, ३१७, ३३०-, ३३२; संप्रदाय ४५५-, ४५६-, ४४७-, ४४८, ४५०-, ६१६; साहित्य ४, १४, १६२, २८६, ३०२, ३०३, ३०८, ३१३, ३२८, ३२६, ३३२, ३७४, ६६१ ली विषयक १४५, १४७ बौद्ध मिश्र संस्कृत ३०१-

बौद्ध संकर संस्कृत ३०१-ब्रजमाषा : ११, ३१, ३१६, ३६७,

३७२, ५४४, ५४७, ५५०, ७३४ ब्रह्मपुराचा : ६, '१५२', २०६

ब्रह्मवैवर्तपुरागाः २०६

ब्रह्मसूत्र ५३०, ५४०, ५४७

ब्रह्मांडपुरागा : २०६

ब्राउन : क्वायंस स्रॉव् इंडिया ७०४

ब्राह्य : ३३, ३००, ३१६

ब्राहुई : २८

ब्राह्मी : २७३, २७४, ५,६४, ६८६

ब्रिग्स : फिरिस्ता ४७, ५२, ६०

ब्लाफ : इंडो ग्रार्यन १६७

ब्ल्मपील्ड : ३०४, ३०५

#

भक्तामरस्तीय २२१

भक्तिफाल : ३७३, ३६३

भक्तिरसागृतिमंत्र ५५७

भगवतशस्या उपान्याय : ६८६

भगवतीदास, भेय्या : ४८५

भगवानदास निरंजनी : फार्तिक गाहा-

सम ४६६; वींबनी ध्रामेश ४३७

भट्ट केटार : ३७४, ३७४, ३५४, ३८२

भष्ट नायक : २५२, २५१

भट नारायगा : २३४-, २२=, २६६;

वेणीसंहार २३२, २३५, ६६९

भष्टमणुंत : '३८६', '३८२'

भट्टलोल्डर : २५१

भट्टि: २१५-

भद्रवाही : ३३

भरत : २४०, २४२, २४५, रूप्र, रूप्र,

२७२, ३१२, ६५३, ६६४: नाटासाम्ब

२५२, २८७, २६६, २०६, २१०, '३१२', '३१३', ३२९, ६५२, ६५७,

'६६४', ६६५, ६६७, '६६⊏', ६७१

भर्तृहरि : ३०८, 'प्१७'; नीतिरातफ

२२०; वैराग्यशतक २२०; श्टेगारशतक

२२०, २२२

मछटशतक: २२०

मनभृति : १७५, २०८, २३४, २३६,

२३७-, २३८, २६७; गुलना २१४, २३८, २८२; भाषा व शैली २००,

२०४, २६६; संगीत २०६; उत्तरराम-

चरित १४, ५०, ६८, '१४१-', १७३;

२३१, २३२, २३७, १५२७, ६६६;

महावीरचरित ५०, १७३, २३१, १३७, २३८, ६६६; मालतीमाधव ५०, '१४६', १७३, २३२, २३७, ५०६, ६३०, ६६८, ६६६ भविष्यपुरागा २०६, ६०४ भविसयत्तकहा २६२, ३०६, ३१६, '३२५', ३२८ भांडारकर, दे० रा० : ४५ भागवत प्राण : ३, '१३६', २०६, २०७, २१७, ४३७, ४३६, ४८७, 'YEE', 'YEO', 'YE?', 'YEU', प्रव, 'प्रव, 'प्रव, प्रक, 'प्रक, 'प्रह', प्रo, प्रह, 'प्रे भानदत्त-रसतरंगिणी : २५२; रसमंबरी २५२ भानुसिभ : २६१

मामह: '२४१', '२४२', २४४, २४५, **'२४६', २४८, २५०, २५१, २५४**,

३१३; ६७१; मनोरमा व्याख्या २६५-, 300

मामिनीविलास : '३६', २२० भारतेदु हरिश्चंद्र : २५७, ५००, ६६९

भारवि: २१०, २१४-, २१७, २१८, २१६; किरातार्जुनीय ८, २१५, २१६,

२१७, २८६

भावना उपनिषद् : ५२५

भावप्रकाश २५२

मास : २३२, २३३, २३६, ६६५; भाषा २६८, २७२, २९६; शैली ६६५; श्रमिषेक २३३; कर्गामार २८७; प्रतिज्ञा यौगंधरायण ६६८; प्रतिमा १७२, २३३; मध्यम् व्यायोग ६६८; स्वप्न-वासवदत्तम् १७२, २३३, ६१८, ६६८ भास्कर राय: ५२५

मिखारीदास : ६५४, ६६३, ७२६ मीली: ३२

भूषण : २५६, ३६८, ३८५ मूषण ( प्रलिंह ): २२८ भूसकपाद : '४५७', '४६१'

मोन : ४४-, ५६, ५८, १५७, २०८, २४१, ३७७, ६०७, ६७१; श्रायुर्वेद सर्वस्व ५६: युक्तिकल्पतर ५६: राम-मृगांक ५६; रामायणचंपू २३०; व्यव-हार समुचय ५६; शब्दानुशासन ५६; श्रंगारतिलक ५६, २२२, ६६८; श्रंगार प्रकाश २५२; समरांगण स्त्रधार ५६; सरस्वतीकंठामरण ५६-, '२४६'

भोजपुरी : ३२, ३३, ३१७, ३७२, ७३४ भोनपुरी, अवधी- : ३६६

भोट भाषा ३ ४६४

भोलाशंकर न्यास : १६६, २४०, २५२, 328

मंख (या मंखक) : श्रीकंठ चरित २१७

मंडन मिश्र : १४६

मणित्य : ग्रपेतोलेस्माता ६६७ मतिराम : २५६, ३०६

मचिवलास ६६८, ६६६

मत्त्यपुराण : ३, ५६, ६५, १७०, २०६,

६०३, ६०४

मधुरानाय: २२४

मदनपाल: मदननिषंदु ५३ मदनरत्न : १५७

मदनरेखा संधि : '४००'

मदालसाचंपू २३०

मधुकर मद्दः जयमयंक नसचंद्रिका ३७५, ३५१

मध्यकाल, हिंदी साहित्य का ३६५ मध्यदेश: क्षेत्र २६; भाषा ४, ५, २६-, २६३, २६४, २६६, २७०, २६३, ३३१; विस्तार ४, ८; व्युत्पत्ति ४ मध्यमव्यायोग: ६६८

मध्ययुग : श्ररपृश्यता १०६-; ध्राश्रम ११२-; एकतंत्र ३६-, ८०; कत्या १४४-; देशमक्ति ४०; न्याय ८५-पत्नी १४७-; परराष्ट्र संबंध ६५-; परिवार ११३-; पर्दा १७१-; पुनर-त्थान ४२-; भाषा ३२; मंत्रिमंडल ७३-: माता १६१-; युवरान ७२-; राजनीतिक उदासीनता ३६-; राज-नीतिक प्रवृत्तियाँ ३४-; राजनीतिक विचार व संस्थाएँ ६४-; राजनीतिफ स्थिति ४४-: राजनीतिशास्त्र ६४-; राजमिक ४०=; राजस्य ८१-; राजा ६६-, ६८-; राजा के कर्त्तव्य ७०-: राजा के प्रकार ७१-: राज्य की उत्पत्ति ६५; राज्य के श्रंग ६५-; राष्ट्रीयता ४०: वर्ण श्रीर बातियाँ १००-, १०४-; विघटन की प्रवृत्तियाँ ३४-: विभाजन की प्रवृत्तियाँ ३४-; विवाह ११६-; वेश्यावृत्ति १६८-; व्यक्तिगत शीर्य ४१-, व्यक्तिवादिता ३८-; शासन, केद्रीय ७६-; शासन, ग्राम- ८०: शासन, नगर- ७६; शासन, प्रादेशिक ७७-; शासन, सैनिक ६०-; संघर्ष ४२-, सतीप्रया १६४-; समाज की कल्पना ६६-; सामंतवाद ३७-; सामाजिक स्थिति ६६-; स्त्रियो के प्रति दृष्टिकोण १७४-; स्त्री का स्यान, समाज में-१४४-, स्थानीयता ३८-मननदास : एकादशी माहातम्य ४६६

मनुसमृति : '३', '४', '२६', ६६, ६७, المارا المحرار الإلادار الاجوار الالافرار '४८८', ६६६, ६६५, ६६६; 'जस्युव्यता ११०, प्राधम '११२', जनप्रतय कथा ७११, नियोग '१५२', १५४; पत्नी '१३८'; पर्वा १७२; मृतील ८; माता (१६२); वर्ग व ातियां '१०६'; विवाह ११७, '११=', '१२१', '१२५', १२६. ११२७, १३०, १२७, व्या-हारपाद ८०; सर्वाप्रभा १६७; स्विथी के प्रधिकार १९५, '१५६', '१५८', १५६, '१६३', नियों के प्रति प्रशिक्षीण '१७५-', '१७६', १७७-', निसी पा दंड १४८: सी-नीयन १५७६) सी-पुरुष संबंध १४२, '१४८', '१५०' सम्मट : २४१, १८४७), २४३, २४४, २६१, २६२, ३०८, ५७१ मयूर : २०८, २२६; मयूरणतक २२६: चर्यशतक २३१ मराठी : २१, २२, २६७, ५६६, ७३२ गरीचि : वेरानव प्रागम ५४४ मलयालगः ६८० महिकाभावत । २२२ मस्तरमा : रामाधमेन '४२५.' महाषयायन : नेचिष्यपरसा २८५ महाभारत : '११', २८१, २८२-, २३२, '४८६', ५०५, ५५६, ६६६–, ६७२; घनुवाट ६४३; श्रस्टथ्यता ११०; श्राचार २०२, २२२, २३५; फथाएँ ६४, '१६२', २०२, २०३, २०६, २११, २१५, २१७, ४३३, ४३६, ४६१, ५०५, ५०६, ५०८, ६३३, ६४७; लोककथाएँ २२५, ३०६; तत्का-लीन इतिहास २०६, ७०१, ७२२; दर्शन व धर्म ५०६; नीति मुक्तकों का श्रघार २२१; पर्दी '१७२'; प्रभाव २०६, ६४६; 'भारत' की ब्युत्पत्ति ३; माषा २०२; २७२, ३०३, ३०५; भूवर्णन ४९७; महत्त्व २०२-, २०५-; माता १६१-, '१६२'; मूल रूप २०१. २०५; युद्धनीति ६४; रचनाकाल २०२, २०३-; राजा और प्रजा ६९: वर्ण व जातियाँ '६६', '१०१', '१०६': विवाह '१२६', '१३४'; वेश्यावृत्ति '१६६'; शक्तिपूना ४९५; शासन ७६; शैली २०१, २०३, २०६; गुद्धता २०३; संस्कर्या २०५, ३०५, ७३३; सतीप्रया १६५, स्त्रियो का महत्त्व '११७', '१७४-', '१७५'; स्त्रियो के प्रति दृष्टि-कोगा '१७६'. '१७८', स्त्री शिक्वा १४५; स्वयंवर १२०

महाराष्ट्री : २५५, २६६, २६७, २७२, २७६, २७७, २८६, २८७, २६३-, २६६, ३००, ३१४, ३१६, ३१६, ३२०, ३३०, ३६७, ३६८, ७१८ महाराष्ट्री, जैन : २८६-, ३००, ३१६,

महावगा: ४, प्र
महावग्त: ३०१, ३०२, ३०३
महावग्त: ३०१, ३०२, ३०३
महावग्तः चरित ५०, १७३, २३१, २३७,
२३८, ६६६
महावगरप्रसाद द्विवेदी: २६१८
महिममह २५४
महिमनस्तोत्र '५०४'
महुमहिवश्रश्र २६७
महेंद्रविक्रमवर्गन् : मचिवलास ६६८,
६६६
महेशदच त्रिपाठी: ४६६

मांडूक्य उपनिषद् : १९४, २३२ मागघो : ३२, २६५, २६७, २६८, २७२, २७६-, २७७, २७८, २८७, २६३, २६६, ३००, ३०३, ३१४, ३१६, ३१७, ३२०, ३२६, ३३०, ४५६, ४६० माघ २१६-; तुलना २११, २१३, ११५, र१६, २१८, १२६, २२६, २३८; समीचा २००, २०५, २०६ शिशुपाल-वच २१६, २१७ माठर वृत्ति : ४७४ मानतंग-मक्तामर स्तोत्र : २२१ मारवॉड : '१७७' मारवाडी : ३२६ मालतीमाघव : ५०, '१४६', १७३,२३२, २३७, ५०६, ६३०, ६६८, ६६६ मार्कंडेय (वैयाकरण): ३०० मार्कंडेयपुराखः६, १३⊏, २०६, '२६६', २७२, ३१६, ३१७, '३२०-१', ४६३, ४६५ मालविकाग्निमित्रः २१३, २३३-, २३५, ६०३, ६०४, ६०६, ६०८, ६२०, ६४६, ६५२, '६५७-', ६६३, '६६४', 'हह्यू', इहहू, ७०० मालवी: ११, ३१, ३२, ३१६ मिताच्रा : '६४', '१०८', ११४, '१२७',१४६; श्रस्पृश्यता ११०, '१२५'; गोत्र १२३; परराष्ट्र नीति ६७; परिवार , ११३; विवाह १२१, १२४, '१२५', '१२७'; व्यवहार ८८; सतीप्रया

'१६६-', '१६७', १६८; सपिंडता

'१२४'; स्त्रियो के ग्रिधिकार १४६,

१४७, '१५६', १५७, '१५८-', १५६,

्र्द्रु, (१६१, १६३, १६४; स्त्रियो

# हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास

के प्रति दृष्टिकोण '१३८-', '१४०', '१४०-', '१७०', १७६

मिलिंद पञ्ह : ७००

मिश्रबंधु : ३७३, ३७५, ३८३

मिश्र संस्कृत : ३०१-

मीरा: ३७२, ६६३; काव्य ६५४, ६६२,

७२६; भाषा ३७२, ७३४

मुंज : ५५

मुंडक उपनिपद् : '१६०', १६४, २०१,

'४३०', ४६२, ४८६, '५३०'

मुंडा : २८, १६८, २००

मुकुल मद्घ : ६७१

मुक्तावली ४७०

मुगल प्रभाव : ७२३-

मुद्राराच्चस दे॰ विशाखदत्त

सुरारि-२०८, २३६, २३८, ३३१; भाषा २००, २६६; श्रनघरायन २३८, २५७,

६६६

मूलाचार: २६२

मूर्तिकला: ६१२-; ग्रमरावती ६२३-; श्राधार ६१२-; उदय ६१२-; कुपाण ६१५-; गांधार ६२१-; ग्रुप्तयुग ६२४-; धातुमूर्तियाँ ६३३-; प्रागाधुनिक ६३२-; प्राङ्मीर्य ६१३-; मध्ययुग, उत्तर-६२८-; मध्ययुग, पूर्व-६२७-; मीर्य ६१४-; वर्तमान ६३४-; व्यापकता ६१२-; शक ६१६-; शुंग ६१५-; शैलियाँ ६१३-

मूलराज जैन: ३०५

मेगास्यनीज : इंडिका ६०२

मेघदूत : '२१२', २१३, '२१६-', ६०३, ६०४, '६०६', ६०८, '६१८', ६३०,

मेधातिथि : मनु० पर माष्य : ऋार्यावर्त

'४, '१०', '२६'; गोत्र ६२३; नियोग
१५३; न्याय ८५; परराष्ट्रनीति ६५:
राजा ६६, '६७'; राजा के फर्चन्य
'७०'; गजायजा ६८, '६६'; वर्गा व
जातिया ६०३, ६०४; निवाह ६२६,
१३७; मतीप्रथा '६६७'; निवीं के
श्राधिकार '१५६', '६६०'; निवीं के
श्रिधकार '१५६', '६६०'; निवीं के
राज्य १५६', '६६०'; निवीं के
राज्य १५८'; स्विथे के एनंद्र '१४०';
राजी गुद्य १६४ १५२

मेनारिया, मोर्तालाल : २७२, '२७६⊢', ं ३७≍, ३≃६

भैकडोरेल : वैदिन सामर १६७ भैभिली : इतिहास २१७; काव्य ३६४; क्षेत्र २२; प्रभाव २२, ३२; विदेशताण् २७०, साहित्य २६६, २७१ भैभिलीशरमा सुम : २५७, २६१

भेक्सनुलर : ४२१

मोइनवाग : ४३६

मोइनलाल विश्वालाह पंत्रा : ३८%

मोहनसिंह, राव : ३=७

मोग्गछायन-श्रमियानपर्शनिकाः '२७६',

्रद्भ, पालिब्बाफरमा ६८५

मीद्गल पुराणः ४६३

च

यज्ञवेंट : १८३, १८४-, '१६१', १६४,

यवन जातक: ६६७

यमस्मृति : १२६, '१२७-', '१४५',

यशस्तिलक चंपू: २३०

१५३

याकोबी, हर्मन : २०४, २८६, २६०, २१६, ३२८ याज्ञवल्क्य स्मृतिः जातियाँ १०७, '१०८'; नियोग १५३; पति व पत्नी '१५०–'; पर्दा १७३; मध्ययुग राज-नीतिक विचार ६७, ८८; विवाह '१२१', '१२५', १२७, १३०; स्त्रियों के श्रिधिकार १५६, १५७, '१५६', '१६०'

यास्कः १६५, १६६-, २४५, २६३, '४२१', ६८२ युक्तिकल्पतच ५६ यूरोपीय प्रभावः ७३५-योगवार्तिक ४७४ योगशास्त्र ४४४

₹

योगवासिष्ठ : '१७८'

रंगनाथ : त्रतमुष्टि ४६६ रंगमंच : ६६४-; श्रमिनयशास्त्र ६७१-; रूपक ६६७-; रूपक श्रीर श्रमिनय ६६४; रूपक के मेद ६६८-; साहित्य व कला ६७२-रघ्वंश '१७', '२१२', २१४, २१५, भूद्रा७, भूहर, ६०२, ६०३, ६०४, '६०५', ६०६, ६०८, '६२०', ६२५, ६५३, ६५८, '६८३', '७२२' रगामलकंद: ३६७ रतिमान: जैमिनी पुराग ४३६ रत्नाकर : इरविजय २१६-रत्नावली : २३२, २३५, ६६८, ६६९ रविवर्मा : २३२ रविषेगा : पद्मचरित २८६ रसखान : १७, ५४५ रसगंगाघर '२४१' रसतरंगिणी २५२

रसमंबरी २५२ रसरत्नाकर समुचय ५१८ रसलीन : ३०९ रसद्धदय ५१८ रसिक गोविंद : ५४५ रिषकदास : एकादशी माहातम्य ४६६ रहीम : ६६३ राघवपांडवीय: २१७ राघव पांडवीय यादवीय : २१७ राजतरंगिगा : ४६, ४८, ४९, ७६, १०७, १७३ राजवर्मा, युवराज : ग्रानंगविजय २३६ राजशेखर: १४६, २०८, २३६, २४५, २५१, २७१, ३१४, ३३०, ६६७, ६७१; कर्पुरसंजरी ५२, १२१, २७१, २६८, ३०६, '३१०', ३११, ३६७, ६६८, ६६६; कान्यमीमांसा ५१, ५२, २३६, २४६; ३१४, वाल भारत ६६६; वालमहामारत ५२; वालरामायण ५२, २३८, ६६९; विद्ध शालमंजिका ६६६ राजशेखर, सूरि: नेमिनाथफागु ४००-, 4802-3 राजस्यान: काव्य ३७५; भाषा ५, १०, ३२, ३१८, ३१६; साहित्य १० राजस्थानी : ग्रादिरूप ३६६; फाव्य ३९६; क्षेत्र ३२; प्रभाव ११, ३१, ३२, ३३, ३७२; प्रयोग ३६८ राजस्थानी-गुजराती : ३७८ राजस्थानी, पश्चिमी- : ३६७, ३७१, ३७२, ३८६ राबस्यानी, पूर्वी-: ३७२ राजस्थानी-त्रजभाषा : ३७२, ३८६ राजस्थानी विभाषा : ३७८ राज : विरह-देसातुरी-फाग-वसंत ४०३

व्याख्या ४४४, ५२५ लक्ष्मीनारायगा मिश्र: २५७, ६७० लक्ष्मीश: जैमिनी भारत ४३६ ललित विस्तार : '१७३', ३०१, ३०२, ३०३~ लाट्यायन श्रीतसूत्रः '१२२' लिंग पुराख : १२७, २०६ लेमान्: २६१ लेवी, सिल्वॉ : १८४, २७७ लोककथाएँ : २०१, २०२, २०६, २२४, २२७, {२२८, २३३, २५७, २८३, २६१, ३०५, ३०६, लोकगीत : १८५, १८६, २६३, ३७१, ३६२, ३६६, ४०१ लोलिंबराज : २०१ ल्युडर्स, एच० : २६६, ३०३

व

वजालगा '२६५' वज्रशेखरः श्रद्धयवज्रसंग्रह '४५५' वट्टकेर: मूलाचार २६२ वत्सराजः कर्पूरचिरत ६६८; त्रिपुरदाह ६६८; रुक्मिग्रीहरग्र ६६८; समुद्रमंथन ६६८, वररुचि : २७२, ३००, प्राकृत प्रकाश २६७, २६८, ३०० वरांगचरित ३०५ बराहपुराणः २०६ पंचसिद्धातिका वराहमिहिर : ६६७; ७०६; बृहत्संहिता १६६, '१७७', पूर्य, पूर्व, ६०४, ६९७,७०६; होराशास्त्र ७०६ वल्लम विद्धांत, वाहित्य में-५५०-वसंतरामः कार्तिकमाहातम्य ५००

वसिष्ठ स्मृति : १२८, १२६, '१४०-', '१३८', १४E, '१६१' वस्युप्तः '५१६' वसमित्र: ऋष्टादश निकायशास्त्र ४४६ वर्णरत्नाकर: २५६, ३६६-, '३७०' ३७६ वाकेर नागेल-१६८, ३०४ वाक्पतिराच : २०८, ३११; गौडवहो ३५, ४६, ५०, २१७, '२६७', २७१, '२९७', ३०७; महमहविश्रत्र २६७ वाग्मटः रसरत्नसमुच्चय ५१८ वाचस्पति मिश्रः '१६३', २२४; तत्त्व-कौमुदी ४७४; तत्त्ववैशाखी '५०१'; विजयपालरासी ३५३, '३५४' वात्स्यायन २१८, २२२; कामसूत्र १६६ ११६६१ २०६, ७२२ वामन : ४८, २३२, २४१, '२४८', ६७१; काशिकावृत्ति २८५; पार्वती परिग्राय २३६ वामन पुराखः २०६ वायुपुरागाः ६, २०६ वाल्मीिक : ३०१; काव्य १४; तुलना २०४, २११, २१४; शैली २०२, २०३, '२०४-'; रामायस २६० वासवदत्ता २२४-, '२२६-' वासुदेव : कर्पूरमंजरी टीका '२६६' वितर नित्स : १८५, २८५, ३०४ विकटनितंवा : २२२, ३०८, विक्रमांक देवचरित २१७, ३८८ विक्रमोर्वेशीय : २१३, २३३-, २६६, ३१४, ३१६, ३१८, ३२८, १३२६७, ६०२, '६०३', ६०६, ६६३, '६६५', ६६८, ६६६ विग्रहराज : हरकेलि ५६

# हिंदी साहित्य का गृहत् इतिहास

विजाका : २२२, ३०८, विज्ञान भिक्षु : योगवार्तिक **የ**ሪሄ: विज्ञानामृत ४७४; साल्य प्रवचन भाष्य ४७४, ४७५ विज्ञानेश्वर: याज्ञवल्क्यस्मृति पर भाष्य, देखिए मिताच्रा। विदेशी शब्द : २७१, ३२७ ३७०, ३६२ विद्वशालमंजिका ६६९ विद्यानाथ : ६७१ विद्यापति : २०७, ३६३-, ६६३, '३७०'; व्रलना २२३, ३६६; भाषा ३१७, ३६५, ३७१, ३६३; कीर्तिपताका ३७३, ३७५, ३६३; कीर्तिलता २६०, ३११, '३१५', ३६६, ३७०, ३७१, ३७३, ३७%, इद्यद, इद्य, इंट्यू-, 'ब्रह्४', ब्रह्य, ३६६-; पदावली ३७५, ३६३; वारह-मासे ६६३ विधुशेखर महाचार्य २७६ विनयचंद्र सूरि : ३८० विनयपिटक: २७८, २८६, २८०, २८४ विमल बुद्धिः रप्प्र विमल सूरि : पठमचरिउ २८६, '२६०', 383 विरह-देसातुरी-फाग-वसंत ४०३ विल्ह्याः चौरपंचाशिका २१६, २२३: विक्रमांकदेव चरित २१७, ३८८ विवेकचूड़ामिशाः ४३२, '४३३' विशाखदत्तः २३४, २३६-, २३६; देवी चंद्रगुप्तम् ६६६, ७०८; मुद्राराच्य २२५, २३१, २३२, २३६-, २८७, विश्वनाय : '२४१', २५२, ३०८, ६७१

१२१, '१४०', '१४१', १४८; बाल-क्रीडा ६६ विश्वेधर : चमतार चंद्रिका '२५३' रोगावली शतफ ६२३ विषग्वागुर्लीता २६७ विण्युवर्मसूत्र : १२०, '१२=', '१७२', (१६५) विणुषमंचिरगुरामः ६५, ६७ विष्णुपुराम : ६, १६६, २०६, १८८७, ४६३, ४६७, ५०० विणु संदिता : ५०५ विष्णु रहति : '१२४', '१५१', १५६. ११५७<sup>1</sup> विदारियों देव : '४५.४-' वीरगायाताल, देलिय प्रारंभिय दिवी वीरगायाकाल नागपग्य २७२-ब्लनर : २८६ वंदावन देव : ५५५ वृद्धरारीत : १०३, ११० वेणीवंदार २३२, २२५, ६६६ वेतालपंचविंशति : २२५, २८६ पेद : छलंकार व रस '१=७-1, '१=६-'। श्रारचयक १६३-, उपनिषद् १६३-; कथाएँ ११५, १२०, १८१-, १६३, १६४, २०६; गय १६२; छंद १६१-, १६५; भाषा १६७-; ज्ञालमा १६३-; निवाद १२२; व्याकरता १९५, '१९७'; शब्द १८३, १९५; संहिताएँ १८३-; सतीप्रया '१६७': सारित्यिक मृत्यांकन १८७-वेदांत : ५३०--; श्रद्धेत ५३१-, श्रद्धेत, साहित्य में ५३३-; चैतन्य मत विश्वनाय न्यायपंचानन : मुक्तावली ४७० ५५४-; हैतिसदांत ५५२-; हैताहेत-विश्वलप : ६६, ६७, ८४, १०३, मत ५४०-; नामफर्गा ५३०; विशिष्टा-

द्वैतमत ५३४-; गुद्धाद्वैतम्त ५४७-; संप्रदाय ५३० वेंबर: २०३, २२९ वेलगुकर: ३२८ वेलेसर, मैक्स : २७६ वेस्टरमार्कः १६५ वेल्स, एच० जी० : ४८७ वैदिक धर्म : ४१६-वैदिक परंपरा, साहित्य में : ४३३-वैदिक भाषा : २६३-वैदिक साहित्य: १८१-वैदेहस्थविर : २८५ वैद्य, प॰ ल॰ : ३२७, ३२८, ३२८ वैराग्यशतकः २२० व्यवहारमातृका ८५ व्यवहारसमुचय ५६ व्यात्रपाद स्मृति : १६५ व्यास स्मृति : '१४०', १५२, १५७, १६५ व्युत्पत्तिवाद: ३००

#### श

व्योम शिवाचार्य : ४७०

शंकर : विवेक चूडामणि ४३२, '४३३'; शारीरक भाष्य ५३०; सौंदर्यलहरी १२२१, '५२१', ५२७ शंकुक : २५१ शंखलिखित : '१५१', १५८, १६६ शांखायन ब्राह्मण : ४६३ शकः भाषा व साहित्य ७०६ शक-कुषण प्रमाव : ७०६— शकारी : २६६ शठकोपाचार्य-तिक्वायमोलि ५३४ शतपथ ब्राह्मण : ३, १२०, '१३८',

'१७४', १६१, १६३, १६४, '४२०', '४२५', '४२८', '४२६', ४३४, ४३७, ४६१, ४६३, ५०५, ६८३, ६८४ शबर: मीमांसा माष्य २२४ शबर भाषा : २८ शब्दानुशासन : ५६ शहीद्रहा: ३२८: हे शॉ द मिस्तीके ३१६, ३२६ शाकटायन : १६६ शाकल्य: १६६ शार्ङ्गधर । शार्ङ्गधर पद्धति ३८२, '३८३'; इम्मीर रासो '३८२' शातकर्णि: २२५ शातातप: १११ शाबरी: ३०० शारदातनय: भावप्रकाश २५२ शारिपुत्रप्रकरणः २३२, ६६८ शारीरक माष्य ५३० शालिभद्र सरि: ३६६ शिंगमूपाल : २४६, २५२, २६१ शिंना : ३२ शिवपुरागा : २०६, ४६२ शिवयोगी शिवाचार्यः ५१५ शिश्चपाल वध: २१७, २१७ शीतलदास : ५४५ शीलमहारिकाः २२२, ३०८ गुक्रनीति : श्राथम '११२'; 'दः दंडनीति '६५', दुर्ग ६०-; नीतिशास्त्र '६४'; न्याय '८५', पर-राष्ट्रीय नीति ६६, ६७-; प्राग्यदर्ड ८६-, '६०'; मंत्रिमंडल ७३-, '७६',

युद्ध '६३', ६४-', '६५' ६८;

युवराज ७२-, '७६'; राजस ८१-,

'दर्', द४', 'द५'; रावा '७०',

'७१-': राज्य ६५-, '६६'; वर्षा व जातियाँ '१००-', '१०१', १०२; विवाह ११६-: शिथिलसमाधि ६४६: संधि ६७: सैन्य '६२': सियों के श्रध-कार १६३-; स्त्री शिला १४५; हथियार 83

स्द्रम : २३४, २३६, २६६, ३३०; मुन्छकटिक १७२, २२७, २३१, २३२, २३४-, २३६, २३७, २६४, २६६, ३३०, ६६८, ६६८,

शेषकृष्ण मथुरादास : २३६

शोपेन हावर: ४३०

शौरसेनी: श्रादिरूप ३६७; इतिहास २५५, २६६, क्षेत्र ३१; जैन २६२-, २००; नाटक १६६; प्रकार ३१६, ३१७, ३१८, ३१६; प्रमाव २६१, ३१३, ३१४, ७१८; प्रयोग ३३०, वर्गीकरसा २७२,२७६, २७८; व्याकरसा २६७, २६८, २७७, ३००; साहित्य रद्ध, रह

श्यामलदासः ३८६ व्यामसुंदरदास : ३७२

क्वेताक्वतरोपनिषद् : २१, १६४, २०१, , 845, 845' , 848, 80R' , 80E; (4 \$0), (4 34)

श्रीकंठचरित : २१७

श्रीधर । न्यायकंदली ४७०; रखमछ छंद र्ड ७

श्रीपति : श्रीकरमाज्य ५१४ श्रीमहः : प्रथ्, 'प्र७'

श्रीहर्ष : २०८, २१८-, २५६, ३३१; व्यतना २१३, २१५, २१८, २१६, २२३; दर्शन २०६; भाषा व शैली २००, २०५, २२४; संगीत २१०;

खंडन-खंड-खाय ५४), नेपर्याय चरित प्रेप्ट, '२०१', २१८ शृंगारतिलयः ५६, २२२, ६६= श्रंगारप्रकाश : २५२ श्रंगारशत ह : २२०, २०२ श्रीडर : १६५, १⊏४

संगीत : ६५१-; पदनि पा विकास ६५१-: वार ६५४-: शासीयवद्धति ६५३-; शैलियां ६२०-: वंगीन शीर माहित्य : ६६२-संगटाम : २६१, २६⊄ र्षपरिलतः र्⊏इ चंताली : ३२ संदेशसमा ३१८, २१६, २७५ संनतं स्मृति : ११०, १४१

र्वकृतः १८१-; यम २२४-, ३६५: छंद १६२, २६०-, ३६६: पागिर्नाय १६७-: प्रचलन ४६, ५६; प्रभाग ११, २००, ६८०; मिश्र ५-, २०५, १६३-, २०६-, २०४-, २०४-; व्याकरण १६७-; शब्द ६८०; साहि-व्यिक १६६-

हंस्कृत ग्रीर श्रन्य भारतीय भाषाएँ: २५५

संस्कृत साहित्य : इतिहास २०७-, १६४-; फलाताक मान्यताएँ २३६-; काव्य परंपरा ३६०, ४०१; काव्यशास्त्र २६१; खंडकाव्य २१६-; गाभा ४-, २०१-; नाटक २३०-, २३१-; परंपरा, हिंदी में २५६-; पुराग २०६-; महा-काव्य २१०-; मुक्तक काव्य २२०-; रामायण्-महामारत २०२-; विशेपताप्र २०६-; वेदांग १९५-; वैदिक भाषा व

पाणिनीय संस्कृत १६७-; वैदिक साहित्य १८३; शैलियाँ २१०-, ३१३, ३१४, ३७१, ३८६, ३६६, ४०१; साहित्यशास्त्र २३६-, २६१-, ३०८; साहित्यशास्त्र के संप्रदाय २४२, २४५-सखाउ: श्रलवेचनीच इंडिया १०५, १११, ७१२

सत्त्वसर्दः २६३-, २६५ सत्यनीवन वर्मा. संपा० बीसलदेवरासो

*७७* इ

सद्धमाकित्तिः एकक्खरकोस २८६

समयमातृकाः १४३

समयसार : '२६२', '२६३'

समरांगण सूत्रघार : ५६

समराइच कहा: '२६१'

समुद्रबंघ : २४२, २४३

समुद्रमंथन ६६८

सरयू पंडित : जैमिनी पुराण : ४३७

सरस्वतीकंठाभरण ५६, '२४६'

सरहा : ३१६, ३१७, ३१८, ३२६,

३७४, '४५७', ४५६, '४६०'

सामंतमद्र ; '४४१'

सामवेद : १८३, १८६, १६४, '४२७',

(8E33

सायगः '४१६'

साहित्य ग्रीर संगीत : ६६२-

साहित्यशास्त्र, संस्कृतः २३६-

सिंघी : ३३

सिंहराज: ३००

सिद्ध : ३३२; चौरासी ४६०; सिद्ध-

सामंत-युग ३७४

सिद्धहेमचंद्र : ३२०

सुकरात : '१७६-'

मुकुमार सेन : २६६

युनीतिकुमार चाटुर्ज्या : उक्तिन्यक्ति-प्रकरण की भूमिका ३६६; श्रोरिजन ऐंड डेवलपमेंट श्रॉन वेंगाली लेंग्वेज २७७, '३१७', ३१८; वंगाली भाषा का उद्भव श्रीर विकास ३६६; भार-तीय श्रायभाषा श्रीर हिंदी १६६, ३१६; वर्णरत्नाकर की भूमिका

सुबंधु : २२८, २५७, २६१; वासवदत्ता २२४८-, '२२६८-'

सुमद्रा भा, संपा॰, विद्यापति की पदा-वली ३६७

सुमेरी प्रमाव : ६८०-

सुलेमान : ५१

सुवंशराय: जैमिनी स्रश्रमेघ ४३७

सूदन : २५६, ३६८

सूफी काव्य : ३०६

स्रदास: २०७, २५६, '५४६', ५५०, '५५१', ६६३; तुलना २२३, ३६६, ५५०; मजन ६५४, ६६२, ७२६; भाषा २५६, ७३४; स्रसागर ५५०, '५५१'

सर्यशतकः २२१

सेतुबंध : २५६, '२६५', '२६६', '२६७'

३८६-

सेनर: २७५

सेनार्तः ३०२, ३०४

सेनापति : २५६

सेवादास : जैमिनीपुराण : ४३६

सोड्दल: ग्रवंति सुदरीकया २३०

सोमदेव : कया सरित्सागर १३६,'१७३', २२५, २६८, ७०४; यशस्तिलकर्चपू

२३०

सोमदेव सूरि : ३३१; नीतिवान्यामृत

६४, ६६, ८५, ६२, ६५, ६६, ६७

सौदरानंद '२११'

## हिंदी साहित्य का वृहत् इतिहास

मौदर्यलहरी : २२१, '५२१', ५२७ स्कंदपुरागा : '१३६', १७०, २०६, ४६७ स्टील : हिंदू जातियों की विधि तथा

प्रया '१३६'

स्टेन, श्रॉ रेल: २७५

स्थापत्य : ५६३-

स्थ्रिलभद्रफागः ४०३

स्कोटायन : १६६

स्मिय, ही॰ ए॰ : ४५, ६१, ५६६, ५७०, ५६१, ६२२, ६४१, ६४२, ६४३, ७१३

स्त्रप्नवासवदत्तम् : १७२, २३३, ६१८, ६६८

स्वयंभू : ३१५, ३३१, ३७४; भाषा व शैली ३०७, ३२६; पडमचरिङ '३१४', '३१५'; रामायण ३०६; इरिवंशपुराण ३०६

£

हबारी प्रसाद द्विवेदी : '३७४', ३७८, ३८१, ३८२, ३८७-; नायसिद्धो की वानी ३७२; हिंदी साहित्य ३७६; हिंदी साहित्य का आदिकाल ३६६, '३७५', '३८७-', '३८६-', '३६८'; हिंदी साहित्य का इतिहास ३८४ हठयोगप्रदीपिका ५२७, ५२८ इम्मीर राखो ३७३, ३७५ '३८२' ४३४ इनुमनाटक ६६६ इरकेलि ५६ हर्तेल : १८४ इरदत्त सुरि-राधवनैषधीय : २१७ हरदास : ७२६ हरप्रसाद शास्त्री : ३२८, ३६३, ३६६,

348

हरवेगा : 'पृह्प्'

एरिनंद : धर्मशर्माभ्यदय २१६

हरिदास : 'पृथ्यु

द्दिप्रसाद : २४३, '२४४' रिभाइ : समगहनकता 'स्हर'

एरियानी बागर : २१६

**एरिजिय : २६७** 

हरिव्याम : ५.८५

इंग्लिंह : श्रीवंतर संयु २२०

द्रिसहाय गिर्दि : ४३६

हरविजय ६१६-

एलराज : रशूलि भद्रकाम ४०३

क्रभियान-रनमाला रलायुष : २३१:

थ्थ, १४२, पविग्रहस्य २०=

इलरा: २७३ एपंचरित देशिए बाग्र

इर्षवर्षन : २३४-, २३६: नागानंद २३५, ६६६: वियवशिया ६२५, ६६६;

रस्नावली २३२, २३५, ६६⊏, ६६९

हानंती : ३०३, ३२०

हारीत : 'म्प्र-', १५१, १५२, '१५५', '१६७', 'प्०र्'

हाल : २२२, ६६४; गाथागप्तराती १६५, २२३, २६४, २०二; सतसई २६३-, २६५

हाल, एच० भार० : एंस्पेंट हिस्ट्री भारत द नियर इंस्ट ६८१, ६८३; एंदयंट हिस्ट्री श्रॉफ दि फार ईस्ट ५६८

हिंदवा : ३२

हिंदी : गद्य ४०७-; प्रभान ७, ११-, २६, ३०; प्रसार ५, ३१; महत्त्व २५५;

मूल तस्त्र ४

हिंदी क्षेत्र : ३--; जलवायु ७, १५; जीव-जंतु २०-; नदियाँ १२-; पर्वत १२-; प्राकृतिक भाग ६-; वोलियाँ ३०-; मानव जातियाँ २४-; वनस्रति १५-;

विस्तार ५-

हिंदी व संस्कृत : २५५

हिंदुस्तानी: ३१६

हितोपदेश: २२४, २२४

हिरेक्लिटस: ४४८

हीरालाल जैन : ३१५, ३२८

हुएनत्सांग : सि-यु-की ४५, ४८, ५८५,

६०२, ७१३

ह्याकिरातः प्रभावः ७२०-

हेमचंद्र : '१७६', '२६६', ३०८, ३१८,

३१६, ३२५, '३२६', ३२७, ३२८,

३६४, ३६५, ३७४, ३८६, ६७१; कुमारपालचरित २६७; छंदोऽनुशासन ३१०; देशीनाममाला २७०, ३०१, ३२७; प्राकृत प्रजोष ३००, योगशास्त्र ४४४; व्युत्पत्तिवाद ३००; शब्दानुशासन ३००, ३१४, ३६४; सिद्ध हेमचंद्र ३२०, '३२१,' '३२२', ३२७; हैम

न्याकरण ३१६ हेरोदोतस: ६२९ हैमन्याकरण ३१६ हैवेल: ६४८ होराशास्त्र: ७०९

-0--